# MAHABHARATAM

with

the Commentary

0f

NÎLAKANTHA.

1 Adiparva.

Illustrated.



PRINTED AND PUBLISHED

BY

Shankar Narhar Joshi, at Chitrashala Press, Poona City.



POONA.

1929.

# महाभारतम्।

( नीलकण्ठकृतया भारतभावदीपाख्यया टीक्या समेतम्।)

## १ आदिपर्व।

अयं ग्रन्थः पुण्यपत्तने १०२६ सदाशिववीध्यां चित्रशालाख्ये मुद्रणालये शंकर नरहर जोशी इत्याख्यैरिधकारिभिर्मुद्रियत्वा प्रकाशितः ।

शाकः १८५०.

[ अस्य ग्रन्थस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशयित्रा खायत्तीकृताः ]

### प्रस्तावः।

इह खलु निखिलेऽपि भरतखण्डे न तादशः कोऽपि ग्रन्थो यः किल महाभारततुलामिधरोक्ष्यति । तत्र नानाविधाः खलु विषयास्तत्तत्स्थलेषु विश्विकृता भगवता व्यासमहविणा । सर्वेष्विप पुराणग्रन्थेषु प्रामुख्येन वरीवर्ततेऽसौ । पेतिहासिकग्रन्थेष्विप प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते सूरिभिरयं ग्रन्थः । 'भारतं पञ्चमो वेदः ' 'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम् ' इत्यादीनि सूक्तान्यिप महत्त्वमेतस्य प्रकटीकुर्वन्ति नित्यशः । बालवृद्धानां सर्वेषामिप स्त्रीपुरुषाणामुपकारकोऽयं
ग्रन्थराजः इति नास्त्यत्र संश्यावसरः । अनेकाः कथा उपकथा आख्यानान्याख्यायिकाश्चात्र सर्वत्र दरीहद्दयन्ते । तेन च विदुषामिव सामान्यानामिप जनानां मार्गदर्शकोऽयं ग्रन्थ इति
विदितमेव सर्वेषाम् । पतद्भतान्याख्यानानि पुरस्कृत्य बहुभिः कविभिः प्रवन्धकृद्धिश्च नानाविधाः
समल्कृता देशमाषा इत्यिप लोकप्रियत्वं प्रदर्शयन्यस्य प्रयत्नसमवायाः। न केवलं भारतं वर्षं कि तु
निखिलमपि जगत्प्रभया ग्रन्थस्यास्य प्रकाशितामित्यहो महाभाग्यं भारतवर्षीयाणाम् । श्रीमद्भगवद्वीतासद्यानि निखिलजगङ्खलामभूनानि देदीप्यमानानि नानाविधानि रत्नान्यपि प्रादुरभूवन्नेतस्मादेव ग्रन्थमहोदधैरिति विदितमेव महाश्यानाम् । महासमुद्राचतुर्वश्च रत्नानि समुद्भृतानि
गीर्वाणैरिति श्र्यते कि तु भारतवर्षीयैर्महाग्रन्थसागरादस्माकानाविधानि दिव्यानि चिरस्थाधीनि
रत्नानि समुद्भृतानीति महान्वलु लाभोऽयमभृतपूर्वः ।

अतिविस्तृतोप्ययं ग्रन्थः सर्वेरिप जगद्विश्वतैविद्विद्धः संपूज्यतेऽनुवाच्यते संगृह्यते स्वस्व-भाषासु छायया चालंकियते इति महत्येतस्य लोकमान्यता। कैश्चित्त सादरमारभ्यते पाठ-संशोधनकार्थमप्येतस्य। वैदेशिकैश्च ग्रन्थमतं पुरस्कृत्यानेकविधाः प्रबन्धाः प्रकाशितास्ते च सर्वेरनुमताः। संप्रति ग्रन्थस्यास्य दौर्लभ्यं विचिन्तयद्भिः कैश्चिद्विद्विद्धः प्रकाशनविषये साग्रह-मनुक्षाता वयं प्रयतिष्यामहे तथाविधेऽतिमहत्यिप कर्मणि वाचकमहाश्यानामनुद्रहेण । महाराष्ट्रेषु 'गणपत कृष्णाजी' इत्येतः, 'गोपाल नारायण' इत्येतश्च मुद्रितं 'निर्णयसागरमुद्रणालये मुद्रियत्वा 'स्वरमकोणनगरे प्राकाश्यं नीतं'चेति पुस्तकत्रितयं प्रागवासीत् । संग्रति तु तस्याप्यतिदुर्लभत्वात्पुनः संस्करणमावश्यकमित्याकलय्यादिसभापर्वणोः प्रथमखण्डमिदं प्रासिद्धीकियतेऽस्माभिः। अत्र च नीलकण्ठकृता भारतभावदीपाख्या टीका संनिवेशिता । त्रिचतुरासु टीकास्वियभेव विशेषतो महाराष्ट्रेष्वाद्वियते सुर्धाभिः। संपूर्णा चयमुपलभ्यते न खण्डिता । एवं खलु धाष्टर्शमद्माचरन्तो सर्वाराष्ट्रेष्वाद्वियते सुर्धाभिः। संपूर्णा चयमुपलभ्यते न खण्डिता । एवं खलु धाष्टर्शमद्माचरन्तो सर्वाराष्ट्रेष्ठित्राह्मा सहदयैर्वाचकमहाश्वीरित सादरमभ्यर्थ विरमामः इति शिवम्।

श्रीमहाशिवरात्रिः शाक १८५० चित्रशालामुद्रणालयाधिपतिः।

### श्रीः

# आदिपर्व।

### अनुक्रमणिका।

|              |         |                             |                    | ~    | •       |                               |            |
|--------------|---------|-----------------------------|--------------------|------|---------|-------------------------------|------------|
| अ०           | श्लोकाः | विषयः                       | पृष्ठांक <u>ाः</u> | अ॰   | श्लोकाः | विषयः                         | पृष्ठांका  |
| 9            | 2196    | (१) अनुक्रमाणिकापर्व        | 1 8                | १९   | ३१      | देवासुरयुद्धम्                | ६६         |
| 7            | 707     | 2                           |                    | २०   | १६      | सौपर्णाख्यानारम्भः            | ६८         |
| 3            | ३९६     | (२) पर्वसंग्रहपर्व।         | २४                 | २१   | १८      | कद्वविनतयोरुचैःश्रवसो दर्श    | -          |
| 3            | १८८     | (३) पौष्यपर्व ।             | ४०                 |      |         | नाय गमनम्                     | ६८         |
| •            | •       | (४) पौलोमपर्व।              |                    | २२   | १२      | स्पैर्मात्वचनादुचैःश्रवःपुच्छ |            |
| ••           | 90      | क्याप्रवेदाः।               | ૡૹ                 |      |         | वेष्टनम्                      | ६९         |
| 8            |         | क्षयात्रवसः ।<br>——————     | 48                 | २३   | २७      | गरुंडोत्पात्तिः               | ६९         |
| 4.           | •       | पुलोमाग्निसंवादः            |                    | રષ્ઠ | २०      | अरुणेन सूर्यसारथ्यकरणम्       | ७१         |
| Ę            | •       | अभिशापः                     | <b>પદ</b>          | २५   | १७      | विनतागरुडाभ्यां कद्रुसर्प-    |            |
| 9            | २९      | अभिशापमोचनम्                | ५६                 |      |         | वहनम्                         | <u> </u>   |
| 6            | २७      | प्रमद्वरासर्पदंशः           | ५७                 | २६   | 6       | इन्द्रेण जलवर्षणम्            | ७३         |
| <b>९</b> ·   |         | प्रमद्वरासंजीवनम्           | 46                 | २७   | १६      | संपैर्दास्यमोचनोपायकथनम्      | હ્ય        |
| १०           | 6       | <b>रुरुडुभसंवादः</b>        | ५९                 | २८   | २१      | असृताहरणाय गरुडगमनम्          | હ          |
| ११           | १९      | <b>डु</b> ण्डु भंशापमोक्षः  | ६०                 | २९   | કક      | गरुडकश्यपसंवादः               | <i>હ</i> લ |
| १२           |         | सर्पसत्रप्रस्तावना          | ६०                 | ३०   | ५२      | उत्पातान्द्या देवैरमृतरक्षणम  | 'ee        |
|              | (4      | ) आस्तीकपर्व ।              |                    | ३१   | રૂષ     | गरुडस्य पक्षीन्द्रत्वेऽभिषेकः | ७९         |
|              | •       | ,<br>जरत्कारुतात्पितृसंवादः | ६१                 | ३२   | २५      | देवगरुडयुद्धम्                | 60         |
| १३           | ३२      | जुर्त्का रुतात्परतापा       | ६२                 | 33   | २५      | अमृतं गृहीत्वा गच्छतो         |            |
| १४           | 9       | वासुकिखसृवरणम्              |                    | ,,   |         | गरुडस्य विष्णुदर्शनम्         | ८१         |
| <i>و</i> لو. | ११      | सर्पाणां मातृशापप्रस्तावः   | ६२                 | 20   | રફ      | इन्द्रगरुडसख्यं विनतादास्य-   |            |
| १६           | 214     | सर्पां बुत्पाद्याः          | ६३                 | રુક  | 74      | • •                           |            |
|              |         | अमृतमन्थनम्                 | દ્દષ્ઠ             |      |         | मोचनम्                        | ८२         |
| १७           | १३      | नारायणेन मोहिनोरूपं धृत्व   | IT                 | 34   | १९      | सर्पनामकथनम्                  | ८३         |
| 16           | 88      | मारायणन नगरण र १            | · ·                |      | 26      | रोह्यसभाजम                    | 10         |

| स॰         | श्लोकाः       | : विषय:                        | पृष्ठांकाः            | अ॰        | श्लोकाः    | विषयः ५                               | ग्रुषांका<br> |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------------------------|---------------|
| ३७         | રૂછ           | वासुक्यादिमन्त्रणम्            | 64                    | ७१        | ઇર         | शकुन्तलया विश्वामित्रोपाए             | पान-<br>१११   |
| ₹ <b>८</b> | १९            | पलापत्रवाक्यम्                 | ८६                    |           |            | कथनम्                                 | 830           |
| रट<br>१९   | १४            | जरत्कार्वन्वेषणम्              | 20                    | ७२        | १९         | शकुन्तलाजन्म                          | १३ए           |
| ₹ `<br>}0  | <b>3</b> 2    | परीक्षिदुपाख्यानम्             | 66                    | ७३        | રૂપ્ટ      | शकुन्तलाविवाहः                        | १३५<br>१३९    |
| ३१         | 33            | परीक्षिच्छापः                  | <b>دع</b>             | હ         | १३३        | शकुन्तलाया भरतोत्पत्तिः               | ર સ<br>૧૪     |
| , `<br>}2  | 88 ·          | काश्यपागमनम्<br>•              | ९०                    | ७५        | 46         | ययात्युपाख्यानारम्भः                  | <i>६</i> ८,   |
| 3          | 3 <b>६</b>    | तक्षकदंशः                      | ९१२                   | ७६        | ७२         | कचोपाख्यानम्                          | 30            |
| । २<br>१४  |               | तक्षकदशः<br>जनमेजयराज्याभिषेकः | 93                    | છછ        | २३         | कचदेवयान्याः परस्परं                  | १४            |
|            | <b>११</b>     |                                | 1                     |           |            | शापदानम्                              | ,,            |
| الو<br>د   | ३४            | जतकारुपितृदर्शनम्              | ९४                    | ७८        | <b>ક</b> શ | शर्मिष्ठोदवयान्धेर्विरोधः             | १५            |
| દ          | २३            | वासुकिजरत्कारुसमागमः           | ९५                    |           |            | देवयान्याः कूपादुद्धरणं च             | કુલ           |
| 9          | ४३            | जरत्कारुनिर्गमः                | ९६                    | ७९        | १३         | शुक्रेद्वयाना संवादः                  |               |
| 2          | २२            | आस्तीकोत्पत्तिः<br>^           | ९७                    | ۷0        | २७         | श्रुभार्य देवयानीदास्यस्वी            | १५            |
| ९          | ३१            | परीक्षिद्धत्तम्                | 96                    |           |            | कारः                                  |               |
| 0          | <b>લ્</b> ષ્ઠ | परीक्षिन्मन्त्रिसंवादः         | १००                   | ८१        | 34         | कारः<br>ययातिदेवयान्योर्विवाहमङ्ग     | १५            |
| १          | १७            | सर्पसत्रोपक्रमः                | १०२                   |           |            | लम्                                   | -             |
| ર          | १०            | <b>&gt;&gt;</b>                | १०२                   | ८२        | २७         | शर्मिष्ठादेवयान्यो राज्ञः             | १५            |
|            | २६            | सर्पसत्रे वास्त्रिकवाक्यम्     | १०३                   |           |            | पुत्रोत्पात्तः                        |               |
| ક          | ३०            | <b>आस्तीकागमनम्</b>            | १०४                   | ૮રૂ       | ઇર         | युत्रात्पात्तः शुक्रशापाज्जरात्राप्ति | १०            |
| Ģ          | १७            | आस्तीककृतरा जस्तवः             | १०५                   | 28        | રૂઝ        | ययातिना पूरोधरदानम्                   | १्र           |
| Ę          | २७            | आस्तीकवरप्रदानम्               | १०६                   | ሬ५        | 34         | पुरो राज्याभिषेचनम्                   | -             |
| e          | રક            | सर्पनामकथनम्                   | १०७                   | ረ६        | १७         | ययातेः खयात्रा उत्तरपानाः             | ં             |
| 6          |               | आस्तीकपर्वसमाप्तिः             | १०८                   | •         |            | रमश्च                                 | र् १          |
|            |               |                                | •                     | <b>دن</b> | १३         | इन्द्र्ययातिस्वादः                    | १६            |
|            | ( ६           | ) अंज्ञावतरणपवे                |                       | 66        | १३         | ययातेः स्वगन्धिवनम्                   | १             |
| ९          | १०            | कथानुबन्धः                     | ११०                   | ۷٩.       | २३         | ययात्यष्टकसंलापः                      | ર્            |
| 0          | રક            | "                              | ११०                   | ९०        | २७         | "                                     | ११            |
| 8          | ५३            | भारतसूत्रम्                    | १११                   | ९१        | १८         | ,,<br>अष्टकप्रतर्दनयोर्ययातिना        |               |
| 3          |               | महाभारतप्रशंसा                 | ११३                   | ९२        | १९         | _                                     | 81            |
| 3          | १२७           | व्यासा गुत्पत्तिः              | ११५                   |           |            | संलापः                                |               |
| ક          | 48            | अंशावतरणपर्वसमाि कि            | १२०                   | ९३        | २८         | ययातेः पुनः स्वर्गमनम् ।              | १।            |
|            | ( 9           | ) संभवपर्व                     |                       |           |            | ययात्युपाख्यानसमाप्तिः                | 81            |
|            | •             |                                | 922                   | ९४        | દ્દષ્ટ     | पुरुवंशकथनम्                          | 81            |
| 4          | ५६            | आदित्यादिवंशकथनम्              | <b>१२२</b>  <br>• १२५ | ९५        |            | ))                                    | १             |
| દ્         | ७२            | देविभीतिर्यक्षावराचुत्पात्त    | : १२४                 | ९६        |            | महाभिषोपाख्यानारम्भः                  | ર             |
| <i>e</i> ; | દ્દછ          | राज्ञां वंशादिनिरूपणम्         |                       | ९७        | ३२         |                                       | 8             |
|            |               | 'अंशावतरणसमाप्तिः '            | १२७                   | 96        | રક         | भीष्मोत्पात्तः                        |               |
| ٩ć         | १५            | शक्तुन्तले।पाख्यानारम्भः       | १३१                   | ९९        |            |                                       | •             |
| हर         | १३            | मृगयार्थे दुष्यन्तस्य          |                       |           |            | स्वलोकगमनम्                           | १             |
| ,          |               | वनगमनम्                        | १३२                   | १००       | १०३        | सत्यवतीलाभोपाख्यानम्                  | १             |
|            |               |                                |                       | 308       |            |                                       | 8             |

|     |            | A                               | पृष्ठांकाः         | अ०    | श्लोका     | ः विषयः                                          |               |
|-----|------------|---------------------------------|--------------------|-------|------------|--------------------------------------------------|---------------|
| ্জ- | स्रोका     | • •                             |                    | 310   |            |                                                  | ष्ट्रष्ठांका: |
| १०२ | ७३         | विचित्रवीर्थस्योपरमः            | १८८                |       | `          | ः) ुज्तुगृहुपर्व ।                               |               |
| १०३ | २६         | भीष्मसत्यवतीसंवादः              | १९०                | १४१   | ३८         | <b>दुयाँघनेष्याँ</b>                             | २४८           |
| १०४ | ५६         | दीर्घतमस् उपाख्यानम्            | १९१                | १४२   | રછ         | दुर्योधनपरामर्शः                                 | २५१           |
| १०५ | 48         | सत्यवत्युपदेशः                  | १९३                | १४३   | १९         | वारणावतयात्रा                                    | २५१           |
| १०६ | ३२         | विचित्रवीर्यसुतोत्पत्तिः        | १९५                | १४४   | १९         | पुरोचनोपदेशः                                     | २५२           |
| १०७ | १७         | अणीमाण्डव्योपाख्यानम्           | १९६<br>१९७         | १४५   | ३४         | वारणावतगमनम्                                     | २५२           |
| १०८ | १९         | 99                              | १९८                | १४६   | <b>३१</b>  | भीमयुधिष्ठिरसंवादः                               | २५५           |
| १०९ | २६         | पाण्डुराज्यामिषेकः              | १९९                | १४७   | २०         | जतुगृहवासः                                       | २५६           |
| ११० | १९         | <b>घृतराष्ट्रविवाहः</b>         |                    | १४८   | २२         | जत्गृहदाहः                                       | २५७           |
| १११ | 38         | कर्णोत्पत्तिः                   | <b>२००</b>         | १४९   | १५         | गङ्गोत्तरणम्                                     | २५८           |
| ११२ | १३         | कुन्ती विवाहः                   | २०१                | १५०   | २६         | पाण्डवानां वनप्रवेशः                             | <b>३५८</b>    |
| ११३ | <b>છ</b> લ | पाण्डुदिग्विजयः                 | २०१                | १५१   | છલ         | भीमजलाहरणम्                                      | २७९           |
| ११४ | १४         | विदुंरपेरिणयः                   | <b>૨૦</b> ૨<br>૨૦૪ |       | ( ९        | ) हिडिम्बवधपर्व।                                 |               |
| ११५ | 88         | गान्धारीपुत्रोत्पतिः            | २०५                | १५२   | ३६         | भीमेन हिडिस्वासंवादः                             | २६१           |
| ११६ | १८         | दुःशीलोत्पत्तिः                 |                    | १५३   | છષ         | हिडि <b>म्ब</b> युद्धम्                          | २६२           |
| ११७ | १८         | धृतराष्ट्रपुत्रनामानि           | २०६                | १५४   | ३६         | हिडिम्बवधः                                       | २ <b>६</b> ४  |
| ११८ | રુષ્ઠ      | पाण्डुमृगशा <b>पः</b>           | २०६                | १५५   | કદ         | घटोत्कचोत्पत्तिः                                 | <b>२</b> ६५   |
| ११९ | 40         | पाण्डोस्तपश्चर्या               | २०८                | १५६   | १९         | व्यासद्शनम्                                      |               |
| १२० | કર         | पाण्डुपृथासंवादः                | २१०                | ,     |            | ०) बकवधपर्व                                      | २६७           |
| १२१ | ३७         | व्युविताश्वीपाख्यानम्           | २१२                | १५७   | કેશ ે      | त्रासणचिन्ता<br>ब्राह्मणचिन्ता                   |               |
| १२२ | કક         | कुन्तीपुत्रोत्पत्यनुशानम्       | <b>૨</b> १૪        | १५८   | 34         | ब्राह्मणीवाक्यम्                                 | २६८           |
| १२३ | 92         | पाण्डवोत्पात्तः                 | <b>२१</b> ५        | १५९   | રેષ્ઠ      | ब्राह्मणकन्यापुत्रचाक्ये                         | २६९           |
| १२४ | <b>३</b> २ | ्र,<br>पाण्डोर्मरणम्            | २१८                | १६०   | १७         | कुन्ती <b>प्र</b> श्नः                           | २७०           |
| १२५ | ३१         |                                 | २१९                | १६१   | <b>२</b> ० | भीमेन बकवधाङ्गीकारः                              | २७१           |
| १२६ | 34         | ऋषिसंवाद्ः                      | <b>२२०</b>         | १६२   | २६         | कुन्तीयुधिष्ठिरसंवादः                            | २७२           |
| १२७ | <b>३</b> २ | पाण्डोरन्त्येधिः                | २२२                | १६३   | 26         | खुः पाडा वाष्ट्रस्तवादः<br>बक्तभीमसेनयार्युद्धम् | २७३           |
| १२८ | ७२         | भीमसेनरसपानम्                   | २२३                | १६४   | <b>२१</b>  | यक्षनामसम्यायुद्धम्<br>बकवधः                     | २७४           |
| १२९ | <b>ક</b> ર | भीमप्रत्यागमनम्                 | २२५                | 140   |            |                                                  | २७५           |
| १३० | ६७         | द्रोणस्य भार्गवादस्त्रप्राप्तिः | २२६                | _     |            | १) चैत्रस्थपर्व।                                 | •             |
| १३१ | ७९         | भीष्मद्रोणसमागमः                | २२९                | १६५   | १२         | द्रौपदीसंमवः                                     | २७६           |
| १३२ | હલ         | दोणशिष्यपरीक्षा                 | २३१                | १६६   | २८         | <b>&gt;</b> 7                                    | २७६           |
|     | 22         | द्रोणग्राहमोक्षणम्              | २३४                | १६७   | ५६         | ,,,                                              | २७७           |
| १३३ |            | अस्त्रद्शंनम्                   | २३५                | १६८   | ११         | पाञ्चालदेशयात्रा                                 | २८०           |
| १३४ | ३५         |                                 | २३७                | १६९   | १६         | द्रौपदीजन्मान्तरकथनम्                            | २८०           |
| १३५ | <b>३२</b>  | 59                              | २३८                | १७०   | 60         | गन्धर्वपराभवः                                    | २८१           |
| १३६ | કર         | कर्णाभिवेकः                     | २३९                | १७१   | કક         | तपत्युपाख्यानम्                                  | २८४           |
| १३७ | २५         | कर्णस्य भीमेनाधिक्षेपः          |                    | १७२   | २६         |                                                  | २८६           |
| १३८ | હહ         | <b>द्वपदशासनम्</b>              | २४०                | 1     |            | <b>&gt;</b> 9                                    |               |
| १३९ | २७         | ताराह्योहकर्ष विश्वाय           |                    | १७३   |            | "<br>गरोहित्साम्म                                | २८७           |
| 453 | , -        | धृतराष्ट्रस्य चिन्ता            | રકર                | १७४   | १५         | पुरोहितवरणम्                                     | २८९           |
|     |            | कणिकनीतिः                       | રઇઇ                | 1 200 | 86         | विश्वामित्रपराभवः                                | २८९           |

| _            |              |                                        |                    | 1              |            |                                |              |
|--------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|--------------------------------|--------------|
| स॰           | श्लोक        | ाः विषयः                               | पृष्ठांक <u>ाः</u> | अ॰             | श्लोका     | ः भिषयः १                      | रुष्ठांकाः   |
| १७६          | કર           | ्वासिष्ठशोकः<br>-                      | २९१                | २०५            | ३०         | विदुरवाक्यम्                   | ३२७          |
| १७७          |              | सौदाससुतोत्पात्तः                      | २९३                | २०६            | २६         | विदुरद्वपदसंवादः               | ३२८          |
| १७८          |              | ओवोंत्पत्तिः                           | રેલ્ક              | २०७            | ५२         | पुरनिर्माण <sup>म्</sup>       | <b>રૂર</b> ્ |
| १७९          | •            | लोकविनाशार्थं तपस्यत औ                 | विस्य              | २०८            | ર૪         | युधिष्ठिरनारदसंवादः            | ३३१          |
| , • •        |              | <b>तिवारणम्</b>                        | <b>२९</b> ५        | २०९            | ३३         | सुन्दोपसुन्दोपाख्यानम्         | ३३२          |
| १८०          | २३           | . आर्वेण समुद्रे क्रोधत्यागः           | २९६                | २१०            | २७         | 55                             | 333          |
| १८१          | 23           | क्याहारेण राक्षसनाशाय यह               | ्रा-               | २११            | ३२         | 1)                             | इर्ड         |
| <b>3 4</b>   | • •          | रमः तस्य मध्ये समाप्तिश्च              | २५७                | २१२            | <b>३१</b>  | ,                              | 334          |
| १८२          | રદ           | <del>कल्लाबपादक</del> या               | २९८                |                | ( १६       | •                              |              |
| १८३          | १२           | पाण्डवैधॉम्यस्य पौरोहित्ये             | •                  | २१३            | ३५         | अर्जुनतीर्थयात्रा              | ३३७          |
| 164          |              | नरणम                                   | २९९                | २१४            | ३६         | उलू <b>पीसंगमः</b>             | ३३८          |
|              | ( 9          | २) स्वयंवरपर्व ।                       |                    | २१५            | २७         | चित्राङ्गदासंगमः               | ३३९          |
| 9 413        | ् २०<br>२०   | पाण्डवागमनम्                           | ३००                | २१६            | २३         | तीर्थत्राहविमोचनम्             | ३४०          |
| १८४          | <b>३</b> ७   | <b>घृ</b> ष्ट्युद्भवाक्यम्             | ३०१                | २१७            | ३५         | अर्जुनस्य गाकर्णक्षेत्रे गमनम् |              |
| १८५          |              | राजनामकोर्तनम्                         | ३०२                | २१८            | २१         | अर्जुनस्य द्वारकागमन्म्        | ३४३          |
| १८६          | રક           | राज्ञां पराङ्मुखीमवनम्                 | ३०३                |                | ( ?        | ६) सुभद्राहरणपर्वः।            |              |
| १८७          | <b>ર</b> ૬   | राशा परा <u>गु</u><br>लक्ष्यच्छेदनम्   | ३०५                | २१९            | રૂષ        | युधिष्ठिरादुशा                 | સ્કર         |
| १८८          | <b>२८</b>    | <sub>कृष्णवा</sub> क्यम्               | ३०६                | २२०            | <b>३</b> २ | बलदेवफ्रोधः                    | રુકક         |
| १८९          | રક           | पाण्डवप्रत्यागमनम्                     | २०७                | २२१            |            | १७) हरणाहरणपर्व ।              | 69           |
| १९०          | 8 <i>(</i> 9 | रामकृष्णगमनम्                          | ३०९                |                | `          |                                | • •          |
| १९१          | २५           | घृ <u>ष्</u> युद्धस्त्रप्रत्यागमनम्    | 380                |                | •          | १८) खाण्डवदाहपर्व।             |              |
| १९२          | १८           |                                        |                    | २२२            | ३३         | ब्राह्मणरूप्यनलागमनम्          | રુકલ         |
|              | •            | ३) वैव।हिकपव<br>पुरोहितयुधिष्ठिरसंवादः | <b>३१</b> १        | २२३            | ८३         | अग्निपराभवः                    | ३५०          |
| १९३          | ર્           | वुराहितयुविष्ठरसमार                    | ३१३                | २२४            | २१         | अर्जुनाप्त्रिस <u>ं</u> वादः   | 348          |
| १९४          | १५           | युधिष्ठिरादिपरीक्षणम्                  | 388                | २२५            | ३७         | गाण्डीवादिदानम्                | 348          |
| १९५          | ३३           | द्वैपायनागमनम्                         | 388                | २२६            | २२         | इन्द्रक्रोधः                   | 344          |
| १९६          | २३           | <b>व्यासवाक्यम्</b>                    | 380                | २२७            |            | देवकृष्णार्जुनयुद्धम्          | ३५६          |
| १९७          | ५३           | पश्चेद्रोपाख्यानम्                     | 320                |                | ( १        | ९) मयदर्शनपर्व।                | •            |
| १९८          |              | द्रीपद्गिववाहः                         |                    | २२८            | હર         |                                | ३५८          |
| १९९          | १९           | द्रीपदीं प्राते कुन्त्या आशी-          | ३२१                | २२९            | રૂપ્ટ      | शार्द्गकोपाख्यानम्             | 340          |
|              |              | र्वादः                                 | 400                | २३०            | २र         | जरिताविलापः                    | 388          |
| 19           | (8) f        | वेदुरागमनराज्यलम्भपवे ।                |                    | २३१            | १८         | जरितायाः स्थानान्तरगमनम्       | ३६२          |
| •            | 20           | न्यों धतवाक्यम्                        | ३२२                | २३२            | २५         | आग्नेना मार्जारदाहः            | 363          |
| २००          | <b>३१</b>    | धृतराष्ट्रदुर्योधनसंवादः<br>           | ३२३                | २३३            | ३२         | मन्दपालं प्रति भार्थया         |              |
| २०१          | २०           | वितराष्ट्र अन                          | ३२४                | :              |            | पुत्रैश्चोपालम्भः              | 364          |
| २०२          |              | <b>धृतराष्ट्रमन्त्र</b> गम्            |                    | २३४            | १९         | कृष्णार्जुनमयादीनां नदीक्क्ले  |              |
| २०३          |              | भाषावाक्यप                             | ३२६                | •              | •          | उपवेशनम्                       | ३६६          |
| २०४          | २८           | द्रोणवाक्यम्                           | दिपर्वस            | ामि•           | 1          | A same sa M                    |              |
|              |              |                                        |                    |                |            |                                |              |
| <del>.</del> | 3            | भादिपर्वे १ अवान्तरपर्वाणि             | १९३                | <b>मध्याया</b> | ाः २ः      | १४ स्रोकाः ८३७३.               | . *          |

### महाभारतम्।

( सटीकम् )

### आदिपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयत् ॥ १ ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीवेदन्यासाय नमः ॥ श्रीगुरुम्यो नमः ॥ यं वक्त्रं मुक्रा इवेन्द्रियमनीमायाः पराग्टस्यताम्। निन्युस्तत्स्याविमादिनापि च विरादस्त्रेशभावंगतम्॥ तं प्रत्यन्द्रगद्दयमक्षरमणुं त्यक्तोपनेत्रत्रयाः । श्रीगोपालमुपास्महे श्रुतिशिरोर्वशिरवैर्दशितम् ॥ १॥ बाह्यः स्तेनाभिभाषी बहिरद्वेसितं पाति तर्कः प्रतिष्ठी । मीमांसा प्रातिहार्ये भजति गुणगणं यस्य संख्यातिसांख्यः ॥ हृत्पीठे योगगुद्धे निहित-मुपनिषद्वाहबुन्दैः परं मे । भाग्यं श्रीलक्ष्मणार्यो जगति विज-यते यस्य लेशः शिवाद्याः ॥ २ ॥ हरिविधिवसिष्टशक्ति-पराशरव्यासशुकदेवान् ॥ वैशंपायनमुप्रश्रवसं च नुमः पुराण-गुरुमुख्यान् ॥३॥ कणभक्षमक्षचरणं जैमिनिकपिलौ पतंजिलं च नुमः । श्रीमद्यासवचें बुधि नय सीकरवर्षिणोमु।दिरान् ॥ ४ ॥ सर्वविद्येशतामाविश्विकीर्ष् पूर्वपूरुषौ । श्रीनारायण-घीरेशरूपी हरिहरी नुमः ॥ ५ ॥ बहून्समाहृत्य विभिन्न-देश्यान्क्रोशान्विनिश्चिख च पाठमम्यम् । प्राचां गुरूणामनुस्ख वाचमारभ्यते भारतभावदीपः ॥ ६ ॥ टीकान्तराणीन्दुरवि-प्रभाणि बाह्यार्थरलानि चकासयन्तु ॥ अन्तर्निगृहार्थचय-प्रकाशे दीपःक्षमो भारतमन्दिरेऽस्मिन् ॥ ७॥ ईशप्रसादा-द्वितं स्ववंश्यानभगीरथेनेव मया प्रणीता ।। एषा महा-भारततीर्थगंगा लोकत्रयीजाड्यमलं धुनोत् ॥ ८॥ उता-नैष्विह कोशावित्रहबलं पद्येषु नैवाश्रितम् । गंभीरेषु न सैतवों न विहिताः कृटाननस्फोटिताः ॥ न च्छिन्नानतमश्र-राननततिर्भक्ताननाल्हादिता नोदीना न विभीषणाश्च विहिताः श्रीलक्ष्मणार्यश्रितैः ॥ ९ ॥

१. गृहम् । २. मेघान ।

इह खेळ भगवान्पाराश्चर्यः परमकारुणिको मन्दमध्यम-मतीन नुप्रहीतुं च उदर्श िद्यास्थान रहस्यान्येकत्र प्रदिदर्श-यिष्महाभारताख्यमितिहासं प्रणेष्यन्यारिप्सितस्य प्रन्यस्य निष्त्रत्यृहपरिपूरणाय प्रचयगमनाय च कृतं मङ्गलं शिष्य-शिक्षाये क्रोकरूपेण निवस्न न्नर्थात्तत्र प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यङ्गम्भि-धेयादि दर्शयति । नारायणमिति । नरोऽविद्याविच्छन चैतन्यं जीवः तेन विषयीकृतेऽनवच्छिनचैतन्यरूपे ब्रह्मणि गुक्ती रजतवत्काल्पतं चराचरं अप्शब्दवाच्यं नारं तदेव अयनं शुक्तीदमंशस्य रजतमिव प्रवेशस्थानं यस्य स नारा-यणः । स्वस्मिन् जीवकल्पितस्य प्रपन्नस्य सत्तास्कृतिप्रदत्वेन कारणीमूत इत्यर्थः। यथोक्तम्- आपो नारा इति प्रोक्ता आपो नै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्वे तेन नारायणः स्मृत ' इति तं नारायणं नमस्कृत्य तथा नरं उक्तरूपं नमस्कृत्य एनं विशिनष्टि नरोत्तममिति जीवो हि चेतनत्वेन जडवर्गा-दुत्कृष्टस्तत उत्कृष्टतरः कारणात्मा नारायणस्ततोप्युत्कृष्टतमे निरुपाधिचैतन्यं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मविज्ञानमानन्दं ब्रह्मे-त्यादिश्रतिषु प्रसिद्धं तदेव नरोत्तमस्य निरस्ताविद्यस्य जीवस्य निष्प्रपर्धं पारमार्थिकं रूपमिति युक्तं तत्रोत्तमत्विवेशेषणं यथोंक्तं 'पिण्डब्रह्माण्डनेतृत्वाचरौ जीवेश्वरावुमौ । तयोश्व नयनाच्छुद्धं ब्रह्मापि नर उच्यते ॥ न रजानामपां कार्यं नारं ब्रह्माण्डमिष्यते । तद्यस्य वसतिस्थानं तेन नारायणो विभुः॥ स्वाविद्यास्प्रिपिण्डेन तादात्म्यं यो गतो नरः । स जीवः स परं ब्रह्म नरोतमपदाभिधम्॥ तद्खोतिकां गिरं नत्वा ततो व्याप्त-स्तयैव सन् । संसारजायनं ग्रन्थं जयनामानमीरयेत् ॥' इति एवं च जीवाविद्याकल्पितत्वात् जगतो मिध्यात्वं ब्रह्मणश्च तत्र

सतास्फूर्तिपदत्वेन सत्यत्वं जीवस्य तदभिन्नत्वं चेति विषयो द्शितः । अविद्या निवृतौ तत्कृतस्य प्रपन्नस्य त्रैकालिक-बाधादात्यन्तिक्यनर्थनित्रृतिः प्रयोजनम् । अर्थात्तत्कामोधि-कारी प्रन्थस्य उक्तविषयस्य च ज्ञाप्यज्ञापकभावः संबन्ध इति च दर्शितम्। देवीं नरनारायणनरोत्तमतत्त्वप्रयोतनीं सरखती च नमस्कृत्यैव ततो व्याप्तस्तयैव संरखत्या परमकाराणिकया जनबोधायाविष्टो जयं जयो नामेतिहासोऽयामिति वक्ष्यमाण-त्वाज्जयसंज्ञं भारताख्यमितिहासं वा 'अष्टादशपुराणानि रामस्य चरितं तथा । कार्ष्णं वेदं पञ्चमं च यन्महाभारतं विदुः ॥ तथैव विष्णुधर्माश्च शिवधर्माश्च शाश्वताः । जयेति नाम तेषां च प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ' इति भविष्यवचनात् पुराणादिकं वा चतुर्णी पुरुषार्थानामि हेती जयो श्रियाभिति कोशादन्यं वा सर्वपुरुषार्थप्रतिपादकं प्रन्यं शारीरकसूत्र-भाष्यादिरूपं उदीरयेत् उचारयेत्। अत्र लिङा मंगलाचरणस्य ग्रन्थपाठेप्यावश्यकत्वं दर्शयता रचनारंभे सुतरा तद्दर्शितं नन्वेतन पठनीयं न व्याख्येयं च पौरुषेयत्वात्पुरुषेषु भ्रमविप्रलंभकत्वयोः संभवादि।ति चेत्र । सर्वज्ञेषु वेदैकप्रमाणेषु मन्वादिषु तदसंभवात् । पूर्वतन्त्रे च स्मृत्यादिधर्मे प्रामाण्यस्य सिद्धत्वात् । यस्यां तुः स्मृती लोभमूलकत्वं प्रत्यक्षं दश्यते यया वै सर्जनहोमीयं वासोऽध्वर्युः परिगृह्णातीति तत्रास्त्व-प्रामाण्यं नत्वष्टकाः कर्तव्या प्रपाः कर्त्व्या ऊर्ध्वपुण्ड्रं मृदा-कुर्यादित्यादीनां तासां लोभमूलकत्वादर्शनात्। यां जनाः प्रति-नन्दन्ति धन्वन्निव प्रपा असि त्वमन्ने श्रोणामेक उदकं गाम-वाजतीति मन्त्रलिङ्गानुमितविधिमूलकत्वाच धन्वधन्वाने निरुद्कप्रदेशे किमुश्रेष्टः षळूना आर्भवं त्रिष्टुबंतमित्यनुकम-णिकायां किमुश्रेष्ठ इति सूक्तस्य चतुर्दशर्चस्य ऋभुदैवत्यस्य नवम दशम्यावेते ऋचौ आपो भूयिष्ठा इत्येको अववीदिमि-भू यिष्ठ इत्यन्यो अववीत्। व्धयन्तीं बहुभ्यः प्रैको अववीदता-वदन्तश्चमसाँ अपिशत १ श्रोणामेक उदक् गामवाजति मांस-मेकः पिंशाति सूनयामृतं आनिम्नुचः शकृदेको अपाभरिक-स्वित्पुत्रेभ्यः पितरावुपावतुः २ अत्र ऋभ्वाख्य देवतास्तुति-व्याजेन श्रेयःसाधनानि विधीयन्ते । हे ऋभवः । भवतां मध्ये एकः कश्चित्तीर्थाश्रयेणैव प्राप्तदेवताभाव आप एव भ्रीयष्ठा उत्कृष्टतमा इत्यबवीत् । एवं यज्ञादिना प्राप्तदेवता-भावोऽन्योऽमिर्भूयिष्ठ इत्यब्रवीत्। वर्धयन्तीं अवपूर्वाद्भुजो-विच् प्रत्ययेभागुरिमतेनाकारलोपे चेदं रूपं स्वरादि पाठाद-व्ययत्वं निपातत्वादाद्युदातत्वं च वधरित्यव्ययं पालनार्थे अवगत्य धारयतीति योगात्। तदर्थं यन्ती गच्छन्तीं चेतोवृत्ति द्यां बहुभ्यः प्रमाणेभ्यो निश्चित्य एकः दययैव प्राप्तदेवता-भावः प्रकर्षण अववीत्।ते यूरं ऋताऋतानि सत्यान्ये वै तान्य-वादीनि देवताभावप्राप्तिसाधनानि वदन्त उपदिशन्तो यशेषु

चमसान् सोमयुक्तान् अपिंशत व्यभजन्त। अत्र ह्येवसुपाख्या-यते । ऋभवो नाम त्रयो देवा एकं चमसमासेदुस्तत्र विह्व-रपि तद्रपं गृहीत्वा आगतस्ते तमातिसारूयात् पृथग्जातु-मशक्ता एकं चमसं चतुर्धा व्यभजन्ते।ते । यदा सत्यवादिना-मेव तीर्थादिफलदामिति ऋता वदन्त इत्यस्यार्थः।श्रोणामेकः हे ऋभवः भवतां मध्ये एकः श्रोणां श्रक्ष्णां गां मृदं गोपी-चन्द्नादिरूपां तीर्थनिकटस्यां मुख्यकर्भभूतां प्रति उदकं जलं गौणं कर्म अवाजति अवगमयति अन्तर्भावितण्यथीऽयं श्रोणां गां उदकेन मिश्रयतीखर्थः । श्रोणां गां रक्तचन्दनानि रूपां वा तथा एकः सूनया हिंसया तत्कर्त्रा आभृत आहतं मासं गोरोचनाख्यं पिंशति पिनाष्टे उदकेन सहोते शेषः । निम्नचः नितरामस्तं गच्छतो दग्धेन्धनस्याभेः संवन्धिशकृत् गोमयं शुक्कगोमयोत्थं भस्मेति यावत् । अपाभरत् अपाहृतवान् । अत्राप्युदकेन सहेति शेषः। व्यवहिताश्चेतिच्छंदासे व्यवहिते-नाप्युपसर्गेण नि.यायाः संबन्धः । हृप्रहे।र्भच्छम्दसीतिहस्यभः एतानि मन्त्रपदानि असंपूर्णार्थत्वात् । स्वार्थलाभाय ब्राह्मण-मपेक्षन्ते इषे त्वोर्जेत्वेत्यादि मन्त्रवत्। तत्र यथा। इषे त्वेति-शाखामाच्छिनति । ऊर्जेस्वेत्यनुमार्शति ब्राह्मणानुसारात् । हे शाखे त्वा त्वां इषे अन्नाय च्छिनद्याति ऊर्जे पशुभ्यः अनु-माज्मीति व्याख्यातम् । एविमहापि वासुदेवोपनिषद्राह्मणतंत्र-पुराणोपबृंहणानुसारात् ऊर्ध्वपुण्ड्रार्थे ख्रक्ष्णां मृदं जलेन मिश्र-येदिति व्याख्येयम् । तथा कालाप्तिरुदबृहज्जाबालायुपानिषद् ब्राह्मणतन्त्रपुराणोपबृंहणानुसारात्।त्रिपुण्ड्ं कर्तुं निम्नचः शक्र-दपाभरादिति च व्याख्येयम्। एवमितरस्यापि पादस्य ब्राह्मण-मन्त्रलिङ्गादुपबृहणस्पृतिभ्यश्वाष्टकाप्रपाविधिवदन् मेयम्। तथा च श्रोणामिति पदस्य रक्तामिति व्याख्याने सौरशाक्तगाणे-शानां रक्तमेव पार्थिवं द्रव्यं पुण्यार्थे तत्ततन्त्रे विधीयते विष्ण-वानां पीतं शैवानां भस्मेति अनेन तत्तत्पुण्ड्विशेषोपलक्षित-ततद्देवताभजनेनापि देवताभावं प्राप्नुवन्तीति विधियते।केव-रुं वैदिकानां तु श्रोणां श्रह्णामिति व्याख्यानेन त्रित्यस्यापि समुचयः स्नात्वा पुण्ड्रं मृदा कुर्याद्धत्वा चैव तु भस्मना देवार्वः विप्रान् समभ्यर्च्य चन्दनेन समाचरेदिति स्मृतिभ्यः अत्र गोरी चनाप्रहणं चन्द्नाद्यष्टगन्धोपलक्षणार्थं एतेषां विकल्पसम्बय-पक्षाणां पितृपैतामहपरंपराक्रमेण व्यवस्थामाह। किंस्विट्युत्रेभ्यः पितरावुपावतुरिति पुत्रहितार्थे यत्किचिद्वतं पितरो मातापि तरी पितृपितामही वा उपेत्य स्वीकृत्य अवतुः व्रतं सम्यक्षिरि पालयामासतुः तद्वे तस्य पुत्रस्य श्रेयः साधनमित्यर्थः। एव सत्यवादिनां तीर्थानि यज्ञादयस्तन्त्रमार्गेण सूर्योद्यन्यतम्भेपा-स्तिः केवलवैदिकता चेति देवताभावप्राप्तिसाधनानाति मन्त्र-द्वयतात्पर्यं सिद्धम्।तस्मादस्मदादिभिरल्पज्ञैर्देष्टमूलमद्रष्टमूलं वा मनुव्यासादिसर्वज्ञप्रणीतं स्पृतिजातं वेदवद्देद्विदां वचनमिति न्यायेनागमियतव्यं पठनीयं व्याख्येयं चोति सर्वमनवद्यम् ।१।

### ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐनमः पितामहाय। ॐनमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनस्य। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः ।

लोहमेर्पणपुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेद्वीदश्वार्षिके सत्रे॥१॥

ર

3

ଞ

ų

सुखासीनानभ्यगच्छद्ब्रह्मर्थान्संशितवतान् । विनयावनतो भूत्वा कदाचितसूतनन्दनः ॥ तमाश्रममनुप्राप्तं नैमिषारण्यवासिनाम् । चित्राः श्रोतुं कथास्तत्र परिवव्यस्तपस्विनः ॥ अभिवाद्य मुनींस्तांस्तु सर्वानेव कृताञ्जालेः । अपृष्ट्यन्स तपोवृद्धं सद्भिश्चेवाभिपूजितः ॥ अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु । निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाङ्गोमहर्षाणः ॥

सुखासीनं ततस्तं तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च ।
अथापृच्छद्दिविस्तत्र कश्चित्प्रस्तावयन्कथाः ॥ ६
कुत आगम्यते सौते क चायं विद्वतस्त्वया ।
कालः कमलपत्राक्ष शंसितत्पृच्छतो मम ॥ ७
एवं पृष्टोऽव्रवीत्सम्यग्यथावल्लोमहर्षिणः ।
वाक्यं वचनसंपन्नस्तेषां च चरिताश्रयम् ॥ ८
तिस्मन्सद्सि विस्तीणं मुनीनां भावितात्मनाम्
सौतिस्वाच ।
जनमेजयस्य राजर्षः सर्पसत्रे महात्मनः ॥ ९

महतः शास्त्रस्यारंभे बहुविव्नसंभावनयास्वोपास्यं वासुदेवं द्वादशाक्षरेण प्रणम्य 'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिताहार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥' इत्यु-क्तरीश्वरवत् परात्परं गुरं पितामहं परमगुरून् वासिष्ठमरीच्या-द्दीन् प्रजापतीश्च प्रणम्य अहं मनुरभवं सूर्यश्चेत्यादिना वामदेव इव स्वकीयं ब्रह्मभावमयमात्मा ब्रह्मेति शास्त्रमनुसंद्धानः प्रत्यगात्मानमेव नमस्करोति । ॐनमः कृष्णद्वैपायनायोति । ततो विव्वविनायकान्नमस्कृत्य सुखासीनानिति भारतारंभ-श्लोकेऽपेक्षितं पूरयति गद्येन । लोमहर्षणपुत्र इति । लोमानि हर्षयांचके श्रोतृणां यः स्वभाषितैः कर्मणा प्रथितस्तेन लोम-हर्षणसंज्ञयोति कौर्मे निरुक्तार्थनामः पुत्रः उप्रश्रवाः उप्रस्य नृसिंहतापनीयोपनिषत्प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः श्रवः श्रवण यस्य सः अधिगतोपनिषद्रहस्य इत्यर्थः । सौतिः स्तजातेरुत्प-तिरुक्ता वायुपुराणे। 'वैन्यस्य तु पृथोर्यज्ञे वर्तमाने महात्मनः। सुत्यायामभवतसूतः प्रथमं वर्णवैकृतम् ॥ ऐन्द्रेण हविषा तत्र ्रहृतिः पृक्तं बृहस्पतेः । जुहावेन्द्राय दैवेन ततः सूतो व्यजा-यत ॥ शिष्यहब्येन संप्रक्तमभिभूतं गुरोईविः।अधरोत्तरचारेण जज्ञे तद्वर्णवैकृतम् ॥ दित नाह्मण्यां क्षत्रियात्सूत इति याज्ञव-ल्क्योक्तं विलोमजत्वं तस्य स्तस्यापत्यं सौतिःपौराणिकःपराणे क्कुतश्रमः नैमिषारण्ये वाराहे 'एवं कृत्वा ततो देवो मुनिं गौर-मुखं तदा। उवाच मिमिषेणेदं निहतं दानवं बलं ॥ अरण्येऽस्मि-स्ततस्त्वेतन्नेमिषारण्यसंज्ञितम्'॥इति उक्तरूपे। नैमिशोति पाठे तु वायवीये 'एतन्मनोम्यं चर्त्रं मया सृष्टं विसृज्यते। यत्रास्य शीर्यते नेमिः स देशस्तपसः शुभः ।। इत्युक्तवा सूर्यसंकाशं चकं स्रृष्ट्वा मनीमयम्॥ प्रणिपत्य महादेवं विसंसर्ज पितामहः।तेऽपि हृष्टतरा विप्राः प्रणम्य जगतां प्रभुं । प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र स्नेमिर्व्यशीर्यत्।।तद्वनं तेन विख्यातं नैमिशं मुनिपूजितामिति।।

तिनिर्वचनं द्रष्टव्यं शौनकस्य शौनः सर्वविवेकदांगिति लीला-वत्यां शौन एव शौनकस्तस्य कुलपतेः 'एको दशसहस्राणि योऽनदानादिना भरेत्। स वै कुलपातिरित्युक्तलक्षणस्य सत्रे ये यजमानास्त एवं ऋत्विजो यस्मिन्बहुकर्तृके कतौ स सत्रसंज्ञः यथोक्तम । वहभयो दियते यत्र तृप्यन्ति प्राणिनो बह । कर्तारो बहवो यत्र तत्सत्रमभिधीयते । इति ॥१॥ मुँखासी-नानिति कर्मच्छिद्रेषु सुखं खरूपानन्दं विचारियतुमासीनान अभ्यगच्छत आभिमुख्येन स्वयमेव तेषां पुरः कथा वर्फुं कौत्हृलितयागतवान् । नानाहृतोध्वरं गच्छेदन्यत्र तु कुत्-हलादित्युक्तेः संशितवतान्सम्यक् शितं तीक्ष्णं खड्गधारा वद-नास्कंदनीयं व्रतं ब्रह्मचर्यादिकं येषां तान् । २। नैमिषारण्यवा-सिनामाश्रममनुप्राप्तं तं तपस्तिनः परिवृत्तरिति संबन्धः। अतु-प्राप्त इति पाठे तूत्तरार्घे तमित्यध्याहार्यम् ।।३।। तपोधनानां प्रष्टव्यात स्तांस्तपीवृद्धिमप्टेच्छत्पृच्छेर्द्धिकर्मक-त्वात् तपोवृद्धानि।ते पाठे तपोपृच्छदित्यन्वयः ।।४।। निर्दिष्ट-मिहोपावित्यताामीति दर्शितम् ॥ ५॥ प्रस्तावयनुपोद्धात-यन् प्राप्तवया इति पाठे वृद्ध इत्यर्थः । । ६॥ उपोद्धातमेवाह बुत इति विहृतः नीतः ॥७॥ एवमिति सम्यक्राञ्दतः शुद्धं यथावदर्थतः गुद्धं वचनसंपन्नः शब्दप्रयोगकौशलयुक्तः तेषां चरिताश्रयं तेषां मुनीनां चादन्येषां राजादीनां च संबंधीनि यानि चरितानि तेषामाश्रयभूतं वचनम् ।। ८ ॥ भाविता-त्मनां विशोधिताचित्तानाम् । सौतिरुवाच जनमेजयस्य राजविरित्यक्षराधिक्यमार्षम् यतु जन्मनैवातिशुद्धेन शत्रुने-जितवान् यतः एजृकंपनेधातुंहिं जन्मेजय इति श्रुत इति निरुच्य चतुरक्षरं नामेत्याहुस्तिन्नर्मूलं जनमेजयः पारिक्षित इति श्रौताश्वरसंख्याविरोधात्। जन्मशब्दस्यानुपसर्गत्वाचेहि-परहृपं दुर्छभं च। युक्तं तु जनशब्दपूर्वादेजृश्रेजृश्राजृदीप्ताविति-द्रीप्त्यथाण्यंतादेजेः खशितिखशिमुमागमे जनमेजय इति।९। स्मीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक्पारिश्वितस्य च । कूष्णद्वैपायनप्रोक्ताः सुपुण्या विविधाःकथाः ॥ १० कथिताश्चापि विधिवद्या वैशंपायनेन वै। श्रुत्वाऽहं ता विचित्रार्था महामारतसंश्रिताः ॥ ११ बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थान्यायतनानि च। समन्तपञ्चकं नाम पुण्यं द्विजानेषावितम् ॥ १२ गतवानस्मि तं देशं युद्धं यत्राभवत्पुरा । कुरूणां पाण्डवानां च सर्वेषां च महीक्षिताम्॥ १३ दिद्धुरागतस्तस्मात्समीपं भवतामिह। आयुष्मन्तः सर्व एव ब्रह्मभूता हि मे मताः। अस्मिन्यक्षे महाभागाः सूर्येपावकवर्चसः ॥ १४ कृताभिषेकाःशुचयःकृतजप्याहुताग्नयः। भवन्त आसने स्वस्था व्रवीमि किमहं द्विजाः॥ १५ पुराणसंहिताः पुण्याः कथा धर्मार्थसंश्रिताः । इतिवृत्तं नरेन्द्राणामृषीणां च महात्मनाम्॥ १६

ऋषय ऊचुः ।
हैपायनेन यत्प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा ।
सुरैर्प्रह्मर्षिभिश्चेव श्रुत्वा यद्भिपूजितम् ॥ १७
तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचित्रपदपर्वणः ।
सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थेभूषितस्य च ॥ १८
भारतस्यतिहासस्य पुण्यां ग्रन्थार्थसंयुताम् ।
संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नानाशास्त्रोपचृंहिताम् ॥ १९
जनमेजयस्य यां राक्षो वैश्पायन उक्तवान् ।
यथावत्स ऋषिस्तुष्ट्या सत्रे हैपायनाक्ष्या ॥ २०
वेदेश्चतुर्भिः संयुक्तां त्यासस्याद्भुतकर्मणः ।
संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पापभयापहान् ॥ २१

सौतिरुवाच।

आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतम् । ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् ॥ २२

पार्थिवेन्द्रस्य समीपे कृष्णद्वैपायनप्रोक्ताः वैशंपायनेन कथिता-श्रोति संबन्धः ॥१०॥ विशं प्रजां पातीति विशंपो जनमेजय-स्तस्यायनं गुरुत्वेनाश्रयभूतो विशंपायनः स एव वैशंपायनः स्वार्थे तद्धितः । यद्वाविरिवविर्जीवः पक्षिवद्देहान्तसंक्रमणात् । शंपः सुखस्य पालक ईशः तयोरयनमधिष्ठानं ग्रद्धं ब्रह्म तदधीत तद्वेदेति वा वैशंपायनस्तेन वैशंपायनेन । ताः श्रुत्वा तं देशं गतवानसीति संबन्धः महाभारतं 'चत्वार एकतो वेदा महाभारतमेकतः । महर्षिभिः समागत्य तुलामारोपितं परा॥ महत्त्वाद्भारवत्त्वाच महाभारतमुच्यते । ' इत्युक्तलक्षणं तत्र संभिताः सम्यक्षिताः सर्ववेदार्थगर्भा इत्यर्थः । तप्पर्वमहद्-भ्यामित्यन्यत्रस्मृतो मत्वर्थीयस्तृप्प्रत्ययोबाहुलकाद्भारशब्दा-दपीति शेयम् ॥ ११ ॥ तीर्थानि जलप्राधान्यात्पुष्करादीनि आयतनानि स्थलप्राधान्यात्रीमिषादीनि ॥ १२॥ १३॥ १४॥ कृतेति आसने खस्थाभवन्तो भवंत्विति शेषः। आसते इति पाठे स्वास्थ्यं पृच्छति । कथां प्रस्तोतुमित्यर्थः । अहं च पुराणादिष्वन्यतमं किं व्रवीमीत्याज्ञापयतेति शेषः॥ १५॥ पुराणोति 'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुच-रितं चेति पुराणं पञ्च लक्षणम् ' इति ॥ स्मृत्युक्तं पुराणं पुरापि नवं वर्णपदानुपूर्वाविभ्रंशेऽपि प्रतिकर्ल्यं तदर्थानां सर्गादीनां समाननाम रूपत्वात् सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पय-दिति श्रुतेः पुराणस्य संहिताः धर्माश्रिताः कथाः दानमोक्ष-धर्माद्याः अर्थाश्रिताः राजधर्माद्याः नरेन्द्राणां नलरामादीनां इतिवृत्तं आचारप्रकारं ऋषीणां सृग्वादीनां चात्पतिवता-दीनाम् ॥१६॥ सुरै: ब्रह्मिभिश्व यदभिपूजितं स्वस्वलोके इति शेषः ॥ १७ ॥ विचित्राणि स्वरूपतोऽर्थतश्च रम्याणि ,पदानि वाक्यादेशपलक्षणं पर्जाणि पौष्यपौलोमादीनि आदि-

सभादीनि वा यत्र तस्य सूक्ष्मा अतक्यी अर्था आत्मतत्त्वा-दयः 'अचिन्साः खञ्च ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्। नाप्रतिष्ठितं तर्केण गंभीरार्थस्य निश्रयः ॥' नैषां तर्केण माति-रापनेयेति स्मृतिभ्यां न्यायस्तत्प्रतीत्यनुकूलायुक्तिः वेदार्थैः वेदतात्पर्यविषयभूतैरथैं अभूषितस्य ॥१८॥ संस्कारोपगतां पदादिव्युत्पतिमतीं बाह्मीं वाचं ब्राह्मीं गौर्भारतीभाषेत्यमरः। नानाशास्त्रेरुपबृंहितां उद्दीपितां शास्त्रान्तराविरुद्धामित्यर्थः ।। १९ ।। राज्ञेग्रे इति ज्ञेषः ।। २० ।। वेदेश्वतुार्भः संयुक्तां चतुर्वेदार्थवर्ती समितामिति पाठे तुल्यामित्यर्थः । पुण्यां श्रेयो वर्धिनी पापभयापहां चित्तशोधिकाम् ॥२१॥ मङ्गलाचरण-पूर्वकं मुनिभिः प्रार्थितमर्थं वकुं प्रतिजानीते आद्यमित्यादि-च र्हिः हरि नमस्कृत्य महर्षेमतं प्रवश्यामीति तृतीयचतुर्थ-योरन्वयः । अत्र भूबीजाङ्करतहफलोपमाः पञ्च ईश्वरपुरुषाः शुद्धशवलब्ज्वविराड्विष्णुसंज्ञाः निरुपाधिमायोपाधिमायाका-र्या पबीकृतमहाभूतोत्पाधिपत्रीकृतमहाभूतोपाधिपुरुषाका-रमूर्यपाधिविशिष्टचैतन्यरूपाः तत्र त्रीन त्रोद्दिशति नमस्कार्य-त्वेन आद्यं पुरुषं निरुपाधिचैतन्यं ईशानं मायिनं तु महेश्वर-मिति श्रुतिप्रसिद्धं।पुरुहूतं यज्ञेषु पुरुभिर्बहुभिहोतृ।भिर्हूतमाहूतं पुरुभिः सामगैः र्गुतमध्त्रर्युभिरिष्टं चेत्यपि द्रग्र्व्यम् । तद्यदि-दमाहुरमं यजामुं यजत्यतस्येत्र सात्रिपारिति हिरण्यगर्माख्ये सूत्रे सर्वयष्टव्यदेवतात्मत्वश्रुतेः यदेनमृग्भिः शंसन्ति यजुभिन र्यजन्ति सामभिः स्तुवन्तीति स्मृतेश्च पुरुष्टं पूरुभूयिष्ठमित्य-मरः । एतदेव त्रयं व्युत्क्रमेण विशिनि व्यक्ताव्यक्तं सनातन-मिति । व्यक्तं स्त्रात्मा हविमी कृत्वफलप्रदातृत्वादियोगात् अन्यक्तं ईशानः सुप्तिक्रलययोः सर्वलयात्मत्वात् सनातनं अखण्डदण्डायमानं एतेन् तस्माद्व्यक्तमुत्पन्नामितिस्मस्तेश्वे-

### असच सदसचैव यद्विश्वं सदसत्परम् । परावराणां स्नष्टारं पुराणं परमञ्ययम् ॥ २३ ॥

तरयोक्त्यिसमत्त्वेन लयो दर्शित ऋतं यथाभूतं यथा स्फटिके स्वतः गुद्धे हिल्गुलाश्रयत्वेन रक्तत्वं तत्रैव स्फटिकांशप्रमोषे पद्मरागत्वं तत्नैव चिन्द्रकायामिन्द्रनिल्तं चाध्यस्यते । तथा चैतन्ये मायायोगादिशत्वं ईशेप्यविद्यायोगात् स्त्रत्वं स्त्रेऽपि अविद्यादाद्ध्याद्विराट्तं चाध्यस्यते । तत्र उत्तरोतरापेश्रया पूर्वपूर्वं ऋतं परमर्तत्वादाः पुरुष एव । एकमिति मायाद्य-पाधिकृतमेदनिरासः । अशरं अशः सरन् व्यापकं । तेन आकाशात् पृथिव्यदिरिव नास्मात् पृथगुपाधेरि सत्त्वमस्त्रीति दर्शितं । अत एव ब्रह्मनिरविधकृत्वदिशतः कालतो वस्तुतश्र्य परिच्छेदशुन्यम् ॥ २२ ॥

चतुर्थं विराजमाह । असचोति । यत्सदसत्परं सदसद्भ्यां कार्य-कारणाभ्यां सूत्रेशाभ्यां परमन्यत्सनातनाख्यं तदेव वस्तु विश्वं विराटलपित्यर्थः।बह्मैवेदंसर्वमित्यादिश्रतेः। किं भूतं विश्व सत् द्र्यमानत्वात् । असच नेह नानास्ति किंचनेति तत्त्वज्ञानवा-ध्यत्वश्रतेः नन्वाद्यंतयोरसन्मध्ये च सद्धटादिकं दृष्टं नेत्याह । असचिति रज्जूरगवत्प्रतिभासमानमपि कालत्रयेऽपि नास्तिःख-र्थः । फलोपमं पञ्चमं विष्णुमाह परोति परे सूत्रात्मानोऽवरे विरा-डादि घटान्ताः । बहुत्वमनन्तशक्तित्वसूचनार्थे तेषां स्रष्टारम् । नन्वण्डान्तरत्पत्रस्य कथं परादिस्रशृत्वमत आह । पुराणमिति पुरापि नवम् । अनादिरेवसन्त्रह्माण्डान्तश्चतुर्भुजेन रूपेणाविभू-तोनन्तशक्तिः परिणतबीजगर्भे फलमङ्करादीनामिव परावराणां स्रष्टा भवतीत्यर्थः । अत एव परमञ्ययमत्यन्तं व्ययश्चन्यं संसारस्यानन्त्यात्तत्कारणीभूतस्य तस्य व्ययो युज्यत इत्यर्थः। नन् सोयमात्मा चतुष्पादित्यादिन निक्पाधितुर्यप्रतिपत्तये परमात्मस्त्रीण्येव सोपाधिका निरूपाणि विश्वतैजसप्राज्ञसंज्ञाने माण्डूक्यादिषु श्रूयन्ते न तु चतुर्थमिति चेत्सलम्। तथापि। य एषोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दश्यते हिरण्यस्मश्रुर्हिरण्यकेश अरश्चण्यश्चार्णनीं तृतीयस्यामितो दिनीत्यादि प्रभुमितं हिर-ण्मयं वेश्मेतिच्छांदीग्ये पुरुषा इतेर्बद्मणस्त होकादे अ अवणात्। कौषीतिक बाह्मणे च पर्यद्वस्थस्य ब्रह्मणस्तेन सह संत्रादादेश्र श्रवणात्तद्प्यस्तीति गम्यते । आरण्यकेऽपि गन्धमादनप्रवेशे धौम्यवाक्ये महामेहमहाभागत्यादिना मेहरुष्ठे ब्रह्मलोकादन्यं विष्णुलोकं प्राच्यां नारायणस्थानं मेरावतिविराजते इत्यादिना स्थानमेतन्महाभाग बुवमसयमव्ययमि यन्तेन विशेषणमामनन्ति। तत्रैव च तत्रासानामनावृतिः स्मृता तत्र गत्वा पुनर्नेमं लोकमायान्ति भारतेति ।स्यानान्तरेभ्यश्वाद्यति-गीतासूक्ता । आब्रह्मभुवनाह्रोकाः पुनरावर्तिनोर्जुनेति । इमा-वेव ब्रह्मविष्णुलोकावभित्रेत्य चिन्तितं चतुर्थे कार्यवादिरि-त्यत्र छान्दीग्ये हि अर्चिरादिमार्गं प्रकृत्य श्रूयते स एतान्त्रह्म गमयतीत्यत्र मानवः पुरुषः उपासकान्कार्ये बह्म प्रापयत्यत

विष्णवाख्यं परामिति । प्राणी ब्रह्मकं ब्रह्मखं ब्रह्मोति प्रकृत्य यद्वाचकं तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति करवयोरभेदमुक्त्वा प्राणं च हास्मै तदाकाशंचोचुरिति प्राणाकाशाख्ययोः कार्यकारणब्रह्मणोरुपास्यत्वेनोपसंहारात्संशयः । तत्र परास्मि-न्त्रह्माणे न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रैव समवनीयन्त इति शुतिप्रसिद्धं पारमार्थिकं गत्यभावमाभिप्रेत्य कार्यं ब्रह्मैव गार्ति प्राप्यामाति पूर्वः पक्षः । दर्यते परामाति सिद्धान्तः । अस्मिन्पक्षे श्रुतिस्त्रयोः स्वारस्यं कतकेव गतव्यं ईक्षाति । कर्माधिकरणे भाष्येऽपि हि एवंविधौ पूर्वीत्तरपक्षौ सर्वत्र दश्येते । यतुः परमेश्वरे हिरण्यरमश्रुत्वादिरूपश्रवणं नोपपद्यते इति तत्र ब्र्म-स्यात्परमेश्वरस्यापीच्छावशान्मामयं रूपं साधकानुग्रहार्थः मित्यादिना तद्वदिहापि । ज्ञये तत्र पूर्वपक्षे फलं इमं मानव-मावर्तं नावर्तन्त इखन्ते इमामीति विशेषणानमानवान्तरे आवृ-तिरिति सिद्धान्ते तु न च पुनरावर्तन्त इति श्रुत्यन्तरात्। यतौ वा इमानि भूतानि जायन्त इतिवादिदं शब्द उपप्रदर्शनार्थ इत्यनावृत्तिरिति । कथं तर्हि भाष्ये सूत्रकममुळ्ळङ्घयं परं गति-प्राप्यमिति।प्रापय्य कार्यमेवं गतिप्राप्यमिति सिद्धान्तितं शृणु नोव्योमापरो यदिति परव्योमाख्यस्याव्याकृताकाशस्य सर्वे जगत्कारणस्यापि सृष्टेः प्राङ्निवेधश्रवणात् तस्माद्व्यक्तमुत्प-न्नमिति। तदुत्पत्तिश्रुतेहिरण्यस्मश्रुत्वादिमतोऽपि कारणब्रह्मणः शुद्धापेक्षया कार्यत्वं विवक्षित्वा तद्विषयत्वं गतिश्रुतीनां वर्णितं परशब्देन च शुद्धं विवक्षित्वा तत्र गत्ययोगश्च दर्शित इति । न च हिरण्यश्मश्रुत्वादिश्रवणं कार्यत्रहाविषयमेवेति वाच्यम्।अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् दहरउत्तरेभ्यइत्यादिन्यायैस्तस्य जगत्कारणत्वसिद्धेः इयमेवर्गाप्तः सामवागेवर्क्प्राणः सामेत्या-दिना ऋक्सामात्मकत्वेन निरूपितस्य कृत्स्नास्याधिदैविका-ध्यात्मिकप्रपञ्चस्य तस्यक्चेसामचगेष्णाविति तदङ्गलिपर्वमात्र-त्वोक्तेश्व तस्मात् शास्त्रान्त्यन्यायेन यद्धानं जगद्यापारवर्जे इतरेषामुपासनासिद्धानां हिरण्यगर्भादीनामैश्वर्यं येन सह तेषां भोगसाम्यं यथैतान्देवतासर्वाणि भूतान्यवन्त्यवंहैवंविदं सर्वाणि भूतान्यवन्तीति लिङ्गाद्रम्यते । यस्य स भूभि सर्वतो-वृत्त्वात्यतिष्टद्शाङ्गलामिति घटादिभ्यो मृद इव इन्द्रजालादैन्द्र-जालिकस्येव च विकारवर्ति तदवर्ति च रूपं स्थितिश्व श्रूयते। यल्लोकं प्राप्तानामनावृत्तिस्तद्भृत्यभूतचतुर्वक्त्रेण सहमुक्तिरा-धिकारिणामभुक्तविद्याफलानां तह्नोकगतानामपि यावदाधि-कारं कल्पान्तरेऽप्यवस्थिातिश्वेति श्रूयते ।तस्य विग्रहादिकं सर्वे शास्त्राप्रामाण्यदभ्युपेयम् । अयमेव भगवत्पाद्यि वेदान्तसारे वनवृक्षदृष्टान्तेन स्थूलस्क्षमकारणोपाधिभेदेन त्रिविधेसम-ष्टिव्यष्टीप्रतिपाद्य समार्धिर्वनदृष्टान्तेन प्रतिपादितः । किं च

गुद्धे ब्रह्मणि प्रणिधीयमानं चित्तं स्थूलसूक्ष्मक्रमात्सर्वे चिदा-पञ्चीकरणोक्तक्रमेण खाभाविक-त्मानि प्रविलापयेदिति परिच्छेदाभिमानं त्यक्त्वाऽमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते सोस्य परमो लोक इति शास्त्रीयसार्वात्म्याभिमानयुक्तं व्यक्तभावना मन्तरेण सहसा कर्तुमशक्यम् । अव्यक्ता हि गातिर्दुःखं देहव-द्भिरवाप्यत इत्युक्तेः । देहवद्भिर्देहामिमानवद्भिः । तस्मात् भावनामयं प्रणिधानमयं चेति द्विविधमपि ध्यानं शुद्धं वस्तुप्रपित्सोरावस्यकम् । तत्राद्यं नष्टवनितावदसि विषयं पुरुषव्यापारतन्त्रम् । तेन वशीकृतं चितं क्रमशो मूर्त्याकारतः प्रच्याव्याव्यक्तमात्रालम्बनो भूत्वा विराडादौ कारणे ब्रह्मणि चित्तं प्रणिद्ध्यात् । अयमेव ध्यानक्रमः श्रीमद्भागवतादि-सर्वपुराणेथूक्तः । प्रणिधानं च वस्तुतत्त्वविषयं पूर्वोक्तस्फ-दिकदृष्टान्तेन आत्मन्यच्यस्तस्यः विराडादित्रयस्य रज्जुसर्प-स्येव चित्तस्थिरीकरणेन अधिष्ठानभूतशुद्धवस्युद्शनेन प्रविला-पनकरणम्।तच्च दर्शनं दग्धेन्धनानलत्रत्स्वयमुपशान्तचेतत्सुषु-प्तिसल्पाकाचिदानन्दावस्थाविर्भवाति । सा च श्रूयते यथा निरिन्थनो वन्हिः खयोना गुपशाम्याति । एवं वृतिक्षयाचित्तं खयोनात्रुपराम्यतीति । तत्र माण्डूक्यादौ यद्यपि प्रणिधान-गोचरेव रूपत्रयमुक्तं तथापि मन्दाधिकारिणां भावनागोचर-मपि चतुर्थे सोपाधिकं ऐश्वरं रूपं श्रुत्युक्तं प्रलाख्येयम् । नन्वस्य नित्यत्वे तल्लोकादिकमपि नित्यं वाच्यं तथा च सृष्टेः ः प्राग्सः देवसोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयसिाति त्रिविधभेद-्शून्यसन्मात्रसद्भावावधारणं विरुध्येतेति चेन । व्यवहारपर-मार्थदिष्टिभ्यामुभयोपपतेः। तथा हि। "न रूपमस्येह तथोप-लभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्यमेनं सुविरूढ-मूलमसङ्गरास्रेण दढेन छित्त्वा ॥ अस्यार्थः । न रूपमस्य नान्तोस्य छित्त्वैनामिति चेश्वरः । इन्द्रजालोपमत्वेन भवा-श्वत्यं न्यरूपयत् ॥ १॥ सम्यग्दशा वीक्ष्यमाणं रूपं नास्योप-लभ्यते । एतत्प्रयोक्तुर्नित्यत्वाद्यमाद्यन्तवर्जितः ॥ २ ॥ रुज्जुसर्पसमस्यास्य तुच्छाज्ञानोद्भवत्त्वतः । प्रतिष्ठाख्यं लयस्थानं नास्ति कुम्भस्य मृग्यथा ॥३॥ अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य ्यदुपादानकारणं । अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्मकारणमुच्यते ॥ ४ ॥ इत्येवं वार्तिकाचार्येक्पचारात्परात्मनः । उक्तोपाप्रा-दानता तस्मादप्रतिष्ठो भवद्रमः ॥५॥ दुःस्वप्न इव संसारः सङ्गमात्रेण दुःखदः। तमसङ्गासिनाच्छित्त्वा प्रयाहि परमं पदम् ॥६॥ नित्यं बद्धदशामिन्द्रजालं शुद्धदशां त्विदम् । कालत्रयेऽपि नास्तीति न्यायमत्रापि योजयेत् ॥७॥ प्रवाह-नित्यं जगदित्याहुर्मीमांसकाः स्कुटम् । व्यवहारे भादृनयो ह्यस्माकपि संमतः ॥८॥ न कार्यत्वादनित्योऽयं नन्दनन्दन विग्रहः । उपचाराद्धि कार्यत्वं तत्र पौराणिका जगुः ॥ ९ ॥ दैवानां कार्यसिद्धार्थमाविर्भवति सा यदा । उत्पनिति

तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥१०॥ दुर्गा विनायको विष्णुर्भवो भानुरितीह हि। नामरूपान्तराण्यस्य शृणुमः पार्थसारथेः ॥ ११ ।। वेदान्तेष्वपि नित्यत्वं खादीनां व्याव-हारिकम्। सिद्धवत्कृत्यदृशन्ते कीत्यते हि परिस्फुटम्''।।१२॥ तथा ह्याकाशवत्सर्वगतश्व नित्यः इत्याकाशात्मनोर्देष्टान्तदार्छी-न्तिकयोः सर्वगतत्वनित्यत्वे संगच्छेते । अन्यथा द्वयोरपि सत्यत्वे सर्वगतत्त्वस्यैवासंभव इत्यास्तां तावत्। ततश्च यथाऽ-स्मदादिमुप्तिकाले स यदा स्वापिति तदैवं वाक्सवैनिमाभिः सहाप्येतिच द्यः सर्वे हिपेः सहाप्येतीत्यादिना श्रयमाणेऽपि सर्व-नामरूपप्रलये इतरेषां न्यवहारो न विच्छियते । एवं ब्राह्म-प्रलयकालेऽपि वैकुण्ठवासिनामिति। स देवसोम्येत्यादिकमपि आदावन्ते च यनास्ति वर्तमानेऽपि ततथोतिन्यायेन नेंह नानास्ति किंचनेति श्रूयमाणस्य व्यवहारकालेऽपि प्रपन्ना-सत्त्वस्य प्रदर्शनार्थं न तु कदाचित्कस्य तदसत्त्वस्य ज्ञाप-नार्थम् । 'नासतो विद्यते भाव' इत्यसदृत्पतिानिषेधात 'नान्तो व चादिरिति ' गीताविरोधाच । तस्मादखण्डदण्डायमानेन्द्र-जालतुल्यस्य जगतो दर्शनादर्शने एवादयलयावित्यभिप्रायेण सृष्टिश्रुतय इत्याकाशवद्यावहारिकं विष्णुमूत्यीदेरि नित्यत्व-सिद्धम्। परमार्थतस्तु निर्विशेषचिन्मात्रादन्यकालत्रयेऽप्यस्ती-तिदिक्। "रज्ज्वज्ञानात्सर्पभीतिपातक्षतमिव कमात्। आत्मा-ज्ञानादहंसङ्गिक्रयादेहं समृत्यितम् ॥ १ ॥ घृतवल्लायते सुप्ती वासनामात्रदेहकः। वोधे सहन्यते चैव पुनः पुनरहं भ्रमः ॥२॥ अहं तद्वासनाधारा नाज्ञाने साति शाम्यति । सङ्गिक्रयादेहचकं नानष्टेहं विनश्यति ॥ ३ ॥ रज्जुज्ञानाद्भयं नश्येत्र तु पाती-द्भवं क्षतम् । आत्मज्ञानात्तथासङ्गो न तु कर्मोद्भवं वपुः ॥४॥ यावत्कर्म वपुस्तावद्यावदेहश्च तिष्ठति । तावत्कर्माहं अमध वर्तेते दग्धवस्रवत् ॥ ५ ॥ तत्रैवं साति कर्मोत्थं कर्मनाशा-रप्रणक्यति । अकर्मजं तु बोधेन बाध्यते न तु नक्याति ॥६॥ एवं श्रीकृष्णदेहोऽयमकर्मोत्थो न नश्यति । बोधन बाध्यते चैव स्वप्ने दष्ट इवेश्वरः ॥७॥ अन्योन्यवाधको जाम्रत्स्वप्नावा-त्मनि कल्पितौ । नोत्पद्येते न नश्येते रज्ज्वां सर्पस्रजाविव ॥ ८॥ आत्मैव हीश्वरोऽस्माकं धीदर्पणपृथक्कृतः । धीनाश एवं तद्वाधः कार्यत्वाद्धीश्च नश्याति ॥ ९ ॥ नन्वैश्वर्यमकार्य-त्वान नर्येतप्रत्यगात्मनः । बाढं बाधस्त तस्य स्यान्माया-बाधन सर्वथा ॥ १० ॥ अत्रोक्तं वार्तिकसारे-' ब्रह्मत्वादेव जीवस्य भ्रान्तजीवत्ववारणात् । वद्गित्वाद्या शिष्यन्तेऽतोऽयमीश्वरः ॥११॥ निवृत्तत्वाजीवधर्मा भासन्ते नैव कस्यचित्।अनिवृत्ता ईशधर्मा अकर्मापादि तत्त्वतः॥ १२॥ भानित तेत्वीश्वरस्यापि बुद्धानां च खबुद्धितः । ईश्वरस्य तृते। धर्माः सन्तु न त्विह विस्मयः॥ १३॥ तिष्ठस्वपीशधर्मेषु धर्माणां मायिकत्वतः। ईशो निर्धर्मको बोध्यो विमुक्त्यर्थं मुमुक्कुभिः" इति । प्रपत्रस्तु तत्रैव द्रष्ट्रव्यः । कस्यन्तित्विदेहमुक्तादेः

अयं च ईश्वरोऽयमधर्मवत्स्वस्वबुद्धिभेदाद्वर्णवद्रलिपिभेदादा-कारभेदे विष्णुरिति सांब इति च शास्त्राद्गृह्यते । एवं तल्लो-कोऽपि वैकुण्ठ इति कैलास इति च एकं संतं बहुधा कल्पयन्ति यो देवानां नामधा एक एवेत्यादिश्रुतिभ्यः। तं यथा यथो-पासते तथेतः प्रेत्य भवन्तीति श्रुतेस्वद्भावनावतां तत्सारू-प्यप्राप्तिः कीटभूक्षन्यायेन भवति न तु तदैक्यप्राप्तिरिति व्युत्पिदतं वेदान्तकतके । केचितु पूर्वोक्तमनःप्रणिधाना-त्मकच्यानसंप्रदायानाभिज्ञाः एतल्लोकप्राप्तिरेवमुक्तिरयमेवेश्वरो न समृष्ट्याख्योऽन्य ईश्वरोऽस्तीति वदन्ति । ते सर्वशास्त्र-प्रसिद्धं मुक्ती द्वैतादर्शनं बाधमानाः स्वाप्ययसंपत्त्योरित्यादि-न्यायेन न हि द्रष्ट्रहिष्टिपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्र तु तद्दितीयमस्ति ततोऽन्यदद्विभक्तं पश्येदिति सुप्तिकैवल्ययो-रविशेषाद्देतादर्शनश्रवणेन च विरुध्यन्ते । अनयैक च श्रत्या द्वितीयाभावादेव द्वैतादर्शनं न त दग्लोपादिति वदन्त्या द्वैत-स्थेन्द्रजालत्त्यत्वं दर्शितं तेन विष्णः सर्वोत्तमः शिवो जीवः। शिवः सर्वोत्तमो विष्णुर्जीव ' इत्युपासकानामाप्रहो विष्णवा-युत्कर्मप्रतिपादकश्रीभागवतस्रतसंहितादीनामनार्धत्वासुर -त्वादिवचनैर्दूषणं च शास्त्रमर्यादा नववोधमूलमेव । विकल्पो विशिष्टफलत्वादिति न्यायेन ऐकात्म्ये चितावतारार्थं यस्य-कस्यचिद्प्याकारस्यालम्बनीयत्वात् । यतु शैववैष्णवपुरा-णेषु इतरनिन्दास्मरणं तन्न हि निन्दा निन्दां निन्दितं प्रवर्तते अपि तु विधेयं स्तोतुमिति न्यायेन तिधेयस्त्रत्यर्थे 'यथा उद्यन्न खळु वा आदित्य आहवनीयेन रश्मीन्संद्धातीत्यप-कम्य प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जुव्हाति येऽभिहो-त्रम्।दिवाकीत्र्यमदिवाकार्तयन्तः सूर्योज्योतिर्न तदा ज्योति-रेषामिति।आदित्यो वा अस्तं यत्रनिमनुप्राविश्वतीति श्रुतिमुप-जाव्य यदुदिते सूर्ये प्रातर्जुह्यात्। यथातिथये प्रदुताय शून्या-यावसथायाहार्थं हरन्ति ताहगेव तदिति उदितानुदितहोमयोः प्रकरणे इतरनिंदाविधेयस्तुत्यर्थेव तद्रत्। न तु तत्र निन्दायां तात्पर्यमस्ति । उभयस्यापि त्याज्यत्वापतेः न हि विष्णु-भजनं शिवभजनं वा तदङ्गमूर्ध्वपुण्ड्त्रिपुण्ड्विवासुरापाना-दिवद्रागतः प्राप्तं येन टिंदार्थनादानुमितनिषेधशास्त्रबलादनर्थ-करं स्यात्। यद्वा सत्यपि निषेधे शास्त्रतः प्राप्तत्वात् आति-रात्रे षोडिशनं गृह्वाति नातिरात्रे षोडिशनं गृह्वातीति विहितप्रतिषिद्धत्वात्षोडशिप्रहणाप्रहणवत्विकल्प्यताम् । विशिष्टफलत्वेनाविरोधे वा समुचीयताम्। न तु ताद्विधायक-शास्त्राप्रामाण्यमध्यवसातुं शक्यम् । इतरस्यापि तथात्वा-पतेः सर्वपुराणोच्छेदप्रसंगः तस्मातस्यालशुनकन्यायेन शिव-विष्णुगोचरे निन्दास्तुतिसंकेतभेदमाश्रित्य कार्यकारणब्रह्म-गोचरतया व्याख्येये। यथाहि-कश्चित्कुतुकी मुग्धां भार्यो कोपयितुं गृहग्रुनकं स्यालनाम्नासंकेत्य गालयति । सा च मद्श्रातरमझंगालयतीति कुप्याति । तद्वच्छैवे विष्णुशब्देन

कार्यं ब्रह्मविवक्षित्वात्तद्भजनात्भावनातारत्म्येनैश्वर्यवतार-तम्यवत्तया हीनसंपदां पुंसां दुःखकरत्वात् नरकशच्दोदिः तस्य ब्रह्मलोकस्य प्राप्तिरिष्यते । एवं पक्षान्तरेऽपि तथा च व्याख्यातं मोक्षधर्मेषु जापकोपाख्याने । अमूनि यानि स्थानानि देवानां परमात्मनामित्यादिना तस्य स्थानवरस्येह सर्वे निरयसंज्ञिता इत्यन्तेन । तमिमं पौराणं भाषाभेदमजा-नन्तः पामराः शैववैष्णवापसदा ' ब्रह्माणं केशवं रुद्रं भेद-भावेन मोहिताः । पश्यन्त्येकं न जानन्ति पाखण्डोपहता जना ' इति तत्रैव स्मर्यमाणं शिवविष्णवोभेददर्शने दोष्मदा-हत्याभेदश्रुतीश्रापस्यन्तो मूलकारणमेवान्त्यात्कार्यान्नट इव तत्तद्रपेण भासत इति शास्त्रतत्त्वमजानन्तोऽन्यतररूपपरि-ग्रहेणेतरं निन्दन्तः परस्परं कलहायमानाः स्वामिद्रोहान्नर-कायैव सजन्त इत्यलं प्रसक्तानुप्रसक्तीत्क्या । तस्मादस्ति चतुर्भ्य आत्मनः पादेभ्योतिरिक्तो विष्णवाख्यः पञ्चमः पुरुषः सोऽयं प्रतिपाद्यते । परावराणां स्नष्टारभित्यादिना । नन्वयं नन्दनन्दनो यदि परावराणामुच्चनीचानां स्रष्टा तर्हिं वैषम्यैर्नैर्भृण्यभागी स्यात् न च ततस्त्राणिकर्मापेक्षो विष-मानर्थात्मुजतीति वाच्यम् । कर्मण एव मुख्यत्वेन तस्या-किंचित्करत्वात् । कर्मणश्च कृष्यादेः सर्वाङ्गोपसंहारवतो विनैश्वरानुप्रहं फलसाधनत्वदृष्टेः । तस्मादुपासनार्थत्वेन कल्पनामात्रं तद्विग्रहादिकमिति चेत्सत्यम् । देवताधिकरण-न्यायेनोपासनायामद्वेते वा शास्त्रस्य परमतात्पर्यवत्त्वेऽपि तत्प्रतिपत्त्युपायतया श्रुतस्येश्वरस्य अवान्तरतात्पर्यविषय-तयाङ्गविधीनामिव देवतावित्रहादिविधीनां प्रामाण्यं सिद्धम्। मानान्तराविरोधात् । न च वैषम्यादिदोषः । दाशतय्याः निरस्तत्वात्। तथा हि न सस्वोदक्षो वरुणघ्रुतिः साधुरामन्यु-र्विभीदको अवितिः । अस्तिजायान्कनीयस उपारेस्वप्रश्च नेदस्तस्य प्रयोतेति मन्त्रे सः स्वोदशोनयेन महद्यशस्यं कर्म कृतं तत् स्वसामर्थ्यं न भवति किं तु हे वरुणापरमेश्वर सा तवैव धृतिः तत्त्वदीयमेवाधिष्ठातृत्वं तवैव माहात्म्यं तदि-त्यर्थः। नन्वन्यसामर्थ्येनान्यः करोतीत्य गुक्तमिति चेतत्राह। सुरेति यथा सुरामसं मन्युः कोधः । विभीदको विभीतक-स्तत्स्थः कलिः अचितिर्भूतावैशिपतायुद्रेकजन्मा उन्मादः एते अशक्तमपि पुरुषं वशीकृत्य महाशक्तसाध्यमपि कद्यै कर्म कारयान्त । तद्वदीश्वरोऽपि सर्वस्मिन्यशस्ये कर्मणि जीवं प्रवर्तयतीत्यर्थः । अयं भावः न हि त्वदारेनिमिषश्वनेशे इति श्रतेः। ईश्वरानुग्रहं विना निमिषोऽपि स्वयं चलितुं न ईष्ट इति सर्वापि सात्त्विकी राजसो तामसी वा प्रवृतिरीश्वरायतेव। तथापि यथा सर्वरसप्रकृतेर्मधुरैकस्वभावस्य जलस्य इध्धरसाति-्रायेन माधुर्युमभिव्यक्तं। जम्बीरमरीचमरसयोस्तु स्वामाविकं तदभिभूतं औपाधिकमम्लत्वं कटुत्वं चाभिन्यक्तम्। एवं सर्वजगत्प्रकृतेः सत्त्वैकस्वभावस्येश्वरस्यं नन्दनन्दनविप्रहोति शयेन सत्त्वमभिव्यक्तम् । अत एव तस्मिन्निरतिशयं धर्म-

मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिम् । नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचरगुरुं हरिम् ॥ २४ महर्षेः पूजितस्येह सर्वलोकेर्महात्मनः । प्रवस्थामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणः ॥ २५ याच्ह्युः कवयः केचित्संप्रत्याचक्षते परे। आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि॥ २६ इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ज्ञानं प्रतिष्ठितम्। विस्तरेश्च समासेश्च धार्यते यद्द्विजातिभिः॥ २७

ज्ञानवैराग्यैश्वर्यादिकमस्ति । कामकोधादिभिमानिदेवता-विग्रहे सत्त्वं तिरोभृतम् । औपाधिकं लोभवृत्त्याप्रदिकं प्रमादमोहादिकं चार्विभूतं । तथा च यथा गोधूमादिचूणी इक्षुरसाद्यनुग्रहाततद्रसनद्भवाति । एवं जीवान्तःकरणमपि ईश्वरानुग्रहाद्धमीपगं कामानुग्रहाल्लाभोपगं च भवति । अत एव भगवद्गीतास्कम् । ' ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठाति । श्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया' इति ॥ सर्वभूतान्तर्यामिणं प्रकृत्य। 'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्त्रसादात्परां शानित मत्संस्थामधिगच्छसि ' इति । तदनुग्रहफलं शान्त्यादिकमित्युक्तं । तथा । ' अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिवं नियोजितः ' इति । प्रश्नस्य उत्तरम् । ' काम एष कोध एष ' इत्यादिना कामकोधलोभा एव पुरुषं पापे व्रवर्तयन्ति । नत्वीश्वर इत्युक्तम् । एष् होवासाधु कर्म कारयति । ईश्वरप्रोरितो गच्छेच्छ्वभ्रं वा स्वर्गमेवेत्यादिश्रुति-स्मृतिजातं तु पर्जयन्यवदीश्वरस्यासाधारणकारणत्वामित्याह । न च तावता जलवत्सर्वान्तर्यामिणोपश्चिरस्य वैषम्यादि-गन्धोऽस्ति । कल्पादयश्चाचारव्यभिचार एवाभिभवन्तीति परंपरया कर्मापेक्षत्वमधीश्वरस्य युज्यते । अङ्कुरादि जननस्य कार्यत्वेनाकर्तृकत्वानुपपत्तश्च तत्कर्ता ईश्वरः सिद्ध एवास्ति । क तर्धसावित्यत आह। अस्ति ज्यायाकनीयस उपार इति। उभावप्येकत्वादनुपाधिना रूपेण ज्येष्ठौ सोपाधिना कनिष्ठौ तथाप्युपाधिशुद्धचशुद्धचतिशयादीश्वरो ज्यायान् कनीयान् तस्य संघाताभिमानिन उपारे समीपे अन्तर्या-मित्यास्ति । अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मेत्यादि-श्रुत्यंतरप्रसिद्धेः । केन लिङ्गेन तर्ह्यसौ ज्ञेय इत्यत आह । स्वप्नश्च नेद्न्तृत्यस्य प्रयोतोति । स्वप्नश्च न स्वप्न इव इत एव । अनृतस्य मिथ्याभूतस्यैव अहंकारादिघटान्तस्य प्रपञ्चस्य प्रयोता युमिश्रणामिश्रणयोः प्रकर्षेण भूयो भूयः संयोजयिता वियोजयिता च । यो दृष्टिसमयां सृष्टिमिन्द्र-जालवदाविभीवयति। तिरोभावयाति संभगवान् महामायावी समस्तपापसंछेदनकामैराराधनीय इति भावः। नन्वमूर्तस्या-न्तर्यामिणस्तस्य कथमाराधनं कर्तव्यमित्यत आह। अरदा-सोनमीहळुषे कराण्यहं देवाय भृणीये नागाः । अचेतयदिचित्तो देवो अयोग्रिसंरायेकवितरोजुनातीति न शब्द इवार्थः। अहं मीह्ळुषे भूयसी धनस्य वृष्टिं कृतवते स्वामिने दिशी न दास इव देवाय पर्तुर्भुजमूर्तये अरंकराणि अलंकरवाणि प्रार्थनायां लोट्। यथा दासाः स्वामिनं सक्चंदनमुकुटादिनालंकुवंति

एवमहं पार्थिवं नन्दनन्दनिवग्रहं भूषयेयमित्यर्थः । अनागाः निषिद्धाचरणवर्जितः । ननु चेतनो ह्यलंकियमाणः सद्यः फलं ददाति किमचेतनायालंकरणेनेत्यत आह । भूणेये भूरियन-ष्यराजाद्यपेक्षया अधिकं द्रव्यादिकं नयति भक्ताय प्रापयाति भूणिस्तस्मै भूणिये अचेतनोऽप्ययं सर्वान् कामान्दास्यतीति भावः। ननु दृष्टविरुद्धमेतत्। न हि प्रतिमाराधनेन धनं प्रति-मातः प्राप्यत इत्यत आह । अचेत्यादिति । अर्थः भक्तिमुक्ति-कामैरभिगम्यः खामी देवः प्रतिमादिरूपः। अचितः चेतना रहितान् सर्वान् पिण्डान् अचेत्यत् चेतनायुक्तान् करोति । अहल्यावत् भूतनिर्देशच्छादसः। अयं भावः । देह इव प्रति-मायापि तीत्रभावनावता चैतन्यं स्पष्टमुपलभ्यते । प्रसिद्धं चैतत्प्रतिमोन्मेषणं मन्त्रशास्त्रे । उपाख्यायते च पुराणादौ । तसात्प्रतिमायाश्चेतनाधिष्ठितत्वेन चेतनस्य च सर्वपुरुष-प्रवर्तकत्वे ततः फलसंभावनास्तीति । एवं परमेश्वरे श्रीमाधवादिश्रतिमारूपे सर्वपुरुषार्थप्रदे सत्यपिकवितरी बुद्धियूतरो जनो गृत्संप्राणप्राणी वै गृत्स इति श्रुतेः प्राणवन्तं जावं राजादिं राये धनार्थं जुनाति अनुसरति नानाविधैः काव्यैः खुद प्रभुंः प्रस्तौति अहो दौर्भाग्यमस्येति श्रुति-रुरस्ताडं मंदानाक्रोशाति । कवितमस्त परमेश्वरमेव नन्द नन्दनापरपर्यायं समस्तपुरुषार्थकामः शरणीकुर्यादिति भावः । तसायुक्तमुक्तं परावराणां स्नष्टारमिति ॥ २३ ॥ मङ्गल्यं मङ्गलावहं मङ्गलं स्वरूपेणैव। एष ह्येवानन्दयातीति आनन्दो ब्रह्मोति च श्रातिभ्याम् । विष्णुं यज्ञात्मानं यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतेः । वरेण्यं वरणीयम् । भोगमोक्षकां क्षिभिरवश्यमादर-णीयं अन्वं आगन्तुकदे।षास्पर्शिनम् । शुचिं खभावशृद्धं । शिवमिति पाठे शिवमद्वैतं च अर्थं मन्यन्त इति श्रुतिप्रसिद्धं निर्भुणं । हृषीकेशं हृषीकानामिन्द्रिय।णामीशितारम् । चरान चरगुरुं चराचर।णां गुरुं विद्याप्रदं अत एव हरिं संसार हरणं ॥ २४ ॥ ईटशं हीरं नमस्कृत्य व्यासस्य मतं अथातो ब्रह्म-जिज्ञानेत्यादिस्त्रैर्निणींतं यद्ब्रह्माहैतं तत्प्रकर्षेण नाने।पा-ख्यानो । बृहणेन वक्ष्यामि । तत्र श्रद्धोत्पादनार्थं महर्षेरित्यादि व्यासविशेषणं । ऋषीणां मन्त्रद्रष्ट्रणां महत इति तन्मतस्य श्रौतत्वमुक्तं। अद्भुतकर्मण इति ब्रह्माद्वैतप्रतिपत्त्युपायभूतेव नानाव्याख्यानदृष्टान्तप्रणयेन न विचित्रग्रन्थकारित्वमुक्तम् ॥ २५ ॥ आचस्युरिति कत्रयः क्रान्तदर्शिनः ॥२६॥ त्रैका-लिकानामिप कवीनामेतदाख्याने गुणमाह । इदिमाति । ज्ञानं ज्ञानसाधनं त्रयीरूपं द्विजातिभिक्षेविणिकैर्यद्वार्यते तादिदं इति-

अलङ्कृतं श्रुभैः शब्दैः समयैर्दिव्यमानुषैः । छन्दोवृत्तेश्च विविधैरन्वितं विद्षां प्रियम् निष्यभेऽस्मिन्निरालोके सर्वतस्तमसावृते। बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम् ॥ २९ यगस्यादौ निमित्तं तन्महद्दिव्यं प्रचक्षते । यस्मिन्संश्रयते सत्यं ज्योतिर्ब्रह्म सनातनम् ॥ ३० अद्भृतं चाप्यचिन्त्यं च सर्वत्र समतां गतम्। अट्यक्तं कारणं सूक्ष्मं यत्तत्सद्सदात्मकम् ॥ ३१ यस्मात्पितामहो जन्ने प्रभुरेकः प्रजापतिः । ब्रह्मा सुरगुरुः स्थाणुर्भनुः कः परमेष्ठ्यथ ॥ ३२ प्राचेतसस्तथा दक्षो दक्षपत्राश्च सप्त वै । ततः प्रजानां पतयः प्राभवन्नेकविंशतिः 11 33 पुरुषश्चाप्रमेयात्मा यं सर्वऋषयो विदः । विश्वेदेवास्तथादित्या वसवोयाश्विनावपि ॥ ३४

यक्षाः साघ्याः पिशाचाश्च गुह्यकाः पितरस्तथा
ततः प्रस्ता विद्वांसः शिष्टा ब्रह्मार्वेसप्तमाः ॥ ३५
राजर्षयश्च बह्वः सवैंः समुदिता गुणैः ।
आपो चौः पृथिवी वामुरन्तरिक्षं दिशस्तथा ॥३६
संवत्सर्तवो मासाः पक्षाहोरात्रयः क्रमात् ।
यचान्यद्रि तत्सर्वं संभूतं लोकसाक्षिकम् ॥ ३७
यदिदं दश्यते किंचिद्भूतं स्थावरजंगमम् ।
पुनः संक्षिप्यते सर्वं जगत्प्राप्ते गुगक्षये ॥ ३८
यथतावृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये ।
दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा गुगादिषु॥३९
पवमेतदनाचन्तं भूतसंहारकारकम् ।
अनादिनिधनं लोकं चक्रं संपरिवर्तते ॥ ४०
त्रयस्त्रिशस्त्रहस्त्राणि त्रयस्त्रिशस्त्रह्मानि च ।
त्रयस्त्रिशस्त्रहस्त्राणि त्रयस्त्रिशस्त्रह्मानि च ।
त्रयस्त्रिशच्च देवानां सृष्टिः संक्षेपलक्षणा ॥ ४१

हासरूपेण त्रिषु लोकेषु जातित उत्तममध्यमाधमजनेषु प्रति-ष्ट्रितं ज्ञानकरत्वेनेत्यर्थः॥२७॥ समयैः संकेतैः 'समयाः शपथा-चारकालसिद्धान्तसंविद' इत्यमरः दिब्यमानुषेः वैदिकलौकिकैः। संस्कृतप्राकृतेर्वा तथाह्यमृतमन्थनादौ जलादिषु घृतादिपदप्रयोगे वेदनिषंद्र प्रसिद्धो दस्यते । तथा जतुगृहदाहेपाश्वचरादिषु वक्ष-न्नादिशब्दा म्छेच्छप्रसिद्धा दश्यन्ते ।छंदोन्नतः त्रिष्ट्वादिच्छंदों-न्तर्गतैरिन्द्रवज्रादिभिर्वृत्तैः ॥२८॥ निष्प्रभे इति । यत्प्रजानां बाजं जगदुपादानं एकं निमित्तान्तरानपेक्षं ।अब्ययं अपरिणा-मिकृटस्थं वस्तु तत् बृहदण्डं ब्रह्माण्डरूपअभूत् । तदात्मान ५ स्वयमकुरुत । सचलाचाभवदिलादिश्रातिभयो ब्रह्मण एव सर्व-भावावगमात् । कदाण्डमभूदित्याकांक्षायां अस्मिन् प्रजानां बीजे निष्प्रभे प्रकर्षेण भानं विशेषविज्ञानं रूपाद्याकार तद्रष्टिते सति । प्रलयकाले बुद्धिबोद्धब्ययोरभावात् । निरालोके आलो-क्यतेऽनेनेत्यालोकः सत्वं ईश्वरोपाधिभृतं विक्षेपशाक्तिमन्माया-ख्यं तद्रहिते मायाया अप्यभावे वुतोऽण्डोत्पत्तिरत आह । सर्व-तस्तमसावृत इति । मायाया आवरणशक्तिरूपातुच्छात्तमस एव स्वप्नप्रपञ्चवदण्डमुत्पन्नमित्यर्थः । तथा च श्रुतिः । नो ब्योमा-परोयदिति । सृष्टेः प्रागन्याकृताख्यमायाया अपि सत्वं निषि-ध्य तुच्छ्येनाम्विपहितं यदासीत् । तमसस्तन्महिनाजायतैक-मिति तमोमात्रात्सृष्टिं दर्शयित ॥ २९ ॥ युगस्य द्रह्मकृत्प-स्यादी जातं तत् निमित्तं चतुर्विधभूतग्रामोपादानम् । यस्मिन् अण्डेब्रह्म प्रविष्टमितिरोषः तत्सरङ्कातदेवानुप्राविशदितिश्रुतेः कि तत् सत्यंविकारत्वहीनम् । वाचारंभणं विकार इति विकारस्या-नृतत्वश्रुतः । किं जडप्रकृतिरूपं न ज्योतिःचिद्र्पं सनातनं सततिकरूपम् ॥ ३० ॥ अद्भुतं प्रत्यगात्मत्वेपिदुर्जेयत्वात् । आचिन्त्यं वाष्ट्रानसातीतत्वात् । सर्वत्रदेशे काले वस्तुनि च समतां साम्यं ऐक्यमिति यावत् । गतंप्राप्तम् । अन्यक्तं

अन्याकृतम् । कारणं हेतुः स्क्मंबाह्यन्द्रियाविषयीत्वात् । सदस्-दात्मकं तुच्छातुच्छन्यावृत्तस्वरूपं अनिर्वचनीयमित्यर्थः॥३१॥ यस्मादण्डात् पितामहः स वै शरीरी प्रथमः । हिरण्यगर्भः सम-वर्ततात्र इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धः । अस्य रजःसत्त्वतमोगुणप्रधाना-नि त्रीणि रूपाण्याह ब्रह्मा सुरगुरुविष्णुः स्थाणू रुद्रः ब्रह्मणो-विभूतीः सृष्टिकमप्रधाना आह मनुरित्यादिना ॥ ३२ ॥ दक्ष-पुत्राः सप्त । 'कोधस्तमोदमश्चेव विक्रीतोथाक्तिरास्तथा । कर्दमोश्वश्च सप्तेते दक्षपुत्राः प्रकीतिता' इत्यन्यत्रोक्ताः। एकविं-शतिर्मरीच्यादयः सप्तमनवश्चतुर्दशेति । यथोक्तं ब्रह्माण्डपुराणे। 'ऋषयःसप्तपूर्वे ये मनवश्च चतुर्दश। एते प्रजानां पतय एभिः कल्पः समाप्यते ' इति ॥ ३३ ॥ विष्णोर्विभूतिं पालनकर्मप्र-धानामशब्यंतामाह ! पुरुषश्चेति । यं मत्स्यकूर्ममैरालादिवि-प्रहम् ॥ ३४ ॥ स्थाणोविभृतीः सहारकमप्रधाना आह । यक्षा इति । ततोब्रह्माण्डात् । ब्रह्मर्घ्याद्याः कृत्स्रसंसारसंहारकज्ञा-नप्रधानाः ॥ ३५ ॥ आप इत्यादिकंषद्धं वन्हिपुरुषयोरप्युप-लक्षणम्।दिशः द्यीरित्येताभ्यां तदाभिमानिनी चन्द्रस्यौं गृह्येते। अन्तरिक्षं आकाशः एतच मूर्त्यष्टकं स्थाणोरेवाविभूतिः ॥३६ ॥ संवत्सरादिः कालोपिसंहारकत्वात्स्थाणेरिव विभूतिः । यश्वा-दन्यपि दृष्टं श्रुतं वा तत्सर्वे तत एवाण्डात्संभूतमिति पूर्वेण सबन्धः ॥ ३७ ॥ यदिदं दश्यते बाह्यं रूपादि आन्तरं च अहंकारतद्धर्मसुखदुःखादिसाक्षिद्दश्यम् तत्सर्वे युगक्षये क-ल्पान्ते पुनः संक्षिप्यते । कूर्मीगवित्तरोभवित स्वाधिष्ठाने ब्रह्म-ष्येव द्युक्ताविव रजतम् ॥ ३८ । प्रतिकल्पं सृष्टेः समाननाम-रूपत्वमार्ह । यथेति ॥ ३९ ॥ कल्पानामानन्त्यमाह्। एवमिति । अनाद्यंतं परमात्मावगत्थवसानम् ॥ ४० ॥ एवं पिण्डब्रह्माण्डात्मिकां जडस्रिष्टिमुक्तवा तद्भिमानिचेतनसृष्टि-माह । त्रयाह्निंशदिति । शाकत्यकाह्मणे त्रयश्च श्री च

### दिवः पुत्रो बृहन्द्रानुश्रक्षुरात्मा विमावसुः। सवितास ऋचीकोऽको मानुराशावहो रविः॥४२

शंतात्रयश्च त्री च सहस्रेलावुपक्रम्य महिमान एवैषामते त्रयार्ब्विसदेव देवा । इत्युक्तस्त्रयिक्विसदेवदेवाः तावंति शतानि सहस्राणि वा तेषांभेव विभृतिरित्यर्थः। ते चाष्टी वसव एकादशस्द्रा द्वादशादित्याः । इन्द्रः प्रजापतिश्व तत्र वसवः पृथिब्यमी अन्तारिश्वायू आदिखादिवौ चन्द्रो नक्षत्राणि च रदा एकाद्शेन्द्रियाणि आदित्याद्वादशमासाः इन्द्रः पर्जन्यः प्रजाप-तिर्यज्ञः एतेषामभिमानिनश्चेतना अत्र विवाक्षिताः शरीरसृष्टेः प्रागुक्तत्वात् । सोयं सृष्टिसंक्षेपः। विस्तरस्त्वन्यत्रोक्तः। 'तिस्रः कोव्यस्तुरुद्राणामादित्यानां दश स्मृताः । अग्नीनां पुत्रपौत्रं तु संख्यातुं नैव शक्यते' इति ॥ ४१ ॥ कतम एकादेव-तेति प्राण इति स ब्रह्मेत्युपसहारे तत्रैवोक्तमेकं सूत्रात्मानं चेतनं विवक्षितत्वात्तद्विभूतयोन्ये चेतना इत्याह । दिवः पुत्र इल्रादिना सुविस्तरा इत्यन्तेन । दिवो नानारूपेण द्योतमा-नाया मायायाः पुत्र इव पुत्रो गर्भस्थत्वात् । मायायां चित्प्रतिविम्बः सूत्रात्भेखर्यः । तस्यैवावयवावृहद्भान्वादय एकादशसमनस्केन्द्रियाधिष्ठातृदेवताः । दिग्वातार्कप्रचेतोश्वि त्रद्धीन्द्रोपेन्द्र मित्रप्रजापतिबृहस्पतिसंज्ञा अपि अत्र सूर्यपर्यायै-रेवाभिधीयन्ते। 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' इति श्रुतेस्तद्वि-भूतयोन्यादेवता इति स्मृतेश्च दिगादीनां सूर्यविभूतित्वात्। स बृहत् स भानुः स चक्षुरिति प्रखेकं तच्छद्वः संबध्यते । अत्र बृहदादिपदार्थास्तु 'बृहद्योममयत्वेन श्रोत्रमिन्द्रियमुच्येत। द्रव्याणां भासनाद्भानुशब्देनोक्तं त्वगिन्द्रियम् ॥ १ ॥ चक्षुः प्रसिद्धमात्मा तु प्रेयस्त्वाइसनोन्द्रियम् । वागिप्रदैवतत्वेन विभावसुपदोदिता ॥ २ ॥ कर्मणा प्रसवात्पाणीमतौ सिवतृशाद्वितौ । विशिष्टगतिमत्त्वादप्यर्कः पादेन्द्रियं मतम् ॥ ३ ॥ उपस्तः स्याद्यचीकाख्य ऋचां सर्वाङ्गतेजसाम् । सङ्गः मो रतिकालेत्रेलेवमेवमर्राचिकः ॥ ४ ॥ वायुराशावहःप्रोक्तो भासनादवनाच सः। भामूरविश्वोच्यते तौ न्नाणपायुपदो-दितौ ' इति ॥ ५ ॥ ४२ ॥ पुत्राः प्रतिबिम्बाः विवस्वतः सूर्यवत्सर्वावभासकस्य चैतन्यस्य । यद्वा विशेषेण वस्ते आ-च्छादयति सर्वे ज्ञेयं ब्याप्रोतीति विवोज्ञानं तद्वान् । आजा-नसिद्धज्ञानवान् ब्रह्मा । 'ज्ञानमप्रतिमं यस्य वैराग्थं च जग-त्पतेः । ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्ट्यम्' । इति स्मृतेः । तस्य पुत्र्यपि भार्याभूता द्योः । प्रजापतिर्वे स्वां दुहितरमभ्य-थ्यायिद्वामित्यन्य आहुरिति श्रुतेस्तस्यामुत्पन्नावृहाद्भान्वा-दयम् इति ज्ञेयम् । पुरा विवस्त्रत इति पाठे विवस्त्रतः संव-न्धी दिवः पुत्र इति योज्यम् महानेव महाः मनुः स्वार्थेड्यंत् तेषां मध्ये वरः श्रेष्ठः बुद्धितत्त्वाभिमानीत्यर्थः तस्य तनयो देवस्राट् देवैशिन्द्रियेर्भाज्यते दीप्यते इति अहंकारो देवस्राट् । १ बाहुलकात्

पुत्रा विवस्वतः सर्वे महास्तेषां तथावरः । देवम्राद् तनयस्तस्य सुम्राडिति ततः स्मृतः ॥४३

अहमिदं पश्यामि अहमिदं श्रणोमीत्याद्यनुभवात् । तस्य पुत्रः सुश्रार् भौतिकं मनः तद्धि संकल्पविकल्पात्मकं सत्सर्वविषय-प्रकल्पकं तत्तद्विषयरूपेण सुतरां स्पष्टं भ्राजते इति सुभ्राट्पद-वाच्यं यथोक्तमक्षपादैः रूपादयोविषयाः संकल्पकृता इति । रत्न गर्भस्तु तत्र सृज्यं संहार्ययोरतिबाहुल्यं वक्तुंतन्मध्ये संक्षेपतो-देवानां सृष्टिमाह । त्रयिद्धशिदिति । त्रयिद्धशिद्यानितान्येवश-तानि विन्दुत्रययुक्तानि पुनस्तान्येव त्रयह्निंशत्संहस्नाणि च विन्दुचतुष्टययुतानि तदा त्रयिह्मरात्केाटय इत्यर्थः । देवानां स्रष्टिः स्ज्यमाना देवाः कृद्भिहितो भावो द्रव्यवत्प्रकाशत इति न्यायात् । यद्वा त्रयिक्षंशाधिकःशतत्रययुक्तषद्वत्रिंशत्सहस्राणि देवानां संक्षेपतः तत्र ताबद्रह्मणो जन्मसमनन्तरमेव प्रथम-कल्पे सृष्टिक्रममाह । दिवः पुत्र इत्यादिना । अत एव एतत्क-ल्पीय सूर्यवंशसृष्टिक्रमिवरोधो नाशङ्कनीयः । दिवः पुत्र इत्यंक नाम दिवः पुत्रादया द्वादशविवस्ववन्तः सूर्या जाताः । नका-रलेापच्छांदसः। तेषां सह्योऽवरःकनिष्ठः। मह्य इति च पाठः। तस्य प्रथक् निर्देशो वंशकरत्वात् । तेभ्यः सह्यवंश्येभ्य एवाय-मेतत्कल्पीय कुरुवंशादिसदृशस्तास्मिन्कल्पेप्येषां वंशानां संभ-वात् । अत एव यदुभरतययातिवंशानां पृथगुपादानम् । यद्दा-तेभ्य एवेदानीभिहोत्पन्नेभ्यः कुरुत्रंशादय इत्यर्थः । विमल-बोधब्याख्यात्रदिवः पुत्र इत्यारभ्य संभूता बहवो वंशा इल्य-न्तेन । ननु द्वौ वंशौराज्ञामिहोक्तौ सूर्यवंशश्चन्द्रवंशश्च ।तत्रा-दित्यवंशस्तावद्रह्मणो मरीचिर्मरीचेः कश्यपः कश्यपाद्विव-स्वान्त्रिवस्वतो मनुर्मनोरिक्ष्वाकुरिक्ष्वाकोर्विकुक्षिः स एव शशादस्ततः काकुत्स्थस्तस्मादनेनास्ततः पृथुः पृथोरार्द्रस्ततो वृहदश्वस्तस्माद्धुंधुमारादयो यावन्मरुत्त इति तावदादित्य-वंशः । सोमवंशस्तावत्। ब्रह्मणोत्रिरत्रेः सोमः सोमाद्वधस्ततः पुरूरवाः पुरूरवस आयुरायोर्नहृषस्ततोययातिर्ययातेः पुरू-प्रमृतयो यावदेव वज्रपुत्र इति । एउँ। हो राजवंशी ततः केऽमी-दिवः पुत्रादया राजानः। तथा पुराविवस्वतश्चेति न संगतम्। विवस्वतः पूर्वे कश्यपस्ततः पूर्वे ब्रह्मा ततश्च कथमुच्यते पुराविवस्वतश्चेति । तथा सुभ्राजश्चनायः पुना दशज्योतिरादय इत्यपि न संगतम् ते हि दशज्योतिरादयः पार्थिवा उभयोरपि वंशयोः पुराणेतिहासादिषु न श्रयन्ते। अत्रोच्यते।काचिदसंगित-नांत्र। तत्र दिवः पुत्रस्तावदादित्य एव स्वरिमभिदिवः पूरणात् वृहद्भानुरिप स एव वृहंतो विश्वस्थापकाः भानवोऽस्येति । चक्षुर्विश्वप्रकाशकत्वात् आत्मा च स एव सहिब्रह्मच्योतिरिस्या-गमप्रामाण्यात् विभावसुश्च स एव ऋतुषु विविधप्रकारा रहमयी यस्य । साविता च स एव ऋँतुऋमेण लोकोपकारार्थं सलिल-गर्भप्रसवात् । मरीचिकः स एव । लोकोपकारार्थे मरीचीन् सुम्राजस्तु त्रयः पुत्राः प्रजावन्तो बहुश्रुताः। दशज्योतिः शतज्योतिः सहस्रज्योतिरेव च ॥४४ दशपुत्रसहस्राणि दशज्योतेर्महात्मनः। ततो दशगुणाश्चान्ये शतज्योतेरिहात्मजाः ॥ ४५ भूयस्ततो दशगुणाः सहस्रज्योतिषः सुताः। तेम्योऽयं कुरुवंशश्च यट्टुनां भरतस्य च ॥ ४६ ययातिस्वाकुवंशश्च राजर्षीणां च सर्वशः। संभूता बहवो वंशा भूतसर्गाः सुविस्तराः॥ ४७ भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं त्रिविधं च यत्। वेदा योगः सविक्षानो धर्मोऽर्थः काम एव च ४८ धर्मकामार्थयुक्तानि शास्त्राणि विविधानि च । लोकयात्राविधानं च सर्वं तदृष्टवानृविः ॥ ४९ इतिहासाः सवैयाख्या विविधाः श्रुतयोऽपि च । इह सर्वमनुकान्तमुक्तं प्रन्थस्य लक्षणम् ॥ ५० विस्तीयैतन्महज्ज्ञानमृषिः संक्षिप्य चात्रवीत्। इष्टं हि विदुषां लोके समासव्यासधारणम्॥ ५१

कायति कीर्तयति प्रकाशयतीति यावत् । मरीचिभिः सहस्र-रिमिभिः कीर्त्यत इति वा । अर्कः ऋसगती स्मृती धातु-रस्य कप्रस्यये गुणः । आह च 'ऋसगतौ स्मृतो धातुस्तस्मा-त्कप्रत्ययः स्यतः । गतौ यस्मात्परो नास्ति तस्मादर्कः स उच्यते '। भानुः स एव लोकोपकारार्थे भाः नौति प्रस्तीतीति आशावह इति लोकानामाशामावह-सफलीकरोति । रविरिति । त्याराध्यमानः रक्षणे धातुः प्रत्ययेस्य रुडागमः । अवति त्रीनिमाँह्रोकांस्ते-नासौरविरुच्यत इति । पुरेति पुराकल्पे एते दिवः पुत्रादयः पुंशन्दा विवस्वतो वाचकाः पत्र्यंते पुराकल्पविद्धिः शब्दानां मध्येऽवरो जघन्यो महाशब्दः । महाशब्दोपि गर्भधारकवाचकतया पावनाद्वां अनघतया पठ्यते । मह्यो मही-गर्भाधायकत्वात् । उक्तं च । 'पीषस्य कृष्णसप्तम्यां मह्या सह भवेद्रविः।देवभ्राद्भतनयस्तस्य इति तस्यमह्यानन्तरं देवान् भ्राज-यति रिमिभः । तनयो विस्तारकः । तस्मादनन्तरं सुसुङिति मुष्ट्रशीलाः पुत्राः । सुभ्राजसोनन्तरं त्रयः पुत्रा दशज्योति-रादयो ब्रहनक्षत्रतारकाप्रकाशका रश्मयः प्रादुरासन् । ते च पूरणाज्जगतस्त्राणाद्वा पावनाद्वाऽनघयो।नित्वात्पुत्रा उच्यन्ते । बहुशश्चास्य वामीये सूक्ते पुत्रशब्दे। रिस्मिषु दृष्टो विस्तराति-शयान पट्यते । अत्र दशशतसहस्रशब्दा रिमबहुत्ववाचका-स्तेभ्योयं कुरुवंशश्चेत्यायचावचोभयवंशप्रभवराजाभिधानमस्त सूर्यस्यवोभयवंशहेतुत्वकथन्मरम् । तथाहि । आदिलान्मनु-र्मनोरिक्ष्वाकुरित्यादिपौत्रः सूर्यवंशः । तथादित्यान्मनुर्मनो-रिडाइडात:पुरूरवा इत्यादिना दैं।हित्रः सोमवंश इति । अत एभिः श्लोकैरादित्यस्तुति।भेस्तन्मूलकत्वं कथितम्। उक्तं च । 'आदित्यमूलमिखलं त्रैलोवयं यदुनन्दन । भवत्यस्मा-ज्जगत्सर्वे सदेवासुरमानुषभ्' इत्यादि सर्वमवदातम् ॥ ४३ ॥ दशज्योतींषि धूम्राचिरूष्माज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलि-ङ्गिनी सुश्री:सुरूपाकपिलाहब्यकब्यवहा तथिति दशकलारू-पाणि यस्य सदशज्योतिरिमः । शतज्योतिश्चन्द्रः स हि त्हदयायतनः । चन्द्रमामनसोभूत्वात्हदयंप्राविशादीतिश्रुतेः । त्हदयस्य च शतंचैका च नाड्यः तासांमूर्धन्यासौरीकम-मुक्तिस्थानप्रापिका इतराः शतं जन्मान्तरहेतुगतिप्रदास्तासां

प्रकाशकत्वाचन्द्रः शतज्योतिः सहस्रज्योतिः सूर्यः ॥ ४४ ॥ ज्योतेरितीदं तत्त्वमार्षम् ॥ ४५ ॥ तेभ्यः समष्टिमनः कल्पि-तेभ्योमिचन्द्रसूर्येभ्यः क्रमादयं पुरोवर्ता ब्राह्मणवंशः कुर्वादि-वंश इक्ष्वाकुवंशश्च संभूता इति योज्यम् । तादशादमेर्बाह्मण उत्पन्न इति चकाराद्वा लभ्यते । 'आग्नेयो वै ब्राह्मणः' इति श्रुतेर्बाह्मणस्याभिनंश्यत्वम् । इतरेषां चन्द्रसूर्यवंश्यत्वं प्रसिद्धमेव ॥ ४६ ॥ राजर्षीणां राज्ञामृषीणांचेतिद्वंद्वः । भूतसर्गाः जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिजसप्टयः ॥४७ ॥ भूतस्थानानीति । नृणां वासस्थानानि राजकृतानि दुर्गनगरादीनि । ब्राह्मणः-कृतानि तीर्थक्षेत्रादीनि । त्रिविधं रहस्यं धर्मरहस्यम् । कृष्ण-द्रोहिणोपि शिशुपालस्य कृष्णैकत्वप्राप्तिस्तत्र रहस्यं यथा क्यंचित्तीव्राभिनिवेशेन ध्यानमेव श्रेय इति सोऽधर्माभासोऽपि धर्म एव । तथा हिंसाफलो धर्मोप्यधर्म एव यथा सत्य-वादिनाश्चोरेभ्यः कार्पटिकमार्गे तत्वेनोपदिशत इति । एवं अर्थकामयोरिप रहस्यमूह्यम् । वेदाः कर्मकाण्डः योगउपासना काण्डः सविज्ञानो ज्ञानकाण्डसहितः धर्मः स्मार्तः अर्थकामौ लोकप्रसिद्धौ ॥ ४८ ॥ घर्मेति एतत्रयप्रतिपादकानि शाखा-णि मीमांसाकोककामन्दकानि । लोकयात्राविधानं च लाक-यात्रा येन निर्वहति तस्य आयुर्वेदधनुर्वेदगान्धर्ववेदादेविधानं ज्ञापनं च एतत्सर्वे तेभ्यः संभूतिमिति पूर्वेण संबन्धः । सर्वे तदृष्टवान् योगवलेन । ऋषिद्यीसः ।। ४९ ।। सैवैयाख्याः न्याख्यामधिकृत्य कृतो प्रन्थो वैयाख्यस्त्युक्ताः । यथा ब्रह्म-विदाप्नोति परमिति सूत्रस्य ब्याख्या सत्यंज्ञानमितिमन्त्रः । अनुब्याख्यानं तसाद्वा एतस्मादित्यादि ब्राह्मणम् । एवम-त्रापि प्रथमेध्याये सूत्रितस्यार्थस्य द्वितीयतृतीयाभ्यां ब्या-ख्यानमुत्तरप्रन्थेनानुन्याख्यानं च । विविधाः लिङ्गादिनार्ध-प्रत्यायकाः । प्रपाः कर्तन्या इत्यादिस्मृतिमूलभूता धन्व-निव प्रपा असित्वममे इत्यादयः । हे अमे ! त्वं निरुदके प्रदेशे प्रपेवलोकतृप्तिकरोसीति तदर्थः । प्रपा असी-त्यत्रासान्धप्रछादसः । इहेति । अनुक्रान्तमनुक्रमेणोक्तं इदमेव यथोक्तं प्रन्यस्य लक्षणम् । विषयःप्रतिपाद्योऽर्थः ॥ ५०औ समासः संक्षेपः । ज्यासो विस्तरः ॥ ५१ ॥

मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे। तथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सम्यगधीयते विविधं संहिताज्ञानं दीपयन्ति मनीषिणः। व्याख्यातुं कुरालाः केचिद्रन्थान्धारयितुं परे ॥५३ तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम् । इतिहासाममं चन्ने पुण्यं सत्यवतीसुतः पराशरात्मजो विद्वान्ब्रह्मविः संशितव्रतः। तदाख्यानवरिष्ठं स कृत्वा द्वैपायनः प्रभुः कथमध्यापयानीह शिष्यानित्यन्वाचिन्तयत्। तस्य तिचन्तितं ज्ञात्वा ऋषेद्वेपायनस्य च ॥ ५६ तत्राजगाम भगवान्त्रह्या लोकगुरुः स्वयम् । प्रीत्यर्थ तस्य चैवर्षेळींकानां हितकाम्यया ॥५७ तं दृष्टा विस्मितो भूत्वा प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः आसनं कल्पयामास सर्वेर्मुनिगणैर्वृतः हिरण्यगर्भमासीनं तस्मिस्त परमासने। ्रपरि,वृत्यासनाभ्याशे वासवेयः स्थितोऽभवत् ५९ अनुजातोऽथं कृष्णस्तु ब्रह्मणा परमेष्टिना । निषसादासनाभ्याशे प्रीयमाणः श्रुचिस्मितः ६० उवाच स महातेजा ब्रह्माणं परमेष्ट्रिनम् । कृतं मयेदं भगवान्काव्यं परमपूजितम् ब्रह्मन्वेदरहस्यं च यचान्यत्थापितं मया। साङ्गोपनिवदां चैव वेदानां विस्तरिक्रया इतिहासपुराणानामुनमेषं निर्मितं च यत्। भृतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं कालसंक्षितम्॥६३ जरामृत्युभयव्याधिभावाभावविनिश्चयः। विविधस्य च धर्मस्य द्याश्रमाणां च रुक्षणम् ६४ चातुर्वर्ण्यविधानं च पुराणानां च कृत्स्वराः। तपसो ब्रह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चन्द्रसूर्ययोः॥६५

वर्णानुपूर्विभेदेऽपि प्रतिकल्पमर्थानां समाननामरूपक्रम-त्वाद्भारतारंभे मतभेदमाह । मन्वादीति । मनुर्मन्त्रः नारायणं-नमस्कृत्येति । ॐ नमो भगवते वासुदेवायेति वा तदादि इति प्राञ्चः । दिवः पुत्रो वैवस्वतमद्यसंज्ञोमनुस्तदादीति तत्वं आस्तीकं आस्तीकचिरतं तदादि । उपरिचरो वसुस्तचरितादि वा ॥ ५२ ॥ बहुर्थत्वाद्विविधं ज्ञानं दीपयन्ति प्रकाशयन्ति ॥ ५३ ॥ ब्यस्य वेदं आध्वयंवादिकाण्डशो विभज्य तेन वेदार्थोत्र संगृहीत इति दिश्तिम् ॥ ५४ ॥ तदाख्यानवरिष्ठं स इत्यादि अच्छेयममरेरपीत्यन्तो प्रन्थः स्पष्टार्थः ॥ ५५ ॥ अभ्याशे समीपे वसुस्परिचरस्तस्य कन्या वासर्वा सत्यवती तस्याः पुत्रो वासवेयो ब्यासः ॥ ५९ ॥

ग्रहनक्षत्रताराणां प्रमाणं च युगैः सह ।
त्रुचो यज्ञंषि सामानि वेदाघ्यातमं तथैव च ॥६६
न्यायशिक्षाचिकित्सा च दानं पाशुपतं तथा ।
हेतुनैव समं जन्म दिव्यमानुषसंक्षितम् ॥६७
तीर्थानां चैव पुण्यानां देशानां चैव कीर्तनम् ।
नदीनां पर्वतानां च वनानां सागरस्य च ॥६८
पुराणां चैव दिव्यानां कल्पानां युद्धकौशलम् ।
वाक्यजातिविशेषाश्च लोकयात्रात्रमश्च यः॥६९
यच्चापि सर्वगं वस्तु तचैव प्रतिपादितम् ।
परं न लेखकः कश्चिदेतस्य भुवि विद्यते॥७०

#### ब्रह्मोवाच ।

तपोविशिष्टाद्पि वै विशिष्टानमुनिसंचयात्।
मन्ये श्रेष्ठतरं त्वां वै रहस्यज्ञानवेदनात् ॥ ७१
जनमप्रभृति सत्यां ते वेश्वि गां ब्रह्मवादिनीम्।
त्वया च काव्यमित्युक्तं तस्मात्कात्यं भविष्यति॥
अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे।
विशेषणे गृहस्थस्य शेषास्त्रय इवाश्रमाः॥ ७३
काव्यस्य लेखनार्थाय गणेशः समर्थतां मुने।

### सौतिरुवाच।

पवमाभाष्य तं ब्रह्मा जगाम स्वं निवेशनम् ॥ ७४ ततः सस्मार हेरम्बं व्यासः सत्यवतीसृतः । स्मृतमात्रो गणेशानो भक्तचिन्तितपूरकः॥ ७५ तत्राजगाम विघेशो वेद्व्यासो यतः स्थितः । पूजितश्चोपविष्ठश्च व्यासेनोक्तस्तदाऽनघ ॥ ७६ व् लेखको भारतस्यास्य भव त्वं गणनायक । मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च ॥ ७७ श्रुत्वैतत्प्राह विघेशो यदि मे लेखनी क्षणम् । लिखितो नावातिष्ठेत तदास्यां लेखको ह्यहम् ७८

कृष्णो ब्यासः ॥ ६० ॥ उन्मेषं उपबृंहणम्॥ ६३ ॥ पाञ्चपतं पशूनां जीवानां पत्युरन्तर्यामिण इदं माहात्म्यं पाञ्चपतं हेतुना सात्विकादिकर्मणा समं तुल्यम् ॥ ६८ ॥ कल्पानां धनुवेदोक्तशस्त्रादिविधीनां दुर्गसेनान्यूहरचनादिविधीनां वा। 'कल्पः शास्त्रे विधो न्याये संवर्ते ब्रह्मणो दिने' इति मेदिनी । वाक्यजातिविशेषाः राजामात्यचेटादिवक्तृविशेषप्रयुक्तवेलश्रण्यानि स्तुतिनिन्दान्यायदेशाद्यो वापरकृत्यादि रूपार्थवाद-भेदा वा लोकयात्राक्रमो नीतिशास्त्रं ॥ ६९ ॥ मुनिसंचयात् मुनिसमूहात् विशिष्टात् कुलेन ॥ ७९ ॥ गां वाचं ब्रह्मवादिनी वेदवादिनीम् ॥ ७२ ॥ विशेषणे अतिशायने ॥ ७३ ॥ यतः यत्र देशे ॥ ७६ ॥

व्यासोऽप्युवाच तं देवमबुध्दा मा लिख काचित्। ओमित्युक्त्वा गणेशोऽपि बभूव किल लेखकः ७९ यन्ययान्यि तदा चक्रे मुनिर्गूढं कुत्हलात् । यस्मिन्प्रतिष्रया प्राह मुनिर्द्वेपायनस्त्विदम् ॥ ८० अधै ऋोकसहस्राणि अधै ऋोकशतानि च । अहं वेबि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा ८१ तच्छ्रोकक्रमचापि श्रथितं सुदृढं मुने । भेत्तुं न शक्यतेऽर्थस्य गूढत्वात्प्रश्चितस्य च ॥ ८२ सर्वज्ञोऽपि गणेशो यत्क्षणमास्ते विचारयन्॥ तावचकार व्यासोऽपि श्लोकानन्यान्बहुनपि॥८३ अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विचेष्टतः। ब्रानाञ्जनरालाकाभिनैत्रोन्मीलनकारकम् ॥ ८४ धर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः। तथा भारतसूर्येण नृणां विनिहतं तमः ॥ ८५ पुराणपूर्णचृन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः। नृबुद्धिकौरवाणां च कृतमेतत्प्रकाशनम् ॥ ८६ इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना। लोकगर्भगृहं कृत्स्नं यथावत्संप्रकाशितम् ॥ ८७ संग्रहाध्यायबीजो वै पौलोमास्तीकमूलवान् । संभवस्कन्धविस्तारः सभारण्यविटङ्कवान् ॥ ८८ अरणीपर्वरूपाढ्यो विराटोद्योगसारवान् । भीष्मपर्वमहाशास्त्रो द्रोणपर्वपलाशवान् ॥ ८९ कर्णपर्वसितैः पुष्पैः शल्यपर्वसुगन्धिभिः । स्त्रीपर्वेत्रीकविश्रामः शान्तिपर्वमहाफलः ॥ ९० .अश्वमेघामृतरसस्त्वाश्रमस्यानसं**रायः** । मौसलः श्रुतिसंक्षेपः शिष्टद्विजनिषेवितः ॥ ९१ सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीव्यो भविष्यति। पर्जन्य इव भूतानामक्षयो भारतद्भमः ॥९२

अबुध्दा अर्थिमिति शेष : ओमित्यक्षीकारे ॥ ७९ ॥ प्रन्थप्रियं प्रंन्थे दुर्भेयस्थानम् ॥ ८० ॥ श्लोककूटेश्लोकेषु गुढार्थं अन्यार्थत्वे सत्यर्थान्तरप्रत्यायकत्वमित्यर्थः अर्थस्य प्रमेयस्य गृढत्वात् । प्रश्लितस्य प्रेमेयण स्वप्नकाशार्थं श्लितं शद्वप्रमाणं तस्यापि गौण्यादिवृत्तिभेदेन गृढत्वम् यथा मत्स्यः स्वप्नज्ञनिमिवतीति ॥ ८२ ॥ यद्यदा यावत् ॥८३॥ कारकमिति 'तुमुण्वुलौ क्रियायाम् क्रियार्थायाम्' इतिण्वुला नेत्रोन्मीलनं कर्तुमित्यर्थः । एतत्प्रकाशनं कृतिमिति तृतीयेनान्वयः ॥ ८४ ॥ प्रकाशनं विकसनम् ॥८६॥ विटङ्काः पक्ष्युपवेश्वानस्थानानि 'कपोतपालिकायां तु विटङ्कं पुं नपुंसकम्' इत्यमरः ॥ ८८ ॥ सारोमज्ञा ॥ ८९ ॥ विश्लामंत्यस्थामिति विश्रामश्वाया ॥ ९० ॥ आश्रमेति आश्रमवासिकस्थण्डिलः मौसलादिप्रन्थः श्रुतिस्थानीयदीर्घशाखान्तः ॥ ९९ ॥ पुष्पं मौसलादिप्रन्थः श्रुतिस्थानीयदीर्घशाखान्तः ॥ ९९ ॥ पुष्पं

सीतिरुवाच । तस्य वृक्षस्य वश्यामि राश्वत्यूष्पुफलोद्यम् । स्वादुमेध्यरसोयेतमञ्जेद्यममरैरपि मातुर्नियोगाद्धर्मात्मा गाङ्गेयस्य च धीमतः क्षेत्र विचित्रवीर्यस्य कृष्णद्वैपायनः पुरा ॥ ९४ त्रीनग्नीनिव कौरव्याञ्जनयामास वीर्यवान्। उत्पाद्य घृतराष्ट्रं च पाण्डुं विदुरमेव च जगाम तपसे धीमान्युनरेवाश्रमं प्रति । तेषु जातेषु वृद्धेषु गतेषु परमां गतिम् अब्रवीद्धारतं लोके मानुषेऽस्मिन्महानृषिः । जनमेजयेन पृष्टः सन्त्राह्मणैश्च सहस्रदाः ॥ ९७ शशास शिष्यमासीनं वैशंपायनमन्तिके। स सदस्यैः सहासीनः श्रावयामास भारतम् ९८ कर्मान्तरेषु यज्ञस्य चोद्यमानः पुनः पुनः । विस्तरं कुरुवंशस्य गान्धार्या धर्मशीलताम् ॥ ९९ क्षतुः प्रज्ञां घृति कुन्त्याः सम्यन्द्वैपायनोऽब्रवीत् । वासुदेवस्य माहात्म्यं पाण्डवानां च सत्यताम्बर्धि दुर्भृतं धार्तराष्ट्राणामुक्तवान्भगवानृषिः। इदं शतस्हस्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम् ॥ १०१ उपाख्यानैः सह क्षेयमाद्यं भारतमुत्तमम् । चतुर्विशतिसाहस्रीं चके मार्तसंहितास्-॥ १०२ उपांख्यानैर्विना तावद्भारतं प्रोच्यते बुवै:। ततोध्यर्थशतं भ्यः संक्षेपं कृतवानृषिः ॥ अनुक्रमणिकाच्यायं वृत्तान्तानां सपूर्वणाम्। इदं द्वैपायनः पूर्व पुत्रमध्यापयच्छुकम् ॥ ततोऽन्येभ्योनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ विभुः । षष्टि शतसहस्राणि चकारान्यां स संहिताम्॥ ५ त्रिशच्छतसहस्रं च देवलोके प्रतिष्ठितम्। पित्र्ये पश्चदश प्रोक्तं गन्धर्वेषु चतुर्दश॥ १०६

धर्मः फलं मोक्षः तहुभयं सत्याख्यं पुष्पं हि फलं वाचः सत्य मिति श्रुतेः । अत एव ऋमात् स्वादु च अच्छेयं च ॥९३॥ भारतसूत्रभूतश्लोकत्रयमाह मातुरिाति मातुःसत्यवत्याःगाङ्गे-यस्य भीष्मस्य च नियोगात् न तु कामतः क्षेत्रे अम्बिकादिषु क्रमेण भृतराष्ट्रादीन् जनयामास ॥ ९४ ॥ तेषु धृतराष्ट्रादिषु जातेषु पुत्रपौत्रादिरूपेण प्राहुर्भूतेषु प्रशृद्धेषु राज्यभागिषु पुत्रपौत्रादीनां राज्यार्थिनां परमां गतिं मृत्युं गतेषु श्रावयेत्याज्ञापितवान ॥ ९६ ॥ शशासः त्वमेतान् भारतं ।। ९८ ।। कर्मान्तरेषु कर्मच्छिदेषु ।। ९९ ।। क्षतुर्विद्वरस्य ॥ १०० ॥ धार्त्तराष्ट्राणां दुर्योधनादीनाम् ॥ १०९ ॥ तावत् तावत्संख्याकं अध्यर्धशतं सार्धशतम् ॥३॥ शुक्तग्रहणं तत्सदृशायैव देयमिति ज्ञापनार्थम् ॥ ४ ॥ पष्टिशतसहस्राणि षष्टिलक्षाणि श्लोकाः ॥ १०५ ॥

एकं शतसहस्रं तु मानुषेषु प्रतिष्ठितम्। नारदो श्रावयदेवानसितो देवलः पितृन् ॥ १०७ गन्धर्वयक्षरस्नांसि श्रावयामास वै शुकः। अस्मिस्तु मानुषे लोके वैशंपायन उक्तवान् ॥१०८ शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सर्ववेदविदां वरः। एकं शतसहस्रं तु मयोक्तं वै निबोधत ॥ दुर्योधनो मन्युमयो महाद्भमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः। दुःशासनः फलपुष्पे समृद्धे मूळं राजा घृतराष्ट्रोऽमनीवी ॥ ११० युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्घोऽर्जुनोभीमसेनोस्यऽस्य शाखाः। माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥ ११ पाण्डुर्जित्वा बहून्देशान्बुद्धया विक्रमणेन च।

मया उच्यमानं वैशंपायनेन उक्तं निबोधत अर्थतो बुध्यष्वम् ॥ ९ ॥ इदानीं भारततात्पर्यसंप्राहको द्वौ श्लो-की पठित । दुर्योधन इति । मन्यः द्वेषेर्धासूयादिकमपि प्राह्मम् । तन्मयो महाननुच्छेयो दुमा द्योधनस्तेन सह अत्यन्तमैक्यं प्राप्ताः कर्णशकुनिदुःशासना-स्तस्य स्कन्धशाखाः पुष्पादितुल्यास्तादशा एव।तस्य मूलं राजा भृतराष्ट्रः स च अमनीवीमनोनिप्रहासमर्थः तेनैवहि पुत्रसेहा-न्धेन दत्तावसरो दुर्योधनो दढमूलोऽभवत् । अन्यथा बाल्य-एव विदुरादिवचसा तस्य त्यागे कृते सति गरामिदानद्रौपदी-कक्प्रहणादिमूलः कुलक्षयो न जातः स्यात्। एतेन दढाज्ञान मूलो दैन्यतरः क्रोथलोमादिस्कन्धो हिंसास्तेयादिशाखो वध-बन्धनरकादिफलपुष्पः पुरुषार्थकामैर्मूलाज्ञानच्छेदेन नाशनीय इति सूचितम् । मन्युः पुमान् कृधि दैन्ये शोके च यहेचेति मे दिनीकोशः ॥११०॥ युधिष्ठिर इति । धर्मः पुण्यं तेन तत्का-रणीभूतशमदमसत्याहिंसादिकं प्राह्मम् । तन्मयो महाद्रुमो युधिष्ठिरः तदेकात्मानोर्जुनभीममाद्रेयास्तस्य स्कन्धादितुल्या-स्तादशा एव । तस्य मूलं कृष्णः शुद्धसत्वमयज्ञानविग्रहः परमात्मा । तेन हि दढं ज्ञातेन धर्मी दृढमूली भवेत् । अन्यथा कामादिभिरुपहतः स्यात् । यो वा एतदश्चरं गार्ग्यविदित्वा-स्मिल्लोके यजति ददाति तपस्तप्यतेपि बहूनि वर्षसहस्राण्यंतव-देवास्यतद्भवतीतिश्रुतेः । ज्ञानस्य मूलं ब्रह्मदेवः वेदाद्धियोग-कत्वाख्यपरापरधर्मज्ञानं जायते । धर्मस्य शब्दम्लत्वादिति न्यायात्। वेदस्यापिमूलं ब्राह्मणास्तत्संप्रदायप्रवर्त्तकत्वात्। एव च बाह्मणानामुपदेष्टृत्वेन वेदस्य प्रमाणत्वेन परमात्मानोनुप्राह-कत्वेन च धर्ममूळत्वम् । एतेन वेदब्राह्मणभक्तेन संपाद्यमानो वेदोक्तो योगादिधर्मवृक्षोऽहिंसासत्यादिस्कन्धो धारणाध्याना-दिशाखस्तत्त्वसाक्षात्कारफलः पुरुषार्थकामेन भगवदाराधन-

अरण्ये मृगयाशीलो न्यवसन्मुनिभिः सह ॥ मृगव्यवायनिघनात्कृच्छ्रां प्राप स आपदम्। जन्मप्रभृति पार्थानां तत्राचारविधिक्रमः ॥ मात्रोरम्युपपात्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति । घर्मस्य वायोः शक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः॥१४ तापसैः सह संवृद्धा मातृभ्यां परिरक्षिताः। मेध्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च ॥ १५ ऋषिभिर्यत्तदानीता धार्तराष्ट्रान्प्रति स्वयम् । शिशवश्चाभिरूपाश्च जटिला ब्रह्मचारिणः ॥ पुत्राश्च म्रातरश्चेमे शिज्याश्च सुहृदश्च वः । पाण्डवा एत इत्युक्त्वा मुनयोन्तर्हितास्ततः ॥ १७ तांस्तैनिवेदितान्दृष्ट्वा पांण्डवान्कौरवास्तदा । शिष्टाश्च वर्णाः पौरा ये ते हर्षान्चुकुशुर्भशम् ॥१८ आहुः केचिन्न तस्यैते तस्यैत इति चापरे । यदा चिरमृतः पाण्डुः कथं तस्येति चापरे ॥ १९

बलेन संपादनीय इति सूचितम् ॥ ११ ॥ मातुर्नियोगादिति पूर्वीक्तत्येव सूत्रभूतस्य श्लोकतयस्यवृक्तिरूपोध्यायशेषस्तत्र दुर्योधनस्य मन्युमयत्वादिकं युधिष्ठिरस्य धर्ममयत्वादिकं च व्याख्यायते । पाण्डुर्जित्वेत्यादि ॥ १२ ॥ मृगब्यवायनिध-नात् मृगरूपिणो ऋषेर्व्यवायानिधनं मैथुनकाले मरणं तस्मा-देतोः। कृच्छ्रां अतिकष्टां आपदं प्रजोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वमपि न्यवायकाले मरिष्यसीति शापं प्राप । तत्र आपदि एवं सःसामिप पार्थानां पाण्डवानां जन्मप्रमृति जातकमीदिसंस्कारः प्रमृतिशब्दार्थः । तच्च आचारविधेः क्रमश्रशीलरक्षाख्यो-भूदितिशेषः ॥ १३ ॥ न चैतद्वयं विरुद्धमित्याह । मात्री-रिति । च शब्दो हेतौ । यस्माद्धर्मीपनिषदं प्रति धर्मः कुल-स्त्रीभिरापद्यपत्यार्थेविशिष्टः पुमान्प्रार्थेनीय इत्येवंरूपो ब्यास-वसिष्ठादिभ्योऽपत्यवत्सुविचित्रवीर्यकल्माषपादादिराजदारेषु -दृष्टस्तस्य संरक्षणार्था उपानिषत् दुर्वाससा दत्ता विद्या तां आव-र्तितां प्रतिप्रतीत्य धर्मादीनां मात्रोः मातरौप्रति अभ्युपपत्तिः। रेतः सेकार्थं गमनं उपपन्नम्। तस्मात्सत्यामप्यापदि पाण्डोः पुत्रजन्मादिकं न विरुद्धमेतदित्यर्थः मातृभ्यामित्यनेन पितुर्मरणं सूच्यते ॥ भिरिति । यत् यदा संबद्धा इति पूर्वेणान्वयः । तदा धार्तः राष्ट्रान् इतराष्ट्रसवन्धिगृहान्प्रति आनीता इत्यर्थः पुत्राश्चेत्यादि धृतराष्ट्रादीन् प्रति यथायोग्यं योज्यं पाण्डवाः पाण्डोः पुत्रा एते ॥ १७ ॥ तानिति शिष्टाः साधवः ॥ १८ ॥ न तस्यैत इति पित्रपेक्षया अत्युदारमूर्तित्वात् । तस्येत इति मात्रोः सतीत्वात्। अतिदुष्टानामुक्तियंदेति । चिर-मृतः चिरे शापदाधः अल्पकालाश्च शिशव इति संदेहवीज यद्वा चिरं ऋतोदीप्तः कामेनेति शेषः विप्रशापात् । ऋत-

स्वागतं सर्वथा दिष्ट्या पाण्डोः पश्याम संततिम्। उच्यतां स्वागतमिति वाचोऽश्वयन्त सर्वशः॥१२० तिसम्भिप्तते शब्दे दिशः सर्वा निनादयन् । अन्तर्हितानां भूतानां निःखनस्तुमुलोऽभवत् ॥२१ पुष्पवृधिः श्रुभा गन्धाः राङ्कदुन्दाभिनिःस्वनाः । आसन्प्रदेशे पार्थानां तदद्भुतमिवाभवत्॥ तत्त्रीत्या चैव सर्वेषां पौराणां हर्षसंभवः। शब्द आसीन्महांस्तत्र दिवस्पृक्षीर्तिवर्धनः ॥ २३ तेऽघीत्य निखिलान्वेदाञ्चलालाणि विविधानि च न्यवसन्पाण्डवास्तत्र पूजिता अकुतोभयाः ॥ २४ युधिष्ठिरस्य शौचेन प्रीताः प्रकृतयोऽभवन् । भृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणार्जनस्य च ॥१२५ गुरुश्रुश्रूषया क्षान्त्या यमयोर्विनयेन च। तुतीष लोकः सकलस्तेषां शौर्यगुणेन च ।। ંરદ समवाये ततो राज्ञां कन्यां भर्तस्वयंवराम् । प्राप्तवानर्जुनः कृष्णां कृत्वा कर्मसुदुष्करम् ॥ २७ ततःप्रभृति लोकेस्मिन्पूज्यः सर्वधनुष्मताम्। आदित्य इव दुष्पेश्यःसमरेष्वपि चामवत् ॥ २८ स सर्वान्पार्थिवाञ्जित्वा सर्वोध्य महतोगणान् । थाजहारार्जुनो राज्ञो राजसूर्यं महाऋहुम् ॥

अन्नवान्दक्षिणाचांश्च सर्चैः समुदितो गुणैः। युधिष्ठिरेण संप्राप्तोराजसूयो मृहाऋतुः॥ सुनयाद्वासुदेवस्य भीमार्जुनबलेन च। घातयित्वा जरासन्धं चैद्यं च बलगर्वितम् ॥ ३१ द्योंघनं समागच्छन्नईणानि ततस्ततः। मणिकाञ्चनरतानि गोहस्त्यश्वधनानि च ॥ ३२ विचित्राणि च वासांसि प्रावारावरणानि कम्बलाजिनरत्नानि राष्ट्रवास्तरणानि च्॥ 33 समृद्धां तां तथा दृष्ट्वा पाण्डवानां तदा श्रियम् । ईर्व्यासमुत्थः सुमहांस्तस्य मन्युरजायत ॥ ३४ विमानप्रतिमां तत्र मयेन सुकृतां सभाम् । पाण्डवानामुपहृतां स दृष्ट्वा पर्यतप्यत ॥ રૂપ तत्रावहसितश्चासीत्यस्कन्दिव संग्रमात्। प्रत्यक्षं वासुदेवस्य मीमेनानभिजातवत् ॥ ३६ स भोगान्विविधान्मुअइलानि विविधानि च कथितो घृतराष्ट्रस्य विवर्णो हरिणः कृदाः ॥ ३७ अन्वजानात्ततो धूतं धृतराष्ट्रः सुतप्रियः। तच्छ्रत्वा वासुदेवस्य कोपः समभवन्महान् ॥ ३८ नातिप्रीतमनाश्चासीद्विवादांश्चान्वमोद्त । द्यतादीननयान्घोरान्विविधांश्चाप्युपेक्षतः ॥ १३९

मुंछारीले जले सत्ये दीप्ते पूजितस्यादिति मोदिनी । यद्वा ऋता-त्सत्यमुपैमीति व्रतोपायनीय मन्त्रलिङ्गादतं ब्रह्मचर्याख्यं सत्यं <sup>-</sup>तद्वान् ॥ १९ ॥ स्वागतं शोभनमागमनं युष्माकं यतो वयं दिष्टवा भाग्येन पाण्डोः संतर्ति पश्यामेति पौरेहक्ते स्वागतं सम्यगागतमस्माभियुष्मानप्रतीति उच्यतां वदतां पाण्डवाना-मपि वाचोऽश्रयन्ते । सर्वशः सर्वैः ॥ २० ॥ संदिग्धानां सं-देहापनोदकं तदा देवचे धितमाह द्वाभ्याम् । तासिन्निति निःस्वनः निश्चितस्वनः पाण्डवा एत इत्येवं रूपःशब्द ॥२१॥ अद्भतं दिम्यपुष्पवृष्ट्यादि अत्याश्चर्यम् ॥ १२२ ॥ तत्त्री-त्या तेषु पाण्डवेषु प्रेम्णा हर्षसंभवः साधुशब्दः दिवस्पृक् स्प्रष्टा ॥ २३ ॥ अकुतोभयाः निभेयाः ॥ शौचेनेति। 'आचारापरिहारश्च संसर्गश्चाप्यानिन्दिते । आचारे च ब्यवस्थानं शीचमित्यभिधीयते'॥ शीलेनेति पाठे शीलमप्ये-तदेव । 'इष्टानिष्टार्थसंपत्तौ चित्तस्याविकृतिर्धतिः । सर्वातिश यसामर्थ्यं विक्रमं परिचक्षते' ॥१२५॥ वृत्तानुत्रृत्तिः श्रुश्रूषा क्षान्तिरागस्य विक्रिया । जितेन्द्रियत्वं विनयोऽथवानुद्धतशी-लता । शौर्यमध्यवसायः स्याद्वलिनोपि पराभवे ।। २६ ॥ समवाये समाजे भत्तीरं स्वयमेव ऋणुत इति भर्तृस्वयंवराम् । कर्म अधोमुखेनोपरिस्थस्य भ्रमतो मत्स्यस्य वेधनम् ॥ २७॥ पूज्यः समरेषु दुष्प्रेक्ष्योपि चाभवदित्यन्वयः ॥ २८॥

पार्थिवान् एकैकशः गणान्सङ्घीभूतांश्च जित्वा । आजहार संपादितवान् ॥ २९ ॥ गुणैः कत्विगात्मधनजायादुद्धा-दिभिः ॥१३०॥ जरासन्धं भीमेन चैद्यं शिक्कपालं कृष्णेन च घातायित्वा युधिष्ठिरेण राजसूयः प्राप्त इति पूर्वेण संबन्धः ॥३१॥ अर्हणानि उपायनानि मणयो विषरोगादिहरादिक्यो-पलाः रत्नानि वज्रवैदूर्यादीनि ॥३२॥ प्रावाराण्युपरिवस्नाणि । आवरणानि परिधानीयानि । यद्वा वासः शह्वेनैव तेषां ग्रहणा-त्प्रावाराणि शिविराणि । आवरणानि जवनिकाः । कम्बल**रला**-नि अजिनरत्नानि च कम्बलादिष्वत्युत्कृष्टानि जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रलमिति कोशात् राष्ट्रवास्तरणानि । रङ्कः पशु-विशेषरताह्रोमजानि पक्ष्मलान्यास्तरणानि ॥ ३३ ॥ ईर्घ्या परोत्कर्षासहिष्णुत्वं तदुत्थो मन्युः क्रोधः । सुमहान्यावद्देह-भावी ॥ ३४॥ सुकृतां पुष्यकृताम् ॥१३५॥ अनभिजातवत् यामीणवदवहासितः जले स्थलभ्रमात् स्थले जलभ्रमादद्वारे द्वारभ्रमाच प्रस्कन्दन् स्खलन् । । के कृत्वेव संभ्रमादिव संभ्रमं भ्रमियन्त्रं प्राप्येव ॥ ३६ ॥ हरिणः पाण्डुरः 'हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः' इत्यमरः॥३०॥ ततः पुत्रकार्र्यादिज्ञानानन्तरं सुताप्रियः न तु धर्मप्रियः ॥ ३८ ॥ नातीति यत् विवादानन्वमोदत यचानयानुपेक्षत । तत्रहेतुः दहन् क्षत्रं परस्परमित्युत्तुरण संबन्धः । हेती रातृप्रत्ययः शत्रस्य दाहायेत्यर्थः । दुष्टसंहा-

निरस्य विदुरं भीष्मं द्रोणं शारद्वतं कृपम् । विग्रहे तुमुले तस्मिन्दहन्क्षत्रं परस्परम् ॥ १४० जयत्सु पाण्डुपुत्रेषुं श्रुत्वा सुमहदप्रियम् । दुर्योधनमतं ज्ञात्वा कर्णस्य शकुनेस्तथा। ક્ષ धृतराष्ट्रश्चिरं ध्यात्वा संजयं वावयमब्रवीत्। ઇર श्र्णु संजय सर्वे मे न चास्यितुमहेंसि ॥ श्रुतवानसि मेघावी बुद्धिमान्प्राइसंमतः । न वित्रहे मम मतिर्न च प्रीये कुलक्ष्ये ॥ 83 न मे विशेषः पुत्रेषु स्वेषु पाण्डुसतेषु वा । 88 वृद्धं मामभ्यस्यन्ति पुत्रा मन्युपरायणाः ॥ अहं त्वचक्षुः कार्पण्यात्पुत्रप्रीत्या सहामि तत् । मुह्यन्तं चानुमुह्यामि दुर्योधनमचेतनम् ॥ 84 राजसूये श्रियं दृष्ट्वा पाँण्डवस्य महौजसः। तचावहसनं प्राप्य सभारोहणदर्शने॥ ક્રદ अमर्षणः स्वयं जेतुमराक्तः पांण्डवात्रणे । निरुत्साहश्च संप्राप्तुं सुश्रियं क्षत्रियोऽपि सन्॥४७ गान्धारराजसहितश्बद्धसममस्त्रयत्। तत्र यद्यद्यथा ज्ञातं मया संजय तच्छुण् ॥ श्रुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत्त्वतः। ततो ज्ञास्यासि मां सौते प्रज्ञाचधुषमित्युत ॥ यदाश्रीषं धनुरायम्य चित्रं विद्धं लक्ष्यं पातितं वै पृथिव्याम् । कृष्णां हतां प्रेक्षतां सर्वराज्ञां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥

यदाश्रीषं द्वारकायां सुभद्रां प्रसह्योढां माधवीमर्जुनेन । इन्द्रप्रसं वृष्णिवीरौ च यातौ ५१ तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ यदाश्रीषं देवराजं प्रवृधं शरैदिंद्यैर्वारितं चार्जुनेन । अप्निं तथा तर्पितं खाण्डवे च तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ ५२ यदाश्रौषं जातुषाद्वेश्मनस्तान्-मुक्तान्पार्थान्यञ्च कुन्त्या समेतान्। युक्तं चैषां विदुरं स्वार्थसिद्धौ तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ५३ यदाश्रीषं द्रीपदीं रक्षमध्ये लक्ष्यं भित्वा निर्जितामर्जुनेन । शूरान्पञ्चालान्पाण्डवेयांश्च युक्तां-स्तदा नारांसे विजयाय संजय॥ 48 यदाश्रीषं मागधानां चरिष्ठं जरासन्धं क्षत्रमध्ये ज्वलन्तम् । दोभ्यां हतं भीमसेनेन गत्वा तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ uu यदाश्रोषं दिग्जये पाण्डुपुत्रे-र्वशिकृतान्भूमिपालान्प्रसद्य । महाऋतुं राजसूयं कृतं च तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥

रार्थेत्वात्तदवतारस्य ॥ ३९ ॥ निरस्य अवगणय्य प्रवृत्ते सतीतिशेषः ॥ १४० ॥ दुर्योधनमृतं जयो मृत्युर्वाऽस्तु न तु राज्यार्घ देयमिति ॥ ४१ ॥ ध्यात्वा <del>वृत्तमर्थमनुस्मृत्य</del> अस्यितं मदीयं प्रज्ञाचक्षुष्टं दूषियतं नाईसि ॥ ४२ ॥ तत्र-हेतुः श्रुतवानसीति । श्रुतवान् अधीती मेधावीपाठतोर्थतश्च-ग्रन्थधारकः वुद्धिमान् ऊहापोहवुशलः । अत एव प्राज्ञानां पण्डितानां संमतः । न च प्रीयेनैव प्रीतिमानस्मि ॥ ४३ ॥ अच्छु: कार्पण्यात् आन्ध्येन दीनत्वात् पुत्रप्रीत्या च तत्सहामि सहे । अचेतनं अल्पबुद्धिम् ॥१४५॥ सभायामारोहणे दर्शने च ॥४६॥ अमर्षणः अशान्तः निरुत्साहोभूदितिशेषः । सुश्रियं शोभनाश्रीर्यस्य तं युधिष्ठिरं संप्राप्तुं वशे कर्तुम् । श्रियमक्षत्रियो यथेति पाठान्तरे स्पष्टोर्थः ॥ ४७ ॥ गान्धारराजः शकुनिः । तत्तत्र तस्मिन् यूते मन्त्रिते सति पूर्वे पश्चाच ययजातं जयाशा प्रिधरोधकं तत्सर्वे मया निगद्यमानं शृणु ॥ ४८ ॥ लोकद्द-यहितज्ञानाभावेपि मृढा लैकिकशृतार्थस्मृतिमात्रेण स्वात्मानं स्तुवन्तीति धतराष्ट्रोक्तिम्याजेन दर्शयति । श्रुत्वेति केचितु प्रशाचक्षुपर्मिति विशेषणादनागतार्थकथनं धृतराष्ट्रेण क्रियते ।

यदाश्रीषमित्यादिनेत्याहुस्तन्न । अश्रीषमितिभूतार्थेछ्र्ध्प्रयो-गानुपपत्तेः ॥ ४९ ॥

सक्कदिप केनचिक्तिमित्तेन स्थालीपुलाकन्यायेन परप्राबल्ये निश्चिते प्राकृता अपि बलवता सह प्रसङ्गं न कुर्वन्ति । धतराष्ट्रपुत्रस्तु जयाशाविच्छेदकेष्वनेकेषु निमित्तेषु दृष्टेष्वपि तां न जही । अहो मोहस्य महातम्यमिति वर्णयन् अर्था-द्भारतार्थे च संग्रह्माति । यदाश्रीषं धनुरित्यादिभिः सप्त-षष्टवास्होकैः । प्रेक्षतां प्रेक्षमाणानाम् । ताननादृत्य रुक्ष्यं पातितं तथैव द्रुपदेन प्रतिज्ञातत्वात् । विजयाय विजयार्थम् । तदा तदारभ्य नाशंसे आशां न करोमि॥ १५०॥ माधवीं मधु-वंशजां प्रसह्य यदूनप्यभिभाव्य । वृष्णिवीरी रामकृष्णी मह-त्यपराधेयेन सौहार्दं गती तत्र कास्माकं जयाशेति भावः ॥ ५१ ॥ प्रवृष्टं वर्षणे प्रवृत्तं कर्तरि क्तः ॥ ५२ ॥ जातुषात् लाक्षामयात् विदुरं चैषां पाण्डवानां स्वार्थसिद्धौ युक्तं यदा-श्रीषम् ॥ ५३ ॥ केवला अप्यस्माकमजेयाः पाण्डवाः किमुत पञ्चालैरतिशूरैः समैता इति भावः ॥ ५४ ॥ ज्वलन्तं भास-मानंदोर्भ्यामेव न दाह्मेण ।। ५५ ॥ प्रसद्य दण्डेनैव न तु भेदादिना॥ १५६॥

यदाश्रीषं द्रीपदीमश्रुकण्ठीं समां नीतां दुःखितामेकवस्त्राम्। रजस्वलां नाथवतीमनाथव-त्तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ यदाश्रीषं वाससां तत्र राशि समाक्षिपत्कितवो मन्दबुद्धिः। दुःशासनो गतवान्नैव चान्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ 50 यदाश्रौषं हृतराज्यं युधिष्ठिरं पराजितं सौबलेनाक्षवत्याम् । अन्वागतं म्रातृभिरप्रमेयै-स्तदा नाशंसे विजयाय संजय 1149 यदाश्रौषं विविधास्तत्र चेष्टा धर्मात्मनां प्रस्थितानां वनाय। ज्येष्ट्रप्रीत्या क्रिश्यतां पाण्डवानां तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ यदाश्रीषं स्नातकानां सहस्रे-रन्वागतं धर्मराजं वनस्यम् । भिश्वाभुजां ब्राह्मणानां महात्मनां तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ ६१ यदाश्रौषमर्जुनं देवदेवं किरातरूपं त्र्यंम्बकं तोष्य युद्धे । अवातवन्तं पाश्रपतं महास्त्रं तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ ६२ यदाश्रीषं त्रिदिवस्यं धनंजयं शकात्साक्षाहिव्यमस्त्रं यथावत् । अधीयानं शांसितं सत्यसन्धं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ६३ यदाश्रीषं कालकेयास्ततस्ते पौलोमानो वरदानाच दप्ताः। देवैरजेया निर्जिताश्चार्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय॥

यदाश्रीषमसुराणां वधार्थे किरीटिनं यान्तममित्रकर्शनम्। कृतार्थं चाप्यागतं शक्रलोका-त्तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १६५ यदाश्रीषं वैश्ववणेन सार्ध समागतं भीममन्यांश्च पार्थान्। तस्मिन्देशे मानुषाणामगम्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ ६६ यदाश्रौषं घोषयाशागतानां बन्धं गंधवैंमींक्षणं चार्जुनेन । स्वेषां सुतानां कर्णबुद्धौ रतानां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ६७ यदाश्रीषं यक्षरूपेण धर्म समागतं धर्मराजेन सृत । प्रश्नान्कांश्चिद्धिबुवाणं च सम्यक् तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ ६८ यदाश्रौषं न विदुर्मामकास्तान् प्रच्छन्नरूपान्वसतः पाण्डवेयान् । विराटराष्ट्रे सह कृष्णया च तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ ६९ यदाश्रीषं मामकानां वरिष्ठां-न्धनंजयेनैकरथेन सम्नान् । विराटराष्ट्रे वसता महात्मना तदानाशंसे विजयाय संजय॥ १७० यदाश्रीषं सत्कृतां मत्स्यराज्ञा सुतां दत्तामुत्तरामर्जुनाय। तां चार्जुनः प्रत्यगृह्णात्सुतार्थे तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ ७१ यदाश्रौषं निर्जितस्याधनस्य प्रवाजितस्य स्वजनात्प्रच्युतस्य। अस्रौहिणीः सप्त युधिष्ठिरस्य तदा नाशंसे विजयाय संजय॥

यदाश्रीषं द्रीपदीमिति पितत्रताकोपात् पाण्डवानां क्षोभाच नष्टा जयाशेत्यर्थः॥५०॥ यदा वाससामिति अचिन्त्यमिहमत्त्वाद्री-पद्मा नास्माकं जयः । कितवः आक्षिको धूर्तः ॥५८॥ अक्ष-वत्यां पाशवत्यां द्यूतक्रीडायां सौवलेन शकुनिना अन्वागतमनु-गतम्॥५९॥चेष्टाः बाहुवीश्रणाद्याः॥१६०॥ब्राह्मणानुप्रहाद-पि तेषामेव जय इत्याह । यदाश्रौषं स्नातकानामिति द्वास्याम् । स्नातकाः समापितिवद्याव्रताः॥ ६९ ॥ यदाश्रौषमर्जुनमित्या विद्युभिर्णुनस्यामानुषीशाक्तिर्दशिता॥६२॥शैसितं प्रशंस्यम्

सत्यसन्धं अवितथप्रतिज्ञम् ।।६३।। यदाश्रीषं घोषेति। वल्कल-धारिभ्यः पाण्डवेभ्यः स्वैश्वर्यं प्रकाशयितुं वत्सांकनन्याजेन घो-षयात्रागतानां धार्तराष्ट्राणाम् । यैर्मत्युताबद्धास्तेषामिषं जेतृन्न मत्युता जेतुं शक्ता इत्यर्थः ॥ ६० ॥ धर्मानुप्रहादिषं तेषा-मेव जय इत्याह । यदाश्रीषं यक्षेति ॥ ६८ ॥ कृष्णाया द्रीपद्यावेदने पुनर्द्वादशवर्षाणि वनवासस्त्रयोदशे प्रच्छन्नचर्येति-प्रतिज्ञानात् ॥ ६९ ॥ विराटराष्ट्रे गोप्रहे ॥ १०० ॥ मत्स्यराज्ञा विराटेन । समासान्तविधरनित्यत्वान्नटच् ॥०१॥ निर्जितत्वादिनात्यन्तपराभृतस्यापि सप्ताक्षीहिणांसंपत्विवानुः

यदाश्रीयं माधवं वासुदेवं सर्वात्मना पाण्डवार्थे निविष्टम । यस्येमां गां विक्रममेकमाहु-स्तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ यदाश्रीवं नरनारायणी तौ कृष्णार्जुनौ वदतो नारदस्य। अहं द्रष्टा ब्रह्मलोके च सम्यक् तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ यदाश्रीषं लोकहिताय कृष्णं शमार्थिनमुपयातं कुरूणाम्। शमं कुर्वाणमञ्जतार्थे च यातं तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ ٩٥٥ यदाश्रीषं कर्णदुर्योधनाभ्यां बुद्धि कृतां निग्रहे केशवस्य। तं चात्मानं बहुधा दर्शयानं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ક્ર यदाश्रीषं वासुदेवे प्रयाते रथस्यैकामग्रतस्तिष्ठमानाम् । भार्ता पृथां सान्त्वितां केरावेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ७७ यदाश्रीवं मन्त्रिणं वासुदेवं तथा भीषमं शान्तनवं च तेषाम् । भारद्वाजं चाशिषोऽनुबुवाणं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ 92 यदाश्रीयं कर्ण उवाच वाक्यं नाहं योत्स्ये युष्यमाने त्वयीति। हित्वा सेनामपचकाम चापि तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ७२ यदाश्रीषं वासुदेवार्जुनी ती तथा धनुर्गाण्डिवमप्रमेयम् । त्रीण्युग्रवीर्याणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ 360

स्वानारास विजयाय सजय ॥ (८० क्ल्यात्तेषामजय्यत्वं दृढमित्य्रथः ॥ ७२ ॥ इमां गां पृथिवीं यस्य एकं विक्रमं पदमात्रमाहुः । यस्येन्द्राद्या इति पाठे विक्रमं पराक्रमं । एकं असाधारणम् ॥७३॥ वदनो नारदस्य मुखादिति शेषः ॥ ७४ ॥ ॥ बहुधा वैश्वरूष्येण ॥७६॥ पृथां कुन्तीम् ॥ ७८ ॥ स्वयूथ्यकलहोऽपि पराजयावह इत्याह । यदाश्रोषं कर्ण इति ॥७९॥ गण्डोऽस्यास्तीति गण्डी खन्नमृगः। गण्डः स्यात्पुंसि खन्निनि'इति मेदिनी। तेन सह वानि गच्छतीति गण्डिवं तस्य पृष्ठवंशं तद्विकारो गा-

यदाश्रीषं कश्मलेनाभिपन्ने रयोपस्थे सीदमानेऽर्जुने वै। कृष्णं लोकान्दर्शयानं शरीरे तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ ८६ यदाश्रीवं भीष्ममिशकर्शनं निधन्तमाजावयुतं रथानाम् । नैषां कश्चिद्वध्यते ख्यातरूप-स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ८६ यदाश्रौषं चापगेयेन संख्ये स्वयं मृत्युं विहितं धार्मिकेण। तस्वाकार्थः पाण्डवेयाः प्रहृष्टा-स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ くさ यदाश्रींच भीव्ममत्यन्तशूरं हतं पार्थेनाहवेध्वप्रधृष्यम् । शिखाण्डनं पुरतः स्थापयित्वा तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ 18 यदाश्रीषं शरतल्पे शयानं **चृद्धं वीरं सादितं चित्रपुङ्कैः**। मीष्मं कृत्वा सोमकानल्पदीषां-स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ यदाश्रीवं शान्तनवे शयाने पानीयार्थे चोदितेनार्जुनेन। भूमि भित्वा तर्षितं तत्र भीषां तदा नाशंसे विजयाय संजय 18 यदा वायुश्चन्द्रसूर्यी च युक्ती काँन्तेयानामनुलोमा जयाय। नित्यं चास्माञ्श्वापदा भीषयन्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ 25 यदा द्रोणो विविधानस्त्रमार्गा-निदर्शयन्समरे चित्रयोधी । न पाण्डवाञ्चछ्रेष्ठतरान्निहान्त तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥

ण्डिवम् । दीर्घमध्योप्ययं शब्दः क्षचिदस्ति तदार्षम् ॥१८०॥ करमलेन मोहेन ॥ ८१ ॥ अयुतं दशसहस्राणि ॥ ८२ ॥ आपमेयेन मीध्मेण विहितं प्रकाशितं तच्च मृत्युप्रापकं द्वारम् ॥ ८३ ॥ तदेवाह यदाश्रीषं मीध्ममिति ॥ ८४ ॥ सोमकानेवाल्पशेषान् कृत्वा नत्वन्यान् ॥ ८५ ॥ भूमि मित्वेल्यलैकिकं कर्म ॥ ८६ ॥ वायोरानुलोम्यं दक्षिण-पृष्ठवाहित्वं चन्द्रसूर्ययोक्तां मस्थानस्थत्वेन । शकसूर्यावितिपाठे शकस्यानुकृत्यं परेषां सैन्येऽशनिपातादिना । श्वापदाः श्वक-पिकोष्टादयः ॥ ८७ ॥

यदाश्रीषं चास्मदीयान्महारथां न्च्यवस्थितानर्जुनस्यान्तकाय । संशप्तका भिहतानर्भुनेन तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १८९ यदाश्रीषं व्यूहमभेद्यमन्यैः र्भारद्वाजेनात्तरास्त्रेण ग्रप्तम् । भित्वा सौभद्रं वीरमेकं प्रविष्टं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ यदाऽभिमन्युं परिवार्य बालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा बभूवुः। महारथाः पार्थमशकुवन्त-स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ यदाश्रीपमिमन्यं निहत्य हर्षान्मुढान्क्रोशतो धार्तराष्ट्रान्।। कोधादुक्तं सैन्धवे चार्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ९२ यदाश्रीयं सैन्धवार्थे प्रतिक्षां प्रतिज्ञातां तद्वधायार्जुनेन । सत्यां तीणीं शत्रुमध्ये च तेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ९३ यदाश्रीषं श्रान्तहये धनंजये मुक्त्वा हयान्पायित्वोपवृत्तान् । पुनर्युक्त्वा वासुदेवं प्रयातं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ९४ यदाश्रीषं वाहनेष्वक्षमेषु रथोपस्थे तिष्ठता पाण्डवेन । सर्वान्योधान्वारितानर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ १९५ यदाश्रीषं नागबलैः सुदुःसहं द्रोणानीकं युयुधानं प्रमध्य । यातं वार्ष्णेयं यत्र तौ कृष्णपार्थौ तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ९६

पार्थ अशक्तुवन्तो हन्तुमितिशेषः । तेन अर्जुनकोपामेरत्यन्तं प्रदीपनाचास्माकं जयाशेत्यर्थः
॥ ९१ ॥ मूढान् अनेन स्वेषां क्षय एव भविष्यतीति
जयाप्ययं पराजय एवेत्यजानतः । सैन्धवे जयद्रथे उक्तं 'अद्यैनं
न हनिष्यामि चेदिन्नं प्रवेक्ष्यामि' इति प्रतिशातम् ॥ ९२ ॥
युयुधानं युध्यमानं वार्ष्णेयं सात्यिकम् ॥९६॥ वर्णमासाद्यापि
वधान्मुक्तं अप्राप्तमृत्युं भीमं यदाश्रीषमित्यन्वयः । आतुद्य
सर्वतौ व्यथित्वा वचोभिनं तु मनसा कुत्सियत्वा मूढ
औदिरिकेत्यादिशब्दैनिन्दित्वोपेक्षितिमिति शेषः ॥ ९७ ॥

यदाश्रौषं कर्णमासाध मुक्तं वधाद्मीमं कुत्सियत्वा वचोभिः। धनुष्कोटया तुद्य कर्णेन वीरं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ 26 यदा द्रोणः कृतवर्मा कृपश्च कर्णो द्रौणिर्मद्रराजश्च शुरः । अमर्षयन्सैन्धवं बध्यमानं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ 94 यदाश्रौषं देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्ति व्यंसितां माधवेन । घटोत्कचे राक्षसे घोरक्षे तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ९९ यदाश्रीषं कर्णघटोत्कचाभ्यां युद्धे मुक्तां सूतपुत्रेण शक्तिम्। यया वष्यः समरे सद्यसाची तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ २०० यदाश्रौषं द्रोणमाचार्यमेकं धृष्ट्युम्नेनाभ्यतिक्रम्य धर्मम् । रथोपस्थे प्रायगतं विशस्तं तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ यदाश्रीषं द्रौणिना द्वैरथस्थं माद्रीसुतं नकुलं लोकमध्ये । समं युद्धे मण्डलेभ्यश्चरन्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ यदा द्रोणे निहते द्रोणपुत्रो नारायणं दिव्यमस्त्रं विकुर्वन् । नैषामन्तं गतवान्पाण्डवानां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ 3 यदाश्रीषं भीमसेनेन पीतं रक्तं भ्रातुर्युधि दुःशासनस्य । निवारितं नान्यतमेन भीमं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥

अमर्षयन् मर्षणं सहनं कृतवन्तः अशक्तया ॥ ९८ ॥ क्यंसितां क्यथींकृतां माधवेन कर्णस्यापि धियः प्रवर्तकेन । घोररूपे इति घटोत्कचस्यापि वश्यत्वेन तद्वधेनापि कृष्णस्य हर्ष एव न क्षतिरिति भावः ॥ ९९ ॥ यदा कर्णघटोत्कचाभ्यां युद्धे कियमाणे इति शेषः । अर्जुनस्यावद्धात्वे सिद्धे का जयाशेति भावः ॥ २०० ॥ प्रायगतं मरणार्थमनशनं प्रायस्तन्नगतं तद्धं निश्चलं स्थितम् । विशस्तं छिन्नम् ॥१॥ द्रौणिना नद्स्सिति द्रौणेर्निकृष्टत्वमुक्तम् ॥ २॥

यदाश्रीषं कर्णमत्यन्तशूरं हतं पार्थेनाहवेष्वप्रघृष्यम् । तस्मिन्म्रातृणां विग्रहे देवगुह्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ यदाश्रीषं द्रोणपुत्रं च शूरं दुःशासनं कृतवर्माणमुत्रम् । युघिष्ठिरं धर्मराजं जयन्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय।। ક यदाश्रौषं निहतं मदराजं रणे शूरं धर्मराजेन सूत सदा संग्रामे स्पर्धते यस्तु कृष्णं तदा नाशंसे विजयाय संजय।। यदाश्रीषं कलह्यूतमूलं मायाब्रळं सौबळं पाण्डवेन। हतं संग्रामे सहदेवेन पापं तदा नाशंसे विजयाय संजय।। यदाश्रीवं श्रान्तमेकं रायानं हदं गत्वा स्तम्भायित्वा तद्माः। द्योंघनं विरथं मप्तराक्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय ।। ९ यदाश्रीवं पाण्डवांस्तिष्ठमानान् गत्वा हदे वासुदेवेन सार्श्वम्। अमर्बर्ण धर्षयतः सुतं मे तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ २१० यदाश्रीषं विविधांश्चित्रमार्गान् गदायुद्धे मण्डलशश्चरन्तम् । मिथ्या हतं वासुदेवस्य बुद्ध्या तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥

देवगुह्ये पार्थानां कर्णे सोदर्यत्वाज्ञानात् प्रवृत्ते विग्रहे युद्धे ॥५॥ युधिष्ठिरं द्रोणपुत्रादीन् जयन्तमित्यन्वयः ॥६॥ मद्रराजं शत्यं स्पर्धते जेतुमिच्छतीत्यर्थः ॥ ७ ॥ यदा० कलहेति पुर्नयूतप्रसंजनेनापि जयाशा नास्तीतिभावः ॥ ८ ॥ भग्ना शक्तिः मन्त्रोत्साहादिजं सामर्थ्यं यस्य ॥९॥ प्रच्छन्नोपि परै-रड्छश्चेदैवात्कालान्तरेऽपि जयाशा स्थात्सापि नास्तीत्याह । यदाश्रीषं पाण्डवानिति । अमर्षणं अशक्तस्यातितिक्षोर्मरणम-वस्यं भावीति भावः ॥ ९० ॥ मिथ्याहतं नाभेरधः प्रहारात् कपटेन हतम् । तास्मिन् हते जयाशा नास्ति मूलोच्छेदा दिति भावः ॥ ९१ ॥ यदा० द्रोणेति हुष्कर्मकारिणो दुर्योध्यनस्य दारेषु कश्चिन्महानुभावः पुत्रमपि नोत्पाद्यिष्यति । अतस्तद्वारापि जयाशा नास्तीतिभावः ॥ १२ ॥ अनुयातेन

यदाश्रीषं द्रोणपुत्रादिमिस्तै-र्हतान्पञ्चालान्द्रीपदेयांश्च सुप्तान् । कृतं बीमत्समयशस्यं च कर्म तदा नाशंसे विजयाय संजय ।। १२ यदाश्रौषं भीमसेनानुयाते नाश्वत्यामा परमास्त्रं प्रयुक्तम्। कुँद्रैनपीकमवघीद्येन गर्म तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३ यदाश्रीषं ब्रह्मशिरोऽर्जुनेन स्वस्तीत्युक्त्वाऽस्त्रमस्त्रेण शान्तम्। अश्वत्यामा मणिरह्नं च दत्तं तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १४ यदाश्रीषं द्रोणपुत्रेण गर्भे वैराटया वै पात्यमाने महास्त्रैः। द्वैपायनः केरावो द्रोणपुत्रं परस्पेरणामिशापैः शशाप ॥ २१५ शोच्या गान्धारी पुत्रपौत्रीविहीना तथा बन्धुमिः पितृमिर्म्भातृभिश्च। कृतं कार्यं दुष्करं पाण्डवेयः प्राप्तं राज्यमसपत्नं पुनस्तैः ॥ १६ कष्टं युद्धे दश शेषाः श्रुता मे त्रयोस्माकं पाण्डवानां च सप्त। द्यूना विंशतिराहताऽश्लीहिणीनां . तस्मिन्संत्रामे भैरवे श्रजियाणाम् ॥ १७ तमस्त्वतीव विस्तीर्णं मोह आविशतीव माम्। संज्ञां नोपलभे सूत मनो विह्वलतीय मे ॥ सौतिरुवाच। इत्युक्त्वा घृतराष्ट्रोऽथ विलप्य बहुदुःखितः ।

म्विंछतः पुनराश्वस्तः संजयं वाक्यमव्रवीत् २१९
हन्तुं अनुदृतेन । अग्रिम श्लोकत्रयेण स्वीयस्याप्यश्वस्थान्नीति
जगुप्तितकर्मत्वान्मणिहीनत्वाद्वहुशापप्रस्तत्वाच दुर्योधनक्षेत्रेषु
पुत्रजननद्वारा राज्यलामरूपजयाशंसापि नास्तीति सूच्यते ।
यदा शशाप्त तदा नाशंसे विजयायेत्यन्तिमश्लोके पूर्वानुकर्षेणान्वयः॥१३॥शोच्या गान्धारी। अहं तु तामपि शोचन् शोच्यतर इति भावः। यद्वा गान्धार्यव शोच्या न त्वहं उदासीनत्वात्।
न मे विशेष इति प्रागुक्तेः । अतः पाण्डवानां जयोऽपि ममैव
जय इति भावः॥ १६ ॥ त्रयः कृपोऽश्वत्थामा कृतवर्मा च ।
सप्त कृष्णसात्यकी पञ्च पाण्डवाश्च ॥ १० ॥ तमः शोकावेशाच्छुरावरणं बाह्यम् । मोहः कार्याकार्ययोरप्रतिपत्तिः । अतः
एव संज्ञां विशेषविज्ञानं नोपलमे । विह्वलति शोकेनाकुलीभवति ॥ १८ ॥ अत एव मृर्च्छितः अन्तःसंज्ञाश्चन्यः॥१९॥

#### धृतराष्ट्र उवाच ।

संजयैवं गते प्राणांस्त्यकुमिच्छामि मा चिरम्। स्तोकं ह्यपि न पश्यामि फलं जीवितधारणे २२० सौतिस्वाच।

तं तथा वादिनं दीनं विलयन्तं महीपतिम् । निःश्वसन्तं यथा नागं मुद्यमानं पुनः पुनः ॥ २१ गावलाणिरिदं श्रीमान्महार्थं वाक्यमद्रवीत् ।

#### संजय उवाच।

श्रुतवानसि वै राजन्महोत्साहान्महाबलान् २२ व्रैपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः। महत्सु राजवंशेषु गुणैः समुदितेषु च ।। २३ जातान्दिव्यास्त्रविदुषः शक्रप्रतिमतेजसः। धर्मेण पृथिवीं जित्वा यहौरिष्टाप्तदक्षिणैः॥ २४ अस्मिँ होके यशः प्राप्य ततः कालवशं गतान् रीब्यं महारथं बीरं सृंजयं जयतां वरम् सुहोत्रं रन्तिदेवं च काक्षीवन्तमथौशिजम्। बाल्हीकं दमनं चैद्यं शर्यातिमजितं नलम् ॥ २६ विश्वामित्रममित्रघमम्बरीषं महाबलम् । मक्तं मनुमिध्वाकुं गयं भरतमेव च रामं दारारार्थे चैव राराबिन्दुं भगीरथम् । कृतवीर्यं महाभागं तथैव जनमेजयम् 1126 ययाति शुभकर्माणं देवैयों याजितः स्वयम्। चैत्ययूपाङ्किता भूमिर्यस्येयं सवनाकरा ।। इति राज्ञां चतुर्विंशन्नारदेन सुरर्षिणा । पुत्रशोकाभितप्ताय पुरा श्वैत्याय कीर्तितम् २३० तेभ्यश्चान्ये गताः पूर्वं राजानो बलवत्तराः। महारथा महात्मानः सर्वैः समुद्ति गुणैः ॥ ३१ पूरः कुर्र्यदुः शूरो विष्वगश्वो महाशुतिः । अणुहो युवनाश्वश्च ककुत्स्यो विक्रमी रघः ॥ ३२

गवलगणस्यापत्यं गावलगणिः संजयः ॥ २२ ॥ चित्ये चयनवित कतौ विहिताश्चेत्याः ते च ते यूपाश्च तैरिङ्कता॥२९॥ चतुर्विश्चिदितीकारलोपस्त्वार्षः ॥ २३० ॥ तव पुत्रा इवेति निधने दृष्टान्तः । अत एव 'तव पुत्रा दुरात्मान' इत्युच्यते ॥ ४० ॥ त्यागो दानं आस्तिक्यं गुरुदेववावयादिषु फलावश्यं भावनिश्चयः । सत्यं भृतद्रोहवर्जितं यथार्थभाषणम् । द्या परदुःखप्रहाणेच्छा आर्जवं अकौटित्यम् ॥४९॥ ते चापि तथाविधा अपि ॥ ४२ ॥ दुरात्मानो दुष्टाचित्ताः प्रतप्ता-स्तीक्षणा दुर्वृत्तमेव भूयिष्टं येषां ते तथा ॥ ४३ ॥ स्वयं स्तीक्षणा दुर्वृत्तमेव भूयिष्टं येषां ते तथा ॥ ४३ ॥ स्वयं कृतेऽनथें किं शोकेनेत्याह । श्रुतवानसीत्यादिना ॥४४॥निप्रहः गृत्यदेषु अनुप्रहः स्वपुत्रेषु तौ त्वत्कृतौ तवैव विदितौ अतः पाण्डवेषु अनुप्रहः स्वपुत्रेषु तौ त्वत्कृतौ तवैव विदितौ अतः

विजयो वीतिंहोगोऽक्को भवः श्वेतो बृहद्गुरुः। उशीनरः शतरथः कङ्को दुलिदुहो दुमः दम्भोद्भवः परो वेनः सगरःसंकृतिर्निमः। अजेयः परशुः पुण्ड्रः शम्भुर्देवावृधोऽनघः ।। ३४ देवाह्नयः सुप्रतिमः सुप्रतीको बृहद्रथः । महोत्साहो विनीतात्मा सुऋतुर्नेषघो नलः॥ ३५ सत्यवतः शान्तभयः सुमित्रः सुबलः प्रभुः। जानुजङ्घोऽनरण्योऽर्कः प्रियभृत्यः छुचिव्रतः॥३६ बलबन्धुर्निरामर्दः केतुश्रङ्को बृहद्वलः धृष्टकेतुर्वृहत्केतुर्दीतकेतुर्निरामयः॥ ३७ अविक्षिचपलो धूर्तः कृतबन्धुईढेषुधिः। महापुराणसंभाव्यः प्रत्यङ्गः परहा श्रुतिः ॥ पते चान्ये च राजानः शतशोऽय सहस्रशः। श्रूयन्ते शतशस्त्रान्ये संख्यातिस्त्रेवृ पद्मशः ॥ हित्वासुविपुलान्मोगान्बुद्धिमन्तो महाबलाः । राजानी निधनं प्राप्तास्तव पुत्रा इव प्रभो ॥ २४० येषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एव च। माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यं शौचं दयार्जवम्४१ विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमैः। सर्वार्द्धेगुणसंपन्नास्ते चापि निधनं गताः॥ ઇર तव पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्ताश्चैव मन्युना लुष्धा दुर्वृत्तभूयिष्ठा न ताञ्छोचितुमर्हास ॥ श्रूतवानासि मेघावी बुद्धिमान्त्रा**ञ्चसंमतः**। येषां शास्त्रानुगावुद्धिर्न ते मुद्यन्ति भारत ॥ निग्रहानुग्रहौ चापि विदितौ ते नराधिप। नात्यन्तमेवानुवृत्तिः कार्या ते पुत्ररक्षणे ॥ છહ भवितव्यं तथा तच नानुशोचितुमर्हसि। दैवं प्रज्ञाविशेषेण को निवर्तितमहैति ॥ ४६ विधातृविहितं मार्गं न कश्चिद्तिवर्तते । कालमूलमिदं सर्वं भावाभावौ सुखासुखे ॥ ४७

स्वपुत्राणां रक्षणे त्वयानुद्यत्तिध्यानं न कार्यम्। श्रूयत इति पाठे अन्यः कृतेति न श्रूयतेऽतस्त्वयापि न कार्या । गरामिदाना-दिपापकृतां नारास्यावद्यंभावित्वादिति भावः ॥ ४५ ॥ 'बुछिःकर्मानुसारिणी इतिन्यायेन प्राकृतस्य कर्मणो दुर्निवारत्वाच्य
स्वकृतेऽपि नात्यन्तं पक्षात्तापेन शोकः कर्तव्य इत्याह । भवितव्यमिति ॥ ४६ ॥ मार्ग 'अवस्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म
ग्रुभाग्रुभम्'इत्येवंह्पां पद्धतिम् । ननु प्राकृतमेव शोचामीतिचेन्नेत्याह । कालेति । यथा तरुषु फलपुष्पायुद्गमः कालैकहेतुस्तथा पुरुषेषु सदसद्ध्युद्गमोऽपीत्यर्थः । भावाभावो वस्त्यः
नामुद्भवानुद्भवौ ऐश्वर्यानैश्वर्ये वा ॥ ४७ ॥ कालः निमेषादिवेत्सरान्तः । भृतानि जरायुजादीनि । सजित संहरते च

कालः सृजित भूतानि कालः संहरते प्रजाः।
संहरन्तं प्रजाः कालं कालः शमयते पुनः ॥२४८
कालो हि कुरुते भावान्सर्वलोके शुभाशुभान् ।
कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विस्रजते पुनः॥ ४९
कालः सर्वेषु जागार्ति कालो हि दुरितकमः।
कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः ॥२५०
अतीतानागता मावा ये च वर्तन्ति सांप्रतम्।
तान्कालनिर्मितान्बुध्वा न संक्षां हातुमर्हसि॥ ५१
सौतिरुवाच।
इत्येवं पुत्रशोकार्त धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्।

प्रजास्ता एव । एवं शोचन्तं धृतराष्ट्रम् । 'तराति शोकमात्म-वित्' इति श्रुतेरात्मज्ञानप्रदानेन निःशोकं कर्तुं प्रथमं जीवानां कालाइष्टादिपारतन्त्र्यप्रदर्शनेनाकिंचित्करत्वप्रवोधनेन च तस्य वैराग्यमुत्पाद्यात्मानमुपदिशाति । 'संहरन्तं प्रजाः कालं कालः शंमयते पुन'इति । 'मृत्युमृत्यं नमाम्यहम्'इति श्रुतेः कालस्यापि कालः परमात्मास्तीत्यर्थः । निर्दहति प्रजाः काल इति पाठे तु यो निर्दहति कालस्तमपि कालः शस्यत इति यत्तच्छ-ब्दाच्याहारेण योज्यम् ॥ ४८ ॥ कालो हीति । अयं महाकालो हि आतिप्रसिद्धों वेदे। 'एष ह्येव साधु कर्म कार-यति त यमभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष ह्यवासाधुकर्म कारयति तं यमधो निनीषते'इत्यादौ । कुरुते भावानर्थान् क्राचित्प्रयोजक-त्वेन क्वचित्प्रयोज्यत्वन ईशानीशरूपोयमेवेत्यर्थः ।प्रजाः अध्य-क्तमहदादयः ॥ ४९ ॥ सुप्तेषु तेष्वेवं लीनेषु जागर्ति । सुप्ती प्रलये मोक्षे च अछप्तदक्वाितरास्ते । न हि द्रष्ट्रदृष्टेविंपरि-लोपो दृश्यतेऽविनाशित्वादिति श्रुतेः । कालो हि प्रसिद्धं दरतिक्रमः अलङ्कनीयः । ' पुरुषान परं किंचित्सा काष्टा सा परागतिः' इति श्रुतेः । चरति शास्यशास्तृभावेन । 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनाना "सर्वास्मा' इति श्रुतेः । अविशृतः न केनचित् विभृतः । सर्वाधिष्ठानत्वात् । अत एव समः आत्मा । 'सम आत्मेतिविद्यात्' । 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म' इति प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि समशब्दप्रयोगात् ॥ २५० ॥ सर्वमात्म-प्रभवमिति बुध्वा संज्ञां ज्ञाननिष्ठां न त्यक्तुमर्हसि । इतोन्यस्य शोकतरणोपायस्याभावादित्यर्थः ॥ ५१ ॥ स्वस्थं शोकहेतं देहाचिभमानं त्याजयित्वा निरुपाधी स्वस्वरूपे प्रतिष्ठितम-करोदित्यर्थः ॥ ५२ ॥ अन्न शोकार्तानां स्वास्थ्यकरणे विषये उपानिषदम् । 'उपनीये ममात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं यतः। निहन्त्यविद्यां तजं च तस्मादुपानिषद्भवेत्' इति यथोक्तविद्या. हेतुत्वाद्भन्योप्युपानिषद्भवेदिति च वचनात् । ब्रह्मास्मैकत्ववि-वाप्रतिपादकं प्रन्थं सूत्रवृत्त्योः प्रागुक्तयोर्वार्तिकस्थानीयमुप-निषच्छद्भवाच्यं अन्नवीत् । यद्यप्यत्र पुरुषार्थचतुष्ट्यप्रति-पादनं दृश्यते तथाप्यर्थकामयोर्लोकप्रसिद्धयोरेव स्वरूपव्या-

आश्वास्य खखमकरोत्स्तो गावलाणिस्तदा ॥५२ अगोपनिषदं पुण्यां कृष्णद्वैपायनोऽव्रवीत् । विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमैः ॥ ५३ भारताघ्ययनं पुण्यमपि पादमधीयतः । श्रद्धधानस्य पूयन्ते सर्वपापान्यशेषतः ॥ ५४ देवादेवर्षयो हात्र तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः ॥ ५४ मगवान्वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः । स हि सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च ॥ २५६

क्रियेव पराक्रियेतिन्यायेन हानार्थमनुवादाद्धमस्य च विवि दिषन्ति यज्ञेनेत्यादिश्रुत्या विद्याशेषत्वस्य दिशितत्वात्परमता-त्पर्य विद्यायामेवेति श्र्येयम् । अस्याः सांप्रदायिकत्वमाह । विद्वद्वितिति । कथ्यते अनादिसिद्धमेव कीर्त्यते न तु काद-म्बर्यादिवदिभनवकथा कल्प्यते कविसत्तमैः पूर्वपूर्वकर्षायै-क्यांसादिभिः । एवं च ब्यासादिशब्दानां सेनापत्यादिशब्द-वदिधकारिकवचनत्वेन क्यक्त्यानित्यत्वेऽपि तदर्थानां नित्य-त्वात्र पुराणानां सक्तृकत्वमात्रादिनत्यत्वम् । अत एव ' सुमन्तुजैमिनिवैशेपायनपैलस्त्र्त्रभाष्यभारतमहाभारतधर्मा-चार्या दित मन्त्रस्य पराणादिष्णेवानार्यस्यवन्ते विद्येन

चार्या ' इति मन्त्रस्य पुराणादिप्रणेत्राचार्यसंग्रहवतो नित्येन तर्पणविधिना संयोगः संगच्छते । अन्यथा नित्यानित्यसंयो-गविरोधो दुर्वारः स्यात् । अत एव पुराणे पुरापि नवे ॥ ५३ ॥ भारतेति । नित्ये ब्रह्मयज्ञे ऋचोधीते पय आहु-तिभिरेव देवतास्तर्पयतीत्यगादीनामिव इतिहासपुराणानीत्य-मृताहुतिभिरिति तद्थ्ययनफळश्रुतिरापि युज्यत इत्यभिप्रेत्याह। पुण्यीमति । पूयन्ते नश्यान्ति। अस्य श्लोकस्य चतुर्थोशोचा-रणमात्रादिप सर्वपापनाशः किं वाच्यं कृत्स्नाध्ययनात्तदर्थस्य ज्ञानात् साक्षात्काराद्वेतिभावः ॥ ५४ ॥ एवं प्रन्थस्य स्वास्थ्य मुख्यं फलं पापक्षयं गुणफलं चोक्त्वात्र प्रतिपादं विषयमाह । देवा इति । देवादीनां ग्रुभकर्माण इति ।विशेषणेन तेषां ग्रुभं कमैंबोपादेयं विवक्षितम् । तस्यैव परंपरया परमपुरुषार्थहेतु-त्वात् ।।५५॥ मुख्यं विषयमाह भगवानिति । 'ऐश्वर्यस्य सम-प्रस्य ज्ञानस्य यशसः श्रियः। वैराग्यस्य च धर्मस्य षण्णां भग इतींगना' इत्युक्तरूपष्डुणैश्वर्यवान्परमात्मा वासुदेवः वसुदेवो-त्पन्नशरीरोपाधिः सर्वशरीरोपाधिरपि तेन शरीरेणातिमानुषाणि विह्यानादीनि कर्माणि कृतवानिति तदुपादानम् । तथाहि। ब्रह्माणं प्रति भगवद्वाक्यम् । 'विधेऽहं सर्वोस्मि व्रजपृथुकगो-वत्सवदहं विभर्मि ब्रह्माण्डं गिरिवदहमाद्री ज्वलनवत् । सृ-जामि द्रीपद्या वसनवदहं प्राणभृदहं यदत्राहं तृप्तो मुनि-रिति मदन्यज्ञ किमपि' इति । तस्य वास्तवं रूपमाह । सनातन इति । आकाशादिवत् प्रवाहनित्यतया वा मायाया आद्यन्त

शाश्वतं ब्रह्मपरमं घ्रुवं ज्योतिः सनातनम् । यस्य दिट्यानि कर्मोणि कथयन्ति मनीषिणः॥'५७ असच सदसचैव यस्माद्विश्वं प्रवर्तते । संततिश्च प्रवृत्तिश्च जन्ममृत्युपुनर्भवाः॥ 1.6 अध्यात्मं श्रूयते यच पञ्चभूतगुणात्मकम्। अव्यक्तादि परं यच स एव परिगीयते॥ 40 यत्तद्यतिवरा मुक्ता ध्यानयोगवलान्विताः प्रतिबिम्बमिवादर्शे पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्॥२६० श्रद्दधानः सदायुक्तः सदा धर्मपरायणः। आसेवन्निममध्यायं नरः पापात्प्रमुच्यते ॥ ६१ अनुक्रमिणकाध्यायं भारतस्येममादितः। आस्तिकः सततं श्रण्वन्न कुन्छ्रेष्ववसीदति ॥ ६२ उमे संघ्ये जपन्किचित्सयो मुच्येत किल्बिषात् । अनुक्रमण्या यावत्स्यादह्या रात्र्या च संचितम्॥६३ भारतस्य वपुर्हीतत्सत्यं चामृतमेव च । नवनीतं यथा दभ्नो द्विपदां ब्राम्हणो यथा ॥ ६४

शून्यत्वाद्वा तन्मयस्य भगवच्छरीरस्य नित्यत्वापरपर्यायं सनातनत्वं युज्यत इत्यर्थः । स वासुदेवो हि प्रसिद्धम् । सत्यं अनुष्ठीयमानं कर्म । ऋतं तदेव वेदात् ज्ञायमानम् । पवित्रं पापनाशकं पुण्यं अभ्युदयहेतुः । सर्वकर्मफलभूतं ब्रह्माण्डं स एवेति भावः ॥ ५६ ॥ अस्यैव निर्विशेषत्व-माह । शाश्वतं शश्वत् निरन्तरं भवं शाश्वतं तेन वस्तुतोदे-शतश्रापरिच्छिन्नम् । अत एव ब्रह्म बृहत् परमं कार्यकारणा-तीतम् । ध्रुवं कूटस्थम् । ज्योतिः चिन्मात्रम् । सनातनं काल-तोऽपरिच्छित्रम्। यस्य ईदशस्यापि मायया विग्रहवतः ५७॥ ईहशादिप यस्मात् असत् अनिर्वचनीयं सदसच कार्यं कारणं च तदुभयात्मकम् । विश्वं जातं सततिर्व्रह्मादिः प्रश्वात्तर्य-ज्ञादिः ॥ ५८ ॥ आत्मनीत्यध्यात्मं देहे । यत् पश्चभूत-कार्यरूपाः गुणाः श्रोत्रादयस्तदात्मकम् । स प्राणनेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यन् चक्षः श्रण्वन् श्रोत्रं मन्वा-नो मन इत्यादि श्रुतौ यच्छूयते जीवरूपम् । इति त्वं पदार्थ-ममूरा तत्पदार्थमाह । अध्यक्तादि । अध्यक्तस्य आदि-मूतं यत्परं निविंशेषं च। तयोरभेदमाह। स एवेति। परिगीयते वेदे 'अयमात्मा ब्रह्म' 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादी । नन्वन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानामिति शास्तृशास्यभा-वेन श्रुतयोरीशर्जावयो राजभृत्यवदभेद औपचारिको न तु तात्विक इति चेन्न । अन्तःप्रविष्ट इति श्रुतेः किं जीवोऽणु-विंभुर्वा । नाद्यः । अणूदरे शास्तुः प्रवेशायोगात् । प्रवेशे च सान्तरालस्याणुत्वायोगात् । मध्यमस्य च सावयवत्वेन घटादिवद्नित्यत्वावद्यं भावात्। न द्वितीयः तयोः । कालाकाशादिरिव तुल्यत्वेन मिथः शास्यशास्तृ-

आरण्यकं च वेदेभ्य ओषधिभ्योऽमृतं यथा । ह्रदानामुद्धाधः श्रेष्ठो गौर्वरिष्ठा चतुष्पदाम् ॥ ६५ यथैतानीतिहासानां तथा भारतमुच्यते । यश्चैनं श्रावयेच्छ्राद्धे ब्राह्मणान्पादमन्ततः ॥ ६६ अक्षय्यमन्नपानं वै पितृंस्तस्योपतिष्ठते । इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुप्रशृंहयेत् ॥ ा। ६७ बिभेत्यल्पश्चताहेदो मामयं प्रहरिष्यति । कार्जा वेदमिमं विद्याञ्च्यावयित्वार्थमश्रुते भूणहत्यादिकं चापि पापं जह्यादसंशयम् य इमं शुचिरध्यायं पठेत्पर्वणि पर्वणि ६९ अधीतं भारतं तेन कृत्स्नं स्यादिति मे मतिः। यश्चैनं श्रृणयान्नित्यमार्षे श्रद्धासमन्वितः ॥ २७० स दीर्घमायुः कीर्ति च स्वर्गति चाप्रयाचरः। पकतश्चतुरो वेदा भारतं चैतदेकतः ॥ पुरा किल सुरैः सर्वैः समेत्य तुलया धृतम्। चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा ॥ ७२

त्वायोगात् । तस्मादुपादानोपादेयभावेन वाधिष्ठानाध्य-स्तमावेन वा ईशजीवयोः प्रवेष्ट्रप्रवेश्यभावेन । शास्तृशा-स्यभावः । तेनेशस्यान्तःप्रविष्टत्वं संगच्छते तथा तयोरमेदोपि तात्विक एव ॥ ५९ ॥ अत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयति । यत्तदिति । आत्मनि हार्दाकाशे पश्यन्ति प्रत्यग-भेदेन । प्रतिविम्नामिव आदर्श इति असंदिग्धत्वे दृष्टान्तो न तु दर्यते । अन्यथा दर्यस्य जडत्वापत्त्या वास्त्रन-सातीतस्वश्रुतिब्याकोप एव ॥ २६० ॥ युक्तः नियमवान् । आसेवन् जपन् ॥ ६१ ॥ आदितः नारायणं नमस्कृत्ये-त्यारभ्यं अनेन भारतकथांशमात्रं पराशरात्मजो विद्वानित्यत एवारभ्य तद्वक्तव्यामिति नादर्तब्यमिति भावः ॥६२॥ जपन किंचित् अनुक्रमण्याः कांश्चिदपि श्लोकान् ॥ ६३ ॥ एत-द्भारतस्य वपुः शरीरम् । सत्यं ब्रह्म अमृतं देवभावश्च अत्रै-वास्तीत्यर्थः । उत्तरप्रन्थस्त्वस्य राज्ञ इव परिवारस्थानीयः। तत्त्वं त्वत्रेव सूत्रितामित्यर्थः ॥ ६४ ॥ आरण्यकं उप-यवादिभ्यः । अमृतं यज्ञशेषम् निषत् । ओषधिभ्यो ॥ ६५ ॥ इतिहासानां शिवरहस्यादीनां मध्ये ॥ ६६ ॥ इतिहासेति । यद्धत्यं मायिनं मृगं तसुत्वं माययावधीतीति म-न्त्रावयवो हि रामायणीयमारीचवधरे नैवोपवृंहितुं शक्यो नत्वन्येनातस्तस्मादल्पश्रुताद्वेदस्य भयमुचितमेव । वेदार्थजि-ज्ञासुना इदमवश्यमध्येतस्यामित्यर्थः ॥ ६७ ॥ कार्ण कृष्णेन ब्यासेन प्राक्तम् । वेदं पुरुषार्थचतुष्कं वेदयन्तम्॥६८॥ तुलया धृतं न्यूनाधिकभावेन परीक्षितम् । सरहस्येभ्यः सोप-निषत्केम्यः । अधिकं अर्थगौरवयुक्तम् ॥ ७२ ॥

1,

۶

तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्महाभारतमुच्यते। महत्त्वे च गुरुत्वे च भ्रियमाणं यतोऽधिकम् ॥ ७३ | महत्त्वाद्भारवत्त्वाच महाभारतमुच्यते। निकक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २७४ | भावोपहतानि कल्कः ॥ २७५ ॥

तपो न कल्कोऽध्ययनं नकल्कः स्वामाविको वेदविधिर्न कल्कः। प्रसद्य विसाहरणं न कल्कतान्येव

•इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि अनुक्रमणिकापर्वाणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अनुक्रमणीपर्व समाप्तम् ।

### पर्वसंग्रहपर्व

8

ऋषयऊ चुः । समन्ततपञ्चकामिति यदुक्तं सुतनन्दन । पतत्सर्वे यथातत्त्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम् ॥ सौतिरुवाच । श्वणुष्वं मम मो विप्रा ब्रुवतश्च कथाःशुभाः । समन्तपञ्चकाल्यं च श्रोतुमर्ह्य सत्तमाः॥ २ त्रेताद्वापरयोः संघौ रामः शस्त्रभृतां वरः। असकृत्पार्थिव क्षत्रं जघानामर्षचोदितः ॥ 3 स सर्वे क्षत्रमुत्साच स्ववीर्येणानल्युतिः।

समन्तपञ्चके पञ्च चकार रौधिरान्द्रदान ॥

स तेषु रुधिराम्भःसु ह्रदेषु कोधमूर्व्छितः । पितृन्संतर्पयामास रुधिरेणेति नः श्रुतम् ॥ अर्थर्चीकादयोऽभ्येत्य पितरो राममञ्ज्ञ । राम राम महाभाग प्रीताःस्म तव भार्गव ॥ अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण तव प्रभो । वरं वृणीष्व भद्रं ते यमिच्छिसि महाद्युने ॥ राम उवाच। यदि मे पितरः प्रीता यद्यनुष्राह्यतामयि । यच रोषाभिभूतेन क्षत्रमुल्सादितं मया

महत्त्वे प्रन्थत आधिक्ये गुरुत्वे अर्थत आधिक्ये ॥ ७३ ॥ नन्वत्रानर्थको युद्धादिप्रलापो भूयान् दृश्यते कणिकनी-त्यादिश्राधर्मप्रवर्तकोऽपि प्रन्थोऽस्ति। ततश्च काचिद्धर्मादिकथ-विषसंप्रकान्नवंत्कृतस्रमप्येतद्वेयमेवस्यादित्याशं-क्याह । तप इति तपः कृच्छ्रचान्द्रायणादि कल्कः पापं कल्कोस्त्रीशमलैनसोरित्यमरः । तदभावो न कल्कः । नभ्राडादिवन्नः प्रकृतिभावः । तपो निर्मल धनमित्यर्थः । विरोधित्वं वा नवर्थः । तेन तपः पापनाज्ञ-कमित्यर्थः । अध्ययनं वेदस्य स्वाभाविकः श्रमादिपुरस्कारेण विहितः शमो दमस्तपः शौचमित्यादिर्वे-द्विधिर्वेदोक्तो विधिरमिहोत्रसंध्योपासनादिः । प्रसद्य प्रक-र्षण सोद्धा क्षुधादिदुःखमपि सोद्धा शिलोञ्छादिना अर्जनं तदपि न कल्को नैर्मल्यसाधनम् । ता-न्येव तप आदीनि भावेन चित्ताभिप्रायेण उपहतानि कत्कः पापं पापहेतुभैवन्ति । यथा शीतादिसहनं वानप्रस्थैः कट-कस्थेश्व तुल्यविकायते तथापि भावभेदात्तदेवस्य स्वर्गाया-न्यस्य नरकाय भवति । वक्ष्यति च । ' चत्वारि कर्माण्य-भयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि । मानापिहोत्रमुत-मानमीन मानेनाधीतमुतमानयज्ञ' इति ॥ एवं शिलोञ्छा-दिकमपि दम्भेन कृतं पापा यान्यथा श्रेयसे भवति। एवं भारते Sषि धर्मम्बद्धाप्रतिपादने एव परमतात्पर्यम् । अर्थवादजा-

तमपि युधिष्ठिरादिवद्धवहर्तन्यं न दुर्योधनादिवदित्याशये-नोक्तम् । तत्र हीनं पक्षमुपाददानः स्वार्थात् भ्रश्यति ते-नाधीतमपि भारतं पापायैव भवतीत्यर्थः । तथा च सर्व-स्मादपि ग्रन्थात्सारमेवादेयमितरत् त्याज्यामिति श्रूयते । 'प्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । पलालमिव धा-न्यार्थी त्यजेद्रन्थमेशेषतः' इति ॥ २७५ ॥ इति श्रीमहा-आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावादीपे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

एवं प्रथमेऽध्यायें स्त्रितानामर्थानां प्रवरणशो विभागं शिष्याणामवधानाय प्रदर्शयिष्यन् वैराग्यमुत्पादयितुं कुरुषु परशुरामकृतं क्षत्रक्षयं प्रसङ्गातप्रदर्शयति । समन्तेति । सम-न्तपश्चकं नाम पुण्यं द्विजनिषेवितम् । गतवानास्म तं देशं युद्धं यत्राभवत्पुरा'इत्यादिना यदुक्तम्। एतत्सर्वे तं देशं तयुद्धं च श्रोतुमिच्छामहे वयम् ॥ १ ॥ मम मत्तः कथा अन्याः ॥ २ ॥ क्षत्रं क्षत्रियजातिम् । अमर्षःस्विपतुः क्षत्रि-येण हतत्वाज्जातस्य क्रोधस्यासहनं तेन चोदितः प्रेरितः॥३॥ रीधिरान् रुधिरपूर्णान् ॥ ४ ॥ नः अस्माभिः। रुधिरेण पितृणां तर्पणात्सर्वा हिंसा पितृतृप्त्यायुद्देशेनैव कर्तन्या न कामकारेणेति स्चितम् ॥ ५ ॥ यदिति सार्धेन कोधकृतं सर्वे पापायैव हीनबलेषु शस्त्रनिश्चेपादिति भावः॥ ८॥

अतश्च पापान्मुच्येहमेष मे प्रार्थितो वरः। हदाश्च तीर्यभूता में भवेयुर्भुवि विश्वताः॥ Q पवं भविष्यतीत्येवं पितरस्तमथाब्रुवन् । तं क्षमस्वेति निषिषिधुस्ततः स विरराम ह॥ १० तेषां समीपे यो देशो हृदानां रुधिराम्भसाम् । समन्तपञ्चकमिति पुण्यं तत्परिकीर्तितम् ॥ ११ येन लिङ्गेन यो देशों युक्तः समुपलक्ष्यते। तेनैव नाम्ना तं देशं वाच्यमाहुर्मनीविणः॥ १२ अन्तरे चैव संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत् । समन्तपञ्चेक युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ १३ तस्मिन्परमधर्मिष्ठे देशे भ्रदोषवार्जिते। अष्टादश समाजग्मुरक्षौहिण्यो धुयुत्सया ॥ समेत्य तं द्विजास्ताश्च तत्रैव निघनं गताः। पतत्रामाभिनिर्वृत्तं तस्य देशस्य वै द्विजाः ॥ १५ पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो वः प्रकीर्तितः। तदेतत्कथितं सर्वे मया ब्राह्मणसत्तमाः ॥ यथा देशः स विख्यातस्त्रिषु लोकेषु स्रवताः॥१६ ऋषय ऊचुः।

अक्षौहिण्य इति प्रोक्तं यत्त्वया स्तनन्दन ।
पतिदच्छामहे श्रोतुं सर्वमेव यथातथम् ॥ १७
अक्षौहिण्याः परीमाणं नराश्वरथदन्तिनाम् ।
यथावच्चैव नो ब्रूहि सर्वं हि विदितं तव ॥ १८
सौतिरुवाच ।

एको रथो गजश्चेको नराः पञ्च पदातयः। त्रयश्च तुरगास्तज्ज्ञैः पत्तिरित्यभिधीयते ॥ १९ पत्ति तु त्रिगुणामेतामाडुः सेनामुखं बुधाः। त्रीणि सेनामुखान्येको गुल्म इत्यभिधीयते ॥ २०

निषिषिधुः निषिद्धवन्तः । अक्षराधिक्यमार्षम् । अभ्यासलोपो वा आर्षः । सिषिधुरिति पाठे शशासुः । हिंसातो
विरमस्वेति शिक्षितवन्त इत्यर्थः ॥ १० ॥ भूदोषाः निम्नोश्वतकण्टिकित्वादयस्तद्रहिते ॥ १४ ॥ समन्ते हदानां पश्चकं
समन्तपैश्चकम् । तत्परिसरवत्तीं देशोऽपि तन्नामेत्युक्तम् । तत्र
समन्तशब्दस्यावयवार्थं दर्शयति । समेत्येति । समेतानां
अन्तो नाशो यस्मिन्निति समन्त इत्यर्थः । अभिनिर्नृत्तं
निर्व्यूहम् ॥ १५ ॥ पदातय इति स्थादिगतानां नराणां
व्युदासः ॥ १९ ॥ अक्षौहिण्याः परीमाणं खाद्रिधृत्यिक्षिभिगंजैः २१८७० रथेरेते २१८७० ह्येहिन्नैः ६५६१०
पंचेष्नः १०९३५० श्चपदातिभिरिति संप्रहः ॥ २० ॥
पिण्डिताः एक्षिभूताः । सिन्धरार्षः ॥२८॥ द्रौणिरश्वत्थामा
हार्दिस्यः कृतवर्मा । गौतमः कृपाचार्यः ॥ ३२ ॥ पर्वसंग्रहं
वक्षु प्रस्तौति । यसु शौनकेत्यादिना । हे शौनक ! हे वृद्ध-

त्रयो गुल्मा गणो नाम बाहिनी तु गणास्त्रयः। स्पृतास्तिस्रस्तु वाहिन्यः पृतनेति विचक्षणैः ॥ २१ चमुस्त पृतनास्तिस्रस्तिस्रध्यम्बस्वनीकिनी। अनीकिनी दशगुणा प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः ॥ २२ अक्षौहिण्याः प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः । संख्यागणिततत्त्वज्ञैः सहस्राण्येकविदातिः॥ शतान्यपरिचैवाष्टौ तथा सूयश्च सप्ततिः। गजानां च परीमाणमेतदेव विनिर्दिशेत ॥ २४ **बेयं रातसहस्रं तु सहस्राणि नवैव तु ।** नराणामपि पञ्चाशच्छतानि त्रीणि चानघाः ॥२५ पञ्चषष्टिसहस्राणि तथाश्वानां रातानि च। दशोत्तराणि षट्पाद्धर्यथावदिह संख्यया ॥ पतामक्षौहिणीं प्राष्ट्रः संख्यातत्त्वविदो जनाः। यां वः कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः ॥२७ एतया संख्यया ह्यासन्कुरुपाण्डवसेनयोः । अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः पिण्डिताप्टादशैव तु॥ २८ समेतास्तत्र वै देशे तत्रैव निधनं गताः। कौरवान्कारणं कृत्वा कालेनाद्वतकर्मणा॥ अहानि युयुधे भीष्मो दशैव परमास्त्रवित्। अहानि पञ्च द्रोणस्तु रुरक्ष क्रुरुवाहिनीम् ॥ ३० अहनी युयुधे हे तु कर्णः परबलाईनः । शल्योधेदिवसं चैव गदायुद्धमतः पर्म्॥ 38 तस्यैव दिवसस्यान्तं द्रौणिहार्दिक्यगौतमाः । प्रसुप्तं ानीशि विश्वस्तं जघुर्यौधिष्ठिरं बलम् ॥ ३२ यत्तु शौनकसत्रे ते भारतांख्यानमुत्तमम् । जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यासिशच्येण धीमता ॥ ३३ कथितं विस्तरार्थं च यशोवीर्यं महीक्षिताम्। पौच्यं तत्र च पौलोममास्तीकं चादितः स्मृतम्॥

तम । श्वयतेर्वृष्यर्थात् । निष्ठायां शूना वृद्धाः तेषु वृद्धतरत्वेन विदितः शौनकः । वृष्ट्यणादिस्त्रेणारिहणादिर्वृत् । ते तव सत्रे यत् भारताख्यानं मत्तः प्रवृत्तं तत् जनमेजयस्य सत्रे क्यासिशिष्येण कथितामित्युत्तरेण संबन्धः ॥ ३३ ॥ ननु सर्प-सत्रे जनमेजयं प्रति यद्वैशंपायनेनोक्तं तदेव शौनकं प्रति स्तेन वक्तुं प्रतिज्ञातम् तत्र पौष्यं पौलोममास्तीकं च विःमित्यप्रतिज्ञातमप्युच्यते स्तेनेतिचेत्तत्राह । कथितमिति । सत्रे क्यासिशिष्येण यत् कथितं तत्र भारते पौष्यं पौलोमं आस्तीकं च महीक्षितां यशोवीर्यं च वक्तुमिति शेषः । आदितः स्मृतमितियोजना । स्मरणं तु विस्तारार्थम् । अयं भावः । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छित्समित्याणिः श्रोत्रि-यं ब्रह्मानिष्ठं अविद्यया मृत्युं तीर्त्वेत्यादि श्रुतेगुरुसेवामाहान्ययं गुरुणां च माहात्म्यं यज्ञादीनां विद्यार्थत्वं च निरूप्णायं तेष्वन्यतमाभावेऽपि विद्यानैवोदेतुमर्हतीति तदर्थमत्रा-

विचित्रार्थपदाख्यानमनेकसमयान्वितम् । प्रतिपन्नं नरैः प्राह्मैर्वेराग्यमिव मोक्षिमिः ॥ રૂહ आत्मैव वेदितव्येषु प्रियेष्विव हि जीवितम् । इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्टः सर्वागमेष्ययम् ॥ · ३६ अनाश्रित्येदमाख्यानं कथा भुवि न विद्यते । आहारमनपाश्चित्य शरीरस्येव घारणम् ॥ ३७ तदेतन्द्रारतं नाम कविमिस्तूपजीव्यते । उदयप्रेप्सुमिर्भृत्यैरामिजात इवेश्वरः ॥ 36 इतिहासोत्तमे यस्मित्रविंता बुद्धिरुत्तमाः। खरव्यञ्जनयोः कृत्स्ना लोकवेदाश्रयेव वाक्।। ३९ तस्य प्रशामिपन्नस्य विचित्रपदपर्वणः । सुक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थेर्भृषितस्य च ॥ 80 भारतस्येतिहासस्य ध्रुयतां पर्वसंग्रहः । पर्वानुक्रमणी पूर्वे द्वितीयः पर्वसंब्रहः ॥ કશ पौष्यं पौलोममास्तीकमादिरंशावतारणम्। ततः संमवपर्वोक्तमद्भतं रोमहर्षणम् ॥ धर दाहो जतुगृहस्यात्र हैंडिम्बं पर्व चोच्यते । 83

ततो बकवघः पर्व पर्व चैत्ररथं ततः ॥ चार्येणाख्यायिकामुखेनैव पौष्ये गुरुशुश्रूषामाहातम्यं पौलोमे भागवाणां गुरूणां महाभाग्यमुक्तम्। आस्तांके जरत्कारोर-प्रतिपन्नगार्हस्थस्याकृतार्थत्वदर्शनेन यज्ञादीनामाविद्यकानामिप विद्याङ्गत्वमुक्तम् । विविदिषान्ति यज्ञेनेत्यादिश्रुतेः । त-स्मान्महोपनिषदारम्भे एतत्रयकथनमावस्यकमिति ख्यायिकामुखेन कथ्यमानगहनोप्यर्थः । सुप्रहोभवतीत्य-यशोवीर्ये चोक्तमिति ॥ भित्रेत्य महीभृतां मोक्षिभिर्मोक्षार्थिभिर्नरैः । प्रतिपन्नं शरणीकृतं वैराग्यमिव । यथा परवैराग्यस्य नान्तरीयकं फलं कैवल्यमेवंमेतच्छ्वणस्या-पीति भावः ॥ ३५ ॥ आत्मेति । आत्मज्ञानमेव स्वतः पुरुषार्थं इत्यात्मैवं मुख्यं वेदितन्यम् । तत्प्रमाणस्य तत्त्वा-वेदकत्वात् । अन्यत् ज्ञानं तु सर्वे पुरुषसंस्कारद्वारा कर्माङ्गम्। यथोक्तं भट्टपादैः । 'सर्वत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । पराङ्गं चात्मविज्ञानादन्यत्रेत्यवधार्यताम् ' इति ॥ प्रधानार्थः ब्रह्मावाप्तिप्रयोजनः ॥ ३६ ॥ कविभिः काब्य-कर्तृभिः 'ब्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्' इति प्रसिद्धेस्तेषामञ्जतका-ब्यरचने इदमेवालम्बनामित्यर्थः । अभिजातः कुलीनः ॥३८॥ उत्तमा चरमा बुद्धिर्बह्मविद्याख्यान्तःकरणंत्रृत्तिः ॥३९॥ प्रज्ञ-याभिपन्नं प्राप्तं तस्य ॥ ४० ॥ पर्वणां उपक्रमोपसंहारैक-रूप्यादिना एकमर्थं पूर्यन्ति कार्त्स्न्येन प्रतिपादयन्ति । तानि पर्याणि प्रकरणानि तेषां संप्रहः सम्यक् विविच्य प्रहो यस्मिन् स पर्वसंग्रहो द्वितीयं पर्व ॥ ४१ ॥ अत्र केवलस्य

सोपारूयानस्य च भारतस्य स्मरणे आद्ययोः पर्वणोस्तात्पर्य

ततः खयंवरो देव्याः पाञ्चाल्याः पर्व चोच्यते । क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्पृतम् ॥ विदुरागमनं पर्व राज्यलम्भस्तथैव च। अर्जुनस्य वने वासः सुमद्राहरणं ततः ॥ છુહ सुमद्राहरणादुर्घ्वं क्षेया हरणहारिका । ततः खाण्डवदाहाख्यं तत्रेव मयदर्शनम् ॥ પ્રદ समापर्व ततः प्रोक्तं मन्त्रपर्व ततः परम् । जरासंधवधः पर्व पर्व दिग्विजयं तथा ॥ ८७ पर्व दिग्विजयादुर्ध्व राजसृयिकमुच्यते । ततश्चार्घाभिहरणं शिशुपालवधस्ततः॥ ୪८ यूतपर्व ततः प्रोक्तमनुय्तमतः परम् । तत आरण्यकं पर्व किमीरवध उच्यते ॥ अर्जुनस्याभिगमनं पर्व श्रेयमतः परम् र्श्वरार्जुनयोर्युद्धं पर्व कैरातसंक्षितम् ॥ इन्द्रेलोकाभिगमनं पर्व क्षेयंमतः परम्। नलोपाख्यानमपि च धार्मिकं करुणोव्यम् ॥ तीर्थयात्रा ततः पर्व कुरुराजस्य धीमतः । जटासुरवधः पर्व यक्षयुद्धमतः परम् ॥ .42

पौष्यादि त्रयस्य तूक्तमेवेति पर्व पञ्चकतात्पर्यमुक्तम् तत्रास्तीके कर्मप्राधान्यमुक्तं तत्कार्मिणो देवभावं प्राप्यापीह जन्म लभन्ते । इत्यादावंशावतरणमुक्तं षष्ठे । अंशावतारणं देवानां भूमौ भागशोवतरणं आदिः प्रथमं पर्वेत्यर्थः । तेन पूर्वोक्ता स्तप्रतिज्ञा संगच्छते संभवे । अत्र लब्धजन्मनामपि न तेषां नियमेन स्वर्गतिः । क्रिंतु सर्पनागादितामसयोनि-प्राप्तिरपि कर्मवशाद्भवतीत्युक्तं सप्तमे । तत्राप्यर्थार्थिनो बन्धूनप्यन्यायेन झन्तीति जातुषे दर्शितमष्टमे । तथा कामुकाः स्त्रियो बन्धूनपि घातयन्तीत्यविश्वसनीयास्ता इति हैडिम्बे नवमे दर्शितम् । श्वराक़रभक्ष्यस्यापि शरीरस्यार्थे परप्राणानिप पामराः प्रत्यहमाददते इति बकवधे दशमे सूचितम् । ततः कष्टतरां गतिं तमःप्रधानाः प्राणिनः प्राप्नुवन्तीति प्रबन्धन परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणी निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेनेति श्रुत्यर्थ उपबृहितः । एव-मप्रेडपि तत्तदाख्यानतात्पर्योज्ञयनेन राजसानां सात्विकानां च गतिः परीक्षणीया । अप्रे प्रतिप्रकरणं वक्ष्यमाणत्वादिह प्रन्थविस्तरभयात्र प्रपञ्चयते ॥ ४२ ॥ चेत्ररथं अङ्गारपर्ण-.चरितं पर्व ॥ ४३ ॥ विदुरागमनं राज्यलम्मक्षैकं पूर्व लम्मो लाभः ॥ ४५ ॥ हरणं दायः पारिबर्हमिति यावत् । तस्य हारिकासमानयनं खाण्डवदाहो मयदर्शनं ॥ ४६ ॥ सभापर्व सभारचनं पर्व । मन्त्रो राजसूयार्घ मन्त्रणम् ॥ ४७ ॥ अनुग्रूतं पुनर्धूतम् ॥ ४९ ॥ आभि-गमनं तपसे गमनम् ॥ ५०॥ यक्षयुद्धं भीमेन ॥ ५९॥

निवातकवचैर्युद्धं पर्व चाजगरं ततः। मार्कण्डेयसमास्या च पर्वानन्तरमुच्यते ॥ 43 संवादश्च ततः पर्व द्रौपदीसत्यभामयोः । घोषयात्राः ततः पर्व मृगखप्रोद्धवं ततः ॥ 48 वीहिद्रौणिकमाख्यानमैन्द्रयुन्नं तथैव च। द्रौपदीहरणं पर्व जयद्रथाविमोक्षणम्।। ५५ पतिवताया माहात्म्यं सावित्र्याश्चेवमद्भतम्। रामोपाख्यानमंत्रैव पर्व क्षेयमतः परम् ॥ '५६ क्रण्डलाहरणं पर्व ततः परमिहोच्यते । श्वारणेयं ततः पर्व वैराटं तदनन्तरम् । पाण्डवानां प्रवेशश्च समयस्य च पालनम् ॥ कीचकानां वधः पर्व पर्व गोग्रहणं ततः। अभिमन्योश्च वैराटयाः पर्व वैवाहिकं स्मृतम् ५८ उद्योगपर्व विश्वेयमत ऊर्ध्व महाद्भतम् । ततः संजययानाख्यं पर्वन्नेयमतः परम् ॥ ५९ प्रजागरं तथा पर्व धृतराष्ट्रस्य चिन्तया। पर्व सानत्सुजातं वै गुह्यमध्यात्मदर्शनम् ॥ ફ૦ यानसान्धिस्ततः पर्व भगवद्यानमेव च। मातलीयमुपाख्यानं चरितं गालवस्य च ॥ ફરૂ सावित्रं वामदेव्यं च वैन्योपाख्यानमेव च। जामद्ग्यमुपाख्यानं पर्व षोडशराजकम् ॥ • सभाप्रवेशः कृष्णस्य विदुलापुत्रशासनम् । ६२ उद्योगः सैन्यनिर्याणं विश्वोपाख्यानमेव च ॥६३ श्चेयं विवादपर्वात्र कर्णस्यापि महात्मनः। निर्याणं च ततः पर्वं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ દ્દષ્ટ रधातिरथसंख्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम् । उल्कृद्तागमनं पर्वामर्शविवर्धनम् ॥ ६५ अम्बोपांख्यानमत्रैव पर्व श्रेयमतः परम् । भीष्माभिषेचनं पर्व ततश्चाद्भतमुच्यते ॥ 33 जम्बूखण्डविनिर्माणं पूर्वीक्तं. तदंन्तरम् । भूमिपर्व ततः प्रोक्तं द्वीपिषस्तारकीर्तनम् ॥ ६७

समास्या सहावस्थानम् ॥ ५३ ॥ घोषयात्रा कौरवाणाम् ।
मृगस्वप्नो धर्मराजस्य ॥ ५४ ॥ र्द्रह्युम्नमित्यत्र कमो न
विवाक्षितः । संख्यायां द्रात्पर्यात् । समास्यान्तर्गतं चेदं पर्व
॥ ५५ ॥ कुण्ड्राहरणं कर्णस्य । आरणेयं अरणीहरणं
ब्राह्मणस्य । धर्मेण प्रवेशो विराटनगरे । समयस्य प्रविबातस्य प्राक् प्रवेशार्ध्यस्य ॥ ५७ ॥ अभिमन्योः अर्जुनबातस्य प्राक् प्रवेशार्ध्यस्य ॥ ५७ ॥ अभिमन्योः अर्जुनपुत्रस्य ॥ ५८ ॥ संजययानं पाण्डवानप्रति ॥ ५९ ॥
भगवयानं कौरवान् प्रति ॥ ६९ ॥ विवादपर्व कृष्णकर्णसंवादरूपं पर्व ॥ ६४ ॥ संख्या भीष्मकृता उत्स्वदृतस्य
पाण्डवान् प्रति आगमनम् ॥ ६५ ॥ अभिषेचनं सैनापत्ये

पूर्वोक्तं भगवद्गीता पर्व भीष्मवधस्ततः। द्रोणामिषेचनं पर्व संशप्तकवधस्ततः 11 86 अभिमन्युचधः पर्व प्रतिशापर्व चोच्यते । जयद्रथवधः पर्वे घटोत्कन्त्रवधस्ततः ॥ ६९ ततो द्रोणवधः पर्व विश्वेयं लोमहर्षणम् । मोक्षो नारायणास्त्रस्य पर्वानन्तरमुच्यते 11 90 कर्णपर्व ततो श्रेयं शख्यपर्व ततः परम् । ह्रदप्रवेशनं पर्व गदायुद्धमतः परम् ॥ ७१ सारखतं ततः पर्वे तीर्थवंशानुकीर्तनम्। अत ऊर्घ्यं सुबीभत्सं पर्व सौप्तिकमुच्यते ॥ ७२ ऐषीकं पर्व चोद्दिष्टमत अर्घ्वं सुदारुणम्। जलप्रदानिकं पर्व स्त्रीविलापस्ततः परम् ॥ ७३ श्राद्धपर्व तंतो श्रेयं कुरूणामी ध्वेदेहिकम्। चार्वाकनिग्रहः पर्व रक्षसो ब्रह्मरूपिणः ॥ ए४ आभिषेचनिकं पर्व धर्मराजस्य धीमतः। प्रविभागो गृहाणां च पर्वोक्तं तदनन्तरम् 11 194 शान्तिपर्व ततो यत्र राजधर्मानुशासनम् । आपद्धर्मश्च पर्वोक्तं मोक्षधमस्ततः परम ३७ ॥ शकप्रशाभिगमनं ब्रह्मप्रशानुशासनम् । प्रांदुर्भावश्च दुर्वासः संवादश्चेव मायया 11 99 ततः पर्व परिष्ठेयमानुशासनिकं परम्। स्वर्गारोहणिकं चैव ततो भीष्मस्य घीमतः॥ ७८ ततोऽश्वमधिकं पर्व सर्वपापप्रणादानम् । अनुगीता ततः पर्व ज्ञेयमध्यात्मवाचकम् ॥ ७९ पर्वे चाश्रमवासाख्यं पुत्रदर्शनमेव च। नारदागमनं पर्व ततः परमिहोच्यते 11 60. मौसलं पर्व चोद्दिष्टं ततो घोरं सुदारूणम्। महाप्रस्थानिकं पर्व स्वर्गारोहणिकं ततः 11 68 हरिवंशस्ततः पर्व पुराणं खिलसंशितम् । विष्णुपर्व शिशोश्चर्या विष्णोः कंसवधस्तया ॥८२

॥ ६६ ॥ जम्बूखण्डविनिर्माणं जम्बूद्वीपसिन्नवेशः भूमि-पर्वण्येव द्वीपविस्तारकीर्तनम् ॥ ६० ॥ प्रतिज्ञा जयद्रथ-वधार्थम् ॥ ६९ ॥ हदप्रवेशनं दुर्योधनस्य । गदायुद्धं तस्यैव भीमेन ॥ ७९ ॥ जलप्रदानिके एव स्नीविलापनम् ॥ ७३ ॥ कुरूणामौध्वदेद्दिकं श्राद्धं पर्व । चार्वाकस्य ब्रह्म-रूपिणो राक्षसस्य विप्रक्षोभान्निग्रहः पर्व ॥ ७४ ॥ शान्ति-पर्वाह द्वाभ्यां शान्तीति ॥ ७६ ॥ भामयेति पाठान्तरं उभयत्रापि सुलभयेत्यर्थः ॥७०॥ अनुशासनं धर्माधर्मीपदेशः तसंबद्धमानुशासानिकम् ॥ ७८ ॥ हरिवंशः पुराणं प्राक्प-वृत्तं पर्व खिलसंशितम् । शाखान्तरस्थं शाखान्तरे वर्षका-

भविष्यपर्व चाप्युक्तं खिलेष्वेवाद्भृतं महत्। पतत्पर्वशतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना 11 63 यथावत्स्रुत्पुत्रेण स्त्रीमहर्षणिना ततः । उक्तानि नैमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु 11 58 समासो भारतस्यायमत्रोक्तः पर्वसंत्रहः। पौष्यं पौलोममास्तीकमादिरंशावतारणम् संभवो जतुवेश्माख्यं हिडिम्बबकयोर्वधः। तया चैत्ररयं देव्याः पाञ्चाल्याश्च खयंवरः ॥ ८६ क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम्। विदुरागमनं चैव राज्यलम्भरतथैव च वनवासोऽर्ज्जनस्यापि सुमद्राहरणं ततः। हरणाहरणं चैव दहनं खाण्डवस्य च 11 44 मयस्य दर्शनं चैव आदिपर्वणि कथ्यते । षौद्ये पर्वाणे माहातम्यमुत्तङ्कस्योपवर्णितम् ॥ ८९ पौलोमे भृगवंशस्य विस्तारः परिकार्तितः ।

वशात्पठ्यते तात्र्वलमिति वैदिकी प्रसिद्धिः । यथा वहुचानां श्रीसूक्तमें धासूकादीनां संहिताकाले पाठो दश्यते । एव-मिस्मिन्नितिहासे यत्पुराणान्तरस्थमाकांक्षावशात्पठ्यते तत्खिलं हरिवंशाख्यमित्याह । हरिवंश इति । अत एवास्य खिलस्य पुराणमिति विशेषणम् । तथा हि अत्र विष्णुचर्या विष्णु-पुराणोक्ता साकल्येन दश्यते ॥ ८२ ॥ एवं भविष्यपुराण-कथा च । खिलेष्वेवाद्धतं महदिति पृथग्वाक्यम् । अद्भुतं पुष्करवाराह्नारसिंहवामनप्रादुर्भावादिकैलासयात्रात्रिपुरवधा-न्तम् । एतदेव पर्वशतम् । एकैकस्मिन्महाप्रकरणे अवा-न्तरप्रकरणानामन्तर्भावविक्षयाऽष्टादशसंख्यात्वेन णिना उक्तम् ॥ ८३ ॥ तत्र कस्मिन्महापर्वणि कत्यवान्तर-पर्वाणि तेषु च के केऽर्थाः प्रतिपाद्याः । एकैकस्मिन्सद्या-पर्वणि श्लोकसंख्या च का इत्येतद्वक्तुसुपक्रमते । समास इति । अयं बुद्धिस्थोऽनुक्रमण्यध्यायः । स च भारतस्य समासः संक्षेपपर्वेत्यर्थः । अत्र प्रस्तुते द्वितीयेऽध्याये संग्रहः । एवं पौष्यादिभिश्च मयदर्शनान्तैः सप्तदशभिश्चेव-मैकोनविंशत्या पर्वभिरादिपर्व । आदित्वं चास्य न प्राथम्या-तिंकतु सर्वेषामादिकत्पत्तिरिंह कीर्त्यत इति । एवं सभा-संज्ञा तत्तदेकैकार्थप्राधान्याद्वोध्या । अत्रायं \* संप्रहः। ''आदौ सभारण्यविराटउँद्यमे भीष्मे गुरौ सूर्यजश-ल्यसौप्तिके । स्त्रीशान्तिदानाश्वमखाश्रमस्थितौ मैासल्यया-नद्युगमे खिलेषु च '' पर्वाणिधृ १८ त्यंक ९ तृप १६ नार्धी े ४ द ११ धी ५ मै ८ क १ केट् ४ त्रि ३ धीः ५ वार्दी \*अयं संप्रहःप्राचीनरीत्या स्वमतानुरोधेनत्वप्रे वक्ष्यते इति । अप्रे बहुरा आदिपर्वण्येकोनविंशति पर्वाणि हरिवंशे पर्वद्वयं चेति गणनायाः कृतत्वात् ।

आस्तीके सर्वनागानां गरुडस्य च संभवः ॥ ९० क्षीरोदमथनं चैव जन्मोच्चेःश्रवसस्तथा । यजतः सर्पसत्रेण राज्ञः पारिक्षितस्य च ॥ ९१ कथेयमभिनिर्कृता भरतानां महात्मनाम् । विविघाः संभवा राक्षामुक्ताः संभवपर्वणि ॥ ९२ अन्येषां चैव शूराणामृषेर्द्वैपायनस्य च । अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितम् दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महौजसाम् । नागानामथ सर्पाणां गन्धर्वाणां पतत्रिणाम् ॥ ९४ अन्येषां चैव भूतानां विविधानां समुद्रवः। महर्षेराश्रमपदे कण्वस्य च तपस्विनः शकुन्तलायां दुष्यन्ताद्भरतश्चापि जिल्लवान्। यस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रियतं भारतं कुलम् वसूनां पुनरूत्पत्तिर्भागीरथ्यां महात्मनाम् । शान्तनोवेंस्मनि पुनस्तेषां चारोहणं दिवि ॥ ९७

४ दु१ द्विर त्रि ३ सू१ सू१ सू१ ब्रामा ३ शतं क्रमांदीति ॥ ८५ ॥ अत्र प्राधान्यस्तत्तदाख्यानतात्प-योणि गाणेश्यां संगृहीतानि बुड्यवद्रुषवद्भुत्वाब्यन्नीयः सेवते गुरुम् । तं विद्या देवताश्चानुगृह्णन्तीत्याह पौष्यकृत् ।'' खली न प्रार्थनासाध्यः स च दैवेन ताडितः । अभ्येति मृहुता पश्चादुत्तक्के तक्षको यथा ॥ ८९ ॥ शास्त्रोहंघनतो विह्न-पुलोमानाववापतुः । शापमृत्यू इति पुनः इंग्तिम्। लोकान्मन्त्रान्महेन्द्राच ब्राह्मणे वीर्यमद्भृतम्। तक्षको येन खे तस्थावित्यास्तीकेऽनुवर्णितम् । अन्याग्य। मीप मात्रोक्तं सद्यो यो नानुतिष्ठति । तं भस्मीद्वर्वते विप्रा वेदाश्चाहिगणं यथा ॥ मिथ्यावादेन ये दासीकृतास्त-त्संतितः स्वकाम् ॥ संतितिं नाशयत्येव गरुत्मानिव पन्नगान् आयुर्हानिर्महान् शोको हिंसायां चाति संभ्रमः भवन्त्येव दारसक्तस्य दुर्मतेः । प्रजया पैतृकमृणं छेर्नु दारान् करोति चेत् ॥ तदा जरत्कारुरिव कार्यान्ते अवजे-द्भृहात् ॥ ९० ॥ तत्त्वामृतं शास्त्रसिन्धोः समं रुज्धं सुरा-सुरैः । आस्वादितं विष्णुभक्तैः सुरैर्नान्यैः स्त्रिया जितैः ॥ देवपङ्कौ सुधां लेभे दैत्यो देहच्छिदा समम् । सूचितश्चित्तचक्षु-भ्यीं काऱ्यामिव महेश्वरात् ॥ ९१ ॥ स्त्रिया माद्यन्ति सन्तोपीत्युक्तं ब्यासस्य जन्मनि । देवासुरनरेष्ट्रेवं सन्तीत्यं-, शावतारणे ॥ ९३॥ अत्यत्पस्यापि पापस्य विपाकमित् दरिणम् । अन्वभूतां चिरं बह्मन्गणीमाण्डब्यहुण्हुभौ ॥ ९४ ॥ शिष्टानां चेतसस्तुष्टिर्धर्मे प्रामाण्यमश्रुते । .शकुन्तलामीहमानं दुष्पन्तस्य मनो यथा ॥ ९६ ॥ पितुर्दुः खं हरन् पुत्रः श्रेयो लक्ष्मां च विन्दति । त्पूरुवन्मानात्पतान्ति च ययातिवत् ॥ ९७ ॥

तेजोंऽशानां च संपातो भीष्मस्याप्यत्र संभवः। राज्यान्निवर्तनं तस्य ब्रह्मचर्यव्रेते स्थितिः प्रतिश्वापालनं चैव रक्षा चित्राङ्गदस्य च। हते चित्राङ्गदे चैव रक्षा म्रातुर्यवीयसः विचित्रवीर्यस्य तथा राज्ये संप्रतिपादनम् । धर्मस्य नृषु संभृतिरणीमाण्डव्यशापजा ।। १०० कृष्णद्वैपायनाचैव प्रसुतिर्वरदानजा । भृतराष्ट्रस्य पाण्डेाश्च पाण्डवानां च संभवः ॥१ वारणावतयात्रायां मन्त्रो दुर्योधनस्य च। क्रूटस्य धार्तराष्ट्रेण प्रेषणं पाण्डवान्प्रति ॥२ हितोपदेशश्च पथि धर्मराजस्य धीमतः। विदुरेण कृतो यत्र हितार्थं म्लेच्छमाषया ॥ ३ विदुरस्य च वाक्येन सुरुक्षोपक्रमिकया। निषाद्याः पञ्चपुत्रायाः सुप्ताया जतु वेर्मनि॥४ पुरोचनस्य चात्रैव दहनं संप्रकीर्तितम् । पाण्डवानां वने घोरे हिडिम्बायाश्चदर्शनम् ॥ ५ तत्रैव च हिडिम्बस्य वधो भीमान्महाबलात्। घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरत्रैव परिकीर्तिता महर्षेर्दर्शनं चैव व्यासस्यामिततेजसः। तदाज्ञयैकचकायां ब्राह्मणस्य निवेशने अज्ञातचर्यया वासी यत्र तेषां प्रकीर्तितः। बकस्य निधनं चैव नागराणां च विस्मयः॥ ८

संभवश्चेव कृष्णाया घृष्ट्युनस्य चैव ह ॥ ब्राह्मणात्समुपश्चत्य व्यासवाक्यप्रचोदिताः । द्रौपदीं प्रार्थयन्तस्ते स्वयंवरदिदक्षया । पञ्चालानभितो जग्मुर्यत्र कौतृहलान्विताः॥१० .अङ्गारपर्ण निर्जित्य गङ्गाकूलेऽर्जुनस्तदा । संख्यं कृत्वा ततस्तेन तस्मादेव च शुश्रुवे ॥ ११ तापत्यमथ वासिष्ठमौर्वे चाख्यानमुत्तमम्। म्रातृभिः सहितः सर्वैः पञ्चालानाभितो ययौ ॥१२ पाञ्चालनगरे चापि लक्ष्यं भित्वा धनंजयः। द्रौपदीं लब्धवानत्र मध्ये सर्वमहीक्षिताम् भीमसेनार्जुनौ यत्र संरब्धान्पृथिवीपतीन्। श्चयकर्णों च तरसा जितवन्तौ महामृधे दृष्ट्रा तयोश्च तद्वीर्यमप्रमेयममानुषम्। शङ्कमानौ पाण्डवांस्तान् रामकृष्णौ महामती॥१५ जग्मतुस्तैः समागन्तुं शालां भागववेदमनि । पञ्चानामेकपर्जात्वे विमर्षो द्रुपदस्य च 11 84 पञ्चेन्द्राणामुपाख्याममत्रैवाद्भेतमुच्यते। द्रीपद्या देवविहितो विवाहश्चाप्यमानुषः ॥ १७ श्रनुश्च धार्तराष्ट्रेण प्रेषणं पाण्डवान्प्रति । विदुरस्य च संप्राप्तिर्दर्शनं केशवस्य च ॥ १८ खाण्डवप्रस्थवासश्च तथा राज्यार्धसर्जनम्। नारदस्याज्ञया चैव द्रौपद्याः समयिकया ॥ १९

क्षेंत्रबीजे विना द्रोणष्टशृयुम्नवपुर्जनिः । वेवलात्वर्भण इतिप्रोक्तं संभवपर्वणि ॥ १ ॥ विषवार्यमिभिर्छब्धा घातयन्तिस्म-बान्धवान् । ईश्वरस्तानवत्येवेत्युक्तं जातुषपर्वाणि ॥ २॥ अविश्वास्याः स्त्रियः कामाद्धातयद्वयपि बान्धवान् । इति दर्शितवान्ध्यासी हिडिम्बवधपर्वणि ॥ ६ ॥ यस्मिन्गेहे पुरे वापि वसेत्पुण्यतमो जनः । उपकुर्यात्तमित्येवमुक्तं बक-वधेऽपि च ॥ ८ ॥ ब्राह्मणानुमहादेव क्षत्रं जयति नान्यथा । इति तापसदृष्टान्तादाह चैत्ररथे मुनिः ॥ ११ ॥ सूर्यस्य कन्यांतपतीं नष्टं राज्यं च लब्धवान् । वसिष्ठस्य प्रसादेन राजा संवरणो यथा। वसिष्ठस्य शतं पुत्रान्नाशयामास कीशिकः । नैनं बबाधिरे ब्रह्महत्यास्तास्तपसो बलात ।। प्राज्ञः खलार्दितो देहं संत्यक्षति न तु क्षमाम् । न शशाप वसिष्ठो हि पुत्रघ्नमिपकौशिकम् ।। कौशिके कौर्यतपसी राधेये शौर्यभीरते , खले च वाचि माधुर्यं बीजसंस्कारसंकरात्।। ब्राह्मणो गर्भसंस्थोऽपि माननीयो मनीषिणाम् । और्वो हि मातुः रूरुः क्षत्रमन्धमचीकरत् ॥१२॥ लोकवेदविरोधेऽपि मातु-र्वाक्यं न लङ्घयेत् । इत्येकस्यां रेमिऽरेमी पञ्चेत्युक्तं स्वयंवरे ॥ ननु वेदविरुद्धेयमेकस्या बहुभर्तृता । नैकस्य बहवो नैका द्वौ पती इति च श्रुती ॥ ' नैकस्यै बहवः सह पतय इति तस्मान्ने- का द्वौ पती विन्दते' इति च श्रुतिविशेषः । 'अमीन्पश्चक्रमा-त्प्राप्य हब्यमेति मनुष्यताम् । अन्नयस्त्विभरकः ६मा पुरुषो योषिदित्यपि ।। अम्री प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरनं ततः प्रजाः ॥ द्रोणोवह्नि-चतुष्कोत्थो योषिदग्नेरभावतः । अग्नित्रयोर्थितासीता भू-त्थापित्रोरभावतः ।। अग्निद्वयोत्थिता देवा न स्पृशन्ति क्षितिं हिते । देवजाः पार्थ माद्रेया भूपुमित्रविवर्जिताः।। क्षिप्तमात्र हविवही मिथुनत्वमुपागतम् । एकामिजावतःपुत्री द्रुपदस्य सुराधिकौ ।। सर्वे सर्वात्मका देवा विरजोवयवा यतः । सर्वे एव समाः सर्वेऽनन्ता इति हि वेदगीः ।। न तेषां व्यक्तिचारोस्ति न चेत्सूर्ययमौ कथम् । पितापुत्रौ सतीं वुन्तीमुदेयातां सुरोत्तमौ ॥ दीपदी देवजां पार्था देवजा यदि भुझते । न तेषामत्र दोषोऽस्ति देवा एव हि ते स्वयम् ॥ श्रूयते न हि वै देवान् पापं गच्छति सर्वथा । तस्माद्यज्ञैर्देवभावं प्रार्थयीत निरेनसम् ॥ एतद्वैवाहिके ब्यासो नानाख्यानोपवृंहणैः । दर्शयामासं लोकानां संशयस्यापनुत्तये ॥ १३ ॥ प्रणमन्ति जिघांसन्तोप्यनुकूले विधातरि । पाण्डुपुत्रान्धार्तराष्ट्रा इत्युक्तं विदुरागमे ॥ यान् खला दग्धुमिच्छन्ति तान्वर्द्धयति केशवः। निरस्ताः पाण्डवा दारान् राज्यं कीर्ति च लेभिरे ॥११८॥

सुन्दोपसुन्दयोस्तद्वदाख्यानं परिकीर्तितम् । अनन्तरं च द्रौपधा सहासीनं युधिष्ठिरम् १२० अनुप्रविश्यं विप्रार्थे फालानो गृह्य चायुधम् । मोक्षयित्वा गृहं गत्वा विप्रार्थं कृतनिश्चयः ॥ २१ समयं पालयन्वीरो वनं यत्र जगाम ह। ॥ २२ पार्थस्य वनवासे च उल्लूया पथि संगमः पुण्यतीर्थानुसंयानं बम्नुवाहनजन्म च । तत्रैव मोक्षयामास पञ्च सोऽप्सरसः शुभाः ॥२३ शापाद्राहत्वमापन्ना ब्राह्मणस्य तपखिनः । प्रभासतीर्थे पार्थेन कृष्णस्य च समागमः ॥ २४ द्वारकायां सुभद्रा च कामयानेन भामिनी। वासुदेवस्यानुमते प्राप्ता चैव किरीटिना ॥ २५ गृहीत्वा हरणं प्राप्ते कृष्णे देविकनन्दने। अभिमन्योः सुभद्रायां जन्म चोत्तमतेजसः ॥ २६ द्रौपद्यास्तनयानां च संभवोनुत्रकीर्तितः। ं विहारार्थे च गतयोः कृष्णयोर्यमुनामन् ॥ २७ संप्राप्तिश्चकंधनुषोः खाण्डवस्य च दाहनम् । मयस्य मोक्षो ज्वलनाद्धुजंगस्य च मोक्षणम्।।२८ महर्षेर्मन्दपालस्य शाङ्गर्यो तनयसंभवः । इत्येतदादिपर्वोक्तं प्रथमं बहुविस्तरम् ॥ २९

अध्यायानां शते हे तु संख्याते परमर्षिणा। सप्तर्विशातिरथ्याया व्यासेनोत्तमतेजसा अष्टी ऋोकसहस्राणि अष्टी ऋोकशतानि च । श्लोकाश्च चतुराशीतिर्मुनिनोक्ता महात्मना ॥३१ द्वितीयं तु सभापर्व बहुवृत्तान्तमुच्यते । सभाक्रिया पाण्डवानां किंकराणां च दर्शनम्३२ लोकपालसभाष्यानं नारदाहेवदार्शिनः। राजसूयस्य चारम्भो जरासंघवधरतथा गिरिव्रजे निरुद्धानां राज्ञां कृष्णेन मोक्षणम्। तथा दिग्विजयोऽत्रैव पाण्डवानां प्रकीर्तितः॥३४ राज्ञामागमनं चैव सार्हणानां महाऋतौ । राजसूरेऽर्घ संवादे शिशुपालवधस्तथा ॥ ३५ यज्ञे विभातिं तां दृष्टा दुःखामर्षान्वितस्य च। दुर्योधनस्यावहासो भीमेन च सभातले यत्रास्य मन्युरुद्धतो येन बूतमकारयत् । यत्र धर्मसुतं धूते राकुनिः कितवोऽजयत्॥ यत्र चूतार्णवे मग्नां द्रौपदीं नौरिवार्णवात् । धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः स्टुषां परमदुःखिताम् ॥ ३८ तारयामास तांस्तीर्णाञ्ज्ञात्वा दुर्योधनो नृपः । पुनरेव ततो चूते समाह्वयत पाण्डवान्

एकात्मानोऽपि भिद्यन्ते स्त्राभिः सुन्दोपसुन्दवत् । तस्मात्सख्यु-रपि स्नोभिर्न संभाषेत बुद्धिमान् । विप्रार्थान्पालयेज्ज्ञात्वाप्या-पदं द्वादशाब्दिकीम् । इति दर्शितवान् ब्यास आर्जुन्या तार्थया-त्रया॥ १२०॥न ज्ञातीनां वचः प्रेक्ष्यं वरे श्रेयस्युपागते। इतीव कृष्णो विजयं स्वस्वसारमहारयत् । मातुलस्य सुतां पार्थो धर्मतो भगिनीं सत्तीम् । कथं जहार धर्मात्मापीति चेत्तच्छ्णुष्व मे। भ्रातस्वस्नोः सुतौ भ्रातस्वसारौ यदि शौनक। सप्तमादर्ध-मप्येष संबन्धिश्ख्यतां कथम्। तस्मात्तयोः स्वस्रधातृभावो भाक्ती विगोत्रयोः । दाम्पत्यभावस्तु तयोर्मन्त्रलिङ्गात्परि-स्फुटः । आयाहीन्द्रपथिभिरीळितोभिर्यज्ञमिमं नो भागधेयं जुषस्व । तृप्तां जहुर्मातुलस्येव योषा भागस्ते पैतृष्वसर्या वपामिव । योषापत्यं मातुलीयं यथा भागः पितृष्वसुः । पुत्रस्यैवं वपान्तेंऽशं जुषस्वेन्द्रेत्यृषिर्जगौ ॥ ३५ ॥ मान-व्रस्यापि जामातुर्मानं संवर्द्धयेद्ध्यः । स्वसुर्हर्त्रेर्जुनायापि ददुर्वितानि वृष्णयः ॥ २६ ॥ अग्निमप्यग्निमांद्यार्ते नरनारा यणात्रुषी । खाण्डवीषधिदानेन नीरोगं चक्रतुर्यथा । देवोऽपि देखदुः खार्ती मानुषादेस्तु का कथा। शरणीकरणीयोऽतः सर्व-दुःखापहो हरिः '। भुजंगस्य अश्वसेनस्य ॥ २८ ॥' पित्र्या-रणादमुक्तस्य सकलं सुकृतं वृथा । वियोनावप्यतः पुत्रान् जनयेन्मन्द्पालवत् । शार्न्नकान्स्वतपोरक्षन्नागं मातार्जुनोः

मयम् । भवािंम ततुकामातिक्रोनतान् शरणं व्रजेत् ॥ २९ ॥ चतुराशीतीतिदैर्घ्यमार्षम् । इत्यादिपर्वतारपर्ये संक्षेषेणोपवर्णि-तम् ॥ ३१ ॥ सभापर्वादितात्पर्ये मुख्यतः कथ्यतेऽधुना । दानवेन्द्रेण तुष्टेन सभा दत्ताद्भता भुवि । देवी सभा यज्ञप्राप्या तस्याः शताधिका ॥ ३२ ॥ ततः शतगुणा ब्राह्मी लभ्यौ विष्णोः समर्चनात् । इत्युक्तया नारदः पार्थे यज्ञेशाचीमचीकरत् । बहुनां यो वधेयत्तस्तं छलेनापि निर्दहेत् । जरासन्धवधेनैतहर्शितं मुनिना मुने ॥ ३३ ॥ वित्तार्जनं मखायैव महतामिति दर्शयन् । उन्ने दिग्विजयादूर्ध्वं राजसूयऋतुक्षियाम् ॥ ३४ ॥ तत्रैवार्घाभि-हरणे विष्णुर्देवनरिषेषु । आदौ पूज्योऽथ तद्वेष्टा सद्यो नस्ये-दितीरितम् । गोप्यः कामाद्भयात्कंसो द्वेषाचिद्यादयो नृपाः । तीव्रध्यानाद्धरेः कीटभृङ्गवत् ॥ ३५॥ साम्यं लेभिरे न तथा शूलयक्ष्मायाः पीडयन्ति गदा नरान् । यथा परेषा-मुत्कर्षः पापिनं धार्तराष्ट्रवत् '॥ ३६ ॥ कितवो सूतकारः ॥ ३० ॥ द्रौपदी तारयामासत्युत्तरेणान्वयः । 'न बाह्योना-न्तरः रात्रुर्बाधते भगवज्जनम् । क्रोधदुःशासनी कृष्णामा-पद्मपि न तेरतुः ॥ ३८ ॥ ज्ञात्वापि परमाहात्म्यं न खलः खलतां त्यजेत् । रष्ट्वापि कृष्णमाहातम्यं नैवाशाम्यत्सुयो-धनः'। यूते यूतनिमित्तम् ॥ १३९ ॥

जित्वा स वनवासाय प्रेषयामास तांस्ततः प्तत्सर्वे सभापर्व समाख्यातं महात्मना ॥ १४० अध्यायाः सप्ततिर्षेयास्तथा चाष्टौ प्रसंख्यया श्लोकानां हे सहस्रे तु पञ्च श्लोकरातानि च।।४१ श्लोकाश्चैकादश क्षेयाः पर्वण्यस्मिन्द्वजोत्तमाः ः। अतःपरं तृतीयं तु श्रेयमारण्यकं महत् ॥ કર वनवासं प्रयातेषु पाण्डेबेषु महात्मसु । पौरानुगमनं चैव धर्मपुत्रस्य धीमतः ॥ ८३ अञ्जीषधीनां च कृते पाण्डवेन महात्मना। द्विजानां भरणार्थं च कृतमाराधनं रवेः 11 88 थोम्योपदेशांसिग्मांशुप्रसादादन्नसंभवः। हितं च ब्रुवतः श्रनुः परित्यागोऽस्विकासुतात् ४५ त्यक्तस्य पाण्डुपुत्राणां समीपगमनं तथा। पुनरागमनं चैव घृतराष्ट्रस्य शासनात् ।। ४६ कर्णश्रोत्साहनाभैव धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः । वनस्थान्याडवान्हन्तुं मन्त्रो दुर्योघनस्य च॥ 80 तं बुष्टभावं विज्ञाय व्यासस्यागमनं द्वतम्। निर्याणप्रतिषेधश्च सुरभ्याख्यानमेव च 11 85 .मैत्रेयागमनं चात्र राक्षश्चेवानुशासनम् । शापोत्सर्गश्च तेनैव राज्ञो दुर्योधनस्य च 11 86 किमीरस्य वधश्चात्र भीमसेनेन संयुगे। वृष्णीनामागमश्चात्र पञ्चालानां च सर्वशः ॥ ५० श्रुत्वा शकुनिना चूते निकृत्या निर्जितांश्च तान्। क्रुद्धस्यानुप्रशमनं हरेश्चैव किरीटिना परिदेवनं च पाञ्चाल्या वासुदेवस्य सन्निधौ । आश्वासनं च कृष्णेन दुःखातीयाः प्रकीर्तितम्५२ तथा सौभवधाख्यानमत्रैवोक्तं महर्षिणा । सुमद्रायाः सुष्येन द्वारकां पुरीम् ॥ ५३ नयनं द्रौपदेयानां घृष्ट्युम्नेन चैव ह । प्रवेशः पाण्डवेयानां रम्ये द्वैतवने ततः ।। ५४.

धर्मराजस्य चात्रैव संवादः कृष्णया सह। संवादश्च तथा राज्ञा भीमस्यापि प्रकीर्तितः ॥५५ समीपं पाण्डुपुत्राणां व्यासस्यागमनं तथा । प्रतिस्मृत्याथ विद्याया दानं राज्ञो महर्षिणा ॥५६ गंमनं काम्यके चापि व्यासे प्रतिगते ततः। अख्रहेतोर्विवासश्च पार्थस्यामिततेजसः महादेवेन युद्धं च किरातवपुषा सह। दर्शनं लोकपालानामस्त्रप्राप्तिस्तथैव च 11 46 महेन्द्रलोकगमनमस्त्रार्थे च किरीटिनः यत्र चिन्ता समुत्पन्ना घृतराष्ट्रस्य भूयसी ॥ ५९ दर्शनं बृहदश्वस्य महर्षेभीवितातमनः। युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसनं परिदेवनम् ॥ १६० ्र नलोपाख्यानमत्रैव धर्मिष्ठं करुणोद्यम् । दमयन्त्याः स्थितियंत्र नलस्य चिर्तं तथा ॥ ६१ तथाऽश्रहृदयप्राप्तिस्तस्मादेव महर्षितः लोमशस्यागमस्तत्र सर्गात्पाण्डुसुतान्प्रति ॥ ६२ वनवासगतामां च पांण्डवानां महात्मनाम् । स्वर्गे प्रवृत्तिराख्याता लोमरोनार्जुनस्य वै ॥ ६३ संदेशमदर्जुनस्यात्र तीर्थाभिगमनिकया । तीर्थानां च फलप्राप्तिःपुण्यत्वं चापि कीर्तितम् ।६४ पुलस्त्यतीर्थयात्रा च नारदेन महर्षिणा । र्वीर्थयात्रा च तत्रैव पाण्डवानां महात्मनाम्।। ६५ कर्णस्य परिमोक्षोऽत्रं कुण्डलाभ्यां पुरंदरात् । तथा यज्ञविभृतिश्च गयस्यात्र प्रकीर्तिता आगस्त्यमपि चाख्यानं यत्र वातापिमक्रणम् । लोपा**मुद्राभिगमनमपत्यार्थमृ**षेस्तथा ऋष्यश्कस्य चरितं कौमारब्रह्मचारिणः जामदग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरितेजसः कार्तवर्यिवधो यत्र हैहयानां च वर्ण्यते। प्रभासतीर्थे पाण्डूनां वृष्णिभिश्च समागमः ॥ ६९

सत्यं सतां महान्पाशो येन बद्धाः पदात्पदम् । विश्वता अपि नो चेछः समर्था अपि पाण्डवाः ॥४०॥ पौरानुगमनं पौरकर्तृकंमं गुगमनम् ॥४३॥ विप्रार्थं भास्करं भेजे न तु राज्याय धर्म-राद्। धर्मायाभ्यचयेदेवं न राज्यायेति दशयन्। प्रवाजितःपिथ रिपुं यद्धन्यान्मङ्गलाय तत्।पाण्डवानां प्रवसतां किमीरोन्मथनं यथा ॥ ४४॥ उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । श्रातरं पथ्यवक्तारं धृतराष्ट्रो ब्यवासयत् १४५॥ शत्रुस्तव किल् भेतस्यतीति शापोत्सर्गः ॥ ४९॥ अत्र धृतराष्ट्रसमीपे किथत इति शेषः ॥ ५०॥ निकृत्या छलेन ॥ ५१॥ परिदेवनं विलापः ॥ ५२ ॥ महर्षिणा कृष्णेन ॥ ५३ ॥ देवतासु प्रसन्नासु देवरात्रून्विनारायेत् । इतीव देवैर्दतास्त्रो निर्जधानार्जुनोऽसुरान् । अकामे कामिनीशापो देहगुर्त्य काचिद्भवेत् । पार्थस्येवोर्वशीशापः प्रच्छन्न वा समीप्सतः ॥ ५८ ॥ ब्यसनं धूतजमनर्थम् ॥ ६० ॥ स्थितिर्विपद्यपि मर्यादाप्रतिपालनम् । दुःखे दुःखाधिकान्पश्येत्तेन शोकोपनीयते । इतीव श्रावितो राजा नलोपाख्यानमद्भुतम् ॥६९ ॥ स्वर्गे प्रवृत्तिःस्वर्गीयवृत्तान्तः ॥ ६३॥ ऋषेरगस्त्यस्य ॥६०॥ क्रोधीपुत्रान्कलत्रं च हन्ति लोकास्य भूतिशः । जमदभिःसपुत्रोऽत्र निदर्शनमुद्दिरितम् ॥ ६८॥

सौकन्यमि चाख्यानं च्यवनो यत्र भार्गवः । शर्यातियक्षे नासत्यौ कृतवान्सोमपीतिनौ ॥ १७० ताभ्यां च यत्र स मुनियौंवनं प्रतिपादितः। मांघातुश्चाप्यपाख्यानं राह्योऽत्रेव प्रकीर्तितम् ७१ जन्तूपाल्यानमञ्जेव यत्र पुत्रेण सोमकः। पुत्रार्थमयजद्राजा लेमे पुत्रशतं च सः . ततः क्येनकपोतीयमुपाख्यानमनुत्तमम् । इन्द्राम्री यत्र धर्मश्चाप्याजिज्ञासाच्छिबि नृपम्।। ७३ अष्टावकीयमत्रैव विवादो यत्र बन्दिना । अष्टावऋस्य विप्रर्षेजेनकस्याध्वरेऽभवत ॥ ७४ नैयायिकानां मुख्येन वरुणस्यात्मजेन च। पराजितो यत्र बन्दी विवादेन महात्मना विजित्य सागरं प्राप्तं पितरं लब्धवानृषिः। यवकीतस्य चाख्यांन रैम्यस्य च महात्मनः॥ गन्धमादनयात्रा च वासो नारायणाश्रमे नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपद्या गन्धमादने। व्रजन्पथि महाबाहुईष्टवान्पवनात्मजम् ॥ ७७ कदलीषण्डमध्यस्यं हनूमन्तं महाबलम् । यत्र सौगन्धिकार्थेऽसौ निलनीं तामधर्ष्यत्॥ ७८ यत्रास्य युद्धमभवत्सुमहद्राक्षसैः सह । यक्षेश्चेव महावीर्वेर्भणिमत्त्रमुखैस्तथा ॥ ७९ जटासुरस्य च वधो राक्षसस्य वृकोदरात्। वृषपर्वणो राजवस्ततोऽभिगमनं स्मृतम् आर्धिषेणाश्रमे चैषां गमनं वास एव च। प्रोत्साहनं च पाञ्चाल्या भीमस्यात्र महात्मना ८१ कैलासारोहणं प्रोक्तं यत्र यक्षेर्वलोत्करैः। युद्धमासीन्महाघोरं मणिमत्त्रमुखैः सह ८२

देवत्वं देवतानां हि ब्राह्मण्याच्च्यवनो शर्यातियज्ञे नासत्यौ • कृतवान्सोमपायि**नौ** सोमस्य पीतं पानं तद्वन्तौ सोमपीतिनौ ॥ १७०॥ पुत्रेण पशुभूतेन याजको नरकं याति न याज्यः पापमाचरन् जन्तु हत्वा सोमकाय शतं पुत्रान्ददद्यथा ।। ७२ ॥ अजि-ज्ञासत् परीक्षितवान् उत्कृत्यापि स्वमांसानि दत्वा वाप्य-खिलं वपः । शिबिः कपोतामिव च त्रायेत शरणागतम ॥ ७३ ॥ नैयायिकानां मुख्येन युक्तिरेव बलीयसी । न तु श्रुतिरि ति मन्यमानेन ॥ ७५ ॥ सागरं प्राप्तं सागरं गतं पितरं कहोडम् । ऋषिः अष्टावकः । न वेदं युक्तितो लम्यं न् च वेद्यो गुरुं विना । अष्टावकयवकीतकथाभ्यामेतदी-रितम् ॥ ७६ ॥ निगुर्णः परमात्मायं देहं ब्याप्यावति-ष्ठते । इत्युक्त्वाह कपीन्द्राय नावमन्ये न लङ्क्ये ॥ ७७ ॥ सौगन्धिकार्थे कल्हारार्थे 'सौगन्धिकं तु कल्हारे पद्मरागे

समागमश्च पाण्डनां यत्र वैश्रवणेन च । समागमश्रार्जुनस्य तत्रैव म्नातृभिः सह 11 ८३ अवाप्य दिव्यान्यस्त्राणि गुर्वर्धे सव्यसाचिना । निवातकवचैर्युद्धं हिरण्यपुरवासिभिः 11 58 निवातकवचैघेरिदानवैः सुरश्त्रुभिः। पौलोमैः कालकेयैश्च यत्र युद्धं किरीटिनः ॥ ८५ वधश्चेषां समाख्यातो राज्ञस्तेनैवं धीमता। अस्त्रसंदर्शनारम्भो धर्मराजस्य संनिघौ पार्थस्य प्रतिषेघश्च नारदेन सुरर्षिणा । अवरोहणं पुनश्चैव पाण्डूनां गन्धमादनात् मीमस्य ग्रहणं चात्र पर्वतामोगवर्षमणा । भुजगेन्द्रेण बलिना तस्मिन्सुगहने वने 11 4 ञ्जाक्षयद्यत्र चैनं प्रश्नानुक्त्वा युधिष्टिरः । काम्यकागमनं चैव पुनस्तेषां महात्मनाम् तत्रसांश्च पुनर्दधुं पाण्डवान्पुरुषर्वभान् । वासुदेवस्यागमनमत्रेव परिकीर्तितम् 11 90 मार्कण्डेयसमास्यायामुपाख्यानानि सर्वशः । पृथोर्वेन्यस्य यत्रोक्तमाख्यानं परमर्षिणा संवादश्च सरखत्यास्तार्ध्यर्षेः सुमहात्मनः मत्स्योपाख्यानमत्रेव प्रोच्यते तदनन्तरम् मार्कण्डेयसमास्या च पुराणं परिकीर्त्यते। ऐन्द्रयुम्नमुपाख्यानं घौन्धुमारं तथैव च पतिव्रतायाश्चाख्यानं तथैवाङ्गिरसं स्मृतम्। द्रौपद्याः कीर्तितश्चात्र संवादः सत्यभामया ॥ ९४ पुनर्द्वेतवनं चैव पाण्डवाः समुपागताः । घोषयात्रा च गन्धर्वैर्यत्र बद्धः सुयोधनः ॥ १९५

पिकत्तृणे' इति मेदिनी ं। निलनीं पुष्करिणीम् । अधर्षयत् आकुर्लीकृतवान् ॥ ७८॥ तीर्थयात्राखलवधौं नाविति दर्शयन् । पपाठतीर्थयात्रान्ते जटासुखधादिकम् ॥ १८०।। राज्ञोय इति शेषः । तेनैव अर्जुनेनैव एषा दान-वानां वध आख्यातः ॥ ८६॥ शारीराद्वलतो ब्रह्मन्बल वैद्यं महत्तमं । भीम ह्यजगरप्रस्तं धर्मराजो ह्यमो-चयत् । पर्वतवत् आभोगः परिपूर्णत्वं यस्य तादशं वर्ष्म शरीरं यस्य तेन । पर्वततुल्येनेत्र्यथेः 11 66 11 स्यायां सहोपवेशने ॥ ९१ ॥ यावरकीर्तिरकीर्तिर्वा ताव-त्स्वर्नरकेऽथवा । पुमानस्तीति जानीयादिन्द्रयुम्ननिदर्श-नात् ।। ९३ ।। पित्रोः शुश्रूषया ब्याधः सिद्धः पतिव्रता । सिच्चान्ति ब्राह्मणा वन्हेर्योगिनस्त्वात्मसेवया । पतिव्रतानां धर्माश्च द्रीपदीसत्यभामयोः । संवादादाध-गन्तथ्याः सेब्यास्तासां सुखावहा:

हियमाणस्तु मन्दातमा मोक्षितोऽसौ किसीटिना धर्मराजस्य चात्रैव मृगस्वमनिदर्शनात्॥ ९६ काम्यके काननश्रेष्ठे पुनर्गमनमुच्यते। वीहिद्रौणिकमाख्यानमत्रैव बहुविस्तरम्॥ ९७ दुर्वाससोऽप्युपाख्यानमत्रैव परिकार्तितम्। जयद्रथेनापहारो द्रौपद्याश्चाश्रमान्तरात्॥ ९८ यत्रैनमन्वयाद्भीमो वायुवेगसमो जवे। चक्ने चैनं पञ्चिशिखं यत्र भीमो महाबलः ॥ रामायणमुपाख्यानमत्रेव बहुविस्तरम् । यत्र रामेण विकास निहतो रावणो युधि ॥२०० सावित्र्याश्चाप्युख्यानमत्रैव परिकार्तितम्। कर्णस्य परिमोक्षोऽत्र कुण्डलाभ्यां पुरंदरात्॥ १ यत्रास्य शक्ति तृष्टोऽसावदादेकवधाय च। भारणेयमुपाख्यानं यत्र,धर्मोऽन्वज्ञातसुतम् ॥ २ जग्मुर्लञ्घवरा यत्र पाण्डवाः पश्चिमां दिशम्। पतदारण्यकं पर्व दृतीयं परिकीर्तितम्॥ ₹. अत्राध्यायशते द्वे तु संख्यया परिकार्तिते । पकोनसप्ततिश्चेव तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः॥ एकादश सहस्राणि श्लोकानां पट् शतानि च चतुःषष्टिस्तथा श्रोकाः पर्वण्यस्मिन्प्रकीर्तिताः ५ अतःपरं निबोधेदं वैराटं पर्व विस्तरम्। विराटनगरे गत्वा इमशाने विपुलां शमीम्॥ ६ द्या सन्निद्धुस्तत्र पाण्डवा ह्यायुधान्युत । यत्र प्रविद्य तग्रं छश्ना न्यवसंस्त ते ॥ 0 पाञ्चालीं प्रार्थयानस्य कामोपहतचेतसः। दुष्टात्मनो वधो यत्र कीचकस्य वृकोदरात ॥

पाण्डवात्वेषणार्थं च राक्षो द्योधनस्य च । १८१६ १९ चाराः प्रस्थापिताश्चात्र निपुणाः सर्वतो दिर्दाम्॥९ न च प्रवृत्तिस्तैर्लञ्घा पाण्डवानां महात्मनाम्। गोग्रहश्च विराटस्य त्रिगर्तैः प्रथमं कृतः ॥ २१० यत्रास्य युद्धं सुमहत्तैरासील्लोमहर्षणम्। हियमाणश्च यत्रासौ भीमसेनेन मोक्षितः ॥ ११ गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यत्र पाण्डवैः। अनन्तरं च कुरुभिस्तस्य गोग्रहणं कृतम्॥ समस्ता यत्र पार्थेन निर्जिताः क्रुरवो युधि। प्रत्याहतं गोधनं च विक्रमेण किरीटिना ॥ १३ विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषा यत्र किरीटिनः । अभिमन्युं समुद्धिस्य सौभद्रमरिधातिनम्॥ चतुर्थमेतद्विपुलं वैराटं पर्व वर्णितम् । अत्रापि परिसंख्याता अध्यायाः परमर्षिणा ॥१५ सप्तषष्टिरथो पूर्णा श्लोकानामपि मे श्रृणु । श्रोकानां द्वे सहस्रे तु श्रोकाः पञ्चादादेव तु ॥१६ उक्तानि वेदविद्या पर्वण्यस्मिन्महर्षिणा । उद्योगपर्व विशेयं पञ्चमं श्रुण्वतः परम् ॥ उपप्रद्ये, निविष्टेषु पाण्डवेषु जिगीषया । द्यींघनोऽर्जुन्ध्वेव वासुदेवमुपस्थिती ॥ १८ ु साहाय्यमस्मिन्समरे भवान्नौ कर्तुमईति । इत्युक्ते वचने कृष्णो यत्रोऽवाच महामतिः॥ १९ अयुध्यमानमात्मानं मन्त्रिणं पुरुषर्वमौ । अस्रोहिणीं वा सैन्यस्य कस्य कि वा ददास्यहम्२० वत्रे दुर्योधनः सैन्यं मन्दात्मा यत्र दुर्मतिः। अयुध्यमानं सचिवं वन्ने कृष्णं धनंजयः॥

साध्नभिनुभृषुहिं स्वयमेवाभिभृयते । इति संदर्शयनाह् योषयात्रां महामुनिः। न देवनाह्मणार्थेऽपि हिंसानहि प्रशस्यते । इति संदर्शयनाह् मृगस्वप्रानिदर्शनम् ॥९६॥ व्रीहिद्रौणिकदृष्टान्ताृहृत्तिकुद्धोऽतिथिप्रियः । अत्यत्पेनापि दानेन सिध्यतीत्येतदीरितम् ॥९७॥ दीर्वाससे तु सार्वात्यं कारुण्यं वेरितं हरेः । तत्तृह्याहि जगतृप्तमत्यत्पेनापि तृण्यतः ॥९८॥ भीमो भयंकरः भीमः पाण्डवः । पञ्च-सटामिति पाठेऽपि स एवार्थः । परश्रीस्पर्शमात्रेण जयद्रथ-दशास्ययोः । आद्यः पञ्चसटो जातः सङ्गरुम्बो हतः परः ॥९९॥ कार्यार्थी मित्रमान्विच्छ्णृशंसः स्यान्महानिप । जधान वालिनं रामो निद्रोपमि साहसात्॥ २००॥ पतिन्त्रताया माहात्म्यं कुलद्वयसुखावहम् । भृतृमृत्युह्रं चैव सावित्रीह निदर्शनम् । परिमोक्षो वियोगः ॥ १॥ कर्णो दाता पात्रमिन्द्रो देयं स्वात्मसमं धनम् । शत्त्या विनि-

मयात्तज्जो धर्मो नाभ्यभवाद्रिपुम् । आरणेयं अरणीहरणम् । धर्मेण मृगरूपिणा । सर्वत्र चोदितार्थानामुपसंहारवर्णनम् । आरणेये धर्मपार्थसंवाद्वयाजतः कृतम् ॥ २ ॥ आदिरे-कोनविंशत्या पर्विभिनविभिः सभा । आरण्यकं षोड्या-भिर्धममेव न्यरूपयत् ॥ ३ ॥ धर्म उक्तिश्चिभः सेवा नीतियुद्धादि हेतुकम् । शोकभोगफलं चार्थं वाक्ति पर्विभर्र छिमः ॥ ६ ॥ विराटे प्रथमं प्रोक्तः सेवाधमः प्रवे-शने । तन्नापि खलबाधास्तीत्युक्तं कीचकदारणे ॥ ८ ॥ पीरुषं दर्शयित्वैव स्वामिने गोन्ननामनी । प्रकीतियदिति प्रोचे मुनिगीप्रहपर्वणि ॥ १२ ॥ धर्मेणेवापदं तीर्त्वा परंसीभाग्यमञ्जते । अभिमन्योविवाहाख्ये पर्वण्येतस्प्रदार्शि-तम् ॥ १४ ॥ मंदात्मा स्वार्थानभिज्ञः । दुर्मातिविक्षिप्त-तम् ॥ १४ ॥ मंदात्मा स्वार्थानभिज्ञः । दुर्मातिविक्षिप्त-विन्तः । एक एव सहायोऽलमीशः किं सैन्यकोटिभिः। इति वन्नेर्जुनः कृष्णं न सैन्यं धार्तराष्ट्रवत् ॥ २१ ॥

मद्रराजं च राजानमायान्तं पाण्डवान्त्रति। उपहारैर्वञ्चिथित्वा वर्त्मन्येव सुयोधनः॥ २२२ वरदं तं वरं ववे साहाय्यं कियतां मम। शल्यस्तस्मै प्रति अत्य जगामोहिश्य पाण्डवान् २३ शान्तिपूर्वे चाकथयद्यत्रेन्द्रविजयं नृपः पुरोद्तिप्रेगणं च पाण्डवेः कोरवान्प्रति ॥ રપ્ટ वैचित्रवीर्थस्य वचः समादाय पुरोधसः। तयेन्द्रविजयं चापि यानं चैव पुरोधसः॥ २५ संजयं प्रेवयामास शमार्थी पाण्डवान्प्रति । यत्र दृतं महाराजो धृतराष्ट्रः प्रतापवान् ॥ २६ श्रुत्वा च पाण्डवान्यत्र वाह्यदेवपुरीगमान् । प्रजागरः सप्रजन्ने धृतराष्ट्रस्य चिन्तया ॥ २७ विदुरों यत्र वाक्यानि विचित्राणि हितानि श्रावयामास राजानं धृतराष्ट्रं मनीषिणम्॥ तथा सनत्सुजातेन यत्राध्यात्मम्नुत्तमम् । मनस्तापान्वितो राजा श्रावितः शोकलालसः॥२९ प्रमाते राजसमितौ संजयो यत्र वा विमो। ेेेे भातम्यं वासुदेवस्य प्रोक्तवानर्जुनस्य च ॥ २३० यत्र कृष्णो दयापन्नः संधिमिच्छन्महामतिः। स्वयमागाच्छमं कर्तुं नगरं नागसाह्वयम्॥ 38 प्रत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन वै। शमार्थे याचमानस्य पश्चयोक्तमयोहितम्॥ 32 दम्भोद्भवस्य चाल्यानमत्रैव परिकार्तितम्। बरान्वेषणमत्रैव मातलेश्च महात्मनः॥ 33 महर्षेश्चापि चरितं कथितं गालवस्य वै। विदुलायाश्च पुत्रस्य प्रोक्तं चाप्यनुशासनम्॥ ३४

वैचित्रवीर्यस्य पाण्डवस्य पुरोधसः सकाशात् वचः इन्द्र-विजयतात्पर्यं पुरोहितप्रेषणौचित्यं च समादाय अभ्युपेत्य संजयं प्रेषयामासेति उत्तरेण संबन्धः। भवेत्सहायवान् पूर्वं साम्रा शत्रुमथार्थयेत् । उद्योगसंजयप्रेध्य पर्वभ्यामेत-दीरितम् ॥ २५ ॥ शोके लालसा आसाक्तियस्य स तथा-भृतस्तापहरं अध्यात्म श्रावितोऽपि तापं न जहाविति भावः। न निद्राति परार्थार्थां न च बुध्यति बोधितः। इति प्रजा-गरे सानत्सुजाते चापि वर्णितम् ॥२९॥ सामितौ सभायाम्। ऐकात्मयं एकचित्तत्वम् । वस्तुतस्तु यत्र वृत्तचित्रप्रसङ्गे वाषुदेवार्जुनयोजिवशयोरेकात्म्यमभेदमेव शास्ति संजयः। तज्ज्ञानं विना राज्ञः शोकतरणासंभवात्। राजातु मोद्यात् अधिलोकपरतयेव तमर्थं निगृह्णातीति नास्यशोको नश्य-तीति शाह्यस्द्यम् ॥२३०॥ संधिम् अविरोधम् । नागो हस्ती। नेन समानसंइं हस्तिनापुरामित्यर्थः ॥ ३९॥

कर्णदुर्योधनादीनां दुष्टं विश्वाय मन्त्रितम् । योगेश्वरत्वं कृष्णेन यत्र राज्ञां प्रदार्शितम् ॥ રૂપ रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णोऽनुमन्त्रितः। उपायपूर्व शौटीर्यात्प्रत्याख्यातश्च तेन सः ॥ ३६ **थागम्य हास्तिनपुरांदुपप्लव्यमरिंद्**मः । पाण्डवानां यथावृत्तं सर्वमाख्यातवान् हरिः॥ ३७ ते तस्य वचनं श्रुत्वा मन्त्रयित्वा च यद्धितम् । सांग्रामिकं ततः सर्वे सज्जं चकुः परंतपाः ॥ ३८ ततो युद्धाय निर्याता नराश्वरयदन्तिनः। नगराद्धास्तिनपुराद्वलसंख्यानमेव च॥ यत्र राज्ञाद्युकस्य प्रेषणं पाण्डवान्प्रति । श्वो माविनि महायुद्धे दौत्येन कृतवान्त्रभुः रथातिरथसंख्यानमन्बोपाख्यानमेव च। पतत्सुबहुवृत्तान्तं पश्चमं पर्व भारते ॥ ઇશ उद्योगपर्वे निर्दिधं संधिविग्रहमिश्रितम् । अध्यायानां रातं श्रोक्तं षडशीतिर्महर्षिणा ॥ रुगेकानां षट्सहस्राणि तावन्त्येव शतानि च रहोकाश्च नवतिः प्रोक्तास्तैथवाधौ महात्मना ॥ ४३ व्यासेनोदारमतिना पर्वण्यस्मिस्तपोधनाः। अतः परं विचित्रार्थं भीष्मपर्व प्रचक्षते॥ ક્ષષ્ટ जम्बुखण्डविनिर्माणं यत्रोम्बुक्तं संजयेन ह। यत्र यौधिष्ठिरं सैन्यं विषादमगमत्परम्॥ છું, यत्र युद्धमभूद्धोरं दशाहानि सुदारुणम्। कश्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामतिः॥ પ્રદ मोहजं नाशयामास हेत्रिमों सद्शिभः। समीक्ष्याघोक्षजः क्षिप्रं युधिष्ठिरहिते रतः ॥२४७

दुष्टं कृष्णानिग्रहरूपं योगेश्वरत्वं वैश्वरूप्यं ऐश्वर्यं वैश्वरूप्यं च हरेः श्रुत्वावलोक्य च दुर्योधनो न मेनेऽस्य वाक्यं म्लेच्छः श्रुतिरिव ॥३५॥ अनुमन्त्रितः उपजापितः उपायपूर्वं मेदपूर्वम् । श्रीटीर्यात् गर्वात् । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोर्विश्व-स्तमाश्रितम् । न त्यजेद्देहनाशेऽपीत्युक्तं कर्णोपजापतः॥ ३६॥ निन्दन्त्यसन्तोऽपि सतो बैडालवित्वा इति । युधिष्ठिर-मिवोल्लक इत्यूचे बादरायणः ॥ ४०॥ यद्धलाज्यमाशास्ते धार्तराष्ट्रस्तमर्कजम् । प्राहार्धस्य इत्युच्चेर्भाष्मस्तेजो वधप्सया ॥ न किंचित्तपसोऽसाध्यं यतो जनमान्तरं विना । पुंस्त्वं शिखण्डिनी प्रापेत्यम्बोपाख्यान ईरितम् ॥ ४९॥ पुंस्त्वं शिखण्डिनी प्रापेत्यम्बोपाख्यान ईरितम् ॥ ४९॥ संधिविग्रहमिश्रितं कृष्णदीत्येन संधिः उल्लक्दौत्येन विग्रहः ताभ्यां मिश्रितम् ॥ ४२॥ भ्रद्भयेत्पतिं विना सेना कूर्माम्लक्सुष्टिवत् । इति सेनापतिं भीष्मं चक्रे कीरवनन्दनः॥ वैराजदर्शनाद्ध्वं परब्रह्मान्ववेक्षणम् । इतीव जम्बूखण्डित् गीतायाः पूर्वमीरितम् । कदमलं विष्वदम् ॥ ४६॥ मोहजं

रथादाष्त्रत्य वेगेन स्वयं कृष्ण उदारघीः । प्रतोदपाणिराघावद्भीषमं हन्तुं व्यपेतभीः ॥ 286 वाक्यपतोदाभिहतो यत्र कृष्णेन पाण्डवः। गाण्डीवधन्वा समरे सर्वशस्त्रभृतां वरः ॥ છર शिखाण्डनं प्रस्कृत्य यत्र पार्थो महाधनुः। विनिव्यक्तिशितेर्बाणै रथान्त्रीष्ममपातयत्॥ 240 शरतल्पगतश्चेव भीष्मो यत्र इभव ह। षष्ट्रमेतत्समाख्यातं भारते पर्व विस्तृतम् ॥ ५१ अध्यायानां शतं प्रोक्तं तथा सप्तदशापरे । पञ्च स्रोकसहस्राणि संख्ययाष्ट्री शतानि च श्लोकाश्च चतुराशोतिरास्मिन्पर्वाणे कीर्तिताः। व्यासेन वेदावेद्षा संख्याता भीष्मपर्वणि ॥ ५३ द्रोणपर्व तताश्चित्रं बहुवृत्तान्तमृच्यते । सैनापत्येऽभिषिकोऽथ यत्राचार्यः प्रतापवान्॥५४ दुर्योधनस्य प्रीत्यर्थे प्रतिजन्ने महास्त्रावेत् । ब्रहणं धर्मराजस्य पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥ ५५ यत्र संशासकाः पार्थमपनिन्यू रणाजिरात्। भगदत्तो महाराजो यत्र शकसमो युधि ॥ ५६ सुप्रतीकेन नागेन स हि शान्तः किरोटिना। यत्राभिमन्युं बहवो जन्नरेकं महारथाः ॥ 40 जयद्रथमुखा बालं शूरमप्राप्तयौवनम्। हतेऽभिमन्यौ हुन्हेन यत्र पार्थेन संयुगे ॥ अक्षोहिणीः सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः। यत्र भीमो महाबाद्धः सात्याकेश्च महारथः॥ ५९ अन्वेषणार्थं पार्थस्य युघिष्ठिरनृपाज्ञया । प्रविष्टौ भारतीं सेनामप्रधृष्यां सुरैरपि ॥ २६० संशातकावशेषं च कृतं निःशेषमाहवे । संशप्तकानां वीराणां कोट्यो नव महात्मनाम् ६१ किरीटिनामिनिष्कम्य प्रापिता यमसादनम्। धृतराष्ट्रस्य पुत्राश्च तथा पाषाणयोधिनः ॥ ६२ नारायणाश्च गोपालाः समरे चित्रयोघिनः। अलंबुषः श्रुतायुश्च जलसंधश्च वीर्यवान् ॥ ६३

सौमदात्तिर्विराटश्च द्वपदश्च महारथः। घटोत्कचादयश्चान्ये निह्ता द्रोणपर्वाणे ॥ દ્દષ્ઠ अश्वत्यामाऽपि चात्रैव द्रोणे युधि निपातिते। अस्त्रं प्रादुश्चकारोग्नं नारायणममर्वितः ॥ आग्नेयं कीर्त्यते यत्र रुद्रमाहातम्यगुत्तमम्। व्यासस्य चाप्यागमनं माहातम्यं कृष्णपार्थयोः॥६६ सप्तमं भारते पर्व महदेतदुदाहृतम् । यत्र ते पृथिवीपालाः प्रायशो निधनं गताः ॥६७ द्रोणपर्वणि ये श्रा निर्दिधाः पुरुषर्वभाः । अत्राध्यायशतं प्रोक्तं तथाध्यायाश्च सप्ततिः ॥ ६८ अधै श्लोकसहस्राणि तथा नव शतानि च। श्लोका नव तथैवात्र संख्यातास्तत्त्वदर्शिना ॥ ६९ पाराशर्येण युनिना संचिन्त्य द्रोणपर्वणि । अतः परं कर्णपर्व प्रोच्यते परमाद्भुतम् ॥ २७० सारथ्ये विनियोगश्च मद्रराजस्य धीमतः। आख्यातं यत्र पौराणं त्रिपुरस्य निपातनम् ॥७१ प्रयाणे परुषश्चात्र संवादः कर्णशल्ययोः। हंसकाकीयमाख्यानं तत्रैवाक्षेप संहितम् ॥ वधः पाण्ड्यस्य च तथा अश्वत्यासा महात्मना । दण्डसेनस्य च ततो दण्डस्य च वधस्तथा॥ ७३ द्वैरथे यत्र कर्णेन घर्मराजो युधिष्ठिरः। संशयं गमितो युद्धे मिषतां सर्वधन्विनाम् ॥ ७४ अन्योन्यं प्रति च क्रोघो युघिष्टिरिकर्राटिनोः। यत्रौवानुनयः प्रोक्ते माधवेनार्ज्जनस्य हि ॥ प्रतिहापूर्वकं चापि वश्रो दुःशासनस्य च। भित्वा वृकोदरो रक्तं पीतवान्यत्र संयुगे ॥ द्वैरये यत्र पार्थेन हतः कर्णो महारथः। अष्टमं पर्व निर्दिष्टमेतद्भारतचिन्तकैः एकोनसप्ततिः प्रोक्ता अध्यायाः कर्णपर्वणि । चत्वार्येव सहस्राणि नव श्लोकरातानि च ॥ ७८ चतुःषष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वण्यास्मिन्प्रकीर्तिताः। अतः परं विचित्रार्थे शल्यपर्व प्रकीतितम् ॥ २७९

ममतोत्थं समीक्ष्य भीष्मस्य दुर्जयत्वमितिशेषः ॥ ४७ ॥ श्रुतिः स्मृतेर्बलवती भक्तौ त्वेतद्विपर्ययः । भीष्मं जिघां-सता पार्थस्तेनैतत्प्रदर्शितम् ॥ ४८ ॥ न देहमनुशार्यन्ते वैष्णवा जितमृत्यवः । भीष्मः कालान्तराकाङ्क्षी शरतत्येऽ वसाच्चिरम् ॥ ५९ ॥ क्षात्रात् ब्राह्मं महःश्रेष्ठमिति मत्वा स्योधनः । जयाशया स्वमाचार्यं सैनापत्येभ्येषचयत ॥५४॥ संशप्तकास्तु ये संख्ये सर्वथाप्यनिवर्तिनस्ते अपनिन्युः अपन्तिनन्तः रणाजिराद्रणस्थानात् ॥ ५६ ॥ संशप्तकवधो त्याची जिष्णुः पुत्रवधार्दितः । प्रतिशां महती कृत्वा तीर्णः

श्रीपितमायया ॥ ५९ ॥ संतोष्य साधुतां यान्ति प्रतिकूले विधातिर । द्रोणस्य मृत्युकाले हि धर्मोप्यनृतभागभूत् । अनृतेन हतो द्रोणो नत्या नारायणास्त्रकम् । नानोपायररीन् हत्वा स्वीयान् राक्षितवान् हरिरः' ॥ ६५ ॥
मिषतां पश्यताम् ॥ ७४ ॥ 'कार्याकार्यविचारं हि क्रोधाः
विष्टा न कुर्वते । अपिबच्छोणितं श्रातुर्भामसेनो हि संयुगे
॥ ७६ ॥ सौरिरैन्द्रि निजप्ने प्रागिदानी तिद्वपर्ययः ।
सहायो हन्तुरीशानः पक्षपातिवविजितः ॥ ७७ ॥

हतप्रवीरे सैन्ये तु नेता मद्रेश्वरोऽभवत् । यत्र कौमारमाख्यानमभिषेकस्य कर्म च ॥ २८० वृत्तानि रथयुद्धानि कीर्त्यन्ते यत्र मागशः। विनाराः कुरुमुख्यानां शल्यपर्वाणे कीर्त्यते ॥ ८१ शुख्यस्य निधनं चात्र धर्मराजान्महात्मनः। शकुनेश्च वघोऽत्रेव सहदेवेन संयुगे सैन्ये च हतम्यिष्ठे किंचिव्छिष्टे सुयोधनः। हृदं प्रविश्य यत्रासी संस्तभ्यापी व्यवस्थितः ॥ ८३ प्रवृत्तिस्तत्र चाख्याता यत्र भीमस्य लुष्धकैः। श्रेपयुक्तैर्वचौभिश्च धर्मराजस्य धीमतः इदात्सम्रत्थितो यत्र धार्तराष्ट्रोऽत्यमर्पणः। भीमेन गर्या युद्धं यत्रासी कृतवान्सह समवाये च युद्धस्य रामस्यागमनं सपृतम्। सरसत्याश्च तीर्थानां पुण्यता परिकीर्तिता ॥ ८६ गदायुद्धं च तुमुलमत्रैव परिकीर्तितम् । दुर्योधनस्य राह्योऽथ यत्र भीमेन संयुगे ॥ ऊरू मसो प्रसद्धाजौ गदया भीमवेगया। नवमं पर्व निर्दिष्टमेतदद्भुतमर्थवत् ॥ 26 (एकोनषष्टिरुध्यायाः पूर्वण्यत्र/प्रकार्तिताः । संख्याता बहुवृत्तान्ताः स्होकसंख्याऽत्र कथ्यते८९ श्रीणि स्त्रीकसहस्राणि हे राते विश्वतिस्तथा। मुनिना संप्रणीतानि कौरवाणां यशोमृता॥ २९० अतः परं प्रवस्थामि सौतिकं पर्व दारुणम्। भग्नोर्च यत्र राजानं दुर्योघनममर्पणम् ॥ अपयातेषु पार्थेषु त्रयस्तेऽभ्याययू रयाः । कृतवर्मा कृपो दौषिः सायाहे रुधिरोक्षितम् ॥ ९२ समित्य दद्दशुर्भूमौ पतितं रणमूर्धनि प्रतिजन्ने दृढकोधो द्रौणिर्यत्र महारथः॥ 63 अहत्वा सर्वपञ्चालान्यृष्ट्युम्नपुरोगमान् । पाण्डवांश्च सहामात्यान विमोक्ष्यामि दंशनम् ९४ यंत्रैव मुक्त्वा राजानमपत्रम्य त्रयो रथाः। सूर्यास्तमनवेलायामासेदुस्ते महद्रनम् ॥ ९५ न्यप्रोधस्याथ महतो यत्राधस्ताद्यवस्थिताः। ततः काकान्बहून् रात्रौ दृष्ट्रोलूकेन हिसितान्

द्रौणिः क्रोघसमाविष्टः पितुर्वधमनुस्मरन् । पञ्चालानां प्रसुप्तानां वधं प्रति मनो द्धे॥ २७ गत्वा च शिबिरद्रारि दुर्दशं तत्र राक्षसम्। घोररूपमपश्यत्स दिवमावृत्य धिष्ठितम् ॥ तेन व्याघातमस्त्राणां कियमाणमवेश्य च । द्रीणियंत्र विरूपाझं रुद्रमाराध्य सत्वरः ॥ प्रसुप्तान्निशि विश्वस्तान् धृष्ट्युन्नपुरोगमान् । पञ्चालान्सपरीवारान्द्रीपदेयांश्च सर्वदाः कृतवर्मणा च संहितः कृपेण च निनिधिवान् । यत्रामुच्यन्त ते पार्थाः पञ्च कृष्णबलाश्रयात् ॥ १ सात्यिकश्च महेष्वासः शेषाश्च निधनं गताः । पञ्चालानां प्रसुप्तानां यत्र द्रोणसुताद्वधः ॥ घृष्ट्युन्नश्च सूतेन पाण्डवेषु निवेदितः । द्रौपदी पुत्रशोकार्ता पितृम्रातृवधार्दिता॥ રૂ क्तानशनसंकल्पा यत्र मर्तृनुपाविशत्। द्रौपदीवचनाद्यत्र भीमो भीमपराक्रमः प्रियं तस्याश्चिकीर्घन्वै गदामादाय वीर्यवान् । अन्वधावत्सुसंकुद्धो भारद्वाजं गुरोः सुतम् ॥ भीमसेनभयाद्यत्र दैवेनाभित्रचोदितः। अपाण्डवायेति रुषा द्रौणिरस्त्रमवास्रुजत्॥ मैविमित्यब्रवीत्कृष्णः शमयंस्तस्य तद्वचः । यत्रास्त्रमस्त्रेण च तच्छमयामास फाल्गुनः द्रीणेश्च द्रोहबुद्धित्वं वीक्ष्य पापात्मनस्तदा । द्रौणिद्वैपायनादीनां शापाश्चान्योन्यकारिताः॥ ८ मर्णि तथा समादाय द्रोणपुत्रान्महास्थात्। पाण्डवाः प्रदर्दुईष्टा द्रौपधै जितकादिानः ॥ .पतद्वै दशमं पर्व सौप्तिकं समुदाहृतम् । अष्टादशास्मिन्नध्यायाः पर्वण्युक्ता महात्मना॥३१० -स्रोकानां कथितान्यत्र शतान्यष्टौ प्रसंख्यया । श्लोकाश्च सप्ततिः प्रोक्ताः मुनिनाः ब्रह्मवादिनाः॥१९ सौप्तिकैषीके संबद्धे पर्वण्युत्तमतेजसी। अत अर्घ्वमिदं प्राहुः स्त्रीपर्व करुणोदयम् पुत्रशोकाभिसंतप्तः प्रज्ञाचक्षुर्नराधिपः । कृष्णोपनीतां यत्रासावायसीं प्रतिमां दृढाम् ॥ १३

जयाशा जीविताशा च सुश्रीणस्यापि दुस्त्यजा। शस्यं न्हदं च शर्णं कृतवान्यतसुयोधनः'।।८३।। समवाये समये। 'युद्धान्ते तीर्थयात्रां यस्त्रश्रूते बादरायणः । तेन जानीमहे हिंसा धर्म्यापि दुरितप्रशः॥ ८६ ॥ नाधर्मेण विना शत्रुः शक्यो निजेतुमुख्यणः। सीमसेनो हाथी नाभेः प्रजहार

सुयोधनम् '॥ ८७ ॥ दंशनं कवचम् ॥ ९४ ॥ 'विदुषो ब्राह्मणस्यापि दैन्यात्स्याद्दारुणा मतिः । अश्वस्थामापि यतसुप्ता नर्भाश्व न्यवधीद्रुषा'॥३००॥उपाविशत् भर्तृतुपरुद्धवती ॥४॥ जितकाशिनः जयश्वाधिनः ॥ ९ ॥ सौप्तिकैषीके आख्याने अत्र पर्वणि' संबद्धे इस्वर्थः ॥ १२ ॥

भीमसेनद्रोहबुद्धिर्धृतराष्ट्री बमञ्ज ह तथा शोकाभितसस्य घृतराष्ट्रस्य घीमतः ॥३१४ संसारगहनं बुद्ध्या हेतुभिर्मीक्षदर्शनैः । विदुरेण च यत्रास्य राज्ञ आश्वासमं कृतम् ॥ १५ धृतराष्ट्रस्य चात्रैव कौरवायोधनं तथा । 'सान्तःपुरस्य गमनं शोकार्तस्य प्रकीर्तितम् ॥ १६ विलापो वीरपत्नीनां यत्रातिकरुणः स्मृतः । कीयावेशः प्रमोहस्य गान्धारीधृतराष्ट्रयोः ॥ १७ यत्र तान् क्षत्रियाः शूरान्संत्रामेष्वनिवर्तिनः । ेपुत्रान् भ्रातृन् पितृंश्चेव दहशुनिंहतान् रणे॥ पुत्रपत्रिवधार्तीयास्त्रथात्रैव प्रकीर्तिता । गान्धार्याश्चापि ऋष्णेन क्रोघोपरामनकिया ॥ १९ यत्र राजा महाप्राज्ञः सर्वधर्मभृतां वरः। राक्षां तानि शरीराणि दाह्यामास शास्त्रतः ३२० तोयकर्माणि चारच्ये राक्षामुदकदानिके गुढोत्पन्नस्य चाख्यानं कर्णस्य पृथयात्मनः॥ २१ सुतस्यैतदिह प्रोक्तं व्यासेन परमर्षिणा। ·प्तदेकादशं पर्व शोकवैक्कव्यकारणम् ॥ २२ प्रणीतं सज्जनमनो चैक्कव्याश्चप्रवर्तकम् । सप्तार्वेशतिरध्यायाः पर्वण्यस्मिन्प्रकीर्तिताः ॥ २३ श्लोकसप्तशतीचापि पञ्चसप्ततिसंयुता । ्संख्यया भारताख्यानमुक्तं व्यासेन धीमता ॥२४ अतःपरं शान्तिपर्व द्वादशं बुद्धिवर्धनम् । यत्र निर्वेदमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः घातियत्वा-पितृन् भातृन्पुत्रात्त्वनिधमातुलान्। शान्तिपर्वाणे धर्माश्च व्याख्याताः शारतिविकाः ॥

राजभिवेदितव्यास्ते सम्यन्त्रानबुभुत्सुभिः । आपद्धर्माश्च तत्रैव कालहेतुप्रदर्शिनः॥ २७ यान्बुध्वा पुरुषः सम्यक्सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात् । मोक्षपर्माश्च कथिता विचित्रा बहुविस्तराः॥ २८ द्वादशं पर्व निर्दिष्टमेतत्प्राज्ञजनप्रियम् । अत्र पर्वणि विश्वेयमध्यायानां शतत्रयम् ॥ २९ र्विराचेव तथाध्याया नव चेव तपोघनाः चतुर्दश सहस्राणि तथा सप्त शतानिच सप्त श्लोकास्तथैवात्र पञ्चविद्यतिसंख्यया । अत ऊर्ध्व च विश्वेयमनुशासनमुत्तमम् यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुत्वा धर्मविनिश्चयम् । भीष्माद्भागीरयीपुत्रात्कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ ३२ व्यवहारोऽत्र कार्त्स्न्येन धर्मार्थी यः प्रकीर्तितः। विविधानां च दानानां फलयोगाः प्रकीर्तिताः ३३ तथा पात्रविशेषाश्च दानानां च परो विघिः। आचारविधियोगश्च सत्यस्य च परागतिः॥ ३४ महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तथैव च रहस्यं चैव धर्माणां देशकालोपसंहितम् एतत्सवहुवृत्तांतमुत्तमं चानुशासनम्। मीष्मस्यात्रैव संप्राप्तिः स्वर्गस्य परिकीर्तिता ॥३६ एतंत्रयोदशं पर्व धर्मनिश्चयकारकम् । अध्यायांनां शतं त्वत्र षद्चत्वारिंशदेव हु ॥ ३७ श्लोकानां तु सहस्राणि प्रोक्तान्यष्टी प्रसंख्यया। ततोऽश्वमेधिकं नाम पर्व प्रोक्तं चतुर्दशम् ॥ ३८ तत्संवर्तमरुत्तीयं यत्राख्यानमनुत्तमम्। सुवर्णकोशसंप्राप्तिर्जन्म चोक्तं परीक्षितः॥ ३३९

आयोधनम् युद्धस्थानं ॥ १६॥ क्षत्रियाः क्षत्रियांश्रियः 11 90 11 ' अर्थार्थीं वधमाप्नोति विलपन्ति च तास्त्रियः । तस्मादर्थे न लिप्सेत श्रेयोर्था धार्तराष्ट्रवत् ॥ द्विनवाक्षौद्दिणीर्हत्वा युधिष्ठिरः । एवं भूतक्षयेणैव भवत्यर्थः सतामपि ।। बन्धू-निप नयेयुद्धे स्वर्गे श्रादेश तर्पयेत् । इत्येवं निर्मलं क्षात्रं कर्मोक्त तीयकर्माणे ।। २१ ॥ अर्थाप्ती स्वयादि योगे वा यत्सुर्वं कामशाब्दितम्। तदापुः पाण्डवाः हेरेरिकंब्धराज्याः पृथगगृहाः ॥ चतुर्भिरेवं वैराटमेकादशाभिरुयमम् । पश्चाभ-भीष्ममष्टाभिद्रीणमेकेन सूर्यजम् ॥ चतुःक्षिपश्चीभेः साषुप्तस्इयभिधानि च । पर्वभिदीपयन्त्यर्थे शान्त्यादिः काम-दीपिका' ।। निर्वेदं दुःखम् ॥ २५ ।। शास्तित्पकाः शरा एव तल्पो यस्य तेन भीष्मेण ब्याख्याता इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 'यथोक्तं दण्डयन्दण्ड्यान् धर्ममक्षयमश्रुते । भूप इत्येव तद्दर्भाः सापद्धर्मा निरूपिताः '॥ कालहेतुप्रदर्शिनः काली-

दुर्भिक्षादिहेंतुर्वेररोगादिश्च तत्प्रदर्शिनः देशकालायपेक्षया वर्तितव्यमित्यर्थः ।।२०।। सर्वज्ञत्वं कार्याकार्यविभागज्ञत्वम् ।। २८ ।। प्रकृतिं स्वाभाविकीमवस्थाम् । 'सर्वाधिकारिका मोक्षधर्माः सम्यगुदीरिताः । तत्राधिकारिक्यर्थे दानधर्माश्च कीर्तिता'ः॥ ३२ ॥ व्यवहार आचारः धर्मार्था यः धर्मार्थ-योहितः ॥ ३३ ॥ सत्यस्य हिंसाग्रत्यस्य यथार्थभाषणस्य परागतिः पराकाष्ठा ॥ ३४ ॥ महाभाग्यं माहारम्यं रहस्यं अल्पायासेनापि महाफलप्रदत्वं देशकालोपसंहितं तीर्थपर्वी-पधानात् ॥ ३५ ॥ 'स्वच्छन्दमरणः सर्वी योगी भीष्मसमी भवेत् । इति प्रदर्शयम् भीष्मनिर्याणं चाप्यवणयत् ॥३६ ॥ वाराणस्यामविज्ञातो वसेद्विष्टभयात्मधीः । व्यासमित्रेयसंवर्ते-रेतत्सम्यक् प्रदर्शितम् ॥ काश्यां स्तर्य वृणपं शिवलिङ्गत्व-मृच्छति । अपूर्वमेतत्संवर्तमक्तीये प्रकाशितम् । क्रममुक्ति-प्रसिद्ध्ययमश्वमेधोऽपि कीर्तितः ॥ तत्त्वस्य दुर्प्रहत्वाच पुन-रध्यात्ममीरितम् '। तत्पुराणप्रसिद्धं संवर्तमक्तीयर् ॥३३९॥

्दग्घस्यास्त्राक्षिना पूर्व कृष्णात्संजीवनं पुनः । चर्यायां हयमुत्सृष्टं पाण्डवस्यानुगच्छतः ॥ ३४० तत्र तत्र च युद्धानि राजपुत्रैरमर्थणैः चित्रान्नदायाः पुत्रेण पुत्रिकाया<sup>\*</sup> घनंजयः ॥ ४१ संग्रामे बम्रुवाहेन संशयं चात्र दर्शितः। કર अश्वमेघे महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च ॥ इत्याश्वमेधिकं पर्व प्रोक्तमेतन्महाद्भुतम् । अध्यायानां रातं चैव त्रयोऽध्यायास्त्र कीर्तिताः ४३ त्रीाण स्होकसहस्राणि तावन्त्येव शतानि च। विशतिश्च तथा ऋोकाः संख्यातास्तत्वदर्शिना४४ ततस्त्वाश्रमवासाख्यं पर्व पंचदशं स्पृतम्। यत्र राज्यं समुत्सुज्य गान्धार्या सहितो नृपः ४५ घृतराष्ट्रोश्रमपदं विदुरश्च जगाम ह। यं दृष्ट्वा प्रिष्यतं साध्वी पृथाप्यनुययौ तदा ॥ ४६ पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुश्रुश्रुषणे रता । यत्र राजा हतान्पुत्रान्योत्रानन्यांश्च पार्थिवान् ४७ **लोकान्तरगतान्वीरानपश्यत्पृनरागतान्** । ऋषेः प्रसादात्कृष्णस्य दृष्ट्राश्चर्यमनुत्तमम् त्यक्त्वा शोकं सदारश्च सिद्धि परमिकां गतः। यत्र धर्म समाभ्रित्य विदुरः सुगतिं गतः ॥ संजयश्च सहामात्यो विद्वान्गावलाणिर्वशी। ददर्श नारदं यत्र धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ ३५० नारदाचैव ग्रुश्राव वृष्णीनां कदनं महत्। एतदाश्रमवासाख्यं पर्वोक्तं महदद्भतम् ॥ द्विचत्वारिंशदध्यायाः पर्वेतदिमसंख्यया । सहस्रमेकं श्लोकानां पंच श्लोकरातानि च ॥ ५२ षडेव च तथा श्लोकाः संख्यातास्तत्त्वदर्शिना । अतः परं निबोधेदं मौसलं पर्व दारुणम् ॥

यत्र ते पुरुषव्याद्याः शस्त्रस्पर्शहता युधि । ब्रह्मदण्डविनिष्पिष्टाः समीपे लवणाम्मसः॥ પ્ર आपाने पानकलिता दैवेनाभिप्रचोदिताः। परकारूपिभिवेत्रैनिजज्ज्ञिरतरेतरम् ॥ ५५ यत्र सर्वक्षयं कृत्वा तावुमौ रामकेशवौ । नातिचक्रामतुः कालं प्राप्तं सर्वहरं महत्॥ **५**६ यत्रार्जुनो द्वारवतीमेत्य वृष्णिविनाकृताम् । दृष्ट्वा विषादमगमत्परां चार्ति नर्षभः ५७ स संस्कृत्य नरश्रेष्ठं मातुलं शौरिमात्मनः । दुदर्श यदुवीराणामापाने वैशसं महत् ॥ ५८ शरीरं वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः। संस्कारं लम्भयामास वृष्णीनां च प्रधानतः स वृद्धबालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम्। ददर्शापदि कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवम् ॥३६० सर्वेषां चैव दिव्यानामस्राणामप्रसन्नताम् । नारां वृष्णिकलत्राणां प्रभावानामनित्यताम् ॥ ६१ दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः। धर्मराजं समासाद्य संन्यासं समरोचयत्॥ इत्येतन्मौसऌं पर्व षोडशं परिकीर्तितम् । अध्यायाष्ट्रौ समाख्याताः स्रोकानां च **इा**तत्रय<sup>म्</sup> स्रोकानां विंशतिश्चेव संख्याता तत्त्वदर्शिना । महाप्रस्थानिकं तस्मादूर्ध्वं सप्तद्शं स्मृतम् ॥ यत्र राज्यं परित्यज्य पाण्डवाः पुरुषर्वभाः। द्रौपद्या साहिता देव्या महाप्रस्थानमास्थिताः ॥६५ यत्र तेऽप्रिं दद्दिशरे लौहित्यं प्राप्य सागरम् । यत्राग्निना चोदितश्च पार्थस्तस्मै महात्मने ॥ ६६ ददें। संपूज्य तिद्दव्यं गाण्डीवं धनुरुत्तमम्। यत्र म्रातृन्निपतितान्द्रीपदीं च युधिष्ठिरः ॥ ३६७

चर्यायां पर्यटने ॥ ३४० ॥ संशयं प्राणान्तं गङ्गाशापमोक्षार्थे धनंजयो दर्शितः । 'कृशेन श्रद्धया दत्तमत्यल्पमिष्
सज्जने । अश्वेमधाधिकं पुण्यं तत इत्याह नाकुलें'।। ४२ ॥
धृतराष्ट्रोश्रमपदमित्यत्र आकारस्य पूर्वरूपमार्षम् । तपो
हिततमं नृणां भोगा नरकयोनयः । इतीव कुन्तीपुत्राणां
राज्यं त्यक्त्वा वनं ययौ ॥ ४६ ॥ मायामात्रं सुतादीनि
विज्ञायाश्वर्यपर्वतः। धृतराष्ट्रइव त्यक्त्त्वा शोकं मोक्षं समाश्रयेत्'
॥ ४८ ॥ संजयश्च सुगति गत इत्यनुवर्तते ॥ ३५० ॥
पञ्चश्वेकशतानि चेत्यत्रपञ्च च श्लोकशतं चेति समासः ।
पञ्चाधिकं शतमित्यर्थः । तेनात्र एकादशशतीह श्लोकसंख्या
श्रेया । तावत्या एव पुस्तकेषूपल्यभात् ॥ ५२ ॥ आपाने
सुरापानस्थाने । पानकलिताः सुरापानेन वशीकृताः । एर-

**\*पुन्निकायाः पुत्रत्वेन कल्पितायाः** 

कानिर्ग्रन्थितृणम् ॥ ५५ ॥ रामकृष्णे महत्यरं ब्रह्मापि सन्तौ कालं नातिचकामतुः । समर्थावपि मर्यादां नोह्यर्षि-तवन्तावित्यर्थः । 'ब्राह्मक्षोभात्सुरापानाद्विनष्टाः सर्वयादवाः । तस्मादेतद्वयं सद्भिनैव कार्यं कदाचन ॥'५६ ॥ आर्ति पीडाम् ॥ ५७ ॥ वैशसं परस्परं विशसनम् ॥ ५८ ॥ 'सर्वे क्षयान्ता निचया वृष्णानामपि संक्षयात् । पराभवादर्जनस्य पतनान्ताः समुच्छ्याः' ॥ ३६० ॥ अप्रसन्तां अस्फुरणम् ॥ ६१ ॥ संन्यासं राज्यत्यागम् ॥ ६२ ॥ अध्यायाष्टौ संधिरार्षः ॥ ६३ ॥ महाप्रस्थानं देहत्यागार्थे उदग्गमनम् ॥ ६५ ॥ 'स्वस्य मृत्युं विनिश्चित्य परं शोचेत कः पुमान् । युधिष्ठिर इवोपेक्षां कुर्योद्धन्धोर्मुमूर्षतः ' ॥ ६७ ॥

दृष्टा हित्वा जगामैव सर्वाननवलोकयन्। पतत्सप्तदशं पर्व महाप्रस्थानिकं स्मृतम् ॥ ३६८ यत्राध्यायास्त्रयः प्रोक्ताः श्लोकानां च शतत्रयम् । विंदातिश्च तथा स्रोकाः संख्यातास्तत्त्वदर्शिना ॥ स्वर्गपर्व ततो क्षेयं दिव्यं यत्तदमानुषम्। प्राप्तं दैवरथं खर्गान्नेष्टवान्यत्र धर्मराद् आरोदुं सुमहाप्राञ्च थानृशंस्याच्छुना विना । तामस्या विचलां ज्ञात्वा स्थिति धर्मे महात्मनः७१ श्वरूपं यत्र तत्त्यक्त्वा धर्मेणासौ समन्वितः । स्वर्गे प्राप्तः स च तथा यातना विपुला भृशम्७२ देवदूतेन नरकं यत्र व्याजेन दर्शितम् । शुष्ट्राव यत्र धर्मात्मा भ्रातृणां करुणा गिरः॥७३ निदेशे वर्तमानानां देशे तत्रैंच वर्तताम्। अनुदार्शितश्च धर्मेण देवराक्षा च पाण्डवः ॥ ७४ आप्नुत्याकाशगङ्गायां देहं त्यक्त्वा स मानुषम्। स्वधर्मनिर्जितं स्थानं स्वर्गे प्राप्य स धर्मराटू ॥ ७५ मुमुद्दे पूजितः सर्वैः सेन्द्रैः सुरगणैः सह । पतद्धादशं पर्व श्रोक्तं व्यासेन धीमता अभ्यायाः पञ्च संख्याताः पर्वण्यस्मिन्महात्मना । श्लोकानां हे शते चैव प्रसंख्याते तपोधनाः ॥७७ नव श्लोकास्तथैवान्ये संख्याताः परमर्षिणा । अष्टाद्दीवमेतानि पर्वाण्येतान्यदीषतः खिलेषु हरिवंशश्च मविष्यं च प्रकीर्तितम् ।

च त्रयं चेति शतत्रयमित्यस्य समासे शतं शतमित्यर्थः । त्रयोविंशत्य-त्र्यधिक्यं ततश्च तावतामेवोपलम्भात् श्लोका इत्यर्थः । शतं **ाधिकं** ॥ ६९ ॥ आनृशंस्यात्कारुप्यात् । 'आनृशंस्यं परो धर्मो येन राजा युधिष्ठिरः । श्वानं भातान्विना दैवरथं स्वर्गे च नारुहत् ॥ ७१ ॥ एवं सर्वत्र तात्पर्ये कथायामुखयेदातः । न प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां विना वाचः कृतार्थता ॥ अर्थो धर्माय भोगाय धर्मः स्वर्गाय मुक्तये । कामो धर्मार्थनाशाय मोक्षः स्वर्गमिति । राज्यान्ते महतामपि स्वार्थस्त्रिवर्गाजित् '।। यातनाप्राप्तिरस्तीति दर्शितमिति भावः ॥ ७२ ॥ निदेशे-यातमायामित्यर्थः अनुदार्शितः शासने यमस्य ऐश्वर्यसुखमस्तीति बोधितः 11 80 11 फलं इंहक् खिलेषु आख्यानान्तरेषु सत्स्विप हरिवंशभविष्ययोर्घहणं तयोरभ्यहिंतत्वप्रदर्शनार्थम् । दशश्लोकसहस्राणीति । हरि-वंशे भविष्यान्तप्रन्थस्य द्वादशसहस्रोन्मितत्वम् । न तु कृतस्र-हरिवंशस्य अधिकस्य प्रन्यस्य दर्शनात् तावन्मात्रविवक्षायां ष लक्षपूर्तरयोगात् । तथाह्यत्र कण्ठोक्तायाः संख्यायाः संकलने

दश श्लोकसहस्राणि विशच्छ्रोकशतानि च ॥७९ खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महर्षिणा । एतत्सर्व समाख्यातं भारते पर्वसंग्रहः अष्टादश समाजग्मुरक्षीहिण्यो युद्धस्या । तन्महादारुणं युद्धमहान्यधादशाभवत् यो विद्याचतुरो वेदान्साङ्गोपनिषदो द्विजः। न चाल्यानिमदं विद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः ॥८२ अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत् । कामशास्त्रमिदं श्रोक्तं व्यासेनामित्बुद्धिना ॥ ८३ श्रुत्वा त्विद्मुपाच्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते । पुंस्कोकिलगिरं श्रुत्वा रूक्षा ध्वांक्षस्य वागिव८४ इतिहासीत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः। पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः अस्याख्यानस्य विषये पुराणं वर्तते द्विजाः । अन्तरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधाः क्रियागुणानां सर्वेषामिदमाख्यानमाश्रयः। इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनः क्रियाः॥८७ अनाश्चित्यैतदाख्यानं कथा भवि न विद्यते। आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम् इदं कविवरैः सर्वैराख्यानमुपजीय्यते । उदयप्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात इवेश्वरः 11 69 अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे । साधोरिव गृहस्थस्य शेषास्त्रय इवाश्रमाः ॥ ३९०

षण्णवितः सहस्राणि द्वेशते षोडश च श्लोकाः । परिशेषात पुष्करप्रादुर्भावायुपरितनप्रन्थे कैलासयात्रासहिते किंचिद्नं सहस्रचतुष्टयं शेयम् । तेन ततोप्यर्धशतं भूयः संक्षेपं कृतवानृषिः। अनुक्रमणिकाध्यायीमत्यादौ भूयःशन्दात्अध्दर्शर्धशताधिक-लक्षं परिपूर्णे ज्ञेयम् । अष्टादशसहस्राणीत्यादयो विगीतपाठास्त इष्टसंख्याप्रातिकृत्यादुपेक्षणीयाः ॥ ५९ ॥ युयुत्सया योद्ध-मिच्छया ॥ ८९ ॥ अङ्गानि शिक्षाकृत्पादीनि । उपनि--षदो रहस्यविद्यास्तत्सहितान् साङ्गोपनिषदः विन्वक्षणः स्वार्थज्ञः ॥ ८२ ॥ ध्वाह्मस्य काकस्य ॥ ८४ ॥ लोवसं-विधयस्रयः आध्यात्माधिभूताधिदैवानां सम्याग्विधयो रचनाः ॥ ८५ ॥ विषये देशे अन्तरित्यर्थः । पुराणं अष्टादशभेदं पाद्मादि । चतुर्विधाः जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिजाः॥ ८६॥ क्रियाः लौक्वियो वैदिवयश्च तासां गुणाः उत्कृष्टफलसाध-नानि । अथवा क्रियाः दानध्यानादयः । गुणाः शमादयः मनिस इंद्रियाणीवात्र सर्वे शास्त्रार्थाः प्रतिष्ठिता इत्यर्थः ॥ ८७ ॥ इंद काविभिः उपजीब्यते । एतच्छायाहरणेनैकः काम्यनिर्वाहात् ॥ ८९ ॥ विशेषणे अतिशयकरणे । अनेन प्रन्थस्य सर्वोत्कृष्टत्वमुक्तम् ॥ ३९० ॥

धर्मे मितर्भवतु वः सततोत्थितानां सहोक एव परलोकगतस्य बन्धुः। अर्थाः स्त्रियश्च निषुणैरिप सेव्यमाना नैवासभावमुपयाान्ते न च स्थिरत्वम् ९१ द्वैपायनौष्ठपुटनिःसृतमप्रमेयं पुण्यं पवित्रमथपापहरं शिवं च। यो मारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किं तस्य पुष्करज्ञलैरिमषेचनेन॥ ९२ यदहात्कुरुते पापं ब्राह्मणीस्विन्द्रियैश्चरन्। महाभारतमाख्याय संध्यां मुच्यति पश्चिमाम् ९३

यद्रात्रौ कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा।
महाभारतमाख्याय पूर्वी संघ्यां प्रमुच्यते ॥ ९४
योगो शतं कनकश्रक्षमयं ददाति
विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय।
पुण्यां च भारतकथां श्रुणुयाच्च नित्यं
दुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ९५
आख्यानं तदिदमनुत्तमं महार्थे
विक्षेयं महदिह पर्वसंप्रहेण।
श्रुत्वादौ भवति नृणां सुखावगाहं
विस्तीणं लवणजलं यथा प्रवेन॥ ३९६

इति श्रीमहामारते आदिपर्वाणि पर्वसंग्रहपर्वाणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॥ समाप्तं पर्वसंग्रहपर्व ॥

# पौष्यपर्व

सौतिस्वाच । जनमेजयः पारिक्षितः सह म्रात्मः कुरु क्षेत्रे।दीर्घसत्रमुपास्ते । तस्य म्रात्रस्त्रयः श्रुतस्त

उत्रसेनो भीमसेन इति । तेषु तत्सत्रमुपासीनेष्वा-गच्छत्सारमेयः ॥ १ ॥

भारतसंप्रदायप्रवर्तकान् वाचकानाशिषाऽभिनन्दति धर्मे इति ॥९ १॥श्रोतून् प्रोत्साह्यति द्वैपायनेति । अप्रमेयं नास्ति प्रकृष्ट मेयं विशेयं यस्मादित्यप्रमेयम् । अवश्यं श्राब्यमित्यर्थः पुण्यं पुण्यहेतुः । पवित्रं पवित्वपविर्वस्रतुत्यो मृत्युस्त-इतिं मृत्युतरणमित्यर्थः पवित्रं यस्मात्पापहरं पुण्यहेतुत्वादेव ारीवं कल्याणं समधिग-च्छति शब्दतोर्थतश्च जानाति। यद्वा अप्रमेयं यस्य गंभीरत्वादगाधं पुण्यं ज्योतिष्टोमादिवत्स्वर्ग्यम् । पावित्रं संध्योपासनादिवचित्तशुद्धिकरम् पापहरं प्रायश्चित्तव-इहाहत्यादि दोषप्रम् । शिवं योगाभ्यासवत्सर्वकृत्याणप्रदुम् । पुष्करं आदितीर्थे शुण्डाग्रं वा तदुपारहतजलैः । एतच्छूण्वत-स्तीर्थफलं साम्राज्यफलं चानायासासिद्धं भवतीति भावः ॥ ९२ ॥ संध्यां संध्यायां अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। आख्याय पाठित्वा प्रमुच्यते । तस्मात्पापादिति शेषः ॥ ९३ ॥ आख्यानमिति । इदं आख्यानं पर्वसंप्रहेण कृतेन सुखावगाहे सुख्याह्यं भवतीति शेषः द्विन्याय्यं इति पाठे द्वौ शब्दाधी न्याय्यौ न्यायादनपेतौ यस्मिस्तद्विन्याय्यम् । अन्ये तु द्वाभ्यां संक्षेपविस्ताराभ्यां कृतेन पर्वसंप्रहेण शतपर्वाष्टादशपर्वरूपेण कुत्स्रप्रन्थार्थावधारणादिति एतच्छ्वणेन व्याचान्यः । तत्र, पर्वसंबहो वरहीचप्राक्तया कादिनवटादिन-वपादिपंत्रयायधानिति परिभाषया क्रियते । आदिध्यान १९ समाधनं ९ वनचयं १६ वैराटम् ४ द्योगयुक्

११ भीष्मद्रोणम ५ जंट च कर्णकु १ ४ सौषुतम ३ म् । स्रीशं ५ शांतिम ४ दानधर्मकु १ ह्ये-ज्यारा २ श्रमावासगं ३ कं १ कं १ मैासल्यानयोर्धुगतिकं १ वंशेख २ मेतच्छतम्॥ आदिपर्वणि एकोन्विंशतिः पर्वाणी-त्यर्थः । एवमभेऽपि भीष्मेम ५ द्रोणेज ८ ह्येज्या आश्चमेः धिकं रा २ यानं महाप्रस्थानिकं शुगतिः स्वर्गारोहणं वंशे हरिवंशे । एतच्छतं पर्वणामिति शेषः । शेषं स्पष्टं । श्लोक-संख्यापि प्रागुक्तव ज्ञेया । अथ सर्वपर्वतात्पर्यसंप्रहः । 'आदी सर्वे द्वयोः ऋत्वृत्रभृतिगुरुसत्तीर्थसेवोत्यधर्मः सेवानीत्यार्यः हत्या प्रमुखहुरितजः शोकदोर्थोष्टसूक्तः। एकस्मिन्काममी-षट्सुमुक्तयैददाज्यातापोवैराग्यहानेस्वर-क्षावसुखमयसुखी पिनिखिलकृत्कृष्णभाक्तः खिलेषु' । ददि दानं तापः कृच्छ्रा-दिकं ताप आश्रमवासे उक्त इति सर्वत्रानुषज्जते । हानंत्यागः स्वः स्वर्गतिरिपक्रममुत्तयै भवतीत्यर्थः । ' यः सर्गप्रतिसर्ग-वंशत इदं चियोनिचित्कर्तृकं चिद्रूपं जडमात्थ तन्तुपटवहू-तार्णबद्धीजवत्। सत्वाध्यमनुभेदपूर्वचीरते वैराग्ययोगौदिशन् भोःपञ्चाङ्गपुराणकर्तरमलं ब्यासस्वत्ददृहि मे ' ॥३९६॥ इति आदिपर्वाणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वितीयोध्यायः ॥२॥

जनमेजयस्य सर्पसत्रे कथेयं प्रवृत्तेत्युक्तं तदुपौद्धातत्वेन जनमेजयस्य सरमाशापादिकमाह । जनमेजयः पारिक्षित इत्यादिना । दीर्घसत्रं बहुवार्षिकं सत्रं उपास्ते अनुतिष्ठति । सारमेयः श्वा ॥ १ ॥ जनमेजयस्य भ्रातृभिरभिहतो रोह्यमाणो मातुः समीपमुपागच्छत् ॥ २ ॥

तं माता रोरूयमाणमुवाच । किं रोदिषि केनास्याभेहत इति ॥ ३ ॥

स एवमुको मातरं प्रत्युवाच जनमेजयस्य भ्रातृभिरभिहतोस्मीति ॥ ४ ॥

तं माता प्रत्युवाच व्यक्तं त्वया तत्रापराद्धं येनात्राभिहत इति ॥ ५ ॥

स तां पुनरुवाच नापराध्यामि किंचिन्नावेक्षे हवींषि नावछिह इति ॥ ६ ॥

तच्छूत्वा तस्य माता सरमा पुत्रदुःखार्ता तत्स-त्रमुपागच्छद्यत्र स जनमेजयः सह भ्रातृभिदीर्घ-सत्र मुपास्ते ॥ ७ ॥

स तया कुद्रया तत्रोक्तोऽयं मे पुत्रो न किंचि-द्पराध्यति नावेक्षते ह्वींपि नावलेढि किमर्थः मभिहत इति ॥ ८ ॥

न किंचिदुक्तवन्तस्ते सा तानुवाच यस्माद्यम-भिहतोऽनपकारी तस्माददृष्टं त्वां भयमागमिष्य-तीति॥ ९॥

जनमेजय एवमुक्तो देवशुन्या सरमया भृशं संम्रान्तो विषणाश्चासीत्॥ १०॥

स तिस्मिन्सत्रे समाते हास्तिनपुरं प्रतेत्य पुरो-हितमनुरूपमन्विष्यमाणःपरं यत्नमकरोद्यों मे पाप-कृत्यां शमयेदिति ॥ ११ ॥

स कदाचिन्मृगयां गतः पारिक्षितो जनमेजयः कस्मिश्चित्खविषय आश्रममपश्यत् ॥ १२ ॥

तत्र कश्चिद्दिषरासांचके श्रुतश्रवा नाम । तस्य तपस्यभिरतः पुत्र आस्ते सोमश्रवा नाम ॥१३॥ ्रतस्य तं पुत्रमभिगम्य जनमेजयः पारिक्षितः पौरोहित्याय ववे ॥ १४ ॥

स नमस्कृत्य तमृषिमुवाच भगवन्नयं तव पुत्रो ममपुरोहितोऽस्त्विति ॥ १५ ॥

सं पवमुक्तः प्रत्युवाच जनमेजयं भो जनमेजय पुत्रोऽयं मम सप्यां जातो महातपस्वी स्वाच्याय-संपन्नो मत्तपोवीर्यसंभृतो मच्छुकं पीतवत्यास्त-स्याः कुक्षौ जातः ॥ १६ ॥

समर्थोंऽयं भवतः सर्वाः पापकृत्याः शमयितु-मन्तरेण महादेवकृत्याम् ॥ १७ ॥

अस्य त्वेकमुपांशुव्रतं यदेनं किश्चिद्धाह्मणःकंचि-दर्थममियाचेत्तं तस्मै दद्यादयं यद्येतदुत्सहसे ततो न्यस्वनिमति ॥ १८ ॥

तेनैवमुक्तो जनमेजयस्तं प्रत्युवाच भगवंस्तत्तथा. भविष्यतीति ॥१९ ॥

स तं पुरोहितसुपादायोपावृत्तो भ्रातृनुवाच मयाऽयं वृत उपाध्यायो यदयं ब्रूयात्तत्कार्यमविचा रयद्भिभवद्भिरिति। तेनैवसुक्ता भ्रातरस्तस्य तथा चक्रः स तथा भ्रातृन्संदिश्य तक्षशिलां प्रत्यभि-प्रतस्थे तं च देशं वशे स्थापयामास॥ २०॥

एतस्मिन्नन्तरे कश्चिद्दिषधौँम्यो नामापोदः स्तस्य शिष्यास्त्रयो बभूवुः ॥२१॥

उपमन्युरारुणिर्वेदश्चेति स एकं शिष्यमारुणि पाञ्चाल्यं प्रेषयामास गच्छ केदारखण्डं बधानेति।

स उपाध्यायेन संदिष्ट आरुणिः पाञ्चाल्यस्तत्र गत्वा तत्केदारखण्डं बद्धंनाशकत्। स क्रिद्यमानो-पश्यदुपायं भवत्वेवं करिष्यामि ॥२३॥

स तत्र संविवेश केदारखण्डे शयाने च तथा तार्समस्तदुदकं तस्थौ ॥ २४॥

रोरूयमाणः भृशं रुदन् ॥ २॥ नावेक्षे हिविषामवेक्षणमि न छतं तत्रावलेहनं दूरतोऽपास्तमित्यर्थः। 'कुक्कुटः पक्षवातेन श्वा दृष्ट्वा प्रदूषयेत् ' इति वचनाच्छुना दृष्टमिप हिविर्द्वेष्यतीत्यादुः ॥ ६ ॥ सा तानुवाच ।
सा ग्रुनी तानाभिलक्ष्य जनमेजयं प्रत्युवाचेत्यर्थः । अदृष्टं अतिर्कतम्॥९॥ संश्रान्तोऽत्यन्तं भीतः विषण्णः वाङ्मनःकायाक्रियाविकलः । एतेन निरपराधिनां हिंसा हिंसकस्य सचो दुःखावहेति दर्शितम् ॥ १०॥ पापकृत्यां शापरूपां बलायुःप्राणानिकृन्तनीं देवताम् शमयेत् अकोधनां कर्यात् ॥ १९॥ सप्यां सर्पजातीयायां जातत्वादिचित्रोत्तिमत्त्वादलैकिकशाक्तिमानिति भावः ॥ १६॥ उपांस्थतं निगूववित्रयमः ॥ १८॥ उपावृतः स्वदेशं-

विजेतुमिति प्रत्यागतः । तक्षाशिलां देशविशेषं एतस्मिनिति एवं गुरुप्रसादादपेतभयो प्रोत्साहितः विजयी उत्तङ्केन सर्पसत्रं **कृतवानि**ति वक्तुं तद्भुरोर्वेदस्य प्रशंसाप्रसंगादितरावि तत्सहाध्यायिना वारुण्युपमन्यू प्रस्तौति । तेन च गुरुभाक्तिमाहात्म्यमत्र मुख्यं प्रमेयं ज्ञेयं । धौम्यो नामतःअपोऽत्तीत्यपोदः अन्भक्षस्तस्या-पत्यमापोदः । अयोद इतिपाठे अयोदः लोहदंतः । दच्छन्दा-त्समासान्तोडट् । उपाध्यायस्य ते कार्ष्णायसा दंता इति-वाक्यशेषात् क्रूरवचा इत्यर्थः ॥ २१ ॥ केदारो महाक्षे-न्नान्तर्गतं चतुरह्नं तस्य खण्डः जलनिरोधभित्तिस्तां बधान बधीहि । केदारे बहुजलप्रवेशेन बीजनाशी मा भूदिति भावः ॥ २२ ॥ नाशकत् शिष्यपरीक्षार्थे गुरुणा योग-बलेन जलप्रवाहस्य दुर्वारत्वसंपादनादित्यर्थः ।। २३ ॥

ततःकदाचिदुपाध्याय आपोदो धौम्यः शिष्या-नपृच्छत् क आरुणिः पाञ्चाल्यो गत इति ॥ २५॥

ते तं प्रत्यूचुर्भगवंस्त्ययेव प्रेषितो गच्छ केदारख-ण्डं बधानेति । स एवमुकस्तान् द्रिष्यान् प्रत्यु-वाच तस्मात्तत्र सर्वे गच्छामो यत्र स गत इति२६

स तत्र गत्वा तस्याह्वानाय शब्दं चकार । भो आरुणे पाश्चाल्य कासि वत्सैहीति ॥ २७ ॥

स तच्छ्रत्वा आरुणिरुपाध्यायवाक्यं तस्मात्के. दारखण्डात्सहेसात्थाय तमुपाध्यायमुपतस्थे २८॥

प्रोवाच चैनमयमस्यत्र केदारखण्डे निःसर-माणमुदकमवारणीयं संरोद्धं संविष्टो भगवच्छब्दं श्रुत्वैव सहसा विदार्य केदारखण्डं भवन्तमुप-स्थितः॥ २९॥

तद्भिवाद्ये भगवन्तमाज्ञापयतु भवान्कमर्थे करवाणीति ॥ ३० ॥

स एवमुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच यस्माद्भवान्के-दारखण्डं विदार्योत्थितस्तस्मादुद्दालक एव नाम्ना भवान् भविष्यतीत्युपाध्यायनानुगृहीतः ॥ ३१ ॥

यस्माच त्वया महचनमनुष्ठितं तस्माच्छ्रेयोऽ वाय्स्यसि । सर्वे च ते वेदाःप्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणीति ॥ ३२ ॥

स एवमुक्त उपाध्यायेनेधं देशं जगाम । अथा-परःशिष्यस्यवापोदस्य धौमस्योपमन्युर्नाम ॥ ३३

तं चोपाध्यायः प्रेषयामास वत्सोपमन्यो गा रक्षस्रोति ॥ ३४ ॥

स उपाध्यायवचनादरस्रद्धाः स चाहिन गा रक्षित्वा दिवसक्षये गुरुगृहमागम्योपाध्यायस्या-प्रतः स्थित्वा नमश्चके ॥ ३५॥

तमुप्यायःपीवानमप्रस्यदुवाच चैनं वस्सोपम-न्यो केनवार्त्ते कल्पयासि पीवानसि दढामिति ३६ स उपाध्यायं प्रत्युवाच भो मैक्ष्येण वृत्तिं कल्पयामीति ॥ ३७ ॥

्तमुपध्यायः प्रत्युवाच मय्यनिवेद्य भैक्ष्यं नोपयोक्तव्यायमिति । स तथेत्युक्तो भैक्ष्यं चरित्वोपाध्यायाय न्यवेदयत् ॥ ३८॥

स तस्मादुपाध्यायःसर्वमेव भैक्ष्यमगृह्णात्। स

तथेत्युक्तः पुनररक्षद्वा अहानि रक्षित्वा निशामुखे
गुरुकुलमागम्य गुरोरग्रतः स्थित्वा नमश्चके ॥ ३९॥
तमुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव दृष्ट्रोवाच ।
वत्सोपमन्यो सर्वमशेषतस्ते भैक्ष्यं गृह्वामि केनेदानीं वृत्ति कल्पयसीति ॥ ४० ॥

सम्मानक्त साम्भारं प्रसानन्त । भगवते

स पवमुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच । भगवते निवेद्य पूर्वमपरं चरामि तेन वृक्तिं कल्पयामीति॥ तमुपाध्यायः प्रत्युवाच नैषा न्याय्या गुरुवृ त्तिरन्येषामपि भैक्ष्योपजीविनां वृत्युपरोधं करोषि इत्येवं वर्तमानो लुष्धोऽसीति ॥ ४२ ॥

स तथेत्युक्त्वा गा अरक्षत्। रक्षित्वा च पुनरु-पाघ्यायगृहमागम्योपाघ्यायस्यात्रतः स्थित्वा नमश्चके ॥ ४३ ॥

तमुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव दृष्ट्वा पुनरुवाच । वत्सोपमन्यो अहं ते सर्व मैक्ष्यं गृह्वामि न चान्यचरिस पीवानासि भृशं केन वृत्तिं कल्पय-सीति ॥ ४४ ॥

स प्वमुक्तस्तमुपाध्यायं प्रत्युवाच । भो पता-सां गवां पयसा वृत्तिं कल्पयामाति। तमुवाची-पाध्यायो नैतक्ष्याय्यं पय उपयोक्तुं भवतो मया नाभ्यनुक्षातिमिति ॥ ४५ ॥

स तथेति प्रतिज्ञाय गा रक्षित्वा पुनरुपाध्याय गृहमेत्य गुरोरप्रतः स्थित्वा नमश्चके ॥ ४६ ॥

तमुपाध्यायःपीवानमेव दृष्ट्रोवाच।वत्सोपमन्यो भैक्ष्यं नाश्रासि न चान्यचरसि पयो न पिबसि पीवानसि भृशं केनेदानीं वृत्तिं कल्पयसीति ४७ स्प्वमुक्त् उपाध्यायं प्रत्युवाच । भोः फेनं

पिनामि यमिमे वत्सा मातृणां स्तनात्पिनत उद्गिरन्ति ॥ ४८॥

तमुपाच्यायः प्रत्युवाच। एते त्वद्गुकम्पया गुण-वन्तो वत्साः प्रभूततारं फेनमुद्गिरान्ति । तदेषामपि वत्सा नां वृत्त्युपरोधं करोष्येवं वर्तमानः। फेनमपि भवान्न पातुमहेतीति। स तथेति प्रतिश्रुत्य पुनररक्ष-द्राः॥ ४९॥

तथा प्रतिथिद्धो मैक्यं नाश्चाति नचान्यचरित पयो न पिबति फेनं नोपयुक्के स कदाचिद्रण्ये श्रुघातोंऽर्कपत्राण्यसक्षयत् ॥ ५०॥

उत् ऊर्ष्वे दारयतीत्युद्दालकः रलयोरभेदादुद्दालक इति निरुक्तिः प्वुल् ॥ ३१ ॥ श्रेयः ऐहिकामुध्मिकसुखमपव-र्गश्च । सर्वे चेति । विनाप्यध्ययनमैकाप्येण गुरुमारा-धयता सर्वापि विद्या लभ्यत इति भावः ॥ ३२ ॥ पीवानं पुष्ट भूयोजादिरसं पीतवन्तमित्यर्थः । वृत्तिं जीविकाम् ॥ ३६ ॥ वृत्त्युपरोधो वृतिप्रतिबन्धः ॥ ४२ ॥ चरिस भक्षयि ॥ ४४ ॥ उपयोक्तुम् भोक्तुम् ॥ ४५ ॥ अर्कपत्राणि अर्कवृक्षपत्राणि ॥ ५० ॥ स तैरर्कपत्रैभिक्षितैः क्षारतिक्तकदुरुष्ट्रैस्तीक्ष्ण-विपाकैश्चक्षुष्युपहर्तोऽन्धो वभूव । ततः सोऽ-न्धोऽपि चंक्रम्यमाणः कूपे पपात ॥ ५१ ॥

अथ तिसम्भनागच्छिति सूर्ये चास्ताचलावलिन्नि-नि उपाच्यायः शिष्यानवोचत् । नायात्युपमन्यु-स्त ऊचुर्वनं गतो गा रिक्षतुमिति ॥ ५२ ॥

तानाह उपाध्यायः मयोपमन्युः सर्वतः प्रतिषि-द्धः स नियतं कुपितस्ततो नागच्छति चिरं ततोऽ-न्वेष्य इत्येवमुक्तवा शिष्यैः सार्धमरण्यं गत्वा तस्याह्वानाय शब्दं चकार । भो उपमन्यो क्वासि वत्सैहीति ॥ ५३॥

स उपाध्यायवचनं श्रुत्वा प्रत्युवाचोचैरयम-

क्षारेति । अन्यदिष क्षारादिरूपं द्रव्यं चक्षुरुपघातकमेवेति मावः तक्ष्णिवपाकैः पाककाले उदरेऽभिज्वालोत्थापकैः॥५१। कर्तारावितिलुडन्तम् । तौ त्वां चक्षुष्मन्तं करिष्यत इत्यर्थः । अत्र गुर्वनुज्ञात उपमन्युर्ऋग्भिरश्विनौ तुष्टावेति स्मर्थते । एतासामृचां कर्मसमवेतार्थप्रकाशकत्वं तत्तत्समानार्थक्रग-न्तरोदाहरणपूर्वकं कर्ममीमांसकाः प्राहुः। तद्नुरागबलेन चानन्तत्वादीनि ब्रह्मलिङ्गान्यन्यथा निन्युस्तन्मन्दम् । आसां कर्मणि विनियोगस्यादर्शनात् । प्रत्यक्षब्रह्मालिङ्गेरर्थवत्त्वो-पपत्तौ लिङ्गमात्रात्कर्मणस्तत्र ऋग्विनियोगस्य च कत्पनाया अनुदयात् । किं च 'समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान् भवेत् । विषयस्य तु रूपेण समारोप्यं न रूपवत्' । इति न्यायेन यथारोपितभुजंगधर्मेण भीषणत्वादिना रज्जुर्वि-शेष्यते न तु रज्जुधर्मेणाभिगम्यत्वादिना भुजंगो विशेष्ट्रं शक्यः । तत्स्वरूपलोपप्रसङ्गात् । एवं ब्रह्माध्यस्ताश्चिदेवता-धर्मेण विग्रहवत्त्वादिना ब्रह्म विशेष्टुं शक्यं न तु ब्रह्मधर्मेणा-स्थूलत्वादिना देवता विशेष्टुं शक्या। तत्स्वरूपलोपप्रसङ्गात्। अत एवाकाशश्रुतिः । 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याका-शादेव समुत्पद्यन्ते ' इत्यनन्यथा ।सिद्धभूतोपादानत्वप्रकाशन-सामर्थ्यरूपब्रह्मालिङ्गाइह्मपरतयानीता आकाशस्तालिङ्गादित्यत्र। द्द्यते च 'उभा उन्नम्' इति मन्त्रे वितन्वाते धिय इख-श्विनोरन्तर्यामित्वं तच धियो यो नः प्रचोदयादिखनेन तुल्या-र्थे ब्रह्मालिङ्गम्।सृण्येवेति मन्त्रे जर्भरीतुर्फरीत्'इति भर्तृत्वहंतृत्वे बह्मिलेक्ने जर्भरी भर्तारावित्यर्थस्तुर्फरीतू हंतारौ दित यास्की-यनिर्वचनात् । न चैतान्यसातिबाधके संकोचियतुं शक्यानि । शास्त्रदृष्टिन्यायेनााश्विविश्रहोपलाक्षेतब्रह्मोपदेशार्थत्वोपपत्तेः अत्र हि इन्द्रेण प्रतर्दनं प्रति मामेव विजानीहीत्युक्तेर्देवतात्मन एव वेदात्वापत्तौ यच्छास्नदृष्टं दुद्धं ब्रह्म तदिभप्रायेणायमुप-

देशो न देवतात्माभित्रायेणेति स्थितम् । अधिनाविति द्वित्वं

स्मिन्कूपे पतितोऽहमिति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच कथं त्वमस्मिन्कूपे पतित इति ॥ ५४ ॥

स उपाध्यायं प्रत्युवाच । अर्कपत्राणि मक्षयि-त्वाऽन्ध्रीभृतोऽस्म्यतः क्रूपे पतित इति ॥ ५५ ॥ तमुपाध्यायः प्रत्युवाच । अश्विनौ स्तुहि । तौ देवभिषजौ त्वां चक्षुष्मन्तं कर्ताराविति । स पवमुक्त उपाध्यायेनोपमन्युरश्विनौ स्तोतुमुप-चक्रमे देवावश्विनौ वाग्मिर्ऋग्भिः ॥ ५६ ॥

> प्रपूर्वगौ पूर्वजौ चित्रभानू गिरा वाऽऽशंसामि तपसा द्यनन्तौ । दिव्यौ सुपर्णौ विरजौ विमाना-विधिक्षपन्तौ भुवनानि विश्वा॥१॥५७

तु द्वासुपर्णेत्यस्यामृचि तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वतीति सत्वम-नश्रन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञ इति पैक्तिरहस्यब्याख्यातप्रकारे-णोपाध्यपधेयभूतसत्वचैतन्यभेदाभिप्रायेण । तेनात्र मायो-पाधिकं जगत्कारणं ब्रह्म पतिपाद्यते । तज्ज्ञानस्य परमपुर-षार्थहेतुत्वात् । चक्षुः प्राप्तिस्तु तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दस्राभिषजावनर्वन्' इति मन्त्रेऽश्विनोश्वक्षःप्रदत्वद-र्शनादवान्तरफलम् । विचक्षे विचक्षुषे । आधत्तं दत्तवन्तौ । अनर्वन्वाहनशून्ये कुण्ठितगताविप भिषजी भैषज्यकरणेनाऽनु-ग्राहकौ । अत एव लिङ्गात्सूर्यचन्द्रपरत्वमस्याः स्तुतेविंस्द्धम् । आख्यायिका तु गुरुदेवताभक्तेर्विद्याप्राप्त्यर्थत्वसूचनार्था । भिषक्तमं त्वाभिषजां शृणोमीति परमेश्वरे भिषक्तवश्रवणा-देवाभिषजावित्युक्तम् । शेष स्पष्टार्थम् ऋग्भिरित्युक्तं ता ऋचः पठति । प्रपूर्वगौ सृष्टेः प्राग्विद्य-मानौ । 'स देवसोम्येदमप्रआसीदेकमेवाद्वितीयम्' इतिश्रुतेः । पूर्वजौ तावेव हिरण्यगर्भात्मकतां गतौ पूर्वोत्पन्नौ । स वै शरीरी प्रथमः' इति श्रुतेः । चित्रभानू विचित्रप्रपञ्चाकारेण भासमानौ । ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्'इति श्रुतः । गिरा श्रव-णजज्ञानेनं वा शब्दश्वार्थे । तपसा मननध्यानात्मकेनालीच-नेन । आशंसामि प्रत्यगात्मत्वेन प्राप्तुमिच्छामि । हि यस्मादनन्तौ देशकालवस्तुभिरपरिाच्छिन्नौ । एतेन सत्त्वस्या-वस्तुत्वमुक्तम् । अन्यथा चितो वस्तुपरिच्छेदापत्तेः । यस्माद-नन्तौ तस्मादाशंसाम्यभयाय। 'ब्रह्मविद्वह्मैन भवति'इति श्रुतेः। तज्ज्ञानादहमप्यनन्तः स्यामित्यर्थः । अन्यथा ' द्वितीयाहै भयं भवति'इति श्रुतेः संसारभयानिवृत्तिप्रसङ्गः। दिन्यौ वृत्ति तद्पारूढवैतन्यरूपेण द्योतमानौ । सुपर्णौ पक्षिवच्छरीर-वृक्षारूढौ । अधिक्षिपन्तौ भुवनानि विश्वा सत्वगतविक्षेप-शक्तया सर्वाणि भुवनानि विक्षिपन्तौ । तदेतत् सत्त्वं येन स्वप्नं पर्यतीति श्रुतेः । विश्वा विश्वानि । सुपां सुलु- हिरण्मयौ शकुनी सांपरायौ
नासत्यदस्ती सुनसौ वै जयन्तौ ।
शुक्कं वयन्तौ तरसा सुवेमाविध्वययन्तावसितं विवस्वतः ॥२॥ ५८
ग्रस्तां सुपर्णस्य बलेन वर्तिकाममुश्चतामित्रवनौ सौभगाय ।
तावत्सवृत्तावनमन्त मायया
वसत्तमागा अरुणा उदावहन्॥ ३ ॥ ५९

पष्टिश्च गाविस्त्रशताश्च घेनव

एकं वत्सं सुवते तं दुहन्ति ।
नाना गोष्ठा विहिता एकदोहनास्ताविश्वनौ दुहतो धर्मसुक्थ्यम् ४॥ ६०
एकां नामि सप्तशता अराः श्रिताः
प्रधिष्वन्या विशतिरिपता अराः ।
अनेमि चकं परिवर्ततेऽजरं
मायाऽश्विनौ समनक्ति चर्षणी ५ ॥६१

गिति सपो डादेशः । विरजी रजःशब्दिताःपरमाणवो वा र-जःप्रधानं सांख्याभिमतं गुणत्रयं वा तद्रहितौ । सृष्टौ तदनपेक्षावित्यर्थः । बहुस्यां प्रजायेयेति । तदात्मान १ स्व-यमकुरुतेति स्वस्यैव बहुभवनाशंसनकरणश्रवणात् । विमानौ विगतं मानं प्रमासायनं यतस्तौ । 'तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्' इति सत्त्वस्य तुच्छत्वान्मानासिह्णुत्वेन विमान-त्वम् । चितस्त 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह' इति वाङ्मनसातीतत्वादमानत्वम् ॥ ५७ ॥ अस्यैव सूत्र-भृतस्य विवरणार्था उत्तरश्लोकाः । प्रपूर्वगावितिसृष्टेः प्राक्-पूर्वशब्देन कालसत्ता प्रतीयते तां निराचष्टे । कालस्यैवा-श्विप्रवर्त्यत्वं वदन् हिरण्मयाविति । हिरण्मयौ शङुनी 'हिरण्यमयः शङुनिर्वह्मनामा' इति श्रुतेः । रमणीयौ असंगौ-चेत्यर्थः । सांपरायौ सर्वस्य लयाधिष्ठानभूतौ । स्वयं च असत्यं रज्जुभुजङ्गादिदस्त्रं उपक्षयधर्मकं घटादि तदुभयाभावरूपौ । सुनसौ शोभननासिकौ । विग्र-हधर्मोऽयम् । वै निश्चित्तं जयन्तौ कालं एतदेवाह विवस्वतः । ल्यब्लोपे पञ्चमी । विवस्वन्तं सूर्ये सृष्ट्वा तद्वारा असितं कृष्णं रात्रिजातम् । शुक्कं दिनजातं च ततुस्थानीयं तेन संवत्सररूपं पटं वयन्ती तन्तुवायाविव । तेन च पटेन तरसा वेगेन सुवेमी सुमार्गी वेति लोको येन स सुवेम: वेतेरीणादिको मन्। तौ देवपितृयानौ आधिब्ययन्तौ उप-स्थापयन्तौ । 'शुक्रकृष्णे गतीह्येते जगतः शाश्वते मते' इति भगवद्वचनात् । एतावेव कर्मफलोपभोगाय तत्त्वहोकमार्गप्रदौ कालस्य च प्रवर्तको । तस्मान्नाद्वैततत्त्वक्षंतिारेति भावः ॥ ५८ ॥ एवं ब्रह्माद्वैतं प्रसाद्ध्यैतदेव वीतरागैर्ज्ञातं सन्स-क्तरें ८ न्यथा बन्धाय भवतीत्याह । सुपर्णस्य परमात्मनो बलेन कालशक्त्या प्रस्तां वर्तिकां सुपर्णसरूपां जीवपक्षिणीम् । अश्विनौ देवौ सौभगाय महते भाग्याय कैवल्याय । अमु-श्वतां मोचितवन्तौ । मुक्तयुपायाविदमित्यर्थः । ब्यतिरेक-मुखेन मुक्तयुपायमाह । तावदिति । मायया अज्ञानेन सह वसत्तमाः अतिशयेन वसन्तः । अत्यन्तं मूढाः पुरुषाः ।

अरुणाः रागादिविषयाकान्ताः । गाः इन्द्रियाणि प्रति या-वत् अनमन्त नतवन्तः। इन्द्रियकैङ्कर्यं यावदासीदित्यर्थः। तावत्सुत्रुत्तौ अनात्मदोषास्पर्शिनौ । युवां जीवात्मरूपौ कर्माभूतौ उदा उदकप्रधानेन शरीरेण'आपः पुरुषवचसः' इति श्रुतेः। उंदी-क्लेदने इत्यस्मात्किप्यनिदितामितिनलोपे उदिति-रूपम् । इत्यंभावे तृतीया । तद्रूपेण अवहन् उद्धवन्तः रागादि यस्ता यावद्भवन्ति । आत्मानं देहमेव तावन्मन्यन्ते ततश्च संसरन्ति । तस्माद्रागादिजयो मुत्तयुपाय इत्युक्तं भवति ॥५९ काले कृतं कर्मापि मुत्तयुपाय इत्याह । धेनवोऽभिमत-फलदोग्ध्यो गावोऽहोरात्ररूपाः । षष्टिश्च त्रिशताश्च संख्या-ताः एकं वत्सं संवत्सरं सुवते निर्वर्तयन्ति तं वस्सं गौण-कर्मभूतम् । नाना गोष्ठाः पृथवफला अपि विहिताः क्रियाः मुख्यकर्मभूताः एकदोहनाः एकमेव विविदिषाख्यं दुह्यते तद्दोहनं दोह्यं येषां ते। अकर्तरि च कारके दित कर्मणि ल्यूट् । हुहन्ति विविदिषवः । 'विषिदिषन्ति यज्ञेन' इत्यादिश्रुतेः । यथोक्तं यज्ञेनेत्यादिवाक्यं शतपथिवहितं कर्मवृन्दं गृही-त्वा स्वोतात्याम्नानासिद्धं पुरुषं विविदिषामात्रसाध्ये युन् क्तीति । एकदोहनाः यं वत्सं दुहन्ति तं तावाश्वनौ प्रासिद्धौ गोस्थानीयौ दुहतः । अश्विनावेव कालं प्रसुवाते इत्यर्थः । एतच युवां दिशो जनयथ इत्यत्र स्पष्टीकरिष्यते । किट्शं वत्सं घर्म तापकं संहतीरिमति यावत् । उवध्यं उत्तिष्ट-त्यस्मात्कार्यजातम् । उत्पादकमित्यर्थः ॥ ६० ॥ एत-त्कालचक्रमजरं सर्वान्देवमनुष्यान् क्षिणोतीत्याह् । चक्र-स्यान्तरमध्यमबाह्यवलयानि नाभिप्रधि नेमयः । तेषां संभे-दकाष्ट्रानि तिर्यिचि अराः। एवं सित एकां नाभि संवत्स-राख्यां सप्तशता अरा विशतिश्वाराः। ते चार्धशोऽहानि रात्रयश्च श्रिता नाभिं प्रधिषु च मध्यमवलयखण्डेषु ते च द्वादशमाससंज्ञाः । द्वादशप्रधयश्चक्रमिति श्रुतेः । तेषु अपि-ताः । नेमिचकं ानियतप्रचारम् इदं तु न तथा । प्रत्यहं दिन-मानभेदेन परिवर्तते । अजरं अक्षयम्। माया मायामयम्। हे अश्विनौ । युवाभ्यां प्रवर्तितिम्ह्यर्थात्समनिक रपृश्वति । एकं चकं वर्तते द्वादशारं
वण्णामिमकाक्षमृतस्य धारणम् ।
यास्मिन्दवा आधि विश्वे विषक्तास्तावाश्विनौ मुञ्जतं मा विषीदतम्द॥६२
आश्विनाविंदुममृतं वृत्तभूयौ
तिरोधत्तामश्विनौ दासपत्ती ।
हित्वा गिरिमश्विनौ गा मुदा चरन्सौ
तद्वाष्ट्रेमहा प्रस्थितौ बलस्य ७॥ ६३

युवां दिशो जनयथो दशाग्रे
समानं मूर्षिन रथयानं वियान्त ।
तासां यातमृषयोऽनुप्रयान्ति
देवा मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति ८ ॥ ६४
युवां वर्णोन्विकुरुयो विश्वरूपांस्तेऽधिक्षियन्ते मुवमानि विश्वा ।
ते भानवोऽण्यनुसृताश्चरन्ति
देवा मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति ९ ॥ ६५

चर्षणी ऐहिक्यामुष्मिक्यौ प्रजे । ततश्च द्विविघमपि भोगं नेच्छेरक्षयिष्णुत्वादिति भावः ॥ ६९ ॥ एवं भचकस्य षष्टिघटिकात्मकैकाहोरात्रं निर्वर्त्य प्रदक्षिणप्रक्रमैःषष्ट्यधिकश-तत्रयसंभितैः सावनाख्यं संवत्सरचकं जगदायुःक्षेपणमुक्तं द्वाभ्याम् । इदानीं प्रदक्षिणावर्ते भचके सूर्यचन्द्रयोखः दक्षिणप्रक्रमेण निर्वत्यं सौरचान्द्रसंवत्सरचके कर्मोपयोगिनी आह । तत्र एकास्मिन् शंकौ प्रोताः षट्शलाकाः पृथक् अन्ताश्चेद्वादशारं षण्णाभि एकं चकं भवति । तत्र संवत्स-रोक्षः । मेषाद्या राशयो द्वादशाराः । षड् ऋतवो नाभयः । तचकं ऋतस्य कर्मफलस्य घारणं ध्रियतेऽस्मिन्निति तथा। अत्र हेतुः । यस्मिन्विश्वेदेवाः कालाभिमानिनाः अधि-विषक्ताः । ज्यवहिताश्चेति छंदसि ज्यवहितिक्रिययाप्युप-सर्गाणां संबन्धस्मरणात्। तावश्विनौ मा मां मुखतं मोच-यन्तम् । अस्माच्चक्रादिति शेषः । किं भूतं मां विषीदतं प्राप्नुवन्तम् । जन्मादिदुःखेन विषादं कालोचितर्कमकरणोचिताः ततः देवतास्तृप्यान्त इष्टं फलं च यजमानाय प्रयच्छन्त्यन्यथा विपरीतं कुर्वन्तीति भावः ॥ ६२ ॥ एवं कर्मणां विविदिषोत्पादनद्वारा विद्याहेतुत्वमुक्त्वा सर्वे खार्ल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीतिति श्रुत्युक्तां ब्रह्मोपास्तिमाह चित्तकाम्याय । अश्विनौ बृत्तभूयौ निर्वृत्तमुत्पन्नं वियदादि तस्य भूयं भावः । 'भुवोभावे' इति क्यप् । आश्विनौ कृतस्त्रप्रघात्मकावित्यर्थः । नोर्रुयकारणप्रदर्शनेन द्रढयति । अश्विनौ इन्दुं सोमं तदुपलाक्ष-तानि कर्माणि । अमृतं तत्फलभूतमाहिकामुाष्मिकं भोग्यजातम्। दासपत्नी । सुपांसुलागीतिपूर्वसवर्णः।अपः नैरुक्तप्रासिद्धेः। अवप-लक्षितं वियदादि च तिरोधत्तां रज्जरिव स्वाध्यस्तभुजंगमम्त-हिंतं कुरुतः। अश्विनावेव सर्वात्मरूपेणोपास्याावीर्तभावः। एव-मुपासनालब्धिचत्तकाम्यस्य प्रत्यक्तत्वख्यापनाय ब्रह्मण एव ताबद्धन्धप्रसक्तिमाह । हित्वेति । अश्विनौ स्वरूपेण ब्रह्मैव सन्तौ बलस्य गिरिं साधनसंपत्तेरच्छायं अनाद्यविद्यया हित्वा इन्द्रियाणि मुदा विषयेन्द्रियसयोगजहर्षेण चरन्तौ

चारयन्तौ विषयभूमिषु । तद्वृमिष्ठहा तस्याः मुदो गृष्टिस्तद्वू-ष्टिस्तन्माहात्म्येन प्रस्थिती विषयजसुखिभाहात्म्यात्पराकृ प्रावण्यमेव प्राप्तौ । अत्र 'नायमात्मा बलहीनेन स्रभ्य' इत्यत्र बलशब्दस्य बोधसाधनसंपद्वाचित्वं दृष्टम् । गिरिशब्दस्यापि-गिरति ह वै द्विषन्तं पाप्मानमिति श्रौतनिर्वचनबलात्साधन संपतुच्छ्राय परतयाख्यानं ऋतम् । एवं चानादिविषयवासना-वशाद्धह्मेव बद्धामिति दर्शितम् ॥ ६३ ॥ अस्य जीवस्य ब्रह्मा-त्मतावबोधार्थे तत्पदार्थस्वरूपं तावदाह । हे अश्विनौ युवा अग्रे सृष्टेःप्राक् दशादेशः प्राच्याद्याःजनयथः। अत्राकारे एव सूर्योपाधिकी दिक्कल्पनातस्तत्स्रष्टृत्वमप्याहः मृधि अर्थादिशाम्। अन्तरिक्षे इत्यर्थः। रथयानं रथेन यानं गमनमस्य तं सूर्यं समानं सर्वेषामेकं तथा वियान्त ब्योमानि । कल्पभेदात्सृष्टिभेदाद्वा बहुत्वम् । जनयथ इत्यनुवर्तते । तासां दिशां यातम्। अर्था-त्तर्संबान्धनः सूर्यस्य यातं गमनमनुसूर्यकृतदिक्कालावनुरुक्ष्य ऋषयः प्रयान्ति कर्माभेः प्रचरन्ति । तथा देवा मनुष्याश्च यंथाधिकारं क्षिति ऐश्वर्यं आचरन्ति आसमंताद्भुञ्जते ॥६४॥ एवं भूतसृष्टिमुक्त्वा भौतिकीं सृष्टिमाह । भी अश्विनौ युवां वर्णान् तेजोबन्नानि लोहितशुक्रकृष्णवर्णवन्ति वि-कुरुथः । परस्परमिश्रणेन विविधाकारान् कुरुथः सेयं देवतै-क्षतहन्ताहोममास्तिह्यो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविस्य नामरूपे ब्याकरवाणि तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकां करवाणि इति श्रुतेः । विश्वरूपान् त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यमितिश्रुतेः । ु सर्वेषां रूपाणां त्रिष्वेवान्तर्भावाद्दर्णानां वैश्वरूप्यं ते वर्णा आधि-यन्ते जनयान्त भुवनानि चतुर्दशभौतिकानि। विश्वा सर्वाणि। ते प्रसिद्धा जीवाः अर्थात् भानवोंशा इवांशा अपि विश्वानि भूतानि अनुस्रताः । देहेन्द्रियबुद्धिरूपविकारानुसारिणा भूत्वा चरन्ति विषयान् भुज्जते । त एते देवा मनुष्याः अन्येऽपि पश्चादयः क्षितिं भूमिमाश्रित्य चरन्ति वर्तन्ते । अत्राद्य श्लोकेन ' तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत ' इत्यादिश्रुतेरथीं दर्शितः । द्वितीये ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पितत्ये-त्प्रदर्शनेन तत्पदार्थतत्वं सर्वभूतस्रष्टृत्वं चेत्येवं लक्षणं प्रदर्शितम् ॥ ६५ ॥

तौ नासत्याविश्वनौ वां महेऽहं
सूजां च यां विभृथः पुष्करस्य।
तौ नासत्यावमृतावृतावृधावृते देवास्तत्प्रपदे न सूते १०॥ ६६
मुखेन गर्भ लभेतां युवानौ
गतासुरेतत्प्रपदेन सूते।
सद्यो जातो मातरमात्त गर्भस्ताविश्वनौ मुञ्जयो जीवसे गाः११॥६७
स्तोतुं न शक्तोमि गुणैर्भवन्तौ
चञ्जविहीनः पाथ संप्रमोहः।
दुर्गेहमस्मिन्पतितोऽस्मि कूपे
युवां शरण्यौ शरणं प्रपद्ये १२॥ ६८
इत्येवं तेनाभिष्ठताविश्वनावाजग्मतुराहतुश्चैनं
प्रीतौ स्व एष तेऽपूर्पोऽशानैनामिति ॥६९॥

स एवमुक्तः प्रत्युवाच नानृतमूचतुर्भगवन्तौ नत्वहमेतमपूपमुपयोक्तुमुत्सहे गुरवेऽनिवेद्येति ॥७०

उक्तविधं तत्पदार्थमनुद्य. स एव संघातप्रवर्तको जीवो नान्यस्ततोऽस्तीलाह । तौ प्रसिद्धी नासलावश्विनौ वां युवां महे पूजयेऽहम् । वां युवां पुष्करस्य ब्यामेपुष्क-आकाशोऽव्याकृतमव्यक्तमिखनर्थान्तरम् । तस्य स्रजं सञ्यते इति सङ्कार्यजातं विभूथः । प्राविस्य **धारयथस्तद**पि महे इत्यनुषज्यते अमृतौ नित्यमुक्तौ ऋतावृधौ क्रमफलस्योप-ऋतस्य बृंहको । न हि बृत्तिबृधीत्यादिना दीर्घः । ऋते विना देवा वागाद्यभिमानिनोऽग्न्यादयः।तत्प्रपदे तेषां वागादिविष-याणां वचनादीनां प्रपदे प्राप्तये न सूते न सुवते न समर्था भवन्ति । सूते इति च्छान्दसो ब्यत्ययः । कोह्येवान्यात्वः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यादिति श्रुतैः। न चेतनं प्रवर्तकमृते शकटवदचेतनः । संघातः प्रवर्तत इति भावः । तदेवं नान्यातोस्ति द्रष्टेति चेतनान्तरऽानिषेधात् तत्त्वमसीति जीवेशयोरभेदश्रवणात्प्रपञ्चस्य च वाचारंभणं विकारी नामधेयमित्यनृतत्वश्रवणाच्चाद्वेतं व्रह्मशास्त्रसिद्धमत्रापि अश्विनोर्जगदुपादानत्वोत्तया तौ नासत्याविति पदद्वयेन तत्त्वं पदार्थयोः पूर्वापरार्धयोस्तुल्यशन्दोपादाने न जीवेशाभेदप्रति-पादनेन च प्रसाधितम् ॥ ६६ ॥ एवं ब्रह्मविद्यां समाप्य केषांचिनमते संघात एव चेतयते नान्यस्ततश्चेतनोस्तीति त-दूषणपूर्वकं खस्य चक्षुः प्रार्थयते । युवानी मातापितरा । अन्नात्पुरुष इति श्रुतेः । मुखेनान्नरूपं गर्भे प्रथमं लभेतां ततः एतत् एतं गर्भे छान्दसं क्कीवत्वं पुंसि रेतीरूपेण । योषिति शो-णितरूपेण परिणतम् । गतासुरचेतनो देहः प्रपदेन प्रकर्षेण

ततस्तमिष्वनावृचतुः आवाभ्यां पुरस्ताद्भवत उपाध्यायेनैवमेवाभिष्टृताभ्यामपूर्णे दत्त उपयुक्तः स तेनानिवेद्य गुरवे त्वमपि तथेव कुरुष्व यथा कृतमुपाध्यायेनेति॥ ७१॥

स एवमुक्तः प्रत्युवाच एतत्प्रत्यनुनये भवन्ताय-श्विनौ नोत्सहेऽहमनिवेद्य गुरवेऽपूपमुपयो-कुमिति ॥७२॥

तमिश्वनावाहतुः शितौ स्वस्तवानया गुरुभत्तया उपाध्यायस्य ते कार्ष्णायसा दन्ता भवतोऽपि हिरण्मया भविष्यान्ति चक्षुप्मांश्च भविष्यसीति श्रेयश्चावाष्र्यसीति ॥७३॥

स एवमुक्तोऽश्विभ्यां लब्धचश्चुरुपाध्यायस-काशमागम्याभ्यवादयत्॥७४॥

आचचक्षे च स चाभ्य प्रीतिमान्बभूव ॥७५॥

पद्यते मुखमनेनेति प्रपदमुपस्थेन्द्रियम्।सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनामिति श्रुतेः । तेन पूर्व रेतःसिक् सृते पश्चारस्रा । अतः संघातस्य मलापिण्डवदचेतनत्वं सिद्धम् । सद्यो जात उत्पन्नमात्रो गर्भो बालः मातरं आत्त स्तनपाने प्रवर्तत इत्यर्थः। तदेतज्जन्मान्तरायानुभवाहितसंस्कारमन्तरेण संभवर्ता-त्यस्ति पूर्वसिद्धःसंघातादन्यश्चेतनस्तत्प्रवर्तक इति सिद्धम्।ताव-श्विनौ स्तः अश्ब्युपलाक्षेतं ब्रह्म। ताविति विधेयापेक्षया द्वित्वम्। शैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्येतिवत्। एतेन तत्वमसीति वाक्यार्थ उक्तः । जीवसे जीवनाय । गाः चक्ष्ष्षि मुंचथः चक्षुःप्रतिन्बधापनयनिकयास्ताामित्यर्थः ॥ ६७ ॥ अपूपः वहुच्छिदं स्नेहपकं भक्ष्यम् । यावन्त्यपूपाच्छिद्राणीति व्रतविशेष-प्रसिद्धेः । मधुविद्यायां मध्वपूपशब्देन मधुपेश्या बहुबि-लाया प्रहणात्तत्सद्देशैनवापूपद्रव्यण भवितव्यमिति च अशान भक्षय॥६९॥दन्ता इव दन्ताः मुखदुःसभोजकत्वात् कर्माणि। कृष्णं अयः मलिनत्वात् बन्धकत्वाच अविद्या तन्मयाः। उपाध्यायः केवलकर्माजिते एव सुखदुःखे मुंक्ते इत्यर्थः।तव तु हरतीति हिरण्यं संकल्पस्तन्मयास्तत्प्रधानाः दन्ताः अतस्त्वं स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्टन्तीति श्रुते: । संकल्पमात्रासिद्धविषयोपनीते सुखं भोक्ष्यसि ब्रह्मवित्त्वादित्यर्थः । एतेनानात्मज्ञस्यापि गुरोरारा-धनादात्मज्ञानं भक्तस्य भवति । एकलब्यस्येव मृन्मयद्रोणा-राघनादिति दर्शितम्। श्रेयो ज्ञानम्।। ७३॥

अयथा श्रुते कार्ष्णायसा दन्ता इत्युपाध्यायस्य निर्द-यत्वं स्चितम् तव हिरण्मया इति त्वं शिष्येषु दयावान्म-विष्यसीति। तेनानुपताप्यैवानुम्राद्यमनुगृह्णीया।दित्युक्तं भवति । आह चैनं यथाऽश्विनावाहतुस्तथा त्वं श्रेयोऽ-वाप्स्यासि ॥ ७६ ॥

सर्वे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्म-शास्त्राणीति । एषा तस्यापि परीक्षोपमन्योः ॥

अथापरः शिष्यस्तस्यैवापोदस्य धौम्यस्य वेदो नाम तमुपाध्यायः समादिदेश वत्स वेद इहास्यतां तावन्ममगृहे कंचित्कालं शुश्रुषुणा च भवितव्यं श्रेयस्ते भविष्यतीति ॥ ७८ ॥

स तथेत्युक्त्वा गुरुकुले दीर्घकालं गुरुकुश्रूषण परोऽवसत् गौरिव नित्यं गुरुणा धूर्षु नियाज्यमा नःशीतोष्णश्चतृष्णादुःखसहःसर्वत्राप्रतिकूलस्तस्य महताकालेन गुरुः परितोषं जगाम ॥ ७९ ॥

तत्परितोषाश्च श्रेयः सर्वज्ञतां चावाप। एषा तस्यापि परीक्षा वेदस्य ॥ ८० ॥

स उपाध्यायेनानुकातः समावृतस्तस्माहुक्कुल-वासादृहाश्रमं प्रत्यपद्यत । तस्यापि स्वगृहे वस-तस्त्रयः शिष्या बभृवुः स शिष्यान्निकिचिदुवाच कर्म वा क्रियतां गुरुशुश्र्षा चेति । दुःखाभिक्षो हि गुरुकुलवासस्य शिष्यान्परिक्रेशेन योज-यितुं नेयेष ॥ ८१ ॥

अथ कार्समिश्चित्काले वेदं ब्राह्मणं जनमेजयः पौष्यश्च क्षत्रियावुपेत्य वरियत्वोपाध्यायं चक्रतुः॥ ८२॥

स कदाचिद्याज्यकार्येणाभिप्रस्थित उत्तङ्कना-मानं शिष्यं नियोजयामास ॥ ८३ ॥

भो यार्किचिदसमदुहे परिहीयते तदिच्छाम्यह-

यथिश्वनावित्युक्तया स्वस्य ताहक् श्रेयः प्रदाने सामर्थ्या-भावः स्चित उपाध्यायेन ।।७६॥ एषा तस्येति स्तवावयम् ।।७७॥ शुश्रुषुणा सेवापरेण॥७८॥गीर्वळीवर्दः ।।७९॥ अत्र उद्दालकपरीक्षायास्तात्पर्यमत्यल्पमि गुरुकार्ये देहत्यागे-नापि कर्तव्यम् । उपमन्युपरीक्षाया अत्यावस्यक-मप्याहारादिकं गुरुणा प्रतिषिद्धं चेत्त्यक्तव्यमेवेति । वेद-परीक्षाया अनहेंपि कर्माण गुरुणा नियुक्तः शीतोष्णादिना वाध्यमानोऽपि न विषीदेदनुमह इत्येव मत्वा तिष्टेदिति । एवमग्रेप्याख्यायिकातात्पर्याण्यूह्यानि ॥ ८० ॥ 'अथ सेवा-मनिच्छन्तं गुरुमर्थेन तोषयेत् । गुर्वर्थे यतमानं तमनुगृह्यान्त-देवताः' इत्येतद्दर्शयितुमृत्तङ्काख्यायिकामाह । स उपाध्यायेने-त्यादिना । स वेदः समान्नतो मेखलाजिनादि ब्रह्मचर्या-थमालेङ्गं त्यक्त्वा स्नातकत्वं प्राप्तः । नेयेष न कामितवान् ॥ ८९ ॥ नियोजयामास अमिश्रश्रूषादौ इति शेषः ॥८३॥ मपरिहीयमानं भवता क्रियमाणमिति स एव प्रतिसंदिश्योत्तङ्कं वेदः प्रवासं जगाम ॥ ८४॥

अथोत्तङ्कः शुध्रुषुर्गुर्रानियोगमनुतिष्ठमानो गुरु-कुले वसति स्म । स तत्र वसमान उपाच्याय-स्त्रीभिः सहिताभिराह्योक्तः ॥ ८५ ॥

उपाध्यायिनी ते ऋतुमती उपाध्यायश्च प्रोषितोऽ स्या यथाऽयमृतर्वन्ध्यो न भवति तथा ऋयेतामषा विषीदतीति ॥ ८६ ॥

पवमुक्तस्ताः स्त्रियःप्रत्युवाच । न मया स्त्रीणां वचनादिदमकार्ये करणीयम् । न ह्यह्मुपाध्यायेन संदिष्टोऽकार्यमपि त्वया कार्यमिति ॥ ८७॥

तस्य पुनरूपाध्यायः कालान्तरेण गृहमाजगाम तस्मात्रवासात् । स तु तद्वृत्तं तस्याशेषमुपलभ्य प्रीतिमानभूत ॥ ८८॥

उवाच चैनं बत्सोत्तङ्क किं ते प्रियं करवाणीति। धर्मतो हि श्रुश्र्वितोऽस्मि भवता तेन प्रीतिः परस्परेण नौ संवृद्धा तद्नुजाने भवन्तं सर्वानेव कामानवाप्स्यसि गम्यतामिति ॥ ८९ ॥ स एवमुक्तः प्रत्युवाच किं ते प्रियं करवाणीति

स एवमुकः प्रत्युवाच कि त प्रिय करवाणीति एवमाहुः ॥ ९० ॥ यश्चाधर्मेण वै ब्रूयाद्यश्चाधर्मेण पृच्छति ।

तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं चाधिगच्छति ॥९१ ॥ सोहमनुक्षातो भवता इच्छामीष्टं गुर्वर्थमुपहर्तु-मिति । तेनेवमुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच वर्त्सो-त्तक्ष उप्यतां तावदिति ॥९२ ॥

स कदाचिदुपाध्यायमाहोत्तङ्क आज्ञापयतु भवान्कि ते श्रियमुपाहरामि गुर्वर्थमिति ॥ ९३॥

वसमानो वसन् उपाध्यायस्त्रीभिः श्रमस्थाभिः ॥ ८५ ॥ वंध्य उपागमशून्यः । पाठान्तरे एतत्कर्म । विषीदति परिहीयते ॥८६॥ आहुर्नृद्धाः ॥९०॥ बश्चेति याजने हि ददतं वे ते तमयाजयंस्तरमाहृदयाज्यः प्रति गृह्णन्तो वै ते तमयाजयंस्तस्मात्प्रातिगृह्णता याज्यमुभये राध्नुव-न्तीति श्रूयते । तद्भद्ध्यापनेऽपि याजने प्रतिग्रहवर्जाविकारू-पे दददेवाध्याप्यःप्रतिगृह्णतैवाध्याप्यमिति धर्मः। तत्र यो द-क्षिणाया अग्रहणेन अधर्मेण यो ब्रूयात् अध्यापयेत् । यश्च अध-मेंण तस्या असमपेणेन पृच्छति अधीते । अन्यतरः अदाता अप्रतिप्रहाता वा प्रेति म्रियते । विद्वेषं चान्यतरोऽदानाद-प्रतिग्रहाद्वाधिगच्छति । मह्तदाक्षिणाया अग्रहे तव अधर्मः स्यात् मम च त्विथे द्वेषः स्यादहमनेन कृतार्थो न कृत इति भावः ॥९९॥ उष्यतामिति । कालान्तरे एतस्य गुरुदक्षिणा-दाननिर्बन्धमपनेष्यामीति भावः॥९२॥

तमुपाध्यायः प्रत्युवाच वत्सोत्तङ्क बहुशो मां चोदयसि गुर्वर्थमुपाहरामीति तद्गच्छेनां प्रविश्यो-पाध्यायिनीं पृच्छ किमुपाहरामीति ॥ ९४ ॥

पषा यद्भवीति तदुपाहरस्वेति।स प्वमुक्त उपा-ध्यायेनोपाध्यायिनीमधुच्छद्भगवत्युपाध्यायेनास्म्य-नुज्ञातो गृहं गंतुमिच्छामीष्टं ते गुर्वर्थमुपत्हत्यानृणो गन्तुमिति ॥ ९५ ॥

तदाशापयतु भवती किसुपहरामि गुर्वर्थिमिति। सैवसुक्तोपाध्यायिनी तसुत्तङ्कं प्रत्युवाच। गच्छ पौष्यं प्रति राजानं कुण्डले भिक्षितुं तस्य क्षत्रि-यया पिनद्धे॥ ९६॥

आनयस्व चतुर्थेऽहिन पुण्यकं भविता ताभ्या-माबद्धाभ्यां शोभमाना ब्राह्मणान्परिवेधुमि-च्छामि। तत्संपादयस्व एवं हि कुर्वतःश्रेयो भविता ऽन्यया कुतःश्रेय इति ॥ ९७ ॥

स पवमुक्तस्तया प्रातिष्ठतोत्तक्षःस पथि गच्छ-त्रपश्यदृषममितप्रमाणं तमधिकृढं च पुरुषमित-प्रमाणमेव स पुरुष उत्तक्षमभ्यभाषत ॥ ९८॥ भो उत्तक्षतत्पुरीषमस्य ऋषमस्य भक्षयस्वेति स पवमुक्तो नैच्छत्॥ ९९॥

तमाह पुरुषो भूयो भक्षयकोत्तङ्क मा विचा-रयोपाध्यायेनापि ते मक्षितं पूर्वमिति॥ १०० ॥

स एवमुक्तो बाढिमित्युक्त्वा तदा तद्दृषमस्य मूत्रं पुरीषं च मक्षियत्वोत्तक्षःसंम्रमादुत्थित एवाप उपस्पृक्य प्रतस्थे ॥ १ ॥

यत्र स क्षत्रियः पौष्यस्तमुपेत्यासीनमपश्यदु-त्तक्कः।सउत्तक्कस्तमुपेत्याशीर्मिरिभनंद्योवाच ॥२॥ अर्थी भवन्तमुपागतोऽस्मीति स एनमभिवा-द्योवाच। भगवन्पौष्यःखल्वहं किं करवाणीति॥ तमुवाच गुर्वर्थं कुण्डलयोर्थेनाभ्यागतोऽस्मी-ति। ये वै ते क्षत्रियया पिनद्धे कुण्डले ते भवा-न्दातुमईतीति॥४॥

पिनद्धे परिहिते ॥ ९६ ॥ पुण्यंक व्रतिविशेषः । परिवेषणं अज्ञादिदानम् ॥ ९७ ॥ ऋषमो वृषमः । स्वाध्यायाध्ययनजो धर्मः । तमाधिरूढः पुमास्तद-धिष्ठाता परमेश्वरः ॥ ९८ ॥ तेन प्रेरित उत्तङ्कः पुरीषं धर्मफलं अमृतं मरणभयनिवृत्तये भक्षयस्वाङ्गीकुरुष्व ॥ ९९ ॥ स तदनिछन्नपि बलादिन्द्रेण धर्मफलं ग्राहितः ॥ ९० ॥ स तु पुरीषमेवेदिमिति मत्वा भक्षयित्वा उत्थितः अनुपाविदयेव अप उपस्पृदय कार्यशेष्ट्रयात्प्रतस्थे । अत्र ऋषमादिरूपकेण धर्मबलादानिष्ठनिवृत्तिरिष्टप्राप्तिश्च

तं प्रत्युवाच पौष्यः प्रविश्यान्तःपुरं क्षत्रिया याच्यतामिति । सं तेनैवमुक्तः प्रविश्यान्तःपुरं क्षत्रियां नापश्यत् ॥ ५॥

स पौष्यं पुनस्वाच न युक्तं भवताऽहमनृतेनो-पचरितुं न हि तेऽःन्तःपुरे क्षत्रिया सन्निहिता नैनां पश्यामि॥ ६॥

स एवमुक्तः पौष्यःक्षणमात्रं विमृद्योत्तक्षं प्रत्यु-वाच । नियतं भवानुच्छिष्टः स्मर तावन्न हि सा क्षत्रिया उच्छिधेनाशुचिना शक्या द्रष्टुं पतिवता-त्वात्सैवा नाशुचेर्द्वर्शनमुपतिति ॥ ७॥

अथैवमुक्त उत्तङ्कः स्मृत्वोवाचास्ति खलु मयो-त्यितेनोपस्पृष्टं गच्छतां चेति । तं पौष्यः प्रत्युवाच एष ते व्यतिक्रमो नोत्थितेनोपस्पृष्टं भवतीति शीव्रं गच्छता चेति॥८॥

अथोत्तङ्कस्तं तथेत्युक्त्वा प्राम्चख उपविदय सुप्रहालितपाणिपादवदनो निःशब्दाभिरफेनाभि रनुष्णाभिर्ह्हहताभिरिद्धिक्षिः पीत्वा द्विः परिमृज्य खान्यद्भिरुपस्पृश्य चान्तःपुरं प्राविवेश ॥९॥

ततस्तां क्षत्रियामपश्यत् सा च दृष्ट्रैवोत्तर्ङ्कः प्रत्युत्थायाभिवाद्योवाच स्वागतं त भगवन्नाज्ञापय किं करवाणीति॥ ॥ ११०॥

स तामुवाचेते कुण्डले गुर्वर्थं मे भिक्षिते दातु-मर्हसीति। सा श्रीता तेन तस्य सन्दावेन पात्रमय-मनतिक्रमणीयश्चेति मत्वा ते कुण्डलेऽवमुच्यास्मै प्रायच्छदाह तक्षको नागराजः सुभृशं प्रार्थयत्य-प्रमत्तो नेतुमर्हसीति॥ ११॥

स एवमुक्तस्तां क्षत्रियां प्रत्युवाच भगवति स्रुनिर्वृता भव । न मां शक्तस्तक्षको नागराजो धर्षियतुमिति ॥ १२ ॥

स एवमुक्त्वा तां क्षित्रियामामन्त्र्य पौध्यस-काशमागच्छत्। आह चैनं भोः पौध्य प्रीतोऽ स्मीति तमुत्तङ्कं पौष्यः प्रत्युवाच॥११३॥

भवतीति दर्शितम् ॥ १ ॥ तावतवापराधेन क्षात्रियां नाप-इयत् । अशुचित्वदोषादेवेदानीं तं नाना देविषेदर्शनादिकं न जायत इति भावः ॥ ५ ॥ पतिव्रतात्वादिति । पाति-व्रत्यादेवतावदलपपराधेऽपि स्त्रियो दुर्लक्ष्या भवन्तीति तद्धर्म-महात्म्यं दर्शितम् ॥ ७ ॥ अथेति । तिष्ठता गच्छता चोप-स्पृष्टं आचमनं कृतम् । तदकृतमेवेत्यर्थः ॥ ८ ॥ खानि-इन्द्रियाणि ॥ १०९ ॥ सद्भावेन गुरुभक्त्या ॥ ११ ॥ हे भगवित त्वं निर्वृता निश्चिन्ता भव इत्युवाचेति संबन्धः ॥ १२ ॥ भगवंश्चिरेण पात्रमासाद्य ते भवांश्च गुणवान-तिथिस्तदिच्छे श्राद्धं कर्तुं क्रियतां क्षण इति ॥१४

तमुत्तङ्कः प्रत्युवाच कृतक्षण प्वास्मि शीव्रमि-च्छामि । यथोपपन्नमन्नमुपस्कृतं भवतेति स तथे-त्युक्त्वा यथोपपन्नेनान्नेनैनं भोजयामास ॥१५॥

अथोत्तङ्कः सकेशं शीतमन्नं दृष्ट्रा अशुच्येतदिति मत्वा तं पौष्यमुवाच । यस्मान्मे अशुच्यन्नं ददासि तस्मादन्धो भविष्यसीति ॥१६॥

तं पौष्यः प्रत्युवाच यस्मात्त्वमप्यदुष्टमन्नं दृषयसि तस्मात्त्वमनपत्यो भविष्यसीति तमुत्तङ्कः प्रत्युवाच ॥१७॥

न युक्तं भवताऽन्नमञ्जाचि दत्वा प्रतिशापं दातुं तस्मादन्नमेव प्रत्यक्षीकुरु। ततः पौष्यस्तदन्नमञ्जाचि दृष्ट्रा तस्याञ्जचिभावमपरोक्षयामास ॥१८॥

ंअथ तदम्नं मुक्तकेश्या स्त्रिया यत्कृतमनुष्णं सकेशं चाशुच्येतादिति मत्वा तमृषिमुत्तङ्कं प्रसादयामास ॥१९॥

भगवन्नेतद्शानादन्नं सकेशमुपाहृतं शीतं तत्सामये भवन्तं न भवेयमन्ध इति तमुत्तङ्कः प्रत्युवाच ॥१२०॥

न मृषा ब्रवीमि भूत्वा त्वमन्धो न चिराद्नन्धो भविष्यसीति । ममापि शापो भवता दत्तो न भवेदिति ॥२१॥

तं पौष्यः प्रत्युवाच न चाहं शक्तः शापं प्रत्यादातुं न हि मे मन्युरद्याप्युपशमं गच्छति किं चैतन्द्रवता न ज्ञायते तथा ॥२२॥

नवनीतं हृद्यं ब्राह्मणस्य वाचि क्षुरो निशि-तस्तीक्ष्णघारः । तदुभयमतद्विपरीतं क्षत्रियस्य वाङ्गवनीतं हृद्यं तीक्ष्णघारमिति ॥ २३॥

तदेवं गते न शक्तोऽहं तीश्णहृदयत्वात्तं शापमन्यथा कर्तुं गम्यतामिति तमुत्तङ्कः प्रत्युवाच । भवताऽहमन्नस्याशुचिभावमालस्य प्रत्यनुनीतः प्राक् च तेऽभिहितम् ॥२४॥

यस्माददुष्टमन्नं दृषयासि तस्मादनपत्यो मवि-ष्यसीति।दुष्टे चान्ने नैष मम शापो भविष्यतीति२५

साधयामस्तावदित्युक्त्वा प्रातिष्ठतोत्तंङ्कस्ते कुण्डले गृहीत्वा सोऽपद्यद्य पथि नम्नं क्षपणक-मागच्छन्तं मुहुर्मुहुर्दद्यमानं च ॥२६॥

अथोत्तङ्कस्ते कुण्डले संन्यस्य भूमावुदकार्थं प्रचक्रमे। एतस्मिन्नन्तरे स क्षपणकस्त्वरमाण उपसृत्य ते कुण्डले गृहीत्वा प्राद्रवत् ॥२७॥

तमुत्तङ्कोऽभिस्त्य कृतोदककार्यः शुचिः प्रयतो नमो देवेभ्यो गुरुभ्यश्च कृत्वा महता जवेन तमन्वयात् ॥२८॥

तस्य तक्षको दृढमासन्नः सतं जग्राह गृही-तमात्रः सतदूपं विहाय तक्षकस्वरूपं कृत्वा सहसा धरण्यां विवृतं महाबिलं प्रविवेश॥ २९॥

प्रविश्य च नागलोकं स्वभवनमगच्छत्। अथो-त्तङ्कस्तस्याः क्षत्रियाया वचः स्मृत्वा तं तक्षक-मन्वगच्छत्॥३०॥

स तद्विलं दण्डकाष्ट्रेन चलान न चाराकत्। तं क्लिश्यमानमिन्द्रोऽपश्यत्स वज्रं प्रेषयामास ॥३१॥ गच्छास्य ब्राह्मणस्य साहाय्यं कुरुष्वेति। अथ वज्रं दण्डकाष्ट्रमनुप्रविश्य तद्विलमदारयत्३२ तमुत्तङ्कोऽनुविवेश तेनैव बिलेन प्रविश्य च तं

तसुराङ्काञ्जाववशं तनव बिलन प्रविश्य च तं नागलोकमपर्यन्तमनेकविधप्रासादहर्म्यवलभीनि-र्यूहशतसंकुलमुचावचक्रीडाश्चर्यस्थानावकर्णिम-पश्यत् ॥ ३३ ॥

स तत्र नागांस्तानस्तुवदेभिः स्ठोकैः--य ऐरावतराजानः सर्पाः समितिशोभनाः। क्षरन्त इव जीमूताः सविद्युत्पवनेरिताः ॥३४॥

अत्र सर्वत्र शापभ्याजेन सत्पात्रे केशकीटाद्यवप न्नमन्नं दददन्धो भवतीति दर्शितम् । तस्मात्परीक्ष्य देय-मिति भावः । विनापराधं दत्तः शापो विनिष्फलो भवती-खप्युन्नेयम् । राज्ञा दत्तस्य शापस्य वैयर्थ्यदर्शनात् ॥ १२० ॥ न चिरात् शीघ्रम् ॥ २१ ॥ प्रत्यादातुं उपसं-हर्तुम् ॥ २२॥ नवनीतवत् शीघ्रद्रावि धुरवत्सद्यो विच्छेदिका सुखजीवितादेरित्यर्थ: ॥ २३ ॥ त्वयेति शेषः । ते त्वया ॥ २४ ॥ साधयामः शापाभावं निश्चिनुमः क्षपणकं

ण्डिमिश्वकम् ॥ २६ ॥ उदकार्थं शौचाचमनादि प्रचक्रमे । कर्तुमितिशेषः ॥ २० ॥ नमस्कृत्वेति संबन्धः ॥ २० ॥ स्टब्सासन्नः अत्यन्तसन्निहितः ॥ २९ ॥ अन्वगच्छत् आज्ञा-तवान् ॥३०॥ प्रासादाः देवनृदेवगृहाणि । हर्म्याणि धनि-कानां गृहाणि । वलभ्यो मध्योच्छिता उभयतो न मत्यक्षा गृहिवशेषाः । निर्यूहाः पृष्टशालाः ॥ ३३ ॥ ऐरावतो राजा येषां ते । समितौ रणे शोभनाः श्लाधिनः । जीमृता इव श्रव्थधाराः क्षरन्तः । सविद्युतः पवनस्येव ईरितं गमनं यासां ताःशोघाः सफालाश्व । श्रव्थधारा इत्यध्याहारः॥३४॥

सुरूपा बहुरूपाश्च तथा कल्मावकुण्डलाः । आदित्यवन्नाकपृष्ठे रेजुरैरावतोद्भवाः॥ 34 बहूनि नागवेश्मानि गङ्गायास्तीर उत्तरे। तत्रस्थानपि संस्तौमि महतः पन्नगानहम् ॥ ३६ इच्छेत्कोऽर्काशुसेनायां चर्तुमैरावतं विना । शतान्यशीतिरष्टी च सहस्राणि च विशतिः॥ ३७ सर्पाणां प्रयहा यान्ति धृतराष्ट्रो यदैजति । ये चैनसुपसर्पन्ति ये च दूरपथं गताः ॥ 32 सहमेरावतज्येष्ठमातृभ्योऽकरवं नमः। यस्य वासः क़रुक्षेत्रे खाण्डवे चामवत्पुरा ॥ ३९ तं नागराजमस्तौषं ऋण्डलार्थाय तक्षकम्। तक्षकश्चाभ्वसेनश्च नित्यं सहचरावुमौ ॥ १४० क्रुक्क्षेत्रं च्रवसतां नदीमिक्षमतीमत् । जघन्यजस्तक्षकश्च श्रुतसेनेति यः स्रुतः ॥ ध्र

अवसद्यो मह्युम्नि प्रार्थयन्नागमुख्यताम् ।
करवाणि सदाचाहं नमस्तस्मै महात्मने ॥ ४२
एवं स्तुत्वा सविश्रिषिरतङ्को भुजगोत्तमान् ॥
नैव ते कुण्डले लेमे ततिश्चिन्तामुपागमत् ॥ ४३
एवं स्तुवन्नियि नागान्यदा ते कुण्डले नालमत्तदाऽपण्यित्वयौ तन्त्रे अधिरोप्य सुवेमे पटं
वयन्त्यौ । तिस्मिस्तन्त्रे कृष्णाः सिताश्च तन्तवश्चन्नं
चापस्यत् द्वादशारं षड्गः कुमारेः परिवर्त्यमानं
पुरुषं चापस्यद्श्वं च दर्शनीयम् ॥ ४४
स तान्सर्वोस्तुष्टाव एभिर्मन्त्रवदेव स्त्रोकैः ॥ १४५
त्रीण्यर्पितान्यत्र शतानि मध्ये
पिष्टश्च नित्यं चरित ध्रुवेऽस्मिन् ॥
चन्ने चतुर्विशतिपर्वयोगे
षड्रै कुमाराः परिवर्तयन्ति ॥ १ ॥४६॥

कल्माषकुण्डलाः चित्रकुण्डलाः अर्का-11 34 11 शूनामतितीक्ष्णानाम् । अयं धृतराष्ट्र ऐरावतश्राता यदा एज-ति दीप्यते। 'एजुभ्रेजुभ्राजुदीती' इत्यस्य धातो रूपम् । तदा-ष्टाधिकान्यष्टाविंशतिसहस्राणि सर्पाणां प्रग्रहाः रिमभूता नागा यान्ति । सौरं तेजोऽपि यत्तेजसा निरुद्धं प्रग्रह-सर्पान दग्धुमीष्टे इत्यर्थः सार्थः ॥ ३८ ॥ महद्युन्नि तीर्थ-विशेष इति प्राञ्चः । महयुन्नि सूर्ये तत्समीपे नागमुख्यतां प्रार्थयन् कुरुक्षेत्रेऽवसदिति पूर्वेण संबन्धः कुरुक्षेत्रवासमात्रा-देव महत्स्थांन प्राप्यत इत्याशयः । \* शुमानित्यत्रमनिच आदिलोप आर्षः । अत्रायमाख्यायिकातात्पर्यार्थः । कुण्डलरत्नं वस्तुतत्त्वम् । तक्षकेणेव पाखाण्डिना अपत्हतं परमेश्वरप्रसादलब्धविवेकवज्रबलेन पाखण्डमत्रबिलम्ब-दार्थ विवेकमनुनागराजबिलतुल्यमान्तरमान्तरकोशं पूर्वकोशाद्रमणीयतरं प्रविश्य तत्रत्यां संत्यसंकल्पत्वा-दि संपदं तद्भिमानिनां सर्पतुल्यानामिन्द्र-ह्या यबुध्यादि स्थानीयानामनुनयेनापि तत्त्वरत्नं स्वयमेवपूर्वार्जितसाङ्गाध्ययनध-संकटस्थः र्मबलादालोचितवानिति । तत्र वेदेऽपि छांदोग्यादौ गुरु-शुश्रुषया तुष्टः परमात्मा स्वयमेवानुगृह्णातीति दृष्टम् । यथा सत्यकामस्य उपाध्यायगवीरभिरक्षतोऽमानुषेभ्य दिभ्यो विद्यालाभः । तथा उपकोसलस्य गुरोरमीन्सेवमान-स्यामिभ्य एव विद्यालाभः । एवमुत्तद्भस्यापि ब्रह्मचर्यदा-ढर्थात्प्रजापतेरिव स्वत एव ज्ञानमुद्धभाविति युज्यत एवेति ॥ ४२ ॥ तत्र संवत्सरात्मकपटरूपकेण प्रपञ्चखरूपमत्र-निरूप्यते । तत्र क्रियौ चितिर्माया च । तन्त्रं यत्र दी<sup>घ</sup>-तन्तवः प्रोता भवन्ति तत्स्थानीयमविद्याकामकर्मात्मकं वास-

नाजारुं तत्र ह्येतत्सर्वे प्रतिष्ठितम् । पटः संसारस्तं वयन्त्यौ . आविच्छिन्नतन्तुसन्तानेन निर्वर्तयन्त्यौ। प्रकाशाप्रकाशाभ्यामे-व रज्जूरगादि जायते न त्वन्यतरेण तादशत्वात्संसारस्य ।चिद-चिद्रूपयुवतीद्वयनिर्वर्त्यं युक्तम् । तस्मिंस्तन्त्रे शोभने वेमे तिर्यक्तन्तुविक्षेपणे तत्तुत्ये पुण्यपापे । तत्प्र-योज्ये सितकृष्णतन्तुस्थानीये सुखदुःखे । चकं तत्स्थूळश-रीरम् । षड्किर्वक्ष्यमाणैः कुमारैः परिवर्त्यमानं माणं पुरुषं च तद्धिष्ठातारमन्तर्यामिणं मायाविनम्। अश्वं चाध्रवस्वभावं बुद्धिवशवर्तित्वात्तिरोहितासं-गखभावं जीवं चाद्दर्शनीयमहं प्रत्ययगोचरं चापर्यत् ॥ ४४॥ स तान्सर्वोस्तुष्टाव एभिर्वक्यमाणैः श्लोकैः । मन्त्रवद्वेदगतऋग्भागवत् । तत्त्वार्थप्रकाशकैरिति शेषः । मन्त्रवादेति पाठे मन्त्रवादो मन्त्रस्वरूपम् ॥१४५॥ श्लोकानेवाह । त्रीणीति । अत्र सवत्सरः प्रजापतिरिति श्रुतेः संवत्सररूपकेण प्रजापतिं विश्वात्मानं कृतस्त्रसंसाराभि-मानिनं समष्टिजीवं स्तौति । तत्र संवत्सरस्य षष्ट्यधि-कशतत्रयमहोरात्रा दर्शपूर्णमासाख्यानि चतुर्विशातिपर्वाणि षड्ऋतवश्चेत्यवयवाः । एवं प्रजापतेरपि चतुर्विंशतेस्त-त्त्वानां योगे संघातरूपे चक्रे स्थूलसूक्ष्मशरीरात्मके । तत्त्वानि च मूलप्रकृतिः महान् अहंकारः पञ्चतन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चमहाभूतानीति । तत्र ध्रुवे यावनमो-क्षस्थायिनि चक्ने चक्कवदनिशं आक्यमाणे । मध्येऽन्तर्यो-नित्यं चरति विषयान् भुंक्ते । भोक्ताऽत्मा । अत्रास्मिन्नेव प्रत्मपूर्वे त्रीणि शतानि षष्टिश्च वासनातन्तुयूथानि सम-र्पितानि । तथा त्हद्यस्य हि ता नाड्या द्वासप्ततिः । सहस्रा-णीति श्रूयमाणसंख्याका नाड्यस्तत्तल्लोकगतिप्रदाः सान्ते । तासां चैकैकस्मिहोके शब्दादीनां पञ्चानामपि सत्त्वात्प्रत्येत्कं

तन्त्रं चेदं विश्वरूपे युवत्यौ
वयतस्तंतृन्सततं वर्तयन्यौ ॥
कृष्णान्सितांश्चैव विवर्तयन्यौ
भूतान्यज्ञस्रं भुवनानि चेव २॥ १४७
वजस्य भर्ता भुवनस्य गोप्ता
वृत्रस्य हन्ता नमुचेर्निहन्ता ॥
कृष्णे वसानो वसने महात्मा
सत्यानुते यो विविनक्ति छोके ३॥ ४८

यो वाजिनं गर्भमपां पुराणं वैश्वानरं वाहनमभ्युपैति ॥ नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय लोकत्रयेशाय पुरंदराय ४॥

ततः स पनं पुरुषः प्राह प्रीतोऽस्मि तेऽहम-नेन स्तोत्रेण किं ते त्रियं करवाणीति स तमुवाच॥१५०॥

पञ्चाविधत्वम् । तथा च विस्तरेण तावत्सहस्रसंख्याका अपि शतानि षष्टिश्वोच्यन्ते । एवं चास्मिन् संक्षेपात्रीणि भोक्तरि तावत्यो वासना अर्पिता इत्यर्थः । षट्कुमाराः जीवगता अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाख्याः। 'तमो मोहो सहामोहस्तामिस्रो ह्यन्थसंज्ञितः । अविद्या पञ्चवर्षेषा प्रादुर्भता महात्मनः' इति स्मृत्युक्ततम आद्याख्या वा पश्चक्केशाः । अ-**र्गनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिदुःखात्मधीरविद्या**। अह-मेव महानस्मीति धीरस्मिता । शेषाः प्रसिद्धाः । षष्टी ऐश्वरी **भा**या च। एते षट्कुमारा इव विवेकवैराग्यबलवता सुजेया अपि ते परिवर्तयन्ति जन्ममरणप्रवन्धं घटीयन्त्रवदिनशं चाल-यन्तीत्यर्थः ॥ १ ॥ तन्त्रं चेदमिति । इदं तन्त्रं वासना-जालं विश्वरूपे विश्वरूपा तावन्मायैव तामनुचितिरपि विश्व-रूपा । 'इन्द्रो मायाभिःपुरुरूप ईयते' । 'रूपं रूपं प्रति रूपो चभूव ' इत्यादि श्रुतिभ्यः । युवत्यौ बाल्यवार्धक्यकृतापकर्ष-शूर्ये । वयतः संतन्तुतः । कथं सततं तन्तून् वासनामयान् चर्तयन्त्यौ चालयन्त्यौ । तन्तुवायाविव इमे एव बुद्धि-चिदाभासल्पाभ्यां घटादिकं कवलीकृत्य तद्विषयां वासनां द्रंढयंत इत्यर्थः । यद्ग युवत्यौ धाताविधातारौ तत्र धाता मायोपाधिरीश्वरः पर्जन्यवत्साधारणं कारणम् विविधवासनामयत्वेन विचित्ररूपः सन् कर्त्ता जीवः तत्त-द्वीजवदासाधारणं कारणम् । तावेतौ प्रयोज्यप्रयोजकरूपे-गेदं तन्त्रं संसाराख्यं वयतः इत्यादि यथायोग्यं ब्याख्येयम्। कृष्णान् दुःखरूपान्सितान्सुखमयान् । विवर्तयन्त्यौ वैपरी-त्येन सुखे दुःखबुद्धिं दुःखे सुखबुद्धिं च संपादयन्त्यौ। त्तथाऽजस्त्रं भूतानि जरायुजादीनि भुवनानि तदाश्रयरूपाणि चतुर्दश। तानि सर्वाणि विवर्तयन्त्यावित्यनुकृष्यते ।उर्घ्वाधरी-भावेन चालग्रन्त्यावित्यर्थः ॥ २॥ ॥१४७॥ एवं बन्धस्वरूपं प्रदर्शे तस्याज्ञानकार्यत्वेन ज्ञानमात्रापनोद्यत्वमाह । वज्र-स्येति । योऽयं चक्के चरति मौट्यदशायां स एव साधक-दशायां वज्रस्य विवेकस्य भर्ता भवति शास्त्रश्रवणेन गुर्वा-चनुप्रहात् । अत एव भुवनस्य गोप्ता विवेकवत्त्वादेव सर्वेभूताभयदायी वृत्रस्य स्वरूपावरकस्याज्ञानस्य निहन्ता। इन्द्रवृत्रवज्रशब्दानाः मात्ममायाविवेकवाचित्वमाश्वमे-

िषके स्पष्टीभविष्यति । अनयैव दिशा कृत्स्रो वेदार्थोऽपि निर्वोद्धन्यः । नमुचेः न मुञ्जतीति आवरणापगमे सत्यपि प्रतिबिम्बभ्रमवदित्यज्ञानगताविक्षेपशाक्तर्नमुचिः निहन्ता । भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिरिति सत्यपि विद्य-याऽविद्योच्छेदे तद्विक्षेपशक्तेर्देहान्त एवं नाशश्रवणात्। कृष्णे विद्याविद्ये । मायाकार्यत्वादुमे अपि कृष्णे । यथोक्त श्रीमद्भागवते। <sup>'</sup>विद्याविद्ये मम तन् विध्युद्धवशरीरिणाम् । मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ' इति । वसने वसनवदावरके । वसान ऊरीकृतवान् । उमे अपि स्वरू पाद्वहिर्भूते इत्सर्थः । अत एव महात्मा ब्यापकस्तेन त्रिवि धपरिच्छेदशुन्यत्वमुक्तम् । अस्य चिद्रूपत्वमाह । सत्या-नृते सत्यं अबाधितं प्रत्यगात्मतत्त्वम् । अनृतं अहंकारादि तदुभयं यो विविनक्ति पृथक्तरोति यस्तस्मै नम इत्युत्तरेण संबन्धः । स्थूलसूक्ष्मकारणाख्योपाधित्रयं निरस्य स्वमः हिमप्रतिष्ठो भवतीत्वर्थः । एतेन दश्यस्याहंकारादेः पृथक्करणेनाः दृङ्मात्रमात्मतत्त्वभिति दृशितम् ॥ ३ ॥ अस्यैवंभूतस्य विदात्मनः समष्टिब्यष्टिपिण्डान्तः प्रविष्टत्वं दर्शयति । य इति । यः आत्मा पूर्वोक्तो वैश्वानरं विराजं विश्वं वा.. वाहर्न खारोहणस्थानम्। अभ्युपैति अभितःउपैत्युपगच्छति । ' तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् 'इति श्रुतेः । उपाध्यात्मतां धत्ते इत्यर्थः । आकस्मिकत्वं अभ्युपगन्तब्याभ्युपगमयोर्वार-यति । पुराणमिति । कार्यरूपेण क्षयिष्णुमपि कारणरूपेण . सततं सन्तमित्यर्थः । अपां गर्भमिव गर्भे प्रतिविम्बभूतं न तु ब्रह्मैकदेशभूतम् । तस्यासङ्गत्वात् । अनंशत्वाच । वाजिनं . इन्द्रियं वे वीर्यं वाजिनमिति श्रुतेश्चिदात्मनो जडशाक्तिरूपम् । य एवं भूतोऽपि जीवत्वं मिथ्येव प्रतिबिम्बरूपेणापद्यते तस्मै चतुर्दशभुवननियन्त्रे । लोक-नमोऽस्तु । जगदीश्वराय त्रयं जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तानि तेषामीशाय। एवं तत्त्वं पदवा-वाच्यार्थक्पित्वमुक्तम् । तह्रक्ष्यार्थक्पित्वमाह । पुरंदरायेति । पुराणि ब्यष्टिसमध्यात्मकानि त्रीणि त्रीणि शरीराणि उ दारयति विद्ययाऽविद्योच्छेदेन समूलमुन्मूलयतीति तथा . सर्वोपाधिशून्यचिन्मात्रायेत्यर्थः । अपुराणि दारयतीति स्थिते 'वाचं यमपुरंदरौ च' इति खशमुमागमश्च निपात्येते ४॥४९

नागा में वशमीयुरिति स चैनं पुरुषः पुनरुवाच पतमश्वमपाने धमस्त्रेति ॥ १५१ ॥

ततोऽश्वस्यापानमधमत्ततोऽश्वाद्धम्यमानात्स-र्वस्रोतोभ्यःपावकार्चिषः सधूमा निष्पेतुः ॥ ५२ ॥ ताभिर्नागलोक उपधूपितेऽथ संम्रान्तस्तक्षकोऽ ग्रेस्तेजोभयाद्विषण्णः कुण्डले गृहीत्वा सहसा भवनान्निष्कमयोत्तङ्कमुवाच ॥ ५३ ॥

इमे कुण्डले गृह्वातु भवानिति स ते प्रतिजग्राहो-त्रङ्कः प्रतिगृह्य च कुण्डलेऽचिन्तयत् ॥५४॥

अद्य तत्पुण्यकमुपाध्यायिन्या दूरं चाहमभ्या-गतः स कथं संभावयेयमिति तत एनं चिन्तया-नमेव स पुरुष उवाच ॥५५॥

उत्तङ्क एनमेवाश्वमधिरोह त्वां क्षणेनैवोपा-घ्यायकुलं प्रापयिष्यतीति ॥ ५६॥

स तथेत्युक्त्वा तमश्वमधिरुद्य प्रत्याजगामो-पाध्यायकुळमुपाध्यायिनी च स्नाता केशाना-चापयन्त्युपविष्टात्तङ्को नागच्छतीति शापायास्य मनो दथे॥ ५७॥

अथतस्मिन्नत्तरे स उत्तङ्कः प्रविदय उपाध्याय-कुलमुपाध्यायिनीमभ्यवादयत् ते चास्यै कुण्डले प्रायच्छत्सा चैनं प्रत्युवाच ॥५८॥

उत्तङ्क देशे कालेऽभ्यागतः खागतं ते वत्स त्वमनागसि मया न शप्तः श्रेयस्तवोपस्थितं सिद्धिमामुहीति॥ ५९॥

अधोत्तङ्क उपाध्यायमभ्यवादयत्। तमुपाध्यायः प्रत्युवाच वत्सोत्तङ्क स्वागतं ते किं चिरं-कृतमिति ॥१६०॥

एतमश्वमपाने धमस्विति वैराजमैश्वर्य प्रदर्शयेत्यर्थः ५१॥ स्रोतोम्यः शरीररन्ध्रेम्यः॥ ५२॥
उपधूपिते धूमेन ब्याप्ते। तत एव सर्वश्वरत्वाविर्मावात्तक्षकः
शरणागतो वभूवेति तात्पर्यम्॥ १५३॥ तत एव सत्यसंकत्यत्वाख्यं वैराजं भावमारूढः क्षणेन गुरुकुलं प्राप्। आवापयन्ती दन्तपत्रिकया वेणीरूपेण संप्रथनं केशानां कारयन्ती
॥५०॥ यदि क्षणं नागतः स्यास्तिर्हि आनागिस अपराधाभावेऽिष मया शप्तः स्या इत्यर्थः। श्रेयस्तत्त्वज्ञानम् सिद्धिमाणेमाधैश्वर्यम्॥५९॥ इदानीं स्वयमपरोक्षिकृतमर्थे गुरुमुखेनिधिगन्तुमुतङ्कः पृच्छिति तत्र चेत्यादिना॥६२॥ सोपचारं
सानुनयम्॥६४॥ आचार्याद्वै विद्या विदिता साधिष्ठं प्राप इति
श्रुतेरमानुषैरुकाऽपि विद्यागुरुमुखेन दर्धकृता वाढं फलवतीतिभवतीति भावः॥६५॥ स्नियौ धाताविधाता चेति। दधाति

तमुत्तङ्क उपाध्यायं प्रत्युवाच भोस्तक्षकेण में नागराजेन विघः कृतोऽस्मिन्कर्मणि तेनाऽस्मि नागलोकं गतः॥ ६१॥

तत्र च मया दृष्टे स्त्रियौ तन्त्रेऽधिरोंप्य पटं वयन्त्यौ तिसमंश्च कृष्णाः सिताश्च तन्तवः किं तत्॥६२॥

तत्र च मया चकं दृष्टं द्वादशारं षड्वेनं कुमाराः पिरवर्तयन्ति तदिप किम् ॥ पुरुषश्चापि मया दृष्टः स चाऽपि कः । अश्वश्चातिप्रमाणो दृष्टः स चाऽपि कः ॥६३॥

पथि गच्छता च मया ऋषभो दृष्टस्तं च पुरुषों ऽधिरूढस्तेनाऽस्मि सोपचारमुक्त उत्तङ्कास्य ऋषभस्य पुरीषं भक्षय उपाध्यायेनापि ते भक्षितमिति॥ ६४॥

ततस्तस्य वचनान्मया तद्दषमस्य पुरीषमुप्युक्तं स चापि कः । तदेतद्भवतोपदिष्टमिच्छेयं श्रोतुं किं तदिति । स तेनैवमुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच॥६५॥

ये ते स्त्रियौ धाता विधाता च ये च ते कृष्णाः सितास्तन्तवस्ते रात्र्यहनी। यदिष तच्चक्रं द्वादशारं षद्वे कुमाराः परिवर्तयन्ति तेऽपि षड्ऋतवः संवत्सरश्चक्रम् ॥ ६६ ॥

यः पुरुषः स पर्जन्यो योऽश्वः सोऽग्निर्य ऋषभस्त्वया पथि गच्छता दृष्टः स पेरावती नागराट्॥६७॥

सत्तास्फूर्तीकार्येष्विति धाताचितिः विविधह्येण दधारिः धारयत्यात्मानमित्यनेकविकारवती माया विधाता । रात्रिन्वद्वयामोहकत्वादुःखं रात्रिः । अहर्वत् प्रसादकत्वात् सुखन्महः ऋतुवदनिशं भ्रममाणत्वादतुश्च्देनाविद्यादिपश्चकं मायाचेति पूर्वोक्तमेव षट्कम् । संवत्सरः प्रजापितः । सर्वोन्पाधित्वसाम्यादुदात्दतश्चतेश्च । न हि संवत्सराख्यः कालोः नाम किंचित्सूर्यादिपरिप्पन्दात्पत्वबहुत्वादिनानुमेयं वस्तुनि जीणत्वमूतनत्वादिव्यवहारहेतुत्या सिद्धमिदानीं तदानी-मित्यादिव्यवहारालम्बनं द्रव्यमस्ति । घटादि द्रव्यस्यैव पूर्वापरदेशसंबन्धेन नूतनत्वातित्वाद्यवस्थाभेदेन च तदुपपतः किमन्तर्गडुना कालेनिति । प्रजापितरेव संवत्सरशब्दार्थः ॥ ६६ ॥ यः पुरुषः स पर्जन्यः पर्जन्यवत्तापनाशकत्वादान्चार्यहपी ईश्वरः योऽश्वः सोऽग्निः भोक्ता जीव इत्यर्थः । इर

यश्चैनमधिरूढः पुरुषः स चेन्द्रो यद्पि ते भ-क्षितं तस्य ऋषभस्य पुरीषं तदमृतं तेन खल्वासि तस्मिन्नागभवने न व्यापन्नस्त्वम् ॥ ६८ ॥

स हि भगवानिन्द्रो मम सखा त्वदनुकोशादि-ममनुत्रहं इतवान् । तस्मात्कुण्डले गृहीत्वा पुन-रागतोऽसि ॥ ६९ ॥

तत्सौम्य गम्यतामनुजाने भवन्तं श्रेयोऽवाप्स्य-सीति।स उपाध्यायेनानुज्ञातो भगवानुत्तङ्कः कुद्ध-स्तक्षकं प्रतिचिकीर्षमाणो हास्तिनपुरं प्रतस्थे।१७० स हास्तिनपुरं प्राप्य न चिराद्विप्रसत्तमः । समागच्छत राजानमुत्तङ्को जनमेजयम् ॥ ७१ ॥ पुरा तक्षशिलासंस्यं निवृत्तमपराजितम् ॥ सम्याचिजायेनं दृष्ट्वा समन्तान्मचिभिर्वृतम् ॥७२॥ सस्मे जयाशिषः पूर्व यथान्यायं प्रयुज्य सः ॥ उत्तङ्क उवाच ।

अन्यस्मिन्करणीये तु कार्ये पार्थिवसत्तमः। चाल्यादिवान्यदेवे त्वं कुरुषे नृपसत्तमः॥ ७४ सौतिरुवाच ।

यवमुक्तस्तु विश्रेण स राजा जनेमजयः। अर्चियत्वा यथान्यायं प्रत्युवाच द्विजोत्तमम् ॥७५॥ जनमेजय उवाच ।

जनमजय उवाचा आसां प्रजानां परिपालनेन स्वं क्षत्रधर्म परिपालयामि। प्रबूहि मे क करणीयमद्य येनासि कार्येण समागतस्त्वम् ॥ ७६ सौतिरुवाच। स प्वमुक्तस्तु नृपोत्तमेन द्विजात्तमः पुण्यकृतां वरिष्ठः।

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाण पौष्यपर्वाण तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ समाप्तं पौष्यपर्व ।

अन्नं तद्वान् इरावान् ऋतुस्तत उत्पन्न ऐरावतो धर्मः । नागराडिव अप्रकंप्यः शेषमुक्तार्थम् ।। ६० ।। न ब्यापन्नः न
मृतः ॥ ६८ ॥ सहीति । मम जीवस्य सखा । परमेश्वरो हि
अन्तरात्मत्वात्सर्वेषां सखा । द्वासुपर्णास्युजासखायेति मन्त्रवणीत् । स हि सर्वान्स्वधमस्थाननुगृण्हाति । तत्प्रतिकूलस्य
तक्षकस्येव कुलक्षयं च करोतीत्याख्यायिकातात्पर्यम् । 'खलोन प्रार्थनासाध्यः स च दैवेन दण्डितः । अभ्येति मृदुतां
पश्चादुत्तक्षेत्रतक्षको यथा' ॥ ६९॥ प्रतिचिकीषमाणः हेतौ शानच् । तक्षकं बाधितुमित्यर्थः ॥ १०० ॥ हर्षकाले राजानमर्थयेतेति भावः ॥ ७१ ॥ शब्यत इति शब्दोर्थस्तेन
संपन्नया विशिष्टार्थवत्या ॥ ७३ ॥ योस्मान्द्विष्ट यं च वयं

उवाच राजानमदीनसत्वं स्वमेव कार्य नृपते कुरुष्व ॥ १७७ ॥ उत्तङ्क उवाच ।

तक्षकेण महीन्द्रेन्द्र येन ते हिंसितः पिता । तस्मै प्रतिकुरुष्व त्वं पन्नगाय दुरात्मने ॥ ७८ ॥ कार्यकालं हि मन्येऽहं विधिदृष्टस्य कर्मणः । तद्रच्छापचिति राजन्वितुस्तस्य महात्मनः ॥७९॥ तेन ह्यनपराधी स दृष्टो दुष्टान्तरात्मना । पञ्चत्वमगमद्राजा वज्राहत इव द्रमः ॥ १८०॥ बलदर्पसमुत्सिक्तस्तक्षकः पन्नगाधमः। अकार्यं कृतवान्पापो योऽदशत्पितरं तव ॥ ८१ ॥ राजर्षिवंशगोत्तारममरप्रतिमं मृपम् । थियासुं कस्यपं चैव न्यवर्तयत पापकृत् ॥ ८२ ॥ होतुमहीसे तं पापं ज्वलिते ह्व्यवाहने । सर्पसत्रे महाराज त्वरितं तद्विधीयताम् ॥८३॥ एवं पित्रश्चापचिति कृतवांस्त्वं भविष्यसि । मम भियं च सुमहत्कृतं राजन् भविष्यति ॥ ८४ ॥ कर्मणः पृथिवीपाल मम येन दुरात्मना । विव्नः कृतो महाराज गुर्वर्थं चरतोऽनघ ॥ ८५ ॥ सौतिरवाच।

पतन्त्रुत्वा तु नृपतिस्तक्षकाय चुकोप ह । उत्तक्षवाक्यहविषा दीप्तोऽग्निर्हविषा यथा ॥ ८६ अपृन्छत्स तदा राजा मन्त्रिणस्तान्सुदुःखितः । उत्तक्षस्यैव सान्निष्ये पितुः स्वर्गगिति प्रति ॥८७॥ तदैव हि स राजेन्द्रो दुःखशोकाष्ठुतोऽभवत् । यदैव वृत्तं पितरमुत्तक्षादश्रणोत्तदा ॥ १८८॥

द्विष्मस्तं हिन्म' इति मन्त्रलिङ्गानुमिते शत्रुईन्तव्य एवेत्यस्मिन्
विधौ साध्ये दृष्टं यत्कर्म सर्पसत्राख्यं तस्य कार्यस्यावस्थानुष्ठेयस्य कर्तव्यताया वा कालं मन्ये । अपाचितिं प्रतिक्रियाम्
॥ ७९ ॥ मुख्यमपराधमाह । यियासुमिति । विषहरणाय
जिगमिषुमर्थदानेन न्यर्वतयत् । पिपासुमिति पाठे रिराक्षिषुमित्यर्थः ॥ ८२ ॥ वाक्यहविषा वाक्यरूपेणोद्दीपकेन हिवेषा
घृतादिना ॥ ८६ ॥ वृत्तं मृतम् । 'वृत्तोऽतीते दृढे ख्याते
वर्तुलेऽपि मृते वृते 'इति विश्वः । तक्षकविषेणितिशेषः । 'धर्मीयमेऽनुकूलाः स्युर्देवास्तत्प्रतिबध्नतः । तक्षकस्यैव दुःखाप्तिरिति पौष्ये व्यवस्थितम्' इति रत्नगर्भः ॥८८॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# पौलोमपर्व।

लोमहर्षणपुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नैमियारण्ये शौनकस्य कुलपतेर्द्वादशवार्षिके सत्रे ऋषीनम्यागतानुपतस्थे पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः स कृताञ्जाले-स्तानुवाच । किं भवन्तः श्रोतुमिच्छन्ति किमहं व्रवाणीति 11 3 तमृषय ऊचुः परमं छौमहर्षणे वश्यामस्वां नः प्रतिवश्यासे वचः शुश्रूपतां कथायोगं नः कथायोगे 113 तत्र भगवान् कुलपतिस्तु शौनकोऽग्निशरणम-ध्यास्त 118 योऽसौ दिव्याःकथा वेद देवतासुरसंश्रिताः । मनुष्योरगगन्धर्वकथा वेद च सर्वशः स चाप्यस्मिन्मखे सौते विद्वान् कुलपातिर्द्विजः।

दक्षोघृतव्रतो धीमान् शास्त्रे चारण्यके गुरुः ॥६॥ सत्यवादी शमपरस्तपस्त्री नियतव्रतः । सर्वेषामेव नो मान्यः स तावत्प्रतिपाल्यताम् ॥ ७ तस्मिन्नच्यासित गुरावासनं परमार्चितम् । ततो वश्यसि यत्त्वां स प्रश्यति द्विजसत्तमः ॥ ८ सौतिरुवाच । पवमस्तु गुरौ तिसमन्नुपविष्टे महात्मिन ।

पवमस्तु गुरा तस्मिन्नुपावष्टं महात्माने।
तेन पृष्टः कथाः पुण्या वश्यामि विविधाश्रयाः॥९
सोऽथ विश्रर्थमः सर्वं कृत्वा कार्यं यथाविधि ।
देवान्वाग्मः पितृनिद्धस्तर्पयित्वा जगाम ह॥१०॥
यत्र ब्रह्मर्षयः सिद्धाः सुखासीना धृतव्रताः।
यत्रायतनमाश्रित्व स्तपुत्रपुरःसराः॥११॥
ऋतिवश्वथं सदस्येषु स वै गृहपतिस्तदा।
उपविष्टेषुपविष्टः शौनकोऽथाव्रवीदिदम्॥१२॥

इ० श्रीम० आदिपर्वाणि पौलोमपर्वाणि कथाप्रवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

शौनक उवाच।

पुराणमाखिलं तात पिता तेऽघीतवान्पुरा । काचित्त्वमपि तत्सर्वमधीषे लौमहर्षणे ॥१

एवं कृतोपोद्धातं भारतमारभते । लोमहर्षणेत्यादि पूर्ववद्याख्येयम् । अत्र सौतिख्वाचेति पाठे लोमहर्षणपुत्रा-दीनां सृष्टिप्रवाहानादितया प्रातिकल्पं समाननामरूपाधि-कारपुरुषविशेषवचनानां ' सूर्याचन्द्रमसौ ध्याता यथा पूर्वम-कल्पयत्'इत्यादि श्रुतिम्यः स्थानपतिसेनापत्यादिशब्दवद्धि-कारिवशेषवाचित्वादेतत्कल्पीय सौतिवचनं पूर्वकल्पीयली-महर्षणपुत्रादि परमिति । एवं सर्पसत्रादि कथाऽपि कृतत्रेता-दियुगस्थान् रुरुप्रमृतीन्प्रत्युच्यमाना पूर्वकल्पीयसर्पसत्रादि परोति घ्येयम् ॥ १ ॥ पौराणिकः पुराणं पण्यं जीविकास्येऽति ब्युत्पत्तिं निराकरोति । पुराणे कृतश्रम इति । अत्र 'ब्राह्मण्यां क्षात्रियात्स्तः' इति स्मृत्युक्तो विलोमजो जातिस्तः संजयाधि-रथादिरन्यः । यस्य जीविका सारथ्यं वा पुराणराज्ञां शौर्यौ-'दार्यादिवर्णनेन स्वामिप्रोत्साहनं च। अत एवाऽस्य पौराणिक इति संज्ञा । उग्रश्रवास्तु सौतिरेव न जातिसूतः । तथा त्वेत-त्राऽपि सूत्राब्दप्रयोगोपपत्तेः सौतिरित्यपत्यार्थस्य तिद्धतस्या-नर्थक्यं स्यात् । किं तर्हि । ''अग्निकुण्डसमुद्भूतसूतानिर्मलमान सः "इति रोमहर्षणं प्रति शौनकवचनस्य पुराणांतरे दर्शनादमि-जो रोमहर्षणः स्तस्तस्य च बाह्मणसंकल्पात् ब्रह्मासनाईत्वम् । घुष्ट्युम्रस्य क्षत्रियत्ववत् । ब्रह्मासनं च वैशंपायनशान्तव्रतमा-र्कण्डेयादि तुल्यस्तत्सजातीय एवाहिति न हीनः। न हि महान्तः

पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम् ॥ कथ्यन्ते ये पुराऽस्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव॥२॥ तत्र वंशमहं पूर्वे श्रोतुमिच्छामि मार्गवम् ॥ कथयस्व कथामेतां कल्याः स्म श्रवणे तव ॥ ३॥

शौनकादयो हीनात्परं रहस्यं जगृहुरिति वक्तुं युक्तम् । न हीनतः परम्याददीतेत्यत्रैव तान्नेषेधात् । नीचादप्युत्तमा-विद्या प्राह्मिति त्वापद्विषयमेतत् । अत एव तद्वधाद्वलरामेण ब्रह्महत्यावतं चीर्णमिति स्मर्यते । तत्र स्तराब्दस्तु कथाप्र-वकृत्वसामान्यात् । तस्माद्राह्मण एव पुराणप्रवक्तृत्वेन वरणीयः श्रोतुकामैर्न हीनः पौराणिकपदं न जातिसूतपरम्पित पुरा-णाध्येतृबाह्मणपरिमति ॥ २ ॥ परमिनति । हे लौमहर्षणे ! त्वां परमं वचो वक्ष्यामः । परमं ब्रह्म वक्ष्यामः । त्वत्प्रयोजन कत्वेन वाचायिष्यामः । शौनके समागते इतिशेषः । कथायोर्ग कथासमुदायं शुश्रूषतां नः त्वं प्रतिवक्ष्यसीति ज्ञात्वति शेषः। नः अस्मार्क कथायोगे कथाप्रसंगे इति ब्यवहितान्वयेन योज्यम् ।। ३ ।। आमेशरणमाप्रिगृहम् ॥ ४ ॥ वेदतात्पर्यं बोद्ध मितिरोषः ॥ ५ ॥ शास्त्रे विधिनिषधप्रधाने कर्मकाण्डे । आरण्यके उपनिषदि ज्ञानकाण्डे ।। ६ ।। प्रतिपाल्यतां प्रती-क्यताम् ॥ ७ ॥ ततः तत् प्रथमार्थतसिः ॥ ८ ॥ वाग्मिः ब्रह्मयज्ञीयाभिः ' यहचोधीते पय आहुतिभिरेव तद्देवतास्त-पर्यति' इत्यादिवचनात् आजगामेतिच्छेदः॥ १० ॥ इति आ-दिपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥

पुराणमिति पुराणं पुरावृत्तम् ॥१॥ कल्याः समर्थाः तव त्वत्तः श्रोतुमिति संबन्धः ॥ ३॥

सौतिखाच । यदधीतं पुरा सम्बक् द्विजश्रेष्ठैर्महात्माभेः वैशेपायनविप्रार्थेस्तैश्चापि कथितं यथा यदधीतं च पित्रा मे सम्यक् चैव ततो मया। तावच्छ्रणुष्व यो देवैः सेन्द्रैः सर्षिमरुद्रणैः ॥५॥ पाजितः प्रवरो वंशो भागवो भृगनन्दन । इमें वंशमहं पूर्व भागेवं ते महामुने ॥ ६ ॥ निगदामि यथा युक्तं पुराणाश्रयसंयुतम्। भृगुर्महर्षिर्भगवान् ब्रह्मणा वै स्वयंभुवा ॥ ७॥ वरुणस्य ऋतौ जातः पावकादिति नः श्रुतम्। भृगोः सुद्यितः पुत्रश्चयवनो नाम भार्गवः ॥ ८ च्यवनस्य च दायादः प्रमतिनीम धार्मिकः। प्रमतेरप्यभूत्पुत्रो घृताच्यां रुर्रित्युत ॥ ९ ॥ रुरोरिप सुतो जहा शुनको वेदपारगः। प्रमद्भरायां धर्मात्मा तंव पूर्वपितामहः तपसी च यशसी च श्रुतवान् ब्रह्मवित्तमः। धार्मिकः सत्यवादी च नियतो नियताशनः॥ ११ शौनक उवाच I

सूतपुत्र यथा तस्य भार्गवस्य महात्मनः । च्यवनत्वं परिख्यातं तन्ममाचक्ष्य पृच्छतः ॥ १२ सौतिरुवाच ।

भृगोः सुद्यिता भार्या पुलोमेत्यभिविश्वता।
तस्यां समभवद्गभाँ भृगुवीर्यसमुद्भवः ॥ १३
तिस्मन् गर्भेऽथ संभूते पुलोमायां भृगृह्रह ।
समये समशीलिन्यां धर्मपत्न्यां यशस्विनः ॥ १४
अभिषेकाय निष्कान्ते भृगौ धर्मभृतां वरे ।
आश्रमं तस्य रक्षोऽथ पुलोमाभ्याजगाम ह ॥ १५
तं प्रविद्याश्रमं दृष्ट्या भृगोर्भार्यामनिन्दिताम् ।
हुञ्छ्येन समाविष्टो विचेताः समपद्यत ॥ १६
अभ्यागतं तु तद्रक्षः पुलोमा चारुदर्शना ।
न्यमन्त्रयत वन्येन फलमूलादिना तदा ॥ १७

तां तु रक्षस्तदा ब्रह्मन हुच्छयेनामिपीडितम्। दश हृष्टमभूद्राजन् जिहीर्श्वस्तामनिन्दिताम॥१८ जीतमित्यव्रवीत्कार्ये जिहीर्धुमुदितः शुभाम्। सा हि पूर्व वृता तेन पुलोम्ना तु श्रुचिस्मिता १९ तां तु प्रादात्पिता पश्चाद्धगवे शास्त्रवत्तदा। तस्य तत्किाल्बेषं नित्यं हृदि वर्तति भार्गव ॥ २० इदमन्तरमित्येवं हर्तुं चन्ने मनरतदा। अथाग्निशरणे पश्यज्ज्वलन्तं जातवेदसम् तमपृच्छत्ततो रक्षः पावकं ज्वलितं तदो । शंसमेकस्य भार्येयमये पृच्छे ऋतेन वै ॥ २२ मुखं त्वमसि देवानां वद पावक पृच्छते। मया हीयं वृता पूर्वं भार्यार्थे वरवर्णिनी पश्चादिमां पिता प्रादाद्धगवेऽनृतकारकः। सेयं यदि वरारोहा भृगोर्भार्या रहोगता ॥ २४ तथा सत्यं समाख्याहि जिहीर्षाभ्याश्रमादिमाम्। समन्युस्तत्र हृदयं प्रदहन्निव तिष्ठति । मत्पूर्वभायी यदिमां भृगुराप सुमध्यमाम् ॥ २५ सौतिरुवाच ।

पवं रस्रस्तमामच्य ज्वलितं जातवेदसम्।
शङ्कमानं भृगोर्मायां पुनःपुनरपृच्छत ॥ २६
त्वमग्ने! सर्वभूतानामन्तश्चरासि नित्यदा ।
साक्षिवत्पुण्यपापेषु सत्यं बृहि कवे वचः ॥ २७
मत्पूर्वाऽपहता भार्या भृगुणाऽनृतकारिणा।
सेयं यदि तथा मे त्वं सत्यमाख्यातुमर्हसि ॥ २८
श्रुत्वा त्वत्तो भृगोर्भायां हरिष्याम्याश्रमादिमाम।
जातवेदः पश्यतस्ते वद सत्यां गिरं मम ॥२९॥
सौतिरुवाच ।

तस्यैतद्वचनं श्रुत्वा सप्ताचिंदुःखितोऽभवत् । भीतोऽनृताच शापाच भृगोरित्यब्रवीच्छनैः ॥३० अग्निरुवाच ।

त्वया वृता पुर्लोमेयं पूर्वं दानवनन्दन । किं त्वियं विधिना पूर्वं मन्त्रवन्न वृता त्वया ॥३१

कथितं महामिति शेषः ॥ ४ ॥ ततो मयेति । पतुः सकाशान्मयाऽधीतामित्यावर्तनीयम् ॥ ५ ॥ पुराणस्याश्रयः उपोद्धातस्तः संयुतम् ॥ ७ ॥ पूर्विपतामहः कुलप्रधानपुरुषः ॥ १० ॥ नियतः शमादिमान् । नियताशनः हितं मितं मेध्यं वाश्राति नत्वनशनमेवेति भावः । नियतेन्द्रिय इति पाठे यमनियमयुक्तः ॥११॥ हृच्छयेन कामेन ॥ १६ ॥ कथं परदारेषु काम इत्यत आह । साहीति । बाल्ये किल रुदतीं कन्यां रोदनानिवृत्त्यर्थे भोषियतुं पित्रा उक्तं रे रक्ष एनां गृहाणेति तावतेव गृहे सिन्निन रक्षसा वृता ममेयं भार्येति भावः ॥ १९ ॥ अत एव

तस्याः पिता अनृतकारकः । अनृतकारिणे इति पाठे तु मृगोरेवे विशेषणम् । परिहासेनापि ददामीत्युक्त्वा न दत्तं चेहोषो भवतीति भावः । वरारोहा श्रेष्ठानितम्बा ॥ २४ ॥ शङ्कमानं छळवचनेन पूर्वे मह्यं दत्ता पश्चाद्विधिपूर्वकं मृगवे दत्ताऽतो मम वा इयं भृगोर्वेति संदिहानम् ॥ २६ ॥ कवे सर्वज्ञ ॥ २७ ॥ यदि तयेति । मत्पूर्वा सा चेत् भृगुश्चान्त्रतारी चेत्तिहं सत्यं बृहि ॥ २८ ॥ भृगोरित्युक्तेऽनृतं-पूर्वे रक्षः परिग्रहत्वात्तस्याः रक्षस इत्युक्ते मृगुतः शापन्यम् ॥ ३० ॥

पित्रा तु भृगवे दत्ता पुलोमेयं यशस्विनी। ददाति न पिता तुभ्यं वरलोभान्महायशाः॥ ३२ अथेमां वेदद्येन कर्मणा विधिपूर्वकम्। भार्यामृषिर्भृगुः प्रांप मां पुरस्कृत्य दानव ॥ ३३ सेयमित्यवगच्छामि नानृतं वक्तुमुत्सहे । नानृतं हि सदा लोके पूज्यते दानवोत्तम ॥ ३४

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वणि पुलोमाग्निसंवादे पञ्चमोऽघ्यायः ॥५॥

#### सौतिख्वाच ।

अग्नेरथ वचः श्रत्वा तद्रश्नः प्रजहार ताम्। ब्रह्मन्वराहरूपेण मनोमारुतरहसा 11 8 ततः स गर्मो निवसत्कुक्षी भृगुकुलोद्वह । रोषान्मातुश्च्युतः कुक्षेश्च्यवनस्तेन सोऽभवत् ॥ २ तं दृष्टा मातुरुद्राच्च्युतमादित्यवर्चसम् ॥ तद्रश्ली भरमसाद्भृतं पपात परिमुच्यताम् ॥ ३ सा तमादाय सुश्रोणी ससार भृगुनन्दनम्। च्यवनं भार्गवं पुत्रं पुलोमा दुःखमूर्चिछता तां ददरी स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः। रुदतीं बाष्पपूर्णाक्षीं भृगोर्भार्यामनिन्दिताम् ॥ ५ सान्त्वयामास भगवान्वधूं ब्रह्मा पितामहः। मश्रुविन्दुद्भवा तस्याः प्रावर्तत महानदी आवर्तन्ती स्रुति तस्या भृगोः पत्न्यास्तपस्विनः। तस्या मार्ग स्तवतीं दृष्टा तु सरितं तदा नाम तस्यास्तदा नद्याश्चके लोकपितामहः वधूसरेति भगवांश्यवनस्याश्रमं प्रति 11 4

स एवं च्यवनो जक्षे भृगोः पुत्रः प्रतापवान् । तं दद्शे पिता तत्र च्यवनं तां च भाविनीम् । स पुलोमां ततो भार्यो पप्रच्छ कुपितो भृगुः ॥९ भृगुरुवाच ।

केनाऽसि रक्षसे तस्मै कथिता त्वं जिहीर्षते। न हित्वां वेद तद्रक्षो मद्भार्यां चारुहासिनीम्१० तत्त्वमाख्याहि तं हाद्य शप्तुमिच्छाम्यहं रुषा। विभेति को न शापान्मे कस्य चायं व्यतिक्रमः११

### पुलोमोवाच ।

अभिना भगवंस्तस्मै रक्षसंऽहं निवेदिता।
ततो मामनयद्रक्षः क्रोशन्तीं कुररीमिव॥ १२
साऽहं तव सुतस्यास्य तेजसा परिमोक्षिता।
भस्मीभृतं च तद्रक्षो मामुत्सुज्य पपात वै॥ १३
सौतिहवाच।

इति श्रुत्वा पुलोमाया भृगुः परममन्युमान् । राशापाक्षिमतिकुद्धः सर्वभक्षो भविष्यसि ॥ १४

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वणि अग्निशापे षष्ठोऽध्यायः॥६॥

## सौतिख्वाच।

शप्तस्तु भृगुणा विह्नः कुद्धो वाक्यमथाब्रवीत् । किमिदं साहसं ब्रह्मन्छतवानिस मां प्रति ॥ १ घर्मे प्रयतमानस्य सत्यं च वदतः समम् । पृष्टो यद्बुवं सत्यं व्यभिचारोऽत्र को मम ॥ २ पृष्टो हि साक्षी यः साक्ष्यं जानानोऽप्यन्यथा वदेत्। स पूर्वानात्मनः सप्त कुले हन्यात्तथा परान् ॥ ३ यश्च कार्यार्थतत्त्वज्ञो जानानोऽपि न भाषते ।
सोऽपि तेनैव पापेन लिप्यते नात्र संदायः ॥ ४
दाक्तोऽहमपि राप्तुं त्वां मान्यास्तु ब्राह्मणा मम ।
जानतोऽपि च ते ब्रह्मन्कथियये निबोध तत् ॥ ५
योगेन बहुधात्मानं कृत्वा तिष्ठामि मूर्तिषु ।
अश्विहोत्रेषु संत्रेषु कियासु च मखेषु च ॥ ६

सेयमिति या त्वया पूर्वे वृता सेयं त्वदीयैवेयामित्यर्थः ३४॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चमोऽध्यायः५

छल्यचनाद्वैध एव विधिः श्रेयान्। तयोः साम्यं पर्यन्निः शापं प्राप । आद्यस्य प्रावल्यं मन्वानो राक्षसो नाशं च प्रापेति षष्ठाध्यायतात्पर्यम् । अभ्रेरथेति ।।१॥ तेन चुच्यावेति योगेन ।।२॥ सृतिं मार्गम् ॥७॥ मद्भार्यो इयं ममैव भार्या न तु भृगोरित्येवं रूपेण त्वां रक्षो न वेदेल्पर्थः । तवेयं भार्येति केन कथिताऽसि ॥ १०।| इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

शप्तिस्तिति ॥ १ ॥ सत्यं च वदतः समं सत्यं च यथार्थम् । समं पक्षपातहीनम् । व्यभिचार अपराधः ॥ २ ॥ योगेन योगसिद्धिबलेन । मूर्तिषु गाईपत्यदक्षिणाग्न्यादिषु । सन्नेष्वनेककर्तृकेषु गवामयनादिषु । क्रियासु स्मार्तासु गर्भाधानादिषु । मखे ज्योतिष्टोमादौ ॥ ६ ॥ वेदोक्तेन विधानेन मिय यद्भयते हविः । देवताः पितरश्चेव तेन तृप्ता भवन्ति वै 11 9 आयो देवगणाः सर्वे आयः पितृगणास्तथा। दर्शश्च पौर्णमासश्च देवानां पितृमिः सह देवताः पितरस्तस्मात्पितरश्चापि देवताः । एकीभूताश्च दृश्यन्ते पृथक्त्वेन च पर्वसु 11 9 देवताः पितरश्चैव भुजते मयि यद्भतम् । देवतानां पितृणां च मुखमेतदहं स्पृतम्॥ १० अमावास्यां हि पितरः पौर्णमास्यां हि देवताः। मन्मुखेनैव हूयन्ते भुञ्जते च हुतं हविः 11 88 सर्वभक्षः कथं त्वेषां भविष्यामि मुखं त्वहम् ।

सौतिखाच।

चिन्तयित्वा ततो वाहिश्चक्रे संहारमात्मनः॥ १२ द्विजानामग्निहोत्रेषु यञ्चसत्रित्रयासु च। निरोकारवषट्काराः स्वधास्वाहाविवर्जिताः १३ विनाऽभिना प्रजाः सर्वोस्तत आसन्सुदुःखिताः। अथर्षयः समुद्धिया देवानात्वा ब्रुवन्वचः॥ अग्निनाशात्कियाभ्रंशान्द्रान्ता लोकास्त्रयोऽनघाः विद्ध्वमत्र यत्कार्थं न स्यात्कालात्ययो यथा॥१५ अथर्षयश्च देवाश्च ब्रह्माणमुपगम्य तु । अप्नेरावेदयन्त्रापं क्रियासंहारमेव च भृगुणा वै महाभाग द्यातोऽभ्रिः कारणान्तरे । कर्यं देवमुखो भूत्वा यज्ञभागात्रभुक्तथा ॥ १७ हुतभुक्सर्वलोकेषु सर्वभक्षत्वमेण्यति । श्रुत्वा तु तद्वचस्तेषामग्निमाहूय विश्वकृत् ॥ १८

सौतिख्वाच ।

स चापि च्यवनो ब्रह्मन्भार्गवो जनयत्सुतम् । सुकन्यायां महात्मानं प्रमतिं दीप्ततेजसम् प्रमतिस्तु रुरुं नाम घृताच्यां समजीजनत्।

आपः सोमाज्यपयःप्रमृतयोऽम्रो हूयमाना देवपितृरूपाः । भवन्ति ' इतिश्रुतेरमौ 'आपः पुरुषवचसो हता एव देवताशरीररूपेण इत्यर्थः परिणमन्त ॥ ८ ॥ देवादिभावस्यापि कर्मप्राप्यत्वाद्देवानां पितृणां च मिथो भेदो नास्त्येव तुल्यहेतुकत्वादिखाह । देवता इति॥९॥ अमावास्याममावास्यायाम् । हृयन्ते इज्यन्ते ॥ ११ ॥ संहारं तिरोभावम् ॥ १२ ॥ कियाश्रेशात् अग्निहोत्रादि-लोपात् । भ्रान्ताः कर्तब्याकर्तव्यविमूदाः ॥ १५ ॥ भूत-भावनं जरायुजादि भूतकर्तारम् ॥ १९ ॥ भक्ष्यान्ते भक्ष-

उवाच वचनं ऋश्णं भूतभावनमव्ययम् । लोकानामिह सर्वेषां त्वं कर्ता चान्त एव च ॥ १९ त्वं घारयासि लोकांस्त्रीत् क्रियाणां च प्रवर्तकः। स तथा कुरु लोकेश नोच्छियेरन्यथा कियाः २० कस्मादेवं विमृहस्त्वमीश्वरः सन्द्रताशन त्वं पवित्रं सदा लोके सर्वभूतगतिश्च ह न त्वं सर्वशरीरेण सर्वभक्षत्वमेष्यसि । अपाने ह्यर्चिषो यास्ते सर्वे मध्यन्ति ताःशिखिन२२ ऋद्यादा च तनुर्याते सा सर्वे भक्षयिष्यति । यथा सूर्योग्रुभिः स्पृष्टं सर्वे ग्रुचि विभाव्यते॥ २३ तथा त्वदिचेनिर्देग्धं सर्वे ग्रुचि भविष्यति त्वमश्चे परमं तेजः स्वप्रभावाद्विनिर्गतम् स्वतेजसैव तं शापं करु सत्यमृषेविभो। देवानां चात्मनो भागं गृहाण त्वं मुखे हुतम्॥ २५

सौतिरुवाच ।

एवमस्त्वित तं विहः प्रत्युवाच पितामहम्। जगाम शासनं कर्तुं देवस्य परमेष्ठिनः॥ 38 देवर्षयश्च मुदितास्ततो जग्मुर्यथागतम् । ऋषयश्च यथापूर्व कियाः सर्वाः प्रचकिरे ॥ २७ दिवि देवा मुमुदिरे भृतसंघाश्च लौिककाः। अग्निश्च परमां श्रीतिमवाप हतकलमधः एवं स भगवाञ्छापं लेभेब्रिर्भगतः परा । एवमेष पुरावृत्त इतिहासोऽग्निशापजः । पुलोच्नश्च विनाशोऽयं च्यवनस्य च संभवः॥ २९ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाण पौलोमपर्वाण अग्निशापमोचने सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

> रुकः प्रमद्वरायां तु श्रुनकं समजीजनत् ॥ २ शनकस्तु महासत्त्वः सर्वे भागवनन्दनः। जातस्तपसि तीवे च स्थितः स्थिरयशास्ततः ॥ ३ तस्य ब्रह्मन् रुरोः सर्वे चरितं भूरितेजसः। विस्तरेण प्रवश्यामि तच्छुगु त्वमरोषतः

यिष्यान्ति शिखिन् अमे ॥ २२ ॥ ऋब्यादा मनुष्याद्यमे-ध्यमांसभाक्षणी ॥ २३ ॥ स्वप्रभावाद्विनिर्गतं शापं सत्यं कुर्विति भावः । यथोक्तं शिक्षायाम् 'आत्मा बुध्या समे-त्यार्थानमनो युंको विवक्षया । मनः कायाप्रिमाहान्ति स प्रे-रयति मारुतम् । मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वर-म् ॥ ' इत्यायुक्तत्वादमेर्वागधिष्ठातृत्वाच ॥२४॥ ब्राह्मणैरन-पराधबाधितोऽपि न तेषु प्रतीकारं प्रयुञ्जीतेल्पध्यायतात्पर्यम् ॥ २८ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ स चापीति ।। १॥

ऋषिरासीन्महान्पूर्वं तपोविद्यासमन्वितः .स्थू**लकेश इति ख्यातः सर्वभूतहिते रतः** 11 4 प्तिसिन्नेव काले तु मेनकायां प्रजान्निवान् । गन्धर्वराजो विप्रर्षे विश्वावसुरिति स्मृतः ા દ अप्सरा मेनका तस्य तं गर्भ भृगुनन्दन । उत्ससर्ज यथा कालं स्थूलकेशाश्रमं प्रति 119 उत्सुज्य चैव तं गर्म नद्यास्तीरे जगाम सा अप्सरा मेनका ब्रह्मन्निर्दया निरपत्रपा कन्याममरगर्भामां ज्वलन्तीमिव च श्रिया। तां ददर्श समुत्सृष्टां नदीतीरे महानृषिः स्थूलकेशः स तेजस्वी विजने बन्धुवर्जिताम् । सं तां दृष्ट्रा तदा कन्यां स्थूलकेशो महाद्विजः १० जग्राह च मुनिश्रेष्टः कृपाविष्टः पुपोष च। ववृद्धे सा वरारोहा तस्याश्रमपदे शुभे जातकाद्याः क्रियाश्चास्या विधिपूर्वं यथाक्रमम्। स्थूलकेशो महाभागश्चकार सुमहानृषिः॥ प्रमदाभ्यो वरा सा तु सत्त्वरूपगुणान्विता। ततः प्रमद्दरेत्यस्या नाम चक्रे महानृषिः तामाश्रमपदे तस्य रुरुर्देष्ट्वा प्रमद्भराम बभूव किल धर्मात्मा मद्नीपहतस्तदा ॥ १४ पितरं सिखिमिः सोऽथ श्रावयामास भार्गवम्। प्रमातिश्चाभ्ययाचत्तां स्थूलकेशं यशास्त्रिनम् ॥ १५ ततः प्रादात्पिता कन्यां रुपवे तां प्रमद्वराम्।

विवाहं स्थापयित्वाऽग्रे नक्षत्रे भगदैवत ततः कतिपयाहस्य विवाहे समुपस्थिते। सखीिमः कीडती सार्घ सा कन्या वरवर्णिनी१७ नापश्यत्संप्रसुप्तं वै भुजंगं तिर्यगायतम् । पदा चैनं समाक्रामन्मुमूर्षुः कालचोदिता ॥१८ स तस्याः संप्रमत्तायाश्चोदितः कालधर्मणा। विषोपलिप्तान्दशनान्धृशमङ्गे न्यपातयत् सा दृष्टा तेन सर्पेण पपात सहसा भुवि । विवर्णा विगतश्रीका भ्रष्टाभरणचेतना निरानन्दकरी तेषां बन्धूनां मुक्तमूर्धजा । व्यसुरप्रेक्षणीया सा प्रेक्षणीयतमाऽभवत्।। २१ प्रसुते वाभवचापि भुवि सर्पविषादिता भूयो मनोहरतरा बभूव तनुमध्यमा द्दर्श तां पिता चैव ये चैवान्ये तपस्विनः। विचेष्टमानां पतितां भूतले पद्मवर्चसम् ततः सर्वे द्विजवराः समाजग्मुः कृपान्विताः। स्वस्त्यात्रेयो महाजानुः कुश्चिकः शङ्क्षमेखलः।।२४ उदालकः कठश्चैव श्वेतश्चैव महायशाः। भरद्वाजः कौणकुत्स्य आर्धिषेणोऽथ गौतमः ॥ २५ प्रमतिः सहपुत्रेण तथाऽन्ये वनवासिनः । तां ते कन्यां व्यसुं दृष्ट्वा भुजंगस्य विषादिताम॥२६ रुरुदुः कृपयाविष्टा रुरुस्त्वातीं बहिययी । ते च सर्वे द्विजश्रेष्ठास्तत्रैवोपाविशंस्तदा ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वाणि प्रमद्वरासर्पद्ंशे अष्टमोऽध्यायः 116

सौतिरुवाच।

तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु महात्मसु । रुरुश्चित्रोश गहनं वनं गत्वाऽतिदुःखितः शोकनामिहतः सोऽथ विलपन्करुणं बहु। अब्रवीद्वचनं शोचन्त्रियां स्मृत्वा प्रमद्वराम् ॥ २ शेते सा भुवि तन्वङ्गी मम शोकविवर्धिनी। बान्धवानों च सर्वेषां किं नु दुःखमतःपरम्॥ ३ यदि दत्तं तपस्तप्तं गुरवो वा मया यदि। सम्यगाराधितास्तेन संजीवतु मम प्रिया 11 8

यथा च जन्मश्रभृति यतात्माऽहं धृतव्रतः। प्रमद्भरा तथा होवा समुत्तिष्ठत भामिनी 11 4 एवं लालप्यतस्तस्य भायार्थे दुःखितस्य च 118 देवदृतस्तदाऽभ्येत्य वाक्यमाह रुहं वने

देतदृत उवाच । अभिधत्से ह यद्वाचा रुरो दुःखन तन्मृषा। यतो मर्त्यस्य धर्मात्मन्नायुरस्ति गतायुषः 119 गतायुरेषा कृपणा गन्धर्वाप्सरसोः सुता । तस्माञ्छोके मनस्तात मा कृथास्त्वं कर्यचन ॥८

प्रजित्तवानुत्पादितवान् ॥६॥ भगदैवते पूर्वयोः फल्गुन्योरिति लौकिकाः । फल्गुनीनक्षत्रमर्यमादेवता फल्गुनीनक्षत्रं भगो देवतेति श्रुतेरुत्तराफल्गुन्योर्वा विवाहं स्थापयित्वा निश्चित्य ॥ १६॥ विवाहे समुपस्थिते प्रागेव विवाहात् राज्दतः परिग्रहमात्रेण भार्यात्वेन काल्पताया अपि नाशे रुरोर्दुरन्तदुः-खावाप्तिरिति परिग्रहस्य दुःखदत्वं न्यक्तम् ॥ १७ ॥

कालघर्मणा मृत्युना । विषोपालिप्तान् सविषान् ॥ १९ ॥ ब्यसुर्विगतप्राणा ॥ २१ ॥

इति आदिपर्वाण नैकलण्ठीय भारतभावदीपे अष्टमोऽ ध्यायः ॥ ८॥

महामाहिम्राप्यायुषः क्षणोऽपि दुर्लभ इत्पर्थमध्याय आरभ्यते तेषु तत्रेत्यादिः ॥ १ ॥ गतायुषः आयुर्लाभो नास्ति ॥ ७ ॥

उपायश्चात्र विहितः पूर्व देवैर्महात्माभिः। तं यदीच्छासे कर्तुं त्वं प्राप्स्यसीह प्रमद्वराम्॥ ९ रुरुरवाच । क उपायः कृतो देवैर्बृहि तत्त्वेन खेचर । करिष्येऽहं तथा श्रुत्वो त्रातुमहीते मां भवान् १० देवदत उवाच। आयुषोऽर्ध प्रयच्छ त्वं कन्यायै भृगुनन्दन । पवमुत्थास्यति रुरो तव भार्या प्रमद्भरा ॥ ११ रुरुवाच । आयुषोऽर्ध प्रयच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम । श्रङ्गाररूपाभरणा समुत्तिष्ठतु मे त्रिया .॥ १२ सौतिरुवाच । ततो गन्धर्वराजश्च देवदतश्च सत्तमौ। धर्मराजमुपत्येदं वचनं प्रत्यभाषताम् ॥ १३ धर्मराजायुषोधैन रुरोर्भार्या प्रमद्धरा । समुत्तिष्ठतु कल्याणी मृतैवं यदि मन्यसे ॥ १४ धर्मराज उवाच।

रुरुरवाच।

प्रमद्वरां रुरोभीयां देवदत यदीच्छासि ।

मम प्राणसमाभायी द्रष्टासीद्भुजग्नेन ह। तत्र में समयों घोर आत्मनोरंग वै कृतः 11 8 भुजंगं वै सदा हन्यां यं यं पश्येयमित्युत । ततोऽहं त्वां जिघांसामि जीवितेनाच मोध्यसे २

डुण्डुभ उवाच।

अन्ये ते भुजगा ब्रह्मन् ये दशन्तीह मानवान्। डुण्डुमानहिंगन्धेंन न त्वं हिंसितुमहिंसि एकानर्थान्पृथगर्थानेकदुःखान्पृथक्सुखान् । डुण्डुभान्धर्मविद्भृत्वा न त्वं हिसितुमर्हसि इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वणि रुरुडुण्डुभसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

रुरोरेव नान्यस्य दंपत्योरेकात्मकत्वात्।।१५॥न चैवमायुषोऽ र्धप्रदानेनेतरेषामप्यायुर्लाभो भवतीत्याह । भविष्ये रुरोरेव-जातके इदं हर्ष्टं नान्यत्रेत्यर्थः ॥ १७ ॥ एवं कामप्रतीघाते कोधावेशादविवेकेनाधर्ममपि महान्तोनुतिष्ठन्तीत्याह । व्रत-मिति। व्रतं नियमम् । जिह्मगानां सर्पाणाम् ॥ १९ ॥ गृह्य यहीत्वा ॥ २० ॥ डुण्डुभं निर्विषं स्थूलसर्पं वयसान्वितं वृद्धम् ॥ २१ ॥ संरभादावेशात् ॥२३॥ इति आादैपर्वाण नैलक् ण्ठीये भारतभावदीपे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

#### सौतिखाच ।

पवसुक्ते ततः कन्या सोदतिष्ठत्प्रमद्वरा । रुरोस्तस्यायुषोऽर्धेन सुप्तेव वरवर्णिनी 1188 एतदृष्टं मविश्लये हि रुरोरुत्तमतेजसः। आयुषोऽतिप्रवृद्धस्य भार्यार्थेऽर्धमलुप्यत 11 819 तत इष्टेऽहिन तयोः पितरी चऋतुर्मुदा । विवाहं तौ च रेमाते परस्परहितैषिणौ 1184 स लब्धा दुर्लभां भायां पद्मिक्जल्कसुप्रमाम्। व्रतं चन्ने विनाशाय जिल्लगानां घृतव्रतः स दृष्टा जिह्यगान्सर्वीस्तीवकोपसमन्वितः । अभिहान्ति यथा सत्त्वं गृह्य प्रहरणं सदा स कदाचिद्वनं विश्रो रुरुरभ्यागमन्महत् । शयानं तत्र चापश्यत् डुण्डुमं वयसान्वितम् ॥२१ तत उद्याय दण्डं स कालदण्डोपमं तदा । जिघांसुः कुपितो विप्रस्तमुवाचाऽय डुण्डुमः २२ नापराध्यामि ते किंचिदहमद्य तपोधन उत्तिष्ठत्वायुषोऽर्धेन रुरोरेव समन्विता ॥ १५ संरंभाच किमर्थं मामभिहंसि रुषाऽन्वितः ॥ २३ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वणि प्रमद्धराजीवने नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

सौतिरुवाच।

इति श्रुत्वा वचस्तस्य भुजगस्य रुरुस्तदा । नावधीद्भयसंविश्रमृषि मत्वाऽथ डुण्डुभम् उवाच चैनं भगवान् रुरुः संशमयन्तिव । कामं मां भुजग बृहि कोऽसीमां विकियां गतः ६ डुण्डुम उवाच ।

अहं पुरा रुरो नाम्ना ऋषिरासं सहस्रपात्। सोऽहं शापेन विशस्य भुजगत्वमुपागतः 11 9 रुरुवाच ।

किमर्थं शप्तवान्कुद्धो द्विजस्त्वां भुजगोत्तम। ॥ ४ कियन्तं चैव कालं ते वपुरेतद्भविष्यति

> ममेति॥१॥ अहिगन्धेन सर्पसादस्यमात्रेण॥३॥अत्राध्याये विधेयांशमाह । एकानर्थानिति । अनर्थी हानिः । अर्थी लामः । तत्रार्थः सुखं च कर्तुभोक्तश्च भवति । अन-र्थो दुःखं चैकस्यापराधेन सर्वेषां तत्सजातीयानां भव-तीत्वर्थः । धर्मवित् यस्यापराधः स एव दण्डयो नान्य इति धर्मस्तज्ज्ञः ॥ ४ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

डुण्डुम उवाच । सखा बभूव मे पूर्व खगमो नाम वै द्विजः । भृशं संशितवाक्तात तपोबलसमन्वितः ॥१ स मया ऋडिता बाल्ये कृत्वा तार्ण भुजंगमम्। अभिहोत्रे प्रसक्तस्तु मीषितः प्रमुमोह वै ॥२ रुष्या सं च पुनः संक्षां मामुवाच तपोधनः। निर्देहिश्वव कोपेन सत्यवाक्संशितवतः यथा वर्थिस्त्वया सर्वः कृतोऽयं महिभीषया। तया वीर्यो भुजंगस्त्वं मम शापाद्भविष्यसि ॥ ४ वस्याहं तपसो वीर्यं जानन्नासं तपोधन । भ्रामुद्रिग्नहृदयस्तमवोचमहं तदा 11 4 प्रणतः संम्रमादेव प्राञ्जालिः प्ररतः स्थितः सखेति सहसेदं ते नर्मार्थ वै कृतं मया श्रन्तुम्हींसे मे ब्रह्मन् शापोऽयं विनिवर्त्यताम् । सोऽथ मामब्रवीदृष्ट्वा भृशमुद्धिय्रचेतसम् 119 मुहुरुष्णं विनिःश्वस्य सुसंम्रान्तस्तपोधनः । नानृतं वै मया प्रोक्तं भवितेदं कथंचन यज्ञ वश्यामि ते वाक्यं श्रृण तन्मे तपोधन । श्चत्वा च हृदि ते वाक्यमिदमस्तु सदाऽनघ ॥ ९ उत्पत्स्यति रुहर्नाम प्रमतेरात्मजः श्रुचिः ।

तं दृष्टा शापमोक्षस्ते भविता न चिरादिव ॥१० स त्वं रुरुरितिख्यातः प्रमतेरात्मजोऽपि च। स्वरूपं प्रतिपद्याहमद्य वश्यामि ते हितम् ॥ ११ स डोण्डुमं परित्यज्य रूपं विप्रर्थभस्तदा । स्वरूपमास्वरं भृयः प्रतिपेदे महायशाः ॥ १२ इदं चोवाच वचनं रुरुमप्रतिमौजसम्। अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभूतां वर ॥१३ तस्मात्राणभृतः सर्वान्न हिस्याद्वाह्मणः कचित्। ब्राह्मणः सौम्य एवेह भवतीति परा श्रुतिः ॥ १४ वेदवेदाङ्गविन्नाम सर्वभूताभयप्रदः। अहिंसा सत्यवचनं क्षमा चेति विनिश्चितम्॥ १५ ब्राह्मणस्य परो धर्मी वेदानां धारणापि च । क्षत्रियस्य हि यो धर्मः स हि नेष्येत वै तव ॥१६ दण्डघारणमुत्रत्वं प्रजानां परिपालनम् । तदिदं क्षत्रियस्यासीत्कर्म वै शृष्य मे हरो ॥ १७ जनमेजयस्य यक्षेऽस्मिन् सर्वाणां हिंसनं पुरा । परित्राणं च भीतानां सर्पाणां ब्राह्मणादपि ॥ १८ तपोवीर्थबलोपेताद्वेदवेदाङ्गपारगात् । आस्तीकाद्विजमुख्याद्वै सर्पसत्रे द्विजोत्तम ॥ १९

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वणि डुण्डुभशापमोक्षे एकादशोऽघ्यायः ॥ ११ ॥

#### रुरुवाच ।

कथं हिंसितवान्सर्पान्स राजा जनमेजयः। सर्पा वा हिंसितास्तत्र किमर्थे द्विजसतम किमर्थं मोक्षिताश्चैव पन्नगस्तेन धीमता। आस्तीकेन द्विजश्रेष्ठ श्रोतमिञ्छाम्यशेषतः ॥२ ऋषिरुवाच । श्रोष्यसि त्वं रुरो सर्वमास्तीकचरितं महत । ब्राह्मणानां कथयतामित्युक्त्वान्तरधीयत इति श्रीमहामारेत आदिप०पौलोमप०स्र्पसत्रप्रस्तावनायां द्वादशोध्यायः॥ १२

सौतिस्वाच।

रुख्थापि वनं सर्वं पर्यधावत्समन्ततः। तमृषि नष्टमान्विच्छन्संश्रान्तो न्यपतद्भवि 118 स मोहं परमं गत्वा नष्टसंज्ञ इवाभवत्। तद्देवेचनं तथ्यं चिन्तयानः पुनः पुनः 11 4 लब्धसंक्षो रुरुश्चायात्तदाचख्यौ पितुस्तदा । ॥ ३ | पिता चास्य तदाख्यानं पृष्टः सर्वं न्यवेदयत् ॥ ६

समाप्तं पौलोमपर्व ।

नर्मपूर्विकाऽपि परपीडा कर्तन्या न किमुत वास्तवी साप्यधर्मेणेत्याहाध्यायेन बभूवे-त्यादिना । खगमो नाम वाडव इति पाठे । वाडवो ब्राह्मणः। संशितवाक् तिक्ष्णवचनः ॥ १ ॥ तार्णे तृण-मयम् ॥ २ ॥ संभ्रमात् भयात् । पुर इत्यपेक्षिते पुरत इत्यार्षम् ॥ ६ ॥ सीम्यः अतीक्ष्णस्वभावः ॥ १४ अर्हिसा अविधिस्पृष्टिहेंसाया अभावः ॥ १५ ॥ परित्राणं

दृष्टामीतिशेष: ब्राह्मणेन त्राणं । परैहिंस्यमानस्य कत्तिब्यं न तु हिंसेत्यर्थः ।।१८।।इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठी-ये भारतभावदीपे एकादशोध्यायः ॥ ११ ॥

कथमिति॥१॥ नष्टमन्तार्हतम् ॥४॥ 'सद्रोहं सत्यव-चनमतिरागश्च योषिति । अनागसामपि द्रोहः पौलोमर्था-द्विनिन्दितः'इति रत्नगर्भः॥६॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

### आस्तीकपर्व ।

शौनक उवाच। किमर्थं राजशार्द्छः स राजा जनमेजयः । सर्पसत्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तद्वदस्य मे 11 8 निखिलेन यथातत्त्वं सौते सर्वमशेषतः । आस्तीकश्च द्विजश्रेष्ठः किमर्थं जयतां वरः 11 3 मोक्षयामास भुजगान्त्रदीप्ताद्वसुरेतसः। कस्य पुत्रः स राजासीत्सर्पसत्रं य आहरत्॥ ३ स च द्विजातिप्रवरः कस्य पुत्रोऽभिधत्स्व मे। सौतिरुवाच। महदाख्यानमास्तीकं यथैतत्त्रोच्यते द्विजः 11 8 सर्वमेतदशेषेण शृणु मे वदतां वर । शौनक उवाच। श्रोतमिच्छाम्यशेषेण कथामेतां मनोरमाम् ॥ ५ आस्तीकस्य पुराणर्षेज्ञीह्मणस्य यशस्विनः । सौतिरुवाच । इतिहासमिमं विप्राः पुराणं परिचक्षते ા દ कृष्णद्वैपायनप्रोक्तं नैमिषारण्यवासिषु । पूर्वं प्रचोदितः सूतः पिता मे लोमहर्षणः 11 9 शिष्यो व्यासस्य मेधावी ब्राह्मणेष्विदमुक्तवान् । तस्मादह्मपश्चत्य प्रवस्यामि यथातथम् इदमास्तीकमाख्यानं तुभ्यं शौनक पृच्छते । कययिष्याम्यरोषेण सर्वपापप्रणारानम् 11 2 आस्तीकस्य पिता ह्यासीत्प्रजापतिसमः प्रभुः। ब्रह्मचारी यताहारस्तपस्युग्ने रतः सदा 11 80 जरत्कारुरिति ख्यात ऊर्घरेता महातपाः। यायावराणां प्रवरो धर्मन्नः संशितव्रतः 11 38

स कदाचिन्महाभागस्त्रपोबलसमिन्तः।
चचार पृथिवीं सर्वा यत्र सायंग्रहो मुनिः॥ १२
तीर्थेषु च समाप्लावं कुर्वन्नटित सर्वशः।
चरन्दीक्षां महातेजा दुश्चराम कृतात्मिभः ॥ १३
वायुमक्षो निराहारः शुष्यन्ननिमिषो मुनिः ।
इतस्ततः परिचरन्दीन्नपावकसप्रभः ॥ १४
अटमानः कदाचित्स्वान् स ददर्श पितामहान्।
लम्बमानान्महागर्ते पादैक् व्वैरवाब्धुवान्॥ १५
तानव्रवीत्स दृष्ट्वेव जरत्कारः पितामहान्।
के भवन्तोऽवलम्बन्ते गर्ते ह्यस्मिन्नघोमुखाः॥१६
वीरणस्तम्बके लग्नाः सर्वतः परिमन्निते ।
मूषकेन निग्रहेन गर्तेऽस्मिन्नत्यवासिना ॥१७
पितर अञ्चः।

यायावरा नाम वयमृष्यः संशितव्रताः ।
संतानप्रक्षयाद्वस्त्रघो गच्छाम मेदिनीम् ॥ १८
अस्माकं संतितस्त्वेको जरत्कारुरिति स्मृतः ।
मन्दमाग्योऽल्पभाग्यानां तप एक समास्थितः १९ न स पुत्राञ्जनियतुं दारान्मूढिश्चिकीषित ।
तेन लम्बामहे गर्ते संतानस्य श्लयादिह ॥ २०
अनायास्तेन नाथेन यया दुष्कृतिनस्तथा ।
कस्त्वं वन्धुरिवास्माकमनुशोचसि सत्तम ॥ २१
शातुमिच्छामहे ब्रह्मन् कोभवानिह नः स्थितः ।
किमर्थं चैव नः शोच्याननुशोचसि सत्तम ॥ २२
जरत्कारुरुवाच ।

मम पूर्वे भवन्तो वै पितरः सपितामहाः । बृत किं करवाण्यद्य जरत्कारुरहं स्वयम् ॥ २३

पौलोमे दारपरिग्रहस्य महाद्रोहहेतुत्वमुत्तवा भोगार्थमिति सैततिमात्रार्थे स आवश्यको न त द्र्शयितुमास्तीकाख्यानमारभते । किमर्थमिति । अन्त-सन्तकरत्वम् ॥ १ ॥ जयतां जितेन्द्रियाणम् । यद्वा 'अराजा सन्विद्यया समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन्परीयाय'इति ब्राह्मणाद्विदायैव जयतामिति ब्याख्येयम् । जपतामित्यपि के-चित्पठन्ति ॥ २ ॥ वसुरेतसः अप्नेः आहरत् कृतवान् ॥३॥ परिचक्षते मादशा इति शेषः ॥ ६ ॥ तदेवाह पूर्वमिति ॥ ७ ॥ तस्मादित्यनेन स्वस्य संप्रदायवित्त्वं स्फुटक्कितम् ॥ ८॥ ब्रह्मचारी अकृतदारत्वान्नित्यं वेदाध्ययनमात्र-परः ॥ १० ॥ यायावराणां प्रामैकरात्रवासिनां गृह-स्थानाम् । येभ्योऽयं पक्षहोमसंप्रदायः प्रवृत्तः । तथा च भरद्वाजः । 'यायावरा नाम ब्राह्मणा आसंस्तेर्धऽमासायाग्नि-

होत्रमजुहवानिति'।। ११ ।। यत्र सायंगृह इत्येकं पदं यत्रैवा सायंकालस्तत्रैव गृहमस्येति स तथा।। १२ ।। दीक्षां व्रतानियमं चरन्।। १३ ।। वायुभक्षोः जितपवनः । आह्र-रणं आहारो विषयभोगस्तच्छून्यो निराहारः । अनिमिष्षो जितनिद्रः । इतस्ततो वृक्षादिभ्यः शांणं पर्णादिकं परितः काले सर्वदाचरन्नश्नम् ।। १४ ।। अटमानः नित्यं पर्यटन-करः । अत्र प्रक्षीणसंतानस्य वंशस्य गतिमनेन रूपकेण प्रदर्शयति । लम्बमानानित्यादिना ।। १५०।। वीरणस्तम्बके तृणस्तम्बे । अत्र गतीं भूलोकः कर्ष्वपादत्वाऽधोमुखत्वाभ्योः स्वर्गस्यत्वेऽपि पातभयेन ब्याकुलत्वमुक्तं वीरणस्तम्बो वंश-स्तोमः । मूषकः कालः ॥१७॥ नः स्थितःअस्माकं स्वामीः विति शेषः ॥ २२ ॥

#### पितर ऊचुः।

यतस्व #यत्नवांस्तात संतानाय कुरूस्य नः। आत्मनोऽर्थेऽस्मदर्थे च धर्म इत्येव वा विभो ॥२४ न हि धर्मफलैस्तात न तपोभिः ससंचितैः । तां गतिं प्राप्नवन्तीह पुत्रिणों यां व्रजन्ति वै ॥२५ तद्वारप्रहणे यत्नं संतत्यां च मनः कुरु। पुत्रकास्मन्नियोगात्त्वमेतन्नः परमं हितम् ॥ २६ जरत्कारुखाच।

न दारान्वै करिष्येऽहं न धनं जीवितार्थतः। भवतां त हितार्थाय करिष्ये दारसंग्रहम् ॥ २७

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि जरत्कारुतात्पतृसंवादे त्रयोदशोऽध्यायः॥१३

समयेन च कर्ताऽहमनेन विधिपूर्वकम्। यथा यद्यपलप्स्यामि करिष्ये नान्यथा हाहम् ॥२८ सनाम्नी या भवित्री मे दित्सिता चैव बन्धुमिः। भैक्ष्यवत्तामहं कन्यामुपयंस्ये विधानतः ॥ २९ दिखाय हि में भार्यों को दास्यति विशेषतः। प्रतिग्रहीच्ये मिक्षां तु यदि कश्चित्प्रदास्यति॥ ३० पवं दारिकयोहतोः प्रयतिष्ये पितामहः। अनेन विधिना शश्वन्न करिष्येऽहमन्यथा तत्र चोत्पत्स्यते जन्तुभवतां तारणाय वै। शाश्वतं स्थानमासाद्य मोदन्तां पितरो मम ॥ ३२

सौतिरुवाच ।

त्ततो निवेशाय तदा स विप्रः संशितवतः। महीं चचार दारार्थी न च दारानविन्दत स कदाचिद्धनं गत्वा विप्रः पितृवचः चक्रोश कन्याभिक्षार्थी तिस्रो वाचः शनैरिव ॥२ तं वासुिकः प्रत्यगृह्धादुद्यम्य भगिनीं तदा। न सतां प्रतिजग्राह न सनाम्नीति चिन्तयन्॥ ३ सनामीं चोचतां भायां गृह्णीयामिति तस्य हि। मनो निविष्टमभवज्जरत्कारोर्महात्मनः

तमुवाच महाप्राक्षो जरत्कारुर्महातपाः । कि नाम्नी भगिनीयं ते बृहि सत्यं भुजंगम ॥

### वास्त्रिक्रवाच।

जरत्कारो जरत्कारः खसेयमनुजा ममः। प्रतिगृह्धीष्व भार्यार्थे मया दत्तां सुमध्यमाम् । त्वद्र्यं रक्षिता पूर्वं प्रतीच्छेमां द्विजोत्तम ॥ ६ एवमुक्त्वा ततः प्रादाद्वार्यार्थे वरवर्णिनीम् । स च तां प्रतिजग्राह विधिद्देशन कर्मणा इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि वासुकिस्वसृवरणे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४

ंसीतिरुवाच।

यात्रा हि भुजगाः राप्ताः पूर्वे ब्रह्मविदां वर । जनमेजयस्य वो यहे घश्यत्यनिलसार्थः ॥ १ तस्य शापस्य शान्त्यर्थे प्रददौ पन्नगोत्तमः । स्वसारमृषये तस्मै सुवताय महात्मने स च तां प्रतिजग्राह विधिद्दष्टेन कर्मणा । आस्तीको नामपुत्रश्च तस्यां जज्ञे महामनाः ॥ ३ तपस्वी च महातमा च वेदवेदाङ्गपारगः। समः सर्वस्य लोकस्य पितृमातृभयापहः 11 8 अथ दीर्घस्य कालस्य पाण्डवेयो नराधिपः। आजहार महायशं सर्पसत्रमिति श्रुतिः 11 4 तस्मिन्त्रवृत्ते संत्रे तु सर्पाणामन्तकाय वै। मोचयामास तात्रागानास्तीकः सुमहातवाः ॥ ६

न दारानित्यध्यायतात्पर्यमुक्तम् । भोगाय धन-दारासंप्रहो न कार्यः किं तु पुत्रकत्वोरेवार्थे इति भावः ॥ २७ ॥ सनाम्रीति । प्रायेण वस्तुनां यथार्थ-नामत्वात् जरत्कारुशब्देन तपसा जीर्यमाणशरीरत्वं विव-क्षितम् । तादृशोऽहं सदृशीमेव भार्यो स्वीकरिष्यामि । वन्धुमिर्दित्सितामिति ऋत्विजे वितते कर्मणि दद्यादरुं-कृत्य स दैवो गोमिथुनं दत्वोपयच्छेत स आर्षः' इत्यार्दिज्य नोमिशुनपूर्वयोदैवार्षयोविवाहयोर्व्यावृत्तिर्दिशिता । मैक्यव-दिति तस्या ब्राह्मप्राजापत्यविधिना अलंकृताया अनलं-कृताया वा लाभेऽपि अन्नवस्त्रादिना भरणे सस धनादिकै

**\* तपोविषये** 

नास्तीति च दर्शितम् । उपयंस्ये परिणेब्ये।।२९।।इति आदि-पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ तत इति निवेशाय दारसंग्रहाय पाठान्तरे यति-ब्रह्मचारी ॥ १ ॥ तिस्रो वाचः कन्याभिक्षां देहीत्येवंरूपाः ॥ २ ॥ प्रतीच्छ प्रतिगृह्णीच्च ॥ ६॥ इति आदि-पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४।

सर्पसत्रनिमित्तं स-एवमास्तीकोत्पात्तिप्रकारमुत्तवा र्पाणां मातृशापमुपक्षिपति । मात्रा हीत्यादिना । अनि-लसारथिर्विहिः । धक्ष्यिति दाहं करिष्यिति ॥ १ ॥ जज्ञे जातः ॥ ३ ॥ पितृमातृपक्षीयाणां भयापहः पितृमातृभया-पह इति मध्यमपदलोपः ॥ ४ ॥ आजहार चक्रे ॥ ५ ॥

म्रातृंश्च मातुलांश्चेव तथैवान्यान्स पन्नगान्। पितृंश्च तार्यामास संतत्या तपसा तथा व्रतेश्च विविधेर्वहान्स्वाध्यायैश्चानृणोऽभवत् । देवांश्च तर्पयामास यज्ञैर्विविधदक्षिणैः ऋषींश्च ब्रह्मचर्येण संतत्या च पितामहान् । अपहृत्य गुरुं भारं पितृणां संशितवतः

जरत्कार्रुगतः स्वर्ग सहितः स्वैः पितामहैः। आस्तीकं च सुतं प्राप्य धर्मे चानुत्तमं मुनिः॥१० जरत्कारः सुमहता कालेन स्वर्गमेयिवान्। एतदाख्यानमास्तीकं यथावत्कथितं मया। ॥ ९ प्रबृहि भृगुशार्द्छ किमन्यत्कथयामि ते इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सर्पाणां मातृशापत्रस्तावे पञ्चदशोऽच्यायः॥१५

शौनक उवाच। सौते त्वं कथयस्वेमां विस्तरेण कथां पुनः। आस्तीकस्य कवेः साधोः ह्युश्रूवा परमा हि नः॥ १ मधुरं कथ्यते सौम्य ऋश्णाक्षरपदं त्वया। प्रीयामहे भृशं तात पितेवेदं प्रभाषसे अस्मच्हुश्रूषणे नित्यं पिता हि निरतस्तव । आचष्टेतद्यथाख्यानं पिता ते त्वं तथा वद सौतिखवाच।

आयुषानिद्माख्यानमास्तीकं कथयामि ते । यथाश्रुतं कथयतः सकाशाद्वै पितुर्मया पुरा देवयुगे ब्रह्मन्प्रजापतिसुते शुभे । आस्तां भगिन्यौ रूपेण समुपेतेद्भतेऽनघ ते भार्ये कश्यपस्यास्तां कद्रश्चाविनता च ह। प्रादात्ताभ्यां वरं प्रीतः प्रजापतिसमः पतिः ॥ ६ कश्यपो धर्मपत्नीभ्यां मुदा परमया युतः। वरातिसर्गे श्रुत्वैवं कक्ष्यपादुत्तमं च ते हषार्दप्रातिमां प्रीतिं प्रापतुःस्म वरिस्त्रयौ ववे कद्रः सुतान्नागान्सहस्रं तुल्यवर्चसः द्वौ पुत्रौ विनता वन्ने कद्रपुत्राधिकौ बले। तेजसा वपुषा चैव विक्रमेणाधिकौ च तौ ॥ ९ तस्यै भर्ता वरं प्रादादत्यर्थं पुत्रमीप्सितम् । प्रवमस्त्वित तं चाह कश्यपं विनता तदा॥ १०

यथावत्प्रार्थितं लब्ब्वा वरं तुष्टाऽभवत्तदा। कृतकृत्या तु विनता लब्बा वीर्याधिकौ सुतौ११ कद्रश्च लब्ध्वा पुत्रागां सहस्रं तुल्यवर्चसाम् । घार्यौ प्रयत्नतो गर्भावित्युक्त्वा स महातपाः ॥१२ ते भार्ये वरसंतुष्टे कस्यपो वनमाविदात्। सौतिख्वाच।

कालेन महता कद्रूरण्डानां दशतीर्दश ॥ १३ जनयामास विप्रेन्द्र हे चाण्डे विनता तदा । तयोरण्डानि निद्धुः प्रहृष्टाः परिचारिकाः॥ १४ सोपस्वेदेषु भाण्डेषु पञ्चवर्षशतानि च। ततः पञ्चशते काले कद्रपुत्रा विनिःसताः ॥ १५ अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुनं न व्यदस्यत । ततः पुत्रार्थिनी देवी बीडिता च तपस्विनी ॥१६ अण्डं बिमेद विनता तत्र पुत्रमपद्यत । अध्यर्धकायसंपन्नमितरेणाप्रकाशता ॥ १७ स पुत्रः क्रोधसंरब्धः दाशापैनामिति श्रुतिः योऽहमेवं कृतो मातस्त्वया लोभपरीतया ॥ १८ शरीरेणासमंत्रेण तस्माद्दासी भविष्यसि । पञ्चवर्षशतान्यस्या यया विस्पर्धसे सह एष च त्वां सुतो मातर्दासीत्वान्मोचियष्यति । यद्येनमपि मातस्वं मामिवाण्डविभेदनात्॥ २०

भ्रातुन्मातुलपुत्रान् ॥ ७ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

सीते इति शुश्रूषा श्रोतुमिच्छा॥१॥अस्मच्छुश्रूषणे अस्माकं श्रावणे । आच्छे साकत्येन व्यक्तं कथितवान् ॥ ३ ॥ कथ-यतः पितः सकाशात् ॥ ४ ॥ देवयुगे सत्ययुगे रूपेण प्रकाशेन अद्भृते इति संबन्धः ' रूपं खभावे सौंदर्ये आलोके पञ्चत्रन्दयोः'इति मेदिनी । अद्भुत इत्यादेः पूर्वरूपमार्षम्॥५॥ वरातिसर्गे वरदानम् ॥ ७ ॥ तेजसा दीप्तथा विक्रमेण परामिभवसामध्येन । ओजसा तेजसेति पाठे ओजसा इन्द्रि-न्यबलेन ॥ ९ ॥ पुत्रं पुनातीति तं पवित्रं वरं दिब्यपुत्र- द्वयलाभरूपम् ॥ १०॥ यथा दशावृत्ता नवनवतिः तथा दः शावृत्ता दशदशतिः शतमित्यर्थः ।दशदशतीः दशशतानीत्यर्थः ॥ १३ ॥ सोपस्वेदेषु उष्मवत्सु । तत्र ह्यण्डान्तर्जलमूष्म-णा शीघ्रं घनीभवतीति । पश्चशते पश्चशत्याः पूरणे काले संवत्सरे पूर्णे सतीतिशेषः ॥ १५ ॥ मिथुनं निःसतं सत् । न ब्यह्स्यत न दृष्टं स्वरूपेणेऽतिशेषः । त्रीडिता सपत्न्याः पुत्रसमृध्या लज्जिता ॥ १६ ॥ अपस्यत अपस्यत् । अध्य-र्धेति चरणादारम्य अर्धादुपरितनेन देहेन कुत्स्नोऽन्येना-कृत्ल इत्यर्थः । पूर्वार्धेति पाठः सुगमः ॥ १७ ॥ क्रोध-संरब्धः कोधेन द्वेषेण संरब्धः अभिनिविष्टः ॥ १८ ॥

न करिष्यस्यनङ्गं वा व्यङ्गं वापि तपस्विनम् । प्रतिपालियतस्यस्ते जन्मकालोऽरय घीरया ॥२१ विशिष्टं बलमीप्सन्या पञ्चवर्षशतात्परः। एवं शक्वा ततः पुत्रो विनतामन्तरिक्षगः ॥ २२ अरुणो दस्यते ब्रह्मन्त्रभातसमये यदा ।

आदित्यरयमध्यास्ते सारध्यं समकल्पयत् ॥ २३ गरुडोऽपि यथा कालं जन्ने पन्नगभोजनः। स जातमात्रो विनतां परित्यज्य समाविशत्॥२४ आदास्यन्नात्मनो भोज्यमन्नं विहितमस्य यत्। विधात्रा भृगुशार्दूळ ध्रुधितः पतगेश्वरः

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि आस्तीकपर्वणि सर्पादीनामुत्पत्तौ बोडशोऽध्यायः

सृत उवाच। ष्तिसिन्नेव काले तु भगिन्यौ ते तपोधन अपस्यतां समायाते उच्चैःश्रवसमन्तिकात् ॥ १ यं तं देवगणाः सर्वे दृष्टरूपमपुजयन् । मध्यमानेऽमृते जातमश्वरत्नमञुत्तमम् ॥ २ अमोघबलमध्वानामुत्तमं जगतां वरम्। श्रीमन्तमजरं दिव्यं सर्वलक्षणपूजितम् 11 3 शौनक उवाच । कथं तदभृतं देवैर्मिथितं क च शंस मे । यत्र जन्ने महावीर्यः सोऽश्वराजो महाद्युतिः ॥ ४ सौतिस्वाच । ज्वलन्तमचलं मेरं तेजोराशिमनुत्तमम्। आक्षिपन्तं प्रमां भानोःस्वश्टहेःकाञ्चनोज्वलैः॥५ कनकाभरणं चित्रं देवगन्धर्वसेवितम्। अप्रमेयमनाधृष्यमधर्मबहुलैर्जनैः

व्यालैरावारितं घोरैदिव्यौषधिविदीपितम् । नाकमावृत्य तिष्ठन्तमुच्छ्येण महागिरिम् अगम्यं मनसाऽप्यन्यैर्नदीवृक्षसमान्वितम् । नानापतगसङ्खेश्च नादितं सुमनोहरैः तस्य श्रङ्गमुपारुह्य बहुरत्नाचितं शुभम् । अनन्तकल्पमुद्धिद्धं सुराः सर्वे महौजसः 11 8 ते मन्त्रयितुमारन्धास्तत्रासीना दिवौकसः । अमृताय समागम्य तपोनियमसंयुताः 11 80 तत्र नारायणो देवो ब्रह्माणमिद्मब्रवीत्। चिन्तयत्सु सुरेष्वेवं मन्त्रयत्सु च सर्वशः ॥ ११ देवैरसुरसङ्केश्च मथ्यतां कलशोदधिः। भविष्यत्यमृतं तत्र मध्यमाने महोद्धौ ॥ १२ सर्वौषधीः समावाप्य सर्वरत्नानि चैव ह। ॥ ६ । मन्यध्वमुद्धिं देवा वेत्स्यध्वममृतं ततः ॥ १३ इति श्रीमहामारते आदिपर्वाण आस्तीकपर्वाण अमृतमन्थने सप्तद्शोऽध्यायः ॥ १७

सौतिखाच। ततोऽम्रशिखराकारैगिरिश्रङ्केरलंकृतम् । मन्दरं पर्वतवरं छताजालसमाकुलम् 11 8 नानाविहगसंघुष्टं नानादंष्ट्रिसमाकुलम् । किन्नरैरप्सरोभिश्च देवैरपि च सेवितम ॥२

एकादशसहस्राणि योजनानां समुच्छ्रितम् । अधोभूमेः सहस्रेषु तावत्स्वेव प्रतिष्ठितम् तमुद्धर्तुमशक्ता वै सर्वे देवगणास्तदा । विष्णुमासीनमभ्येत्य ब्रह्माणं चेद्मबुवन् 11 8

अनङ्गं मामिव वान्यङ्गमदृढावयवम् ।प्रतीपालायतन्यः प्रती-क्षणीयः॥२१॥भर्तृशुश्रूषयैव नारीणां मनोरथासिद्धिः ईर्घ्यया च सिद्धमपि सुखं हीयत इत्यध्यायतात्पर्यम्।विधात्रा विहितमिति योजना ॥२५॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

एतास्मिन्निति समायाते एकीभूते॥१॥ज्वलन्तं मेर्हं समाग-म्य दिवौक्सः अमृताय मन्त्रयितुमारब्धा इति षष्ठेनान्वयः। किं करवा तस्य मेरो: श्वनुमुपारुह्येति संबन्धः ॥५॥ अप्रमेयं अतिमनोहरत्वात् मनसा वाचा वाकलयितुमशक्यम् ॥६॥ आवारितं आचीर्णम्॥७॥ अगम्यं अप्राप्यम् अन्यैः प्राकृतैः ॥ ८ ॥ अनन्तकल्पं अनन्तो विष्णुराकाशो वा तत ईष-

न्यूनम् । बहुगुणाढ्यत्वादतिप्रमाणत्वाच । ईषदसमाप्तौ कल्पप्। उद्विद्धमुचम् ॥ ९ ॥ कलश इव कलशो मन्य-नाधारत्वात् । उदधिः समुद्रः कलशोदधिः क्षीरसमुद्र इति केचित् । कलाः पाषाणमयाः पर्वता सैनाकादयः शेरतेऽ स्मिन्निति कलशः । समुद्रः स च उद्धिः । उदकानि धीय-न्तेऽस्मिनिति योगात् जलसमुद्र इत्यर्थः । विशेषणं विशेष्येण बहुलमिति समासः । कलशब्दो दृषदि रूढो लाटेषु । क्षोभ्यतां कलशः सैवैरिति वाक्यशेषात् । आर्यप्रसिध्यभावे म्लेच्छप्रसिध्वाप्यर्थनिर्णयाभ्युपगमात् ॥ १२॥ वेतस्यध्वं लप्स्यश्वम् ॥ १३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे सप्तद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥ तत इति ॥ १ ॥

भवन्तावत्र कुर्वीतां बुद्धिं नैःश्रेयसीं पराम् । मन्दरोद्धरणे यत्नः क्रियतां च हिताय नः ॥ ५ सौतिरुवाच। तथेति चाब्रवीद्विष्णुर्ब्रह्मणा सह भागव । अचोदयद्मेयात्मा फणीन्द्रं पद्मलोचनः ક 🛭 ततोऽनन्तः समुत्थाय ब्रह्मणा परिचोदितः। नारायणेन चाप्युक्तस्तिस्मिन्कर्मणि वीर्यवान् ॥ ७ अथ पर्वतराजानं तमनन्तो महावलः । उज्जहार बलाइह्मन् सवनं सवनौकसम् ततस्तेम सुराः सार्धं समुद्रमुपतस्थिरे । तमुचुरमृतस्यार्थे निर्मिथप्यामहे जलम् अपां पतिरथोवाच ममाप्यंशो भवेत्ततः। सोढाऽस्मि विपुलं मर्दं मन्दरभ्रमणादिति ॥ १० **ऊचुश्च कूर्मराजानमकूपारे सुरासुराः**। अधिष्ठानं गिरेरस्य भवानभवितुमर्हति 11 22 कूर्मेण तु तथेत्युक्त्वा पृष्ठमस्य समर्पितम् । तं शैलं तस्य पृष्ठस्थं यन्त्रेणेन्द्रो न्यपीडयत् ॥ १२ मन्थानं मन्दरं कृत्वा तथा नेत्रं च वासुिकम्। देवा मथितुमारब्धाः समुद्रं निधिमम्भसाम् ॥ १३ अमृतार्थे पुरा ब्रह्मंस्तथैवासुरदानवाः । एकमन्तमुपाश्चिष्टा नागराक्षो महासुराः॥ १४ विबुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः स्थिताः अनन्तो भगवान्देवो यतो नारायणस्ततः। शिर उत्क्षिप्य नागस्य पुनः पुनरवाक्षिपत् ॥ १५ वासुकेरथ नागस्य सहसाक्षिप्यतः सुरैः । सधूमाः सार्चिषो वाता निष्पेतुरसकृत्मुखात्॥१६ ते धूमसंघाः संभूता मेघसंघाः सविद्युतः। अभ्यवर्षन्सुरगणान् श्रमसंतापकर्शितान् ॥ १७

तस्माच गिरिक्क्टात्रात्प्रच्युताः पुष्पवृद्दयः सुरासुरगणान्सर्वान्समन्तात्समवाकिरन् 11 84 बभूवात्र महानादो महामेघरवोपमः। उद्धर्मध्यमानस्य मन्द्रेण सुरासुरैः ॥ १९ तत्र नानाजलचरा विनिष्पिष्टा महाद्विणा। विलयं समुपाजग्मुः शतशो लवणाम्भासि वारुणानि च भूतानि विविधानि महीधरः। पातालतलवासीनि विलयं समुपानयत् ॥ २१ तासमञ्ज भ्राम्यमाणेऽद्रौ संघृष्यन्तः परस्परम्। न्यपतन्पतगोपेताः पर्वतात्रान्महाद्भमाः तेषां संघर्षजश्चाग्निराचीभः प्रज्वलन्मुहुः। विद्युद्भिरिव नीलाम्रमावृणोन्मन्दरं गिरिम् ॥ २३ ददाह कुंजरांस्तत्र सिंहांश्चेव विनिर्गतान्। विगतास्नि सर्वाणि सत्त्वानि विविधानि च॥२४ तमश्रिममरश्रेष्ठः प्रवहन्तमितस्ततः। वारिणा मेघजेनेन्द्रः शमयामास सर्वशः ॥ २५ ततो नानाविधास्तत्र हुसुबुः सागराम्भसि । महाद्भमाणां निर्यासा बहवश्चौषधीरसाः तेषाममृतवीर्याणां रसानां पयसैव च । अमरत्वं सुरा जग्मुः काञ्चनस्य च निस्नवात्।।२७ ततस्तस्य समुद्रस्य तज्जातमुदकं पयः। रसोत्तमैविमिश्रं च ततः श्लीराद्भृद्वृतम् ततो ब्रह्माणमासीनं देवा वरदमब्रुवन्। श्रान्ताःस्म सुभृशं ब्रह्मन्नोद्भवत्यमृतं च तत्॥२९ विना नारायणं देवं सर्वेऽन्ये देवदानवाः। चिरारब्धमिदं चापि सागरस्यापि मन्थनम् ॥३० ततो नारायणं देवं ब्रह्मा वचनमब्रवीत्। विघत्स्वैषां बलं विष्णो भवानत्र परायणम् ॥३१

अनन्तः शेषः ॥ ७ ॥ पर्वतराजानं अनित्यत्वात्समासान्तष्टच् न । सवनं स्तेनेनेति अमृतप्रसवसाधनं वनैः सिहतं
वा ।। ८ ॥ तेन पर्वतमृतानन्तेन तं समुद्रमूचः जलं तवेतिशेषः ॥ ९ ॥ अकूपारे समुद्रसमीपे । द्वितीयान्तपाठे उपेत्येत्यध्याहारः । अधिष्ठानं गौरवात्तलं जिगमिषतो मन्दरस्याधारः ॥ ११ ॥ मन्थानं मन्थनदण्डं नेत्रं मन्थनरज्जुम्
॥ १३ ॥ एकमन्तं एकं प्रदेशं मुखभागं उपाश्चिष्टाः दृढं
धृतवन्तः ॥ १४ ॥ अनन्त इति शेषो विष्णुपक्षीयः ।
वासुकेः शिर उत्किप्योत्किप्य भूमावाश्चिपंस्तन्मुखनिःसृतं
विषं स्वयं सोढवानिति भावः ॥ १५ ॥ वासुकिमुखोत्थं
वाग्वादिदेवोपकारायाभूदित्याह । वासुकेरिति द्वाभ्याम् ।
आक्षिप्यमाणस्य एतेन मेषस्य धूमज्योति-

वीतवारिमयत्वमुक्तम् ॥ १६ ॥ जलचराः मत्स्यादयः । अस्मदादिवत्पार्थवांशप्रधानशरीराः ॥ २० ॥ वारुणानि वरुणलोकस्थानि आप्यांशप्रधानदेहानि ॥ २१ ॥ पर्वताप्रात्पतमानानां हुमाणां संघर्षाज्ञातोऽिमः पर्वतं क्याप्रुवंस्तत्रस्थान् पश्चादीन्ददाहेत्याह । त्रिभिस्तिस्मिन्नत्यादिभिः ॥ २२ ॥ तेषां हुमोषधीनां येऽमृतवीर्या स्सास्तज्जेन पयसा क्षीरेण काञ्चनस्य स्वर्णमयस्य पर्वतस्य निस्नवात् दिक्यप्रभावानेकमणिभ्यो निःसृतात् जलाच्च सुरा अमृतत्वं जग्मुः ॥ २० ॥ ततः पयो निःस्त्वं प्राप्य समुद्रस्य तत्शारं उदकम् । लवणाम्भसीत्युपकमात् । पयः क्षीरं जातम् । यथा क्षारमक्षारं वा जलं गवि तृणादि ससं प्राप्य क्षिरं भवति तद्वदित्यर्थः । पयोऽपिरसोक्तमैर्विमिश्रमस्ति । ततो हेतोः क्षीरादभूद्धतम् ॥ २८ ॥

### विष्णुस्वाच।

बलं ददामि सर्वेषां कर्मैतचे समास्थिताः। क्षोभ्यतां कलशः सर्वेर्मन्दरः परिवर्त्यताम् ॥ ३२ सूतं उवाच।

नारायणवचः श्रुत्वा बिलनस्ते महोदधः।
तत्पयः सहिता भूयश्चित्रिरे भृशमाकुलम् ॥ ३३
ततः शतसहस्रांशुर्मध्यमानान्तु सागरात्।
प्रसन्नात्मा समुत्पन्नः सोमः शीतांशुरुज्ज्वलः॥३४
श्रीरनन्तरमुत्पन्ना घृतात्पाण्डुरवासिनी।
स्रिपदेवी समुत्पन्नातुरगः पाण्डुरस्तथा ॥ ३५
कौस्तुमस्तु माणादिव्य उत्पन्नी घृतसंभवः।
मरीचिविकचः श्रीमान्नारायण उरोगतः ॥ ३६
श्रीः सुरा चैव सोमश्च तुरगश्च मनोजवः।
यतो देवास्ततो जगुरादित्यपथमाश्चिताः ॥ ३७
धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुद्रतिष्ठत।
श्रेतं कमण्डलुं बिभ्रदमृतं यत्र तिष्ठति ॥ ३८

पतदत्यद्भतं दृष्टा दानवानां समुत्यितः । अमृतार्थे महान्नादो ममेदामिति जल्पताम् श्वेतैर्दन्तैश्चतु।भेस्तु महाकायस्ततः परम् । पेरावणो महानागोऽभवद्वज्रभृता घृतः 11 80 अतिनिर्मथनादेव कालकूटस्ततः परः। जगदावृत्य सहसा संघूमोऽग्निरिव ज्वलन् ॥४१ त्रैलोक्यं मोहितं यस्य गन्धमाबाय तद्विषम् । प्राप्रसहोकरक्षार्थं ब्रह्मणो वचनाच्छिवः द्घार मगवान्कण्डे मन्त्रमूर्तिर्महेश्वरः। तदा प्रभृति देवस्तु नीलकण्ठ इति श्रुतिः ॥ ४३ पतत्तदद्भुतं दृष्टा निराशा दानवाः स्थिताः। अमृतार्थे च लक्ष्यर्थे महान्तं वैरमाश्रिताः ॥ ४४ ततो नारायणो मायां मोहिनीं समुपाश्रितः। स्त्रीरूपमद्भुतं कृत्वा दानवानभिसंश्रितः ततस्त्रदमृतं तस्यै द्दुस्ते मूढचेतसः। स्त्रिय दानवदैतेयाः सर्वे तद्रतमानसाः

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि अमृतमन्थने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

# सौतिष्वाच।

अथावरणमुख्यानि नानाप्रहरणानि च।
प्रमुद्धाभ्यद्रवन्देवान्सहिता दैत्यदानवाः ॥१
ततस्तदमृतं देवो विष्णुरादाय वीर्यवान्।
जहार दानवेन्द्रभ्यो नरेण सहितः प्रमुः ॥२
ततो देवगणाः सर्वे पपुस्तदमृतं तदा।
विष्णोः सकाशात्संप्राप्य सम्प्रमे तुमुले सित ॥३
ततः पिबत्सु तत्कालं देवेष्वमृतमीप्सितम्।
राहुविंबुधस्रपण दानवः प्रापिबत्तदा ॥४
तस्य कण्ठमनुप्राप्ते दानवस्यामृते तदा।
आख्यातं चन्द्रसूर्याभ्यां सुराणां हितकाम्यया॥५

ततो भगवता तस्य शिरिश्छन्नमलंकतम् । चकायुधेन चक्रेण पिवतोऽस्तमोजसा ॥ ६ तच्छैलश्यङ्गप्रतिमं दानवस्य शिरो महत् । चक्रिल्छन्नं खमुत्पत्य ननादातिमयंकरम् ॥ ७ तत्कवन्धं पपातास्य विस्फुरद्धरणीतले । ॥ ८ ततो वैरविनिर्वन्धः कृतो राहुमुखेन वै । शाश्वतश्चन्द्रसूर्याभ्यां प्रसत्यद्यापि चैव तौ ॥ ९ विहाय भगवांश्चापि स्त्रीरूपमतुलं हरिः। नानाप्रहरणीभीमैद्दानवान्समकम्पयत् ॥ १०

शतसहसं लक्षं अनन्ता अंशवः आप्यायनी-यौषिभेदात् ररमयो यस्य स शतसहस्रांशः। शतसहस्रान्त इति पाठे अन्तराञ्दोगम्यप्रदेशपरः॥ ३४॥ घृतेन द्यावापृथिवीब्युंधीति । पार्जन्ये दर्शनान्नेघण्टुकप्रसि-देश्व घृतं जलं तस्मात् श्रीहत्पन्ना हुमीषिथरसाज्जलस्य श्रीरत्वं ततो घृतमिति कमे सारत्वमात्रं विवक्षितम्॥३५॥ मरीचिविकचः रिमिभिहज्ज्वलः नारायणग्ररोगत इत्य-संधिरार्षः॥ ३६॥ ऐरावण ऐरावतः महानागो महा-हस्ती॥ ४०॥ निराशाः विवमप्येतैर्गृहीतं अस्माभिस्तु

तद्रहणासमर्थेः कथममृतं लब्धं शक्यमिति भावः । महान् अन्तः संहारो येन तन्महान्तम् ॥ ४४ ॥ अभिसंश्रितः संमुखः मोहनार्थमित्यर्थः ॥ ४५ ॥ 'अमृतादि विश्रंशः सङ्गमात्रेण योषिताम् । दधता मोहिनीरूपं हरिणैवं प्रकाशितम् ' इति स्लगर्भः ॥ ४६ ॥ इति आदिपर्वणि नैल-कण्टीये भारतभावदीपे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ अथिति । आवरणमुख्यानि कवचाम्याणि । प्रहरणाणि आयुधानि ॥ १॥ संभ्रमे सभग्रेणामण्यान्

ततः प्रवृत्तः संप्रामः समीपे लवणास्भसः। सुराणामसुराणां च सर्वधोरतरो महान् प्रासाश्च विपुलास्तीक्ष्णा न्यपतन्त सहस्रशः। तोमराश्च सुतीस्णाग्राः शस्त्राणि विविधानि च१२ ततोऽसराश्चक्रभिन्ना वमन्तो रुधिरं बहु । असिशाक्तिगदारुणा निपेतुर्धरणीतले ॥ १३ छिन्नानि पिट्टरौश्चैव शिरांसि युधि दारुणैः। तप्तकाञ्चनमालीनि निषेतुरनिशं तदा रुधिरेणानुलिप्ताङ्गा निहताश्च महासुराः। अद्गीणामिव क्रुटानि धातुरक्तानि शेरते हाहाकारः समभवत्तत्र तत्र सहस्रशः। अन्योऽन्यं छिन्दतां शस्त्रेरादित्ये लोहितायति १६ परिघरायसैस्तीक्ष्णैः संनिकर्षे च मुश्लिभः। निव्नतां समरेऽन्योऽन्यं शब्दो दिवामवास्पृशत्१७ छिन्दि मिन्दि प्रधाव त्वं पातयाभिसरेति च। व्यश्रयन्त महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः ॥ १८ एवं सुतुमुले युद्धे वर्तमाने महाभये। नरनारायणी देवी समाजग्मतुराहवम् ॥ १९ तत्र दिव्यं धनुर्देष्ट्रा नरस्य भगवानिप । चिन्तयामास तद्यकं विष्णुद्दीनवसूदनम् 11 20 ततो अवरा चिन्तितमात्रमागतं महाप्रभं चक्रमंभिवतापनम्। विभावसोस्त्ल्यमकुण्ठमण्डलं सुद्दानं संयति भीमद्दीनम् ॥ સ્શ तदागतं ज्वलितहुताशनप्रभं . भयंकरं करिकरबाहुरच्युतः । मुमोच वै प्रबलवदुग्रवेगवान् महाप्रभं परनगरावदारणम् ॥ २२ तदन्तकज्वलनसभानवर्चसं पुनः पुनर्न्यपतत वेगवत्तदा ।

विदारयद्गितिदनुजान्सहस्रदाः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे ॥ २३ दहत्काचिज्ज्वलन इवावलेलिहत प्रसद्य तानसुरगणाज्यकृन्तत । प्रवेरितं वियति मुहुः क्षितौ तथा पपौ रणे रुभिरमधो पिशाचवत् तथाऽसुरा गिरिभिरदीनचेतसो मुहुर्भुद्धः सुरगणमार्दयंस्तदा । महाबला विगालितमेघवर्चसः सहस्रहारे गगनमभित्रपद्य ह ॥ २५ अथाम्बराद्धयजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः। महाद्रयः परिगॅलिताग्रसानवः परस्परं द्वतममिहत्य सस्वनाः ॥ २६ ततो मही प्रविचलिता सकानना महाद्रिपाताभिहता समन्ततः । परस्परं भृशमभिवर्जतां मुहू रणाजिरे भृशमभिसंप्रवर्तिते ॥ २७ नरस्ततो वरकनकाप्रभूषणैः महेषुभिर्गगनपथं समावृणोत्। विदारयनिगरिशिखराणि पत्रिभिः महाभयेऽसुरगणवित्रहे तदा 11 36 ततो महीं लवणजलं च सागरं महासुराः प्रविविशुरर्दिताः सुरैः। वियद्गतं ज्वालितहुतारानप्रभं सुदर्शनं परिकुपितं निशम्य ते ॥ २९ ततः सुरैर्विजयमवाप्य मन्दरः स्वमेव देशं गामितः सुपूजितः। विनाध खं दिवमापे चैव सर्वेशः ततो गताः सिललघरा यथागतम् ॥३०

प्रासाः हस्तक्षेप्याः श्रुद्रभद्धाः विंध्ये करकाडीति प्रसिद्धाः। तोमराः दीधदण्डास्त एवा क्षेप्याः। लाटेष्विटा इति प्रसिद्धाः। विविधानि शस्त्राणि यमदंधादीनि लोकप्रसिद्धानि जन्मधड इत्यादीनि ॥ १२ ॥ असिः खद्गः शक्तिहस्तक्षेप्यो लोहदण्डः पृथुबुधो गद्दासरलः स एव ॥ १३ ॥ पिट्टिशः खद्गविशेष उभयतो धारस्तीक्ष्णाग्रः 'पद्या' इति प्रसिद्धः ॥ १४ ॥ परिधः परितो हन्तीति तथा । सर्वतः कण्ट- फितो लोहदण्डः । एवमग्रेऽपिलोकप्रसिच्यनुसारेण योग- वलेन चायुधवाचिनां शब्दानामर्थो बीध्यः ॥ १७ ॥ संयति

युद्धे ॥ २१ ॥ प्रवेरितं प्रेरितम् । अवीपसर्गस्य भागुरिमते-नाकारलोपः । विगलिता रिक्ता मेघास्तन्नु ल्यदीप्तयः श्वेतभास्त्ररा इत्यर्थः ॥ २५ ॥ बहुविधा नीलपीतादिधातु-मत्त्वात् । मेघह्मपित्वं गगनगामित्वात् ॥ २६ ॥ गणश-ब्विता रुद्रानुचरोपलक्षिता देवाः । असुराश्च गणाश्च तेषां विग्रहे 'गणः प्रमथसंख्योघे' इति मेदिनी॥ २८ ॥ निशम्य विज्ञायते असुराः ॥ २९ ॥ सालिलधराः अमृतसृतो देवाः॥ ३० ॥

**आस्तीकपवे** 

# ततोऽमृतं सुनिहितमेव चिकरे सुराः परां मुदममिगम्य पुष्कलाम् ।

ददौ च तं निश्चिममृतस्य रिक्षतुं किरोटिने बलभिद्धामरैः सह ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि अमृतमन्थनसमाप्तिर्नाम एकोनार्विशोऽध्यायः १९

सौतिरुवाच । पतत्ते कथितं सर्वममृतं मथितं तथा। यत्र सोऽश्वः समुत्पन्नः श्रीमानतुलविक्रमः यं निशस्य तदा कद्रविनतामिदमब्रवीत्। उच्चै:श्रवा हि कि वर्णों भद्रे प्रबृहि मा चिरम् २ विनतोवाच । श्वेत एवाश्वराजोऽयं किं वा त्वं मन्यसे श्रुमे । ब्रहि वर्ण त्वमप्यस्य ततोऽत्र विपणावहे कद्र्रवाच। कृष्णवालमहं मन्ये ह्यमेनं शुचिस्मिते । पहि सार्चे मया दीव्य दासीभावाय भामिनि ॥४ सौतिरुवाच। एवं ते समयं कृत्वा दासीभावाय वै मिथः। जग्मतुः स्वगृहानेव भ्वो द्रक्ष्याव इति सम ह ॥ ५ ततः पुत्रसहस्रं तु कद्रर्जिहां चिकीर्षती। आज्ञापयामास तदा वाला भूत्वाञ्जनप्रभाः ॥ ६ आविशध्वं हयं क्षिप्रं दासी न स्थामहं यथा।

जनमेजयस्य राजर्षेः पाण्डवेयस्य धीमतः 116 शापमेनं तु शुश्राव स्वयमेव पितामहः। अतिकूरं समुत्सृष्टं क दृादैवादतीव हि 119 सार्धे देवगणैः सर्वैर्वाचं तामन्वमोदत । बहुत्वं प्रेक्ष्य सर्पाणां प्रजानां हितकाम्यया ॥ १० तिग्मवीर्यविषा ह्येते दन्दशूका महाबलाः। तेषां तीक्ष्णविषत्वाद्धि प्रजानां च हिताय च ११ युक्तं मात्रा कृतं तेषां परपीडोपसर्पिणाम् । अन्येषामपि सत्त्वानां नित्यं दोषपरास्तु ये ॥ १२. तेषां प्राणान्तिकी दण्डो दैवेन विनिपात्यते । एवं संभाष्य देवस्तु पूज्य कद्रृं च तां तदा ॥ १३ आहूय कश्यपं देव इदं वचनमब्रवीत्। यदेते दन्दश्काश्च सर्पा जातास्त्वयानघ विषोल्चणा महाभोगा मात्रा राप्ताः परंतप । तत्र मन्युस्त्वया तात न कर्तव्यः कथंचन ॥१५ दृष्टं पुरातनं द्येतद्यक्षे सर्पविनाशनम् । इत्युक्त्वा सृष्टिकृद्देवस्तं प्रसाद्य प्रजापतिम्। प्रादाद्विषहरीं विद्यां कश्यपाय महात्मने

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे आस्तीकपर्वणि सौपर्णे विंशोऽध्यायः॥ २०॥

# सौतिखाच।

नावपद्यन्त ये वाक्यं ताञ्डाशाप भुजंगमान् ॥ ७

सर्पसत्रे वर्तमाने पावको वः प्रधस्यति ।

ततो रजन्यां व्युष्टायां प्रभातेऽभ्युदिते रवौ ।
कद्भश्च विनताचैव भगिन्यौ ते तपोधन ॥१
अमर्षिते सुसंरब्धे दास्ये कृतपणे तदा ।

जग्मतुस्तुरगं द्रष्टुमुचैःश्रवसमन्तिकात्॥ २ दृदशातेऽथ ते तत्र समुद्रं निधिमम्भसाम्। महान्तमुदकागाधं क्षोम्यमाणं महास्वनम्॥ ३ तिमिङ्गिलझषाकीणं मकरैरावृतं तथा। सन्त्वैश्च बहुसाहस्नैर्नानारूपैः समावृत्तम्॥ ४

किरीटिने नराय 'तुल्यायासेप्यविबुधानाब्धिनं विसुखा हरेः । देवास्तु वशगा विष्णोः प्रापुरेतदिहोच्यते' इति रत्नगर्भः ॥३१॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

एतदिति ॥ १ ॥ विपणावहे पणं कुर्वहे ॥ ३ ॥ दीव्य विजिगीषस्व दासीभावाय मां वा दासीकर्तुं त्वं वा दासी-भवितुं नुहीत्पर्थः ॥ ४ ॥ जिह्मं कौटित्यम् ॥ ६ ॥ नाव पद्यन्त नानुमोदितवन्तः ॥ ७ ॥ दन्दशूकाः मृशं दंशन-शीलाः ॥ ११ ॥ महाभोगाः महाशरीराः ॥ १५ ॥ विष-हरीं विषम्नों विषहरामिति पाठः ॥ १६ ॥ इति आदि-पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

तत इति । स्युष्टायां न्यतीतायाम् ॥१॥ दास्ये विषये ॥२॥ उदकेन अगाधं तलस्पर्शशून्यं क्षोभ्यमाणं मकरादिभिः ॥३॥

भीषणैर्विकृतैरन्यैर्घोरेर्जलचरैस्तया । 11 4 उग्रैर्नित्यमनाधृष्यं कूर्मग्राहसमाकुलम् आकरं सर्वरत्नानामालयं वरुणस्य च। नागानामालयं रम्यमुत्तमं सरितां पतिम् ॥ ६ पातालज्वलनावासमसुराणां च बान्धवम् । भयंकरं च सत्त्वानां पयसां निधिमर्णवम् 11 9 शुभं दिव्यममर्त्यानाममृतस्याकरं परम् । अप्रमेयमाचिन्त्यं च सुपुण्यजलमद्भुतम् 11 6 घोरं जलचरारावरौद्रं भैरवानेःस्वनम्। गंभीरावर्तकालेलं सर्वभूतभयंकरम् 11 9 वेलादोलानिलचलं क्षोभोद्देगसमुच्छ्तिम् । वीचीहस्तैः प्रचलितैर्नृत्यन्तमिव सर्वतः ॥ १० चन्द्रवृद्धिक्षयवशादुवृत्तोर्मिसमाकुलम् । ॥ ११ याञ्चजन्यस्य जननं रत्नाकरमनुत्तमम् गां विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा। वराहरूपिणा चान्तर्विश्लोभितजलाविलम् ॥ १२

ब्रह्मार्विणा व्रतवता वर्षाणां रातमत्रिणा । अनासादितगांधं च पातालतलमध्ययम् अध्यात्मयोगनिद्धां च पद्मनाभस्य सेवतः । युगादिकालशयनं विष्णोरमिततेजसः ॥ १४ वज्रपातनसंत्रस्तमेनाकस्याभयप्रदम् । डिम्बाहवार्दितानां च असुराणां परायणम् ॥ १५ वडवामुखदीप्ताग्नेस्तोयहव्यप्रदं शिवम् । अगाधवारं विस्तीर्णमप्रमेयं सरित्पतिम १६ महानदीभिर्वह्वीभिः स्पर्धयेव सहस्रशः आभेसार्यमाणमनिशं दहशाते महार्णवम् ॥ आपूर्यमाणमत्यर्थं नृत्यमानामिवोर्मिभिः ॥ १७ गंभीरं तिमिमकरोग्रसंकुलं तं गर्जन्त जलचररावरौद्रनादैः । विस्तर्णि दृहशतुरम्बरप्रकाशं तेऽगाघं निधिमुरुमम्भसामनन्तम् ॥ १८

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे एकविंशतितमोऽघ्यायः ॥२१॥

# सौतिरुवाच ।

नागाश्च संविदं कृत्वा कर्तव्यामिति तद्वचः ।
निःस्नेहा वै दहेन्माता असंप्राप्तमनोरथा ॥ १
प्रसन्ना मोक्षयेदस्मांस्तरमाच्छापाच भामिनी ।
कृष्णं पुच्छं करिष्यामस्तुरगस्य न संशयः ॥ २
तथा हि गत्वा ते तस्य पुच्छे वाला इति समृताः ।
प्रतिसमन्नन्तरे ते तु सपत्न्यौ पणिते तदा ॥ ३
ततस्ते पणितं कृत्वा भगिन्यौ द्विजसत्तम ।
जग्मतुः परया प्रीत्या परं पारं महोद्धेः ॥ ४

कद्रश्च विनताचैव दाक्षायण्यौ विहायसा । आलोकयन्त्यावक्षोभ्यं समुद्रं निधिमम्भसाम् ॥ ५ वायुनाऽतीव सहसा क्षोभ्यमाणं महास्वनम् । तिर्मिगिलसमाकीणं मकौरावृतं तथा ॥ ६ संयुतं बहुसाहक्षेः सत्वैर्नानाविधैरि । घोरैघोरमनाधृष्यं गंभीरमितभैरवम् ॥ ७ आकरं सर्वरत्नानामालयं वरुणस्य च । नागानामालयं चापि सुरम्यं सारेतां पतिम् ॥ ८ पातालज्वलनावासमसुराणां तथालयम् ॥ ९

पातालज्वलनो वाडवाग्निस्तस्यावासम् । बान्धवं शरणम् । बन्धनिमिति पाठे कारागारम् ॥ ७ ॥ वेलायाः दोल आंदोलनं तज्जेनानिलेन चलम् ॥ १० ॥ गां पृथ्वां विन्दता लम्भमानेन हेतौ शतृप्रत्ययः । तेन हेतुना विक्षो-भितेन जलेनाविलं व्याप्तम् ॥ १२ ॥ आत्रिणा तलान्वेषि-णिति शेषः । गाधं तलम् । पातालस्यापि तलं अधःस्थम् । अब्ययं पातालादि ब्ययेऽप्यविनाशम् ॥ १३ ॥ सेवतः सेव-मानस्य युगादिकालशयनम् । युगं कृतादिकं तस्य आदिभूतो युगादिकालस्तास्मन् । शयनं तल्पभूतम् ॥ १४ ॥ डिम्बा-हवे डिम्बो भयवतामाक्रन्दस्तद्वति आहवे 'डिम्बोभयध्वना-वंदे' इति मेदिनी । तिग्माहव इति पाठः स्पष्टार्थः ॥१५ ॥ वडवा अश्वा तस्या मुखात् उत्पन्नो दीप्तो योऽग्निस्तस्मै तोयहब्यप्रदं गाधः पारश्च नास्ति यस्य सोऽगाधपारस्तं अत एव विस्तीर्णं विशेषेण स्तीर्णं समन्तत आस्तीर्णम्॥१६॥ अभिसार्यमाणं अभितो गम्यमानम् ॥ १७ ॥ ते कद्व्विनते अगाधं पूर्वरूपमार्षम् ॥ १८॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकविंशतितमोऽध्यायः ॥२१॥

नागाश्च संविदं कृत्वेति द्वादशस्त्रोकमध्यायं केचिन्न पठन्ति । कांश्चिदत्रत्याम् स्त्रोकान्पूर्वत्रैव च पठन्ति । अन्ये तु पञ्च-षान्पठन्त्यपीत्यत्र कोशशुद्धं न प्रतीमः । संविदं मिथ आलो-चनम् ॥ २ ॥ पणिते पणं कृतवत्यो ।। ३ ॥ उक्तानुक्त-विशेषणः पुनः स्तौति समुदं अक्षोभ्यमित्यादिना ॥ ५ ॥ शुप्तं दिव्यममर्त्यानाममृतस्याकरं परम् । अप्रमेयमचिन्यं च सुपुण्यजलसंमितम् ॥ १० महानदीमिर्वह्यीभिस्तत्र तत्र सहस्रकाः । अपूर्यमाणमत्यर्थं नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः ॥ ११

इत्येवं तरलतरोर्मिसंकुलं ते गंभीरं विकसितमम्बरप्रकाशम् । पातालज्वलनशिखाविदीपिताङ्गं गर्जन्तं द्रुतमभिजभातुस्ततस्ते ॥ १२

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे समुद्रदर्शनं नाम धार्विशोऽच्यायः॥ २२

सौतिस्वाच। तं समुद्रमितकम्य कद्रविनतया सह । न्यपतनुरगाभ्याशे न विरादिव शीव्रगा 11 8 ततस्ते तं हयश्रेष्ठं ददशाते महाजवम् । शशाङ्किरणप्रख्यं कालवालमुभे तदा निशम्य च बहुन्वालान् कृष्णान्पुच्छसमाश्रितान्। विषण्णरूपां विनतां कद्वर्दास्ये न्ययोजयत् ॥ ३ ततः सा विनता तस्मिन्पणितेन पराजिता । अभवदुःखसंतता दासीमावं समास्थिता पतस्मिन्नन्तरे चापि गरुडः काल आगते । विना मात्रा महातजा विदार्याण्डमजायत महासत्त्वबलोपेतः सर्वा विद्योतयन्दिराः । कामरूपः कामगमः कामवीर्यो विहंगमः ।। ६ अग्निराशिरिवोद्धासन्समिद्धोऽतिमयंकरः। विद्याद्वस्पष्टपिङ्गाक्षो युगान्तान्निसमप्रभः प्रवृद्धः सहसा पक्षी महाकायो नभोगतः। घोरो घोरस्वनो रौद्रो वन्हिरौर्व इवापरः तं दृष्टा रारणं जग्मुर्देवाः सर्वे विमावसुम् । प्रणिपत्याञ्जवंश्चैनमासीनं विश्वरूपिणम् 11 8

अग्ने मा त्वं प्रवर्धिष्ठाः कचिन्नो न दिघझस्ति । असौ हि राशिः सुमहान्समिद्धस्तव सर्पति ॥१०

अग्निस्वाच ।

नैतदेवं यथा यूयं मन्यध्वमसुरार्द्नाः।
गरुडो बलवानेष मम तुल्यश्च तेजसा ॥ ११
जातः परमतेजस्वी विनतानन्दवर्धनः।
तेजोराशिमिमं दृष्ट्रा युष्मान्मोहः समाविशत् १२
नागश्चयकरश्चेव काश्यपेयो महाबलः।
देवानां च हिते युक्तस्विहतौ दैत्यरश्चसाम् ॥१३
न भीः कार्या कथं चात्र पश्चय्वं सहिता मम।
प्वमुक्तास्तदा गत्वा गरुडं वाग्मिरस्तुवन् ॥ १४
ते दूराद्म्युपेत्यैनं देवाः सर्षिगणास्तदा।

देवा ऊचुः।

त्वसृषिस्त्वं महाभागस्त्वं देवः पतगेश्वरः ॥ १९ त्वं प्रभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठी प्रजापतिः । त्वामेन्द्रस्त्वं हयमुखस्त्वं शरस्त्वं जगत्पतिः ॥ १६ त्वं मुखं पद्मजो विप्रस्त्वमिशः पवनस्तथा । त्वं हि घाता विघाता च त्वं विष्णुः सुरसन्तमः१७

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वाविंशोऽ घ्यायः ॥ २२ ॥

तमिति ।। १ ।। शशाङ्कित्णवत् प्रख्यादीप्तिर्यस्य तं तादशमपि कालवालं कृष्णकेशम् ।। २ ।। निशम्य दृष्ट्वा ।। ३ ।। कामक्पः इच्छाकृतमेव रूपं यस्य स तथा ।। ६ ।। उद्भासन् उत्कर्षण भासमानः ।। ७ ।। भौर्वः वाडवः ।। ८ ।। विभावसुं विह्वम् ॥ ९ ।। अमे मा त्वमिति देवानां अमवर्णनमित्रगरुडयोरितसाद्द्यकथनार्थम् ।। १० ॥ अत्रीपि पूर्ववत् सुपर्णोपाधिकं ब्रह्मेव स्तूयते । न हि विष्णु-वाहने पिक्षमात्रे प्रकृतानि सर्वाणि विशेषणानि अंजसा संग-व्यक्ति । 'इन्त्रं मित्रं वरुणमाम्निमाहुरथो दिन्यः स सुपर्णो गरुरमाम् । एकं सिद्धमा बहुधा वदन्त्यम् यमं मातिरिश्वानमाहुः' इति भुतेरिन्द्रादिबहुप्रकारेण स देवैकमुच्यत इत्यव-

गमात् । ऋषिः प्रणवस्पो मन्त्रः । मन्त्राणां सवर्षा द्रष्टाः मधुच्छंद आदिस्पो वा । महाभागः कृत्सस्य यज्ञस्य भोक्ताः । देवो योतमानः । पतगानां जीवपक्षिणामीश्वरः । अतिशीप्रगो वा । तद्वावतोऽन्यानत्येति शश्वदितिश्रुतेः ॥ १५ ॥
प्रभुश्चेतनाचेतनस्य कृत्सस्याधिष्ठाता । तपनः तपतीति तपनः अन्तकर्ता । सूर्यः सूते इति सूर्यः उत्पादक उपादानिमत्यर्थः । परमेष्ठी हिरप्यगर्भस्पेण । प्रजापतिः दक्षादिस्पेण च निमित्तमपीत्यर्थः त्वामिन्द्रो देवराजः हयमुखो ह्यप्रीवावन्तारः । त्वं शरः महादेवस्य त्रिपुरवधं बाणभूतो विष्णुः ॥१६॥ त्वं मुखं 'बाह्मणोऽस्य मुखमासीत्'इति श्रुतेः । पद्म-जश्चतुर्भुखः । विप्रो विज्ञानवान् । अग्निर्वायुश्चेत्यादि सर्व-देवतात्मा । धाताचितिः । विधाता मायेति प्राग्व्याख्यात-मेव । विष्णुर्व्यापकः सुरसत्तमः देवेश्वरः ॥ १७ ॥

आदिपर्व

त्वं महानभिभः शश्वदमृतं त्वं महद्यशः । त्वं प्रसास्त्वमिप्रेतं त्वं नस्त्राणमनुत्तमम् ॥ १८ बलोर्मिमान्साधुरदीनसत्त्वः समृद्धिमान्दुर्विषहस्त्वमेव । त्वत्तः स्तं सर्वमहीनकतिं हानागतं चोपगतं च सर्वम ॥ १९ त्वमुत्तमः सर्वमिदं चराचरं गमस्तिमिर्भानुरिवावभाससे। समाक्षिपत्भानुमतः प्रभां मुहुः त्वमन्तकः सर्वमिदं ध्रुवाध्रुवम् ॥ २० दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत् प्रजास्तथा दहसि हुतारानप्रभः । मयंकरः प्रलय इवाग्निकत्थितः विनाश्यन्युगपरिवर्तनान्तरुत् ॥ २१ खगेश्वरं शरणमुपागता वयं महोजसं ज्वलनसमानवर्चसम्। तडित्रमं वितिमिरमभ्रगोचरं महाबलं गरुडमुपेत्यखेचरम् ॥२२ परावरं वरदमजय्याविक्रमं

तवौजसा सर्वामिदं प्रतापितम् । जगत्प्रभो तप्तसुवर्णवर्चसा त्वं पाहि सर्वोश्च सुरान्महात्मनः ॥ २३ भयान्विता नभासे विमानगामिनो विमानिता विपथगातिं प्रयान्ति ते । ऋषेः सुतस्त्वमसि दयावतः प्रभो महात्मनः खगवर कश्यपस्य ह स मा कुघः कुरु जगतो दयां परां त्वमिश्वरः प्रशममुपैहि पाहि नः। महाशनिस्फ्रीरतसमस्वनेन ते दिशोम्बरं त्रिदिवमियं च मेदिनी ॥ २५ चलन्त नः खगहृद्यानि चानिशं निरुद्यतां वपुरिदमग्निसंनिभम् । तव द्याते कुपितकतान्तसंनिभां निशम्य नश्चलति मनोऽव्यवस्थितम्। प्रसीद् नः पतगपते प्रयाचतां शिवश्च नो भव भगवन्सुखावहः ॥ २६ एवं स्तुतः सुपर्णस्तु देवैः सर्विगणैस्तदा । तेजसः प्रतिसंहारमात्मनः स चकार ह इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाण आस्तकिपर्वाण सौपर्णे त्रयोविंशोऽप्यायः॥ २३ ॥

सौतिरुवाच । स श्रुत्वाऽधात्मनो देहं सुपर्णः प्रेक्ष्य च स्वयम् । शरीरप्रतिसंहारमात्मनः संप्रचक्रमे

सुपर्ण उवाच । न मे सर्वाणि भूतानि बिभियुर्देहदर्शनात्। भीमरूपात्समुद्रियास्तस्मात्तेजस्त संहरे

महान् महत्तत्त्वम् । आभिभूः अभितो भवतीत्यभिभूः। अभि-मानोऽहंकार इलर्थः । शश्वत् सर्वदा अमृतं अविकृतं महद्यशः 'तस्य नाम महद्यशः'इति श्रुतेर्निगुणं ब्रह्मा त्वं प्रभाः सूर्यादीनां तेजांसि । त्वं अभिप्रेतं बुद्धियृत्तिः । त्राणं रक्षणम् ॥ १८ ॥ बलस्य पुष्पस्य ऊर्मिमान्सागरः। अत एव अदीनं रज आदि-नाऽनुपक्षीणं सत्वं यस्य सः । अत एव समृद्धिरैश्वर्यं तद्वान् । दुर्विषहो युद्धे । त्वत्तः स्रतं निर्गतं सर्वम् । अहीनकीर्ते पुण्य-श्लोक ! अनागतादि च त्वमेव ॥१९॥ उत्तमश्चिन्मात्रः चरा-चरं चेतनाचेतनम् । स्थावरजंगमं वा गभस्तिभिर्वृत्तिज्ञातैः । भानुरिव किरणैः । अवभाससे घटादिज्ञानरूपेण । यथोक्तम् । 'परागर्थप्रमेखेषु या फलत्वेन संमता। संवित्सैवेह मे योऽर्थो वेदांतोोक्तिप्रमाणतः ' इति । भानुमतः सूर्यस्य अन्तको यृत्युः । ध्रुवाध्रुवं क्षराक्षरं प्रधानपुरुषात्मकम् ॥२०॥ युगपरि-वर्तनं सहस्रकृत्वो जायमानं तस्यान्तस्तत्कर्ता कालस्यापि काल इत्यर्थः २१ ॥ खंगेश्वरमुपेत्य समीपे गत्वा वयं शरण-

मुपागता इति संबन्धः ॥ २२ ॥ परावरं कारणं कार्यं च अजय्यो जेतुमशक्यो विक्रमो यस्य तम् ॥ २३ ॥ विमान गामिनो देवाः विमानिताः पराजिताः विपथगतिं हीन-मार्गानुसृतिम् ।। २४ ।। सः त्वं मा कुधः क्रोधं मा कार्षीः । महाशानः स्फुरितं तेन समस्तुल्यः स्वनः शन्दस्तेन दिशश्वलन्तीत्युत्तरादपकृष्यते ॥ २५ ॥ निगृह्यतां संक्षिप्तं क्रियताम् अव्यवस्थितमिति च्छेदः व्याकुलामृत्यर्थः ॥२६॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयोविंशति-तमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

स इति । स सुपर्णः स्तुतिब्याजेन देवैबोंधितस्तेभ्य आत्म-नो देहं स्वरूपं श्रुत्वा प्रेक्ष्यानुभूय च सर्वभूताभयाय सीम्यो बभूवेत्यर्थः ॥१॥ समुद्धिमा जना इति शेषः॥ २ ॥

#### सौतिरुवाच ।

ततः कामगमः पक्षी कामवीयों विहंगमः।
अरुणं चात्मनः पृष्ठमारोप्य स पितुर्गृहात् ॥ ३
मातुरन्तिकमागच्छत्परं तीरं महोदधेः।
तत्रारुणश्च निश्चिसो दिशं पूर्वा महाद्युतिः ॥ ४
सूर्यस्तेजोभिरत्युश्रैलीकान्दग्धुमना यदा।

रुरुवाच ।

किमर्थं भगवान्स्यों छोकान्दग्धुमनास्तदा ॥ ५ किमस्यापहतं देवैर्येनेमं मन्युराविशत् । प्रमतिख्वाच ।

चन्द्रादित्यैर्यदा राहुराख्यातो द्यमृतं पित्तन् ॥ ६ वैरानुवन्धं कृतवांश्चन्द्रादित्ये तदाऽनघ। वध्यमाने ग्रहेणाथ आदित्ये मन्युरााविशत् ॥ ७ सुरार्थाय समुत्पन्नो रोषो राहोस्तु मां प्रति। बह्वनर्थकरं पापमेकोऽहं समवाप्नुयाम् ॥ ८ सहाय एव कार्येषु न च कुन्छ्रेषु दश्यते। पश्यन्ति ग्रस्यमानं मां सहन्ते वै दिवोकसः॥ ९ तस्माछोकविनाशार्थं द्यवतिष्ठे न संशयः। एवं कृतमतिः सूर्यो द्यस्तमभ्यगमद्गिरिम् ॥ १० तस्माछोकविनाशाय संतापयत भास्करः। ततो देवानुपागम्य प्रोचुरेवं महर्षयः ॥ ११

अद्यार्घरात्रसमये सर्वलोकभयावहः। उत्पत्स्यते महान्दाहस्त्रैलोक्यस्य विनाशनः॥ १२ ततो देवाः सर्विगणा उपगम्य पितामहम्। अत्रुवन्किमिवेहाद्य महद्दाहकृतं भयम् ॥ १३ न तावदृश्यते सूर्यः क्षयोऽयं प्रतिभाति च। उदिते भगवन्भानौ कथमेतद्भविष्याति ॥ १४

पितामह उवाच ।

एष लोकविनाशाय रिवह्यन्तुमुद्यतः।
दृश्यक्षेव हि लोकान्स भरमराशीकरिष्यति॥१५
तस्य प्रतिविधानं च विंहितं पूर्वमेव हि।
कश्यपस्य सुतो धीमानरुगत्यभिविश्रतः॥ १६
महाकायो महातेजाः स स्थास्यति पुरो रवेः।
करिष्यति च सार्थ्यं तेजश्चास्य हरिष्यति॥१७
लोकानां खास्ति चैवं स्याद्यीणां च दिवौकसाम्।

प्रमतिरुवाच ।

ाः ॥ ९ ततः पितामहाज्ज्ञातः सर्वे चक्रे तदाऽहणः ॥१८ उदितश्चैव सविता ह्यहणेन समावृतः । ॥ १० पतत्ते सर्वमाख्यातं यत्सूर्यं मन्युराविशत् ॥ १९ । अहणश्च यथैवास्य सारथ्यमकरोत्प्रभुः । ॥ ११ भूय प्वापरं प्रश्नं शृणुपूर्वमुदाहृतम् ॥ २०

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

# सौतिस्वाच।

ततः कामगमः पक्षी महावीयों महाबलः ।
मातुरन्तिकमागच्छत्परं पारं महोदधेः ॥ १
यत्र सा विनता तस्मिन्पणितेन पराजिता ।
अतीव दुःखसंतता दासीमावमुपागता ॥ २
ततः कदाचिद्विनतां प्रणतां पुत्रसंनिधौ ।
काले चाह्रय वचनं कदूरिदमभाषत ॥ ३
नागानामालयं भद्रे सरम्यं चारुदर्शनम् ।

समुद्रकुक्षावेकान्ते तत्र मां विनते नय ॥४ ततः सुपर्णमाता तामवहत्सर्पमातरम् । पन्नगान्गरुडश्चापि मातुर्वचनचोदितः ॥५ स सूर्यमिमतो याति वैनतेयो विहंगमः । सूर्यरिमप्रतप्ताश्च मूर्छिताः पन्नगाऽभवन् ॥६ तद्वस्थान्सुतान्दृष्ट्वा कद्रूः राक्रमथास्तुवत् । नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते बलसूदन ॥ ७

अरुणं मातुर्विवशतया यत्र कुत्रापि स्थितम् ॥ ३ ॥
सूर्यो दग्धुमना यदाऽभूत्तदा पूर्वो दिशं गत्वा तत्र
सूर्यस्याप्रेऽरुणो निक्षिप्त इति योज्यम् ॥ ४ ॥ आदित्यस्य
मूर्तिबहुत्वेन चन्द्रादित्यैरिति बहुवचनम् ॥ ६ ॥ चन्द्रादित्येकत्वं च समाहारात् । प्रहेण राहुणा प्रहणेन वा ॥७॥
स्रुराणाम् अर्थाय हिताय ॥ ८॥ सहन्ते मर्षयन्ति सहदेवैरिति पाठे दिवौकसः उपदेवा मरीच्यादयः प्रजापतयः ॥९॥
तस्मात् अस्ताचलं गत्वेतिन्यल्लोपे पश्चमी ॥ १०॥ संतापयत समतापयत । अङभाव आर्षः । तिरोभूत एव सन्नेवं

दहत्युद्ये तु भस्मीकरिष्यति लोकानित्याह तत इत्यादिना ॥ ११ ॥ दश्यन्परयन् कंड्वादेराकृतिगणत्वादृशेरिप स्वार्थे यक् ॥ १५ ॥ प्रतिविधानं प्रतीकारः ॥ १६ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्विशतितमोऽ ध्यायः ॥ २४ ॥

तत इति ॥ १ ॥ अभितः संमुखं पन्नमा अभवन् संधिरार्षः ॥ ६ ॥ अत्रापीद्रोपाधिकं ब्रह्म स्तूयते नमस्ते इत्यादिना। लोकस्रष्टृत्वसंहर्तृत्वादेस्तिलिङ्गदर्शनात्॥७॥ नमुचिन्न नमस्तेऽस्तु सहस्राक्ष राचीपते।
सर्पाणां सूर्यतप्तानां वारिणा त्वं प्रवो मव ॥ ८
त्वमेव परमं त्राणमस्माकममरोत्तम।
ईशो ह्यसि पयः स्रष्टुं त्वमनल्पं पुरंदर ॥ ९
त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्त्वमाग्निविंचुतोऽम्बरे।
त्वमभ्रगणविक्षेप्ता त्वामेवाहुर्महाघनम् ॥ १०
त्वं वज्रमतुलं घोरं घोषवांस्त्वं बलाहकः।
स्रष्टा त्वमेव लोकानां संहर्ता चापराजितः॥ ११
त्वं ज्योतिः सर्वभूतानां त्वमादित्यो विभावसः।
त्वं महद्भृतमाश्चर्यं त्वं राजा त्वं सुरोत्तमः॥ १२
त्वं विष्णुस्त्वं सहस्राक्षस्त्वं देवस्त्वं परायणम्।
त्वं सर्वममृतं देव त्वं सोमः परमार्चितः ॥ १३
त्वं मुद्दर्तिस्तिथिस्त्वं च त्वं लवस्त्वं पुनः क्षणः।
शुक्कस्त्वं बहुलस्त्वं च कला काष्ठा शुटिस्तथा।

संवत्सर्रावो मासा रजन्यश्च दिनानि च ॥ १४
त्वमुत्तमा सिगरिवना वसुन्धरा
समास्करं वितिमिरमम्बरं तथा ।
महोद्धिः सितिमितिमिगिलस्तथा
महोर्मिमान्बहुमकरो झवाकुलः ॥ १५
महायशास्त्वामिति सदाऽभिपूज्यसे
मनीविभिर्मुदितमना महर्षिभिः ।
अभिष्ठुतः पिबासि च सोममध्वरे
वषट् कृतान्यिप च हवीिव भूतये ॥ १६
त्वं विप्रैः सततमिहेज्यसे फलार्थं
वेदाङ्गेष्वतुलबलीघ गीयसे च ।
त्वद्धेतोर्यजनपरायणा द्विजेन्द्रा
वेदाङ्गान्यभिगमयन्ति सर्वयत्नैः ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे पञ्चर्विशोऽघ्यायः ॥ २५

# सौतिरवाच।

एवं स्तुतस्तदा कड्ठा भगवान्हरिवाहनः।
नीलजीमृतसंघातैः सर्वमम्बरमावृणोत् ॥१
मेघानाञ्चापयामास वर्षध्वममृतं ग्रुभम्।
ते मेघा मुमुचुस्तोयं प्रभूतं विद्युदुज्ज्वलाः ॥२
परस्परमिवात्यर्थं गर्जन्तः सततं दिवि ।
संवर्तितमिवाकारां जलदैः सुमहाद्भुतैः ॥३
सजद्भिरतुलं तोयमजस्नं सुमहारवैः।
संप्रमृत्तमिवाकारां घारोभिभिरनेकराः ॥ ४

मेघस्तानितानिधों वैर्विचुत्पवनकाम्पितैः ।
तैमें द्यैः सततासारं वर्षद्भिरानिशं तदा ॥ ५
नष्टचन्द्रार्किकरणमम्बरं समपद्यत ।
नागानामुत्तमो हर्षस्तथा वर्षति वासवे ॥ ६
आपूर्यत मही चापि सिललेन समन्ततः ।
रसातलमनुप्राप्तं शीतलं विमलं जलम् ॥ ७
तदा भूरभवच्छना जलो मिमिरनेकशः ।
रामणीयकमागच्छन्मात्रा सह भुजंगमाः ॥ ८

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वाणे सौपर्णे षड्विंशोऽघ्यायः ॥ २६ ॥

ज्योतिश्विद्रूपम् ॥ १२ ॥ सर्वममृतं मोक्षः आपेक्षिके ह्यमृतत्वे सर्वत्वं नास्ति । मोक्षेऽविशष्य-माणं यद्रूपं तत्त्वमेवेत्यर्थः । सोम ईश्वरः । परमैः श्रेष्ठैरिचिंतः । 'सोमः पवते जिनता मतीनां जिनता दिवो जिनता पृथिव्याः । जिनतामेर्जनिता सूर्यस्य जिनतेन्द्रस्य जिनतोतिविष्णोः' इति श्रुतिप्रसिद्धः ॥ १३ ॥ बहुलः कृष्णपक्षः ॥ १४ ॥ कालो-पादानत्वात्तद्रूपत्वमुक्त्वा भृव्योमां बुरूपत्वमाह । त्वमुत्तमेति ॥ १५ ॥ यज्ञभत्ताऽपि त्वमेवेत्याह । महायशा इति ॥ १६ ॥ यज्ञभत्वोऽपि त्वमेवेत्याह । त्वं विप्रैरिति । त्वद्धेतोस्त्वत्प्राप्तये । विविद्धेषिन्त यज्ञेनेत्यादिश्रुतेः । वेदा-श्लानि षट् यज्ञसाद्रुण्यार्थम् । तत्र शिक्षां पाठशुष्यर्थं कल्पः प्रयोगज्ञानार्थे व्याकरणमूहादिसिद्ध्यर्थम् । छंदो गायत्र्यो

याज्यानुवाक्या भवन्तीति विध्यपेक्षितगायत्र्यादिज्ञानार्थम् । निरुक्तं वेदार्थज्ञानार्थम् । ज्योतिषं कर्मकालज्ञानार्थमिति । एतान्येव वेदाङ्गानि ॥ १७ ॥ इति आदिपर्वणि नैलक्णिये भारतभावदीपे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

एवमिति । हरयोऽश्वाः वाहने रथे यस्य स हरिवाहनः ॥ १ ॥ संवर्तितं संवर्तः कल्पान्तः संजातोऽस्मिन्निति संवतिंतिमिव ॥ ३ ॥ सततासारम् अनवच्छिन्नधारासंपातं यथास्यात्तथा ॥ ५ ॥ रामणीयकं द्वीपविशेषम् ॥ ८ ॥ इति
आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षड्विंशोऽ
ध्यायः ॥ २६ ॥

सौतिस्वाच ।

संप्रहृष्टास्ततो नागा जलधाराप्लतास्तदा। सुपर्णेनोह्यमानास्ते जग्मस्तं द्वीपमाश्च वै 118 तं द्वीपं मकरावासं विहितं विश्वकर्मणा । तज्ञ ते लवणं घोरं दहशः पूर्वसागताः 112 सुपर्णसहिताः सर्पाः काननं च मनोरमम्। सागराम्बुपरिक्षिप्तं पक्षिसंघनिनादितम् 113 विचित्रफलपुष्पाभिर्वनराजिभिरावृतम्। भवनैरावृतं रम्येस्तथा पद्माकरैरपि 118 प्रसन्नसिल्लेखापि हदैर्दिन्यैर्विभूषितम्। दिव्यगन्त्रबहैः पुण्येर्मास्तैसपवीजितम् 11 6 उत्पताद्विरिवाकाशं वृक्षेमेलयजैरपि । शोभितं पुष्पवर्षाणि मञ्जिद्धिर्मारुतोद्धतैः ॥ ६ कायुविक्षिप्तकुसुमैस्तथाऽन्यैरपि पादमैः। किरद्भिरिव तत्रस्थात्रागान्युध्याम्बुवृधिभिः ॥ ७ मनःसंहर्षजं दिट्यं गन्धर्वाप्सरसा प्रियम् । मत्तम्रमरसंघुष्टं मनोक्षाकृतिदर्शन्म 116 रमणीयं शिवं पुण्यं सर्वेजनमनोहरैः।

नानापक्षिरतं रम्यं कद्रृपुत्रप्रहर्षणम् ॥ ९ तत्ते वनं समासाद्य विज्ञहुः पन्नगास्तदा । अष्ठवंश्च महावीर्यं सुपर्णं पतगेश्वरम् ॥ १० वहास्मानपरं द्वीपं सुरम्यं विमलोदकम् । त्वं हि देशान्बह्नसम्यान्त्रजन्पस्यसि खेचर ॥ ११ स विचिन्त्यात्रवीत्पक्षी मातरं विनतां तदा । किं कारणं मया मातः कर्तव्यं सर्पभाषितम॥१२ विनतोवाच ।

दासीभूताऽस्मि दुर्योगात्सपत्याः पतगोत्तम् । पणं वितथमास्थाय सपैरुपियना कृतम् ॥ १३ तस्मिस्तु कथिते मात्रा कारणे गमनेचरः। उवाच वचनं सपींस्तेन दुःखेन दुःखितः॥ १४ किमाहृत्य विदित्वा वा कि वा कृत्वेह पौरुषम्। दास्याद्यो विप्रमुच्येयं तथ्यं वदत लेलिहाः॥१५

सौतिस्वाच । श्रुत्वा तमञ्जवन्सर्पा आहरामृतमोजसा ।

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वाणि सौपर्णे सप्तिंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

### सौतिखवाच।

इत्युक्तो गरुडः सर्पैस्ततो मातरमब्रवीत् । सच्छाम्यमृतमाहर्तुं भक्ष्यमिञ्छामि वेदितुम् ॥ १ विनतोवाच ।

समुद्रकुक्षावेकान्ते निषादालयमुत्तमम्। निषादानां सहस्राणि तान्मुक्त्वाऽमृतमानय॥२ न च ते ब्राह्मणं हन्तुं कार्या बुद्धिः कथंचन। अवध्यः सर्वभूतानां ब्राह्मणो ह्यनलोपमः॥३॥ अक्षिरको विषं शस्त्रं विप्रो मवति कोपितः। गुरुहिं सर्वभूतानां ब्राह्मणः परिकीर्तितः॥ ४ एवमादिमिक्षेस्तु सतां वै ब्राह्मणो मतः। स ते तात न हन्तव्यः संकुद्धेनापि सर्वथा॥ ५ व्राह्मणानामिमिद्रोहो न कर्तव्यः कथंचन।
न ह्येवमित्रनिदित्यो भस्म कुर्यात्तथाऽनघ ॥ ६
यथा कुर्याद्भिकुद्धो ब्राह्मणः संशितव्रतः।
तदेतैविविधैर्छिङ्गस्यं विद्यास्तं द्विजोत्तमम् ॥ ७
भूतानामग्रभूविंप्रो वर्णक्षेष्ठः पिता गुरुः।

ततो दास्याद्विप्रमोक्षो भविता तव खेचर ॥१६

गरुड उवाच ।
किं रूपो ब्राह्मणो मातः किं शीलः किं पराक्रमः।८
किंखिदग्निनेभो भाति किंखित्सौम्यप्रदर्शनः।
यथाहमभिजानीयां ब्राह्मणं लक्षणैः शुभैः ॥ ९
तन्मे कारणतो मातः पृच्छतो वक्तमहिसि।

विनतोवाच । यस्ते कण्ठमनुप्राप्तो निगीर्ण बडिशं यथा ॥ १०

संप्रहृष्टा इति । तं द्वीपं रामणीयकमेव ॥ १ ॥ लवणं लवणासुरं पूर्व दह्युः पुनर्गमने स नास्तीति भावः ॥ २ ॥ पद्माकरैः सरोभिः ॥ ४ ॥ न्हदैः नदीषु गम्भीरप्रदेशैः ॥ ५ ॥ मनः संहर्षाय जातं मनःसंहर्षजं जनेः सर्वविभ-क्त्युमपदाद्वः । प्रजापतेर्यो मनःसंहर्षः संकल्पोहासस्तज्जं वा ॥ ८ ॥ सर्वेर्गुणेरिति शेषः ॥ ९ ॥ सुरम्यमितोऽपि रम-णीयम् ॥ १२ ॥ दुर्योगात् दुष्टभावात् वितथं शुक्रेऽपि कृष्णत्वं दृष्ट्वा सर्पेर्वालभूतैः उपिथना छलेन ॥ १३ ॥ धनकीतो विद्यार्थी पणिजतो वा दास्यं करोति तेषां मुक्तिः दानेन विद्यालाभेन पणान्तरजयेन वा भवतीति किमेतेषु मया कर्तव्यामित्याह किमिति । लेलिहाः भी सर्पाः ॥१५॥ इति आदिप्तर्वाणे नेलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तविंकोऽ ध्यायः ॥ १७॥

इत्युक्त इति ॥ १ ॥ बिंडरा मत्स्यादिधरणार्थी गल-प्रहः ॥ १०॥

द्हेदक्षारवत्पुत्र तं विद्याद्वाह्मणर्थभम्। विप्रस्त्वया न हन्तदयः संक्रुद्धेनापि सर्वदा ॥ ११ प्रोवाच चैनं विनता पुत्रहार्दादिदं वचः। जठरे न च जीर्येद्यस्तं जानीहि द्विजोत्तमम् ॥ १२ पुनः प्रोवाच विनता पुत्रहादीदिदं वचः। जानन्यप्यतुलं वीर्यमाशीर्वादपरायणा श्रीता परमदुःखार्ता नागैविंत्रकृता सती। विनतोवाच। पक्षौ ते मारुतः पातु चन्द्रसूर्यौ च पृष्ठतः ॥ १४ शिरश्च पातु वन्हिस्ते वसवः सर्वतस्तनुम् । अहं च ते सदा पुत्र शान्तिस्वस्तिपरायणा ॥ १५ इहासीना भविष्यामि खस्तिकारे रता सदा। अरिष्टं व्रज पन्थानं पुत्र कार्यार्थसिद्धये सौतिख्वाच । ततः स मातुर्वचनं निशम्य . वितत्य पक्षौ नम उत्पपात । ततो निषादान्बलवानुपागतो

बुभुक्षितः काल इवान्तकोऽपरः 11 819 स तान्निषादानुपसंहरंस्तदा रजः समुद्ध्य नभःस्पृशं महत्। समुद्रकृष्ठी च विशोषयन्पयः समीपजान्स्थरजान्विचालयन 1186 ततः स चक्रे महदाननं तदा निषादमार्गे प्रतिरुध्य पक्षिराद् । ततो निषादास्त्वारिताः प्रवत्रज्ञः यतो मुखं तस्य भुजंगभोजिनः तदाननं विवृतमतिप्रमाणवत् समभ्ययुर्गगनमिवार्दिताः खगाः। सहस्रदाः पवनरजो विमोहिता यथाऽनिलप्रचलितपादपे वने 11 30 ततः खगो वदनम्मित्रतापनः समाहरत्परिचपलो महाबलः। निषूदयन्बद्<u>ध</u>विधमत्स्यजीविनो बुभुक्षितो गगनचरेश्वरस्तदा 11 38 इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे अष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

सौतिखवाच । तस्य कण्ठमनुप्राप्तो ब्राह्मणः सह भार्यया । द्हन्दीप्त इवाहारस्तमुवाचान्तरिक्षगः 11 8 द्विजोत्तम विनिर्गच्छ तूर्णमास्यादपावृतात्। न हि मे ब्राह्मणो वध्यः पापेष्वपि रतः सदा ॥२ ब्रुवाणमेवं गरुडं ब्राह्मणः प्रत्यभाषत । निषादी मम भार्येयं निर्गच्छतु मया सह 11 3 गरुड उवाच। एतामपि निषादीं त्वं परिगृह्याशु निष्पत । तुर्ण संभावयात्मानमजीर्ण मम तेजसा 118 सौतिरुवाच। ततः स विप्रो निष्कान्तो निषादीसहितस्तदा। वर्धियत्वा च गरुडिमष्टं देशं जगाम ह 11 4 सह भार्ये विनिष्कान्ते तस्मिन्विष्रे च पक्षिराद् । वितत्य पक्षावाकाशमुत्पपात मनोजवः ततोऽपश्यत्स पितरं पृष्टश्चाख्यातवान्यितः। यथान्यायममेयात्मा तं चोवाच महानृषिः॥ ७ कश्यप उवाच । कचिद्धः कुशलं नित्यं भोजने बहुलं सुत। किच्च मानुवे लोके तवान्नं विद्यते बहु 116 गरुड उवाच ।

माता में कुराला राश्वत्तथा भ्राता तथा हाह्म । न हि में कुशलं तात भोजने बहले सदा अहं हि सपेंः प्रहितः सोममाहर्तुमुत्तमम्। मातुद्दस्यिवमोक्षार्थमाहरिष्ये तमद्य वै

हार्दात् स्नेहात् ॥१२॥ विप्रकृता विश्वता ॥१४॥ इहासतीति पाठे आसीना । चक्षिको क्लिकरणाज्ज्ञापकादनु-दात्तत्त्वलक्षणस्यात्मनेपदास्यानित्यत्वादसेः शतृप्रत्ययः स्वास्तिकारे कल्याणकरणे। अनिष्टं निर्विद्यं यथा स्यात्तथा ा। १६ ॥ काले समये ॥ १७ ॥ भूधरजान् पर्वतजान् क्क्षान् ॥ १८ ॥ भुजंगभोजिनो गरुडस्य ॥ १९ ॥ परिचपलः तेषां प्रहणाम सर्वतो श्रमन् ॥ २१ ॥ इति

भारतभावदीपे अष्टाविंशोऽ आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये ध्यायः ॥ २८ ॥

तस्येति ॥ १ ॥ संभावय संजीवय ॥ ४॥ पृष्ठ आख्यातवांश्च वक्ष्यमाणरीत्या ॥ ७ ॥ वः युष्माकं मातृः भ्रात्रपेक्षया बहुत्वम् ॥ ८॥ भोजने बहुरु विषये सस् कुशलं न हि पूर्णाहारस्याभावात्॥९॥सोमम् अस्तम् ॥१००

मात्रा चात्र समादिष्टो निषादान्मश्चयेति ह । न च मे तृतिरमवद्गश्चयित्वा सहस्रशः ॥ ११ तस्माद्भश्यं त्वमपरं भगवन्प्रदिशस्व मे । यद्भुक्त्वाऽमृतमाहर्तुं समर्थः स्यामहं प्रभो ॥ १२ श्चुत्पापासाविधातार्थं भश्यमाख्यातु मे भवान्।

#### कश्यप उवाच ।

इदं सरो महापुण्यं देवलोकेऽपि विश्वतम् यत्र क्रूमीयजं हस्ती सदाकर्षत्यवाङ्युखः । तयोर्जन्मान्तरे वैरं संप्रवश्याम्यशेषतः॥ १४॥ तन्मे तत्त्वं निवोधत्स्व यत्प्रमाणौ च तावुभौ। आसीद्विभावसुर्नाम महर्षिः कोपनो भृराम् ॥ १५ भ्राता तस्यानुजश्चासात्सुप्रताको महातपाः। स नेच्छति धनं म्राता सहैकस्यं महामुनिः ॥१६ विभागं कीर्तयत्येव सुप्रतीको हि नित्यदाः। अथाब्रवीच तं भ्राता सुप्रतीकं विभावसुः ॥ १७ विभागं बहवो मोहात्कर्तुमिच्छन्ति नित्यशः। ततो विभक्तास्त्वन्योऽन्यं विकृध्यन्तेऽर्थमोहिताः॥ ततः स्वार्थपरान्मूढान्पृथग्भूतान्स्वकैर्धनैः । विदित्वा भेदयन्त्येतानमित्रामित्ररूपिणः ॥ १९ विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्त्यथ। भिन्नानामतुलो नादाः क्षिप्रमेव प्रवर्तते 11 20 तस्माद्विभागं म्रातृणां न प्रशंसन्ति साधवः गुरुशास्त्रे निबद्धानामन्योऽन्येनाभिशंकिनाम २१ ानियन्तुं न हि शक्यस्त्वं भेदतो धनामिच्छासि । यस्मात्तस्मात्सुप्रतीक हस्तित्वं समवाप्स्यासे ॥२२ शप्तस्त्वेवं सुप्रतीको विभावसुमथाब्रवीत्। त्वमप्यन्तर्जलचरः कच्छपः संभाविष्यासि पवमन्योन्यशापात्तो सुप्रतीकविभावस् । गजकच्छपतां प्राप्तावर्थार्थं मूढचेतसौ ॥ २४ रोषदोषानुषङ्गेण तिर्यग्योनिगतावुमौ । ॥ २५ ·परस्परद्वेषरतौ प्रमाण**ब**लदर्पितौ सरस्यास्मिन्महाकायौ पूर्ववैरानुसारिणौ । तयोरन्यतरः श्रीमान्समुपैति महागजः ॥ २६ यस्य वृंहितराब्देन क्रूमों ऽप्यन्तर्जलेशयः।
उत्थितोऽसो महाकायः कृत्कं विक्षोभयन्सरः२७
यं दृष्टा वेष्टितकरः पतत्येष गजो जलम्।
दन्तहस्ताग्रलाङ्गृलपादवेगेन वीर्यवान् ॥ २८
विक्षोभयस्ततो नागः सरो बहुक्षाकुलम्।
क्रूमोंऽप्यभ्युद्यतिशरा युद्धायाम्येति वीर्यवान्॥
षडुिक्क्तो योजनानि गजस्तद्विगुणायतः।
क्रूमिस्रियोजनोत्सेधो दशयोजनमण्डलः॥ ३०
ताबुभौ युद्धसंमत्तौ परस्परवधौषणौ।
उपयुज्याद्यु कर्मेदं साधये हितमात्मनः ॥ ३१
महास्रधनसंकाशं तं भुक्त्वामृतमानय।
महागिरिसमप्रक्यं घोरक्षं च हित्तनम् ॥ ३२

# सौतिरवाच ।

इत्युक्त्वा गरुडं सोऽथ माङ्गल्यमकरोत्तदा। युध्यतः सह देवैस्ते युद्धे भवतु मङ्गलम् ॥ ३३ पूर्णकुम्भो द्विजा गावो यच्चान्यत्किचिदुत्तमम् २९ ग्रुमं स्वस्त्ययनं चापि भविष्यति तवाण्डज ॥३४ युध्यमानस्य संग्रामे देवैः सार्धे महाबल । ऋचो यजुंषि सामानि पवित्राणि हवींषि च ३५ रहस्यानि च सर्वाणि सर्वे वेदाश्च ते बलम् । इत्युक्तो गरुडः पित्रा गतस्तं हृदमन्तिकात् ॥ ३६ अपस्यन्निर्मलजलं नानापक्षिसमाकुलम् । स तत्स्मृत्वा पितुर्वाक्यं भीमवेगोऽन्तरिक्षगः॥३७ नखेन गजमेकेन कूर्ममेकेन चाक्षिपत्। समुत्पपात चाकाशं तत उच्चेविंहंगमः सोऽलम्बं तीर्थमासाद्य देवनृक्षानुपागमत् । ते भीताः समकम्पन्त तस्य पक्षानिलाहताः॥३९ न नो भश्यादिति तदा दिव्याः कनकशाखिनः। प्रचलाङ्गान्स तान्दृष्ट्वा मनोरथफलदुमान् ॥ ४० अन्यानतुलक्षपाङ्गानुपचकाम खेचरः। काञ्चनै राजतैश्चैव फलैवैंदूर्यशाखिनः । सागराम्बुपरिक्षिप्तान्म्राजमानान्महाद्रुमान् ॥४१

कूर्माग्रजं कूर्मभूतं ज्येष्ठभ्रातरम् ॥ १४ ॥ वि-भागं करिष्यामीति कीर्तयत्येव न तु कृतवान् ॥ १७ ॥ अन्तरेषु छिद्रेषु पतान्ति अन्योन्यस्य छिद्राणि बहुलीकृत्य नाशहेतुं वैरमुद्दीपयन्तीत्यर्थः ॥ २०॥ 'कनिष्ठान्पुत्रव-त्पश्येज्ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः' इति गुरुशास्त्रे अलङ्कनीये शासने अनिबद्धानाम् अतिशङ्किनां मर्यादाभङ्गभयेन ॥२१॥ आख्यानतात्पर्यमाह । एविमिति । लोभात्तामसीं योनिं गच्छन्तीतिभावः ॥ २४ ॥ आवेष्टितकरः कुण्डलीकृतः शुण्डादण्डः ॥ २८ ॥ उपयुज्य भुक्त्वा ईहितं ईप्सितं ॥ ३१ ॥ ते तुभ्यं बलं दास्यन्तीतिशेषः ॥ ३६ ॥ सोऽलम्बं सः अलम्बं निरालम्बं यथा स्यात्तथा । गगन-मार्गेण तीर्थं भक्षणार्थं मेरुश्द्वं क्षेत्रमासाद्य बृक्षान् आरो- हुम् ॥ ३९ ॥ कनके कनकाचले स्थिताः शाखिनः कन-कशाखिनः ॥ ४० ॥

तमुवाच खगश्रेष्ठं तत्र रौहिणपादपः। अतिप्रवृद्धः सुमहानापतन्तं मनोजवम् ॥ ४२

रौहिण उवाच ।

येषा मम महाशाखा शतयोजनमायता । बभञ्जतामविरलपत्रसंचयाम् इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे ऊनित्रशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

एतामास्राय शाखां त्वं खादेमौ गजकच्छपौ ४३. ततो द्वमं पतगसहस्रसेवितम् महीधरप्रतिमवपुः प्रकम्पयन् । खगोत्तमो द्वतमभिपत्य वेगवान् बभञ्जतामविरलपत्रसंचयाम् ॥ ४४

सौतिरुवाच । स्पृष्टमात्रा तु पद्भ्यां सा गरुडेन बलीयसा । अभज्यत तरोः शाखां भन्नां चैकामधारयत् ॥१ तां भङ्त्वा स महाशाखां स्मयमानो विलोकयन्। अधात्र लम्बतोऽपश्यद्वालखिल्यानधोमुखान् ॥ २ ऋषयो ह्यत्र लम्बन्ते न हन्यामिति तानृषीन्। तपोरतान्लम्बमानान्ब्रह्मधीनभिवीक्ष्य सः 11 3 हन्यादेतान्संपतन्ती शाखेत्यथ विचिन्त्य सः। मखैर्दढतरं वीरः संगृह्य गजकच्छपौ 11 8 स तद्विनाशसंत्रासादभिपत्य खगाधिपः। शाखामास्येन जग्राह तेषामेवान्ववेक्षया 11 6 अतिदेवं तु तत्तस्य कर्म दृष्ट्वा महर्षयः । विस्मयोत्कम्पहृद्या नाम चुकुर्महाखगे ા દ गुरुं भारं समासाद्योङ्कीन एवं विहंगमः। गरुडस्तु खगश्रेष्ठस्तस्मात्पन्नगभोजनः ।। ७ ततः शनैः पर्यपतत्पक्षैः शैलान्प्रकम्पयन् । पवं सोऽभ्यपतदेशान्बहून्सगजकच्छपः 116 दयार्थं वालखिल्यानां न च स्थानमविन्दत। स गत्वा पर्वतश्रेष्ठं गन्धमादनमञ्जसा 11 9 ददर्श कश्यपं तत्र पितरं तपसि स्थितम् । ददर्श तं पिता चापि दिव्यरूपं विहंगमम् ॥ १० तेजोबीर्थबलोपेतं मनोमारुतरहसम्। दौलश्यंङ्गप्रतीकाशं ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम् ॥ ११ अचित्त्यमनभिध्येयं सर्वभृतभयंकरम् । महावीर्यधरं रौद्रं साक्षाद्शिमिवोद्यतम् ॥ १२ अप्रधृष्यमजेयं च देवदानवराक्षसैः । भेत्तारं गिरिश्टङ्गाणां समुद्रजलशोषणम् ॥१३ लोकसंलोडनं घोरं कृतान्तसमदर्शनम् । तमागतमभिप्रेक्ष्य भगवान्कश्यपस्तदा । विदित्वा चास्य संकल्पमिदं वचनमब्रवीत् ॥१४ कश्यप उवाच ।

पुत्र मा साहसं कार्धीर्मा सद्यो छप्स्यसे व्यथाम् मा त्वां दहेयुः संकुद्धा वालखिल्या मरीचिपाः १५ सौतिरुवाच ।

ततः प्रसादयामास कश्यपः पुत्रकारणात् । वालखिल्यान्महाभागांस्तपसा हतकल्मषान् ॥१६-कश्यप उवाच ।

प्रजाहितार्थमारम्भो गरुडस्य तपोधनाः। चिकीर्षति महत्कर्भ तद्गुज्ञातुमर्ह्य ॥१७ सौतिरुवाच।

एवमुक्ता भगवता मुनयस्ते समभ्ययुः ।
मुक्त्वा शाखां गिरि पुण्यं हिमवन्तं तपोऽर्थिनः१८
ततस्तेष्वपयातेषु पितरं विनतासुतः ।
शाखाव्याक्षिप्तवदनः पर्यपृच्छत कश्यपम् ॥१९
भगवन्क विमुञ्जामि तरोः शाखामिमामहम् ।
वर्जितं मानुषेर्देशमाख्यातु भगवान्मम ॥२०
ततो निःपुरुषं शैलं हिमसंरुद्धकन्दरम् ।
अगम्यं मनसाप्यन्यस्तस्याचख्यौ स कश्यपः २१
तं पर्वतं महाकुक्षिमुद्दिश्य स महाखगः ।
जवेनाभ्यपतत्तार्श्यः सशाखागजकच्छपः ॥२२

रोह्यव रौहिणो वटः स्वार्थे तिद्धितः । राक्षसवायसा-दिवत् रोही रोहितकेश्वत्यवटपादपयोः पुमानिति मेदिनी ॥ ४२ ॥ इति आदिपर्वणि नै० भा० भा० ऊनित्रशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

स्पृष्टमात्रेति ॥१॥ अतिदैवं देवैरपिकर्तुमशवयम् ॥ ६ ॥ गुरुमिति । गुरुशब्दपूर्वाङ्गीङ् विहायसा गतौ अस्माङ्गः आदे-रकारश्च पृषोदरादित्वात् । गरुडशब्दो निष्पन्न इत्यर्थः ॥ ७ ॥ अचिन्त्यं अद्भुताकारत्वात् । अनिमध्येयं क्रूरमूर्तित्वात् तदेवाह सर्वेति ॥ १२ ॥ वालखित्याः नामतः
मरीचिपाः सूर्यमरीचीनेव पीत्वा तृप्यान्ति । 'असौ वाआदित्यो देवमधुर' इत्यादिना छांदोग्यप्रसिद्धमधुनिद्याविद्
इत्यर्थः ॥१५॥ शाखां मुक्त्वा गिरि समभ्ययुरिति संबन्धः
॥ १६ ॥ शाख्या मुखस्थया ब्याक्षिप्तं विकलं वदनं वचनिक्तया यस्य स तथा। अब्यक्तवर्णं यथा स्याक्तथाऽपृच्छदित्यर्थः ॥ १९ ॥

न तां वंग्री परिणहेच्छतचर्मा महातनुम्। शाखिनो महतीं शाखां यां प्रगृह्य ययौ खगः २३ स ततः शतसाहस्रं योजनान्तरमागतः। कालेन नातिमहता गरुडः पतगेश्वरः सं तं गत्वा क्षणेनैव पर्वतं वचनात्पतुः । अमुञ्चन्महतीं शाखां सस्त्रनं तत्र खेचरः पक्षानिलहतश्चास्य प्राकम्पत स दौलराट्। मुमोच पुष्पवर्षे च समागलितपादपः श्रृङ्गाणि च व्यशीर्यन्त गिरेस्तस्य समन्ततः । मणिकाञ्चनचित्राणि शोभयन्ति महागिरिम् २७ शाखिनो बहवश्चापि शाखयाऽभिहतास्तया । काञ्चनैः कुद्धमैर्भान्ति विद्युत्वन्त इवाम्बुदाः ॥२८ ते हेमविकचा भूमौ युताः पर्वतधातामेः। व्यराजञ्छाखिनस्तत्र सूर्योशुप्रतिरञ्जिताः ततस्तस्य गिरेः श्रङ्गमास्थाय स खगोत्तमः। मक्षयामास गरुडस्ताबुमौ गजकच्छपौ तावुमौ भक्षयित्वा तु स तार्ध्यः कूर्मकु अरौ। त्ततः पर्वतक्रूटाब्रादुत्पपात महाजवः ॥ ३१ ॥ प्रावर्तन्ताथ देवानामुत्पाताभयशंसिनः। इन्द्रस्य बज्रं द्यितं प्रजन्याल भयात्ततः सधूमा न्यपतत्साचिंदिंवोल्का नमसश्युता । तथा वस्नां रुद्राणामादित्यानां च सर्वेशः ॥३३ साध्यानां महतां चैव ये चान्ये देवतागणाः। स्वं स्वं प्रहरणं तेषां परस्परमुपाद्रवत् अभृतपूर्वं संग्रामे तदा देवासुरेऽपि च । ववर्ताताः सनिर्घाताः पेतुरुकाः सहस्रशः ॥ ३५ निरम्रमेव चाकाशं प्रजगर्ज महास्वनम् । . देवानामपि यो देवः सोऽप्यवर्षत शोणितम्॥३६ मम्लुमील्यानि देवानां नेशुस्तेजांसि चैव हि । उत्वातमेवा रौद्राश्च ववृषुः शोणितं वहु रजांसि मुकुटान्येषामुत्थितानि व्यधर्षयन्। ततस्त्राससमुद्धियः सह देवैः शतकतुः । उत्पातान्यरुणान्पश्यात्रित्युवाच बृहस्पतिम् ॥३८

वतस्त्रास्तस्तुम् स्वरं स्वरं रातमातुः । उत्पातान्शरणान्पश्यान्नित्युवाच बृहस्पातिम् ॥३८ मजकच्छपयोः परिमाणमुक्तं शाखायास्तदाह् न तामिति । परिणहेत्परितो बन्नीयात् वेष्टयेत् । चन्नी एकतन्तुका चर्मरज्जुः । शतचर्मा एकेन गोचर्मणा इतया रज्ज्वा आक्रान्तभूगोंचर्ममात्रा इयं तु शतगोचर्म-रज्ज्वाप्यनाक्रमणीयेत्यातिपुष्टत्वमुक्तं शाखायाः ॥ २३ ॥ हमविकचाः हेमवहुज्ज्वलाः ॥ २९ ॥ सधूमेति । दिवा अन्हि ॥ २२ ॥ अभूतपूर्वं यथा स्याक्तथा प्राह्वत् । प्रहर्रूरणमायुधम् । जात्यभिप्रायेणैकवचनम् ॥ ३४ ॥ सनिर्घाताः

इन्द्र उवाच ।

किमर्थे भगवन्घोरा उत्पाताः सहसोत्थिताः । न च रात्रुं प्रपश्याभि युधि यो नः प्रधर्वयेत्॥३९

बृहस्पतिरुवाच ।

तवापराधादेवेन्द्र प्रमादाच शतकतो । तपसा वालखिल्यानां महर्षीणां महात्मनाम्॥४० कश्यपस्य मुनेः पुत्रो विनतायाश्च खेचरः । हर्तुं सोममभिप्राप्तो बलवान्कामरूपधृक् ॥ ४१ समर्थो बलिनां श्रेष्ठो हर्तुं सोमं विहंगमः । सर्वं संभावयाम्यस्मित्रसाध्यमपि साध्येत्॥ ४२ सौतिरुवाच ।

श्रुत्वैतद्वचनं शकः प्रोवाचामृतरक्षिणः । महावीर्यबलः पक्षी हर्तुं सोममिहोद्यतः 11 83 युष्मान्संबोधयाम्येष यथा न स हरेद्वलात्। अतुलं हि बलं तस्य बृहस्पतिरुवाच ह तच्छूत्वा विबुधा वाक्यं विस्मिता यत्नमास्थिताः। परिवार्यामृतं तस्थुर्वज्री चेन्द्रः प्रतापवान् ॥ ४५ धारयन्तो विचित्राणि काञ्चनानि मनास्तिनः। कवचानि महाहीिण वैद्यंविकृतानि च चर्माण्यपि च गात्रेषु भानुमन्ति दढानि च। विविधानि च रास्त्राणि घोररूपाण्यनेकराः॥ ४७ शिततीक्षाग्रघाराणि समुद्यम्य सुरोत्तमाः । सविस्फुलिङ्गज्वालानि सधूमानि च सर्वशः ४८ चक्राणि परिघांश्चेव त्रिशूलानि परश्वधान्। शक्तीश्च विविधास्तीश्णाः करवालांश्च निर्मलान् स्वदेहरूपाण्यादाय गदाश्चोग्रप्रदर्शनाः तैः शस्त्रमानुमद्भिस्ते दिव्याभरणभूषिताः। भानुमन्तः सुरगणास्तस्थुविंगतकल्मषाः 11 40

अनुपमबलवीर्यतेजसो धृतमनसः परिरक्षणेऽमृतस्य । असुरपुरविदारणाः सुरा ज्वलनसामिद्धवपुः प्रकाशिनः

॥ ५१

अश्वानिनिर्घातसिहताः । उल्काः वन्हिविस्फुलिङ्गसंघाः ॥ ३५ ॥ देवानां देवः पर्जन्यः ॥ ३६ ॥ अपराधाद्वाल- खिल्यावमानात् । प्रमादात्स्वबलदर्पेण अनवधानात् ॥४०॥ असाध्यमन्येषां साधयेत् ॥ ४२ ॥ कवचानि घातुमयानि कण्ठादिनाभित्राणानि ॥ ४६ ॥ चर्माणि चर्ममयानि हस्ता-वापोर्ध्वमुखीप्रमृतीनि । भानुमन्ति दीप्तिमन्ति ॥ ४७ ॥ स्वदेहरूपाणि स्वदेहानुरूपाणि ॥ ४९ ॥ ज्वलनवत्सिमि- दैर्दाप्यमानैर्वपुर्भिः प्रकाशिनः ॥ ५९ ॥

इति समरवरं सुराः स्थितास्ते परिघसहस्रहातैः समाकुलम्।

विगलितमिव चाम्बरान्तरं तपनमरीचिविकााशितं बमासे ॥ ५२

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे त्रिंशोऽध्यायः॥ ३०॥

#### शौनक उवाच।

कोऽपराधो महेन्द्रस्य कः प्रमादश्च स्तज । तपसा वालखिल्यानां संभूतो गरुडः कथम् ॥१ कश्यपस्य द्विजातेश्च कथं वै पक्षिराद्सुतः । अधृष्यः सर्वभूतानामवध्यश्चामवत्कथम् ॥२ कथं च कामचारी स कामवीर्यश्च खेचरः । प्रतिकृतान ।

सौतिरुवाच । विषयोऽयं पुराणस्य यन्मां त्वं परिपृच्छसि । शृणु मे वदतः सर्वमेतत्संक्षेपतो द्विज यज्ञतः पुत्रकामस्य कश्यपस्य प्रजापतेः । साहाय्यमृषयो देवा गन्यवश्चि दद्वः किल 11 4 त्रवेश्मानयने राको नियुक्तः कश्यपेन ह । मुनयो वालखिल्याश्च ये चान्ये देवतागणाः ॥ ६ शकस्तु वीर्यसदशमिध्मभारं गिरिप्रभम्। समुद्यम्यानयामास नातिकृञ्ज्ञादिव प्रभुः 11 19 अधापस्यद्वीन्हस्वानङ्गृष्ठोद्र्यवर्षमणः । पलाद्यवर्तिकामेकां वहतः संहतान्पथि 116 प्रलीनान्स्वेष्विवाङ्गेषु निराहारांस्तपोधनान् । क्लिश्यमानान्मन्दबलान्गोष्पदे संप्रुतोदके तान्सर्वान्विस्मयाविष्ठो वीर्योन्मत्तः पुरंदरः । अवहस्याभ्यगाच्छीव्रं लम्बयित्वावमन्य च ॥१० तेऽथ रोषसमाविष्टाः सुभृदां जातमन्यवः । आरेभिरे महत्कर्म यदा राक्रभयंकरम् ॥ ११ ॥ जुहुवृस्ते सुतपसो विधिवज्ञातवेदसम् । मन्त्रेहचावचैर्वित्रा येन कामेन तच्छ्रणु ॥ १२

कामवीर्यः कामगमो देवराजभयप्रदः। इन्द्रोऽन्यः सर्वेदेवानां भवेदिति यतव्रताः इन्द्राच्छतगुणः शौर्ये वीर्ये चैव मनोजवः। तपसो नः फलेनाच दारुणः संभवत्विति तद्भवा भृशसंतप्तो देवराजः शतकतुः। जगाम शरण तत्र कश्यपं संशितव्रतम् तच्छ्रत्वा देवराजस्य कक्ष्यपोऽथ प्रजापतिः। चार्लेखिल्यानुपागम्य कर्मसिद्धिमपृच्छत एवमस्त्विति तं चापि प्रत्युचुः सत्यवादिनः। तान्कश्यप उवाचेदं सान्त्वपूर्वे प्रजापतिः ॥ १७ अयमिन्द्रस्त्रिभुचने नियोगाद्रह्मणः कृतः । इन्द्रार्थे च भवन्तोऽपि यत्नवन्तस्तपोधनाः ॥ १८ न मिथ्या ब्रह्मणो वाक्यं कर्तुमर्हथ सत्तमाः । भवतां हि न मिथ्याऽयं संकल्पो वै चिकीर्षितः१९ भवत्वेष पतंत्रीणामिन्द्रोऽतिबलसत्त्ववान् । व्रसादः क्रियतामस्य देवराजस्य याचतः ॥ २० एवमुक्ताः कञ्चपेन वालाखिल्यास्तपोधनाः । प्रत्युचुरभिसंपूज्य मुनिश्रेष्ठं प्रजापतिम् वालखिल्या ऊच्छः।

इन्द्रार्थोऽयं समारम्भः सर्वेषां नः प्रजापते । अपत्यार्थं समारम्भो भवतश्चायमीप्सितः ॥ २२ तदिदं सफलं कर्म त्वयैव प्रतिगृह्यताम् । तथा चैवं विघतस्वात्र यथा श्रेयोऽनुपश्यासि॥२३

सौतिरुवाच ।

एतस्मिन्नेव काले तु देवी दाक्षायणी शुभा । विनता नाम कल्याणी पुत्रकामा यदाखिनी ॥२४

विगलितामिव अकस्मादागतमिव ॥ ५२ ॥ इति आदिपर्वाणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिंशोऽध्यायः ॥३०

कोऽपराध इति ॥ १ ॥ यजतः यजमानस्य । वर्तमान-सामीप्ये वर्तमानवित्रदेशः । यियक्षमाणस्येत्यर्थः ॥ ५ ॥ इप्मानि आमिसामिन्धनार्थाः समिधः ॥ ६ ॥ अङ्गुष्ठोदर-प्रमाणं वर्ष्म शरीरं येषां तान् । वर्तिकां दीर्घयष्टिम् । संह-तान् एकीभूतान् ॥ ८ ॥ स्वेष्वङ्गेषु प्रकीनानिवातिक्रशा- नित्यर्थः । क्रिस्यमानानिति । गोष्यद्मान्नेऽपि जले मजनेनेत्यर्थ ॥ ९ ॥ जातमन्यवो दीनाः । 'मन्युर्दैन्ये कतौ कृषि' इति कोशः ॥ ११ ॥ यावदिन्छतं बीर्य गतिश्च यस्येति कामवीर्यः कामगमश्च ॥ १३ ॥ दारुणः इंन्द्रं प्रत्येव ॥ १४ ॥ कर्मासिद्धिमपृच्छत । सिद्धं वः कर्मेत्यपृच्छदित्यर्थः ॥ १६ ॥ एवमस्तु सिद्धमस्तु ॥ १७ ॥ पतन्नीणां पश्चिणाम् पतेरिन्निन्हत्यौणादिकानिन्प्रत्ययांतोऽयं 'विविध्किर-पतत्रय' इत्यमरः ॥ २० ॥

न तां वधी परिणहेच्छतचर्मा महातत्म्। शाखिनो महतीं शाखां यां प्रगृह्य ययौ खगः २३ स ततः शतसाहस्रं योजनान्तरमागतः। ॥ રષ્ઠ कालेन नातिमहता गरुडः पतगेश्वरः से तं गत्वा क्षणेनैव पर्वतं वचनात्पितुः अमुञ्चन्महतीं शाखां सस्त्रनं तत्र खेचरः पक्षानिलहतश्चास्य प्राकम्पत स शैलराद्। मुमोच पुष्पवर्षं च समागलितपादपः श्रृङ्गाणि च व्यशीर्यन्त गिरस्तस्य समन्ततः। मणिकाञ्चनचित्राणि शोभयन्ति महागिरिम् २७ शाखिनो बहव्रश्चापि शाखयाऽभिहतास्तया । काञ्चनैः कुसुमैर्मान्ति विद्युत्वन्त इवाम्बुदाः ॥२८ ते हेमविकचा भूमौ युताः पर्वतधातामेः। व्यराजञ्छाखिनस्तत्र सूर्योशप्रतिरञ्जिताः ततस्तस्य गिरेः शृङ्गमास्थाय स खगोत्तमः। मक्षयामास गरुडस्तावुमौ गजकन्छपौ तावुमौ भक्षयित्वा हु स तार्श्यः कूर्मकुञ्जरौ। त्ततः पर्वतकूटाब्राद्धत्पपात महाजवः ॥ ३१ ॥ प्रावर्तन्ताथ देवानामृत्पाताभयशासिनः। इन्द्रस्य बज्रं द्यितं प्रजन्वाल भयात्ततः सध्यमा न्यपतत्साचिंदिंबोल्का नमसश्र्यता । तथा वसूनां रुद्राणामादित्यानां च सर्वशः ॥३३ साध्यानां मरुतां चैव ये चान्ये देवतागणाः। स्वं स्वं प्रहरणं तेषां परस्परमुपादवत् अभृतपूर्व संग्रामे तदा देवासुरेऽपि च। चवुर्वाताः सनिर्वाताः पेतुरुटकाः सहस्रशः ॥ ३५ निरम्रमेव चाकाशं प्रजगर्ज महास्वनम्। देवानामपि यो देवः सोऽप्यवर्षत शोणितम्॥३६ मम्लुर्माल्यानि देवानां नेगुस्तेजांसि चैव हि। उत्वातमेवा रौद्राश्च ववृषुः शोगितं बहु रजांसि मुकुटान्येषामुत्थितानि व्यधर्षयन्। ततस्त्राससमुद्धियः सह देवैः शतकतुः ।

ततस्त्रास्समुद्धमः सह द्वः शतकतुः । उत्पातान्शरणान्पश्यान्नित्युवाच बृहस्पतिम् ॥३८ गजकच्छपयोः परिमाणमुक्तं शाखायास्तदाह न तांमिति । परिणहेत्परितो बन्नीयात् वेष्टयेत् । वन्नी एकतन्तुका चर्मरज्जुः । शतचर्मा एकेन गोचर्मणा इतया रज्ज्वा आक्रान्तभूगोंचर्ममात्रा इयं तु शतगोचर्म-रज्ज्वाप्यनाक्रमणीयेत्यातिपुष्टत्वमुक्तं शाखायाः ॥ २३ ॥ हमविकचाः हेमवहुज्ज्वलाः ॥ २९ ॥ सभूमेति । दिवा अन्दि ॥ २२ ॥ अभूतपूर्वं येथा स्यात्तथा प्राद्रवत् । प्रहर्णमायुधम् । जात्यभिप्रायेणैकवचनम् ॥ ३४ ॥ सनिर्घाताः

इन्द्रं उवाच ।

किमर्थं भगवन्घोरा उत्पाताः सहस्रोत्थिताः । न च रात्रुं प्रपश्याभि युधि यो नः प्रधर्वयेत्॥३९

बृहस्पतिस्वाच ।

तवापराधादेवेन्द्र प्रमादाच रातकतो । तपसा वालखिल्यानां महर्षीणां महात्मनाम्॥४० कश्यपस्य मुनेः पुत्रो विनतायाश्च खेन्त्ररः । हर्तुं सोममभिप्राप्तो बलवान्कामरूपधृक् ॥ ४१ समर्थो बलिनां श्रेष्ठो हर्तुं सोमं विहंगमः । सर्वं संभावयाम्यस्मित्रसाध्यमपि साधयेत्॥ ४२

सौतिख्वाच ।

श्रुत्वैतद्वचनं शकः प्रोवाचामृतरक्षिणः । महावीर्यबलः पक्षी हर्तुं सोममिहोद्यतः 11 83 युष्मान्संबोधयाम्येष यथा न स हरेद्वलात्। अतुलं हि बलं तस्य बृहस्पतिरुवाच ह तच्छूत्वा विबुधा वाक्यं विस्मिता यत्नमास्थिताः। परिवार्यांमृतं तस्थुर्वज्ञी चेन्द्रः प्रतापवान् ॥ ४५ धारयन्तो विचित्राणि काञ्चनानि मनाखेनः । कवचानि महाहीिण वैद्यविकृतानि च चर्माण्यपि च गात्रेषु भानुमन्ति दढानि च । विविधानि च रास्त्राणि घोररूपाण्यनेकराः॥ ४७ शिततीक्ष्णात्रघाराणि समुद्यम्य सुरोत्तमाः । सविस्फुालेङ्गज्वालानि सधूमानि च सर्वशः चकाणि परिघांश्चेव त्रिशूलानि परश्वधान्। शक्तीश्च विविधास्तीक्ष्णाः करवालांश्च निर्मलान् स्वदेहरूपाण्यादाय गदाश्चोत्रप्रदर्शनाः तैः शस्त्रमानुमद्भिस्ते दिव्याभरणभूषिताः । भानुमन्तः सुरगणास्तस्थुविंगतकलम्बाः ॥ ५०

अनुपमबलवीर्यतेजसो

धृतमनसः परिरक्षणेऽमृतस्य । असुरपुरविदारणाः सुरा

ज्वलनसमिद्धवपुः प्रकाशिनः

॥ ५१

अशानिनिर्घातसहिताः । उल्काः वन्हिविस्फुलिङ्गसंघाः ॥ ३५ ॥ देवानां देवः पर्जन्यः ॥ ३६ ॥ अपराधाद्वाल-खिल्यावमानात् । प्रमादात्स्वबलदर्पेण अनवधानात् ॥४०॥ असाध्यमन्येषां साध्येत् ॥ ४२ ॥ कवचानि धातुमयानि कण्ठादिनाभित्राणानि ॥ ४६ ॥ चर्माणि चर्ममयानि हस्ता-वापोर्ध्वमुखीप्रमृतीनि । भानुमन्ति दीप्तिमन्ति ॥ ४७ ॥ स्वदेहरूपाणि स्वदेहरानुरूपाणि ॥ ४९ ॥ ज्वलनवत्सिमि-द्विदीप्यमानैर्वपुर्भिः प्रकाशिनः ॥ ५९ ॥

# इति समरवरं सुराः स्थितास्ते परिघसहस्रशतैः समाकुलम्।

# विगलितमिव चाम्बरान्तरं तपनमरीचिविकाशितं बमासे ॥ ५२

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे त्रिशोऽध्यायः॥ ३०॥

### शौनक उवाच।

कोऽपराधो महेन्द्रस्य कः प्रमादश्च सूतज ।
तपसा वालखिल्यानां संभूतो गरुडः कथम् ॥१
कश्यपस्य द्विजातेश्च कथं वै पक्षिराट्सुतः ।
अधृष्यः सर्वभूतानामवध्यश्चामवत्कथम् ॥२
कथं च कामचारी स कामवीर्यश्च खेचरः ।
प्रतिच्छाम्यहं श्रोतुं पुराणे यदि पठचते ॥३
सौतिस्वाच ।

विषयोऽयं पुराणस्य यन्मां त्वं परिपृच्छिस । श्रृणु मे वदतः सर्वमेतत्संक्षेपतो द्विज II 8 यज्ञतः पुत्रकामस्य कश्यपस्य प्रजापतेः । साहाय्यमृषयो देवा गन्ववध्यि ददुः किल तत्रेभ्मानयने राक्रो नियुक्तः कश्यपेन ह। मुनयो वालखिल्याश्च ये चान्ये देवतागणाः ॥ ६ शकस्तु वीर्यसदशमिष्ममारं गिरिप्रभम् । समुद्यम्यानयामास नातिक्रव्छ्रादिव प्रभुः अथापस्यद्वीन्हस्त्रानङ्गृष्ठोद्रदवर्भणः । पलादावर्तिकामेकां वहतः संहतान्पथि प्रलीनान्स्वेष्विवाङ्गेषु निराहारांस्तपोधनान् । क्लिश्यमानान्मन्दबलान्गोष्पदे संप्रुतोदके तान्सर्वान्विस्मयाविष्ठो वीर्योन्मत्तः पुरंदरः । अवहस्याभ्यगाच्छीव्रं लम्बयित्वावमन्य च ॥१० तेऽथ रोषसमाविष्टाः सुभृशं जातमन्यवः । आरेभिरे महत्कर्म यदा राकभयंकरम् ॥ ११ ॥ जुहुवृस्ते सुतपसो विधिवज्ञातवेदसम्। अन्त्रेहिं बावचैर्वित्रा येन कामेन तच्छुणु 11 १२

कामवीर्यः कामगमो देवराजभयप्रदः। इन्द्रोऽन्यः सर्वदेवानां भवेदिति यतव्रताः इन्द्राच्छतगुणः शौर्ये वीर्ये चैव मनोजवः। तपसो नः फलेनाच दारुणः संभवत्विति तद्भवा भृशसंतप्ती देवराजः शतकतुः। जगाम शरणं तत्र कश्यपं संशितवतम् तच्छ्रत्वा देवराजस्य कश्यपोऽथ प्रजापतिः। चालंबिल्यानुपागम्य कर्मसिद्धिमपृच्छत एवमस्त्विति तं चापि प्रत्युच्चः सत्यवादिनः। तान्कश्यप उवाचेदं सान्त्वपूर्वे प्रजापतिः ॥ १७ अयमिन्द्रास्त्रिभुवने नियोगाद्गसणः कृतः । इन्द्रार्थे च मवन्तोऽपि यत्नवन्तस्तपोधनाः ॥ १८ न मिथ्या ब्रह्मणो वाक्यं कर्तुमर्ह्य सत्तमाः । भवतां हि न मिथ्याऽयं संकल्पों वै चिकीर्षितः१९ भवत्वेष पतत्रीणामिन्द्रोऽतिबलसत्त्ववान् । प्रसादः क्रियतामस्य देवराजस्य याचतः एवमुक्ताः कश्यपेन वालाखिल्यास्तपोधनाः । प्रत्यूचुरभिसंपूज्य मुनिश्रेष्ठं प्रजापतिम् वालखिल्या ऊच्छः ।

इन्द्रायोंऽयं समारम्भः सर्वेषां नः प्रजापते । अपत्यार्थं समारम्भो भवतश्चायमीप्सितः ॥ २२ तिददं सफलं कर्म त्वयैव प्रतिगृह्यताम् । तथा चैवं विधतस्वात्र यथा श्रेयोऽनुपश्यासि॥२३ सौतिरुवाच ।

एतस्मिन्नेव काले तु देवी दाक्षायणी शुमा । विनता नाम कल्याणी पुत्रकामा यशस्त्रिनी ॥२४

विगलितामेव अकस्मादागतमिव ॥ ५२ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिंशोऽध्यायः ॥३०

कोऽपराध इति ॥ १ ॥ यजतः यजमानस्य । वर्तमान-सामीप्ये वर्तमानवित्रदेशः । यियक्षमाणस्येत्यर्थः ॥ ५ ॥ इष्मानि आम्नसामिन्धनार्थाः समिधः ॥ ६ ॥ अङ्गुष्ठोदर-प्रमाणं वर्षमे शरीरं येषां तान् । वर्तिकां दीर्घयष्टिम् । संह-तान् एकीमूतान् ॥ ८ ॥ स्वेष्वङ्गेषु प्रकीनानिवातिङ्गशा- नित्यर्थः । इहिस्यमानानिति । गोष्पद्मान्नेऽपि जले मज्जनेन्त्यर्थ ॥ ९ ॥ जातमन्यवो दीनाः । 'षान्युर्दैन्ये कतौ कृषि' इति काशः ॥ ११ ॥ यावदिन्छितं बीर्यं गतिश्च यस्येति कामवीर्यः कामगमश्च ॥ १३ ॥ दारुणः इंम्हं प्रत्येव ॥ १४ ॥ कर्मासिद्धिमपृच्छत् । सिद्धं वः कर्मेत्यपृच्छदित्यर्थः ॥ १६ ॥ एवमस्तु सिद्धमस्तु ॥ १७ ॥ पतन्त्रीणां पश्चिणाम् पतेरित्रन्दस्यौणादिकान्नन्प्रत्ययांतोऽयं 'विविष्कर-पतन्नय' इत्यमरः ॥ २० ॥

तपस्तप्त्वा व्रतपरा स्नाता पुंसवने श्रुचिः।
उपचकाम भर्तारं तामुवाचाय कर्यपः ॥ २५
आरम्मः सफलो देवि भावता यस्त्वयेष्सितः।
जनियष्यासि पुत्रौ द्वौ वीरौ त्रिभुवनेश्वरौ ॥ २६
तपसा वालखिव्यानां मम संकव्पजौ तथा।
भविष्यतो महाभागौ पुत्रौ त्रैलोवयपूजितौ ॥२७
उवाच चैनां भगवान्कस्यपः पुनरेव ह।
धार्यतामप्रमादेन गर्भोऽयं सुमहोदयः ॥ २८
एतौ सर्वपत त्रीणामिन्द्रत्वं कारियष्यतः।
लोकसंभावितौ वीरौ कामरूपौ विहंगमौ ॥ २९
शतकतुमथोवाच प्रीयमाणः प्रजापतिः।

त्वत्सहायौ महावीयौँ म्रातरौ ते भविष्यतः॥ ३० नैताभ्यां भविता दोषः सकाशात्ते पुरंदर। व्येतु ते शक्रसंतापस्त्वमेवेन्द्रो भविष्यसि ॥ ३१ न चाप्येवं त्वया भूयः क्षेप्तत्या ब्रह्मवादिनः। न चावमान्या दर्पात्ते वाग्वज्रा भृशकोपनाः॥३२ प्वमुक्तो जगामेन्द्रो निर्विशङ्कास्त्रिविष्टपम्। विनता चापि सिद्धार्था बभूव मुद्दिता तथा॥३३ जनयामास पुत्रौ द्वावरुणं गरुडं तथा। विकलाङ्गोरुणस्तत्र भास्करस्य पुरस्तरः ॥ ३४ पत्रजीणां च गरुडमिन्द्रत्वेनाभ्याध्यतः। तस्यैतत्कर्म सुमहच्छूयतां भृगुनन्दन ॥ ३५

ु इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

सौतिरुवाच । ततस्तस्मिन्द्रिजश्रेष्ठ समुदीर्णे तथाविधे। गरुडः पक्षिराट् तूर्णं संप्राप्तो विबुधान्प्रति 11 8 तं दृष्टातिबलं चैच प्राकम्पन्त हुरास्ततः। परस्परं च प्रत्यक्षासर्वप्रहरणान्यत 11 2 तत्र चासीदमेयात्मा विद्युदग्निसमप्रमः। भौमनः सुमहावीर्यः सोमस्य परिरक्षिता 11 3 स तेन पतगेन्द्रेण पश्चतुण्डनखक्षतः। मुहूर्तमतुलं युद्धं कृत्वा विनिहतो युधि 118 रज्ञश्चोद्धय सुमहत्पक्षवातेन खेचरः । कृत्वा लोकान्निरालोकांस्तेन देवानवाकिरत्॥५ तेनावकीर्णा रजसा देवा मोहमुपागमन्। न चैवं ददशुष्टन्ना रजसाऽसृतरक्षिणः ॥ ६ एवं संलोडयामास गरुडस्निदिवालयम्। पक्षतुण्डप्रहारैस्तु देवान्स विददार ह ॥ ७ ततो देवः सहस्राक्षस्तूर्णं वायुमचोदयत् । विक्षिपे मां रजोवृष्टिं तवेदं कर्म मारत 11 4 अथ वायुरपोवाह तद्रजस्तरसा बली। ततो वितिमिरे जाते देवाः शकुनिमार्दयन्

ननादोचैः स बलवान्महामेघ इवाम्बरे । वध्यमानः सुरगणैः सर्वभूतानि भीषयन् उत्पपात महावीर्यः पक्षिराट् परवीरहा । समुत्पत्यान्तरिक्षस्यं देवानामुपरिस्थितम् ॥ ११ वर्मिणो विबुधाः सर्वे नानाशस्त्रैरवाकिरन्। पिहरीः परिघैः शूलैर्गदाभिश्च सवासवाः श्च<sup>रप्रे</sup>र्ज्वलितैश्चापि चक्रैरादित्यरूपिभिः। नानाशस्त्रविसर्गैस्तैर्वध्यमानः समन्ततः ॥ १३ कुर्वन्सुतुमुलं युद्धं पक्षिराण्न व्यकम्पत। निर्दहान्नेव चाकाशे वैनतेयः प्रतापवान्। पक्षाभ्यामुरसा चैव समन्ताद्यक्षिपत्सुरान् 1188 ते विक्षिप्तास्ततो देवा दुद्ववुर्गरुडार्दिताः । नखतुण्डक्षताश्चेव सुस्रुवुः शोणितं बहु 11 84 साध्याः प्राचीं सगन्धर्वा वसवो दक्षिणां दिशम् । प्रजग्मुः सहिता रुद्राः पतगेन्द्रप्रधर्षिताः ॥ १६ दिशं प्रतीचीमादित्यानासत्यावुत्तरां दिशम्। मुहुर्मुहुः प्रेक्षमाणा युध्यमाना महौजसः 11 20 अध्वक्रन्देन वीरेण रेणुकेन च पक्षिराट्। ऋथनेन च शूरेण तपनेन च खेचरः ॥ १८.

पुंसवने ऋतुकाले॥ २५॥ कारयिष्यत इति स्वार्थे णिच् । रामो राज्यमचीकरादितिवत् ॥ २९॥ दर्पात्ते त्वया ॥ ३२॥ गरुडं इन्द्रत्वे। ना नरः। हिर-ण्यगर्मः अभ्याषिञ्चत । गरुड इन्द्रत्वेनाभ्यषिच्यतेति पाठे हिरण्यगर्भेणेति शेषः॥ ३५॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकत्रिंशोऽध्यायः॥ ३९॥

तत इति । तस्मिन् देवानीके तथाविधे नानायुधायुपेते । समुदीर्णे संग्रामायोद्गते सित ॥ १ ॥ ततः तेषां षष्ठयर्थे-तिसः ॥ २ ॥ मौमनः विश्वकर्मा ॥ ३ ॥ विनिहतो मृत-कल्पः कृतः ॥ ४ ॥ संलोडयामास आकुलीचकार ॥ ७ ॥ अन्तिरिक्षस्थं गरुडमिति शेषः । ब्यक्षिपत् विशेषेण क्षिप्तवान् ॥ १४ ॥ अश्वक्रन्दि दयो नवयक्षाः ॥ १८ ॥

उल्लेकश्वसनाभ्यां च निमेषेण च पिसराद् ।
प्रस्तेन च संग्रामं चकार पुलिनेन च ॥ १९
तान्पक्षनखतुण्डाग्रैरिमनिद्विनतासुतः ।
युगान्तकाले संकुद्धः पिनाकीव परंतप ॥ २०
महाबला महोत्साहास्तेन ते बहुधा क्षताः ।
रेजुरम्रधनभल्या स्थिरीधभविषणः ॥ २१
तान्कृत्वा पतगश्रेष्ठः सर्वानुन्कान्तजीवितान् ।
आतिकान्तोऽसृतस्यार्थे सर्वतोऽग्रिमपस्यत ॥ २२
आवृण्वानं महाज्वालमर्चिभिः सर्वतोऽम्बरम् ।

दहन्तमिव तिक्ष्णांशुं चण्डवायुसमिरितम् ॥ २३ ततो नवत्या नवतीर्मुखानां कृत्वा महात्मा गरुडस्तपस्वी । नदीः समापीय मुखेस्ततस्तैः सुशीव्रमागम्य पुनर्जवेन ॥ २४ ज्वलन्तमार्थ्ने तममित्रतापनः समास्तरत्पत्ररथो नदीभिः । ततः प्रचक्रे वपुरन्यदृत्यं प्रवेष्ट्रकामोऽग्निममिप्रशाम्य ॥ २५

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे द्वार्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

सौतिरुवाच । जाम्बृनद्मयो भूत्वा मरीचिनिकरोज्ज्वलः। प्रविवेश बलात्पश्ली वारिवेग इवार्णवम्॥ १ सचकं क्षुरपर्यन्तमपर्यदमृतान्तिके । परिम्रमन्तमनिशं तीक्ष्णधारमयस्मयम् ॥ 2 ज्वलनार्कप्रमं घोरं छेदनं सोमहारिणाम्। घोररूपं तदत्यर्थं यन्त्रं देवैः सुनिर्मितम् ॥ 3 तस्यान्तरं स दृष्ट्रैव पर्यवर्तत खेचरः । अरान्तरेणाभ्यपतत्संक्षिप्याङ्गं क्षणेन ह ॥ 8 अधश्चकस्य चैवात्र दीप्तानलसमधुर्ता । विशुक्तिही महावीयौँ दीप्तास्यौ दीप्तलोचनौ ॥५ चक्रुविंषौ महाघोरौ नित्यं कुद्धौ तरस्विनौ । रक्षार्थमेवासृतस्य ददर्श भुजगोत्तमौ ॥ દ્ सदा संरब्धनयनौ सदा चानिमिषेक्षणौ। तयोरेकोऽपि यं पद्येत्सतूर्ण भस्मसाद्भवेत्॥ ७ तयोश्चश्लंषि रजसा सुपर्णः सहसाऽऽवृणोत्। ताभ्यामदृष्टरूपोऽसौ सर्वतः समताडयत् ॥ 4 तयोरङ्गे समाऋम्य वैनतेयोऽन्तरिक्षगः।

आच्छिनत्तरसा मध्ये सोममभ्यद्रवत्ततः ॥ समुखाट्यामृतं तत्र वैनतेयस्ततो बली। उत्पपात जवेनैव यन्त्रमुन्मथ्य वीर्यवान् ॥ ं१० अपीत्वैवाऽसृतं पक्षी परिगृह्याशुनिःसृतः। आगच्छदपरिश्रान्त आवार्यार्कप्रभां ततः॥ विष्णुना च तदाकाशे वैनतेयः समेयिवान्। तस्य नारायणस्तुष्टस्तेनालैल्येन कर्मणा॥ तम्वाचाऽव्ययो देवो वरदोऽस्मीति खेचरम्। स वने तव तिष्ठेयमुपरीत्यन्तरिक्षगः॥ १३ उवाच चैनं भूयोऽपि नारायणमिदं वचः। अजरश्चामरश्च स्याममृतेन विनाऽप्यहम्॥ एवमस्त्वित तं विष्णुरुवाच विनतासुतम्। प्रतिगृह्य वरौ तौ च गरुडो विष्णुमब्रवीत् ॥ १५ भवतेऽपि वरं दद्यां वृणोतु भगवानपि । तं ववे वाहनं विष्णुर्गरुतमन्तं महाबलम् ॥ ध्वजं च चक्रे भगवानुपरि स्थास्यसीति तम्। एवमस्त्वित तं देवमुक्त्वा नारायणं खगः॥१७

अत एव उत्कान्तजीवितान्कृत्वेत्याह ॥ २२ ॥ नवत्याः नवतीः शताधिकाष्टसाहस्री । नवतीरिति बहुवचनात्साप्यनेकगुणा । ततश्चानन्तर्मुखैरित्यर्थः । नवत्यो नवतीरिति पाठे व्तिमान्तभाव आर्षः ॥ २४ ॥ समास्तरत् आच्छादितवान् शामितवान् । अप्रिमिभिप्रशाम्य प्रवेष्टुकामः । सोमसमीपिमिति शेषः ॥ २५ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

जाम्बूनदमय इति । प्रविवेश चक्रमित्युत्तरेणान्वयः ॥ १॥ चक्रं यन्त्रं क्षुरपर्यन्तं समन्ततः कदम्बमुकुलवत्

क्षुरसहस्रयुतम् । चक्रवद्वेगेन बंभ्रम्यमाणम् । यत्र प्रविष्टो मश-कोऽपि सहस्रथा छिद्यते । परिभ्रमन्तमिति पुंस्त्वमार्षम् । अयस्मयं लोहमयम् । अयस्मयादीनि छंदसि' इतिमत्वमार्षम् ॥ २ ॥ अराःचक्रस्य नाभिनेम्योःसंभेदकाष्ट्रानि । तेषा-मन्तरेण मध्यतः अङ्गं संक्षिप्य अणुतरं कृत्वा ॥४॥ तयोः अङ्गे देहौ । आच्छिनत् खण्डशः कृतवान् ॥ ९ ॥ यन्त्रमुन्मथ्य अमृतकुम्मं समुत्पाद्य उत्पपातेत्यन्वयः ॥ १० ॥ आवार्य वारियत्वा तिरस्कृत्येत्यर्थः ॥ ११ ॥ समेयिवान् सङ्गतः अलौत्येन अमृतपानलोभराहित्येन ॥ १२ ॥ उपरि ध्वजे इत्यर्थः ॥ १३ ॥ ० १

ર

3

वृद्धाज तरसा वेगाद्वायुं स्पर्धन्महाजवः । तं व्रजन्तं खगश्रेष्ठं वज्रेणेन्द्रोऽभ्यताख्यत् ॥ १८ हरन्तममृतं रोषाद्ररुडं पक्षिणां वरम् । तमुवाचेन्द्रमाऋन्दे गरुडः पततां वरः॥ १९ प्रहसन् ऋरणया वाचा तथा वज्रसमाहतः। ऋषेमीनं करिष्यामि वज्रं यस्यास्थिसंभवम् ॥ २० वज्रस्य च करिष्यामि तंवैव च शतकतो। पतत्पत्रं त्यजाम्येकं यस्यान्तं नोपलप्स्यसे ॥ २१ न च वज्रनिपातेन रुजा मेऽस्तीह काचन।

एवमुक्त्वा ततः पत्रमुत्ससर्जे स पक्षिराद् ॥ २२ तदुत्त्वष्टमभिप्रेश्य तस्य पर्णमनुत्तमम्। व्द्यानि सर्वभूतानि नाम चकुर्गरुत्मतः ॥ २३ ॥ सुरूपं पत्रमालक्ष्य सुपर्णोऽयं भवत्विति । तर्दृष्ट्रा महदाश्चर्य सहस्राक्षः पुरंदरः ॥ खगो महादिदं भूतामिति मत्वाऽभ्यभाषत ॥ २४ शक उवाच। बलं विश्वातुमिच्छामि यत्ते परमनुत्तमम् । सख्यं चानन्तामिच्छामि त्वया सह खगोत्तम॥२५

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे त्रयख्निशोऽध्यायः॥ ३३॥

स्रख्यं मेऽस्तु त्वया देव यथेन्छासि पुरंदर। बलं तु मम जानीहि महचासहामेव च ॥ कामं नैतत्प्रशंसन्ति सन्तः खबलसंस्तवम् ।

गरुड उवाच।

गुणसंकीर्तनं चापि खयमेव शतकतो॥ सस्रेति कृत्वा तु सस्रे पृष्टो वश्याम्यहं त्वया। न ह्यात्मस्तवसंयुक्तं वक्तव्यमनिमित्ततः॥

सपर्वतवनामुर्वी ससागरजलामिमाम् । वह पक्षेण वै शक त्वामप्यत्रावलम्बनम्

II 8 सर्वान्संपिण्डितान्वापि लोकान्सस्थाणुजङ्गमान्। वहेयमपरिश्रान्तो विद्धीदं मे महद्वलम्

सौतिरुवाच।

इत्युक्तवचनं वीरं किरीटी श्रीमतां वरः । आह शौनक देवेन्द्रः सर्वलोकहितः प्रभः॥ एवमेव यथात्य त्वं सर्वं संभाव्यते त्विय । संगृह्यतामिदानीं मे सख्यमत्यन्तमुत्तमम् ॥ न कार्यं यदि सोमेन मम सोमः प्रदीयताम्। अस्मांस्ते हि प्रबाधेयुर्थेभ्यो दद्याद्भवानिमम् ॥ ८

गरुड उवाच। किंचित्कारणमुद्दिस्य सोमोऽयं नीयते मया । न दास्यामि समादातुं सोमं कस्मैचिद्प्यहम्॥९ यत्रेमं तु सहस्राक्ष निक्षिपेयमहं खयम्। त्वमादाय ततस्तूर्णं हरेथास्त्रिदिवेश्वर ॥ १०

शक उवाच । वाक्येनानेन तुष्टोऽहं यत्त्वयोक्तमिहाण्डज । यमिच्छिसि वरं मत्तस्तं गृहाण खगोत्तम ॥ ११ सौतिरुवाच ।

इत्युक्तः पृत्युवाचेदं कद्रूपुत्रानसुस्मर्न् । स्मृत्वा चैवोपधिकृतं मोतुर्शस्यनिमित्ततः ॥ १२ ईशोऽहमपि सर्वस्य करिष्यामि तु तेऽर्थिताम् । भवेयुर्भुजगाः राक्र मम मध्या महाबलाः॥ तथेत्युक्त्वाऽन्वगच्छत्तं ततो दानवसूद्नः। देवदेवं महात्मानं योगिनामीश्वरं हरिम् ॥ १४ स चान्वमोदत्तं चार्थं यथोक्तं गरुडेन वै। इदं भूयो वचः प्राह भगवांस्त्रिद्शेश्वरः ॥ हरिष्यामि विनिक्षिप्तं सोममित्यनुभाष्य तम्। आजगाम ततस्तूर्णं सुपर्णो मातुरन्तिकम् ॥

स्पर्धावानिवाचरतीति स्पर्धन् वायुं जेतामछान्नित्यर्थः १८॥आकन्दे कलकले॥१९॥ऋषेः दधीचेः॥२०॥पत्रं पक्षम् ॥ २२ ॥ सुपर्णशब्दं निर्विक्ति सुरूपमिति ॥ २४ ॥ इति आदिपर्वणि नैलक्फीये भारतभावदीपे त्रयक्षिंशोऽध्यायः३३

सख्यमिति ॥ १ ॥ कामं स्वेच्छ्या बलं शरीरसामध्यें गुणो बुद्धिसामध्ये ज्ञानौदार्यादि ॥ २ ॥ निमित्ते रणभू-मौ शत्रोः पुरस्तादात्मस्तवोऽपि कर्त्तब्य इति भावः ॥ ३ ॥ संपिण्डितान् एकीकृतान् । संपीडितानित्यपपाठः । स्थाणुं स्थावरम् ॥ ५ ॥ किरीटी इन्द्रः सर्वलोकहितः सर्पेन्योऽ

मृतं दातुमनिच्छत्वात् ॥ ६ ॥ न कार्यमिति । विष्णुनाऽमृत विनाप्यमरत्वस्य दत्तत्वात् ॥ ८ ॥ किंचित्कारणं मातुर्दा-स्यविमोक्षरूपमितिभावः । समादातुं पातुं न हि मम कश्चिद्वेभ्य आप्तोऽस्तीति भावः ॥९॥ उपधिकृतं छलकृतम्। दास्यानिमित्ततः । निमित्तमिनदाश्वस्य कृष्णकेशत्वं दास्यमिति पाठे निमित्ततोऽरुणज्ञापात् ॥१२॥ ईशः समर्थः अर्थिताम-न्यस्मै अमृतं न देयामित्यर्थेप्सुताम् ॥ १३॥ तं गरुं तथेत्युक्त्वा हरिमन्बगच्छत् । अनुसृतवान् । स्वोक्तिनिर्वाः हार्थमिति भावः ॥ १४ ॥ विनिाक्षिप्तं त्वयेतिशेषः । अर्जुः भाष्य हे गरुडेति संबोध्य ॥ १६ ॥

अथ सर्पानुवाचेदं सर्वीन्परमहृष्टवत् । इदेमानीतमसृतं निक्षेप्स्यामि कुरोषु वः॥ १७ स्नाता मङ्गलसंयुक्तास्ततः प्राश्चीत पत्रगाः । भवद्भिरिदमासीनैर्यदुक्तं तद्वचस्तदा ॥ १८ अदासी चैव मातेयमद्यप्रभृति चास्तु मे । यथोक्तं भवतामेतद्वचो मे प्रतिपादितम् ॥ १९ न्ततः स्नातुं गताः सर्पाः प्रत्युक्तवा तं तथेत्युत । राकोप्यमृतमाक्षिप्य जगाम त्रिदिवं पुनः॥ अधागतास्तमुद्देशं सर्पाः सोमार्थिनस्तदा। काताश्च कृतज्ञप्याश्च प्रहृष्टाः कृतमङ्गलाः ॥ २१ यत्रैतदमृतं चापि स्थापितं कुशसंस्तरे । तिद्विज्ञाय हतं सर्पाः प्रतिमाया कृतं च तत् ॥ २२ सोमखानमिदं चेति दर्भीस्ते लिलिहुस्तदा ।

ततो द्विधारता जिह्नाः सर्पाणां तेन कर्मणा २३

अभवंश्चारतस्पर्शाहर्मास्तेऽथ पवित्रिणः ।

एवं तदसृतं तेन हतमाहतमेव च ।

द्विजिह्नाश्च रुताः सर्पा गरुडेन महात्मना ॥ २४

ततः सुपर्णः परमप्रहर्षवान्
विहत्य मात्रा सह तत्र कानने ।

भुजंगमक्षः परमार्चितः खगैरहीनकीर्तिर्विनतामनन्दयत् ॥ २५

इमां कथां यः श्रृणुयात्ररः सदा

पठेत वा द्विजगणमुख्यसंसदि ।

असंशयं त्रिदिविमयात्स पुण्यमाक्

महात्मनः पतगपतेः प्रकर्तिनात्॥ २६

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे चतुर्स्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४॥

### शौनक उवाच।

भुजंगमानां शापस्य मात्रा चैव सुतेन च ।
विनतायास्त्वया प्रोक्तं कारणं स्तनन्दन ॥ १
चरप्रदानं भर्त्रां च कद्रृविनतयोस्तथा ।
नामनी चैव ते प्रोक्ते पक्षिणोर्वेनतेययोः ॥ २
पन्नगानां तु नामानि न कीर्तयसि स्तज ।
प्राधान्येनापि नामानि श्रोतिमञ्छामहे वयम ॥३
सौतिकवाच ।

बहुत्वान्नामध्यानि पन्नगानां तपोधन ।
न कीर्तथिष्ये सर्वेषां प्राधान्येन तु मे शृणु ॥ ४
शेषः प्रथमतो जातो वासुिकस्तदनन्तरम् ।
येरावतस्तक्षकश्च कर्कोटकधनंजयौ ॥ ५
कािंछयो मिणनागश्च नागश्चापूरणस्तथा ।
नागस्तथािपञ्जरक पलापत्रोऽथ वामनः ॥ ६
नीलानीलौ तथा नागौ कल्माषशबलौ तथा ।
आर्यकश्चोप्रकश्चेव नागः कलशपोतकः ॥ ७
सुमनाख्यो द्धिमुखस्तथा विमलिपिण्डकः ।
आतः कर्कोटकश्चेव शङ्को वािलिशिखस्तथा ॥ ८

निष्टानको हेमगुहो नहुषः पिङ्गलस्तथा। बाह्यकर्णी हस्तिपदस्तथा मुद्ररपिण्डकः ॥ कम्बलाश्वतरौ चापि नागः कालीयकस्तथा। वृत्तसंवर्तकौ नागौ द्वौ च पद्माविति श्रुतौ॥ १० नागः राह्वमुखश्चैव तथा क्रूष्माण्डकोऽपरः । क्षेमकश्च तथा नागो नागः पिण्डारकस्तथा ॥११ करवीरः पुष्पदंष्ट्रो बिल्वको बिल्वपाण्डुरः। मुषकादः राङ्खिराराः पूर्णभद्रो हरिद्रकः ॥ अपराजितो ज्योतिकश्च ५व्रगः श्रीवहस्तया । कौरव्यो धृतराष्ट्रश्च राङ्किपण्डश्च वीर्यवान् ॥ १३ विरजाश्च सुबाहुश्च शालिपिण्डश्च वीर्यवान्। हस्तिपिण्डः पिठरकः सुमुखः कौणपाशनः ॥१४ कुठरः कुञ्जरश्चैव तथा नागः प्रभाकरः। कुमुदः कुमुदाक्षश्च तित्तिरिईलिकस्तथा ॥ कर्दमश्च महानागो नागश्च बहुमूलकः। कर्कराकर्करौ नागौ कुण्डोदरमहोदरौ ॥ १६ एते प्राधान्यतो नागाः कीर्तिता द्विजसत्तम। बहुत्वान्नामधेयानामितरे नानुकीर्तिताः॥ १७

इदं वः युष्माकममृतं न तु मम । कुशेषु निक्षेप्सामि गृह्णी-तेति भावः॥१०॥भवतां भवद्भिः मे मया॥१९॥प्रतिमाया-इतं मायाकृतं यथा दास्यं तथाऽमृतदानमपीतरेणकृतिमि-त्यर्थः ॥ २२ ॥ पवित्रममृतं विद्यते येषु ते पवित्रिणः त्दतं देवलोकात् आत्दतं सपसमीपे ॥ २४ ॥ 'पदं मह-त्प्राप्तुमिच्छुर्नीचो नीचतरं व्रजेत् । अमृतप्रेप्सवो याता भुजं-नास्तर्श्यमकृयताम्' । रक्लगर्भस्तु 'विप्रस्यावज्ञ्या शको मातुः

सर्पा विपद्गताः । सुपर्णस्त्वभयः प्रीत्या हरेरप्युपारेस्थितः' ॥ २६ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकर्णीये भारतभावदीपे चतुर्श्विशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

भुजंगमानामिति । भुजंगमानां मात्रा शापो दत्तस्य कारणमवज्ञया मातुराज्ञाकारित्वम् । विनतायाः सुतेन शापो दत्तस्तस्य कारणं सपत्नीर्घ्यो ॥ १ ॥ ° यतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च संतितः। असंख्येयेति मत्वा ताम्न व्रवीमि तपोधन ॥ १८ बहूनीह सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च । अशक्यान्येव संख्यातुं पन्नगानां तपोधन ॥ १९

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सर्पनामकथने पञ्चित्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥

शौनक उवाच । आख्याता भुजगास्तात वीर्यवन्तो दुरासदाः । शापं तं तेऽभिविद्याय कृतवन्तः किमुत्तरम् ॥ १ सौतिख्वाच ।

तेषां तु भगवाञ्चलेषः कद्वं त्यक्त्वा महायशाः।
उग्नं तपः समातस्ये वायुमक्षो यतव्रतः॥ २
गन्धमादनमासाद्य बदर्या च तपोरतः।
गोकर्णे पुष्करारण्ये तथा हिमवतस्तरे॥ ३
तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्येष्वायतनेषु च।
एकान्तशीलो नियतः सततं विजितेन्द्रियः॥ ४
तप्यमानं तपो घोरं तं ददर्श पितामहः।
संग्रुष्कमांसत्वक्त्वायुं जटाचीरघरं मुनिम्॥ ५
तमव्रवीत्सत्यधृति तप्यमानं पितामहः।
किमिदं कुरुषे शेष प्रजानां स्वस्ति वै कुरु॥ ६
त्वं हि तिव्रेण तपसा प्रजास्तापयसेऽनघ।
ब्रहि कामं च मे शेष यस्ते हिद व्यवस्थितः॥ ७
शेष उवाच।

सोदर्या मम सर्वे हि म्रातरो मन्द्वेतसः।
सह तैनींत्सहे वस्तुं तद्भवाननुमन्यताम्॥ ८
अभ्यस्यन्ति सततं परस्परमित्रवत्।
ततोऽहं तप आतिष्ठं नैतान्पश्येयमित्युत्॥ ९
न मर्थयन्ति ससुतां सततं विनतां च ते।
अस्माकं चापरो म्राता वैनतेयोन्तिरिक्षगः॥ १०
तं च द्विपन्ति सततं स चापि बलवत्तरः।
वरप्रदानात्स पितुः कश्यपस्य महात्मनः॥ ११
सोऽहं तपः समास्थाय मोध्यामीदं कलेवरम्।
कथं मे प्रेत्यभावेऽपि न तैः स्यात्सहसंगमः॥ १२
तमेवं वादिनं शेषं पितामह उवाच ह।
जानामि शेष सर्वेषां म्रातृणां ते विचेष्टितम्॥१३
मातुश्चात्यपराधाद्वै म्रातृणां ते महद्भयम्।

हतोऽत्र परिहारश्च पूर्वमेव भुजंगम ॥ १४ म्रातृणां तव सर्वेषां न शोकं कर्तुमहिसि। वृणीष्व च वरं मत्तः शेष यत्तेऽभिकांक्षितम् ॥१५ दास्यामि हि वरं तेऽच प्रीतिमें परमा त्वयि। दिष्ट्या बुद्धिश्च ते धर्मे निविष्टा पन्नगोत्तम। भूयो भूयश्च ते बुद्धिधर्मे भवतु सुस्थिरा॥ १६ शेष उवाच। पष पव वरो देव कांक्षितो मे पितामह।

पष पव वरा देव काक्षितों में पितामह। भर्मे में रमतां बुद्धिः शमें तपसि चेश्वर॥ १७ ब्रह्मोवाच।

प्रीतोऽसम्यनेन ते शेष दमेन च शमेन च।
त्वया त्विदं वचः कार्यं मन्नियोगात्प्रजाहितम्॥१८
इमां महीं शैलवनोपपन्नां

ससागरप्रामविहारपत्तनाम् । त्वं रोष सम्यक् चलितां यथावत् संग्रह्य तिष्ठस्व यथाऽचला स्यात्॥१९

शेष उवाच । यथाऽह देवो वरदः प्रजापति-र्महीपतिर्भूतपतिर्जगत्पतिः । तथा महीं धारयिताऽस्मि निश्चलां प्रयच्छतां मे शिरसि प्रजापते

ब्रह्मोवाच ।
अधो महीं गच्छ भुजंगमोत्तम
स्वयं तवैषा विवरं प्रदास्यति ।
इमां घरां घारयता त्वया हि मे
महित्रयं शेषकृतं भविष्यति ॥ २१
सौतिस्वाच ।
तथैव कृत्वा विवरं प्रविक्य स

11 20

प्रभुर्भुवो भुजगवराग्रजः स्थितः । विभर्ति देवीं शिरसा महीमिमां समुद्रनेमिं परिगृह्य सर्वतः ॥ २२

्र इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पश्चित्रिंशोऽध्यायः॥ ३५॥

पित्राचार्यादिभ्यः पूज्यतमापि माताऽनृताभिसन्धिनी चेत्त्याज्यैवेति दंशीयतुं \* शेषाध्यायमारभते । आख्याता \* शेषत्रतकथनादयं शेषाध्यायः इत्यादिना उत्तरमनन्तरम् ॥ १ ॥ स्नायुः शिराः ॥ ५ ॥ प्रेत्यभावेऽपि देहान्तरेऽपि ॥ १२ ॥ धर्मे वेदबोधितेऽधै शमे मनोजये तपिस तत्त्वालोचने ॥ १७ ॥ दमेन बाह्ये- निद्रयजयेन प्रश्रयेण चेति पाठे प्रश्रयो विनयः ॥ १८ ॥ तिष्ठस्व 'प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्व 'इति तङ् ॥ १९ ॥ प्रयच्छतामुत्थाप्य भवानिति शेषः ॥ २० ॥

ब्रह्मोवाच । रोषोऽसि नागोत्तम धर्मदेवो महीमिमां धारयसे यदेकः । अनन्तमोगैः परिगृह्य सर्वो यथाऽहमेवं बलभिद्यथा वा ॥ सौतिरुवाच । अधोभूमौ वसत्येवं नागोऽनन्तः प्रतापवान् । धारयन्वसुधामेकः शासनाद्वसणो विदुः ॥ २४ सुपर्णे च सहायं वै भगवानमरोत्तमः । प्रादादनन्ताय तदा वैनतेयं पितामहः ॥ २५

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि शेषवृत्तकथने षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६॥

सौतिरवाच । मातुः सकाशात्तं शापं श्रुत्वा वै पन्नगोत्तमः । वासुकिश्चिन्तयामास शापोऽयं न भवेत्कथम् ॥१ ततः स मन्त्रयामास भ्रातृभिः सह सर्वशः । पेरावतप्रभृतिभिः सर्वधर्मपरायणैः ॥ २

वासुकिरवाच ।
अयं शापो यथोहिष्टो विदितं वस्तथाऽनघाः ।
तस्य शापस्य मोक्षार्थं मन्त्रियत्वा यतामहे ॥ ३
सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि विद्यते ।
च तु मात्राभिशतानां मोक्षः क च न विद्यते ॥४
अव्ययस्याप्रमेयस्य सत्यस्य च तथाऽप्रतः ।
शता इत्येव मे श्रुत्वा जायते हृदि वेपथुः ॥ ५
नृनं सर्वेविनाशोऽयमस्माकं समुपागतः ।
च ह्येतां सोव्ययो देवः शपन्तीं प्रत्यषेधयत् ॥ ६
तस्मात्संमन्त्रयामोऽद्य भुजंगानामनामयम् ।
यथा भवेद्धि सर्वेषां मा नः कालोऽत्यगाद्यम्॥७
सर्व एव हि न स्तावहुद्धिमन्तो विचक्षणाः ।

अपि मन्त्रयमाणा हि हेतुं पश्याम मोक्षणे ॥ ८ यथा नष्टं पुरा देवा गृढमार्घ्नं गुहागतम् । यथा स यक्षो न भवेद्यथा वापि पराभवः । जनमेजयस्य सर्पाणां विनाद्यकरणाय वै ॥ ९

सौतिरुवाच ।
तथेत्युक्त्वा ततः सर्वे काद्रवेयाः समागताः ।
समयं चिकरे तत्र मन्त्रबुद्धिविशारदाः ॥ १०
एके तत्राष्ट्रवन्नागा वयं भूत्वा द्विजर्षभाः ।
जनमेजयं तु भिक्षामो यञ्चस्तेन भवेदिति ॥ ११
अपरे त्वब्रुवन्नागास्तत्र पण्डितमानिनः ।
मन्त्रिणोऽस्य वयं सर्वे भविष्यामः सुसंमताः॥१२
स नः प्रध्यति सर्वेषु कार्येष्वर्थविनिश्चयम् ।
तत्र बुद्धि प्रदास्यामो यथा यश्चो निवर्त्यति ॥१३
स नो बहुमतान्राजा बुद्धा बुद्धिमतां वरः ।
यञ्चार्थ प्रध्यति व्यक्तं नेति वश्यामहे वयम् ॥१४
दर्शयन्तो बहुन्दोषान्त्रेत्य चेह च दारुणान् ।
हेतुभिः कारणेश्चैव यथा यश्चो भवेन्न सः ॥ १५

अनन्तभोगैः फणाभिः ॥२३॥ सहायं मित्रम् ॥२५॥ इति आदि पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षट्त्रिं-ज्ञोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

मातुरिति। पत्यते वशिकियते नगोत्तमो येन पन्नगोत्तमः। अमृतमन्थनकाले मन्दरं परिवर्तयन् वासुिकः पूर्वोक्तरूपं मातुः शापं श्रुत्वा॥ १॥ ततः योगवलेन शरीरान्तरमा-दाय स मन्त्रयामास। अयं भावः। मन्थनव्यापृते नागराजे प्रथमोत्पन्नमश्वं निमित्तीकृत्य कद्भूः पुत्रान् शशाप। तं च शापं निवर्तयितुं मन्त्रयत्स सर्पेष्वेलापत्रेण तत्प्रतीकारोपाये उत्तेऽपि कार्यगौरवादप्रत्ययाचामृतमन्थनान्ते वासुिक्रविद्याणं गतवान् तेन च एलापत्रोक्तमेव वचनमुक्त्वा सान्त्वितः। अत एवाऽथ देवासुराः सर्वे इत्यादिराप्रमाध्यायस्था विचान्तरसम्यमृतमन्थनकथा संगच्छते॥ २॥ अभिश्वप्तानां साक्षाच्छप्तानाम् ॥ ४॥ सत्यस्य सत्यलोकपतेः अप्रतः

अन्ययस्य जरामरणवर्जितस्य । अप्रमेयस्य त्म्यस्य । ब्रह्मणोऽप्रे शप्ता इति श्रुत्वा ॥ ५ ॥ सोऽब्ययो देवो ब्रह्मा ॥ ६ ॥ अनामयं कुशलं मा नः कालोत्यगात प्राक्सत्रारम्भात्प्रतीकारः कर्तब्य इत्यर्थः॥ ७॥ अपीति यथा गूढमिं मन्त्रेण देवा अपरयन् एवं मोक्षणे हेतुं पर्यामेत्यर्थः ॥ ८ ॥ गुहागतं स्वकारणे वायौ लीनं अत एव नष्टं अद्रीनं गतम् । जनमेजयस्य सं यज्ञो यथा न भ-वेदाथा वा यज्ञस्य पराभवः स्यात्तथा पश्यामेत्यनुषज्यते । विनाशकरणाय प्रवृत्तइति शेषः ॥ ९ ॥ समयं ऐकमत्यम् । नीतिनिश्चयनिपुणाः मन्त्रबुद्धिविशारदाः भिक्षामः याचयामहे ॥ ११ ॥ निवर्त्स्यति निवृत्तो भविष्यति ॥ १३ ॥ प्रेत्य दोषाः हिंसाकृता नरकाः इह दोषा पुरराष्ट्रदंशादयः । हेतुभिर्विप्रशापामोघत्वाभिः कारणे स्तन्मूलैर्विप्रावज्ञादिभिः प्रदर्शितैरिति शेषः । तथा च न सर्पस्यापराधोऽस्तीति उक्त्या यज्ञं निषेत्स्याम इत्यर्थः॥१५॥

अथवाऽयमुपाध्यायः कतोस्तस्य भविष्यति । सर्यसत्रविद्यानको राजकार्यहिते स्तः ॥ १६ तं गत्वा दशतां कश्चिद्धजंगः स मरिष्यति । तास्मिन्मृते यञ्चकारे कृतुः स न मविष्यति॥ १७ ये चान्ये सर्पसत्रक्षा भविष्यन्यस्य चर्त्विजः। तांश्च सर्वान्दशिष्यामः कृतमेवं भविष्यति ॥ १८ अपरे त्वब्रुवन्नागा धर्मात्मानो दयालवः । अबुद्धिरेषा भवतां ब्रह्महत्या न शोभनम् ॥ सम्यक्स इम्मूला वै व्यसने शान्तिरुत्तमा । अधर्मोत्तरता नाम कृत्स्नं व्यापाद्येज्जगत् ॥ २० अपरे त्वव्रवन्नागाः समिद्धं जातवेदसम्। वर्षेनिर्वापयिष्यामो मेघा भूत्वा सविद्युतः ॥ २१ स्मभाण्डं निशि गत्वा च अपरे भुजगोत्तमाः। प्रमत्तानां हरन्त्वाशु विघ्न एवं भविष्यति ॥ २२ यञ्जे वा भूजगास्तासमञ्जलकोऽय सहस्रकाः। जनान्दरान्तु वै सर्वे नैवं त्रासो भविष्यति ॥ २३ अथवा संस्कृतं भोज्यं दृषयन्तु भुजंगमाः। खेन मूत्रपूरीषेण सर्वभोज्यविनाशिना ॥ २४ अपरे त्वब्रुवंस्तत्र ऋत्विजोऽस्य भवामहे ।

यक्षविघ्नं करिष्यामो दीयतां दक्षिणा इति॥ २५. वश्यतां च गतोऽसौ नः करिप्यति यथेप्सितम्। अपरे त्वव्रवंस्तत्र जले प्रकीडितं नृपम् ॥ **२६** गृहमानीय बंधीमः ऋतुरेवं भवेत्र सः। अपरे त्वव्रवंस्तत्र नागाः पण्डितमानिनः ॥ २७ दशामस्तं प्रगृह्याश्च कृतमेवं भविष्यति । छिन्नं मूलमनर्थानां मृते तस्मिन्भाविष्यति ॥२८ पषा नो नैष्ठिकी बुद्धिः सर्वेषामीक्षणश्रवः । अथ यन्मन्यसे राजन्द्रतं तत्संविधीयताम् ॥ २९ इत्युक्तवा समुदैक्षन्त वासुर्कि पक्षगोत्तमम्। वास्तिश्चापि संचिन्त्य तानुवाच भुजङ्गमान् ३० नैषा वो नैष्ठिकी बुद्धिर्मता कर्तुं भुजंससाः 🕨 सर्वेषामेव मे बुद्धिः पन्नगानां न रोचते ॥ किं तत्र संविधातव्यं भवतां स्याद्धितं तु यत्। श्रेयः प्रसादनं मन्ये कश्यपस्य महात्मनः ॥ शातिवर्गस्य सौहादीदात्मनश्च भूजंगमाः । न च जानाति मे बुद्धिः किंचित्कर्तुं वचो हि वः३३ मयाहीदं विधातव्यं भवतां यद्धितं भवेत् । अनेनाहं भूशं तप्ये गुणदोषी मदाश्रयो ॥ ३४

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि वासुक्यादिमन्त्रणे सप्तित्रिशोऽध्यायः ॥ ३०॥

सौतिरुवाच।

सर्पाणां तु वचः श्रुत्वा सर्वेषामिति चेति च। वासुकेश्च वचः श्रुत्वा पलापत्रोऽब्रवीदिदम् ॥ १ न स यक्षो न भविता न स राजा तथाविधः। जनमेजयः पाण्डवेयो यतोऽस्माकं महद्भयम् ॥ २ देवेनोपहतो राजन्यो भवेदिह पूरुषः। स देवेमेवाश्रयते नान्यत्तत्र परायणम् ॥ ३ तिद्दं चैवमस्माकं भयं पन्नगसत्तमाः । दैवमेवाश्रयामोऽत्र श्रणुष्वं च वचो मम ॥ ४ अहं शापे समुत्सृष्टे समश्रौषं वचस्तदा । मातुरुत्संगमारूढो भयात्पन्नगसत्तमाः ॥ ५ देवानां पन्नगश्रेष्ठास्तीक्ष्णास्तीक्ष्णा इति प्रभो । पितामहमुपागम्य दुःखार्तानां महाधृते ॥ ६

सम्यगिति । सम्यगिवकलः सतां धर्मो देवब्राह्मणप्रार्थना तन्मूला । ब्यसने आपिद शान्तिः आपन्नाशः । एकभूप-हत्यादोषोऽनेकित्वगादिवधेन मार्ज्यते चेत्तावदोषापमार्जने कृत्स्वजग्रह्मधः कर्तब्यो भविष्यतीत्याह । अधर्मेति । सधर्म-मूलेतिपाठे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चेत्युक्तेर्विष्णुवेदब्रा-ह्मण्डं धर्ममूलं समानमविरुद्धं यस्यां सा सधर्ममूलेत्यर्थः २० ह्म्माण्डं सुगादि यज्ञपात्रं प्रमत्तानां व्यय्राणाम् ॥ २२ ॥ नोऽस्माकं नेष्ठिकी पार्यन्तिकी ईक्षणमेव श्रवः श्रोत्रं यस्य तथाभूत हे वासुके ॥२९॥ नेषेति न मता न संमता ममेति श्रेषः ॥ ३१ ॥ कि तन्नेति । अत्यापदि ब्राह्मण एव शरणीकरणीय इति मावः ॥ ३२ ॥ मयेति । ज्ञाति-स्थानाञ्चनिमत्तौ गुणदोषौ मदाश्रयौ ज्येष्टरवान्ममेत्यर्थः

॥ ३४ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावसीर्पे सप्तात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

सर्पाणामिति । इति चेति चेति तद्वचनाभिनयप्रदर्शनम् ॥१॥ नेति भवितैवेद्यर्थः न तथाविधः यस्य राष्ट्रमृत्विजः स्वरूपं वा द्रष्टुं शक्यं तादृशं न भवति । मन्त्रवीर्यसंपन्नत्वात् ॥ २॥ दैवेनेति । दृष्ट्रदोषाभावेप्यागता विपन्नदृष्टी-पायपरिहार्येत्यर्थः ॥ ३॥ अहमिति युग्मं वक्तुव्यक्तित्वात्समानार्थं संबोधनद्वयम् । देवानां वचः समश्रौषमिति संबन्धः।वच एवाऽऽह । तिक्षणास्तीक्षणा इति स्त्रिय इति शेषः। पुत्रमिष शपन्तीनां स्त्रीणां दौष्ट्यमालक्ष्य हा कष्टं कथं स्त्रीन्सिनां सुखं स्यादिति चिन्तया दुःखार्तानाम् ॥ ५ ॥

देवा ऊचुः।

का हि लञ्जा प्रियान्युत्राञ्चलपेदेवं पितामह। ऋते कद्रूं तीक्ष्णरूपां देव देव तवाग्रतः॥ ७ तथिति च वचस्तस्यास्त्वयाप्युक्तं पितामह। पतदिच्लामि विज्ञातं कारणं यन्न वारिता॥ ८

ब्रह्मोवाच ।
ब्रह्मः पन्नगस्तीक्ष्णा घोररूपा विषोल्बणाः ।
प्रजानां हितकामोऽहं न च वारितवांस्तदा ॥ ९
ये दन्दश्काः क्षुद्राश्च पापाचारा विषोल्बणाः ।
तेषां विनाशो भविता न तु ये धर्मचारिणः ॥ १०
यन्निमित्तं च भविता मोक्षस्तेषां महाभयात् ।
पन्नगानां निबोधध्वं तस्मिन्काले समागते ॥ ११
यायावरकुले धीमान्भविष्यति महागृषिः ।
जरत्काकरिति ख्यातस्तपस्वी नियतेन्द्रियः ॥ १२
तस्य पुत्रोजरत्कारोर्भविष्यति तपोधनः ।
आस्तीको नाम यश्चं स प्रतिषेतस्यति तं तदा ।

तत्र मोस्यान्त मुजगा ये मविष्यन्ति घार्मिकाः॥१३ देवा ऊचुः।

स मुनिप्रवरो ब्रह्मखरत्कार्स्महातपाः । कस्यां पुत्रं महात्मानं जनयिष्यति वीर्यवान्॥१४ ब्रह्मोवाच ।

सनामायां सनामा स कन्यायां द्विजसत्तमः । अपत्यं वीर्यसंपन्नं वीर्यवाञ्जनयिष्यति ॥ १५ वासुकेः सर्पराजस्य जरत्कारः खसा किल । स तस्यां भविता पुत्रः शापान्नागांश्च मोध्यति१६

एलापत्र उवाच।

पवमस्त्वित तं देवाः पितामहमथाब्रुवन् । उक्तवेवं वचनं देवान्विरिश्चिक्षिदिवं ययो ।। १७ सोऽहमेवं प्रपद्यामि वासुके भगिनीं तव । जरत्काषरितिष्यातां तां तस्मै प्रतिपाद्य ॥ १८ भैक्षवद्भिक्षमाणाय नागानां भयशान्तये । ऋषये सुव्रतायैनामेष मोक्षः श्रुतो मया ॥ १९

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि वास्तीकपर्वाणे पलापत्रवाक्ये अष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥

# सौतिखाच ।

एलापत्रवचः श्रुत्वा ते नागा द्विजसत्तम । सर्वे प्रहृष्टमनसः साधु साध्वित्यथाव्रवन् ॥ 8 ततः प्रभृति तां कन्यां वासुकिः पर्यरक्षत । जरत्कारं स्वसारं वै परं हर्षमवाप च ॥ 2 ततो नातिमहान्कालः समतीत इवाभवत । अय देवासुराः सर्वे ममन्युर्वरुणालयम् ॥ 3 तत्र नेत्रमभूत्रागो वास्तिर्बिलनां वरः। समाप्यैव च तत्कर्म पितामहमुपागमन् ।। 8 हेवा वास्त्रिकना सार्धे पितामहमथाब्रुवन् । भगवञ्चछापभीतोऽयं वास्राकिस्तयते भृशम् ॥ ५ अस्यैतन्मानसं शल्यं समुद्धर्तं त्वमर्हसि । जनन्याः शापजं देव ज्ञातीनां हितमिच्छतः ॥ ६ हितो ह्ययं सदाऽस्माकं प्रियकारी च नागराद्। प्रसादं कुरु देवेश शमयास्य मनोज्वरम् ॥ ७

मयैव तद्वितीणं वै वचनं मनसाऽमराः।
पलापत्रणं नागेन यदस्याभिहितं पुरा ॥ ८
तत्करोत्वेष नागेन्द्रः प्राप्तकालं वचः स्वयम्।
विनशिष्यन्ति ये पापा न त ये धर्मचारिणः ॥९
उत्पन्नः स जरत्कारुस्तपस्युप्ते रतो द्विजः।
तस्यैष भगिनीं काले जरत्कारुं प्रयच्छतु ॥ १०
पलापत्रणं यत्प्रोक्तं वचनं भुजगेन ह।
पन्नगानां हि तं देवास्तत्त्रथा न तदन्यथा॥११
सौतिरुवाच।

पतञ्छूत्वा तु नागेन्द्रः पितामहवचस्तदा । संदिश्य पन्नगान्सर्वान्वास्तुकिः शापमोहितः॥१२

तथेति त्वयाप्येतन्नोपेक्षणीयमिति भावः ॥ ८ ॥ उपेक्षा-कारणं ब्रह्मोवाच बहुव इति ॥ ९ ॥ दन्दर्रह्माः दंशन-शीलाः । क्षुद्राः अल्पेऽपि निमित्ते प्राण्याहकाः । पापाचाराः निर्निमित्तं हिंसकाः । मातापि पापिष्ठाह्मन्ति किमुतान्ये इति भावः ॥ ९० ॥ स्वसा भगिनी । मोक्ष्यित मोक्षयिष्यति ॥ ९६ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे

अष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

एलापत्रेति ॥ १ ॥ समतीत इव अत्यत्पत्वात् शापात् प्राक् हयोत्पत्तिस्ततोऽपि प्राक् प्रवृत्तं मन्यनमनुवदति शाप-मोक्षोपायं प्रदर्शयितुम् । अथेत्यादिना ॥ ३ ॥ नेत्रं रज्जुः ॥ ४ ॥ शत्यं शापजम् ॥ ६ ॥ प्रियकारी प्रतिकल्पं नेत्रीभूयं मन्यनोपयोगित्वात् ॥ ७ ॥ जरत्कारी जरत्काक्रनिर्मित स्वसारमुद्यम्य तदा जरत्कारुमृर्षि प्रति। सर्पान्बद्रअरत्कारौ नित्ययुक्तान्समादघत् ॥ १३ इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि जरत्कार्वन्वेषणे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९

जरत्कारुर्यदा भार्यामिच्छेद्वरियतुं प्रभुः। शीव्रमेत्य तदाख्येयं तन्नः श्रेयो मविष्यति ॥१४॥

शौनक उवाच। जरत्कारुरिति ख्यातो यस्त्वया सूतनन्दन। इच्छामि तदहं श्रोतुं ऋषेस्तस्य महात्मनः॥ 8 कि कारणं जरत्कारोर्नामैतत्प्रथितं भुवि। जरत्कारुनिरुक्ति त्वं यथावद्वकुमहस्ति॥ ર सौतिरुवाच । जरेति श्रयमाहुर्वे दारुणं कारुसंक्षितम्। शरीरं कार तस्यासीत्तत्स घीमाञ्चछनैः शनैः॥३ क्षपयामास तीवेण तपसेत्यत उच्यते। जरत्कारुरिति ब्रह्मन्वासुकेर्भगिनी तथा ॥ एवमुक्तस्तु धर्मात्मा शौनकः प्राहसत्तदा। उप्रश्रवसमामन्त्र्य उपपन्नमिति ब्रवन् ॥ ધ્ शौनक उवाच। उक्तं नाम यथापूर्वं सर्वे तच्छ्रतवानहम् । यथा तु जातो ह्यास्तीक प्तदिच्छामि वेदितुम् । तच्छूत्वा वचनं तस्य स्तः प्रोवाच शास्त्रतः॥ सौतिरुवाच। संदिश्य पत्रगान्सर्वान्वासुकिः सुसमाहितः। खसारमुद्यम्य तदा जरत्कारुमृषि प्रति ॥ 9 अथकालस्य महतः स मुनिः संशितवतः। तपस्यभिरतो धीमान्स दाराश्वास्यकांङ्कत ॥ 4 स तुर्घरेतास्तपास प्रसक्तः स्त्राध्यायवान्वीतभयः कृतात्मा । चचार सर्वो पृथिवीं महात्मा न चापि दारान्मनसाध्यकांङ्कृत ॥

ततो परस्मिन्संप्राप्ते काले कस्मिश्चिदेव तु। परिक्षिन्नाम राजासीद्रह्मन्कौरववंशजः ॥ १० यथा पाण्डुर्महाबाहुर्घनुर्घरवरो युघि । बभूव मृगयाशीलः पुराऽस्य प्रपितामहः॥ ११ मृगान्विध्यन्वराहांश्च तरश्लुन्महिषांस्तथा। अन्यांश्च विविधान्वन्यांश्चचार पृथिवीपतिः॥१२ स कदाचिन्मृगं विघ्वा बाणेनानतपर्वणा । पृष्ठतो धनुरादाय ससार गहने वने ॥ १३ यथैव भगवान्सद्रो विध्वा यञ्चमृगं दिवि । अन्वगच्छद्रनुष्पाणिः पर्यन्वेष्टुमितस्ततः ॥ १४ न हि तेन मृगो विद्धो जीवनाच्छति वै वने। पूर्वरूपं तु तत्तूर्गं सोऽगात्स्वर्गगितं प्रति॥ १५ परिक्षितो नरेन्द्रस्य विद्धो यन्नष्टवान्सृगः। दूरं चापहृतस्तेन मृगेण स महीपतिः ॥ १६ परिश्रान्तः पिपासार्ते आससाद मुर्नि वने । गवां प्रचारेष्वासीनं वत्सानां मुखनिःसृतम् भृयिष्ठमुपयुञ्जानं फेनमापिबतां पयः। तमाभिद्धत्य वेगेन स राजा संशितवतम्॥ १८ अपृच्छद्रनुरुद्यम्य तं मुनि क्षुच्छ्रमान्वितः । भो भो ब्रह्मन्नहं राजा परीक्षिदिभमन्युजः॥ १९ मया विद्धो मृगो नष्टः किचतं दृष्टवानासि। स मुनिस्तं तु नोवाच किंचिन्मौनवते स्थितः २० तस्य स्कन्धे मृतं सर्पं कुद्धो राजा समासजत्। समुत्क्षिप्य धनुष्कोट्या स चैनं समुपेक्षत ॥ २१

तदन्वेषणायत्यर्थः। समादधत् सम्यक् नियोजितवान् ॥ १३॥ अन्वेषणफलमाह । जगत्कारुरिति ॥१४॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९॥

जरत्कारुरिति ॥ १ ॥ जरत्कारुनाम निर्वक्ति । जरेति । जरच्छन्दः क्षयवाची कारुशन्दो दारुणवाची । तस्यास्ती-कपितुः शरीरं कारुकामायुद्भवमूलत्वात् दारुणमासीत् । तस्य तेन तपसा क्षेपणं कृतमतोऽसौ जरत्कारुरित्यर्थ ॥ ३ ॥ वासुकेर्माग्नी तथिति तादृश्येव । अभर्तृकाया युवत्याः शरीरक्षेपणमेव श्रेयस्करमिति भावः ॥ ४ ॥ प्राहसत् अति-जीर्णयोरिप ब्रह्मचर्यविनाशः प्रसक्त इत्याश्चर्यं मत्वेति भावः।

आमन्त्रय हे उप्रश्रव इति संबोध्य । उपपन्नं युक्तम् । यत्तुल्य-वयोरूपयोर्विवाह इति भावः ॥ ५ ॥ सर्पसत्रकारणं वक्तु-माह । तत इत्यादिना । ततो वासुकेराश्वासनानन्तरं अप-रासिन्पश्चाद्भूते कस्मिश्चित्काले । अमङ्गलत्वान्नामाप्यवाच्यं कलेस्तदादौ इत्यर्थः ॥ १० ॥ पूर्वरूपमिति । परिक्षितः तूर्णे स्वर्गगतिं प्रति तत् मृगस्यादर्शनं पूर्वरूपं कारणं स राजा अगात्प्राप्तवान् तत एव हि मूढो राजा विप्रावमाननां शापमूलभूतां कृतवानित्यर्थः ॥ १५ ॥ प्रचारेषु गोष्ठेषु ॥ १७ ॥ उपयुंजानं भक्षयन्तम् ॥१८॥ समासजत् आरोप-यामास धनुष्कोत्र्या धनुष्प्रान्तेन ॥ २१ ॥

ર

3

न स किंचिद्वाचैनं शुभं वा यदि वाऽशुभम्। स राजा कोधमुत्सुज्य व्यथितस्तं तथागतम्। दृष्ट्वा जगाम नगरसृषिस्त्वासीत्त्रथैव सः॥ न हि तं राजशार्दुलं क्षमाशीलो महामुनिः। स्वधर्मनिरतं भूपं समाक्षितोऽव्यधर्षयत्॥ २३ न हि तं राजशार्द्रलस्तथा धर्मपरायणम् । जानाति भरतश्रेष्ठस्तत एनमधर्षयत्॥ રપ્ર तरुणस्तस्य पुत्रोऽभूत्तिग्मतेजा महातपाः। श्यङ्गी नाम महाकोधो दुष्प्रसादो महावतः ॥ २५ स देवं परमासीनं सर्वभूतहिते रतम् । ब्रह्माणमुप्तस्थे वै काले काले सुसंयतः ॥ २६ सतेन समनुकातो ब्रह्मणा गृहमोयिवान्। सख्योक्तः कीडमानेन स तत्र इसता किल ॥२७ कृतं मुनिजनश्रेष्ठ येनाहं भृशदुःखितः ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि परिश्चिदुपाख्याने चत्वाार्रहाोऽध्यायः ॥ ४० ॥

संरंभात्कोपनोऽतीव विषकत्पो मुनेः सुतः । उद्दिश्य पितरं तस्य यञ्जूत्वा रोषमाहरत्। ऋषिपुत्रेण धर्मार्थे कृशेन द्विजसत्तम ॥ २८ क्रुश उवाच । तेजस्विनस्तव पिता तथैव च तपस्विनः। शवं स्कन्धेन वहति मा श्टिक्किनार्वितो भव॥ २९ व्याहरत्स्वृषिपुत्रेषु मा स्म किंचिद्वचो वद् । अस्मद्विघेषु सिद्धेषु ब्रह्मवित्सु तपस्विषु ॥

क ते पुरुषमानित्वं क ते वाचस्तयाविधाः। द्र्पजाः पितरं द्रष्टा यस्त्वं शवधरं तथा

पित्रा च तव तत्कर्म नानुरूपमिवात्मनः।

सौतिस्वाच।

एवमुक्तः स तेजस्वी श्रङ्गी कोपसमन्वितः। मृतधारं गुरुं श्रुत्वा पर्यतप्यत मन्युना ॥ स तं कृशमभित्रेश्य सुनृतां वाचमुतस्जन्। अपृच्छत्तं कथं तातः समेऽद्य मृतघारकः ॥ कृश उवाच ।

राक्षा परिक्षिता तात मृगयां परिधावता। अवसक्तः पितुस्तेऽद्य मृतः स्कन्धे भुजंगमः ॥

श्रङ्गश्रुवाच कि मे पित्रा कृतं तस्य राज्ञोऽनिष्टं दुरात्मनः

ब्रृहि तत्कृश तत्त्वेन पश्य मे तपसो बलम् ॥ कृश उवाच।

स राजा मृगयां यातः परिक्षिद्भिमन्युजः । ससार मृगमेकाकी विद्ध्वा बाणेन शीव्रगम्॥ ५ न चापश्यनमृगं राजा चरंस्तस्मिन्महावने।

पितरं ते स दृष्ट्रैव पप्रच्छानामिभाषिणम् ॥ तं स्थाणुभृतं तिष्ठन्तं श्चुत्पिपासाश्रमातुरः। पुनः पुनर्मृगं नष्टं पप्रच्छ पितरं तव ॥ स च मौनव्रतोपेतो नैव तं प्रत्यभाषत । तस्य राजा धनुष्कोट्या सर्पं स्कन्धे समासजत् ८ श्टिङ्गिस्तव पिता सोऽपि तथैवास्ते यतवतः । सोऽपि राजा स्वनगरं प्रस्थितो गजसाह्वयम् ॥ ९ सौतिस्वाच।

श्रुत्वैवमृषिपुत्रस्तु शवं कन्धे प्रतिष्ठितम्। कोपसंरक्तनयनः प्रज्वलान्नेव मन्युना 11 20 आविष्टः स हि कोपेन राशाप नृपति तदा। वार्युपस्पृक्ष्य तेजस्वी कोधवेगबलात्कृतः श्रङ्गश्वाच ।

योऽसौ वृद्धस्य तातस्य तथा कृच्छ्रगतस्य स्कन्धे मृतं समास्राक्षीत्पन्नगं राजिकाल्विषी ॥१२

स राजेति। तं तथागतं दढसमाधि दृष्ट्वा कोधमुतरहज्य ब्यथितः सन् जगाम नगरम्। व्यथितेनापि सर्पापसारणं न कृतं दीर्घद्रोहि-त्वात्क्षत्रस्य किंचित्कोधोनुवर्तत एवेति शेयम्।तथोक्तं पौष्येणः-क्षत्रियस्य वाक्स्मृता हृद्यं तीक्ष्णधारमिति ॥२२॥ तदिद-मुक्तम्। स्वधर्मनिरतमिति। स्वधर्मः तक्षिणहृदयत्वं तन्निरतम्। जातिस्वभावज्ञो मुनिः समाक्षिप्तोऽपि अधर्षयत् । धृष्टत्वं कोपस्य निम्रहे भैर्ये अकरोत् ॥ २३ ॥ संरंभात्कोधावेशात् कोपनस्तीक्ष्णः ॥ २८ ॥ पित्रा चेति तत्तत्र धर्षणे विषये भपराधाख्यं च तव पित्रा न कृतं येन तव पितुर्धर्षणे नाहं भृशं दुःखितोऽस्मि । आत्मन इव दृष्टान्तः । विनाऽपराधं तव पितुर्धर्षणा दष्टा मात्पितुर्धर्षणयेवाहं मृत्रं दुःखितोऽस्मीत्ययेः ॥ ३२ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

एवमुक्त इति । मन्युना क्रोधेन ॥ १ ॥ अनिमभाषिणं मौनशीलम् ॥ ६ ॥ नष्टं पलायनेनादर्शनं गतम् ॥ ७ ॥ गजसाब्हयं हस्तिनापुरम् ॥ ९ ॥ क्रोधवेगबलात्कृतः क्रोधा-वेशपरवशः ॥११॥ कृच्छ्रगतस्य मौनव्रतघरस्य । राजा चासौ किल्बिषी च राजकल्बिषी ॥ १२ ॥

तं पापमतिसंकृदस्तक्षकः पक्नमेश्वरः। आशीतिषस्तिगमतेजा मद्वावयबळचोदितः॥ सप्तरात्रादितो नेता यमस्य सदनं प्रति । द्विजानामवमन्तारं कुरूणामयुद्दास्करम् ॥ १४ सौतिरुवाच । इति शप्ताऽतिसंकुद्धः श्रङ्की पितरमभ्यगात् । आसीनं गोवजे तस्मिन्वहन्तं शवपन्नगम् ॥ स तमालक्ष्य पितरं श्रङ्की स्कन्धगतेन वै । १६ शवेन मुजगेनासीद्भयः कोघसमाकुलः ॥ दुःखाचाधूणि मुमुचे पितरं चेदमब्रवीत्। श्रत्वेमां घर्षणां तात तव तेन दुरात्मना ॥ १७ राक्षा परिक्षिता कोपादशपन्तमहं नृपम् 1 क्याईति स प्वोग्नं शापं कुरुकुलाधमः। सप्तमेऽहनि तं पापं तक्षकः पन्नगोत्तमः॥ 26 वैवस्वतस्य सदनं नेता परमदारुणम् । तमञ्जवीत्पिता ब्रह्मं स्तथा कोपसमन्वितम्॥ १९ ्रामीक उवाच । न में प्रियं कृतं तात नैष धर्मस्तपस्विनाम्। वयं तस्य नरेन्द्रस्य विषये निवसामहे न्यायतो रक्षितास्तेन तस्य पापं न रोचये। सर्वथा वर्तमानस्य राङ्गो ह्यस्मद्विधैः सदा ॥ २१ क्षन्तव्यं पुत्रधर्मों हि हतो हन्ति न संशयः। यदि राजा न संरक्षेत्पीडा नः परमा भवेत्॥ २२

न शह्याम चरितुं धर्म पुत्र यथासुखम्। रक्ष्यमाणा वयं तात राजमिर्धर्मदृष्टिमिः ॥ चरामो विपुलं धर्म तेषां भागोऽस्ति धर्मतः। सर्वथा वर्तमानस्य राज्ञः क्षन्तव्यमेव हि ॥ परिक्षित्त विशेषेण यथाऽस्य प्रपितामहः । रक्षत्यस्मांस्तथा राज्ञा रक्षितव्याः प्रजा विमो २५ तेनेह श्लिधितेनाद्य श्रान्तेन च तपस्विना । अजानता कृतं मन्ये व्रतमेतादेदं मम अराजके जनपदे दोषा जायन्ति वै सदा। उद्वत्तं सततं लोकं राजा दण्डेन शास्ति वै ॥२७ दण्डात्प्रतिभयं भूयः शान्तिरूपद्यते तदा । नोद्वियश्चरते धर्म नोद्वियश्चरते कियाम राज्ञा प्रतिष्ठितो धर्मो धर्मात्स्वर्गः प्रतिष्ठितः। राज्ञो यज्ञक्रियाः सर्वा यज्ञादेवाः प्रतिष्ठिताः ॥२९ देवाद्रुष्टिः प्रवर्तेत वृष्टेरोषघयः स्मृताः । ओषधिभ्यो मनुष्याणां धारयन्सततं हितम् ॥ ३० मनुष्याणां च यो धाता राजा राज्यकरः पुनः। दशश्रोत्रियसमो राजा इत्येवं मनुरब्रवीत्॥ ३१ तेनेह क्षुधितेनाद्य श्रान्तेन च तपस्विना । अजानता कृतं मन्ये व्रतमेतदिदं मम कस्मादिदं त्वया बाल्यात्सहसा दुष्कृतं कृतम्। न हार्होते नृपः शापमस्मत्तः पुत्र सर्वथा ॥ ३३ इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वाणि परिक्षिच्छापे एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४१॥

श्रृङ्गशुवाच ।

यद्येतत्साहसं तात यदि वा दुष्कृतं कृतम्। प्रियं वाऽप्यप्रियं वा ते वागुक्ता न मृषा भवेत् ॥१ नैवान्यथेदं भविता पितरेष ब्रवीमि ते। नाहं मृषा व्रवीम्येवं स्वैरेष्वपि कुतः शपन् ॥ २ रामीक उवाच। जानाम्य्यप्रभावं त्वां तात सत्यगिरं तथा।

नानृतं चोक्तपूर्वं ते नैतानमथ्या भविष्यति पित्रा पुत्रो वयस्थोऽपि सततं वाच्य एव तु । यथा स्याद्गुणसंयुक्तः प्राप्नुयाच महद्यदाः कि पुनर्बाल एव त्वं तपसा भावितः सदा । वर्धते च प्रभवतां कोपोऽतीव महात्मनाम् ॥ ५ सोऽहं पश्यामि वक्तव्यं त्वयि धर्मभृतां वर । पुत्रत्वं बालता चैव तवावेश्य च साहसम् ॥

आशीविषः दंष्ट्राविषः ॥ १३ ॥ नेता नेष्यति ॥ १४ ॥ विषये देशे ॥ २० ॥ तस्य पापं द्रोहं सर्वथा अस्मास्वपराधेनाऽपि वर्तमानस्य॥ २१ ॥ हतो नाशितो धर्मी हन्त्येव धर्मनाशमेवाह यदीत्यादिना ॥२२॥ राज्ञा परिक्षिता रक्षितब्याः । अस्य नाशे प्रजोच्छेदकृतं पापं तवेति भावः ॥ २५ ॥ व्रतं अजानतेति संबन्धः ॥ २६ ॥ दोषा दस्युपीडादयः जायन्ति उद्भवन्ति ॥ २७ ॥ धारयन् कुर्वन्मनुष्याणां हितम् ॥ ३० ॥ धाता पोषकः

श्रोत्रियो वेदाध्यायी अक्षराधिक्यमार्षम् ॥ ३१ ॥ बाल्यात् अविवेकात् ॥ ३३ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

ययेतिदिति ॥ १ ॥ स्वैरेष्विप परिहासादिष्विप ॥ २ ॥ वयस्थोऽपि प्रौढौऽपि वाच्यः शास्यः ॥ ४॥ प्रभवताः योगैश्वर्यवतां कोपोऽतीव वर्धते ॥ ५॥ स च तपोना-शक इति शिक्षणीय एव त्वं मयेत्याशयेनाह सोऽहमिृति। बालतां विवेकशुन्यताम् । साहसं आकस्मिकमकायेका-रित्वं पुत्रत्वं चावेक्ष्य त्विय वक्तव्यं उपदेश्यत्वं पश्यामि॥ ६

स त्वं शमपरो भूत्वा वन्यमाहारमाचरन् । चर क्रांधिममं हत्वा नैवं धर्म प्रहास्यासि ॥ ७ क्रोधो हि धर्म हरित यतांनां दुःखसंचितम् । ततो धर्मविहीनानां गितिरिष्टा न विद्यते ॥ ८ शम प्व यतांनां हि क्षमिणां सिद्धिकारकः । क्षमावतामयं लोकः परश्चेव क्षमावताम् ॥ ९ तस्माचरेथाः सततं क्षमाशीलो जितेन्द्रियः । क्षमया प्राप्थसे लोकान्ब्रह्मणः समनन्तरान् ॥ १० मया तु शममास्थाय यच्छक्यं कर्तुमद्य वै ॥ ११ मम पुत्रेण शप्तोऽसि वालेन कृश्रबुद्धिना । समेमां धर्षणां त्वद्यः प्रेक्ष्य राजन्नमर्षिणा ॥ १२ ममोमां धर्षणां त्वद्यः प्रेक्ष्य राजन्नमर्षिणा ॥ १२

सौतिषवाच ।

प्रवमादिस्य शिष्यं स प्रेषयामास सुवतः ।
परिक्षिते नृपतये द्यापन्नो महातपाः ॥ १३
संदिश्य कुशलप्रश्नं कार्यनृत्तान्तमेव च ।
शिष्यं गौरमुखं नाम शीलवन्तं समाहितम् ॥ १४
सोऽभिगम्य ततः शीवं नरेन्द्रं कुरुवर्धनम् ।
विवेश भवनं राज्ञः पूर्वं द्वास्थैनिविद्तः ॥ १५
पूजितस्तु नरेन्द्रेण द्विजो गौरमुखस्तदा ।
आचख्यौ च परिश्रान्तो राज्ञः सर्वमशेषतः ॥१६
शमिकवचनं घोरं यथोक्तं मन्त्रिसिन्नो ।
गौरमुख उवाच ।

शमीको नाम राजेन्द्र वर्तते विषये तव ॥ १७ महावः परमधमात्मा दान्तः शान्तो महातपाः । तस्य त्वया नरव्याच्र सर्पः प्राणैवियोजितः ॥ १८ अवसक्तो धनुष्कोट्या स्कन्धे मौनान्वितस्य च । क्षान्तवांस्तव तत्कर्म पुत्रस्तस्य न चक्षमे ॥ १९ तेन शतोऽास राजेन्द्र पितुरक्षातमद्य व । तक्षकः सप्तरात्रेण मृत्युस्तव भविष्यति ॥ २० तत्र रक्षां कुरुष्वेति पुनः पुनरथाऽब्रवीत् । तद्नयथा न शक्यं च कर्तुं केनचिद्प्युत ॥ २१

सत्वमिति । क्रोधाहनने धर्म हास्यस्येवेत्यर्थः ।। ७॥ यतीनां आमुष्मिकहितार्थं यतमानानाम् ॥ ८॥ ब्रह्मणः समनन्तरान् प्रत्यासज्ञान् कममुक्तिप्रदानित्यर्थः ।। १०॥ प्रेषयिष्ये संदेशहरामिति शेषः ॥ १०॥ परिश्रान्तः परिर्वर्जने श्रमहीनः ॥ १६॥ न चक्षमे न क्षान्तः वान् ॥ १९॥ तेन च पितुरज्ञातं यथा स्यात्तथा शप्तोऽसि ॥ २०॥ पापं कृत्वैव पर्यतप्यत न तु मृत्युं श्रुत्वा ॥ २३॥ ब्राह्मणस्यावज्ञा तन्नापि मौनिनस्तन्नापि मयि दयालोरित्यान

न हि शक्तोति तं यन्तं पुत्रं कोपसमन्वितम् । ततोऽहं प्रोषितस्तेन तव राजन्हितार्थिना ॥ २२ सौतिरुवाच ।

इति श्रुत्वा वचो घोरं स राजा कुरुनन्दनः। पर्यतप्यत तत्पापं कृत्वा राजा महातपाः तं च मौनवतं श्रुत्वा घने मुनिवरं तदा । भूय प्वाभवद्राजा शोकसंतप्तमानसः अनुक्रोशात्मतां तस्य शमीकस्यावधार्य च । पर्यतप्यत भूयोऽपि कृत्वा तित्किल्बिषं मुनेः ॥ २५ न हि मृत्युं तथा राजा श्रुत्वा वै सोऽन्वतप्यत । अशोचदमरप्रख्यो यथा कृत्वेह कर्म तत्॥ ततस्तं प्रेषयामास राजा गौरमुखं तदा। भूयः प्रसादं भगवान्करोत्विह ममेति वै ॥ २७ तस्मिश्च गतमात्रेऽथ राजा गौरमुखे तदा । मन्त्रिमिर्मन्त्रयामास सह संविश्वमानसः॥ संमन्त्र्य मन्त्रिभिश्चैत सं तथा मन्त्रतत्त्ववित्। प्रासादं कारयामास एकं स्तम्मं सुरक्षितम् ॥२९ रक्षां च विद्धे तत्र मिषज्ञ्जीषधानि च। ब्राह्मणान्मन्त्रसिद्धांश्च सर्वेतो वै न्ययोजयत् ॥३० राजकार्याणि तत्रस्थः सर्वाण्येवाकराच्च सः। मन्त्रिभिः सह धर्मज्ञः समन्तात्परिरक्षितः ॥ ३१ न चैन कश्चिदारुढं लभते राजसत्तमम् । वातोऽपि निश्चरंस्तत्र प्रवेशे विनिवार्यते प्राप्ते च दिवसे तास्मन्सप्तमे द्विजसत्तमः। काश्यपोऽभ्यागमद्विद्वांस्तं राजानं चिकित्सितुम्॥ श्रुतं हि तेन तदभूद्यथा तं राजसत्तमम् । तक्षकः पन्नगश्रेष्टो नेष्यते यमसादनम् तं दर्षः पन्नगेन्द्रेण करिष्येऽहमपज्वरम् । तत्र मेऽर्थश्च धर्मश्च भवितेति विचिन्तयन् ॥ ३५ तं ददर्श स नागेन्द्रस्तक्षकः कार्यपं पथि। गच्छन्तमेकमनसं द्विजो भूत्वा वयोऽतिगः ॥ ३६ तमब्रवीत्पन्नगेन्द्रः काञ्चपं मुनिपुंगवम् ।

लोच्य शोकोतीव तस्य ववृधे इत्याह । तं चेत्यादिना ॥ २४ ॥ अनुक्रोशात्मतां दयाछताम् ॥ २५ ॥ सर्वत एवात्मानं गोपायेदिति शास्त्रादात्मरक्षार्थे यतं कृतवानित्याह । प्रासादिमत्यादिना ॥ २९ ॥ आरुढं प्रासादात्याह । प्रासादिमत्यादिना ॥ २९ ॥ आरुढं प्रासादारुख्य । न लभते द्रष्टुमिप न शक्तोति । आरोद्धमिति पाठे एनं प्रासादिमिति द्रष्टुमप । राजसत्तमं राज्ञः समीचीनतम्म एनं प्रासादिमिति द्रष्टुमप । राजसत्तमं राज्ञः समीचीनतम्म ॥ ३२ ॥ विकित्तितुं निर्विषं कर्तुम् ॥ ३३ ॥ अर्थः स्पष्ट एव भविता । धर्मोऽपि सर्वलोकोपकारकस्य राज्ञी जीवनेन । एतेन मृत्यस्यापि निष्कपटं महत्सेवांक्षवता

3

क मवांस्वारितो याति कि च कार्यं चिकीर्षति॥ काश्यप उवाच । नृपं कुरुकुलोत्पन्नं परिक्षितमरिन्दमम् । सञ्जकः पन्नगन्नेष्ठस्तेजसाऽद्य प्रघश्यति ॥ ३८ तं दृष्टं पन्नगेन्द्रेण तेनाग्निसमतेजसम् । पाण्डवानां कुलकरं राजानममितौजसम् । मच्छामि त्वरितं सौम्य सद्यः कर्तुमप्ज्वरम् ॥३९

तक्षक उवाच । अहं स तक्षको ब्रह्मस्तं घश्यामि महीपतिम् ।

निवर्तस्व न शक्तस्त्वं मया दष्टं चिकित्सितुम्॥४०

काश्यप उवाच ।

अहं तं नृपतिं गत्वा त्वया दष्टमपज्वरम् । करिष्यामीति मे बुद्धिविद्याब्छसमन्विता ॥ ४१

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाण आस्तीकपर्वाण काक्यपागमने द्विचत्वारिकोऽध्यायः ॥ ४२ ॥

तक्षक उवाच।

यदि दष्टं मयेह त्वं शक्तः किंचिश्विकित्सितुम् । ततो वृक्षं मयादष्टमिमं जीवय काश्यप ॥ १ परं मन्त्रचलं यत्ते तद्दर्शय यतस्व च । न्यत्रोधमेनं धक्ष्यामि पश्यतस्ते द्विजोत्तम ॥ २ काश्यप उवाच ।

द्श नागेन्द्र वृक्षं त्वं यचेतदाभिमन्यसे । अहमेनं त्वया दष्टं जीविथण्ये भुजंगम ॥

सौतिरुवाच।

प्रवमुक्तः स नागेन्द्रः काश्यपेन महात्मना । अद्शहृक्षमभ्येत्य न्यश्रोधं पत्रगोत्तमः ॥ ४ स वृक्षस्तेन दृष्ट्यु पन्नगेन महात्मना । आशीविषविषोपतः प्रजज्वाल समन्ततः ॥ ५ तं दृष्ट्या स नगं नागः काश्यपं पुनरज्ञवीत् । कुरु यहां द्विजश्रेष्ठ जीवयैनं वनस्पतिम् ॥ ६

सौतिख्वाच ।

भस्मीभूतं ततो वृक्षं पन्नगेन्द्रस्य तेजसा ।

भस्म सर्वे समात्दत्य काश्यपो वाक्यमन्नवीत् ॥७
विद्याबलं पन्नगेन्द्र पश्य मेऽद्य वनस्पतौ ।

अहं संजीवयाम्येनं पश्यतस्ते भुजंगम ॥ ८

ततः स भगवान्विद्यान्काश्यपो द्विजसत्तमः ।

भस्मराशिकृतं वृक्षं विद्यया समजीवयत् ॥९

अङ्करं कृतवांस्तत्र ततः पर्णद्वयान्वितम् ।

पलाशिनं शाखिनं च तथा विटिपनं पुनः ॥ १० तं दृष्ट्वा जीवितं वृक्षं काश्यपेन महात्मना। उवाच तक्षको ब्रह्मन्नैतद्त्यद्भुतं त्विय ॥ ११ द्विजेन्द्र यद्विषं हन्या मम वा मद्विघस्य वा । कं त्वमर्थमभिष्ठेपसुर्यासि तत्र तगोधन॥ १२

क त्वमर्थमिभप्रेप्सुयासि तत्र तगोधन॥ १२ यत्तेभिलिवतं प्राप्तुं फलं तस्मात्रृपोत्तमात्। अहमेव प्रदास्याम तत्ते यद्यपि दुर्लभम्॥ १३

अहमेव प्रदास्यामि तत्ते यद्यपि दुर्लभम् ॥ १३ विप्रशापामिभूते च क्षीणायुषि नराधिपे। घटमानस्य ते विप्र सिद्धिः संशयिता भवेत्॥१४

ततो यशः प्रदीतं ते त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् । निरंशुरिव घर्मांशुरन्तर्घानमितो व्रजेत् ॥ १५

ग्रह्मारव घमाशुरन्तघानामता व्रजत् ॥ काश्यप उवाच ।

धनार्थी याम्यहं तत्र तन्मे देहि भुजंगम । ततोऽहं विनिवार्तिच्ये स्वापतेयं प्रगृह्य वै॥ १६

तक्षक उवाच ।

यावद्धनं प्रार्थयसे तस्माद्राङ्गस्ततोऽधिकम् । अहमेव प्रदास्यामि निवर्तस्व द्विजोत्तमः॥ १७ सौतिख्वाच।

तस्रकस्य वचः श्रुत्वा काश्यपो द्विजसत्तमः।
प्रदध्यौ सुमहातेजा राजानं प्रति बुद्धिमान् ॥१८
दिव्यक्षानः स तेजस्वी क्षात्वा तं नृपतिं तदा।
क्षीणायुषं पाण्डवेयमपावर्तत काश्यपः ॥ १९
लब्ध्वा वित्तं मुनिवरस्तस्रकाद्यावदीव्सितम्।
निवृत्ते काश्यपे तस्मिन्समयेन महात्मिन ॥ २०

धर्मबृद्धिरस्तीति ज्ञेयम् ॥ ३५ ॥ इति आदिपर्वणि नैल-कण्ठीये भारतभावदीपे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥

यदीति ॥१॥ दश दंशं कुरु॥३॥ नगं वृक्षम् ॥६॥ नैत-दिति हे ब्रह्मन् त्विय सर्वशक्तिमति ब्रह्मीभूते एतत् अद्भुतं न । एतिदिति पाठे यथाश्रुतोऽर्थः॥ ११ ॥ प्राप्तुं अभि-लितं फलमित्यन्वयः ॥ १३ ॥ घटमानस्य सज्जमानस्य ॥१४॥ निरंशुः रान्हादिना हतप्रभः ॥ १५ ॥ स्वापतेयं हिरण्यं स्त्रं धनं तस्य पतिः आर्म्भुवद्रियपतीरयीणामिति लिङ्गात् रियरिति धननाम स्वपतेरिदं स्वापतेयम् ।
आमेयं वै हिरण्यमिति श्रुतेश्च । 'द्रव्यं वित्तं स्वापतेयम् '
इत्यमरः ॥ १६ ॥ प्रद्ध्यौ ध्यानं चक्रे राजानं प्रति राज्ञो
मृत्युमुह्रियेत्यर्थः ॥ १८ ॥ समयेन कालेन संकेतिविशेषेण
गुप्तवेषेणेति वा ॥ २० ॥



वेष्टियत्वा च वेगेन विनय च महास्वतम् । अद्शत्पृथिवीपालं तक्षकः पन्नगेश्वरः ॥ आदि० ४३,३६०

ज्गाम तक्षकस्तूर्णं नगरं नागसाह्नयम् । अयु शुश्राव गच्छन्स तक्षको जगतीपतिम् ॥२१ मन्त्रेर्गदैर्विषहरै रक्ष्यमाणं प्रयत्नतः ।

सौतिखाच ।

स चिन्तयामास तदा मायायोगेन पार्थिवः ॥२२ मया वञ्जयितव्योऽसो क उपायो भवेदिति । ततस्तापसरूपेण प्राहिणोत्स भुजंगमान् ॥ २३ फलद्मोंदकं गृह्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः ।

तक्षक उवाच।

गच्छध्वं यूयमव्यय्रा राजानं कार्यवत्तया॥ २४ फलपुष्पोदकं नाम प्रतिय्राहायेतुं नृपम् ।

सौतिखवाच ।

ते तक्षकसमादिद्यास्तथा चकुर्भुजंगमाः ॥ २५ उपनिन्युस्तथा राक्षे दर्भानापः फलानि च। तच्च सर्वं स राजेन्द्रः प्रतिजग्राह वीर्यवान् ॥ २६ कृत्वा तेषां च कार्याणि गम्यतामित्युवाच तान्। गतेषु तेषु नागेषु तापसच्छन्नरूपिषु ॥ २७ अमात्यानसुत्हद्श्लेव प्रोवाच स नराधिपः।

याः अवस्य । इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे आस्तीकपर्वणि तक्षकदंशे त्रिचत्वारिंशोऽघ्यायः ॥ ४३॥

सौतिख्वाच ।

ते तथा मन्त्रिणो दृष्ट्वा भोगेन परिवेष्टितम् । विषण्णवद्नाः सर्वे रुरुदुर्भृद्दादुःखिताः ॥ १ तं तु नादं ततः श्रुत्वा मन्त्रिणस्ते प्रदुद्भुतुः । अपश्यन्त तथा यान्तमाकारो नागमद्भुतम् ॥ २ सीमन्तमिव कुर्वाणं नमसः पद्मवर्चसम् । तक्षकं पत्रगश्रेष्ठं भृदां शोकपरायणाः ॥ ३

ततस्तु ते तहुहमाग्नेनावृतं
प्रदीप्यमानं विषजेन भोगिनः।
भयात्परित्यज्य दिशः प्रपेदिरे
पपात राजाऽशनिताडितो यथा॥
ततो नृपे तक्षकतेजसा हते
प्रयुज्य सर्वाः परलोकसात्कयाः।

तापसैरूपनीतानि फलानि सहिता मया। ततो राजा ससचिवः फलान्यादातुमैच्छत ॥२९ विधिना संप्रयुक्तों वै ऋषिवाक्येन तेन तु। यस्मिन्नेव फले नागस्तमेवामक्षयत्स्वयम् ततो भक्षयतस्तस्य फलात्क्रमिरभृदणुः। हस्तकः कृष्णनयनस्ताम्रवर्णोऽथ शौनक ।। स तं गृह्य नुपश्रेष्टः सचिवानिदमब्रवीत्। अस्तमभ्येति सविता विषादद्य न मे भयम् ॥ ३२ सत्यवागस्तु स मुनिः कृमिर्मा दशतामयम् । तक्षको नाम भूत्वा वै तथा परिहृतं भवेत्॥ ३३ ते चैनमन्ववर्तन्त मन्त्रिणः कालचोदिताः। एवमुक्तवा स राजेन्द्रो श्रीवायां संनिवेश्य ह ३४ कृमिकं प्राहसत्त्र्णं सुमूर्धुर्नष्टचेतनः। प्रहसन्नेव भोगेन तक्षकेण त्ववेष्ट्यत ॥ 34 तस्मात्फलाद्विनिष्कम्य यत्तद्राक्षे निवेदितम् । वेष्रयित्वा च वेगेन विनद्य च महास्वनम्। अद्दात्पृथिवीपालं तक्षकः पन्नगेश्वरः॥ 38

भक्षयन्तु भवन्तो वै स्वादुनीमानि सर्वशः ॥ २८

शुचिर्द्विजो राजपुरोहितस्तदा
तथैव ते तस्य नृपस्य मित्रणः ॥ ५
नृपं शिद्युं तस्य सुतं प्रचित्ररे
समेत्य सर्वे पुरवासिनो जनाः ।
नृपं यमाहुस्तमित्रघातिनं
कुरु प्रवीरं जनमेजयं जनाः ॥ ६
स बाल प्वार्यमितिर्नृपोत्तमः
सहैव तैर्मिन्त्रपुरोहितैस्तदा ।
शशास राज्यं कुरुपुंगवाप्रजो
यथाऽस्य वीरः प्रपितामहस्तथा ॥ ७
ततस्तु राजानमित्रतापनं
समिक्ष्य ते तस्य नृपस्य मान्त्रणः ।
सुवर्णवर्माणमुपेत्य काशिपं
वपुष्टमार्थं वरयांप्रचक्रमुः ॥

गदैः दंशस्थाने क्षुरेणोत्कीर्णे मर्ग्यमानैरोषधविशेषैः॥ २२ आपः अपः ॥ २६ ॥ तेषां कार्याणि पारितोषिकदानानि ॥२०॥ आदातुं भक्षितुम् ॥ २९ ॥ विधिना दैवेन । तमेव तदेव ॥ ३० ॥ -हस्वकः कृत्सितो -हस्वः ॥ ३९ ॥ परित्दतं परिहारः ब्राह्मणावमाननादोषस्य भवेत् ॥ ३३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे

त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

ते तथेति ॥१॥ सीमन्तः स्त्रीणां द्विफालबद्धेषु केशेषु मध्यें सिंदूररेखा । तं दुर्वाणं पद्मवत् रक्तवर्णत्वात् । आकाशस्य च नीलत्वात् ॥ ३ ॥ अशानिताडितो वज्राहतः ॥ ४ ॥ प्रपितामहो युधिष्टिरः॥ ७ ॥ वपुष्टमा काशिराजकन्या ॥८॥ ततः स राजा प्रदेशै वपुष्टमां कुरुपवीराय परीक्ष्य धर्मतः। स चापितां प्राप्य मुदायुतोऽमवन् न चान्यनारीषु मनोद्धे बचित्॥ सरःसु फुलेषु वर्नेषु चैव प्रसन्नचेता विजहार वीर्यवान्।

तथा स राजन्यवरो विजहिवान् यथोर्वशीं प्राप्य पुरा पुरूरवाः॥ १० वपुष्टमा चापि वरं पतिवता प्रतीतरूपा समवाप्य भूपतिम्। भावेन रामा रमयांबभूव विहारकालेप्ववरोधसुन्दरी॥ ११

इति श्रीमहामारते आदिपर्वाणे आस्तीकपर्वाणे जनमेजयराज्याभिषेके चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥

११

सौतिरुवाच । यतास्मिन्नेव काले तु जरत्कारुमेहातपाः। चचार पृथिवीं कृत्स्नां यत्र सायंगृहो मुनिः॥ चरन्दीक्षां महातेजा दुश्चराम कृतात्माभेः। तीर्थेष्त्राध्रवनं कृत्वा पुण्येषु विचचार ह ॥ ર वायुभक्षो निराहारः शुष्यन्नहरहर्मुनिः । स ददर्श पितृनार्ते लम्बमानानधोमुखान्।। 3 एकतन्त्ववशिष्टं वै वीरणस्तम्बमाश्रितान् । तं तन्तुं च शनैराखुमाददानं बिलेशयम् ॥ 8 निराहारान्क्रशान्दीनानार्ते स्वत्राणमिच्छतः। उपसृत्य स तान्दीनांन्दीनरूपोऽभ्यभाषत ॥ के भवन्तोऽवलम्बन्ते वीरणस्तम्बमाश्रिताः । दुर्बलं खादितैर्पूलैराखुना बिलवासिना ॥ ફ चीरणस्तम्बके मूलं यदप्येकमिहस्थितम्। तद्प्ययं शनैराखुरादत्ते दशनैः शितैः ॥ 9 क्रेत्स्यतेऽल्पावशिष्टत्वादेतदप्यचिरादिव। क्तस्तु पतितारोऽत्र गर्ते व्यक्तमघोमुखाः॥ तस्य मे दुःखमुत्पन्नं दृष्ट्रा युष्मान्धोमुखान्। कुच्छ्रमापदमापन्नात्रियं कि करवाणि वः।। तपसोऽस्य चतुर्थेन तृतीयेनायवा पुनः। अर्धेन वापि निस्तर्तुमापदं ब्रत मा चिरम् ॥ अथवाऽपि समग्रेण तरन्तु तपसा मम । भवन्तः सर्व एवेह काममेवं विधीयताम् ॥

पितर ऊचुः। वृद्धो भवान्त्रह्मचारी यो न स्नातुमिहेच्छसि। न तु विप्राप्यतपसा शक्यते तद्यपोहितुम् ॥ अस्ति नस्तात तपसः फलं प्रवदतां वर । संतानप्रक्षयाद्वसम्पतामं निरये शुची ॥ १३ संतानं हिः परो धर्म एवमाह पितामहः। लम्बताभिह नस्तात न ज्ञानं प्रतिभाति वै॥ येन त्वां नाभिजानीमो लोके विख्यातपौरुषम् । वृद्धो भवात्महाभागो यो नः शोच्यान्सुदुःखितान् शोचते चैव कारुण्याच्छ्रुणुये वै वयं द्विज । यायावरा नाम वयमृषयः संशितवताः॥ १६ लोकात्पुण्यादिह भ्रष्टाः संतानप्रक्षयान्मुने । प्रनष्टं नस्तपस्तीवं न हि नस्तन्तुरस्ति वै॥ १७ अस्ति त्वेकोऽद्य नस्तन्तुः सोऽपि नास्ति यथा तथा। मन्दभाग्योऽल्पमाग्यानां तप एकं समास्थितः १८ जरत्कारुरिति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः । नियतात्मा महात्मा च सुवतः सुमहातपाः ॥ १९ तेन स्म तपसो लोभात्कुच्छ्रमापादिता वयम् । न तस्यभार्या पुत्रो वा बान्धवो वाऽस्ति कश्चनर० तस्मालुम्बामहे गर्ते नष्टसंका ह्यनाथवत् र् स वक्तव्यस्त्वया दृष्टो ह्यस्माकं नाथवत्तया ॥ <sup>२१</sup> पितरस्तेऽवलम्बन्ते गर्ते दीना अधोमुखाः। साधु दारान्कुरुष्वेति प्रजामुत्पादयेति च ॥ २२

वरं वरणीयम् । प्रतीतरूपा हृष्टरूपा । प्रतीतं प्रख्यातं रूपं सौंदर्ये यस्या इति वा। भावेनानुरागातिशयेन। 'अनु-भूतमिहाकूतं मृगयापदमापदाम् । विष्णुरातोऽपियद्रागादगा-सक्षकभक्ष्यताम् ' इति रत्नगर्भः ॥ ११ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदींपे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

एतास्मित्रिति ॥ १ ॥ स्वत्राणं स्वरक्षाम् । दीनरूपः

करुणापीडितत्वात् ॥ ५ ॥ पतितारः पतिष्यथ ॥ ८ ॥ क्रच्छ्रं दुस्तरं यथा स्यात्तथा । आपदं आपन्नान्प्राप्तान् ॥९॥ तत् ब्यपोहितुं अस्मदीयं कृच्छ्रं अपनेतुम् ॥ १२ ॥ प्रव-दतां प्रवक्तृणां अध्यापकानाम् ॥ १३ ॥ ज्ञानं संज्ञा यया संज्ञया त्वां जानीमः मूर्चिछतकल्पाः स्म इत्यर्थः ॥ १४ ॥ नियतात्मा जिताचित्तः महात्मा महामतिः ॥ १९ ॥ कुच्छ्रं संकटं आपादिताः प्रापिताः ॥ २०॥ नाथवत्तया दयया परवशतया ॥ २१ ॥

कुलतन्तुर्हि नः शिष्टस्त्यमेथेकस्तपोधन।
यस्त्वं पश्यसि नो ब्रह्मन्वीरणस्तम्बमाश्रितान् २३
एषोऽस्माकं कुलस्तम्ब आस्ते स्वकुलवर्धनः।
यानि पश्यसि वै ब्रह्मन्यूलानीहास्य वीरुधः ॥२४
एते नस्तन्तवस्तात कालेन परिमक्षिताः।
यत्त्वेतत्पश्यसि ब्रह्मन्यूलमस्यार्धमक्षितम् ॥ २५
यत्र लम्बामहे गर्ते सोऽप्येकस्तप आस्थितः।
यमाखुं पश्यसि ब्रह्मन्काल एष महाबलः॥ २६
स तं तपोरतं मन्दं शनैः क्षपयते तुदन्।
जरत्कारं तपोलब्धं मन्दात्मानमचेतसम्।। २७
न हि नस्तत्तपस्तस्य तारियष्यित सत्तम।
छिन्नमूलान्परिम्रष्टान्कालोपहतचेतसः॥ २८

अधः प्रविष्टान्परयास्मान्यथा दुष्हातिनस्तथा।
अस्मासु पितितेष्वत्र सह सर्वैः सवान्यवैः॥ २९
छिन्नः कालेन सोऽप्यत्र गन्ता वै नरकं ततः।
तपोऽवाप्यथवा यज्ञो यज्ञान्यत्पावनं महत्॥३०
तत्सर्वमपरं तात न संतत्या समं मतम्।
स तात दृष्ट्वाव्यास्तं जरत्कारं तपोधन॥ ३१
यथा दृष्टामदं चात्र त्वयाष्येयमरोषतः।
यथा दृष्टामदं चात्र त्वयाष्येयमरोषतः।
यथा दारान्प्रकुर्यात्स पुत्रानुत्पादयेधया॥ ३२
तथा ब्रह्मंस्त्वया वाच्यः सोऽस्माकं नाथवत्तया।
बान्धवानां हितस्येह यथा चात्मकुलं तथा॥३३
कस्त्वं बन्धुमिवास्माकमनुरोचिस सत्तम।
श्रोतुमिच्छाम सर्वेषां को भवानिह तिष्ठति॥३४

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाण आस्तीकपर्वाण जरत्कारुपितृदर्शने पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥

सौतिरुवाच । यतच्छूत्वा जरत्कारुर्भृशंशोकपरायणः । उवाच तान्धितृन्दुःखाद्वाष्पसंदिग्धया गिरा ॥ १ जरत्कारुरुवाच । मम पूर्वे भवन्तो वै पितरः सपितामहाः। तद्भृत यन्मया कार्य भवतां प्रियकाम्यया॥ ર अहमेव जरत्कारुः किल्विषी भवतां सुतः। ते दण्डं घारयत मे दुष्कृतेरकृतात्मनः ॥ 3 वितर ऊचुः। पुत्र दिएचाऽसि संप्राप्त इमं देशं यदच्छया । किमर्थं च त्वया ब्रह्मत्रकृतो दारसंग्रहः॥ 8 जरत्कारुखाच । ममायं पितरो नित्यं यद्यर्थः परिवर्तते । ऊर्ध्वरेताः शरीरं वै प्राप्ययममुत्र वै ॥ Ų न दारान्वे करिष्येहमिति मे मावितं मनः। एवं दृष्ट्या तु भवतः शकुन्तानिव लम्बतः ॥ Ę मया निवर्तिता बुद्धिर्वहाचर्यात्पितामहाः।

करिष्ये वः प्रियं कामं निवेश्येऽहमसंशयम् ॥ ७ सनाम्नीं यद्यहं कन्यामुपलप्ये कदाचन । भविष्यति च या काचिद्धेश्यवत्स्वयमुद्यता ॥ ८ प्रतिप्रहीता तामस्मि न भरेयं च यामहम् । एवं विधमहं कुर्यो निवेशं प्रामुयां यदि । अन्यथा न करिष्येऽहं सत्यमेतित्पतामहाः ॥ ९ तत्र चोत्पत्स्येत जन्तुर्भवतां तारणाय वै शाश्वताश्चाव्ययाश्चैव तिष्ठन्तु पितरो मम ॥ १० सौतिरुवाच ।

पवमुक्त्वा तु स पितृंश्चचार पृथिवीं मुनिः।
न च सम लमते भार्या वृद्धोऽयमिति शाँनक॥११
यदा निर्वेदमापन्नः पितृमिश्चोदितस्तथा।
तदाऽरण्यं स गत्वोच्चेश्चक्रोश मृशदुःखितः॥१२
स त्वरण्यगतः प्राज्ञः पितृणां हितकाम्यया।
उवाच कन्यां याचामि तिस्रो वाचः शनैरिमाः१३
यानि भूतानि सन्तीह स्थावराणि चराणि च।
अन्तर्हितानि वा यानि तानि श्रुण्वन्तु मे वचः१४

मन्दात्मानं अदीर्घदार्शनं अचेतसं पाषाणतुल्यम् ॥२०॥ अपरं ज्ञानादर्वाचीनम् । ' किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽ यमात्मायं लोकः' इति श्रुतेः । ' किमर्थावयमध्येष्यामहे किमर्थावयं यक्ष्यामहे वाचि हि प्राणं जुहुमः ' इत्यादि श्रुतेश्च पित्राद्युणमज्ञानमेवोति भाव ॥ ३१॥ बान्धवाना-मित्यादिसार्धः श्लोकः । तस्य बान्धवानां अस्माकं सर्वेषां मध्ये कर्त्वम् । यथा आत्मकुलं तथा बन्धुमिव वा अस्मान् ' जुशोचिस तत्तस्माच्छ्रोतुमिच्छामः को भवानिह तिष्ठतीति

योजना ॥३३॥ इति आदिपर्वणि नैलक्ष्णीये भारतभावदी-पे पंचचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५॥

एतदिति ॥१ दुष्टाकृतिर्यस्य तस्य दुष्कृतेः ॥३॥ दिष्टवा भाग्येन ॥ ४ ॥ भावितं भावयुक्तम् ॥ ६ ॥ निवेश्ये निवेशं विवाहं करिष्ये ॥ ७ ॥ न भरेयं धारणपोषणे न कुर्याम् ॥ ९ ॥ शाश्वता नित्याः अन्यया अपक्षयशून्याः ॥ १० ॥ याचामि याचे ॥ १३ ॥ उत्रे तपास वर्तन्ते पितरश्चोदयन्ति माम् । निविशस्त्रेति दुःखार्ताः संतानस्य चिकिर्षया१५ निवेशायाखिलां भूमिं कन्यामैक्ष्यं चरामि मोः । दिरो दुःखशिलश्च पितृभिः संनियोजितः॥१६ यस्य कन्यास्ति भृतस्य ये मयेह प्रकीर्तिताः । ते मे कन्यां प्रयच्छन्तु चरतः सर्वतो दिशम्॥१७ मम कन्या सनाम्नीया मैक्ष्यवच्चोदिता भवेत् । मरेयं चैव यां नाहं तां मे कन्यां प्रयच्छत ॥१८ ततस्ते पन्नगा ये वै जरत्कारौ समाहिताः ।

तामादाय प्रवृत्ति ते वासुकेः प्रत्यवेद्यन् ॥ १९ तेषां श्रुत्वा स नागेन्द्रस्तां कन्यां समलंकृताम् । प्रगृह्यारण्यमगमत्समीपं तस्य पन्नगः ॥ २० तत्र तां मैक्ष्यवत्कन्यां प्रादात्तस्मै महात्मने । नागेन्द्रो वासुकिर्वहान्न स तां प्रत्यगृहत ॥ २१ असनामेति वै मत्वा भरणे चाविचारिते । मोक्षभावे स्थितश्चापि इन्द्रभूतः परिप्रहे ॥ २२ ततो नाम स कन्यायाः पप्रच्छ भृगुनन्दन । वासुकिं भरणं चास्या न कुर्यामित्युवाच ह॥२३

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे आस्तीकपर्वाणे वासुकिजरत्कारुसमागमे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६

सौतिरुवाच।

वासुिकस्त्वब्रविद्वाक्यं जरत्कारुमृषि तदा।
सनाम्नीं तव कन्येयं स्वसा में तपसान्विता ॥ १
भरिष्यामि च ते भार्यां प्रतीच्छेमां द्विजोत्तम।
रक्षणं च करिष्येऽस्याः सर्वशक्त्या तपोधन।
त्वद्र्यं रक्ष्यते चैषा मया मुनिवरोत्तम ॥ २
ऋषिरुवाच ।

न भरिष्येहमेतां वै एष मे समयः कृतः। अप्रियं च न कर्तव्यं कृते चैनां त्यजाम्यहम्॥ ३ सौतिख्वाच।

सातिकवाच ।
प्रतिश्रुते तु नागेन भरिष्ये भिगनीमिति ।
जरत्कारुस्तदा वेदम भुजगस्य जगाम ह॥ ४
तत्र मन्त्रविदां श्रेष्ठस्तपोवृद्धो महावतः ।
जग्राह पाणि धर्मात्मा विधिमन्त्रपुरस्कृतम् ॥ ५
ततो वासगृहं रम्यं पन्नगेन्द्रस्य संमतम् ।
जगाम भार्यामादाय स्त्यमानो महर्षिभिः ॥ ६
शयनं तत्र संक्रृतं स्पद्धांस्तरणसंवृतम् ।
तत्र भार्यासहायो वै जरत्कारुकवास ह ॥ ७
स तत्र समयं चके भार्यया सह सत्तमः ।

विप्रियं में न कर्तव्यं न च वाच्यं कदाचन॥ ८ त्यजेयं विप्रिये च त्वां कृते वासं च ते गृहे। प्तद्रहाण वचनं मथा यत्समुदीरितम् ॥ ततः परमसंविद्रा स्वसा नागपतेस्तदा । अतिदुःखान्विता वाक्यं तमुवाचैवमस्त्विति १० तथैव सा च भर्तारं दुःखशीलमुपाचरत्। उपायैः श्वेतकाकीयैः प्रियकामा यशस्विनी ११ ऋतुकाले ततः स्नाता कदाचिद्रासुकेः स्वसा । भर्तारं वै यथान्यायमुपतस्थे महामुनिम्॥ तत्र तस्याः समभवद्गमां ज्वलनसंनिभः॥ अतीव तेजसा युक्तो वैश्वानरसम्युतिः॥ १३ गुक्रपक्षे यथा सोमो व्यवर्धत तथैव सः। ततः कतिपयाहस्य जरत्कार्ह्महायशाः ॥ १४ उत्सङ्गेऽस्याः शिरः कृत्वा सुष्वाप परिखिन्नवत् । तिसमञ्ज्ञः सुप्ते विप्रेन्द्रे सविताऽस्तमियाद्रिरिम्॥१५ अहः परिक्षये ब्रह्मंस्ततः साऽचिन्तयत्तदा । वासुकेर्भगिनी भीता धर्मलोपान्मनस्विनी ॥<sup>१६</sup> किं नु मे सुकृतं भूयाद्धर्तुकृत्थापनं न वा। **डुःखशीलो हि धर्मात्मा कथं नास्यापरान्धुयाम्** ॥

जरत्कारौ समाहिताः जरत्कारोरन्वेषणे यत्ताः ॥१९॥ असनामेति मोक्षे स्थितस्य परिग्रहो दुःखायेति पितृप्रयो-जनमात्रं कार्यमित्याशयः॥ २२॥ इति आदिपर्वणि नै-स्कण्ठीये भारतभावदीपे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४६॥

वासुकिरिति ॥ १ ॥ प्रतीच्छ प्रतिग्रहाण ॥ २ ॥ स्पर्ध्यं बहुमूल्यं तूलिकाद्यास्तरणं तेन संयुतम् ॥ ७ ॥ विप्रिये कृते त्वां तव गृहे वासं च त्यजेयम् ॥ ९ ॥ दुःख- शोलं दुःखप्रदस्वभावम् । श्वेतकाकीयैः श्वा च एतश्च काकश्च तेषामिमे श्वेतकाकीयास्तैः । नित्यजागरूकत्वभयचिकतत्वे-क्वितत्वश्चेः । उपाचरत् आराधितवती । एतः कर्बुरं आगते इति मेदिनीकोशाद्वर्णवाच्यपि एत शब्दस्तद्वति मृगे वर्तते शोणादिपदवत्।श्वेत इत्यत्र'औमाङोश्च'इति पररूपम् ।अन्ये उ श्वेतकाको वकस्तदीयैः । तं हि वर्षामु नीडस्थं बक्येव पुष्णाति तद्वदिति ॥ १९ ॥ उत्सङ्गे अङ्के ॥ १५ ॥ दुःखशीले दुःख-प्रदशीलो धर्मात्मा च कथं केन प्रकारेणापराधिनी न भवेय-मित्यर्थः ॥ १७ ॥

कोपो वा धर्मशीलस्य धर्मलोपोऽथवा पुनः। धर्मलोपो गरीयान्वै स्यादित्यत्राकरोन्मतिम् १८ उत्थापियच्ये यद्येनं भ्रुवं कोपं करिष्यति । धर्मलोपो भवेदस्य संघ्यातिक्रमणे ध्रुवम् ॥ १९ इति निश्चित्य मनसा जरत्कार्र्भजंगमा। तमृषि दीप्ततपसं शयानमनलोपमम्॥ २० उवाचेदं वचः श्रक्ष्णं ततो मधुरभाषिणी । उत्तिष्ठ त्वं महाभाग सूर्योऽस्तमुपगच्छति ॥ २१ संध्यामुपास्व भगवन्नपः स्पृष्ट्रायतवतः। प्रादुष्कृताग्निहोत्रोऽयं मुहूर्तो रम्यदारुणः ॥ २२ संध्या प्रवर्तते चेयं पश्चिमायां दिारी प्रभो। पवमुक्तः स भगवान् जरत्कारुर्महातपाः ॥ भार्यो प्रस्फुरमाणौष्ठ इदं वचनमब्रवीत्। अवमानः प्रयुक्तोऽयं त्वया मम भुजंगमे॥ समीपे ते व वतस्यामि गमिष्यामि यथागतम्। शक्तिरस्ति न वामोरु मयि सुप्ते विभावसोः ॥२५ अस्तं गन्तुं यथाकालमिति मे त्टदि वर्तते। न चाऱ्यवमतस्येह वासो रोचेत कस्यचित्॥ २६ कि पुनर्धर्मग्रीलस्य मम् वा मद्रिधस्य एवमुका जरत्कारुर्भत्री हृद्यकम्पनम् ॥ २७ अब्रवीद्भगिनी तत्र वासुकेः संनिवेशने । नावमानात्कृतवती तवाहं विप्रबोधनम् धर्मलोपो न ते वित्र स्यादित्येतनमया कृतम् । उवाच भार्यामित्युक्तो जरत्कार्यमहातपाः ॥ २९ ऋषिः कोपसमाविष्टस्त्यक्तुकामो भुजंगमाम् । न मे वागनृतं प्राह गमिष्येऽहं भुजंगमे ॥

समयो होव मे पूर्व त्वया सह मिथः इतः। सुखमस्म्युषितो भद्रे ब्रूयास्त्वं म्रातरं शुभे ॥ ३१ इतो मयि गते भीरु गतः स भगवानिति। त्वं चापि मयि निष्कान्ते न शोकं कर्तुमहिसि॥३२ इत्युक्ता साऽनवद्याङ्गी प्रत्युवाच मुनिं तदा। जरत्कारं जरत्कारुश्चिन्ताशोकपरायणा ॥ 33 बाष्पगद्गदया वाचा मुखेन परिश्रुष्यता। **कृताञ्जलिर्वरारोहा पर्यश्रुनयना ततः** ॥ ३४ धैर्यमालम्ब्य वामोरूर्त्हदयेन प्रवेपता । न मामर्हेसि धर्मज्ञ परित्यकुमनागसम्॥ 34 धर्मे स्थितां स्थितो धर्मे सदा प्रियहिते रताम्। प्रदाने कारणं यच मम तुभ्यं द्विजोत्तम ॥ 3& तद्लब्धवर्ती मन्दां कि मां वश्यति वासुकिः। मातृशापाभिभूतानां शातीनां मम सत्तम॥ अपत्यमीप्सितं त्वत्तस्तच तावन्न दश्यते। त्वत्तो ह्यपत्यलाभेन क्षातीनां मे शिवं भवेत् ॥३८ संप्रयोगो भवेन्नायं मम मोघस्त्वया द्विज । क्षातीनां हितमिच्छन्ती मगवंस्त्वां प्रसादये॥ ३९ इममन्यक्तरूपं मे गर्भमाधाय सत्तम। कथं त्यक्त्वा महात्मा सन्गन्तुमिच्छस्यनागसम्४० एवमुक्तस्तु स मुनिर्मार्या वचनमब्रवीत् । यधुक्तमनुरूपं च जरत्कारं तपोधनः 1188 अस्त्ययं सुभगे गर्भस्तव वैश्वानरोपमः । ऋषिः परमधर्मात्मा वेदवेदाङ्गपारगः ||કર एवमुक्त्वा स धर्मात्मा जरत्कारुर्महानृषिः। उग्राय तपसे भूयो जगाम कृतनिश्चयः॥ ઇરૂ

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि जरत्कारुनिर्गमे सप्तचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४७॥

सौतिरुवाच । गतमात्रं तु भर्तारं जरत्कारुरवेदयत् । म्रातुः सकाशमागत्य याथातथ्यं तपोधन ॥ १ ततः स भुजगश्रेष्ठः श्रुत्वा सुमहदप्रियम् । उवाच भगिनीं दीनां तदा दीनतरः स्वयम्॥ २

वासुकिस्वाच । जानासि भद्रे यत्कार्यं प्रदाने कारणं च यत्। पन्नगानां हितार्थाय पुत्रस्ते स्यात्ततो यदि॥ ३ स सर्पसत्रात्किल नो मोक्षयिष्यति वीर्यवान् । एवं पितामहः पूर्वमुक्तवांस्त सुरैः सह॥ ४

कर्तन्यकोटिद्वयमुपन्यस्य धर्मलोपमेव गुरूकरोति । कोपो वेति ॥ १८ ॥ प्रादुष्कृतः अग्निहोत्रो विन्हर्यस्मिन्स प्रादुष्कृताग्निहोत्रः । 'अग्निहोत्रोऽग्निहिवषोः' इति मेदिनी । सम्यो धर्मसाधनत्वात् । दारुणो भूतादिप्रचारात् ॥२२॥ विभावसोः सूर्यस्य ॥ २५ ॥ मिथः अन्योन्यम् ॥ ३१ ॥ चिन्ता श्रातृकार्यविषयिणी । शोको भतृवियोगजः ॥३३॥ संप्रयोगः संबन्धः मोघो निष्फलः ॥३९॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥४७ ॥

गतमात्रमिति ॥ १ ॥ अचूचुर्दं कार्यसिद्धिं वर्त्तुं प्रेरितः नान् ॥ ६ ॥

8

व्यस्ति गर्भः सुभगे तस्मात्ते मुनिसत्तमात्। न चेच्छाम्यफलं तस्य दारकर्म मनीषिणः ॥ कामं च मम न न्याय्यं प्रष्टुं त्वां कार्यमीदशम्। कि तु कार्यगरीयस्त्वात्ततस्त्वाहमचूचुद्म् ॥ दुर्वार्यतां विदित्वा च भर्तुस्तेऽतितपस्विनः। नैनमन्वागमिष्यामि कदाचिद्धि रापेत्स माम् ॥७ आचक्ष्व भद्रे भर्तुः स्वं सर्वमेव विचेहितम्। उद्धरस्य च शल्यं में घोरं हृदि चिरस्थितम्॥ जरत्कारुस्ततो वाक्यमित्युक्त्वा प्रत्यभाषत । आश्वासयन्ती संतप्तं वासुकिं पन्नगेश्वरम् ॥ जरत्कारुरवाच ।

पृष्टो मयाऽपत्यहेतोः स महात्मा महातपाः । अस्तीत्युत्तरमुद्दिश्य ममेदं गतवांश्च सः ॥ १० स्वैरेष्वपि न तेनाहं स्मरामि वितथं वचः। उक्तपूर्व कुतो राजन्सांपराये स वश्यति ॥ ११ न संतापस्त्वया कार्यः कार्यं प्रति भुजंगमे। उत्पत्स्यति च ते पुत्रो ज्वलनार्कसमप्रभः॥ १२ इत्युक्त्वा स हि मां भ्रातर्गतो भर्ता तपोधनः। तस्माद्येत परं दुःखं तवेदं मनसि खितम

सौतिस्वाच । एतळूत्वा स नागेन्द्रो वासुकिः परया मुदा। पवमस्तिवति तद्वाक्यं भगिन्याः प्रत्यगुष्हत ॥ १४ सान्त्वमानार्थदानैश्च पूजया चानुरूपया । सोदर्या पूजयामास खसारं पन्नगोत्तमः ॥ १५ ततः प्रववृधे गर्भो महातेजा महाप्रभः । यथा सोमो द्विजश्रेष्ठ शुक्कपक्षोदितो दिवि ॥ १६ अथ काले तु सा ब्रह्मन्यजञ्जे भुजगस्वसा । कुमारं देवगर्भामं पितृमातृभयापहम् ॥ १७ ववृधे स तु तत्रैव नागराजनिवेशने । वेदांश्चाधिजगे साङ्गान्भार्गवाच्च्यवनान्मुने ॥ १८ चीर्णव्रतो बाल एव बुद्धिसत्त्वगुणान्वितः। नाम चास्या भवत्ष्यातं लोकेष्वास्तीक इत्युत॥१९ अस्तीत्युक्त्वा गतो यस्मात्पिता गर्भस्थमेव तम्। वनं तस्मादिदं तस्य नामास्तीकेति विश्रुतम् ॥२० स बाल एव तत्रस्थश्चरन्नमितबुद्धिमान् । गृहे पन्नगराजस्य प्रयत्नात्परिरक्षितः॥ ૨१∙ भगवानिव देवेशः शूलपाणिर्हिरण्मयः । विवर्धमानः सर्वीस्तान्पन्नगानभ्यहर्षयत् ॥ 22 इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि आस्तीकोत्पत्तौ अष्टचत्वारिंशोऽघ्यायः ॥ ४८ ॥

शौनक उवाच। यद्पृच्छत्तदा राजा मन्त्रिणो जनमेजयः। पितुः स्वर्गगतिं तन्मे विस्तरेण पुनर्त्रद ॥ सौतिरवाच । श्रृणु ब्रह्मन्यथा पृच्छन्मान्त्रिणो नृपतिस्तदा । यथा चाख्यातवन्तस्ते निधनं तत्परिक्षितः॥ जनमेजय उवाच। जानन्ति स्म भवन्तस्तद्यथा वृत्तं पितुर्मम ।

श्रुत्वा भवत्सकाशाद्धि पितुर्वृत्तमशेषतः। कल्याणं प्रतिपत्स्यामि विपरीतं न जातुचित्॥ ४ सौतिरुवाच। मन्त्रिणोऽथाबुवन्वाक्यं पृष्टास्तेन महात्मना । सर्वे धर्मविदः प्राक्षा राजानं जनमेजयम् ॥ ų मन्त्रिण ऊचुः। श्टेश पार्थिव यद्भेषे पितुस्तव महात्मनः । चरितं पार्थिवेन्द्रस्य यथा निष्ठां गतश्च सः ॥ धर्मात्मा च महात्मा च प्रजापालः पिता तव । आसीदिह यथावृत्तः स महात्मा श्रृणुष्व तत्॥ <sup>७</sup>

जरत्कारुस्ततो वाक्यमित्युक्ता प्रत्यभाषतेति वाक्यं वचनीयं मयोच्यत इति शेषः । इत्युक्ता प्रत्यभाषत गुग्रवचनारम्भे ह्येवं वक्तारो भवन्ति पश्चात्संदेशं वदन्ति । यथोक्तं ब्रह्मवैवर्ते 'इदं वचनमुक्काग्रे वाक्यं वाक्यविशा-रदः । चुकारावश्यकं कर्म नर्मदातीरमाश्रितः' इति ।। ९।। ममेदं कार्यमुद्दिस्य अस्तीत्युत्तरं दत्तवानिति शेषः ॥ १०॥ वितथं तेन उक्तपूर्वं न स्मरामि । सांपराये संकटे 'सांपरायो रणापदोः' इति कोशः ॥११॥ प्रजज्ञे जनयामास ॥१७॥ बुद्धिः कार्यनिष्ठा सत्त्वगुण इति सत्त्वकार्याणि धर्मज्ञानवै-

आसीद्यथा स निधनं गतः काले महायशाः॥ ३

राग्येश्वर्याणि तैरन्वितः ॥ १९ ॥ हिरण्मयः दीप्तिमान ॥२२॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्ट-चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

सर्पसत्रं प्रस्तावयन् शौनक उवाच । यदपृच्छिदिति ॥ १ ॥ निधनं मरणम् ॥२॥ कल्याणं सर्वलोकहितं चेत्प्र-तिपत्स्यामि प्रतीकारं कारिष्यामि नान्यथेत्यर्थः ॥ ४ ॥ बुषे प्रच्छिस । निष्ठां समाप्तिम् ॥ ६ ॥ धर्मात्मा उदार-चित्तः । महात्मा महानुभावः । कलिनिप्राहकत्वात् ॥ ७ ॥

चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मस्थं स कृत्वा पर्यरक्षत । धर्मतो धर्मविद्राजा धर्मो वित्रहवानिव ॥ 4 ररक्ष प्रथिवीं देवीं श्रीमानतुलविकमः । द्वेष्टारस्तस्य नैवासन्स च द्वेष्टि न कंचन ॥ ९ समः सर्वेषु भूतेषु प्रजापतिरिवाभवत् । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्राश्चेव स्वकर्मस ॥१० खिताः समनसो राजंस्तेन राज्ञा खिधिष्ठताः। विभवा नाथावेकलान्क्रपणांश्च बभार सः॥ सुदर्शः सर्वभूतानामासीत्सोम इवापरः । तुष्टपुष्टजनः श्रीमान्सत्यवाग्दढविकमः ॥ धनुर्वेदे तु शिष्योऽभुन्नृयः शारद्वतस्य सः । गोविन्दस्य वियश्चासीतिका ते जनमेजय ॥ १३ लोकस्य चैव सर्वस्य प्रिय आसीन्महायशाः । परिक्षीणेषु कुरुषु सोत्तरायामजीजनत् ॥ १४ परिक्षिद्भवत्तेन सौमद्रस्यात्मजो बली । राजधर्मार्थकुरालो युक्तः सर्वगुणैर्वृतः ॥ १५ जितोन्द्रियश्चात्मवांश्च मेघावी धर्मसेविता। षङ्घर्गजिन्महाबुद्धिनीतिशास्त्रविदुत्तमः॥ १६ प्रजा इमास्तव पिता षष्टिवर्षाण्यपालयत् । ततो दिष्टान्तमापन्नः सर्वेषां दुःखमावहन् ॥ १७ ततस्वं पुरुषश्रेष्ठ धर्मेण प्रतिवेदिवान् । इदं वर्षसहस्राणि राज्यं कुरुकुलागतम् । बाल प्वाभिषिक्तस्त्वं सर्वेभूतानुपालकः॥ १८ . जनमेजय **उवाच**ा नास्मिन्कले जातु बभूव राजा यो न प्रजानां प्रियकृत्प्रियश्च।

वृत्तं महद्रुत्तपरायणानाम् ॥ १९ कथं निधनमापन्नः पिता मम तथाविधः। आचक्षध्वं यथावन्मे श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥२० सौतिरुवाच । एवं संचोदिता राज्ञा मन्त्रिणस्ते नराधिपम्। ऊचः सर्वे यथावृत्तं राज्ञः व्रियहितैविणः ॥ मन्त्रिण ऊचुः। स राजा पृथिवीपालः सर्वेशस्त्रभृतां वरः । बभूव मृगयाशीलस्तव राजान्येता सदा ॥ २२ यथा पाण्डुर्महाबाद्धर्घनुर्घरवरो युधि । अस्मासासज्य सर्वाणि राजकार्योण्यशेषतः॥ २३ स कदाचिद्वनगतो मृगं विट्याध पत्रिणा । विद्धा चान्वसरत्तूर्ण तं. मृगं गहने वने ॥ રક્ષ पदातिर्बद्धनिस्त्रिशस्ततायुधकलापवान् । न चाससाद गहने मुगं नष्टं पिता तव परिश्रान्तो वयस्थश्च षध्विषों जराान्वितः । श्चितः स महारण्ये ददर्श मुनिसत्तमम् स तं पप्रच्छ राजेन्द्रो मुनिं मौनवते स्थितम्। न च किंचिदुवाचेदं पृष्टोऽिं स मुनिस्तदा ॥२७ ततो राजा श्रुंच्छ्रमार्तस्तं मुनि स्थाणुवात्स्थतम्। मौनव्रतघरं शान्तं सद्यो मन्युवशंगतः ॥ न बुबोध च तं राजा मौनवतधरं सुनिम्। स तं कोधसमाविष्टो धर्षयामास ते पिता ॥ २९ मृतं सर्पं धनुष्कोट्या समुत्क्षिप्य धरातलात्। तस्य शुद्धातमन्ः प्रादातस्कन्धे भरतसत्तम ॥ ३० न चोवाच स मेघावी तमयो साध्वसाधुवा। तस्यौ तथैव चाक्रद्धः सर्पे स्कन्धेन धारयन्॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि पारिक्षितीये एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४९॥

चातुर्वण्यं चतुरो वर्णान् ॥ ८॥ स्विधिष्ठताः सुष्टुपालिताः । बभार पोषितवान् ॥ ११ ॥ शारद्वतस्य कृपाचार्यस्य ॥ १३ ॥ सोत्तरायामिति पादपूरणार्थः सिन्धः अजीजनत् जातः ॥ १४ ॥ राजधर्मी प्रन्थस्तस्यार्थःफलं तदुक्तानुष्टानम् । शाब्दभावनायां प्रशृतेरेव भाव्यस्वात् । तत्र वृशालो दक्षः ॥ १५ ॥ आत्मवान् बुद्धिमान् । मेधावी बहु-प्रन्थधारणसमर्थः । षष्ट्र्वर्गः कामादिस्तस्य जेता षष्ट्र्वर्षाित् । नीतिशास्त्रं कामन्दकीयपालकाव्यादि ॥ १६ ॥ षष्टिवर्षािण जन्मतः षष्टिवर्षपर्यन्तं न तु राज्यलाभात् । अपालयत् पालिन्तवान् । षष्ट्रिशेशं वर्षे लब्धराज्यः । चतुर्विशितिवर्षपर्यन्तं न तु राज्यलाभात् । वर्षाितवर्षपर्यन्तं न तु राज्यलाभात् । वर्षाितवर्षपर्यन्तं

विशेषतः प्रेश्य पितामहानां

तत्पालनस्य दृष्ट्तादित्यर्थः । दिष्टं धर्माधर्मी तयोरन्तम-वसानं विदेहकैवल्यमित्यर्यः ॥ ५७ ॥ पितामहानां पाण्ड-वानाम् ॥ १९ ॥ आचक्षध्वं भ्वादेराकृतिगणत्वात् शपो-छङ् न ॥ २० ॥ गहने दुर्गमे ॥ २४ ॥ निश्चिंशः खङ्गः ततायुधकलापवान् ततो विस्तीर्ण आयुधानां बाणादीनां कलापस्तूणस्तद्वान् । 'कलापः संहतौ बहें काश्चीभूषणतूणयोः' इति मेदिनि ॥ २५ ॥ वयस्थो वृद्धः ॥ २६ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोनपश्चाशत्तमोऽ ध्यायः ॥ ४९ ॥ मित्रिण ऊचुः।

ततः स राजा राजेन्द्रः स्कन्धे तस्य भुजंगमम्। मुनेः श्चुत्स्राम आसल्य खपुरं प्रययौ पुनः ॥ ऋषेस्तस्य तु पुत्रोऽभूद्रवि जातो महायशाः। श्टङ्गी नाम महातेजास्तिग्मवीर्योऽतिकोपनः ॥ २ ब्रह्माणं समुपागम्य मुनिः पूजां चकार ह । सोऽनुक्षातस्ततस्तत्र श्टङ्गी ग्रुश्राव तं तदा ॥ ३ सख्युः सकाशात्पितरं पित्रा ते घर्षितं पुरा । मृतं सर्पे समासक्तं स्थाणुभूतस्य तस्य तम्॥ वहन्तं राजदाार्दूछः स्कन्धेनानपकारिणम् । तप्स्विनमतीवाय तं मुनिप्रवरं नृप॥ 4 जितेन्द्रियं विशुद्धं च स्थितं कर्मण्यथाद्भृतम्। तपसा द्योतितात्मानं स्त्रेष्वक्केषु यतं तदा ॥ शुभाचारं शुभक्यं सुस्थितं तमलोलुपम् । अक्षुद्रमनसूयं च वृद्धं मौनवते स्थितम्। शरण्यं सर्वभूतानां पित्रा विनिकृतं तव ॥ 9 शशापाथ महातेजाः पितरं ते रुषान्वितः। ऋषेः पुत्रो महातेजा बालोऽपि स्थविरद्यतिः ॥ ८ स क्षिप्रमुदकं स्पृष्ट्वा रोषादिदमुवाच है। पित्रं तेऽभिसंघाय तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ अनागसि गुरौ यो मे मृतं सर्पमवास्जत्। तं नागस्तक्षकः कृद्धस्तेजसा प्रदिहिष्यति ॥ आशीविषस्तिग्मतेजा महावयबळचोदितः। संप्रतात्रादितः पापं पदय मे तपसो बलम्॥ ११ इत्युक्तवा प्रययौ तत्र पिता यत्राऽरय सोऽभवत्। दृष्ट्रा, च पितरं तस्मै तं शापं प्रत्यवेदयत्॥ सं चापि मुनिशार्द्छः प्रेरयामास ते पितः। शिष्यं गौरमुखं नाम शीलवन्तं गुणान्वितम् ॥१३ आचल्यो स च विश्रान्तो राज्ञः सर्वमशेषतः। श्वारोऽसि मम पुत्रेण यतो भव महीपते ॥ तझकस्वां महाराज तेजसाऽसौ दहिप्यति। श्रुत्वा च तद्वचो घोरं पिता ते जनमेजय ॥ १५ यत्तोऽभवत्परित्रस्तस्तक्षकात्पन्नगोत्तमात् । ततस्तिस्मिस्तु दिवसे सप्तमे समुपस्थिते ॥ १६ राज्ञः समीपं ब्रह्मर्षिः कारयपो गन्तुमैच्छत ।

तं ददर्शाथ नागेन्द्रस्तक्षकः कादयपं तदा ॥ १७ तमज्ञवीत्पन्नगेन्द्रः कादयपं व्वरितं द्विजम्। क भवांस्त्वरितो याति किंच कार्यं चिकीर्षति १८

कारयप उवाच।

यत्र राजा कुरुश्रेष्टः परिक्षिन्नाम वै द्विज । तक्षकेण भुजंगेन घस्यते किल सोऽद्य वै ॥ १९ गच्छाम्यहं तं त्वरितः सद्यः कर्तुमप्रवरम् । मयाऽभिपन्नं तं चापि न सर्पो धर्षयिष्यति॥ २०

तक्षक उवाच ।

किमर्थं तं मया दष्टं संजीवयितामिच्छिसि। अहं स तक्षको ब्रह्मन्पस्य मे वीर्यमद्भतम्॥ न शक्तस्वं मया दष्टं तं संजीवयितुं नृपम् । इत्युक्त्वा तक्षकस्तत्र सोऽदशद्वै वनस्पतिम्॥ २२. स दृष्टमात्रो नागेन भस्मीभूतोऽभवन्नगः। काश्यपश्च ततो राजन्नजीवयत तं नगम् ॥ વર ततस्तं लोभयामास कामं बूहीति तक्षकः। स पवमुक्तस्तं प्राह काश्यपस्तक्षकं पुनः धनलिप्सुरहं तत्र यामीत्युक्तश्च तेन सः। तमुवाच महात्मानं तक्षकः ऋश्णया गिरा ॥ २५ यावद्धनं प्रार्थयसे राज्ञस्तस्मात्ततोऽधिकम् । गृहाण मत्त एव त्वं संनिवर्तस्व चानघ ॥ स एवमुक्तो नागेन कास्यपो द्विपदां वरः। लब्ध्वा वित्तं निववृते तक्षकाद्यावदी व्सितम्॥२७ तस्मिन्प्रतिगते विप्रे छन्ननोपत्य तक्षकः। तं नृपं नृपतिश्रेष्ठं पितरं धार्मिकं तव २८ प्रासादस्थं यत्तमपि दग्धवान्विषवहिना । ततस्त्वं पुरुषव्याघ्र विजयायाभिषेचितः ॥ एतदृष्टं श्रुतं चापि यथाववृषसत्तम । अस्मामिनिखिलं सर्वे कार्यतं तेऽतिदारुणम्॥ ३० श्रुत्वा चैनं नरश्रेष्ठ पार्थिवस्य पराभवम् । अस्य चर्षेरुत्तङ्कस्य विधत्स्व यद्नन्तरम् ॥

सौतिखवाच ।

एतिसम्निव काले तु स राजा जनमेजयः। उवाच मन्त्रिणः सर्वानिदं वाक्यमरिद्मः॥ ३

तत इति ॥ १ ॥ ब्रह्माणं आचार्यम् । पूजां तस्यैव चकार । तेनानुज्ञातस्तत्र आचार्यगृहे तं सर्पधरं स्विपतरं संख्युः सहाध्यायिनः सकाशाच्छुत्वेति संबन्धः ॥ ३ ॥ अक्षेषु वागादिषु यतं नियतं शमदमवन्तमित्यर्थः ॥ ६ ॥ अक्षुदं गंभीरम् । अनस्यं परगुणेषु दोषाविष्करणशून्यम् ।

तव पित्रा विनिकृतं अपकृतम् ॥ ७॥ प्रदेहिच्यति प्रथक्यिति ॥१०॥ पद्य हे मत्पितृद्रोहिन् ॥ ११॥ दहि-ध्यति घक्ष्यति ॥ १५॥ अभिपन्नं त्रातम् । धर्षियिच्यति अभिभविष्यति ॥ २०॥ कामं काम्यमानमर्थम् ॥ २४॥ द्विपतं पुरुषाणां निववृते निवृत्तः ॥ २०॥ एवं पार्थिवस्य उत्तङ्कस्य च पराभवं श्रुत्वा ॥ ३१॥

जनमेजय उवाच ।
अथ तत्कथितं केन यद्वृत्तं तद्वनस्पतौ ।
आश्चर्यभूतं लोकस्य भस्मराशीकृतं तदा ॥ ३३
यद्वृद्धं जीवयामास काद्यपस्तक्षकेण वै ।
नृनं मन्त्रेईतिविषो न प्रणश्येत काद्यपात् ॥ ३४
चिन्तयामास पापात्मा मनसा पन्नगाधमः ।
दृष्टं यदि मया विप्रः पार्थिवं जीवयिष्यति॥ ३५
तक्षकः संहतविषो लोके यास्यति हास्यताम् ।
विचिन्त्यैवं कृता तेन ध्रुवं तुष्टिर्हिजस्य वै ॥ ३६
भविष्यति द्युपायेन यस्य दास्यामि यातनाम् ।
एकं तु श्रोतामिञ्छामि तद्वृत्तं निर्जने वने ॥ ३७
संवादं पन्नगेन्द्रस्य काद्यपस्य च कस्तदा ।
श्रुतवान्दृष्टवांश्चापि भवत्सु कथमागतम् ।
श्रुतवा तस्य विधास्येऽहं पन्नगान्तकरीं मतिम् ३८
मन्त्रिण ऊच्छः ।

शृणु राजन्यथाऽस्माकं येन तत्कथितं पुरा ।
समागतं द्विजेन्द्रस्य पन्नगेन्द्रस्य चाध्विन ॥ ३९
तास्मिन्वृक्षे नरः कश्चिदिन्धनार्थाय पार्थिव ।
विचिन्वन्पूर्वमारूढः ग्रुष्कशाखावनस्पतौ ॥ ४०
न बुध्येतामुभौ तौ च नगस्यं पन्नगद्विजौ ।
सह तेनैव वृक्षेण मस्मीभूतोऽभवन्नुप ॥ ४१
द्विजप्रभावाद्वाजेन्द्र व्यजीवत्स वनस्पतिः ।
सेनागम्य द्विजश्रेष्ठं पुंसाऽस्मासु निवेदितम् ॥४२
यथावृत्तं त तत्सर्वं तक्षकस्य द्विजस्य च ।
यतत्ते कथितं राजन्यथा दृष्ठं श्रुतं च यत् ।
श्रुत्वा च नृपशार्द्व् विधतस्य यदनन्तरम् ॥ ४३

### सौतिस्वाच।

मन्त्रिणां तु वचः श्रुत्वा स राजा जनमेजयः ।
पर्यतप्यत दुःखार्तः प्रत्यापित्करं करे ॥ ४४
निःश्वासमुष्णमसकृदीर्घं राजीवलोचनः ।
मुमोचाश्रूणि च तदा नेत्राभ्यां प्रस्तृत्ववः ॥ ४५
उवाच च महीपालो दुःखशोकसमन्वितः ।
«दुर्धरं बाष्पमुत्स्त्र्य स्पृष्ट्वा चापो यथाविधि॥४६
मुहूर्तमिव च घ्यात्वा निश्चित्य मनसा नृपः ।
अमर्षी मन्त्रिणः सर्वानिदं वचनमन्नवीत् ॥ ४७
जनमेजय उवाच ।

श्रुत्वैतद्भवतां वाक्यं पितुर्मे स्वर्गति प्रति ।
निश्चितयं मम मित्रयां च तां मे निबोधत ।
अनन्तरं च मन्येऽहं तक्षकाय दुरात्मने ॥ ४८
प्रतिकर्तव्यमित्येवं येन मे हिंसितः पिता ।
श्रुष्टिक्षणं हेतुमात्रं यः इत्वा दृष्ट्वा च पार्थिवम्४९
इयं दुरात्मता तस्य काक्ष्यपं यो न्यवर्तयत् ।
यदा गच्छेत्स वै विप्रो ननु जीवेत्पता मम ॥५०
परिहीयेत किं तस्य यदि जीवेत्स पार्थिवः ।
काक्ष्यपस्य प्रसादेन मित्रणां विनयेन च ॥ ५१
स तु वारितवान्मोहात्काक्ष्यपं द्विजसत्तमम् ।
संजिजीवियषुं प्राप्तं राजानमपराजितम् ॥ ५२
महानितक्रमो होष तक्षकस्य दुरात्मनः ।
द्विजस्य योऽदद्दद्वयं मा नृपं जीवयेदिति ॥ ५३
उत्तद्वस्याभियं कर्तुमात्मनश्च महत्त्रियम् ।
भवतां चैव सर्वेषां गच्छाम्यपचिति पितुः ॥ ५४

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि परिक्षिन्मन्त्रिसंवादे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५०॥

संहतविषः सम्यक् हतं नष्टं विषं यस्य स तथा। संत्हत-विष इति पाठे स्पष्टोऽर्थः ॥ ३६ ॥ यस्य दास्यामि यातनां यस्य प्रयासं कृत्वा । यसु प्रयत्ने अस्मादसमासे-प्यार्षत्वाक्तोल्यप् । यातनां प्रतिक्रियाम् ॥ ३७ ॥ समा-गतं समागमं भावे निष्ठा ॥ ३९ ॥ पुरुषं द्विजाविति पाठे द्विजो अण्डजः सपीं विष्ठश्च ' दन्तविप्राण्डजा द्विजाः' इत्युक्तेः। अर्थभेदेऽपि सहपत्वादेकशेषः॥ ४१॥ ह्य-जीवत् विशेषेण अत्युह्णसितेन रूपेण जीवितवान् । आगम्य भागत्य । 'बाल्यपि'इतिपक्षेऽनुनासिकलोपाभावः । द्विज-श्रेष्ठपुंसा बाह्मणदासेन ॥ ४२ ॥ करं करे निधाय प्रत्यपि-षत् । क्रोधावेशात् घर्षितवानित्यर्थः ॥ ४४ ॥ अनन्त-रंमञ्यवाहितं मोहात् यथा स्यात्तथा ॥ ४८ ॥

मदीयसामार्थ्याज्ञानात् ॥ ५२ ॥ यदि क्षितायुर्यदि वापरे तो यदि मृत्योरान्तिकं नीत एव । तमाहरामि निर्ऋतेर पस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय दित मन्त्रवर्णाद्वाह्मणस्यायुः प्रदानेऽपि सामर्थ्यमास्ति अतस्तं बहुधनदानेन निवर्तयतस्त-क्षकस्यैवापराधोऽयमित्याह । महानिति । दददिति हेतौ शतृप्रत्ययः । द्रब्यं दत्वापि तेनैव नृपो बलान्मारित इत्यर्थः ॥ ५३ ॥ अपचितिं वैरानिर्यातनम् ॥ ५४ ॥ इति आदि-पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥

दुर्धरमित्यादिः सार्धः श्लोकः क्षिप्त इति भाति ।
 उवाच अत्रवीदितिपौनरुत्तयात् । केषुचित्पुस्तकेष्वदर्शनाच ।

सौतिर्वाच एवमुक्त्वा ततः श्रीमान्मित्रिभिश्चानुमोदितः । आरुरोह प्रतिक्षां स सर्पसत्राय पार्थिवः॥ ब्रह्मन्भरतशार्दृस्त्री राजा पारिक्षितस्तदा । पुरोहितमथाहूय ऋत्विजो वसुघाधिपः॥ 2 अव्रवीद्वाक्यसंपन्नः कार्यसंपत्करं वचः। यो मे हिंसितवांस्तातं तक्षकः स दुरात्मवान्॥ ३ प्रतिकुर्यो तथा तस्य तद्भवन्तो बुवन्तु मे । अपि तत्कर्म विदितं भवतां येन पन्नगम् ॥ :8 तक्षकं संप्रदीप्तेऽग्नौ प्रक्षिपेयं सवान्धवम् । यथा तेन पिता मह्यं पूर्वं दग्धो विषाग्निना । तथाऽहमपि तं पापं दग्धुमिच्छामि पन्नगम् ॥ ५ ऋत्विज ऊचुः। अस्ति राजन्महत्सत्रं त्वदर्थं देवनिार्मितम्। सर्पसत्रमितिख्यातं पुराणे परिपठ्यते ॥ आहर्ता तस्य सत्रस्य त्वन्नान्योऽस्ति नराधिप । इति पाँराणिकाः प्राहुरस्माकं चास्ति स ऋतुः ७ एवमुक्तः स राजार्षिमेंने दग्धं हि तक्षकम् ।

ततोऽब्रवीन्मन्त्रविदस्तान्राजा ब्राह्मणांस्तदा । आहरिष्यामि तत्सत्रं संभाराः संस्रियन्तुः मे ॥ ९ ततस्ते ऋत्विजस्तस्य शास्त्रतो द्विजसत्तम । तं देशं मापयामासुर्यज्ञायतनकारणात् ॥ १० यथावद्वेदविद्वांसः सर्वे बुद्धेः परंगताः । ११ ऋष्या परमया युक्तमिष्टं द्विजगणैर्युतम् ॥ प्रभूतधनधान्याख्यमृत्विग्भिः सुनिषेवितम् । निर्माय चापि विधिवद्यज्ञायतनमीप्सितम् ॥ १२ राजानं दीक्षयामासुः सर्पसत्राप्तये तदा । इदं चासीत्तत्र पूर्वं सर्पसत्रे भविष्यति॥ १३ निमित्तं महदुत्पन्नं यज्ञविघ्नकरं तदा । यज्ञस्यायतने तस्मिन्त्रियमाणे वचोऽब्रवीत ॥१४ स्यपतिर्बुद्धिसंपन्नो वास्तुविद्याविशारदः। इत्यव्रवीत्सूत्रधारः सृतः पौराणिकस्तदा ॥ १५ यस्मिन्देशे च काले च मापनेयं प्रवर्तिता । ब्राह्मणं कारणं कृत्वा नायं संस्थास्यते ऋतुः॥ १६ एतच्छ्रुत्वा तु राजाऽसौ प्राग्दीक्षाकालमब्रवीत् क्षत्तारं न हि मे कश्चिद्ज्ञातः प्रविशोदिति ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सर्पसत्रोपक्रमे एकपञ्चारात्तमोऽध्यायः॥ ५१

**一餐>**—

सौतिस्वाच।
ततः कर्म प्रववृते सर्पसत्रविधानतः।
पर्यक्रामश्च विधिवत्स्वे स्वे कर्मणि याजकाः॥१
प्रावृत्य कृष्णवासांसि धूष्रसंरक्तलोचनाः।
जुहुवुर्मन्त्रवच्चेव समिद्धं जातवेदसम्॥ २
कम्पयन्तश्च सर्वेषामुरगाणां मनांसि च।
सर्पानाजुहुवुस्तत्र सर्वानिश्रमुखे तदा ॥ ३
ततः सर्पाः समापतः प्रदीते हृद्यवाहने।
विचेष्टमानाः कृपणमाह्वयन्तः प्रस्परम्॥ ४
विस्पुरन्तः श्वसन्तश्च वेष्टयन्तः प्रस्परम्।

हुतारानमुखे दीप्ते प्रविष्टमिति सत्तम ॥

पुच्छैः शिरोमिश्च सृशं चित्रमानं प्रपेदिरे ॥ ५ श्वेताः कृष्णाश्च नीलाश्च स्विताः शिश्वस्तथा । ६ नदन्तो विविधान्नादान्पेतुर्दीते विभावसौ ॥ कोशयोजनमात्रा हि गोकर्णस्य प्रमाणतः । ५ पतन्यजस्रं वेगेन वन्हाविष्नमतां वर ॥ एवं शतसहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च । अवशानि विनष्टानि पन्नगानां तु तत्र वे ॥ दिगा इव तत्रान्ये हिस्तिहस्ता इवापरे । मत्ता इव च मातङ्गा महाकाया महावलाः ॥ ९

एवमुक्त्वेति॥१॥मह्यं मम॥५॥ त्वन्नान्यः त्वमेव नान्यं यद्वा त्वत् त्वत्तो नान्योस्ति ॥७॥ आहरिष्यामि करिष्यामि संश्रियन्तु संश्रियन्ताम् ॥९॥दीक्षयामासुः दीक्षां प्राहितवन्तः। स्पंसत्राप्तये सर्पसत्रफलाप्तये भविष्यति भाविनि ॥ १३॥ इति वक्ष्यमाणं यास्मिन्देशे इत्यादि सूतो जात्या पौराणिकः शिल्पागमवेत्ता ॥ १५॥ नायं संस्थास्यते न समाप्स्यते ॥ १६॥ दीक्षाकालस्य प्रागिति प्राग्दीक्षाकालं क्षत्तारं द्वास्थम्॥१७॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे

एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥

तत इति पयकामन् पराकान्तवन्तः ॥ १॥ मन्त्रवन्मि न्त्रयुक्तं यथा स्यात्तथा ॥ २॥ आजुहुवुः आहूतवन्तः ॥३॥ वित्रमानुं आग्नम् ॥ ५॥ प्रमाणतः प्रमाणं प्राप्य ॥ ७॥ परिघः महाद्वार्रागलादण्डस्तनुल्याः । मातृवाग्दण्डपीडिता इति यैमीतुर्वचनं नानुष्टितं त एव पेतुरित्यर्थः ॥ ९॥ उचावचाश्च बहवो नानावर्णा विषोल्वणाः । घोराश्च परिघप्रख्या दन्दशूका महाबलाः। प्रवेतुरसाबुरगा माठ्वाग्दण्डपीडिताः ॥ १० ॥

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सर्पसत्रोपक्रमे द्विपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

शौनक उवाच । सर्पसत्रे तदा राज्ञः पाण्डवेयस्य घीमतः। जनमेजयस्य के त्वासन्नृत्विजः परमर्षयः ॥ १ के सदस्या बभूवुश्च सर्पसत्रे सुदारुणे। विषादजननेऽत्यर्थं पन्नगानां महाभये ॥ ર सर्वे विस्तरशस्तात भवाञ्छंसितुमर्हति । सर्पसत्रविधानक्षविक्षेयाः के च सूतज ॥ 3

सौतिखाच । हन्त ते कथयिष्यामि नामानीह मनीषिणाम् । ये ऋत्विजः सदस्याश्च तस्यासन्नृपतेस्तदा ॥ तत्र होता बभूवाथ ब्राह्मणश्चण्डभार्गवः। च्यवनस्यान्वये ख्यातो जातो वेदविदां वरः॥ ५ उद्गाता ब्राह्मणो वृद्धो विद्वान्कौत्सोऽथ जैमिनिः ब्रह्माऽभवच्छार्ङ्गरवोथाध्वर्युश्चापि पिङ्गलः ॥ सदस्यश्चाभवद्यासः पुत्रशिष्यसहायवान् । उदालकः प्रमतकः श्वेतकेतुश्च पिङ्गलः ॥ असितो देवलश्चैव नारदः पर्वतस्तया । आत्रेयः कुण्डजठरौ द्विजः कालघटस्तथा ॥ वात्स्यः श्रुतश्रवा वृद्धो जपस्वाध्यायशीलवान् कोहलो देवरार्मा च मौद्रल्यः समसौरमः॥ एते चान्ये च बहवो ब्राह्मणा वेदपारगाः। सदस्याश्चाभवंस्तत्र सत्रे पारिक्षितस्य ह ॥ जुह्बत्स्त्रुत्विश्वथ तदा सर्पसत्रे महाऋतौ । अहयः प्रापतंस्तत्र घोराः प्राणिभयावहाः ॥ ११ वसामेदोवहाः कुल्या नागानां संप्रवर्तिताः। ववौ गन्धश्च तुमुलो दह्यतामनिशं तदा॥ १२ पततां चैव नागानां धिष्ठितानां तथाम्बरे। अश्रुयतानिरां राष्ट्रः पच्यतां चाग्निना भृराम् ॥१३

तक्षकस्तु स नागेन्द्रः पुरंदरानिवेशनम्। गतः श्रुत्वैव राजानं दीक्षितं जनमेजयम् ॥ १४ ततः सर्वं यथावृत्तमाख्याय भुजगोत्तमः । अगच्छच्छरणं भीत आगस्कृत्वा पुरंदरम् ॥ १५ तमिन्द्रः प्राह सुप्रीतो न तवास्तीह तक्षक । भयं नागेन्द्र तस्माद्वै सर्पसत्रात्कदाचन ॥ १६ प्रसादितो मया पूर्व तवार्याय पितामहः। तस्मात्तव भयं नास्ति व्येत ते मानसो ज्वरः ॥१७

सौतिरुवाच ।

एवमाश्वासितस्तेन ततः स भुजगोत्तमः। उवास भवने तस्मिञ्च्छकस्य मुदितः सुखी॥ १८ अजस्रं निपतत्स्वय्नौ नागेषु भृशदुःखितः। अल्परोषपरीवारो वासुकिः पर्यतप्यतं ॥ १९ कश्मलं चाविशद्धोरं वासुकि पन्नगोत्तमम्। स घूर्णमानदृदयो भगिनीमिद्मव्रवीत्॥ दह्यन्यङ्गानि मे भद्रे न दिशः प्रतिभान्ति च। सीदामीव च संमोहात् घूर्णतीव च मे मनः॥२१ दृष्टिम्र्राम्यति मेतीव हृदयं दीर्यतीव च। पतिष्याम्यवशोऽद्याहं तस्मिन्दीप्ते विभावसौ॥२२ पारिक्षितस्य यज्ञोऽसौ वर्ततेऽस्मिज्जघांसया । व्यक्तं मयाऽपि गन्तव्यं प्रेतराजनिवेशनम्। अयं स कालः संप्राप्तो यदर्थमसि मे स्वसः। जरत्कारौ मया दत्ता त्रायस्वास्मान्सवान्धवान् २४ आस्तीकः किल यज्ञं तं वर्तन्तं भूजगोत्तमे। प्रतिषेत्स्यति मां पूर्वे स्वयमाह पितामहः॥ तद्वत्से बृहि वत्सं स्वं कुमारं वृद्धसंमतम्। ममाद्य त्वं सभृत्यस्य मोक्षार्थं वेदवित्तमम्

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे आरतीकपर्वणि सर्पसत्रे वासुकिवाक्ये त्रिपञ्चारात्तमोऽव्यायः॥ ५३॥

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्विपन्नाशत्तमो Sध्यायः ॥ ५२ ॥

सर्पसत्र इति । ऋत्विजो यज्ञे कर्मकराः ॥ १ ॥ सदस्या उपद्रष्टारः ॥ २ ॥ विधानज्ञेषु विज्ञेयाः श्रेष्टाः ॥ ३ ॥ पच्यतां पच्यमानानाम् ॥ १३ ॥ आगः अपराधं कृत्वा ।। १५ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥

सौतिस्वाच ।
तत आहूय पुत्रं स्वं जरत्कार्स्भुजंगमा ।
वासुकेर्नागराजस्य वचनादिदमब्रवीत् ॥ १
अहं तव पितुः पुत्र म्राता दत्ता निमित्ततः ।
कालः स चायं संप्राप्तस्तःकुरुष्व यथातथम् ॥ २
आस्तीक उवाच ।

किं निमित्तं मम पितुर्दत्ता त्वं मातुलेन मे । तन्ममाचक्ष्य तत्वेन श्रुत्वा कर्ताऽस्मि तत्तथा ॥३ सौतिरुवाच ।

तत आचष्ट सा तस्मै बान्धवानां हितैषिणी। भगिनी नागराजस्य जरत्कारुरविक्कवा॥ ४ जरत्कारुरुवाच।

पन्नगानामशेषाणां माता कदृरिति श्रुता ।
तया शप्ता कितया सुता यस्मान्नियोध तत् ॥ ५
उद्यैःश्रवाः सोऽश्वराजो यन्मिथ्या न कृतो मम ।
विनतार्थाय पणिते दासमावाय पुत्रकाः ॥ ६
जनमेजयस्य वो यश्चे धश्यत्यनिलसारिधः ।
तत्र पञ्चत्वमापन्नाः प्रेतलोकं गमिष्यथ ॥ ७
तां च शप्तवतीं देवः साक्षालोकिपितामहः ।
प्वमस्त्वित तद्वाक्यं प्रोवाचानुमुमोद च ॥ ८
वासुिकश्चापि तच्छुत्वा पितामहवचस्तदा ।
अमृते मिथते तात देवाञ्छरणमीयिवान् ॥ ९
सिद्धार्थाश्च सुराः सर्वे प्राप्यामृतमनुत्तमम् ।
म्रातरं मे पुरस्कृत्य पितामहमुपागमन् ॥ १०
ते तं प्रसादयामासुः सुराः सर्वेष्याम् ।
राश्चा वासुिकना सार्ध शापोऽसौ न भवेदिति११

देवा ऊचुः। वासुकिर्नागराजोऽयं दुःखितो ज्ञातिकारणात्। अभिशापः स मातुस्त भगवन्न भवेत्कथम्॥ १२ ब्रह्मोवाच ।

जरत्कारुर्जरत्कारुं यां भार्या समवाप्स्यति । तत्र जातो द्विजः शापान्मोक्षयिष्यति पन्नगान् १३ एतछूत्वा तु वचनं वासुकिः पन्नगोत्तमः । प्रादान्माममरप्रख्य तव पित्रे महात्मने ॥ १४ प्रागेवानागते काले तस्मात्त्वं मय्यजायथाः। अयं स कालः संप्राप्तो भयात्रस्त्रातुमर्हेसि ॥ १५ भ्रातरं चापि मे तस्मात्रातुमर्हेसि पावकात्। न मोघं तु कृतं तत्स्याद्यद्दं तव धीमते। पित्रे दत्ता विमोक्षार्थं कथं वा पुत्र मन्यसे॥ १६ सौतिक्वाच।

प्वमुक्तस्तथेत्युक्त्वा सास्तीको मातरं तदा।
अव्रवीदुःखसंतप्तं वासुकिं जीवयित्वव। १७
अहं त्वां मोक्षियिष्यामि वासुके पन्नगोत्तम।
तस्माच्छापान्महासत्त्व सत्यमेतद्भवीमि ते॥ १८
भव स्वस्थमना नाग न हि ते विद्यते भयम्।
प्रयतिष्ये तथा राजन्यथा श्रेयो भविष्यति॥ १९
न मे वागनृतं प्राह स्वैरेष्वप कुतोऽन्यथा।
तं वै नृपवरं गत्वा दीक्षितं जनमेजयम्॥ २०
वाग्भिमंङ्गलयुक्ताभिस्तोषायिष्येऽद्य मातुल।
यथा स यक्षो नृपतेर्निवर्तिष्यति सत्तम॥ २१
स संभावय नागेन्द्र मिथ्या भवितुमहंति॥ २२

वासुकिरुवाच । आस्तीक परिघूर्णीमि हृद्यं मे विदीर्यते । दिशो न प्रतिजानामि ब्रह्मदण्डनिपीडितः ॥ २३ आस्तीक उवाच । न संतापस्त्वया कार्यः कथंचित्पन्नगोत्तम । प्रदीप्ताग्नेः समुत्पन्नं नाशयिष्यामि ते भयम् ॥ २४

ब्रह्मदण्डं महाघोरं कालाग्निसमतेजसम् । नारायिष्यामि मात्र त्वं भयं कार्षीः कथंचन ॥ <sup>२५</sup> सौतिख्वाच ।

ततः स वास्तेत्रघोरमपनीय मनोज्वरम् ।
आधाय चात्मनोऽङ्गेषु जगाम त्वरितो भृशम् २६
जनमेजयस्य तं यश्चं सर्वैः समुदितं गुणैः ।
मोक्षाय भुजगेन्द्राणामास्तिको द्विजसत्तमः॥ २७
स गत्वा पश्यदास्तीको यश्चायतनमुत्तमम् ।
वृतं सदस्यैर्बुहुभिः सूर्यविह्नसमप्रभैः ॥ २८
स तत्र वारितो द्वास्थैः प्रविशन्द्विजसत्तमः ।
अभितुष्टाव तं यश्चं प्रवेशार्थी परंतपः ॥ २९

तत आहूयेति ।। १ ॥ आचष्ट स्यक्तं कथितवती । अबिक्रुवा अनाकुला । अविक्रवेति पाठे साध्वी ।। ४ ॥ आमेशीपः शापः ।। १२ ॥ सास्तीक इति पादपूरणार्थः सुलोपः । सोऽस्तीक इत्यपपाठः।।१७॥ मयि अयमस्मान्मो-चथिष्यत्येवं रूपो मनः संकल्पो जातु कदााचित् मिथ्य।ऽन्य था न ॥२२ ॥ ब्रह्म वेदः 'मातृदेवो भव'इति मातुराज्ञाकर-त्वविधानपरस्तदन्यकरणप्रयुक्तो दण्डो मातृज्ञापरूपो ब्रह्मदण्डः ॥ २३ ॥ ततः स इति वासुकेश्चिन्ताज्वरं स्वयं गृह्यत्वेत्यर्थः ॥ २६ ॥ स प्राप्य यञ्चायतनं वरिष्ठं द्विजोत्तमः पुण्यकृतां वरिष्ठः । तुष्टाव राजानमनन्तकीर्ति-मृत्विक्सदस्यांश्च तथैव चाग्निम् ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सर्पसत्रे आस्तीकागमने चतुःपञ्चाशत्तमोऽघ्यायः॥५४॥

आस्तीक उवाच। सोमस्य यशो वरुणस्य यशः प्रजापतेर्यक्ष आसीत्प्रयागे । तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्रय पारिक्षित खस्ति नोऽस्त वियेभ्यः ॥ १ शकस्य यज्ञः शतसंख्य उक्त-स्तथा परं तुल्यसंख्यं शतं वै। तथा यज्ञोऽयं तव भारताप्रय पारिक्षित खस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः॥ २ यमस्य यक्षो हरिमेधसञ्च यथा यज्ञो रन्तिदेवस्य राज्ञः। तथा यज्ञायं तव भारताप्रय पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः॥ ३ गयस्य यज्ञः शशबिन्दोश्च राक्षो यक्षस्तथा वैश्रवणस्य राक्षः। तथा यज्ञोऽयं तव भारताश्रय पारिक्षित खस्ति नोऽस्तु त्रियेभ्यः॥ ४ नृगस्य यज्ञस्त्वजमीढस्य चासी-द्यया यज्ञो दाशरथेश्च राज्ञः। तथा यश्रीयं तव भारताश्य पारिश्रित खस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ५ यज्ञः श्रुतो दिवि देवस्य सुनो-र्वधिष्ठिरस्याजमीहस्य राज्ञः। तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्रय पारिक्षित स्वति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥६ कणस्य यज्ञः सत्यवत्याः सुतस्य स्वयं च कर्म प्रचकार यत्र।

तथा यज्ञोऽयं तव भारताम्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः॥ ७ इमे च ते सूर्यसमानवर्चसः समासते वृत्रहणः ऋतुं यथा। नैषां बातं विद्यते बानमद्य दत्तं येभ्यो न प्रणक्ष्येत्कदाचित् ॥ ऋत्विक्समो नास्ति लोकेषु चैव द्वैपायनेनेति विनिश्चितं मे । पतस्य शिष्या हि श्रिति संचरन्ति सर्वर्त्विजः कर्मसु खेषु दक्षाः॥ 9 विभावसुश्चित्रभानुर्महात्मा हिरण्यरेता हुत्रभुकृष्णवत्मी। प्रदक्षिणावर्तशिखः प्रदीप्तो ह्व्यं तवेदं इत्भुग्वधि देवः ॥ १० नेह त्वदन्यो विचते जीवलोके समो नृपः पालयिता प्रजानाम्। घृत्या च ते शीतमनाः सदाहं त्व वा वरुणो धर्मराजो यमो वा ॥ ११ राफ्रः साक्षाद्वज्रपाणियंथेह त्राता लोकेऽस्मिंस्त्वं तथेह प्रजानाम् । मतस्त्वं नः पुरुषेन्द्रेह लोके न च त्वदन्यो भूपातरास्ति जञ्जे ॥ १२ खट्टाङ्गनाभागदिलीपकल्प ययातिमांघातृसमप्रभाव । आदित्यतेजः प्रतिमानतेजा भीष्मो यथा राजसि सुवतस्त्वम् ॥ १३

इति आदि० नैलकण्ठीये भार०चतुःपद्याशत्तमो०॥५४॥

सोमस्येति । स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः। न इति यजमानादी-न्वासुिकप्रभृतीश्वात्मीयत्वेनाभिसंधाय तेभ्यः स्वस्ति कत्याण-मस्त्वित्याशास्ते ॥ १ ॥ शकस्येति यथा शतं शतकतो-यज्ञाः यथा वा ततोऽपि परं तुल्यसंख्यं शतं शतकतवो वा तथाऽयं तव यज्ञोऽयुतकतुतुल्य इत्यर्थः ॥ २ ॥ देवस्य धर्म-राजस्य ॥ ६ ॥ नैषामिति । ज्ञानज्ञद्धः कमब्युप्तको ज्ञेयव-चनः । अद्य संप्रति ज्ञातुं ज्ञेयं न विद्यते सर्वस्य ज्ञातत्वादि-

त्यर्थः । अत एव तेम्यो दत्तं साक्षद्रह्मण्येवार्पितमतस्तस्य कदाचिद्पि दानजपुण्यस्य नाशो नास्तित्यर्थः ॥ ८ ॥ लोकेषु परलोकसाधनेषु दीक्षाः दीक्षावन्तः कुशलाः । दक्षा इत्यपि पाठः ॥ ९ ॥ अप्नि स्तौति विभावसुरिति । विष्टि कामयते । विष्टि देवानिति पाठे प्रापयितुमिति शेषः ॥१०॥ त्वं वा वर्षण इत्यत्र त्वं वा राजत्यपि पाठः ॥ ११ ॥ न च लव्दन्यस्त्राता भूपतिरित्त इदानीम् । न च जज्ञे प्रागिप । अस्ति यज्ञे इत्यपिपाठः । तथा सृति यज्ञे त्रातास्तीति अस्ति यज्ञे इत्यपिपाठः । तथा सृति यज्ञे त्रातास्तीति योज्यम् । तेन प्रकृतिहंसानिवृत्तिः कर्तव्यति ब्यज्यते ॥१२

वाल्मीकिवत्ते निभृतं खर्वार्यं वासिष्ठवत्ते नियतश्च कोपः। प्रभुत्विमन्द्रत्वसमं मतं मे द्युतिश्च नारायणविद्वभाति॥ १४ यमो यथा धर्मिविनिश्चयज्ञः रूणो यथा सर्वगुणोपपन्नः। श्चियां निवासोऽसि यथा वस्नां निधानमूतोऽसि तथा कत्नाम्॥ १५

दम्मोद्भवेनासि समो बलेन
रामो यथा शास्त्रविदस्त्रविच ।
और्वात्रताभ्यामसि तुल्यतेजा
दुष्पेक्षणीयोऽसि भगीरथेन ॥ १६
सौतिरुवाच ।
एवं स्तुताः सर्व एव प्रसन्ना
राजा सदस्या ऋत्विजो हृव्यवाहः ।
तेषां दृष्ट्वा भावितानीङ्गितानि
प्रोवाच राजा जनमेजयोऽथ ॥ १७

शति श्रीमहाभारते आदिपर्व० आस्तीकपर्व० सर्पसत्रे आस्तीककृतराजस्तवे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्याय॥५५॥

जनमे जय उवाच। वालोऽप्ययं स्थविर इवावभाषते. नायं वालः स्थिवरोऽयं मतो मे। इच्छाम्यहं वरमस्मै प्रदातुं तन्मे विप्राः संविद्घ्वं यथावत् ॥ ₹ सदस्या ऊचुः। बालोऽपि विप्रो मान्य एवेह राज्ञां विद्यान्यो वै स पुनर्वे यथावत्। सर्वान्कामांस्वत्त एवाहतेऽद्य यथा च नस्तक्षक एति शीव्रम्॥ ર सौतिरवाच । ह्याहर्तुकामे वरदे नृपे द्विजं वरं वृणीष्वेति ततोऽभ्यवाच। होता वाक्यं नातिहृष्टान्तरात्मा कर्मण्यास्मिस्तक्षको नैति तावत॥ 3 जनमेजय उवाच । यथा चेदं कर्म समाप्यते मे यथा च वै तक्षक एति शीव्रम्। तथा भवन्तः प्रयतन्तु सर्वे परं शक्त्या स हि में विद्विषाणः ॥ ४

ऋत्विज ऊचुः ।

यथा शस्त्राणि नः प्राहुर्यथा शंसति पावकः। इन्द्रस्य भवने राजंस्तक्षको भयपीडितः॥ ५ यथा सुतो लोहिताक्षो महात्मा पौराणिको वेदितवान्पुरस्तात्। स राजानं प्राह पृष्टस्तदानीं यथाहुर्विप्रास्तद्वदेतन्नुदेव ॥ દ્ पुराणमागाय ततो व्रवीम्यहं दत्तं तस्मै वरमिन्द्रेण राजन्। वसेह त्वं मत्सकाशे सुगुप्तो न पावकस्त्वां प्रदहिष्यतीति ॥ 9 पतच्छुत्वा दीक्षितस्तप्यमान आस्ते होतारं चोदयन्कर्मकाले। होता च यत्तोस्याज्ञहावाथ मन्त्रे-रथो महेन्द्रः स्वयमाजगाम ॥ 4 विमानमारुत्य महानुभावः सर्वेर्देवैः परिसंस्त्यमानः। बलाहकैश्चाप्यनुगम्यमानो विद्याधररप्सरसां गणैश्च॥

निमृतं गुप्तम् । नियतो निगृहीतः ॥ १४ ॥ वस्नां श्रियां निवासोऽसि । वसवोऽष्टौ तत्संबान्धनीनां श्रियाम् ॥१५ ॥ रामो भार्गवः और्वत्रितावृषी ॥ १६ ॥ तेषामृत्विगादीनां भावितानि मनसि संकल्पितानि । इङ्गितानि बहिश्चेष्टितानि वक्षादिचिह्नानि आस्तीकातिथ्यविषयाणि । भारतस्त्विङ्गितानिति पाठे भारतो राजा भरतवंशजत्वात् ॥ १७ ॥ इति आदिप्वणि नैलक्षण्ठीये भारतभावदीपे पश्चपञ्चाशत्तमोऽ-

ष्र्यायः ॥ ५५ ॥

बालोऽपाति । संविदध्यं ऐकमत्यं कुरुष्वम् ॥ १ ॥ एति शीघ्रं प्राग्वरदानादिति तथा कर्तव्यमिति भावः ॥ २ ॥ तक्षकस्तावन्नैताति वाक्यं होता उवाचेति संबन्धः । तावद्वरी न देय इति भावः ॥ ३ ॥ विद्विषाणः द्वेषं कृतवान् । लिटः कानच् । अभ्यासलोप आर्षः।दिद्विषाण इति वा पाठः ॥ ४ ॥ शस्त्राणि शंसनमन्त्रदेवताः । शास्त्राणीति पाठे पुराकल्परूपा अर्थवादाः ॥ ५ ॥ पुराणं पूर्वकल्पीयवृत्तान्तम्। आगग्य ज्ञात्वा तेनास्मिन्नपि कल्पे तथैव भवितेति भावः॥ अ

तस्योत्तरीये निहितः स नागो . भयोद्वियः शर्म नैवाभ्यगच्छत् । ततो राजा मन्त्रविदोऽब्रवीत्पुनः कद्वो वाक्यं तक्षकस्यान्तमिच्छन् ॥१० जनमेजय उवाच । इन्द्रस्य भवने विप्रा यदि नागः स तक्षकः। तमिन्द्रेणैव सहितं पातयष्वं विभावसौ ॥ ११ सौतिरुवाच । जनमेजयेन राज्ञा तु नोदितस्तक्षकं प्रति । होता जहाव तत्रस्थं तक्षंक पन्नगं तथा ॥ १२ हयमाने तथा चैव तक्षकः स पुरंदरः । आकारो दहरो चैव क्षणेन व्याथितस्तदा॥ १३ पुरंदरस्तु तं यक्षं दृष्टोरुभयमाविशत्। हित्वा तु तक्षकं त्रस्तः खमेव भवनं ययौ ॥ १४ 'इन्द्रे गते तु राजेन्द्र तक्षको भयमोहितः। मन्त्रशक्त्या पावकाार्चिः समीपमवशो गतः ॥१५ 'ऋत्विज **ऊ**चुः। वर्तते तव राजेन्द्र कर्मेतद्विधिवत्प्रभो। अस्मै तु क्रिजमुख्याय वरं त्वं दातुमर्हासे ॥ १६ जनमेजय उवाच । बालाभिरूपस्य तवाप्रमेय वरं प्रयच्छामि यथानुरूपम् । वृणीष्वयत्तेऽभिमतं हदि स्थितं तत्ते प्रदास्याम्यपि चेददेयम् ॥ १७ ऋत्विज ऊंचुः। अयमायाति तूर्णं स तक्षकस्ते वशं नृप।

श्रूयतेऽस्य महान्नादो नदतो भैरवं रवम् ॥ १८ नूनं मुक्तो वज्रश्वता स नागो ग्रष्टो नाकान्मज्ञविस्नस्तकायः। ग्रूणं नाकाशे नष्ट संन्नोऽभ्युपैति तीव्रान्निःश्वासान्निःश्वसन्पन्नगेद्रः॥ १९ सौतिक्वाच। पतिष्यमाणे नागेन्द्रे तक्षके जातवेदासि। इदमन्तरमित्येवं तदास्तीकोऽभ्यचोदयत्॥ २० आस्तीक उवाच। वरं ददासि चेन्महां वृणोमि जनमेजय।

सत्रं ते विरम त्वेतन्न पतेयुरिहोरगाः॥ २१ एवमुक्तस्तदा तेन ब्रह्मन्पारिक्षितस्तु सः। नातिहृष्टमनाश्चेदमास्तीकं वाक्यमब्रवीत्॥ २२ सुवर्ण रजतं गाश्च यञ्चान्यनमन्यसे विभो। तत्ते द्यां वरं विप्र न निवर्तेत्कर्तुमम॥ २३ आस्तीक उवाच।

सुवर्ण रजतं गाश्च न त्वां राजन्वृणोम्यहम् । सत्रं ते विरम त्वेतत्स्वस्ति मातृकुलस्य नः॥ २४ सौतिरुवाच ।

आस्तीकेनैवमुक्तस्तु राजा पारिक्षितस्तदा।
पुनः पुनस्वाचेदमास्तीकं वदतां वरः॥ २५
अन्यं वरय भद्रं ते वरं द्विजवरोत्तम।
अयाचत न चाप्यन्यं वरं स भृगुनन्दन॥ २६
ततो वेदविदस्तात सदस्याः सर्व एव तम्।
राजानमूचुः सहिता लभतां ब्राह्मणो वरम्॥ २७

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि आस्तीकपर्वणि आस्तीकवरप्रदानं षट्पञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥

शौनक उवाच ।
ये सर्पाः सर्पसत्रेऽस्मिन्पतिता हव्यवाहने ।
तेषां नामानि सर्वेषां श्रोतिमव्छामि स्तज ॥ १
सौतिखाच ।
सहस्राणि बह्न्यस्मिन्प्रयुतान्यर्बुदानि च ।
न शक्यं परिसंख्यातुं बहुत्वाह्विजसत्तम ॥ २

यथास्मृति तु नामानि पन्नगानां निनोध मे । उच्यमानानि मुख्यानां हुतानां जातवेदसि ॥ ३ वासुकेः कुलजातांस्तु प्राधान्येन निनोध मे । नीलरक्तान्सितान्धोरान्महाकायान्विषोल्बणान् ४ अवशान्मातृवाग्दण्डपीडितान्क्रपणान्हुतान् । कोटिशो मानसः पूर्णः शलः पालो हलीमकः॥५

विभावसौ बन्हो ॥ १९ ॥ मयं आविशत्प्राप्तवान् ॥ १४ ॥ इन्द्रादिप ब्राह्मणसामर्थ्यमधिकं तथापि ब्राह्मणे- देवहेलनं न कर्तव्यमित्याशयेन क्रत्विज ऊचुः वर्तत इति ॥ १६ ॥ हे बाल ॥ १७ ॥ नाकात्स्वर्गात् ॥ १९ ॥

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षट्पश्चाशत्तमोऽ-ध्यायः ॥ ५६ ॥

ये सर्पा इति ॥ १ ॥

र्यिच्छलः कौणपश्चकः कालवेगः प्रकालनः । हिरण्यबाद्वः शरणः कश्चकः कालदन्तकः ॥ ફ पते वासुकिजा नागाः प्रविष्टा ह्व्यवाहने । अन्ये च बहवो विप्र तथा वै कुलसंभवाः । पदीप्ताग्नौ द्वुताः सर्वे घोररूपा महाबलाः ॥ तक्षकस्य कुले जातान्त्रवक्ष्यामि निबोध तान् । पुञ्छाण्डको मण्डलकः पिण्डसेक्ता रमेणकः ॥८ उच्छिखः शरभो भङ्गो बिल्वतेजा विरोहणः। ारीली रालकरो मुकः सुकुमारः प्रवेपनः ॥ मुद्गरः शिश्चरोमा च सुरोमा च महाहनुः। एते तक्षकजा नागाः प्रविष्टा हव्यवाहनम् ॥ १० पारावतः पारियातः पाण्डरो हरिणः कृशः। विहक्षः शरमो मेदः प्रमोदः सहतापनः ॥ पेरावतकुलादेते प्रविष्टा ह्व्यवाहनम् । कौरव्यकुलजानागाञ्च्युय मे त्वं द्विजोत्तम ॥ १२ एरकः कुण्डलो वेणी वेणीस्कन्धः कुमारकः। बाहुकः श्रुङ्गवेरश्च धूर्तकः प्रातरातकौ ।। १३ कौरव्यकुलजास्त्वेते प्रविष्टा ह्यावाहनम् । भृतराष्ट्रकुले जाताञ्चष्टुणु नागान्यथातथम् ॥ १४ |

कीर्त्यमानान्मया ब्रह्मन्वातवेगान्विषोल्बणान् । राङ्क्षकर्णः पिठरकः कुठारमुखसेचकौ ॥ पूर्णाङ्गदः पूर्णमुखः प्रहासः शकुनिर्दरिः । अमाहठः कामठकः सुषेणो मानसोऽव्ययः ॥ १६ भैरवो मुण्डवेदाङ्गः पिराङ्गश्चोद्रपारकः । ऋषभो वेगवान्नागः पिण्डारकमहाहन् ॥ १७ रक्ताङ्गः सर्वसारङ्गः समृद्धपटवासकौ । वराहको वीरणकः सुचित्रश्चित्रवेगिकः॥ १८ पराशरस्तरुणको माणिः स्कन्धस्तथारुणिः। इति नागा मया ब्रह्मन्कीर्तिताः कीर्तिवर्धनाः॥१९ प्राधान्येन बहुत्वात्तु न सर्वे परिकीर्तिताः। एतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च संततिः॥ न राक्यं परिसंख्यातुं ये दीप्तं पावकं गताः। त्रिशीर्षाः सप्तशीर्षाश्च दशशीर्षास्तथाऽपरे ॥ २१ कालानलविषा घोरा हुताः शतसहस्रशः। महाकाया महावेगाः शैलश्रृङ्गसमुच्छ्र्याः ॥ योजनायामविस्तारा द्वियोजनसमायताः । कामरूपाः कामबला दीप्तानलविषोल्बणाः ॥२३ दग्धास्तत्र महासत्रे ब्रह्मदण्डनिपीडिताः॥

इति श्रीमहाभारते आदिर्पवाणि आस्तीकपर्वणि सर्पनामकथने सप्तपञ्चारात्तमोऽध्यायः॥ ५७॥

## सौतिख्वाच।

इद्मत्यद्भुतं चान्यदास्तीकस्यानुशुश्रम।
तथा वरेश्छन्द्यमाने राक्षा पारिक्षितेन हि॥ १
इन्द्रहस्ताक्युतो नागः ख पव यदितष्ठत ।
ततिश्चन्तापरो राजा बभूव जनमेजयः॥ २
हूयमाने भृद्रां दीतं विधिवद्वसुरेतिसि ।
न स्म स प्रापतद्वन्ही तक्षको भयपीडितः॥ ३
शौनक उवाच ।
किं स्त तेषां विप्राणां मन्त्रग्रामो मनीषिणाम्।
न प्रत्यभात्तदाऽग्रौ यत्स पपात न तक्षकः॥ ४
सौतिष्वाच ।
तिमन्द्रहस्ताद्वित्रस्तं विसंशं पन्नगोत्तमम्।

वितस्ये सोऽन्तरिक्षे च हृद्येन विदूयता । यथा तिष्ठति वै कश्चित्वं च गां चान्तरा नरः॥६ ततो राजाऽब्रवीद्वाक्यं सदस्यैश्चोदितो भृशम्। काममेतद्भवत्वेवं यथास्तीकस्य भाषितम् समाप्यतामिदं कर्म पन्नगाः सत्त्वनामयाः। भीयतामयमास्तीकः सत्यं सृतवचोऽस्तु तत्॥८ तवो हलहलाशब्दः प्रीतिदः समजायत । आस्तीकस्य वरे दत्ते तथैवोपरराम च ॥ .9 स यज्ञः पाण्डवेयस्य राज्ञः पारिक्षितस्य ह । प्रीतिमांश्चामबद्राजा भारतो जनमेजयः॥ १० ऋत्विभ्यः ससदस्येभ्यो ये तत्रासन्समागताः। तेभ्यश्च प्रददौ वित्तं शतशोऽथ सहस्रशः॥ ११ लोहितास्राय स्ताय तथा स्वपतये विभुः। येनोक्तं तस्य तत्राग्रे सर्पसत्रनिवर्तने ॥ १२

भाजनायामिवस्तारा अपि मन्त्रसामर्थ्यत्स्वल्पप्रमाणाः । अगस्त्यकरगतसमुद्रवत् । वन्हौ प्रवेशयोग्या भवान्ति ॥ २३॥ ब्रह्म वेदस्तत्तुल्यं मातृवाक्यं तद्रूपो दण्डो ब्रह्म-दण्डस्तेन निपीडिताः ॥ २४॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये

आस्तीकिस्तष्ट तिष्टेति वाचस्तिस्रोऽभ्यदेरयत्॥५

भारतभावदीपे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥

इदिमिति ॥ १ ॥ खं च गां चान्तरा द्यावापृथिब्योर्मध्ये अन्तरिक्ष इत्यर्थः ॥ ६ ॥ सं यज्ञ उपररामेत्यन्वयः ॥१० ॥ स्थपतये शिल्पिने ॥ १२ ॥

निमित्तं ब्राह्मण इति तस्मै वित्तं ददौ बहु। दत्वा द्रव्यं यथान्यायं भोजनाच्छादनान्वितम् १३ प्रीतस्तस्मै नरपातिरप्रमेयपराक्रमः । ततश्चकारावभृथं विधिद्दष्टेन कर्मणा ॥ आस्तीकं प्रेषयामास गृहानेव सुसंस्कृतम् । राजा प्रीतमनाः प्रीतं कृतकृत्यं मनीविणम् ॥ पुनरागमनं कार्यमिति चैनं वचोब्रवीत्। भविष्यासि सदस्यो मे वाजिमेघे महाऋतौ ॥ १६ तयेत्युक्त्वा प्रदुद्राच तदास्तीको मुदा युतः। कृत्वा स्वकार्यमतुलं तोषयित्वा च पार्थिवम् ॥१७ स गत्वा परमप्रीतो मातुलं मातरं च ताम्। अभिगम्योपसंग्रह्य तथावृत्तं न्यवेदयत् । १८

> सौतिखवाच । पतच्छूत्वा प्रीयमाणाः समेता ये तत्रासन्पन्नगा वीतमोहाः। आस्तिके वै प्रीतिमन्तो बभूवु-रूचुश्चैनं वरामिष्टं वृणीष्य ॥ भूयो भूयः सर्वशस्तेऽब्रुवंस्तं कि ते प्रियं करवामाध विद्वन्। प्रीता वयं मोक्षिताश्चैव सर्वे कामं कि ते करवामाध वत्स ॥ आस्तीक उवाच।

सायंत्रातये प्रसन्नातमरूपा लोके विप्रा मानवा ये परेऽपि । धर्माख्यानं ये पठेयुर्ममेदं तेषां युष्मन्नैव किंचिद्धयं स्यात्॥ २१ तैश्चाप्युक्ती भागिनेयः प्रसन्ने

रेतत्सत्यं काममेवं वरं ते।

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाण आस्तीकपर्वाण सर्पसत्रे अष्टपञ्चाशत्तमोऽप्यायः॥५८॥

१९ २०

प्रीत्या युक्ताः कामितं सर्वशस्ते कर्तारः सम प्रवणा भागिनेय ॥ **२२** असितं चार्तिमन्तं च सुनीयं चापि यः स्मरेत। विवा वा यदि वा रात्री नास्य सर्पमयं भवेत् ॥ २३ यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारौ महायशाः। ब्यास्तीकः सर्पसत्रे वः पन्नगान्योऽभ्यरक्षत् । तं समरन्तं महाभागो न मां हिसितुमईथ॥ सर्पापसर्प भद्रं ते गच्छ सर्पमहाविष । जनमेजयस्य यशान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ आस्तीकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते । शतधा भिद्यते मूर्ज्ञि शिशनृक्षफलं यथा ॥ २६ सौतिरुवाच ।

स पवमुक्तस्तुतदा द्विजेन्द्रः समागतैस्तैर्भुजगेन्द्रमुख्यैः। संप्राप्य प्रीति विपुलां महात्मा ततो मनो गमनायाथ दध्रे ॥ मोक्षयित्वा तु भुजगान्सर्पसत्राद्विजोत्तमः। जगाम काले धर्मात्मा दिष्टान्तं पुत्रपौत्रवान् ॥२८ इत्याऽख्यानं मयास्तीकं यथावत्तव कीर्तितम्। यत्कीर्तायत्वा सर्पेभ्यो न भयं विद्यते कवित २९ सौतिरुवाच ।

यथा कथितवान्त्रह्मन्त्रमतिः पूर्वजस्तव। पुत्राय रुप्वे प्रीतः पृच्छते भागवोत्तम् ॥ 30 यद्वाक्यं श्रुतवांश्चाहं तथा च कथितं मया। आस्तीकस्य कवेविप्र श्रीमचरितमादितः॥ श्रत्वा धर्मिष्ठमाख्यानमास्तीकं पुण्यवर्धनम् । यन्मां त्वं पृष्टवान्त्रह्मन्छ्रत्वा डुण्डुमभाषितम् व्येतु ते सुमहद्रहान्कौतृहलमरिंदम ॥

### समाप्तमास्तीकपर्व।

अवमृथं यज्ञसमाप्तिम् ॥ १४ ॥ सुसंस्कृतं वस्त्रालंकरणादि-भिः शोभितम् ॥ १५ ॥ प्रदुद्राव शीघ्रं मातुलाय हर्ष-माख्यातुम् ॥ १७ ॥ प्रवणाः नम्राः ॥ २२ ॥ प्रसं-गार्त्सपभयनिवर्तकान्मन्त्रान्पठति । असितामित्यादिन् । तत्र द्वितीयः षट्पादः ॥ २३ ॥ दिष्टान्तं मोक्षम् ॥ २८ ॥ कौतूहलं कीहक्सर्पसत्रमित्याश्चर्यम् । 'रहस्यं सौपर्णे कुमतिसुमतीकदूविनते भुजङ्गाः कामाद्याः सुकृ-तमरुणस्तापशमनः । सुपर्णः प्रत्यग्धीः कृतकममृतं नेच्छति फणी तदिच्छन्वनध्याशो हाजनि हरिशको परनरी ॥ १ ॥ 'अमृतमथनगुद्धं यत्नतौल्येपि देवैरमृतमसुरसंघः स्त्रीमनस्कोः न लेमे । अपि फणिमखगोप्यं साध्वसाध्वोरपिस्तोभयमभय-मवर्यं विप्रहेलाश्रयाभ्याम्'॥ २॥ रन्तगर्भस्तु । ' संतति--स्तुतिरास्तीके तथा सर्वापदामपि । निवृत्तिर्वाह्मणात्तस्य शक्तिश्चातीव कथ्यते ॥ ३२ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकष्ठीये भारतभावदीपे अष्टपञ्चाज्ञासमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥

# अंशावतरणपर्व ।

#### शौनक उवाच ।

भृगुवंशात्रभृत्येव त्वया मे कीर्तितं महत्। आख्यानमखिलं तात सौते प्रीतोऽस्मि तेन ते॥१ चक्ष्यामि चैव भूयस्त्वां यथावतसूत्नन्दन । याः कथा व्याससंपन्नास्ताश्च भूयो विचश्व मे२ त्तस्मिन्परमदुष्पारे सर्पसत्रे महात्मनाम् । कर्मान्तरेषु यञ्चस्य सदस्यानां तथाऽध्वरे॥ या बभूवः कथाश्चित्रा येष्वर्थेषु यथातथम्। त्वत्त इच्छामहे श्रोतुं सौते त्वं वै प्रचक्ष्व नः ॥ ४

सौतिरुवाच।

कर्मान्तरेष्वकथयन्द्रिजा वेदाश्रयाः कथाः। व्यासस्त्वकथयचित्रमाख्यानं भारतं महत्॥ ५

्इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि अंशावतरणपर्वणि कथानुबन्धे एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥

### शौनक उवाच।

महाभारतमाख्यानं पाण्डवानां यशस्करम् । जनमेजयेन पृष्टः सन्कृष्णद्वैपायनस्तदा ॥ श्रावयामास विधिवत्तदा कर्मान्तरे तु सः। तामहं विधिवत्पुण्यां श्रोतुमिच्छामि वै कथाग् ७ मनः सागरसंभूतां महर्षेभीवितात्मनः। कथयस्व सतां श्रेष्ठ सर्वरत्नमयीमिमाम् ॥ 4 सौतिरुवाच।

हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानमुत्तमम्। कृष्णद्वैपायनमतं महाभारतमादितः ॥ श्र्यु सर्वमरोषेण कथ्यमानं मया द्विज। शंसितुं तन्महान्हर्षो ममापीह प्रवर्तते॥ १०

# स्रोतिरुवाच । श्रुत्वा तु सर्पसत्राय दीक्षितं जनमेजयम् ।

अभ्यगच्छर षिर्विद्वान्कृष्णद्वैपायनस्तदा ॥ जनयामासःयं काली शक्ते । पुत्रात्पराशरात् । कन्येव यमुनाद्वीपे पाण्डवानां पितामहम् ॥ जातमात्रश्च यः सद्य इष्ट्या देहमवीवृधत् । वेदांश्चाधिजगे साङ्गान्सेतिहासान्महायशाः॥ ३ यन्नैति तपसा कश्चिन्न वेदाध्ययनेन च।

न व्रतैर्नोपवासैश्च न प्रसूत्या न मन्युना ॥ 8 विव्यासैकं चतुर्घा यो वेदं वेदविदां वरः । परावरक्षो ब्रह्मार्षिः कविः सत्यवतः शुचिः ॥ यः पाण्डुं धृतराष्ट्रं च विदुरं चाप्यजीजनत्। शान्तनोः संतातें तन्वन्पुण्यकीर्तिर्महायशाः ॥ ६ जनमेजयस्य राज्धेः स महातमा सदस्तथा । विवेश सहितः शिष्यैर्वेदवेदाङ्गपारगैः ॥

मृग्विति ॥ १ ॥ विचक्ष्व विशेषेण स्पष्टं कथय ॥ २ ॥ कर्मान्तरेष्ट्रिति । वेदाश्रयाः शौनःशेपाख्यानादयः । अक-थयद्वैशंपायनं कथाः कथायतुं प्रयोजितवान् । वेदाश्रया-भ्योपि कथाभ्य एताः कथाः श्रेष्ठतरा इति भावः ॥ ५ ॥ भावितः योगसंस्कृत आत्मा मनो यस्य स भावितात्मा तस्य। पाठान्तरे । न हि तृप्यामि कथ्यति त्वयि कथयति सति ॥ ८ ॥ इति आदिप० नै० भारतभा० एकोनषष्टितमोऽ-ध्यायः ॥ ५९ ॥

श्रुत्वेति ॥ १ ॥ काली सत्यवती ॥ २ ॥ इष्ट्या इच्छ्या देहं सद्योऽवीवृधत् वर्धितवान् । देवीमितिपाठे देवीं मातरं वरदानेन वा स सरस्वती वा उपबृंहणैरवीवृधत् वर्धितवान् । देवी बृद्धिमेवाह । वेदानिति । चाद्वेदार्थान् । अधिजगे आधि-गतवान् ॥३॥ यन्नेतीति । यत्तपं आदिना कश्चिन्नेति नात्येति नातिशेते इति प्राप्तः । यद्वस्तु तप आदिना कश्चिनौति न

प्राप्नोति तद्प्यात्मतत्त्वमधिजगे इति पूर्वेण संबन्धः । तथा च न कर्मणा न प्रजया धनेन नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन इत्यादिश्रुतिभ्यस्तप आदिनापि दुष्प्रापमात्मतत्त्वं जातमात्र एवाधिगतवानित्यर्थः । मन्युना यज्ञेन ॥ ४ ॥ विब्यास विभक्तवान् । हौत्राध्वर्यवौद्गात्राणि काण्डानि त्रेतानुपयुक्तं काण्डं च पृथक्कृतवानित्यर्थः । परावरे निरुपाधिसोपाधिब्रह्मणी जानातीति प्रावरज्ञः ब्रह्मर्षिः । ब्राह्मणश्चासौ मन्त्रद्रष्टा चेत्यर्थः। कविः क्रान्तं अतीतादि-तद्दर्शी ॥ ५ ॥ पुण्यकीर्तिर्महायशाः । श्रूयमाणस्तादशगुणार्जने पुरुषं ब्यापारयति सा कीर्तिः। यथा युधिष्ठिरस्य धर्मनिष्ठत्वम् । कृविक्षेपेऽस्मात्संज्ञायांक्तिच् । यश्च गुणोघो गृह्यमाणः पुरुषमाल्हादयत्येव न प्रवर्तयति स यशः । यथा ज्योत्स्ना चन्द्रस्य । यथा विष्णोर्लोकत्रया-क्रमणं पदत्रयेण वसिष्ठस्य वाक्षमा रामस्य सेतुयेशः ॥६ ॥ सदः यज्ञमण्डपम् ॥७॥ देवौरित्यत्र मेधैरिति पाठे मेधारा- तत्र राजानमासीनं ददर्श जनमेजयम् । वृतं सदस्यैर्बहुभिंदैवैरिव पुरंदरम् ॥ तथा मूर्घामिषिक्तैश्च नानाजनपदेश्वरैः। ऋत्विभिन्नद्रह्मकल्पैश्च कुराहेर्यक्षसंस्तरे ॥ ९ जनमेजयस्तु राजर्षिर्दृष्टा तमृषिमागतम् । सगणोभ्युचयौ तूर्णं प्रीत्या भरतसत्तमः ॥ १० काञ्चनं विध्रं तस्मै सदस्यानुमतः प्रभुः। आसनं कल्पयामास यथा शको बृहस्पतेः ॥ ११ तत्रोपविष्टं वरदं देवर्षिगणपूजितम् । पूजयामास राजेन्द्रः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ १२ पाद्यमाचमनीयं च अर्ध्यं गां च विधानतः । पितामहाय ऋग्णाय तद्हीय न्यवेदयत्॥ १३ प्रतिगृह्य तु तां पूजां पाण्डवाज्जनमेजयात् । गां चैव समनुक्षाप्य व्यासः प्रीतोभवत्तदा ॥ १४ तथा च पूजयित्वा तं प्रणयात्प्रपितामहम् । उपोपविक्य प्रीतात्मा पर्यपुच्छद्नामयम् ॥ १५ भगवानिप तं दृष्टा कुरालं प्रतिवेद्य च । सदस्यैः पूजितः सर्वैः सदस्यान्त्रत्यपूजयत् ॥ १६

ततस्तु सहितः सर्वैः सदस्यैर्जनमेजयः। इदं पश्चाद्विजश्रेष्ठं पर्यपृच्छत्कृताञ्जलिः ॥ १७-जनमेजय उवाच। कुरूणां पाण्डवानां च भवान्त्रत्यक्षदर्शिवान् । तेवां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज ॥१८ कथं समभवद्भेदस्तेषामक्रिष्टकर्मणाम् । तच्च युद्धं कथं वृत्तं भूतान्तकरणं महत् ॥ १९. पितामहानां सर्वेषां दैवेनानिष्टचेतसाम् । कात्र्स्थेनैतन्ममाचक्ष्य यथावृत्तं द्विजोत्तम ॥ २० सौतिरुवाच । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृष्णद्वैपायनस्तदा । शशास शिष्यमासीनं वैशेपायनमन्तिकेः॥ .व्यास उवाच । कुरूणां पाण्डवानां च यथा भेदोऽभवत्पुरा । २२

कुरूणां पाण्डवानां च यथा भेदोऽभवत्पुरा ।
तद्स्मै सर्वमाचक्ष्व यन्मत्तः श्रुतवानसि ॥ २२
गुरोवर्चनमाज्ञाय स तु विश्र्षभस्तदा ।
आचचक्षे ततः सर्वमितिहासं पुरातनम् ॥ २३
राज्ञे तस्मै सदस्येभ्यः पार्थिवेभ्यश्च सर्वदाः ।
भेदं सर्वविनारां च कुरुपाण्डवयोस्तदा ॥ २४

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अंशावतरणपर्वणि कथानुबन्धे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥

वैशंपायन उवाच । गुरवे प्राङ्गमस्हत्य मनोबुद्धिसमाधिभिः । संपूज्य च द्विजान्सर्वास्तथान्यान्विदुषो जनान् १ महर्षेर्विश्वतस्येह सर्वलोकेषु धमितः । प्रवक्ष्यामि मतं कृत्कं व्यासस्यास्य महात्मनः॥ २ श्रोतं पात्रं च राजंस्त्वं प्राप्येमां भारतीं कथाम् ।
गुरोर्वक्रपरिस्पन्दो मनः प्रोत्साहतीव मे ॥ ३
श्रृणु राजन्यथा भेदः कुरुपाण्डवयोरभूत् ।
राज्यार्थे द्युतसंभूतो वनवासस्तथैव च ॥ ४

द्वान्मत्वर्थायोऽर्शाआयन् । मेधावद्भिबंहुभिर्नृहस्पतिभिरिवे-त्य भूतोपमा । वृहस्पतेरेकत्वात् ॥८॥ मूर्प्ति पद्मश्यानेऽभिषित्तीर्मूर्धाभिषित्तैः । यज्ञसंस्तरे यज्ञाङ्गानां स्वनानुष्ठाने इत्यर्थः
॥ ९ ॥ पितामहाय ब्रह्मतुत्याय । कृष्णाय व्यासाय
॥ १३ ॥ विष्टरादिभिर्मधुपर्कार्वनं दर्शितम् । तत्र निवेदितां
गां समनुज्ञापितवान् व्यासो मा गामनागामिति मन्त्रलिङ्गात्तस्या अवध्यत्वं मन्यमानः । तद्यथैवादो मनुष्यराज
आगतेऽन्यस्मिन्वार्हत्युक्षाणं वा वेहतं वा क्षदन्ते इत्यर्थवादस्तु रागप्राप्तानुवादसङ्घो न विधायकः । माविधिष्ठेति
निषेधिलङ्गस्य अनागामिति निरपराधत्वहेत्पोद्वलितस्य प्रबलतरत्वात् । वेहतं वध्यां गां क्षदन्ते हिंसान्ति ॥१४॥ उपोपविश्य समीपे उपविश्य ॥ १५ ॥ प्रतिवेद्य प्रतिख्याप्य ।
अत्र प्रजास्तुतिरेव ॥ १६ ॥ इदं वक्ष्यमाणम् ॥ १७ ॥

प्रत्यक्षदर्शिवान् प्रत्यक्षदर्शी । अन्येभ्योऽपि ह्रयन्त इति विनेप् ॥ १८ ॥ भेदः वैरं । अक्तिष्टं रागद्वेषादिशून्यं कर्म येषां तेषां अक्तिष्टकर्मणाम् ॥ १९ ॥ पितामहानां प्रपिता-महानाम् ॥ २० ॥ भेदं वैरमूलं सर्वविनाशं च तत्फलम् ॥ २४ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥

गुरव इति । मनोबुद्धिसमाधिभिः मन इल्रष्टाङ्गोपलक्षणं बुद्धीति भक्तिश्रद्धयोः । समाधिश्वित्तेकाण्यं । संपूज्य नम-स्कारादिना मानायित्वा ।। १ ।। प्रोत्साहयतीव परिस्पन्द-मुत्प्रोत्साहयतीव मे इति पाठे परिस्पन्दशब्दे क्लीबत्वमाषे । गुरोर्वक्रपरिस्पन्दस्त्वं कथां कथयेत्याज्ञावचनं तज्जन्यामु-त्प्रीतिः सा प्रोत्साहयति ॥ ३ ॥

यथा च युद्धमभवत्पृथिवीक्षयकारकम् । तत्तेऽहं कथयिष्यामि पृच्छते भरतर्षम ॥ ų मृते पितरि ते बीरा वनादेख स्वमन्दिरम्। न चिरादेव विद्वांसो वेदे घनुषि चाभवन्॥ तांस्तथा सत्ववीयींजः संपन्नान्यौरसंमतान् । नामृष्यन्करवो दष्टा पाण्डवाञ्ज्रीयशोभृतः॥ ततो दुर्योधनः क्रः कर्णश्च सह सौबलः। तेषां नित्रहानिर्वासान्विविधांस्ते समारमन्॥ ततो दुर्योचनः शूरः कुलिङ्गस्य मते स्थितः। पाण्डवान्विविधोपायै राज्यहेतोरपीडयत्॥ ददावय विषं पापो भीमाय घृतराष्ट्रजः। जरयामास तद्दीरः सहान्नेन वृकोदरः॥ १० प्रमाणकोट्यां संसुप्तं पुनर्बध्वा वृकोदरम् । तोयेषु भीमं गङ्गायाः प्रक्षिप्य पुरमावजत् ॥ ११ यदा विबुद्धः कौन्तेयस्तदा संच्छिय बन्धनम् । उद्तिष्ठनमहाबाहुर्भीमसेनो गतव्ययः॥ १२ आशीविषेः कृष्णसर्पेः सुप्तं चैनमदंशयत् । सर्वेष्वेवाङ्गदेशेषु न ममार च शत्रुहा ॥ १३ तेषां तु विप्रकारेषु तेषु तेषु महामतिः। मोक्षणे प्रतिकारे च विदुरोऽवहितोऽभवत् ॥ १४ स्वर्गस्थो जीवलोकस्य यथा राक्रः सुखावहः। पाण्डवानां तथा नित्यं विदुरोऽपि सुखावहः॥१५ यदा तु विविधोपायैः संवृतैर्विवृतैरपि। नाशकद्विनिहन्तुं तान्दैवभाव्यर्थरक्षितान्॥ १६ ततः संमन्त्र्य सचिवैर्वृषदुःशासनादिभिः। धृतराष्ट्रमनुज्ञाप्य जातुषं गृहमादिशत्॥ १७ सुतप्रियेषी तान्राजा पाण्डवानम्बिकासुतः। ततो विवासयामास राज्यभोगन्नुभुक्षया॥ ते प्रातिष्ठन्त सहिता नगरान्नागसाह्वयात्। प्रस्थाने चामवन्मन्त्री क्षत्ता तेषां महात्मनाम् १९ तेन मुक्ता जतुगृहान्निशीथे प्रादवन्वनम् ।

न चिरात् शांग्रं विद्वांसोऽभवन् ।। ६ ।। सत्वं देहबलम् । वीर्यं उत्साहः ओजश्वित्तेन्द्रियबलम् ॥ ७ ॥
कुलिङ्गस्य पक्षिणो मते साहसे । स हि सिंहदंष्ट्रान्तर्गतं मांसमादातुं यतते । कलिङ्गस्यत्यपपाठः ॥९॥ साहसमेवाह
ददावित्यादिना ॥ १० ॥ प्रमाणकोट्यां गङ्गायास्तीर्थविहोषे । वकनामा बहुमकोऽग्रिरुदरे यस्य स वृकोदरः
॥ १९ ॥ विप्रकारेषु अपकारेषु मोक्षणे प्राप्तापित्रवारण प्रतिकारे प्रातिसटेथन शन्नोरप्यापदि निपातने
॥ १४ ॥ संद्वतैः ग्रीतः । विवृतैः प्रकाशैः । दैवभाव्य-

ततः संप्राप्य कौन्तया नगरं वारणावतम् ॥ २० न्यवसन्त महात्मानो मात्रा सह परंतपाः। घृतराष्ट्रेण चान्नप्ता उषिता जातुषे गृहे ॥ २१ पुरोचनाद्रक्षमाणाः संवत्सरमतन्द्रिताः। सुरुङ्गां कारायेत्वा तु विदुरेण प्रचोदिता॥ आदीप्य जातुषं वेश्म दग्ध्वा चैव पुरोचनम् । प्राद्रवन्भयसंविद्या मात्रा सह परंतपाः॥ ददशुद्धिणं रक्षो हिडिम्बं वननिर्झरे । हत्वा च तं राक्षसेन्द्रं मीताः समवबोधनात् २४ः निशि संप्राद्वनपार्था धार्तराष्ट्रभयार्दिताः। प्राप्ता हिडिम्बा भीमेन यत्र जातो घटोत्कचः॥२५ एकचकां ततो गत्वा पाण्डवाः संशितव्रताः। वेदाध्ययनसंपन्नास्तेऽभवन्त्रह्मचारिणः ॥ २६. ते तत्र नियताः कालं कंचिद्षुर्नरर्षभाः । मात्रा सहैकचकायां ब्राह्मणस्य निवेशने॥ २७ तत्राससाद श्चुघितं पुरुषादं वृकोदरः । भीमसेनो महाबाहुर्बकं नाम महाबलम् ॥ 24 तं चापि पुरुषव्याची बाहुवीर्येण पाण्डवः। निहत्य तरसा वीरो नागरान्पर्यसान्त्वयत् ॥ २९. ततस्ते शुश्रुवुः कृष्णां पञ्चालेषु खयंवराम् । श्रुत्वा चैवाभ्यगच्छन्त गत्वा चैवालभन्त ताम् ३० ते तत्र द्रौपदीं लब्ध्वा परिसंवत्सरोषिताः। विदिता हास्तिनपुरं प्रत्याजग्मुररिंदमाः ॥ 38 ते उक्ता घृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च । म्रातृभिर्विग्रहस्तात कथं वो न भवेदिति॥ 32 अस्मााभेः खाण्डवप्रस्थे युष्पद्वासोऽनुचिन्तितः । तस्माज्जनपदोपेतं सुविभक्तमहापथम् ॥ ३३ वासाय खाण्डवप्रस्थं व्रजध्वं गतमत्सराः। तयोस्ते वचनाज्जग्मुः सहसर्वैः सुहज्जनैः॥ રૂજ

र्थरिक्षतान् दैवेनादृष्टेन भावी कुरुश्चयपाण्डवराज्यलामा-दिर्थस्तस्मै रक्षितान् ॥ १६ ॥ द्रृषः कर्णः । जातुषं लाक्षामयम् ॥ १७ ॥ क्षत्ता विदुरः ॥१९॥ तेन क्षतुमन्त्र-णेन॥२०॥ पुरोचनात् आत्मानं रक्षमाणाः रक्षन्त । सुरुङ्गा-सुभयतो विलं विवरम् ॥ २२ ॥ वनिर्न्धरे वनिर्म्धरसमीपे । अवबोधनात् प्राकट्यात् ॥ २४ ॥ निहृत्य नागराणां द्योकं अपनीतवानित्यर्थः ॥ २९ ॥ स्वयं दृणुते इति स्वयंवराः ताम् ॥ ३० ॥ शान्तनवेन भीष्मेण ॥ ३२ ॥ नगरं खाण्डवप्रस्थं रत्नान्यादाय सर्वशः । तत्र ते न्यवसन्पार्थाः संवत्सरगणान्बहून् ॥ ३५ वशे शस्त्रप्रतापेन कुर्वन्तोऽन्यान्महीभृतः। एवं धर्मप्रधानास्ते सत्यव्रतपरायणाः ॥ . ३६ अप्रमत्तोत्थिताः झान्ताः प्रतपन्तोऽहितान्बह्न् । अजयद्गीमसेनस्तु दिशं प्राचीं महायशाः ॥ उदीचीमर्ञुनो वीरः प्रतीचीं नकुलस्तथा । दक्षिणां सहदेवस्तु विजिग्ये परवीरहा ॥ . 3८ एवं चकुरिमां सर्वे वशे कृत्स्नां वसुंघराम् । पञ्चिमिः सूर्यसंकारौः सूर्येण च विराजता ॥ ३९ षट्सूर्येवाभवत्पृथ्वी पाण्डवैः सत्यविक्रमैः। ततौ निमित्ते कर्सिमश्चिद्धमेराजो युधिष्ठिरः॥४० वनं प्रस्थापयामास तेजस्वी सत्यविक्रमः । प्राणेभ्योऽपि प्रियतरं म्रातरं सव्यसाचिनम् ॥४१ अर्जुनं पुरुषव्याद्यं स्थिरात्मानं गुणैर्युतम् । स वै संवत्सरं पूर्ण मासं चैकं वने वसन्॥ ४२ ततो गच्छद्रुषीकेशं द्वारवत्यां कदाचन। ळब्धवांस्तत्रं बीभत्सुर्भायां राजीवलोचनाम् ॥४३ अनुजां वासुदेवस्य सुभद्रां भद्रभाषिणीम् । सा राचीव महेन्द्रेण श्रीः कृष्णेनेव संगता ॥ ४४

सुभद्रा युयुजे प्रीत्या पाण्डवेनार्जुनेन ह । अतर्पयच कौन्तेयः खाण्डवे हृद्यवाहनम् ॥ ४५ बीसत्सुर्वासुदेवेन सहितो नृपसत्तम । नातिमारो हि पार्थस्य केरावेन सहाभवत् ॥ ४६ व्यवसायसहायस्य विष्णोः रात्रुवधेष्विव । पार्थायात्रिर्देदौ चापि गाण्डीवं धनुरुत्तमम्॥ ४७ इषुधी चाक्षयैर्बाणै रथं च कपिलक्षणम् । मोक्षयामास बीभत्हर्मयं यत्र महासुरम् ॥ स चकार सभां दिव्यां सर्वरत्नसमाचिताम्। तस्यां दुर्योधनो मन्दो लोमं चन्ने सुदुर्मतिः॥४९ ततोऽक्षैर्वञ्चयित्वा च सौबलेन युधिष्टिरम्। वनं प्रस्थापयामास सप्त वर्षाणि पञ्च च ॥ 40 अज्ञातमेकं राष्ट्रे च ततो वर्ष त्रयोदशम् । ततश्चतुर्दशे वर्षे याचमानाः स्वकं वसु ॥ नालभन्त महाराज ततो युद्धमवर्तत । ततस्ते क्षत्रमुत्साच हत्वा दुर्योधनं नृपम् ॥ राज्यं विहतभूयिष्ठं प्रत्यपद्यन्त पाण्डवाः । एवमतत्पुरावृत्तं तेषामक्किष्टकर्मणाम् । भेदो राज्यविनाशाय जयश्च जयतां वर ॥

ः इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अंशावतरणपर्वणि भारतसूत्रं नाम पक्रषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥

जनमेजय उवाच ।

कथितं वै समासेन त्वया सर्वं द्विजोत्तम ।

महाभारतमाख्यानं कुरूणां चिरतं महत् ॥ १

कथां त्वनघ चित्रार्था कथयस्व तपोधन ।

विस्तरश्रवणे जातं कौत्हलमतीव मे ॥ २

स भवान्विस्तरेणेमां पुनराख्यातुमहीति ।

न हि तृष्यामि पूर्वेषां श्रुण्वानश्चरितं महत् ॥ ३

न तत्कारणमल्पं वै धर्मज्ञा यत्र पाण्डवाः ।

अवध्यान्सर्वशो जघुः प्रशस्यन्ते च मानवैः ॥ ४

किमर्थं ते नरव्याघाः शक्ताः सन्तो ह्यनागसः । प्रयुज्यमानान्संक्षेशान्त्रान्त्रान्त्रां दुरात्मनाम् ॥ ५ कथं नागायुतप्राणो बाहुशाली वृकोदरः । परिक्षिश्यन्नपि कोधं घृतवान्वे द्विजोत्तम ॥ ६ कथं सा द्रौपदी कृष्णा क्षिश्यमाना दुरात्मभिः । शक्ता सती धार्तराष्ट्रान्नादहत्कोधचक्षुषा ॥ ७ कथं व्यसनिनं दूते पार्थों माद्रीसुतौ तदा । अन्वयुस्ते नरव्याघा बाध्यमाना दुरात्मभिः ॥ ८

स वै संवत्सरं पूर्ण मासं चैकं वने वसदिति दशसंख्यापूर-कत्वात्पूर्णशब्देन दशगुणमुच्यते संवत्सरं पूर्ण एकं च तथा मासं पूर्णमेव । तेन एकादशसंवत्सरा दशमासाश्च भवन्ति । तेषां च सौराणां प्रत्यब्दं सपादपञ्चदिनवृध्या सावना द्वादशाब्दा भवन्ति । अन्ये तु मासशब्देन द्वादशंसख्यां लक्षयन्त एक-शब्दवैयर्थ्यं एकवचनानुपपत्तिं च नेक्षन्ते । वने इत्युपलक्षणं नगरस्यापि ॥ ४२ ॥ नातीति । खाण्डवदाह इति शेषः ॥ ४६ ॥ ब्यवसायः एवमेवेदं करिष्यामीति निश्चयः ॥४०॥ बाणेर्युक्ताविति शेषः । कपिलक्षणं वानरध्वजं । यत्र खाण्ड-वदाहे ॥ ४८ ॥ अक्षैः पाशैर्यूतेनेत्पर्थः ॥ ५० ॥ विहत-भूयिष्ठं नष्टप्रायम् ॥ ५३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकषष्टितमोऽध्यायः ॥६१॥

कथितामिति ॥ १ । अवध्यान् भीष्मद्रोणादीन् ॥ ४ ॥ बाहुशाली बाहुबलवान् । कथं क्रोधं धृतवान् निरुद्धवान् ॥ ६ ॥ शक्ता दम्धुमिति शेषः ॥ ७ ॥

कयं धर्मभृतां श्रेष्ठः सुतो धर्मस्य धर्मवित्। 9 अनर्हः परमं क्लेशं सोढवान्स युधिष्ठिरः ॥ कथं च बहुलाः सेनाः पाण्डवः कृष्णसारिथः । अस्यन्नेकोऽनयत्सर्वाः पितृलोकं धनंजयः॥ १० एतदाचक्ष्व मे सर्वे यथावृत्तं तपोधन । ११ यद्यच कृतवन्तस्ते तत्र तत्र महारथाः ॥ वैशंपायन उवाच । क्षणं कुरु महाराज विपुलोयमनुक्रमः । पुण्याख्यानस्य वक्तव्यः कृष्णद्वैपायनेरितः ॥ १२ महर्षेः सर्वलोकेषु पृजितस्य महात्मनः । प्रवक्ष्यामि मतं कृत्स्नं व्यासस्यामिततेजसः॥ १३ इदं शतसहस्रं हि श्लोकानां पुण्यकर्मणाम् । सत्यवत्यात्मजेनेह व्याख्यातममितौजसा ॥ १४ य इदं श्रावयेद्विद्वान्ये चेदं शृणुयुर्नराः । ते ब्रह्मणः स्थानमेत्य प्राप्नुयुर्देवतुल्यताम् ॥ १५ इदं हि वेदैः समितं पवित्रमपि चोत्तमम् । श्राव्याणामुत्तमं चेदं पुराणमृषिसंस्तुतम् ॥ १६ अस्मित्रर्थश्च कामश्च निखिलेनोपदेश्यते । इतिहासे महापुण्ये बुद्धिश्च परिनैष्ठिकी ॥ १७ अक्षुद्रान्दानर्शालांश्च सत्यशीलाननास्तिकान् । कार्जी वेदमिमं विद्वाञ्छावयित्वाऽर्थमश्नुते ॥१८ म्रूणहत्याकृतं चापि पापं जत्ह्यादसंशयम्। इतिहासमिमं श्रुत्वा पुरुषोऽपि सुदारुणः॥ १९ मुच्यते सर्वपापेभ्यो राहुणा चन्द्रमा यथा। जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा२० महीं विजयते राजा शत्रूंश्चापि पराजयेत्। इदं पुंसवनं श्रेष्ठमिदं स्वस्त्ययनं महत्॥ २१ महिषी युवराजाभ्यां श्रोतव्यं बहुरास्तथा। वीरं जनयते पुत्रं कन्यां वा राज्यभागिनीम् ॥२२ धर्मशास्त्रमिदं पुण्यमर्थशास्त्रमिदं परम् । मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामित्वुद्धिना ॥ २३ संप्रत्याचक्षते चेदं तथा श्रोष्यन्ति चापरे। पुत्राः श्रुश्रूषवः सन्ति प्रेष्याश्च प्रियकारिणः ॥२४ शरीरेण कृतं पापं वाचा च मनसैव च। सर्वे संत्यजति क्षिप्रं य इदं श्रृणुयान्नरः ॥ २५

भरतानां महज्जनम श्रुण्वतामनस्यताम्। नास्ति व्याधिभयं तेषां परलोकभयं कुतः ॥ २६ घन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं खर्ग्यं तथैव च। कृष्णद्वैपायनेनेदं कृतं पुण्यचिकीर्षुणा ॥ कीर्ति प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्। अन्येषां क्षत्रियाणां च भृरिद्रविणंतेजसाम् ॥ २८ सर्वविद्यावदातानां लोके प्रथितकर्मणाम् । य इदं मानवो लोके पुण्यार्थे ब्राह्मणाञ्च्यचीन् २९ श्रावयेत महापुण्यं तस्य धर्मः सनातनः। करूणां प्रथितं वंशं कीर्तयन्सततं शुचिः ॥ र्वेशमाशोति विपुरुं लोके पूज्यतमो भवेत्। योऽघीते भारतं पुण्यं ब्राह्मणो नियतव्रतः ॥ ३१ चतुरो वार्षिकान्मासान्सर्वपापैः प्रमुच्यते। विश्रेयः स च वेदानां पारगो भारतं पठन् ॥ ३२ देवा राजर्षयो ह्यत्र पुण्या ब्रम्हर्षयस्तथा । कीर्त्यन्ते धूतपाप्मानः कीर्त्यते केशवस्तथा ॥ ३३ भगवांश्चापि देवेशो यत्र देवी च कीर्त्यते। अनेकजननो यत्र कार्तिकेयस्य संभवः॥ રૂપ્ટ ब्राह्मणानां गवां चैव माहातम्यं यत्र कीर्त्यते । सर्वश्रुतिसमूहो ऽयं श्रोतत्यो धर्मबुद्धिभिः ॥ ३५ य इदं श्रावयेद्विद्वान्त्राह्मणानिह पर्वसु । धूतपाप्मा जितस्वर्गी ब्रह्म गच्छित शाश्वतम् ॥३६ श्रावयेद्वाह्मणाञ्च्छाद्धे यश्चेमं पादमन्ततः । अक्षय्यं तस्य तच्छ्राद्धमुपावरेत्वितृनिह ॥ ३७ अहा यदेनः कियते इन्द्रियमनसाऽपि वा । ज्ञानाद्ज्ञानतो वाऽपि प्रकरोति नरश्च यत् ॥३८ तन्महाभारताख्यानं श्रुत्वैव प्रविक्रियते। રૂৎ भरतानां महज्जन्म महाभारतमुख्यते ॥ निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते । 80 भरतानां यतश्चायभितिहासो महाद्भृतः ॥ महतो त्येनसो मर्त्यान्मोचयेदनुकीर्तितः । \*त्रिभिवंषैर्लब्धकामः कृष्णद्वैपायनो सुनिः॥ \*नित्योत्थितः शुचिः शक्तो महाभारतमादितः। ઇર तपो नियममास्थाय कृतमेतन्महर्षिणा ॥

अस्यन् शरान् क्षिपन् । स कथं क्लेशं सोढ-वानित्यनुषज्यते ॥ १०॥ ऋषिभिर्मन्त्रेस्तद्रष्टृभिर्वा संस्तुतं समं स्तुतं वा ॥ १६ ॥ परिनैष्ठिकी परिनिष्ठा मोक्षस्तदु-चिता ॥१७ ॥ पुंसवनं पुमांसः सूयन्तेऽस्मिन्निति श्रुतेः २१ महिषी पद्याज्ञी ॥ २२ ॥ अनसूयतां गुणेषु देषारोपमकुर्व- ताम् ॥ २६ ॥ अनेकजननः अनेकेम्यः षड्भ्यः कृति-काभ्यः जननं उत्पत्तिरिस्मिनिति तथा ॥ ३४ ॥ सर्वश्रुति-समृहः सर्वासां श्रुतीनां कर्म ब्रह्मपराणां समृह एवायम्॥३५॥ \* लब्धकामः अभृदिति शेषः । \* निखोत्थित इत्यादि

पूर्वान्विय एतन्महाभारतं महर्षिणा कृतमित्यन्वयः।

तस्मान्नियमसंयुक्तैः श्रोतव्यं ब्राह्मणैरिदम् ।
कृष्णप्रोक्तामिमां पुण्यां भारती मुक्तमां कथाम् ४३
श्राविषयन्ति ये विप्रा ये चश्रोष्यन्ति मानवाः ।
सर्वथा वर्तमाना वै न ते शोच्याः कृताकृतैः ४४
नरेण धर्मकामेन सर्वः श्रोतव्य इत्यपि ।
निखिलेनेतिहासोऽयं ततः सिद्धिमवामुयात् ४५
न तां स्वर्गगतिं प्राप्य तुष्टिं प्राप्नोति मानवः ।
यां श्रुत्वेव महापुण्यमितिहासमुपाश्रुते ॥ ४६
श्रुण्वञ्च्लाद्धः पुण्यशीलः श्रावयंश्चेदमद्भुतम् ।
नरः फलमवामोति राजस्याश्वमेधयोः ॥ ४७
यथा समुद्रो भगवान्यथा मेर्ह्महागिरिः ।

उभौ ख्यातौ रत्निनिधी तथा भारतमुच्यत ॥ ४८ इदं हि वेदैः सिमतं पिवत्रमिप चोत्तमम् । श्रव्यं श्रुतिसुखं चैव पावनं शीलवर्धनम् ॥ ४९ य इदं भारतं राजन्वाचकाय प्रयच्छिति । तेन सर्वा मही दत्ता भवेत्सागरमेखला ॥ ५० पारिक्षितकथां दिव्यां पुण्याय विजयाय च । कथ्यमानां मया कृत्सां श्र्यु हर्षकरीभिमाम्॥५१ त्रिभिवंषैंः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः । महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमद्भुतम् ॥ ५२ धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्थम । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित् ॥५३

द्वति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अंशावतरणपर्वणि महाभारतप्रशंसायां द्विषधितमोऽष्यायः ॥ ६२॥

बैशंपायन उवाच । राजोपरिचरो नाम धर्मनित्यो महीपतिः। बभूव मृगयां गन्तुं सदा किल घृतवतः ॥ 8 स चेदिविषयं रम्यं वसुः पौरवनन्दनः । इन्द्रोपदेशाज्जग्राह रमणीयं महीपतिः॥ ર त्तमाश्रमे न्यस्तशस्त्रं निवसन्तं तपोनिधिम्। देवाः शक्रपुरोगा वै राजानमुपतस्थिरे ॥ 3 इन्द्रत्वमहीं राजाऽयं तपसेत्यनुचिन्त्य वै। तं सान्त्वेन नृपं साक्षात्तपसः संन्यवर्तयन् ॥ 8 ंदेवा ऊचुः। न संकीर्येत धर्मोऽयं पृथिव्यां पृथिवीपते। त्वया हि धर्मो विधृतः कृत्स्नं धारयते जगत ५

इन्द्र उवाच ।
लोके धर्म पालय त्वं नित्ययुक्तः समाहितः ।
धर्मयुक्तस्ततो लोकान्पुण्यान्पश्यसि शाश्वतान् ६
दिविष्ठस्य भुविष्ठस्त्वं सखा भूतो मम प्रियः ।
रम्यः पृथिव्यां यो देशस्तमावस नराधिप ॥ ७
पशव्यश्चेव पुण्यश्च प्रभूतधनधान्यवान् ।
स्वा रक्षश्चेव सौम्यश्च भोग्यैभूमिमुणैर्युतः ॥ ८
अर्थवानेष देशो हि धनरत्नादिभिर्युतः ।
वसुपूर्णां च वसुधा वस चेदिषु चेदिप ॥ ९
धर्मशीला जनपदाः सुसंतोषाश्च साधवः ।
न च मिथ्याप्रलापोऽत्र स्वैरेष्विप कुतोऽन्यया १०
न च पित्रा विमज्यन्ते पुत्रा गुरुहिते रताः ।
गुञ्जते धुरि नो गाश्च कुशान्संधुक्षयान्ति च ॥ ११

सर्वथा साधुनाऽसाधुना वा वर्त्मना वर्तमाना अपि कृताकृतैः क्रमण पापपुण्येस्तेन शोच्याः । एतच्छ्वणादेव सर्वप्रत्य-वायपरिहारो भवतीति भावः ॥ ४४ ॥ सिद्धिर्धर्मफलं वित्तग्रुध्यादिः॥४५॥न तामिति । स्वर्गादप्येतच्छ्वणं सुखकरं मुक्तिहेतुत्वादिति भावः ॥४६॥ श्राद्धः श्रद्धावान् ॥४०॥ श्रक्यं अर्थतो रम्यं श्रुतिसुखं शब्दतो रम्यम्॥४९॥सदोत्यायी सदोयुक्तः ॥ ५२ ॥ अद्भुतत्त्वमेवाह । धर्मे चेति धर्मा-रिवतुष्टये उपादेये चकारचतुष्ट्योक्ते अधर्मानर्थदुःखसंसारस्पे चतुष्के हातक्ये च विषये हेयमुपादेयं च कृत्स्वमेत्रव निरूपितम् । इतोऽधिकं प्रन्थातरे नास्तीति कात्स्न्येन सर्वेषां शास्त्राणां अर्थे शातुकामेनैतदेवादर्तव्यमित्यर्थः ॥ ५३ ॥

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्विषष्टितमोऽ-ध्यायः ॥ ६२

राजेति । रज्ञकत्वाद्राजा । महीपतिः पृथ्वीपालकः ॥ १॥ वसुः उपस्चिरः ॥ २॥ साक्षात्प्रत्यक्षीभूय ॥४॥ न संकीर्येत निर्नायकत्वात् ॥ ५॥ पश्चयः पश्चभ्यो हितः स्वा रक्ष्यः स्वः स्वर्गस्तनुत्यः अत एव रक्ष्यः ॥ ८॥ गाः बलीवर्दान् देशोऽकृष्टपच्य इति हल्धुरि न युज्जते । नापि शक्टधुरि । पृष्ठवाहैरेव तत्कार्यासिद्धोरिति भावः । कृशान् दीनानाथादीन्संधुक्षयन्ति पुष्टान्कुर्वन्ति । यद्वा वृषमान्कृशान् धुरि युज्जते प्रत्युत संधुक्षयन्तीति । अन्ये तु गाः स्त्री गवीः तासामप्यान्ध्रादि दुर्देशेषु धुरि योजनं हष्टं तदिहं नान्स्तीत्याहुः ॥ ११ ॥

सर्वे वर्णाः स्वधर्मस्थाः सदा चेदिषु मानद् । न तेऽस्यविदितं किचित्रिषु लोकेषु यद्भवेत् १२ दैवोपभोग्यं दिव्यं त्वामाकाशे स्फाटिकं महत्। आकाशगं त्वां मदत्तं विमानमुपपतस्यते ॥ त्वमेकः सर्वमर्त्येषु विमानवरमास्थितः। चरिष्यस्युपरिस्थो हि देवो विग्रहवानिव ॥ १४ ददामि ते वैजयन्तीं मालामम्लानपङ्कजाम् । धारियव्यति संग्रामे या त्वां रास्त्रैरिवक्षतम् ॥१५ लक्षणं चैतदेवेह भविता ते नराधिप। इन्द्रमालेति विख्यातं धन्यमप्रतिमं महत् ॥ १६ याष्ट्रं च वैणवीं तस्मै ददौ वृत्रनिषूदनः। इष्ट्रप्रदानमुद्दिस्य शिष्टानां प्रतिपालिनीम् ॥ १७ तस्याः शकस्य पूजार्थं भूमौ भूमिपतिस्तदा । प्रवेशं कारयामास गते संवत्सरे तदा ॥ १८ ततःप्रभृति चाद्यापि यष्टेः क्षितिपसत्तमैः। १९ प्रवेशः क्रियते राजन्यथा तेन प्रवर्तितः ॥ अपरेद्यस्ततस्तस्याः क्रियतेऽत्युच्छ्रयो नृपैः। अलंकतायाः पिटकैर्गन्यमाल्येश्च भूषणैः ॥ २० माल्यदामपरिक्षिप्ता विधिवत्क्रियतेऽपि च। भगवान्पूज्यते चाऽत्र हंसरूपेण चेश्वरः॥ २१ स्वयमेव गृहीतेन वसोः प्रीत्या महात्मनः । स तां पूजां महेन्द्रस्तु दृष्ट्वा देवः कृतां शुमाम् ॥२२ वसुना राजमुख्येन प्रीतिमानव्रवीत्प्रभुः । ये पूजियध्यन्ति नरा राजानश्च महं मम ॥ २३ कार्यिष्यन्ति च मुदा यथा चेदिपतिर्नृपः। तेषां श्रीविजयश्चेव सराष्ट्राणां भविष्यति ॥ २४ तथा स्फीतो जनपदो मुदितश्च भविष्यति। एवं महात्मना तेन महेन्द्रेण नराधिए ॥ २५ वसुः प्रीत्या मघवता महाराजोऽभिसत्कृतः।

उत्सवं कारियप्यन्ति सदा शकस्य ये नराः २६ भूमिरलादिभिदानैस्तथा पूज्या भवन्ति ते। ° 20 वंरदानमहायश्चैस्तथा शक्रोत्सवेन च॥ संपुजितो मघवता वसुश्चेदीश्वरो नृपः। पालयामास धर्मेण चेदिस्यः पृथिवीमिमाम् ॥२८ इन्द्रप्रीत्या चेदिपातिश्चकारेन्द्रमहं वसुः। पुत्राश्चाऽस्य महावीर्याः पञ्चासन्नमितौजसः॥२९ नानाराज्येषु च सुतान्स सम्राडभ्यषेचयत् । महारथो मागधानां विश्वतो यो बृहद्रथः ॥ ३० प्रत्यग्रहः कुशाम्बश्च यमाहुर्माणेवाहनम् । मावेलुश्च यदुश्चैव राजन्यश्चापराजितः॥ 38 पते तस्य सुता राजन्राजर्षेभूरितेजसः। न्यवशयन्नामभिः स्वैस्ते देशांश्च पुराणि च ॥३२ वासवाः पञ्च राजानः पृथग्वंशाश्च शाश्वताः । वसन्तमिन्द्रप्रासादे आकाशे स्फाटिके च तम् ३३ उपतस्थुर्महात्मानं गन्धर्वाप्सरसो नृपम् । राजोपरिचरेत्येवं नाम तस्याथ विश्रुतम् ॥ 38 पुरोपवाहिनीं तस्य नदीं श्रुक्तिमतीं गिरिः। अरौत्सीचेतनायुक्तः कामात्कोलाहलः किल ३५ गिरि कोलाहलं तं तु पदा वसुरताडयत्। निश्चकाम ततस्तेन प्रहारविवरेण सा ॥ રૂફ. तस्यां नद्यां स जनयान्मिशुनं पर्वतः स्वयम् । तस्माद्विमोक्षणात्प्रीता नदी राज्ञे न्यवेदयत् यः पुमानमवत्तत्र तं स राजर्षिसत्तमः । 34: वसुर्वसुप्रदश्चके सेनापतिमरिंदमः ॥ चकार पत्नीं कन्यां तु तथा तां गिरिकां नृपः । वसोः पत्नी तु गिरिका कामकाळं न्यवेदयत् <sup>३९</sup> ऋतुकालमनुप्राप्ता स्नाता पुंसवने द्युचिः । 80. तदहः पितरश्चेनमूचुर्जहि मृगानिति ॥

न त इति । आत्मज्ञानात्सर्वज्ञो भविष्यसीत्यर्थः ॥ १२ ॥ उपपत्स्यते उपस्थास्यते ॥ १३ ॥ वैजयन्तीं विजयहेतुं अविक्षतमेव धारियष्यति पालियष्यति न तु विक्षतम् । अनया शस्त्रमेव त्वां न बााधिष्यत इति भावः ॥ १५ ॥ लक्ष्मणं चिह्नम् ॥ १६ ॥ इष्टप्रधानं प्रीति-दानमुद्दिश्य यष्टिं ददौ ॥ १७ ॥ शक्तस्य पूजार्थं मानार्थम् । तस्याः यष्टेः । गते संवत्सरे संवत्सरान्ते यष्टिप्रवेशोद्यापि महाराष्ट्रादिषु दश्यते ॥ १८ ॥ अपरेद्युः प्रतिपदि द्वितीय-संवत्सरादौ । अत्युच्ल्य उप्वं स्थापनम् । पिटकैः मञ्जूषारूपे-विक्रमयैः कोशैः । यद्या काञ्चयामिव पिटकाः स्वर्णादिमया विष्टका पेट्य इति भाषायां प्रसिद्धा प्राह्माः। 'पिटकः पेटकः पेटा

मञ्जूषाथ विहंगिका' इत्यमरः॥२०॥हंसरूपेण युक्तो हंसरूपेण तस्येव बुद्धिस्थस्य रूपस्य विशेषणं स्वयमेव ग्रहीतेनिति हंसरूपेण वासव इति पाठे स्पष्टोऽर्थः ॥ २१ ॥ देवः कृतामिति पाठः विसर्गाभवे तु देवेति जनमेज्यसंबोधनम् ॥ २२ ॥ महं उत्सवम् । महं उद्भव उत्सव इत्यमरः ॥ २३ ॥ वरदानं च महायज्ञाश्च तैः ॥ २० ॥ वासवाः वसुपुत्राः । इन्द्रप्रासादे इन्द्रदत्ते विमाने ॥ ३३ ॥ पुरोपवाहिनीं पुरसमीपे वहन्तीं अरीत्सीत् आत्मन्येवावहरीध ॥ ३५ ॥ नदी राज्ञे न्यवेदयनिमधुनमित्यनुषज्यते ॥ ३० ॥ पुंसवने पुंप्रसवयोग्ये काले । तदहः तास्मिन् दिने ॥ ४० ॥

40

तं राजसत्तमं प्रीतास्तदा मतिमतां वर। स पितृणां नियोगं तमनतिऋम्य पार्थिवः ॥ धर चकार मृगयां कामी गिरिकामेव संस्मरन्। अतीवरूपसंपन्नां साक्षाछ्रियमिवापराम् ॥ ઇર अशोकैश्चम्पकैश्चतैरनेकैरतिमुक्तकैः। पुत्रागैः कर्णिकारैश्च बकुलैर्दिव्यपाटलैः ॥ ઇર पाटलैर्नारिकेलैश्च चन्दनैश्चार्जुनैस्तथा। यतै रायैर्महावृक्षेः पुण्येः स्वादुफलेर्युतम् ॥ कोकिलाकुलसंनादं मत्तभ्रमरनादितम्। છહ वसन्तकाले तत्तस्य वनं चैत्ररथोपमम् ॥ मन्मथाभिपरीतात्मा नापश्यद्विरिकां तदा । अप्रयन्कामसंतप्तश्चरमाणो यदच्छया ॥ ઇદ युष्पसंच्छन्नशाखात्रं पहावैरुपशोभितम् । अशोकं स्तबकैश्छन्नं रमणीयमपश्यत॥ ८७ अधस्तात्तस्य च्छायायां सुखासीनो नराधिपः । मघुगन्धश्च संयुक्तं पुष्पगन्धमनोहरम् ॥ 84 वायुना प्रेर्थमाणस्तु धूम्राय मुदमन्वगात् । तस्य रेतः प्रचस्कन्द चरतो गहने वने ॥ ८८ स्कन्नमात्रं च तद्रेतो वृक्षपत्रेण भूभिपः। प्रतिजग्राह मिथ्या मे न पतेद्रेत इत्युत ॥ 40 इदं मिथ्या परिस्कन्नं रेतो मे न भवेदिति। ऋतुश्च तस्याः पत्त्या मे न मोघः स्यादिति प्रभुः ५१ संचिन्त्यैवं तदा राजा विचार्य च पुनः पुनः। अमोघत्वं च विद्याय रेतसो राजसत्तमः॥ ग्रुकप्रस्थापने कालं महिष्याः प्रसमीक्ष्य वै । अभिमन्त्र्याथ तच्छुकमारात्तिष्ठन्तमाशुगम् ॥ ५३ सूक्ष्मधर्मार्थतत्त्वज्ञो गत्वा स्येनं ततोऽब्रवीत्। मुत्रियार्थमिदं सौम्य शुक्तं मम गृहं नय ॥ गिरिकायाः प्रयच्छाशु तस्या ह्यार्तवमद्य वै । गृहीत्वा तत्तदा स्थेनस्तूर्णमुत्यत्य वेगवान् ॥ ५५ जुवं परममास्थाय प्रदुद्राव विहंगमः। तमपद्यद्थायान्तं द्येनं द्येनस्तथापरः॥ ५६ अभ्यद्भवच तं सद्यो दृष्ट्वेवामिषराङ्कया।

युध्यतोरपतदेतस्तचापि यमुनाम्भासि । तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्मशापाद्रराप्सराः॥ ५८ मीनभावमनुप्राप्ता बभुव यमुनाचरी। श्येनपादपरिम्रष्टं तद्वीर्थमथ वासवम् ॥ ५९ जब्राह तरसोपेत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी। कदाचिद्पि मत्सीं तां बबन्धुर्मत्स्यजीविनः ॥६० मासे च दशमे प्राप्ते तदा भरतसत्तम । उज्जहुरुदरात्तस्याः स्त्रीं पुमांसं च मानुषम् ॥६१ आश्चर्यभूतं तद्गत्वा राज्ञेऽय प्रत्यवेदयन् । काये मत्स्या इमो राजन्संभूतौ मानुषाविति ६२ तयोः पुमांसं जत्राह राजोपरिचरस्तदा । स मत्स्यो नाम राजासीद्धार्भिकः सत्यसंगरः६३ साप्सरा मुक्तशापा च क्षणेन समप्रवतं। या पुरोक्ता भगवता तिर्थग्योनिगता शुभा ॥ ६४ मानुवौ जनयित्वा त्वं शापमोक्षमवाप्स्यसि। ततः सा जनियत्वा तौ विशस्ता मत्स्यघातिना संत्यज्य मत्स्यरूपं सा दिव्यं रूपमवाप्य च । सिद्धविचारणपथं जगामाथ वराप्सराः ॥ सो कन्या दुहिता तस्या मत्स्या मत्स्यसगन्धिनी राज्ञा दत्ता च दाशाय कन्येयं ते भवत्विति ६७ रूपसत्वसमायुक्ता सर्वैः समुद्तितागुणैः । सा तु सत्यवती नाम मत्स्यघात्यभिसंश्रयात् ६८ आसीत्सा मत्स्यगन्धैव कंचित्कालं शुचिस्मिता शुश्रुषार्थं पितुनावं वाहयन्तीं जले च ताम ॥६९ तीर्थयात्रां परिकामन्नपश्यद्वै पराशरः । अतीवरूपसंपन्नां सिद्धानामपि काङ्मिताम् ॥ ७० हुष्टैव स च तां धीमांश्रकमे चारुहासिनीम्। दिव्यां तां वासवीं कन्यां रम्भोरं मुनिपुङ्गवः ७१ संगमं मम कल्याणि कुरु वेत्यभ्यभाषत । सा ब्रवीत्पश्य भगवन्पारावारे स्थितानुषीन ७२ आवयोर्द्रष्टयोरेभिः कथं तु स्यात्समागमः। एवं तयोक्तो भगवात्रीहारमस्जलपुः॥ \$e

तुण्डयुद्धमथाकारो तावुभौ संप्रचक्रतुः ॥

सिंहावलोकनेनाशोकमेव विशिनष्टि मधुगन्धेरिति ॥ ४८ ॥ वायुना कामोद्दीपकेन । धुम्नं मालेनं रित-कर्म तद्थे मुदं स्त्रीविषयां प्रीतिमनुस्त्य तामेव मनसाऽ-गात् । तया सह मानसं सुरतमकरोदिस्पर्थः । प्रचस्कन्द पपात ॥ ४९ ॥ मिध्याप्रसवश्रत्यत्वेनालीकप्रायम् ॥ ५० ॥ अभिमन्त्र्य पुत्रोत्पत्तिलिङ्गर्मन्त्रेः स्प्रष्ट्वा आरात् विमानैकदे-शसमीपे ॥ ५३ ॥ आर्तवं ऋतुकालीनं स्नानम् ॥५५॥

युध्यतोः सतोः । अद्रिकागिरिकेति नामसाम्यादे-कस्या एवाप्सरसो ब्यूहमेदेन देहद्वयं श्रेयम् । अन्यथा राज्ञो मिथ्यासंकल्पत्वापत्तेः ॥ ५८ ॥ मासे दशमे प्राप्ते बबन्धरिति संबन्धः ॥ उज्जन्हुः उद्युतवन्तः ॥६९॥ काये देहे मत्स्याः मत्स्ययोषायाः ॥ ६२ ॥ मत्स्यसग-न्धिनी मत्स्यसमानगन्धा । दाशाय कैवर्ताय ॥६०॥ चकमे कामितवान् ॥ ७९ ॥ नीहारं धृमिकाम् ॥ ७३॥ येन देशः स सर्वस्तु तमोमूत इवाभवत् । दृष्ट्या सृष्टं तु नीहारं ततस्तं परमर्षिणा ॥ ७४ विस्मिता साऽभवत्कन्या वीडिता च तपस्विनी।

सत्यवत्युवाच । विद्धि मां मगवन्कन्यां सदा पितृवशानुगाम् ७५ त्वत्संयोगाच दुष्येत कन्याभावो ममाऽनघ। कन्यात्वे दृषिते वाऽपि कथं शध्ये द्विजोत्तम॥७६ गृहं गन्तुमृषे चाहं धीमन्न स्थातुमुत्सहे ,।, एतत्संचिन्त्य भगवन्विधत्स्व यद्नन्तरम्॥ पवमुक्तवर्ती तां तु प्रीतिमानृषिसत्तमः । उवाच मित्रयं कृत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि ॥७८ वृणीष्व च वरं भीरु यं त्वामेच्छिस भाविनि । चृथा हि न प्रसादों में भूतपूर्वः ग्रुचिस्मिते ॥ ७९ पवमुक्ता वरं वन्ने गात्रसीगन्ध्यमुक्तमम् । स चास्य भगवान्त्रादान्मनसः काङितं भुवि॥ ८० ततो लब्धवरा प्रीता स्त्रीभावगुणभूषिता। जगाम सह संसर्गमृषिणाऽद्भतकर्मणा ॥ ८१ तेन गन्धवतीत्येवं नामास्याः प्रथितं भुवि । तस्यास्तु योजनाद्गन्धमाजिद्यन्त नरा भुवि ॥ ८२ तस्या योजनगन्धेति ततो नामापरं स्मृतम्। इति सत्यवती हृष्टा लब्ध्वा वरमनुत्तमम्॥ पराशरेण संयुक्ता सधो गर्भ सुषाव सा जन्ने च यमुनाद्वीपे पाराशर्यः स वीर्यवान् ॥ ८४ स मातरमनुक्षाप्य तपस्येव मनोद्धे। स्मृतोऽहं दर्शायिष्यामि कृत्येष्विति च सोऽब्रवीत् पवं द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां पराशरात्। न्यस्तो द्वीपे स यद्वालस्तस्माद्वैपायनः स्मृतः॥८६ पादापसारिणं धर्मे स तु विद्वान्युगे युगे।

पितुर्वश इच्छा तदनुसारिणीं पितृवशानुगाम् ॥ ७५ ॥ न स्थातुं जीवितुं नोत्सहे । कन्यात्वदूषणादित्यर्थः ॥७०॥ स्त्रीमावे यो गुणः पुष्पवत्ता तेन भूषिता सद्यः पुष्पवत्यभू-दित्यर्थः ॥ ८९ ॥ वरं कन्यामावं सौगन्ध्यं च लब्धा सद्यो गर्भं च सुषावेति संबन्धः ॥ ८३ ॥ द्वीपमेव अयनं न्यासस्थानं यस्य द्वीपायनः स्वार्थे तद्धितः । द्वीपायन एव द्वेपायन इति नाम निर्वाक्ति । न्यस्त इति ॥ ८६ ॥ पादाप-सारिणं युगे युगे पादशः क्षीयमाणम् । कलेरादौ पादमात्र-मवाशिष्टमित्यर्थः । एवं आयुरादिन्हासं चावेक्ष्य ॥ ८७ ॥ अनुमहो रक्षणम् । विन्यास शाखाभेदेन विस्ताारितवान् । अतो न्यास इत्यपि तस्य नामेत्यर्थः ॥ ८८ ॥ महाभारतपञ्चमानिति । भारतं पञ्चमो वेदः ।

आयुःशक्ति च मर्त्यानां युगावस्थामवेस्य च ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च तथाऽनुग्रहकाङ्क्षया । विव्यास वेदान्यस्मात्स तस्माद्यास इति स्मृतः 🌓 वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्। सुमन्तुं जोमिनि पैलं शुकं चैव खमात्मजम् ॥ ८९ प्रभुविरिष्ठो वरदो वैशंपायनमेव च। संहितास्तैः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥९० तथा भीष्मः शान्तनवो गङ्गायाममितद्यतिः। वसुवीर्यात्समभवन्महाबीर्यो महायशाः॥ ९१ वेदार्थविच्यभगवानृषिर्विप्रो महायशाः । शूले प्रोतः पुराणर्षिरचौरश्चौरशङ्कया ॥ ९२ अणीमाण्डव्य इत्येवं विख्यातः स महायशाः। स धर्ममाहूय पुरा महर्षिरिद्मुक्तवान् ॥ ९३ इषीकया मया बाल्याद्विद्धा ह्येका शकुन्तिका। तित्काल्बिषं समरे धर्म नान्यत्पापमहं समरं ॥ तन्मे सहस्रममितं कस्मान्नेहाजयत्तपः। गरीयान्त्राह्मणवधः सर्वभूतवधाद्यतः ॥ ९५ तस्मात्वं किल्बिषी धर्म शूद्रयोनौ जानिष्यसि तेन शापेन धर्मोऽपि शृद्धयोनावजायत ॥ विद्वान्विदुररूपेण धार्मी तनुरकिल्बिषी। संजयो मुनिकल्पस्तु जज्ञे सूतो गवलाणात्॥ ९७ सूर्योच कुन्तिकन्याया जन्ने कणा महाबलः । सहजं कवचं विम्रत्कुण्डलो द्योतिताननः ॥ अनुप्रहार्थे लोकानां विष्णुलोंकनमस्कृतः । ९९ वसुदेवात्तु देवक्यां प्रादुर्भूतो महायशाः ॥ अनादिनिधनो देवः स कर्ता जगतः प्रभुः। १०० अव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम् ॥

सर्वश्रुतिसम्होयामित्यसकृदुक्तेः । इतरपुराणविद्दं न मन्तब्यमित्यर्थः ॥ ८९ ॥ भारतस्य मूलभूताः संहिताः मन्त्रब्राह्मणरूपा वेदाः । तैः सुमंतुप्रभृतिभिः प्रकाशिताः इदः
मस्य मृलमिदमस्य मूलमिति स्पष्टीकृतास्तेन प्रत्यक्षवेदमूलमतिदिति भावः ॥ ९० ॥ वसुवीर्यात् अष्टानां वस्नां अंशातः
॥ ९९ ॥ आहूय समीपमानीय । आहृत्यित पाठे आधिक्षिप्य
॥ ९२ ॥ बधः पीडाऽपमानी वा ॥ ९५ ॥ कुन्तिभोजस्य कन्यायां कुन्त्याम् ॥ ९८ ॥ अनादिनिधन इति स्थूलः
देहधर्मयोर्जन्ममरणयोद्यावृत्तिः । देवो दीव्यमानो जगत्कर्ता । किं तैजसो न प्रभुः जीवस्य स्वप्नेऽपि जगत्कर्तृत्वाभावात् । अन्यथा स्वप्ने प्रतिकूलस्ष्टृथवुपपत्तिः । एतेन
कर्मद्वाराऽपि जगत्कर्तृत्वं जीवस्य लाङ्गलं गवादीनुद्वहतीतिव-

आत्मानमव्ययं चैव प्रकृतिं प्रमवं प्रभुम् ।
पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं ध्रुवाह्मरम् ॥ १०१
अनन्तमचळं देवं हंसं नारायणं प्रभुम् ।
धातारमजमव्यक्तं यमाहुः परमव्ययम् ॥ २
कैवल्यं निर्गृणं विश्वमनादिमजमव्ययम् ।
पुरुषः स विभुः कर्ता सर्वभूतिपतामहः ॥ ३
धर्मसंवर्धनार्थाय प्रज्ञेन्धकवृष्णिषु ।
अस्त्रक्षौ तु महावीयौं सर्वशास्त्रविशारदौ ॥ ४
सात्यिकः कृतवर्मा च नारायणमनुव्रतौ ।
सत्यकाद्वृदिकाचैव ज्ञातेऽस्त्र विशारदौ ॥ ५
भरद्वाजस्य च स्कन्नं द्रोण्यां शुक्रमवर्धत ।

महर्षेरुव्रतपसस्तस्माद्रोणो व्यजायत॥ १ गौतमान्मिथुनं जन्ने शरस्तम्बाच्छरद्वतः। अश्वत्यास्रश्च जननी कृपश्चैव महाबलः॥ ७ अश्वत्यास्रश्च जननी कृपश्चैव महाबलः॥ ७ अश्वत्यामा ततो जन्ने द्रोणादेव महाबलः। तथैव धृष्टगुन्नोऽपि साझादग्निसमग्रुतिः॥ ८ वैताने कर्मणि तते पावकात्समजायतः। वीरो द्रोणविनाशाय घनुरादाय वीर्यवान्॥ ९ तत्रैव वेद्यां कृष्णाऽपि जन्ने तेजस्विनी शुभा। विभ्राजमाना वपुषा बिम्रती रूपमुत्तमम्॥ ११० प्रहादशिष्यो नग्नजितसुबलश्चामवत्ततः। तस्य प्रजा धर्महन्त्री जन्ने देवप्रकोपनात्। ११

न्निमित्तत्वमात्रेण नत्वीश्वरत्वेनेति दर्शितम् । अब्यक्तं अब्या-कृतम् । किं सौषुप्तं कारण । यथोक्तं ' सुषुप्ताख्यं तमोऽज्ञानं यद्वीजं स्वप्नवोधयोः' इति । तद्यावर्तयति । अक्षरमिति । न क्षरत्यपरिणामित्वात् । तत्तु क्षयोद्भवयुक्तम् । एतेन व्यष्टि-स्थूलसूक्ष्मकारणं देहब्यावर्तनेन त्वं पदार्थशोध उक्तः। अन्यथा भगवति जन्मायप्रसक्तेस्तद्वारकमनादिनिधन इति विशेषणमनुपपन्नम् । तत्पदार्थमाह । ब्रह्म बृहत् प्रधानं प्रधी-यतेऽस्मिन्सर्वमिति लयस्थानम् । त्रिगुणात्मकं सत्वरजस्तमो-मयम् ॥ १०० ॥ अस्य सांख्याभिमतं अनात्मत्वं परिणा-मित्वं च वारयति आत्मानमन्ययमिति विशेषणाभ्याम् । प्रधानत्वादेव प्रकृतिं उपादनाम् । प्रभवं उत्पात्तिनिमित्तम् । प्रभुं अधिष्ठातारम् । ननु घटादेर्मृदुपादानं चकं ानीमित्तं कुलालः कर्ता । अत्र तु त्रयमि देव एवेत्युक्तं तत्कथिन-त्याशंक्य तत्स्रष्ट्वा तदेवानुप्राविशदितिश्रुत्यर्थमाह । पुरुषं पूर्ष वसतीति पुरुषः पुरश्च । ज्ञानेन्द्रियाणि खलु पञ्च तथापराणि कर्मेन्द्रियाणि मन आदिचतुष्टयं च । 'प्राणादि-पश्चकमथोवियदादिकं च कामश्च कर्म च तमः पुनरष्टमी-पूरित्युक्ताः' । आत्मानमेव स्वाविद्यया पूर्यष्टकाकारं कृत्वा तत्र प्रविष्ट इत्यर्थः । एवमैश्वरीं प्रवेशांतां सृष्टिमुक्त्वा जाग्र-दादिविमोक्षांतां जैवीं सृष्टिं तद्नुप्रविक्य सम्बत्यचाभवदि-त्यादिश्रुत्युक्तां संगृह्णति । विश्वकर्माणमिति विश्वं पृथिब्य-प्तेजोरूपं सच्छब्दवाच्यं वाय्वाकाशादिरूपं त्यच्छद्ववाच्यं चेत्येवमादिरूपं कर्मघटादिवत्कियाफलभूतं यस्येति विश्वक. र्मा तम् । एवं विशेषणैरेव ब्रह्मण एव जीवभावं प्रदर्श्य तान-वृत्त्युपायमिप तैरेव प्रत्याययति । सत्वयोगं सत्वेनैव धर्मज्ञान-वैराग्यमूलेन योगः प्राप्तिरस्य तम् । सत्ववतो ब्रह्मभावप्राप्ता-वालम्बनमाह । ध्रुवाक्षरं प्रणवाख्यवर्णस्वरूपम् । वाच्यवा-चकयोरभेदात्प्रणवमात्राभिरकारोकारमकारार्धमात्राभिरुपासि-ताभिस्तद्र्थभूता विराट्सूत्रान्तर्यामितुरीयाख्याः प्राप्यन्त

इति भावः ॥ १०१ ॥ एतेषु कतमो मुख्यः प्राप्य इत्यत आह । अनन्तमिति । देशतः कालतो वस्ततश्चापरिच्छिनं तरीयमित्यर्थः । ननु तत्तदवस्थायां सर्वेषामानन्त्यमाविशिष्ट-्र मित्याशङ्कथाह । अचलं अबाधितम् । इतरेषां बाधोऽस्ती-त्यापेक्षिकमनन्तत्वमिति भावः । नन्वेवं कारणत्वादिनिषेधे शुन्यमेवस्यान्नेत्याह । देवं द्योतमानं चिद्रूपमित्यर्थः । एवं तर्वद्भरबीजद्वारा भुव इव विराट्स्त्रेशद्वारा तुरीयप्राप्तिमुक्त्वा तत्रैव द्वारान्तरमाह हंसं संन्यासाश्रमरूपम । तत्र ह्यविक्षेपेण श्रवणादिकं सिध्यतीति सोऽपि द्वारम् । नारायणं फलस्था नीयं पश्चमं महाविष्णुम् । एतद्विग्रहध्यानद्वारैव हि विराखाः दिभावमारोहन्ति ध्यायिनः । फलगर्भे बीजानीवास्य गर्भेऽ नन्तानि कारणानि सन्तीत्येनं तुरीयविशेषणैरेव विशिनष्टि । प्रभं प्रभवत्यस्मात्कार्यमिति जगद्श्रमाधिष्ठानम्। धातारं कार्ये सत्तास्फूर्त्योः समर्पकम् । अजं उरगोपादानभूतरज्जु-वदजातम्। अध्यक्तं अप्रकटम्। अधिष्ठानब्यक्तौ हि अध्यस्त-मेव लुप्येतातोऽब्यक्तम् । परं आदित्यवर्णे तमसः परस्तादि. त्यादयो मन्त्राः यं कारणात्परं प्राहुः। अत एवाब्ययं नाश-बाधाभ्यां हीनम् ॥ २ ॥ कैवल्यं केवलमेव कैवल्यं असङ्गम् । निर्गुणं रूपादिभिश्वधुरादिभिश्व हीनम् । अत्र विग्रहवत्त्वा-त्प्रसत्तं परिच्छिन्नत्वं कारणवत्त्वं जन्ममरणं चेति । तचतुष्कं क्रमेण ब्यावर्तयति । विश्वमनादिमजमब्ययमिति । मायि-कत्वाद्विग्रहस्य न तत्कृतपरिच्छेदादयोऽस्मिन्संभवन्तीत्यर्थः। य एवंरूपो नारायणः स एव देवकीसूनुरित्याह । पुरुष इत्यादि सार्धेन । स एवंभूतोऽस्रज्ञी रामाकृष्णी जज्ञे। तदुभयरूपेण जात इत्यर्थः ॥ ३ ॥ विशारदौ प्रयोगकुशलौ ॥ ५ ॥ द्रोण्यां गिरिदर्थाम् ॥ ६ ॥ शरस्तम्बात् शरस्त-म्बस्कन्नात् द्वैधीभूताद्रेतसः ॥ ७ ॥ वैताने त्रेताभिसाध्ये ॥ ९ ॥ तस्य सुबलस्य प्रजा पुंरूपैव शकुनिरूपा । दुर्योधन-मातुर्धर्महन्तृत्वं पुत्रद्वारैव ॥११॥

र्गान्धारराजपुत्रोऽभूच्छकुनिः सौबलस्तथा । दुर्योधनस्य जननी जज्ञातेऽर्थविशारदौ ॥ १२ कृष्णद्वैपायनाजज्ञे घृतराष्ट्रो जनेश्वरः । क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य पाण्डुश्चेव महाबळः ॥ १३ धर्मार्थकुरालो घीमान्मेघावी घूतकल्मषः । विदुरः शृद्धयोनौ तु जज्ञे द्वैपायनादपि ॥ १४ पाण्डोस्तु जिहारे पञ्च पुत्रा देवसमाः पृथक्। द्वयोः स्त्रियोर्गुणज्येष्ठस्तेषामासीद्युधिष्टिरः ॥११५ धर्माद्यधिष्ठिरो जञ्जे मारुताच वृकोदरः । इन्द्राद्धनंजयः श्रीमान्सर्वशस्त्रभृतां वरः॥ १६ जज्ञाते रूपसंपन्नावश्विभ्यांच यमावपि। नकुलः सहदेवश्च गुरुगुश्रूषणे रतौ ॥ १७ तथा पुत्रशतं जन्ने घृतराष्ट्रस्य धीमतः। दुर्योघनप्रभृतयो युयुत्सुः करणस्तथा ॥ १८ ततो दुःशासनश्चेव दुःसहश्चापि भारत । दुर्मर्पणो विकर्णश्च चित्रसेनो विविदातिः॥ १९ जयः सत्यवतश्चैव पुरुमित्रश्च भारतः। वैक्यापुत्रो युयुत्सुश्च एकादश महारथाः ॥ १२० अभिमन्युः सुभद्रायामर्जुनादभ्यजायत । खस्त्रीयो वासुदेवस्य पौत्रः पाण्डोर्महात्मनः ।**२**१ पाण्डवेभ्यो हि पाञ्चाल्यां द्रौपद्यां पञ्च जिन्नरे । कुमारा रूपसंपन्नाः सर्वशास्त्रविशारदाः ॥ प्रतिविन्थ्यो युधिष्ठिरात्स्रुतसोमो वृकोदरात् । अर्जुनाच्छ्रतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥२३ तथैव सहँदेवाश्च श्रुतसेनः प्रतापवान् । हिडिम्बायां च भीमेन वने जन्ने घटोत्कचः॥२४ शिखण्डी द्रपदाजाशे कन्या पुत्रत्वमागता। यां यक्षः पुरुषं चक्रे स्थूणः प्रियचिकीर्षया ॥२५ कुरूणां विग्रहे तस्मिन्समागच्छन्बहून्यथा । राज्ञां शतसहस्राणि योत्स्यमानानि संयुगे ॥ २६ तेषामपरिमेयानां नामधेयानि सर्वदाः। न राक्यानि समाख्यातुं वर्षाणामयुतैरपि। एते तु कीर्तिता मुख्या यैराख्यानमिदं ततम् ॥२७

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अंशावतरणपर्वणि व्यासाद्युत्पत्तौ त्रिषष्टितमोऽध्यायः॥ ६३ ॥

जनमेजय उवाच ।

य एते कीर्तिता ब्रह्मन्ये चान्ये नानुकीर्तिताः।
सम्यक्ताञ्च्ल्लोतिन्छामि राज्ञश्चान्यान्सहस्त्रशः१
यद्र्थमिह संस्ता देवकल्पा महारथाः।
सुवि तन्मे महामाग सम्यगाख्यातुमहिस ॥ २
वैशंपायन उवाच।
रहस्यं खिल्वदं राजन्देवानामिति नः श्रुतम्।
तत्तु ते कथिय्यामि नमस्कृत्वा खयंभुवे॥ ३
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां पुरा।
जामदम्यस्तपस्तेपे महेन्द्रे पर्वतोत्तमे॥ ४
तदा निःक्षत्रिये लोके भार्गवेण कृते सित।
ब्राह्मणान्क्षत्रिया राजन्सुतार्थिन्योऽभिचक्रमुः॥५
ताभिः सह समापेतुर्बाह्मणाः संशितव्रताः।
ऋतावृतौ नरव्यात्र न कामान्नानृतौ तथा॥ ६
तेम्यश्च लोभेरे गर्भे क्षत्रियास्ताः सहस्रशः।

ततः सुषुविरे राजन्श्रत्रियान्वीर्यवत्तरान् ॥ 9 कुमारांश्च कुमारीश्च पुनः क्षत्राभिवृद्धये । एवं तद्राह्मणैः क्षत्रं क्षत्रियासु तपखिाभिः ॥ जातं वृद्धं च धर्मेण सुदीर्घेणायुषान्वितम् । चत्वारोऽपि ततो वर्णा बभूवुर्बोह्मणोत्तराः ॥ अभ्यगच्छत्रृतौ नारीं न कामान्नानृतौ तथा । तथैवान्यानि भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि ॥ ऋतौ दारांश्च गच्छन्ति तत्त्रथा भरतर्षम । ततो वर्धन्त धर्मेण सहस्रशतजीविनः॥ ११ ताः प्रज्ञाः पृथिवीपाल धर्मवतपरायणाः । आधिभिर्व्याधिभिश्चैव विमुक्ताः सर्वद्दो नराः १२ अथेमां सागरापाङ्गीं गां गजेन्द्रगताखिळाम् । अध्यतिष्ठत्पुनः क्षत्रं संशैलवनपत्तनाम् ॥ प्रशासति पुनः क्षत्रे धर्मेणेमां वसुंधराम् । ब्राह्मणाद्यास्ततो वर्णा लेभिरे मुद्मुत्तमाम् ॥१४

प्रसङ्गात्पुनार्वेदुरजन्मोक्तिः ॥ १४ ॥ युयुत्सुः शता-धिकः करणस्तु। वैदयायां क्षत्रियाज्ञातः करणः परिकीर्तितः इति स्मृत्युक्तः ॥ १८ ॥ स्थूणो नाम्ना ॥ १२५ ॥ इति आदिपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिषष्टितमोऽध्यायः

य एत इति ॥ १॥ त्रिःसप्तकृत्वः एकविंशिति-वारान् ॥ ४ ॥ ब्राह्मणोत्तराः ब्राह्मणप्रधानाः ॥ ९ ॥ जीविनः जीविन्यः॥११॥ आधिभिः शोकादिभिः ब्याधिभि-ज्वरादिभिः॥१२॥ अपाङ्ग इवापाङ्गः प्रान्तः सागरान्तीम-त्यर्थः । अध्यतिष्ठत् अधिष्ठितवान् । हे गजेन्द्रगत ॥ १३॥

कामकोधोद्भवान्दे।षान्निरस्य च नराधिपाः। धर्मेण दण्डं दण्ड्येषु प्रणयन्तोऽन्वपालयन् ॥ १५ तथा धर्मपरे क्षत्रे सहस्राक्षः रातऋतुः। स्वादु देशे च काले च वर्षेणापालयत्प्रजाः ॥ १६ न बाल एव भ्रियते तदा कश्चिजनाधिप । न च स्त्रियं प्रजानाति कश्चिद्प्राप्तयौवनः ॥ १७ प्वमायुष्मतीभिस्तु प्रजाभिर्भरतर्षभ । इयं सागरपर्यन्ता समापूर्यत मेदिनी ॥ १८ इंजिरे च महायज्ञैः क्षत्रिया बहुदक्षिणैः । साङ्गोपनिषदान्वेदान्विप्राश्चार्थीयते तदा ॥ १९. न च विक्रीणते ब्रह्म ब्राह्मणाश्च तदा नृप । न च शूद्रसमाभ्यासे वेदानुचारयन्त्युत ॥ २० कारयन्तः कृषि गोभिस्तथा वैश्याः क्षिताविह । युक्षते धुरि नो गाश्च कृशां गांश्चाप्यजीवयन्॥ २१ फेनपांश्च तथावत्सान्न दुहन्ति स्म मानवाः । न कूटमानैर्वणिजः पण्यं विक्रीणते तदा ॥ कर्माणि च नरव्यात्र धर्मोपेतानि मानवाः। धर्ममेवानुपश्यन्तश्चक्रुधर्मपरायणाः॥ 23 स्वकर्मनिरताश्चासन्सर्वे वर्णा नराधिप । पवं तदा नरव्याव धर्मों न इसते कचित्॥ રક काले गावः प्रसूयन्ते नार्यश्च भरतर्षम । भवन्यृतुषु वृक्षाणां पुष्पाणि च फलानि च ॥२५ एवं कृतयुगे सम्यग्वर्तमाने तदा नृप। आपूर्यत मही कृत्स्ना प्राणिभिर्बहुमिर्भृशम् ॥२६ एवं समुदिते छोके मानुषे भरतर्षम । असुरा जितरे क्षेत्रे राज्ञां तु मनुजेश्वर ॥ 20 आदित्यैर्हि तदा दैत्या बहुशो निर्जिता युधि । देश्वर्यान्द्रंशिताः स्वर्गात्संबभूवुः क्षिताविह ॥ २८ इह देवत्वमिच्छन्तो मानुषेषु मनस्विनः। जिक्करे भुवि भूतेषु तेषु तेष्वसुरा विभो ॥ २९. गोष्वश्वेषु च राजेन्द्र खरोष्ट्रमहिषेषु च।

ऋज्यात्सु चैव भूतेषु गजेषु च मृगेषु च॥ ३० जातैरिह महीपाल जायमानैश्च तैर्मही। न शशाकात्मनात्मानामियं धारायितुं धरा ॥ ३१ अय जाता महीपालाः केचिद्वहमदान्विताः। दितेः पुत्रा दनोश्चैव तदा लोक इहाच्युताः ॥ ३२ वीर्यवन्तोऽविष्ठप्तास्ते नानारूपधरा महीम् । इमां सागरपर्यन्तां परीयुररिमर्दनाः ॥ 33. ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्यान्शुद्धांश्चेवाष्यपीडयन् । अन्यानि चैव सत्त्वानि पीडयामासुरोजसा ॥३४ त्रासयन्तोऽभिनिघन्तः सर्वभूतगणांश्च ते । विचेरः सर्वशो राजन्महीं शतसहस्रशः ॥ ३५ आश्रमस्थान्महर्षीश्च धर्षयन्तस्ततस्ततः । अब्रह्मण्या वीर्थमदा मत्ता मदबलेन च ॥ ₹€. एवं वीर्थबलोत्सिक्तैर्भूरियलैर्महासुरै:। पीड्यमाना मही राजन्त्रह्माणसुपचक्रमे ॥ ३७ न ह्यमीभूतसत्त्वौघाः पन्नगाः सनगां महीम्। तदा धार्यार्थंतुं शेकुः संक्रान्तां दानवैर्वलात् ॥३८ ततो मही महीपाल भाराती भयपीडिता। जगाम शरणं देवं सर्वभूतिपतामहम्॥ રૂલ सा संवृतं महाभागैर्देवद्विजमहर्षिभिः। ददर्श देवं ब्रह्माणं लोककर्तारमव्ययम्॥ 80 गन्धर्वैरप्सरोभिश्च दैवकर्मसु निष्ठितैः। वन्द्यमानं मुदोपेतैर्ववन्दे चैनमेत्य सा ॥ કશ अथ विज्ञापयामास भूमिस्तं शरणार्थिनी। संनिधौ लोकपालानां सर्वेषामेव भारत ॥ કર तत्प्रधानात्मनस्तस्य भूमेः कृत्यं खयंभुवः । पूर्वमेवाभवद्राजन्विदितं परमेष्ठिनः ॥ કર स्नष्टा हि जगतः कस्मान्न संबुध्येत भारत। ससुरासुरलोकानामश्रेषण मनोगतम्॥ 88 तामुवाच महाराज भूमि भूमिपतिः प्रभुः । प्रमवः सर्वभूतानामीशः शंभुः प्रजापतिः॥ છષ

स्वादु रोचकं यथा स्यात्तथा ॥ १६ ॥ ब्रह्म वेदं न विक्रीणते मृतकाध्यापनं न कुर्वत इत्यर्थः २० वैद्याः स्वयं धुरि गाः बलीवर्दान् न युञ्जते ॥ २१ ॥ फेन-पान् अतृणादानाभिलक्ष्य न दुहन्ति धेर्नूरितशेषः । कूट-मानैः कपटतुलाप्रस्थादिभिः ॥ २२ ॥ ऋतुषु वसन्ता-दिषु स्वस्वकाले ॥ २५ ॥ समुदिते मुदितया प्रीत्या सिहते ॥२०॥ देवत्वं राज्यं देवभावं वा ॥२९॥ मही उप-चक्रमे गन्तुमितिशेषः । महाराजेति पाठान्तरे तु महीतिशेषः ॥ ३० ॥ न ह्यमी इति । भूतसत्वौद्याः भूतानां शेषकूर्मिद गाजानां धरामृतां सत्वौद्याः बल्लसंघाः। पन्नगाः शेषाः। बहुवचनं

तेषां प्रत्येकं बहुनामप्यसामध्यें किं पुनरेकैकस्येति सूचना-र्थम् । न होनामिति पाठे एनां बुद्धिस्थां भूमिम् ॥ ३८ ॥ अन्ययं अजरत्वादपक्षयशून्यम् ॥४० ॥ एनं ब्रह्माणम् । सा पृथ्वी ॥ ४९ ॥ तद्भूमेः कृत्यम् । प्रधानात्मनः प्रधानजयी आत्मा मनो यस्य तस्य । सांख्ययोगानां हि प्रधानजयिनः सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च भवतीति प्रसिद्धम् । सर्वज्ञस्य नाविदितं किंचिदस्तीत्यर्थः । प्रधानात्मनः कारणात्मनः तद्भूमेः कृत्यमिति वार्थः ॥ ४३ ॥ तदेवाह स्रष्टाहीति ॥ ४४ ॥ अस्य त्रिमूर्तित्वमाह । प्रभव इति ईशो विष्णुः ॥ ४५ ॥

### ब्रह्मोवाच ।

यद्र्थमभिसंप्राप्ता मत्सकाशं वसुंघरे। तद्र्थं संनियोक्ष्यामि सर्वानेव दिवौकसः॥ ४६

### वैशंपायन उवाच ।

इत्युक्तवा स महीं देवो ब्रह्मा राजन्विस्ज्य च । आदिदेश तदा सर्वान्विबुघान्भूतकृत्स्वयम् ॥ ४७ अस्या भूमेनिरसितुं भारं भागैः पृथक्पृथक् । अस्यामेव प्रस्यघ्वं विरोधायेति चाब्रवीत् ॥४८ तथैव च समानीय गन्धर्वाप्सरसां गणान् । उवाच भगवान्सर्वानिदं वचनमर्थवत् ॥ ४९

#### ब्रह्मोवाच ।

स्वैः स्वैरंशैः प्रस्यध्वं यथेष्टं मानुषेषु च । अय शकादयः सर्वे श्रुत्वा सुरगुरोर्वचः । तथ्यमर्थ्यं च पथ्यं च तस्य ते जगृहुस्तदा ॥ 40 अथ ते सर्वशोंशैः सैर्गन्तुं भूमिं कृतस्रणाः । ५१ नारायणमित्रघ्नं वैकुण्ठमुपचक्रमुः॥ यः स चक्रगदापाणिः पीतवासाः शितिप्रभः । पद्मनाभः सुरारिघः पृथुचार्वश्चितेक्षणः ॥ 42 प्रजापतिपतिर्देवः सुरनाथो महाबलः । श्रीवत्साङ्को हृषीकेशः सर्वदैवतपुजितः ॥ **ષર્**કુ. तं भुवः शोधनायेन्द्र उवाच पुरुषोत्तमम् । अंशेनावतरेत्येवं तथेत्याह च तं हरिः॥ 68

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे अंशावतरणपर्वाणे चतुःषष्टितमोऽध्यायः॥६४॥ समाप्तमंशावतरणपर्व॥

# संभवपर्व।

वैशंपायन उवाच । अथ नारायणेनेन्द्रश्चकार सह संविदम्। अवतर्तुं महीं स्वर्गादंशतः सहितः सुरैः ॥ १ आदिश्य च स्वयं शकः सर्वानेव दिवाकसः। निर्जगाम पुनस्तस्मात्श्रयान्नारायणस्य ह ॥ तेऽमरारिविनाशाय सर्वलोकहिताय च । अवतेरः ऋमेणैव महीं स्वर्गादिवौकसः॥ 3 ततो ब्रह्मर्षिवंशोषु पार्थिवर्षिकुलेषु च । जिक्करे राजशार्द्रल यथाकामं दिवौकसः ॥ 8 दानवान्राक्षसांश्चेव गन्धर्वान्पन्नगांस्तथा । पुरुषादानि चान्यानि जघ्नुः सत्त्वान्यनेकशः ॥ ५ दानवा राक्षसाश्चेव गन्धर्वाः पन्नगास्तथा। न् तान्वलस्थान्बाल्येऽपि जघुर्भरतसत्तम ॥ દ્દ जनमेजय उवाच । देवदानवसङ्घानां गन्ध्रवीप्सरसां तथा।

मानवानां च सर्वेषां तथा वै यक्षरक्षसाम्॥ श्रोतिमच्छामि तत्त्वेन संभवं कृत्स्रमादितः। प्राणिनां चैव सर्वेषां संभवं वक्तुमर्हिस ॥ 4 वैशंपायन उवाच । हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्य स्वयंभुवे। सुरादीनामहं सम्यग्लोकानां प्रभवाप्ययम् ॥ ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः षण्महर्षयः । मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः ऋतु ॥ मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपात् इमाः प्रजाः । प्रजित्र महाभागा दक्षकन्यास्त्रयोदश ॥ अदितिर्दितिर्दनुः कालादनायुः सिहिका तथा। कोघा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला मुनिः॥ कद्रश्च मनुजव्याघ्र दक्षकन्यैव भारत। १३ पतासां वीर्यसंपन्नं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥

विरोधाय विरोधमूलकाय भूभारनाशायेत्यर्थः ॥ ४८ ॥ तथ्यं यथार्थम् । अथ्यम् प्रार्थनीयम् । पथ्यं हितकरम्॥५०॥ कृतक्षणाः कृतानियमाः ॥ ५१ ॥ पृथुचार्विद्यतेक्षणः पृथुनी चार्विद्यते सदयनिपाते ईक्षणे यस्य सः । पृथुवक्षािद्यतेक्षण इति पाठे वक्षःशब्दोऽकारान्तः पृथुनि वक्षे वक्षसि अधितं गमनं ययोस्ते ध्यानारूढतया ईक्षणे यस्य सः ॥ ५२ ॥ शोधनाय कष्टकभूतखलोन्मूलनाय ॥ ५४ ॥ इति आदिप०

नै॰ भा॰ भा॰ चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥

अथिति ॥ १ ॥ क्षयात् स्थानात् ॥ २ ॥ दानवादयो बाल्ये एव देवान्द्रतो न हतवन्त इत्याशङ्कयाह दानवा इति । बाल्येऽपि बलिन एव देवा इति तेषामवध्या एवेत्यर्थः ॥६॥ हन्तेति वाक्यारम्भे प्रभवाप्ययमुत्पत्तिप्रलयम् ॥९॥ जघन्यजः पश्चाजातः ॥ १६ ॥

अदित्यां द्वादशादित्याः संभूता भुवनेश्वराः। ये राजन्नामतस्तांस्ते कीर्तियेष्यामि भारत ॥ १४ धाता मित्रोर्यमा शको वरुणस्त्वंश एव च। भगो विवस्वान्पूषा च सविता दशमस्तथा ॥१५ पकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते। जघन्यजस्तु सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः ॥ १६ एक एव दितेः पुत्रो हिरण्यकशिषुः स्पृतः । नाम्नाख्यातास्तु तस्येमे पञ्च पुत्रा महात्मनः॥१७ प्रहादः पूर्वजस्तेषां संहादस्तदनन्तरम् । अनुहाद्स्तृतीयोभूत्तस्माच शिविवाष्कलौ ॥ १८ प्रहाद्स्य त्रयः पुत्राः ख्याताः सर्वत्र भारत । विरोचनश्च कुम्भश्च निकुम्भश्चेति भारत ॥ विरोचनस्य पुत्रोभूद्विरेकः प्रतापवान् बलेश्च प्रथितः पुत्रो बाणो नाम महासुरः ॥ २० रुद्रस्यानुचरः श्रीमान्महाकालेति यं विदुः। **\*चत्वारिशद्दनोः पुत्राः ख्याताः सर्वत्र भारत२१** तेषां प्रथमजो राजा विप्रचित्तिर्महायशाः। शम्बरो नमुचिश्चैव पुलोमा चेति विश्वतः ॥ २२ असिलोमा च केशी च दुर्जयश्चेव दानवः। अयःशिंरा अश्वशिरा अश्वशङ्कश्चवीर्यवान्॥ २३ तया गगनमूर्घा च वेगवान्केतुँमांश्च सः । स्वर्भानुरश्वोऽश्वपतिर्वृषपर्वाजकस्तथा ॥ २४ अभ्वयीवश्च स्क्षमश्च तुहुण्डश्च महाबलः। इषुपादेकचकश्च विरूपाक्षहराहरौ ॥ २५ निचन्द्रश्च निकुम्भश्च कुपटः कपटस्तथा । शरभः शलभश्चेव सूर्याचन्द्रमसौ तथा । पते ख्याता दनोर्वशे दानवाः परिकीर्तिताः ॥२६ अन्यो तु खलु देवानां सूर्याचन्द्रमसौ स्मृतौ । अन्यौ दानवमुख्यानां सूर्याचन्द्रमसौ तथा ॥ २७ इमे च वंशाः प्रथिताः सत्त्ववन्तो महाबलाः । द्तृपुत्रा महाराज दश दानववंशजाः॥ २८ एकाक्षी मृतपा वीरः प्रलम्बनरकावपि । वातापी शत्रुतपनः शुटश्चैव महासुरः॥ २९ गविष्ठश्च वनायुश्च दीर्घजिह्नश्च दानवः । असंख्येयाः स्मृतास्तेषां पुत्राः पौत्राश्च भारत३० सिंहिका सुषुवे पुत्रं राहुं चन्द्रार्कमर्दनम् । सुचन्द्रं चन्द्रहर्तारं तथा चन्द्रप्रमर्दनम्॥ 38

कूरस्वमावं कूरायाः पुत्रपौत्रमनन्तकम् । गणः क्रोधवशो नाम क्रूरकर्माऽरिमर्दनः॥ 32 दनायुषः पुनः पुत्राश्चत्वारोऽसुरपुङ्गवाः । विक्षरो बलवीरौ च वृत्रश्चैव महासुरः ॥ ३३ कालायाः प्राथेताः पुत्राः कालकल्पाः प्रहारिणः। प्रविख्याता महावीर्यो दानवेषु परंतपाः॥ 38 विनाशनश्च कोधश्च कोधहन्ता तथैव च। क्रोधशत्रुस्तथैवान्ये कालकेया इति श्रुताः ॥ ३५ असुराणामुपाघ्यायः शुक्रस्त्वृषिसुतोऽभवत्। ख्याताश्चोद्यानसः पुत्राश्चत्वारोऽसुरयाजकाः॥३६ त्वष्टाधरस्तथात्रिश्च द्वावन्यौ रौद्रकर्मिणौ । तेजसा सूर्यसंकाशा ब्रह्मलेकपरायणाः ॥ ३७ इत्येष वंशप्रभवः कथितस्ते तरस्विनाम्। असुराणां सुराणां च पुराणे संश्रुतो मया॥ ३८ पतेषां यदपत्यं तु न शक्यं तद्शेषतः। व्रसंख्यातुं महीपाल गुणमूतमनन्तकम् ॥ ३९ तार्क्यश्चारिष्टनेमिश्च तथैव गरुडारुणौ । आरुणिर्वारुणिश्चैव वैनतेयाः प्रकीर्तिताः 11 80 शेषोऽनन्तो वासुिकश्च तक्षकश्च भुजंगमः कूर्मश्च कुलिकश्चैव काद्रवेयाः प्रकीर्तिताः॥ ४१ भीमसेनोत्रसेनौ च सपर्णो वरुणस्तथा । गोपतिर्धृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चाश्च सप्तमः॥ ४२ सत्यवागर्कपर्णश्च प्रयुतश्चापि विश्वतः। भीमश्चित्ररथश्चैव विख्यातः सर्वविद्वशी॥ 83 तथा शालिशिरा राजन्पर्जन्यश्च चतुर्दशः। कलिः पञ्चदशस्तेषां नारदश्चैव षोडशः । इत्येते देवगन्धर्वा मौनेयाः परिकीर्तिताः 🕸 अथ प्रभृतान्यन्यानि कीर्तियिष्यामि भारत। अनवद्यां मनुं वंशामसुरां मार्गणप्रियाम्॥ अरूपां सुभगां भासीमिति प्राधा व्यजायत । सिद्धः पूर्णेश्च बर्हिश्च पूर्णायुश्च महायशाः ॥ ४६ ब्राहचारी रातिगुणः सुपर्णश्चैव सप्तमः। विश्वावसुश्च भानुश्च सुचन्द्रो द्रामस्तथा ॥ ४७ इत्येते देवगन्धर्वाः प्राघायाः परिकीार्तिताः । इमं त्वप्सरसां वंशं विदितं पुण्यस्रक्षणम् ॥ 84 प्राधाऽस्त महामागा देवी देवर्षितः पुरा अलम्बुषा मिश्रकेशी विद्युत्पर्णा तिलोत्तमा ॥ ४९

कूरायाः कोघायाः ॥३२॥ गुणभूतं अप्रधानरूपम् ॥३९॥

<sup>,</sup> पूराचार गर्भा । स्थाप ज्ञान । स्थाप ज्ञान । अत्रैय अप्रेशिक्श विश्वाया वंशो नोपलभ्यते। अत्रैय प्रकरणे विश्वाया वंशो नोपलभ्यते।

अरुणा रक्षिता चैव रम्भा तद्वनमंनोरमा।
कोशिनी च खुवाहुश्च सुरता सुरजा तथा॥ ५० सुप्रिया चातिबाहुश्च विष्यातौ च हाहा हूहूः।
सुम्बुरुश्चेति चत्वारः स्मृता गन्धर्वसत्तमाः॥ ५१
अमृतं ब्राह्मणा गावो गन्धर्वाप्सरसत्तथा।
अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीर्तितम्॥ ५२
इति ते सर्वभूतानां संभवः कथितो मया।
यथावत्संपरिख्यातो गन्धर्वाप्सरसां तथा॥ ५३

भुजंगानां सुपर्णानां रुद्राणां मरुतां तथा।
गवां च ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुण्यकर्मणाम् ५४
आयुष्यश्चेव पुण्यश्च धन्यः श्रुतिसुखावहः।
श्रोतव्यश्चेव सततं श्राव्यश्चेवानस्यता॥ ५५
इमं तु वंशं नियमेन यः पठेत्
महात्मनां ब्राह्मणदेवसंनिधौ।
अपत्यलामं लभते स पुष्कलम्
श्रियं यशः प्रेत्य च शोभनां गतिम्॥५६

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि संमवपर्वणि आदित्यादिवंशकथने पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥६५॥

#### वैशंपायन उवाच ।

ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः षण्महर्षयः । पकादश सुताः स्याणोः ख्याताः परमतेजसः ॥ १ मृगव्याधश्च सर्पश्च निर्ऋतिश्च महायशाः। अजैकपादहिर्बुझ्यः पिनाकी च परंतपः ॥ ર दहनोऽथेश्वरश्चेव कपाली च महाद्युतिः। स्थाणुर्भगश्च भगवान्हदा एकादश समृताः॥ मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः। षडेते ब्रह्मणः पुत्रा वीर्यवन्तो महर्षयः ॥ ន त्रयस्त्विक्षरसः पुत्रा लोके सर्वत्र विश्वताः। बृहस्पतिरुतथ्यश्च संवर्तश्च धृतव्रताः ॥ अत्रेस्तु बहवः पुत्राः श्रूयन्ते मनुजाधिप । सर्बे वेदविदः सिद्धाः शान्तात्मानो महर्षयः ॥ ६ राक्षसाश्च पुलस्त्यस्य वानराः किनरास्तथा । यक्षाश्च मनुजन्यात्र पुत्रास्तस्य च घीमतः॥ पुलहस्य सुता राजञ्चछलभाश्च प्रकीर्तिताः। सिंहाः किंपुरुषा व्यात्रा यक्षा ईहामृगास्तथा॥८ कतोः क्रतुसमाः पुत्राः पतङ्गसहचारिणः । विश्रुतास्त्रिषु लोकेषु सत्यव्रतपरायणाः॥ द्श्वस्त्वजायताङ्गृष्ठाद्दक्षिणाद्भगवानृषिः। ब्रह्मणः पृथिवीपाल शान्तात्मा सुमहातपाः ॥१०

वामादजायताङ्गृष्ठाद्भार्या तस्य महात्मनः। तस्यां पञ्चारातं कन्याः स एवाजनयन्मुनिः॥ ११ ताः सर्वास्त्वनवद्याङ्गयः कन्याः कमललोचनाः। पुत्रिकाः स्थापयामास नष्टपुत्रः प्रजापतिः ॥ १२ ददौ स दश धर्माय सप्तविशतिामिन्दवे । दिव्येन विधिना राजन्कस्यपाय त्रयोदश ॥ १३ नामतो धर्मपत्न्यस्ताः कीर्त्यमाना निबोध मे । कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेघा पुष्टिः श्रद्धा किया तथा ॥ बुद्धिर्लजा मतिश्चेव पत्न्यो धर्मस्य ता दश । द्वाराण्येतानि धर्मस्य विहितानि स्वयंभुवा ॥ १५ सप्तर्विशतिः सोमस्य पत्न्यो लोकस्य विश्वताः। कालस्य नयने युक्ताः सोमपत्न्यःशुचित्रताः॥१६ सर्वा नक्षत्रयोगिन्यो लोकयात्रा विधानतः। पैतामहो मुनिर्देवस्तस्य पुत्रः प्रजापतिः । तस्याऽष्टौ वसवः पुत्रास्तेषां वश्यामि विस्तरम् ॥ धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽद्यौ प्रकीर्तिताः ॥ १८ धूम्रायास्तु धरः पुत्रो ब्रह्मविद्यो ध्रुवस्तथा । चन्द्रमास्तु मनस्विन्याः श्वासायाः श्वसनस्तथा॥ रतायाश्चाप्यहः पुत्रः शाण्डिल्याश्च हुताशनः । प्रत्यूषश्च प्रमालश्च प्रभातायाः सुतौ स्मृतौ ॥ २०

ब्राह्मणवैद्यसंनिधाविति पाठे ब्राह्मणेषु वैद्यो विद्यावान् तत्संनिधी ॥५६॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे पञ्चषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

महाण इति षण्महर्षयः स्थाणुश्च सप्तम इति बोध्यम् । तत्रादो स्थाणु संतातिमेवाह एकादशेति ॥ १ ॥ ईहामृगाः चुद्धाः ॥ ८ ॥ पतङ्गसहचारिणः सूर्यसहचरा वालखिल्याः ॥ ९ ॥ बुद्धिनिश्चयः । मतिः परामर्शः । कीर्त्यादयो दश- धर्मद्वाराणि धर्मप्रवेशमार्गाः ॥ १५ ॥ नयने ज्ञापने ॥१६॥ नक्षत्रयोगिन्यो नक्षत्रनामयुक्ताः विधानतः विधानार्थं अभ-वन् । पैतामहो देवो धर्मः पितामहस्तनाज्ञातत्वात् । तस्य पितामहस्य पुत्रो दक्षः । तद्बुष्ठाज्ञातत्वात् । तस्य संबन्धिनी वसुनाम्नो कन्या तस्यां धर्माद्वसवोऽष्टी जाता इत्यर्थः । 'वसो-स्तु वसवः पुत्रा ' इत्यन्यत्रोक्तः ॥१७॥ धृष्नाया इति वसो-रेव धृष्नादीनि नामान्तराणि कल्पभेदात् । अन्याः एतान दक्षकन्या इति वा॥ १९ ॥

धरस्य पुत्रो द्वविणो हुतहव्यवहस्तथा। ध्रुवस्य पुत्रो भगवान्कालो लोकप्रकालनः ॥ २१ सोमस्य तु सुतो वर्चा वर्चस्वी येन जायते। मनोहरायाः शिशिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा ॥२२ अहः सुतस्तथा ज्योतिः शमः शान्तस्तथा मुनिः। अयेः पुत्रः कुमारस्तु श्रीमाञ्च्छरवणालयः॥ २३ तस्य शांखो विशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठजः। कृत्तिकाभ्युपपत्तेश्च कार्तिकेय इति स्पृतः॥ २४ अनिलस्य शिवा भार्या तस्याः पत्रो मनोजवः । अविज्ञातगतिश्चैव द्वौ पुत्रावनिलस्य तु ॥ प्रत्यूषस्य विदुः पुत्रमृषिं नाम्नाऽथ देवलम् । द्यौ पुत्रौ देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ। बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मवादिनी ॥ २६ योगसका जगत्कृत्स्त्रमसक्ता विचचार ह । प्रभासस्य तु भार्या सा वसुनामष्टमस्य ह ॥ २७ विश्वकर्मा महाभागो जज्ञे शिल्पप्रजापतिः। कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वर्धिकः २८ भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतां वरः। यो दिव्यानि विमानानि त्रिदशानां चकार ह २९ मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः। पूजयन्ति च यं नित्यं विश्वकर्माणमध्ययम् ॥ ३० स्तनं तु दक्षिणं भित्वा ब्रह्मणो नरविब्रहः । निःसृतो भगवान्धर्मः सर्वलोकसुखावहः॥ ३१ त्रयस्तस्य वराः पुत्राः सर्वभूतमनोहराः । शमः कामश्च हर्षश्च तेजसा लोकघारिणः ॥ ३२ कामस्य तु रितर्मार्या शमस्य प्राप्तिरङ्गना । नन्दा तु भार्या हर्षस्य यासु लोकाः प्रतिष्ठिताः ३३ मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपस्य सुरासुराः। जिह्नरे नृपशार्दूछ लोकानां प्रभवस्तु सः ॥ त्वाष्ट्री तु सवितुर्मार्या वडवारूपधारिणी । असूर्यत महाभागा सान्तरिक्षेऽिष्वनावुभौ ॥ ३५

द्वादशैवादितेः पुत्राः शकमुख्या नराधिप । तेषामवरजो विष्णुर्यत्र लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ३६. त्रयस्त्रिशत इत्येते देवास्तेषामहं तव । अन्वयं संप्रवश्यामि पक्षेश्च कुलतो गणान् ॥ ३७ रुद्राणामपरः पक्षः साध्यानां मरुतां तथा । वसूनां भार्गवं विद्याद्विश्वेदेवांस्तथैव च॥ 34 वैनतेयस्तु गरुडो बलवानरुणस्तथा । बृहस्पतिश्च भगवानादित्येष्वेव गण्यते ॥ **३**९ अश्विनौ गुह्यकान्विद्धि सर्वौषध्यस्तथा पशून्। पते देवगणा राजन्कीर्तितास्तेऽनुपूर्वशः ॥ यान्कीर्तयित्वा मनुजः सर्वपापैः प्रमुच्यते । ब्रह्मणो हृदयं भित्त्वा निःसृतो भगवान्भृगुः ॥ ४१ भृगोः पुत्रः कविर्विद्वाञ्छुकः कविसुतो ग्रहः । त्रैलोक्यप्राणयात्रार्थं वर्षावर्षे भयाभये । स्वयंभुवा नियुक्तः सन्भुवनं परिधावति ॥ ,४२ योगाचार्यो महाबुद्धिदैत्यानाममबद्गुरुः । सुराणां चापि मेधावी ब्रह्मचारी यतवतः ॥ ४३ तस्मिन्नियुक्ते विधिना योगक्षेमाय भार्गवे। अन्यमुत्पादयामास पुत्रं भृगुरनिन्दितम् ॥ च्यवनं दीप्ततपसं धर्मात्मानं यशस्विनम् । यः स रोषाच्युतो गर्भान्मातुर्मीक्षाय भारत॥ ४५ आरुषी तु मनोः कन्या तस्य पत्नी मनीषिणः। और्वस्तस्यां समभवदृषं भित्त्वा महायशाः ॥ ४६ महातेजा महावीयों बाल एव गुणैर्युतः। ऋचीकस्तस्य पुत्रस्तु जमद्ग्निस्ततोऽभवत् ॥४७ जमद्ग्नेस्तु चत्वार आसन्पुत्रा महात्मनः। रामस्तेषां जघन्योऽभूदजघन्यौर्गुणैर्युतः। सर्वशस्त्रेषु कुशलः क्षत्रियान्तकरो वशी ॥ ४८ और्वस्यासीत्पुत्रशतं जमद्गिपुरोगमम् । तेषां पुत्रसहस्राणि बभुवुर्भुवि विस्तरः ॥ द्वौ पुत्रौ ब्रह्मणस्त्वन्यौ ययोस्तिष्ठति लक्षणम् । लोके धाता विधाता च यौ स्थितौ मनना सह ५०

कृत्तिकानां षण्णां मातृत्वेनाभ्युपपत्तेरङ्गीकारात् ॥ २४ ॥ त्रय इति । अत्र धर्मसंतानानां सर्वेषां ना-मान्यन्वर्थकानि ॥ ३२ ॥ वडवा अश्वा । अन्ति-रिक्षे अश्विनावसूत नासिकया शुक्तप्रश्लेपात् ॥ ३५ ॥ त्रयिव्रिशत् अष्टी वसत्र एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः प्रजापतिश्च वषट्कारश्च ॥ ३७ ॥ शुक्रो प्रहृत्वादेव लोकानां प्राणयात्रायां वर्षाऽवर्षादिकार्ये नियुक्तः ॥ ४२ ॥ योगा-चार्य इति चापीब्यस्तौ । सुराणामपि च गुरुरिति संबन्धः । देवानां गुरुरेव योगान्वार्यो योगबलेन कायद्वयं कृत्वा देवाना-

मप्याचार्यो भवदित्यर्थः । तथा च मैत्रायणीये समाम्रातम् । 'वृहस्पितिर्हि गुको मूत्वेन्द्रस्याभयायासुरेभ्यः क्षयायेमामवि— यामस्जत्'इति ॥४३॥ धर्मप्रधाना स्टिष्ठक्ताथाधर्मप्रधानां जिवश्चस्तत्र श्रोतृणामनादरनिवृत्त्यर्थसुभयसाधारणीं स्टिष्ट् मध्ये प्राह । द्वाविति । ययोर्लक्षणं लोके तिष्ठति तावन्यौ धर्माधर्ममयात्कार्यात्परौ उदासीनौ ब्रह्मणः पुत्रौ यौ धाता. विधाता चेति संज्ञावन्तौ मनुना सह नित्यं स्थिताविति योजना । इयमत्र प्रिकया । 'वृत्तितत्स्थिचिदाभासानुभौ ब्यापु-वतो घटम् । तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत् ।'

तयोरेव खसा देवी लक्ष्मीः पद्मगृहा श्रुमा । तस्यास्तु मानसाः पुत्रास्तुरगा व्योमचारिणः ५१ वरुणस्य भार्या या ज्येष्ठा शुकादेवी व्यजायत। तस्याः पुत्रं बलं विद्धि सुरां च सुरनन्दिनीम ५२ प्रजानामन्नकामानामन्योन्यपरिभक्षणात् । अधर्भस्तत्र संजातः सर्वभूतविनाशकः ॥ 43 तस्यापि निर्ऋतिर्भार्या नैर्ऋता येन राक्षसाः। घोरास्तस्यास्त्रयः पुत्राः पापकर्मरताः सदा ॥५४ भयो महाभयश्चेव मृत्युर्भूतान्तकस्तया । न तस्य भार्या पुत्रो वा कश्चिद्स्त्यन्तको हि सः कार्को स्थेनी तथा भार्सी धृतराष्ट्री तथा शुकीम् ताम्रा तु सुषुवे देवी पञ्चैता लोकविश्रुताः॥ ५६ उल्रूकान्सुषुवे काकी स्थेनी स्थेनान्व्यजायत । भासी भासानजनयदृष्ट्रांश्चेव जनाधिप ॥ ५७ धृतराष्ट्रीं तु हंसांश्च कलहंसांश्च सर्वेशः। चक्रवाकांश्च भद्रा तु जनयामास सैव तु ॥ शुकी च जनयामास शुकानेव यशस्विनी। कुल्याणगुणसंपन्ना सर्वेलक्षणपूजिता ॥ ५९

नव कोधवशा नारीः प्रजन्ने कोधसंभवाः। मृगी च मृगमन्दा च हरी भद्रमना अपि ॥ 60 मातङ्गी त्वय शार्द्छी श्वेता सुरभिरेव च। सर्वलक्षणसंपन्ना सुरसा चैव भामिनी ॥ ६१ अपत्यं त मृगाः सर्वे मृग्या नरवरोत्तम । ऋक्षाश्च मृगमन्दायाः सृमराश्च परंतप ॥ ६२ ततस्त्वैरावतं नागं जन्ने भद्रमनाः सुतम्। पेरावतः सुतस्तस्या देवनागो महागँजः ॥ દરૂ हर्याश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च तरस्विनः। गोलांगूलांश्च भद्रं ते हर्याः पुत्रान्यचक्षते ॥ દ્દપ્ર प्रजन्ने त्वथ शार्दूली सिहान्व्याघाननेकशः। द्वीपिनश्च महासत्त्वान्सर्वानेव न संशयः॥ દ્ધ मातङ्गथपि च मातङ्गानपत्यानि नराधिप। दिशां गजं तु श्वेताख्यं श्वेताऽजनयदाशुगम् ६६ त्या दुहितरौ राजन्सुरिमवें व्यजायत । रोहिणी चैव भद्रं ते गन्धर्वी तु यशस्विनी ॥६७ विमलामपि भद्रं ते अनलामपि भारत। रोहिण्यां जिन्नरे गावो गन्धर्व्या वाजिनः सुताः। सप्त पिण्डफलान्बृक्षाननलाऽपि व्यजायत ॥ ६८

अस्यार्थः । यथा दीपप्रभा चक्षुभ्यों युगपद्धरो न्याप्यते तत्र प्रभया घटावरकं तमो नश्यति चक्षुषा घटः प्रकाशते तद्वत् वृत्तितस्थाचिदाभासाभ्यां घटाज्ञाननाशघटस्फुरणे क्रियेते इति । ते अत्र क्रमाद्धातृविधातृसंशे । तयोर्लभ्रणं जाड्यस्फुर-णात्मकं लोके दश्यते । जडो घटः। स्फुरति घट इति स्फुरण-जन्यहर्षविषादयोर्मन्ता जीवो मनुस्तेन सह नित्यसंबद्धौ धाताविधातारौ । सुषुप्ताविप सूक्ष्मवृत्तिस्फुरणयोः सत्त्वात् । 'आनन्दभुक्त्वेतो मुख'इति श्रुतेः। सुखमहमस्वाप्सभित्यनुभूत-सीषुप्तसुखपरामर्शाच । ततश्च सर्वे दृष्टं श्रुतं ब्रह्मपुत्राभ्यां ब्याप्तं ब्रह्मेव । तत्र दीपवदुदासीनोऽपि चिदात्माबुद्धितादा-रम्याध्यासात्तदीयदोषाक्रान्तो रागद्वेषादिमानिव मवति । विद्वांस्तु सर्वस्य चिद्विलासत्वं मत्वा अधर्मादिकथादिभ्योऽपि -नोद्विजेतेतिभावः ॥ ५०॥ ननु केयं विद्या यया सर्वे चिन्मात्रभित्येव पश्यति तस्याः कर्मजन्यत्वे उपासनाजन्यत्वे वाऽनित्यत्वापत्तिः प्रकारान्तरस्य चासंभवादित्याशङ्कथाह । तयोरेवेति । यथा धीस्फुरणे प्रमाणपरतन्त्रे न कर्तुमकर्तुम-न्यथा कर्तुं वा शक्ये तथैवेयं विद्यति सादश्यं स्वसृशब्देन लक्ष्यते । देवी योतमाना ग्रुद्धसत्वमयी अहं ब्रह्माऽस्मीति · वाक्यजन्याधीवृत्तिर्दशमस्त्वमिति वाक्यजावृत्तिर्दशमत्वमिव - ब्रह्मभावं जीवस्य गोचरयन्ती । लक्ष्मीः परब्रह्मोपलक्षकत्वात् ।

पद्मगृहाहृदयगुहायामेव स्फुरन्ती । ग्रुभा वन्धनिवर्तकत्वात् । न चैवं वृत्तिविषयत्वे ब्रह्मणो नात्मत्वं घटादिवत्स्यादिति वाच्यम् । वृत्तिब्याप्यत्वेऽपि फलब्याप्यत्वानङ्गीकारात् । यथोक्तं फलब्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निराकृतम् । ब्रह्मण्य-ज्ञाननाशाय वृत्तिब्याप्तिरपेक्ष्यते इति । तथा च वस्तुतत्त्व· विषयिण्येव विद्या अविद्योन्मूलिका न कर्मोपास्तिरूपा येना-निलास्यादिति भावः । अस्याः फलमाह । तस्या इति । तस्याः विद्यायाः पुत्रा इव पुत्राः फलानि । मानसाः मनः संकल्पमात्रजन्याः पित्रादयः। 'संकल्पादेवास्य पितरः समु-त्तिष्ठन्ति' इति श्रुतेः । अस्य हार्दब्रह्मविदः । तुरगाः तुरं गच्छन्ति ते तुरगाः सद्यो मनःसंहार्या एव।यतो ब्योमचारिणः ब्योम्नि हार्दाकारी चारिणः। य एवं वेदाहं ब्रह्माऽस्मीति। स इदं सर्वे भवति इति श्रुतेबंह्यज्ञानात्सार्वात्म्यं स्वीयमवगच्छतः सर्वप्राप्तिरस्तीत्यर्थः। तस्माद्धर्मप्रभवस्ट ष्टिश्रवणेऽपि न विगानं कार्यं सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वात् ॥ ५१ ॥ एवमुपपादितारम्भं सृष्टयन्तरं वक्तुमुपक्रमते । वहणस्येत्यादिना । वहणस्य शुकात् ज्येष्ठाबलं पुत्रं सुरां च पुत्रीं व्यजायतेति संबन्धः ॥ ५२ ॥ पिण्डफलान्सप्त । 'खर्जूरतालहिन्ताली ताली खर्जूरिका तथा । गुवाको नारिकेलश्च सप्तपिण्डफला द्रुमाः' । इत्युक्तरूपान् । इह पुराणान्तराविरोधो नामभेदात्कल्पभेदा॰ द्वापनेयः ॥ ६८ ॥

अनलायाः शुकी पुत्री कङ्कस्तु सुरसासुतः । अरुणस्य भार्या स्थेनी तु वीर्यवन्तौ महाबलौ ६९ संपाति जनयामास वीर्यवन्तं जटायुषम् । सुरसाऽजनयन्नागान्कद्रुः पुत्रांस्तु पन्नगान् ॥ ७० द्वौ पुत्रौ विनतायास्तु विष्यातौ गरुडारुणौ । इत्येषः सर्वभूतानां महतां मनुजाधिप ॥ प्रभवः कीर्तितः सम्यङ्मया मतिमतांवर ॥७१॥ यं श्रुत्वा पुरुषः सम्यङ्मको भवति पाप्मनः । सर्वक्षतां च लभते गातेमग्र्यां च विन्दति ॥ ७२

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि षद्षष्टितमोऽध्यायः॥ ६६॥

जनमेजय उवाच ।
देवानां दानवानां च गन्धवीरगरश्रसाम् ।
र्मिह्ट्याध्रमृगाणां च पत्रगानां पतिचिणाम् ॥ १
सर्वेषां चैव भूतानां संभवं भगवन्नहम् ।
श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन मानुषेषु महात्मनाम् ।
जन्म कर्म च भूतानामेतेषामनुपूर्वशः ॥ २
वैशंपायन उवाच ।

मानुषेषु मनुष्येन्द्र संभूता ये दिवाकसः। प्रथमं दानवांश्चेव तांस्ते वश्यामि सर्वशः॥ विप्रचित्तिरितिख्यातो य आसीद्दानवर्षभः। जरासन्ध इति ख्यातः स आसीन्मनुजर्षभः॥ ४ दितेः पुत्रस्तु यो राजिह्वरण्यकशिपुः स्मृतः। स जक्षे मानुषे लोके शिशुपाली नर्पभः॥ संहाद इति विख्यातः प्रहादस्यानुजस्तु यः। स शल्य इति विख्यातो जन्ने वाहीकपुङ्गवः॥ ६ अनुहादस्तु तेजस्वी योऽभूत्ब्यातो जघन्यजः। भृष्टकेतुरिति ख्यातः स बभूव नरेश्वरः॥ यस्तु राजञ्चिछिबर्नाम दैतेयः परिकीर्तितः। द्भुम इत्यभिविष्यातः स आसीद्भवि पार्थिवः ॥८ बाष्कलो नाम यस्तेषामासीदसुरसत्तमः। भगदत्त इति ख्यातः स जन्ने पुरुषर्भाः ॥ अयःशिरा अश्वशिरा अयःशङ्कश्च वीर्यवान् । तथा गगनमूर्घा च वेगवांश्चात्रं पञ्चमः॥ पञ्जैते जिहारे राजन्वीर्थवन्तो महासुराः। केकयेषु महात्मानः पार्थिवर्षभसत्तमाः । केतुमानिति विख्यातो यस्ततोऽन्यः प्रतापवान्११ अमितौजा इति ख्यातः सोप्रकर्मा नराधिपः । स्वर्भानुरिति विख्यातः श्रीमान्यस्तु महासुरः॥१२

उग्रसेन इति ख्यात उग्रकर्मा नराधिपः। यस्त्वश्व इति विख्यातः श्रीमानासीत्महासुरः१३ अशोको नाम राजाऽभून्महावीर्योऽपराजितः । तस्मादवरजो यस्तु राजन्नश्वपतिः स्मृतः ॥ दैतेयः सोऽभवद्राजा हार्दिक्यो मनुजर्षभः वृषपर्वेति विख्यातः श्रीमान्यस्तु महासुरः॥ दीर्घप्रश्न इति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवन्नपः। अजकस्त्ववरो राजन्य आसीद्वषपर्वणः॥ १६ स शाल्व इति विख्यातः पृथिव्यामभवन्नपः। अभ्वज्रीव इति ख्यातः सत्त्ववान्यो महासुरः॥ १७ रोचमान इति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवत्रृपः। स्रक्ष्मस्तु मतिमान्राजन्कीर्तिमान्यः प्रकीर्तितः॥१८ बृहद्रथ इति ख्यातः क्षितावासीत्स पार्थिवः । तुहुण्ड इति विख्यातो य आसीदसुरोत्तमः ॥ १९ सेनाबिन्दुरिति ख्यातः स बभूव नराधिपः। इषुपान्नाम यस्तेषामसुराणां बलाधिकः॥ नग्नजिन्नाम राजासीद्भुवि विख्यातविक्रमः। एकचक इति ख्यात आसीद्यस्तु महासुरः॥ १२१ प्रतिविन्ध्य इति ख्यातो बभूव प्रथितः क्षितौ । विरूपाक्षस्तु दैतेयश्चित्रयोधी महासुरः॥ चित्रधर्मेति विख्यातः क्षितावासीत्स पार्थिवः। हरस्वरिहरो वीर आसीद्यो दानवोत्तमः॥ सुबाहुरिति विख्यातः श्रीमानासीत्स पार्थिवः । अहरस्तु महातेजाः रात्रुपक्षक्षयंकरः ॥ बाह्यको नाम राजा स बभूव प्रथितः क्षितौ। निचन्द्रश्चन्द्रवकस्तु य आसीदसुरोत्तमः॥ २५ मुञ्जकेश इति ख्यातः श्रीमानासीत्स पार्थिवः । निकुम्मस्त्वजिताः संख्ये महामतिरजायत ॥ २६

इति आदिपर्वणि नैलंकण्ठीये भारतभावदीपे षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

भूमौ भूमिपतिः श्रेष्ठो देवाधिप इति स्पृतः । २७ शरभो नाम यस्तेषां दैतेयानां महासुरः ॥ ·पौरवो नाम राजर्षिः स बभूव नरोत्तमः । कुपटस्तु महावीर्यः श्रीमान्राजन्महासुरः ॥ .सुपार्श्वं इति विख्यातः क्षितौ जन्ने महीपतिः । कपटस्तु राजन्राजिषः क्षितौ जक्षे महासुरः ॥२९ पार्वतेयँ इति ख्यातः काञ्चनाचलसन्निभः । द्वितीयः शलभस्तेषामसुराणां बभूव ह ॥ ३० प्रह्लादो नाम बाह्लीकः स बभूव नराधिपः। चन्द्रस्तु दितिजश्रेष्ठो लोके ताराधिपोपमः॥ ३१ चन्द्रवर्मेति विख्यातः काम्बोजानां नराघिपः। अर्क इत्यभिविख्यातो यस्तु दानवपुङ्गवः॥ ऋषिको नाम राजार्विबेम्ब नृपसत्तमः। मृतपा इति विख्यातो य आसीद्सुरोत्तमः ॥३३ पश्चिमानूपकं विद्धि तं नृपं नृपसत्तम । गविष्ठस्तु महातेजा यः प्रख्यातो महासुरः ॥ ३४ द्भमसेन इति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवत्रृपः । मयूर इति विख्यातः श्रीमान्यस्तु महासुरः ॥ ३५ स विश्व इति विख्यातो बभूव पृथिवीपतिः। सुपर्ण इति विख्यातस्तस्मादवरजस्तु यः ॥ ३६ कालकीर्तिरिति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवष्रुपः । चन्द्रहन्तेति यस्तेषां कीर्तितः प्रवरोऽसुरः॥ ञ्जनको नाम राजर्षिः स बभूव नराधिपः। विनाशनस्तु चन्द्रस्य य आख्यातो महासुरः ॥३८ जानकिर्नाम विख्यातः सोभवन्मनुजाधिपः। दीर्घ जिह्नस्त कौरव्य य उक्तो दानवर्षभः॥ काशिराजः स विख्यातः पृथिव्यां पृथिवीपते । ग्रहं तु सुषुवे यं तु सिंहिकार्केन्दुमर्दनम् । स काथ इति विख्यातो बभूव मनुजाधिपः ॥ ४० द्नायुषस्तु पुत्राणां चतुर्णा प्रवरोसुरः । विक्षरो नाम तेजस्वी वसुमित्रो नृपः स्मृतः ॥ ४१ द्वितीयो विश्वराद्यस्तु नराधिप महासुरः। पाण्ड्यराष्ट्राधिप इति विख्यातः सोऽभवश्रृपः ४२ बली वीर इति ख्यातो यस्त्वासीदसुरोत्तमः । पौण्ड्रमात्स्यक इत्येवं बभूव स नराधिपः॥ वृत्र इत्यभिविख्यातो यस्तु राजन्महासुरः। मणिमान्नाम राजिषः स बम्व नराधिपः॥ 88 कोधहन्तेति यस्तस्य बभूवावरजोऽसुरः । द्ण्ड इत्यमिविख्यातः सं आसीन्नृपतिः क्षितौ ४५ कोधवर्धन इत्येवं यस्त्वन्यः परिकीर्तितः। ઝદ दण्डघार इति ख्यातः सोभवन्मनुजर्षभः ॥

कालेयानां तु ये पुत्रास्तेषामधौ नराधिपाः। जिक्करे राजशाईल शाईलसमविकमाः॥ 808 मगधेषु जयत्सेनस्तेषामासीत्स पार्थिवः । अष्टानां प्रवरस्तेषां कालेयानां महासुरः॥ . **8**< द्वितीयस्तु ततस्तेषां श्रीमान्हरिहयोपमः। છર अपराजित इत्येवं स बभूव नराधिपः ॥ तृतीयस्तु महातेजा महामायो महासुरः। निषादाधिपतिर्जन्ने भुवि भीमपराक्रमः॥ 40. तेषामन्यतमो यस्तु चतुर्थः परिकीर्तितः। श्रेणिमानिति विख्यातः क्षितौ राजर्षिसत्तमः ५१ पञ्चमस्त्वभवत्तेषां प्रवरो यो महासुरः। महौजा इति विष्यातो बभूवेह परंतपः ॥ ५२ षष्टस्त मतिमान्यो वै तेषामासीन्महासुरः। अभीरुरिति विख्यातः क्षितौ राजर्षिसत्तमः ॥५३ समुद्रसेनस्तु नृपस्तेषामेवाभवद्गणात्। विश्रुतः सागरान्तायां क्षितौ धर्मार्थतत्त्ववित्॥५४ बृहन्नामाष्ट्रमस्तेषां कालेयानां नराधिप । बभूव राजा धर्मात्मा सर्वभूतहिते रतः ॥ कुक्षिस्तु राजन्विख्यातो दानवानां महाबलः। पार्वतीय इति ख्यातः काञ्चनाचळसंनिभः॥ ५६ ऋथनश्च महावीर्यः श्रीमान्राजा महासुरः । सूर्याक्ष इति विख्यातः क्षितौ जन्ने महीपतिः ५७ असुराणां तु यः सूर्यः श्रीमांश्चेव महासुरः। दरदो नाम बाल्हीको वरः सर्वमहीक्षिताम् ॥५८ गणः कोधवशो नाम यस्ते राजन्प्रकीर्तितः। ततः संजिहारे वीराः क्षिताविह नराधिपाः ॥५९ मद्रकः कर्णवेष्टश्च सिद्धार्थः कीटकस्तथा । सुवीरश्च सुबाहुश्च महावीरोऽय बाह्निकः ॥ <sup>६०</sup> कथो विचित्रः सुरथः श्रीमान्नीलश्च भूमिपः। चीरवासाश्च कौरव्य भूमिपालश्च नामतः ॥ <sup>६१</sup> दन्तवक्त्रश्च नामासीद्दर्जयश्चेव दानवः । रुक्मी च नृपशार्दूलो राजा च जनमेजयः॥ ६२ आषाढो वायुवेगश्च भूरितेजास्तथैव च। एकलव्यः सुमित्रश्च वाटघानोऽध् गोमुखः ॥ ६३ कारूषकाश्चराजानः क्षेमधूर्तिस्तर्थेव च। श्रुतायुरुद्रहश्चेव वृहत्सेनस्तथैव च ॥ દ્દપ્ટ क्षेमोग्रतीर्थः कुहरः कलिङ्गेषु नराधिपः। मतिमांश्च मनुष्येन्द्र ईश्वरश्चेति विश्रुतः ॥ દ્ધ गणात्कोधवशादेष राजपूर्गोऽमवत्क्षितौ । जातः पुरा महाभागो महाकीर्तिर्महाबळः॥ દ્દ

कालनेमिरिति ख्यातो दानवानां महाबलः । स कंस इति विख्यात उग्रसेनसुतो बली ॥ ६७ यस्त्वासीद्वेवको नाम देवराजसमद्यतिः। स गन्धर्वपतिर्मुख्यः क्षितौ जन्ने नराधिपः ॥ ६८ बृहस्पतेर्बृहत्कीर्तेर्देवर्षेविदि भारत। अंशाहोणं समुत्पन्नं भारद्वाजमयोनिजम् ॥ ६९ धन्विनां नृपशार्द्रल यः सर्वास्त्रविदुत्तमः। महाकीर्तिर्महातेजाः स जन्ने मनुजेश्वर॥ 90 धनुर्वेदे च वेदे च यं तं वेदविदो विदुः। वरिष्ठं चित्रकर्माणं द्रोणं खकुलवर्धनम्॥ ७१ महादेवान्तकाभ्यां च कामात्कोधाच भारत । एकत्वमुपपन्नानां जन्ने शूरः परंतपः॥ ७२ अश्वत्थामा महावीर्यः रात्रुपक्षभयावहः। वीरः कमलपत्राक्षः क्षितावासीन्नराधिपः॥ ७३ जिन्नरे वसवस्त्वष्टौ गङ्गायां शान्तनोः सुताः। विस्पृष्ट्य च शापेन नियोगाद्वासवस्य च ॥ ७४ तेषामवरजो भीष्मः कुरूणामभयंकरः । मतिमान्वेद्विद्वाग्मी शत्रुपक्षक्षयंकरः ॥ ७५ जामद्ग्न्येन रामेण सर्वास्त्रविदुषां वरः। योयुध्यत महातेजा भागवेण महात्मना॥ ક્ર यस्तु राजन्कृपो नाम ब्रह्मर्षिरभवत्क्षितौ । रुद्राणां तु गणाद्विद्धि संभूतमतिपौरुषम्॥ 99 राकुनिर्नाम यस्त्वासीद्राजा लोके महारयः। द्वापरं विद्धि तं राजन्संभूतमरिमर्दनम्॥ 92 सात्यिकः सत्यसन्धश्च योऽसौ वृष्णिकुलोद्वहः। पक्षात्स जन्ने मरुतां देवानामरिमर्दनः॥ ७९ द्भुपद्श्चेव राजिषस्तत एवामवद्गणात्। मानुषे नृपलोकेस्मिन्सर्वशस्त्रमृतां वरः॥ 60 ततश्च कृतवर्माणं विद्धि राजञ्जनाधिपम् । तमप्रतिमकर्माणं क्षत्रियर्षभसत्तमम्॥ ८१ महतां तु गणाद्विद्धि संजातमरिमर्दनम् । विराटं नाम राजानं परराष्ट्रप्रतापनम् ॥ 42 अरिष्टायास्तु यः पुत्रो हंस इत्यभिविश्रुतः। स गन्धर्वपतिर्जन्ने कुरुवंशविवर्धनः ॥ ८३ भूतराष्ट्र इति ख्यातः कृष्णद्वेपायनात्मजः। दीर्घबाहुर्महातेजाः प्रज्ञाचक्षुर्नराधिपः ॥ 28 मातुर्दीषाद्दषेः कोपादन्ध्र एव व्यजायत । तस्यैवावरजो भ्राता महासत्त्वो महाबलः॥ 24

स पाण्डुरिति विख्यातः सत्यधर्मरतः श्रुचिः। अत्रेस्त सुमहाभागं पुत्रं पुत्रवतां वरम्। विदुरं विद्धि तं लोके जातं बुद्धिमतां वरम्॥ ८६ कलेरेशस्त्र संजन्ने भुवि दुर्योधनो नृपः। दुर्बुद्धिर्दुर्भितिश्चैव कुरूणामयशस्करः॥ जगतो यस्तु सर्वस्य विद्विष्टः कलिपूरुषः। यः सर्वो घातयामास पृथिवीं पृथिवीपते ॥ 🍝 उद्दीपितं येन वैरं भूतान्तकरणं महत्। पोलस्त्या म्रातरश्चास्य जिन्तरे मनुजेष्विह् ॥ ८९ शतं दुःशासनादीनां सर्वेषां क्रूरकर्मणाम्। दुर्मुखो दुःसहश्चैव ये चान्येनानुकीर्तिताः॥ ९० दुर्योधनसहायास्ते पौलस्त्या भरतर्षम । वैश्यापुत्रो युयुत्सुश्च धार्तराष्ट्रः शताधिकः ॥९१ जनमेजय उवाच। ज्येष्ठानुज्येष्ठतामेषां नामधेयानि वा विभो। घृतराष्ट्रस्य पुत्राणामानुपूर्व्येण कीर्तय ॥ ९२ वैशंपायन उवाच । दुर्योधनो युयुत्सुश्च राजन्दुशासनस्तथा। दःसहो दुःशलश्चेव दुर्मुखश्च तथा परः ॥ ९३. विर्विशतिर्विकर्णेश्च जलसन्धः सुलोचनः । विन्दानुविन्दौ दुर्घर्षः सुबाहुर्दुष्प्रधर्षणः॥ ९४ दुर्मर्षणो दुर्मुखश्च दुष्कर्णः कर्ण एव च। चित्रोपचित्रौ चित्रास्रश्चारुचित्राङ्गदश्च ह ॥ ९५ दुर्मद्रो दुष्पहर्षश्च विवितसुर्विकटः समः। ऊर्णनाभः पद्मनाभस्तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ ९६ सेनापतिः सुषेणश्च कुण्डोद्रमहोद्रौ । चित्रबाहुश्चित्रवर्मा सुवर्मा दुर्विरोचनः॥ ९७ अयोबाहुर्महाबाहुश्चित्रचापसुकुण्डलौ । भीमवेगों भीमबलों बलाकी भीमविक्रमः॥ ९८ उग्रायुघो भीमशरः कनकायुईढायुघः। दृढवमा दृढक्षत्रः सोमकीर्तिरनृद्यः॥ ९९ जरासन्धो दढसन्धः सत्यसन्धः सहस्रवाक् । उग्रश्रवा उग्रसेनः क्षेममूर्तिस्तथैव च ॥ अपराजितः पण्डितको विशालाक्षो दुराधनः ॥१ दृढहस्तः सुहस्तश्च वातवेगसुवर्चसौ । आदित्यकेतुर्वह्वाशी नागदत्तानुयायिनौ ॥ २ कवची निषङ्गी दण्डी दण्डधारो धनुर्त्रहः। उग्रो भीमरथो वीरो वीरबाहुरलोलुपः ॥ રૂ

अभयो रौद्रकर्मा च तथा दृढरथश्च यः। अनाघृष्यः कुण्डमेदी विरावी दीर्घलोचनः ॥ ४ दीर्घबाहुर्महाबाहुर्व्यूढोरः कनकाङ्गदः। कुण्डजश्चित्रकश्चेव दुःशला च शताधिका ॥ Ų वैश्यापुत्रा युयुत्सुश्च धार्तराष्ट्रः शताधिकः। एतदेकशतं राजन्कन्या चैका प्रकीर्तिता ॥ દ્દ नामघेयानुपूर्व्या च ज्येष्ठानुज्येष्ठतां विदुः । सर्वे त्वतिरयाः शूराः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ 9 सर्वे वेदविदश्चैव राजश्र्वास्त्रे च पारगाः। सर्वे संग्रामविद्यासु विद्यामिजनशोभिनः॥ 6 सर्वेषामनुरूपाश्च कृता दारा महीपते। दुःशलां समये राजन्सिन्धुराजाय कौरवः ॥ ९ जयद्रथाय प्रददौ सौबलानुमते तदा । धर्मस्यांशं तु राजानं विद्धि राजन्युधिष्ठिरम्॥१० भीमसेनं तु वातस्य देवराजस्य चार्जुनम्। अश्विनोस्तु तथैवांशी रूपेणाप्रतिमी मुवि॥ नकुलः सहदेवश्च सर्वभूतमनोहरौ । यस्तु वर्चा इति ख्यातः सोमपुत्रः प्रतापवान्॥१२ सोऽभिमन्युर्वृहत्कीर्तिरर्जुनस्य सुतोभवत्। यस्यावतरणे राजन्सुरान्सोमोऽब्रवीदिदम्॥ १३ नाहं दद्यां प्रियं पुत्रं मम प्राणेर्गरीयसम्। समयः क्रियतामेष न शक्यमतिवर्तितुम्॥ १४ सुरकार्य हि नः कार्यमसुराणां क्षितौ वधः। तंत्र यास्यत्ययं वर्चा न च स्थास्यति वै चिरम्१५ पेन्द्रिर्नरस्त् भविता यस्य नारायणः सखा । सोर्जुनेत्यामिविख्यातः पाण्डोः पुत्रः प्रतापवान् १६ तस्यायं भविता पुत्रो बालो भुवि महारथः। ततः षोडशवर्षाणि स्थास्यत्यमरसत्तमाः ॥ १७ अस्य षोडरावर्षस्य स संग्रामो भविष्यति । यत्रांशा वः करिष्यान्ति कर्मवीरनिष्द्नम् ॥ १८ नरनारायणाभ्यां तु स संग्रामो विना कृतः। चक्रव्यूहं समास्थाय योघयिष्यन्ति वः सुराः॥१९ विमुखाञ्चछात्रवान्सर्वान्कारियष्यति मे सुतः। बालः प्रविश्य च व्यूहमभेद्यं विचरिष्यति ॥ २० महारथानां वीराणां कदनं च करिष्यति । २१ सर्वेषामेव रात्रूणां चतुर्थारां नियष्यति॥ दिनार्धेन महाबाहुः प्रेतराजपुरं प्रति । २२ ततो महारथैवीरैः समेत्य बहुशो रणे ॥ दिनक्षये महाबाहुर्भया भूयः समेष्यति । एकं वंशकरं पुत्रं वीरं वे जनयिष्यति ॥ २३ प्रनष्टं भारतं वंशं स भूयो घारयिष्यति । पतत्सोमवचः श्रुत्वा तथास्त्वित दिवौकसः॥२४ प्रत्युचुः सहिताः सर्वे ताराधिपमपूजयन्। पर्व ते कथितं राजंस्तव जन्म पितुः पितुः ॥ अग्नेर्भागं तु विद्धि त्वं घृष्ट्युम्नं महारथम् । शिखण्डिनमथोराजंस्त्रीपूर्वे विद्धि राक्षसम्॥ २६ द्रौपदेयाश्च ये पञ्च बम्बुर्भरतर्षम । विश्वान्देवगणान्विद्धि संजातान्भरतर्षम ॥ २७ प्रतिविन्ध्यः सुतसोमः श्रुतकीर्तिस्तथापरः । नाकुलिस्तु रातानीकः श्रुतसेनश्च वीर्यवान् ॥ २८ शूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेवपिताऽभवत्। तस्य कन्या पृथा नाम रूपेणासदृशी भुवि ॥ २९ वितुः स्वस्नीयपुत्राय सोऽनपत्याय वीर्यवान् । अग्रमग्ने प्रतिज्ञाय खस्यापत्यस्य वै तदा ॥ ३० अग्रजातेति तां कन्यां शूरोऽनुग्रहकाङ्कृया । ३१ अद्दत्कुन्तिभोजाय स तां दुहित्रं तेंद्। ॥ सा नियुक्ता पितुर्गेहे ब्राह्मणातिथिपूजने । 32 उग्रं पर्यचरद्धोरं ब्राह्मणं संशितव्रतम् ॥ निगृदनिश्चयं धर्मे यं तं दुर्वास्सं विदुः । तमुत्रं शंसितात्मानं सर्वयद्वैरतोषयत्॥ 33 तुष्टोभिचारसंयुक्तमाचचक्षे यथाविधि । उवाच चैनां भगवान्त्रीतोऽस्मि सुभगे तव ॥ ३४ यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि । तस्य तस्य प्रसादात्त्वं देवि पुत्राञ्जनिष्यसि ॥३५ प्वमुक्ता च सा बाला तदा कौतूहलान्विता । कन्या सती देवमर्कमाजुहाव यशस्त्रिनी ।। प्रकाशकर्ता भगवांस्तस्यां गर्भ दधौ तदा । अजीजनत्सुतं चास्यां सर्वशस्त्रभृतां वरम् ॥ ३७ सकुण्डलं सकवचं देवगर्भश्रियान्वितम्। दिवाकरसमं दीप्या चारुसर्वाङ्गभू<sup>षितम् ॥</sup> निगृहमाना जातं वै बन्धुपक्षभयात्तदा । उत्ससर्ज जले कुन्ती तं कुमारं यशास्विनम् ॥ ३९ तमुत्सृष्टं जले गर्भ राघा भर्ता महायशाः। राधायाः कल्पयामास पुत्रं सोऽधिरथ्स्तदा ४० चऋतुर्नामधेयं च तस्य बालस्य तावुभौ। दम्पतीव सुषेणेति दिश्चु सर्वासु विश्रुतम्॥ ४१ संवर्धमानो बलवान्सर्वास्त्रेषूत्तमोऽभवत् । वेदाङ्गानि च सर्वाणि जजाप जयतां वरः॥ ४२ यस्मिन्काले जपन्नास्ते धीमान्सत्यपराक्रमः। नादेयं ब्राह्मणेष्वासित्तिस्मिन्काले महात्मनः ॥४३

त्तमिन्द्रो ब्राह्मणा भृत्वा पुत्रार्थे भृतभावनः । ययाचे कुण्डले वीरं कवचं च सहाङ्गजम् ॥ ४४ उत्कृत्य कर्णो ह्यददत्कवचं कुण्डले तथा । राक्ति शको ददौ तस्मै विस्मितश्चेदमब्रवीत् ४५ देवासुरमनुष्याणां गन्धवीरगरश्रसाम् । यस्मिन्क्षेप्स्यसि दुर्घर्ष स एको न भविष्यति ४६ पुरा नाम च तस्यासीद्वसुषेण इति क्षितौ । त्ततो वैकर्तनः कर्णः कर्मणा तेन सोऽभवत्॥४७ आमुक्तकवचो वीरो यस्तु जन्ने महायशाः। स कर्ण इति विख्यातः पृथायाः प्रथमः सुतः ४८ स तु सृतकुले वीरो ववृधे राजसत्तम। कर्णे नरवरश्रेष्ठं सर्वशस्त्रभृतां वरम् ॥ दुर्योधनस्य सचिवं मित्रं रात्रुविनारानम्। दिवाकरस्य तं विद्धि राजन्नंशमनुत्तमम् ॥ यस्तु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः। तस्यांशो मानुषेष्वासीद्वासुदेवः प्रतापवान् ॥ ५१ द्रोषस्यांदाश्च नागस्य बलदेवो महाबलः । सनत्कुमारं प्रद्युन्नं विद्धि राजन्महौजसम्॥ ५२ एवमन्य मनुष्येन्द्रा बहवोंशा दिवौकसाम्। जिक्करे वसुदेवस्य कुले कुलविवर्धनाः॥ 43 गणस्त्वप्सरसां यो वै मया राजन्प्रकीर्तितः। त्तस्य भागः क्षितौ जन्ने नियोगाद्वासवस्य ह ५४

तानि षोडरादेवीनां सहस्राणि नराधिप। वभृवुर्मानुषे लोके वासुदेवपरित्रहः॥ श्रियस्तु भागः संजन्ने रत्यर्थे पृथिवीतले । भीष्मकस्य कुले साष्ट्री रुक्मिणी नामनामतः॥ द्रौपदीं त्वथ संजन्ने शचीभागादनिन्दिता । द्वपदस्य कुळे कन्या वेदिमध्यादानिन्दिता॥ ५७ नातिहस्वा न महती नीलोत्पलसुगन्धिनी। पद्मायतास्त्री सुश्रोणी स्वसिताश्चितमूर्धजा ॥ ५८ सर्वेलक्षणसंपूर्णा वैदुर्यमणिसंनिभा । पञ्चानां पुरुषेन्द्राणां चित्तप्रमथनी रहः॥ सिद्धिर्घृतिश्च ये देव्यौ पञ्चानां मातरौ तु ते। कुन्ती माद्री च जज्ञाते मतिस्तु सुबलात्मजा ६० इति देवासुराणां ते गन्धर्वाप्सरसां तथा। अंशावतरणं राजन्राक्षसानां च कीर्तितम् ॥ ६१ ये पृथिव्यां समुद्भूता राजानो युद्धदुर्मदाः । महात्मानो यदूनां च ये जाता विपुले कुले॥ ६२ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मया ते परिकीर्तिताः । धन्यं यशस्यं पुत्रीयमायुष्यं विजयावहम् । इदमंशावतरणं श्रोतव्यमनसूयता॥ ६३ अंशावतरणं श्रुत्वा देवगन्धर्वरक्षसाम् । प्रमवाप्ययवित्प्राज्ञो न कृञ्छ्रेष्ववसीद्ति॥ દ્દસ

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वण्यंशावतरणसमाप्तौ सप्तषष्टितमोऽध्यायः॥ ६७॥

१

जनमेजय उवाच ।
त्वत्तः श्रुतिमदं ब्रह्मन्देवदानबरक्षसाम् ।
अंशावतरणं सम्यगन्धर्वाप्सरसां तथा ॥
इमं तु भूय इच्छामिं कुरूणां वंशमादितः ।
कथ्यमानं त्वया विप्र विप्रधिंगणसंनिधौ ॥
वैद्यायन उवाच ।
पौरवाणां वंशकरो दुष्यन्तो नाम वीर्यवान् ।

पृथिव्याश्चतुरन्ताया गोप्ता भरतसत्तम ॥ ३ चतुर्मागं भुवः कृत्स्नं यो भुक्षे मनुजेश्वरः । समुद्रावरणांश्चापि देशान्स समितिजयः ॥ ४ आम्लेच्छावधिकान्सर्वान्स भुक्षे रिपुमर्दनः । रत्नाकरसमुद्रां तांश्चातुर्वण्यंजनावृतान् ॥ ५

सुवलात्मजा गान्धारी ॥ ६० ॥ धन्यं धनप्रदम् । यशस्यं यशस्करम् ॥ ६३ ॥ प्रभावाप्ययः परमात्मा । विश्वोत्पत्तिप्रलयाधिष्ठानत्वात् । तं वेत्तीति प्रभवाप्ययवि- द्भूत्वेतिशेषः । कृच्छेषु संसारगहनेषु । अयं भावः यथा शास्त्रे वियदादिसृष्टिः ब्रह्मोपादानिका ब्रह्माद्वैतप्रतिपत्तये किर्स्ते । वियत्प्राणपादयोः सृष्टिश्रुतीनां परस्परविरोधपिहारश्च कीर्त्यते । तथापि सृष्टी ताप्तर्यं नास्ति । एवमि- हाऽपि नांशावतरणे ताप्तर्यमस्ति । किं तु तद्वारा ब्रह्माद्वै-

तप्रतिपत्तावेव । तथा सृष्टिस्मृतीनां विरोधः कल्पभेदाभिप्रा-येण वावर्णनीय उपेक्षणीयो वा । स्वार्थे तात्पर्याभावा दिति दिक् ॥ ६४ ॥ इति आदिपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तषष्टितमोऽध्यायः॥ ६७ ॥

त्वत्त इति ॥ १ ॥ चतुरन्तायाः चतुःसमुद्रावच्छिन्नायाः ॥ ३ ॥ चतुर्भागं भागचतुष्कं सर्वामिति यावत् ॥ ४ ॥

| न वर्णसंकरकरो न कृष्याकरकृजनः ।              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| न पापकृत्कश्चिद्रासीत्तस्मिन्दाज्ञनि शासित ॥ | દ્         |
| धर्मे रात सेवमाना धर्मार्थावभिपेदिरे।        |            |
| तदा नरा नरव्याव्र तस्मिञ्जनपदेश्वरे ॥        | 9          |
| नासिचौरभयं तात न श्चुघाभयमण्वपि ।            |            |
| नासीह्याधिसयं चापि तस्मिञ्जनपद्श्वर ।।       | ۷          |
| स्वधमें रिमरे वर्णा दैवे कर्मणि निःस्पृहाः।  | <b>Q</b> . |
| तमाधित्य महीपालमासंध्रेवाकुतोभयाः॥           | •          |
| कालवर्षी च पर्जन्यः सस्यानि रसवन्ति च        | १०         |
| सर्वरत्नसमृद्धा च मही पशुमती तथा ।।          | .,3~       |

स्वकर्मनिरता विप्रा नानृतं तेषु विद्यते। स चाद्धतमहावीयौं वज्रसंहननो युवा ॥ ११ उद्यम्य मन्दरं दोभ्यां वहेत्सवनकाननम्। चतुष्पथगदायुद्धे सर्वप्रहरणेषु च ॥ १२ : नागपृष्ठेऽश्वपृष्ठे च बभूव परिनिष्ठितः । बले विष्णुसमश्चासित्रेजसा भास्करोपमः॥ १३ अक्षोभ्यत्वेऽर्णवसमः सहिष्णुत्वे घरासमः। संमतः स महीपालः प्रसन्नपुरराष्ट्रवान् ॥ १४∵ भूयो धर्मपरैर्भावैर्मुदितं जनमादिशत्। १५

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि शकुन्तलोपाख्याने अष्टपष्टितमोऽध्यायः॥ ६८॥

जनमेजय उवाच । संभवं भरतस्याहं चरितं च महामतेः। शन्कुतलायाश्चोत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥१ दुर्घ्यन्तेन च वीरेण यथा प्राप्ता शकुन्तला। तं वै पुरुषसिंहस्य भगवन्विस्तरं त्वहम् । ॥ ર श्रोतुमिच्छामि तत्त्वज्ञ सर्वं मतिमतां वर । वैशंपायन उवाच। स कदाचिन्महाबाहुः प्रभूतबलवाहनः॥ 3 वनं जगाम गहनं हयनागरातेर्वृतः। बलेन चतुरङ्गेण वृतः परमवल्पुना ॥ 8 खड्गद्या<del>ति</del>ॅघरैवींरैर्गदामुसल्पाणिभिः । प्रासतोमरहस्तैश्च ययौ योधशतैर्वृतः ॥ Ų सिंहनादेश्च योधानां शङ्खदुन्दुमिनिःस्वनैः। रथनेमिस्वनैश्चैव सनागवरवृंहितैः ॥ દ્ नानायुधघरैश्चापि नानावेषघरैस्तया । हेषितस्वनमिश्रेश्च ध्वेडितास्फोटितस्वनैः॥ 9 आसीत्किलकिलाशब्दस्तस्मिनाच्छति पार्थिवे प्रासादवरश्टङ्गस्थाः परया नृपशोमया **॥** 6

दृदृशुस्तं स्त्रियस्तत्र शूरमात्मयशस्करम् । शकोपमममित्रघ्नं परवारणवारणम् ॥ पश्यन्तः स्त्रीगणास्तत्र वज्रपाणि स्म मेनिरे । अयं स पुरुषव्यात्रो रणे वसुपराक्रमः॥ यस्य बाहुबलं प्राप्य न भवन्त्यसुद्धद्रणाः । इति वाचो ब्रुवन्त्यस्ताः स्त्रियः प्रेम्णा नराधिपम् तुष्ट्रुः पुष्पवृष्टीश्च सस्जुस्तस्य मूर्घनि । तत्र तत्र च विप्रेन्द्रैः स्तूयमानः समन्ततः ॥ १२. निर्ययौ परमप्रीत्या वनं मृगजिघांसया। १३ तं देवराजप्रतिमं मत्तवारणधूर्गतम् ॥ द्विजस्त्रियविद्शुद्रा निर्यान्तमनुजिमरे। ददशुर्वर्धमानास्ते आशीर्मिश्च जयेन च ॥ १४ सुदूरमनुजग्मुस्तं पौरजानपदास्तथा । १५ न्यवर्तन्त ततः पश्चादनुज्ञाता नृपेण ह ॥ सुपर्णप्रतिमेनाथ रथेन वसुधाधिपः । १६ महीमापूरयामास घोषेण त्रिदिवं तथा ॥ स गच्छन्दहशे धीमान्नन्दनप्रतिमं वनम् । 80 बिल्वार्कखदिराकीणं कपित्थघवसंकुलम् ।

न कृष्याकरकृत्कृषिकृत्र । भुवोऽकृष्टपच्यत्वात् । आकरः सुवर्णादिधातूप्तात्तस्थानम् । तत्रापि यत्नं न करोति । पृथि-च्या रह्नैर्घातुभिश्च पूर्णत्वात् ॥ ६ ॥ दैवे कर्मणि वृष्टवावर्थे कारीर्यादिकाम्यकर्माणि ॥ ९॥ तदेवाह कालेति वसुमतीति पाठे धनवती ॥ १० ॥ वज्रसंहननो दृढदेहः ॥ ११ ॥ सवनकाननं वनं जलं उपवनं वा । चत्वारः प्रक्षेपविक्षेप-परिक्षेपाभिक्षेपाख्याः पन्थानो यस्य तद्गदायुद्धम् । प्रक्षेपो दूरस्थे रात्रौ त्यागः। विक्षेपः समीपस्थे कोट्या प्रहारः। परि-क्षेपो बहुषु समन्तात्परिश्रमणेन शत्रूणां क्षेपः । आभिक्षेपोऽ

संभवमिति ॥१ ॥ चतुरङ्गेण हस्त्यश्वरथपादातवतावल्यु-रम्यम् ॥ ४ ॥ परवारणवारणं शत्रुगजानां निवारकं सिंहम् ॥ ९ ॥ धूर्गतं स्कन्धारूढम् ॥ १३ ॥ अथ रथेन पौरपरावृ-

ग्रेण ताडनम् ॥ १२ ॥ आदिशत् शशास ॥ १५ ॥ इति

आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे

ध्यायः ॥ ६८ ॥

त्त्यनन्तरम् ॥ १६ ॥

विषमं पर्वतस्रस्तरिशमिश्र समावृतम्। ंनिर्जलं निर्मनुष्यं च बहुयोजनमायतम् ॥ १८ मृगासिहैर्वृतं घोरैरन्येश्चापि वनेचरैः। १९ तद्वनं मनुज्ञव्याद्रः सभृत्यबलवाहनः॥ लोडयामास दुष्यन्तः सुद्यन्विविधान्मृगान् । बाणगोचरसंप्राप्तांस्तत्र व्याव्रगणान्बहून् ॥ पातयामास दुष्यन्तो निर्विभेद च सायकैः। दूरस्थान्सायकैः कांश्चिदभिनत्स नराधिपः॥ २१ अभ्याशमागतांश्चान्यान्खङ्गेन निरक्रन्तत । कांश्चिदेणान्समाजघ्ने शक्त्या शक्तिमतां वरः॥२२ गदामण्डलतत्त्वक्षश्चचारामितविकमः। त्तोमरेरसिभिश्चापि गदामुसलकम्पनैः॥ **- 23** चचार स विनिधन्वै वन्यांस्तत्र मृगद्विजान्। राज्ञा चाद्भुतवीर्येण योधेश्च समरप्रियैः ॥ રષ્ઠ

लोज्यमानं महारण्यं तत्यज्ञः सम मृगाधिपाः ।
तत्र विद्वतयुयानि हतयूयपतीनि च ॥ १५
मृगयूयान्यथौत्सुक्याच्छन्दं चकुस्ततस्ततः ।
शुष्काश्चापि नदीर्गत्वा जलनैराश्यकार्शताः ॥२६
व्यायामक्कान्तहद्याः पतन्ति सम विचेतसः ।
शुंतिपपासापपीताश्च श्रान्ताश्च पतिता मुवि ॥२७
केचित्तत्र नरव्याष्ठैरमध्यन्त बुभुक्षितैः ।
केचिद्रग्निमथोत्पाद्य संसाध्य च वनेचराः ॥ २८
मक्षयन्ति सम मांसानि प्रकुट्य विधिवत्तदा ।
तत्र केचिद्रजा मत्ता बिलनः शस्त्रविक्षताः ॥ २९
संकोच्यात्रकरान्भीताः प्राद्रवन्ति सम वेगिताः ।
शक्तन्त्रत्रं सजन्तश्च श्लरतः शोणितं बहु ॥ ३०
वन्या गजवरास्तत्र ममृदुर्मगुजान्बहून् ।
तद्वनं बलमेघेन शर्थारेण संवृतम् ।
व्यरोचत मृगाकीण राज्ञा हतमृगाधिपम् ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि राकुन्तलोपाख्याने पकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥

वैशंपायन उवाच । ततो मृगसहस्राणि हत्वा सवलवाहनः। राजा मृगप्रसङ्गेन वनमन्यद्विवेश ह ॥ एक एवोत्तमबलः श्लुत्पिपासाश्रमान्वितः । स वनस्यान्तमासाद्य महच्छून्यं समासदत्॥ तच्चाप्यतीत्य नृपतिरुत्तमाश्रमसंयुतम् । मनः प्रह्णाद्जननं दृष्टिकान्तमतीव च ॥ ₹. शीतमारुतसंयुक्तं जगामान्यन्महद्भनम् ॥ पुष्पितैः पाद्पैः कीर्णमतीव सुखशाद्वलम् ॥ 8 विपुलं मघुरारावैर्नादितं विहगैस्तथा। पुंस्कोकिलनिनादेश्च झिल्लीकगणनादितम् ॥ ų प्रवृद्धविटपैर्वृक्षेः सुखच्छायैः समावृतम् । षट्पदाघूर्णिततलं लक्ष्या परमया युतम् ॥ चापुष्पः पादपः कश्चित्राफलो नापि कण्टकी । षद्पदैर्नाप्यपाकीर्णस्तस्मिन्वै काननेऽभवत्॥ ७ विह्गैर्नादितं पुष्पैरलंकृतमतीव च। सर्वर्तुकुसुमैर्वृक्षेः सुखन्छायैः समावृतम् ॥ ሬ

मनोरमं महेष्वासो विवेश वनमुत्तमम्। मारुताकेलितास्तत्र द्वमाः कुसुमशाखिनः॥ पुष्पवृष्टि विचित्रां तु व्यस्तुजंस्ते पुनःपुनः। दिवस्पृशोऽथ संघुष्टाः पक्षिमिर्मधुरस्वनैः॥ १० विरेजुः पादपास्तत्र विचित्रकुसुमाम्बराः । तेषां तत्र प्रवालेषु पुष्पभारावनामिषु ॥ ११ रुवन्ति रावानमधुरान्षद्पदा मधुलिप्सवः। तत्र प्रदेशांश्च बहुन्कुसुमोत्करमण्डितान्॥ १२ लतागृहपरिक्षिप्तान्मनसः प्रीतिवर्धनान् । संपश्यन्सुमहातेजा बभूव मुदितस्तदा ॥ १३ परस्पराश्चिष्टशाखैः पादपैः कुसुमान्वितैः । अशोभत वनं तत्तु महेन्द्रध्वजसंनिभैः॥ १४ सिद्धचारणसंघैश्च गन्धर्वाप्सरसां गणैः। सेवितं वनमत्यर्थे मत्तवानरिकनरम् ॥ .१५ सुखः शीतः सुगन्धी च पुष्परेणुवहोऽनिलः । परिकामन्वने वृक्षानुपैतीव रिरंसया ॥ १६

औत्सुक्यात् वैयग्यात् ॥ २६ ॥ संसाध्य पाकादिना संस्कृत्य ॥ २८ ॥ प्रकृटय चूर्णीकृत्य गजाः वनगजाः ॥ २९ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोनसप्ततिममोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ तत इति ॥ १ ॥ शून्यं वृक्षादिरहितं ऊषरम् ॥ २ ॥ लक्ष्म्या शोभया ॥ ६ ॥ नाप्यपाकीर्णः अनावृतो न ॥ ७॥ कुसुमवच्छाखावन्तः कुसुमशाखिनः॥ ९॥ महेन्द्रे पर्वते ध्वजा इव ध्वजा उच्चतरा वृक्षास्ततुल्यैरिन्द्रध्वजवदत्युचैर्वा॥ १४॥

ष्वंगुणसमायुक्तं दद्शं स वनं नृपः । नदीकच्छोद्भवं कान्तमुच्छ्रितध्वजसंनिभम् ॥ १७ प्रेक्षमाणो वनं तत्तु सुप्रत्हष्टविहंगमम् । आश्रमप्रवरं रम्यं ददर्श च मनोरमम्॥ १८ नानावृक्षसमाकीर्णं संप्रज्वलितपावकम्। तं तदाऽप्रतिमं श्रीमानाश्रमं प्रत्यपूजयत् ॥ १९ यातिभिर्वालखिल्यैश्च वृतं मुनिगणान्वितम्। अग्न्यगारैश्च बहुभिः पुष्पसंस्तरसंस्तृतम् ॥ २० महाकच्छेर्बृहद्भिश्च विम्राजितमतीव च। मालिनीमभितो राजन्नदीं पुण्यां सुखोदकाम २१ नैकपक्षिगणाकीणीं तपोवनमनारमाम्। तत्र व्यालमृगान्सौम्यान्पश्यन्त्रीतिमवाप सः॥२२ तं चाप्रतिरथः श्रीमानाश्रमं प्रत्यपद्यत । २३ देवलोकप्रतीकाशं सर्वतः सुमनोहरम् ॥ नदीं चाश्रमसंश्लिष्टां पुण्यतीयां ददर्श सः। सर्वप्राणभृतां तत्र जननीमिव धिष्ठिताम् ॥ २४ सचक्रवाकपुलिनां पुष्पफेनप्रवाहिनीम् । सर्किनरगणावासां वानरर्क्षनिषेविताम् ॥ २५ पुण्यस्वाच्यायसंघुष्टां पुलिनैरूपशोभिताम् । मत्तवारणशार्दृलभुजगेन्द्रनिषेविताम् ॥ २६ तस्यास्तीरे भगवतः काक्ष्यपस्य महात्मनः। आश्रमप्रवरं रम्यं महर्षिगणसेवितम् ॥ २७ नदीमाध्रमसंबद्धां दृष्टाश्रमपदं तथा। चकाराभिप्रवेशाय मोर्ति स नृपतिस्तदा ॥ 26 अलंकृतं द्वीपवत्या मालिन्या रम्यतीरया । नरनारायणस्थानं गङ्गयेवोपशोभितम् ॥ २९ मत्तवर्हिणसंघुष्टं प्रविवेश महद्वनम् । तत्सचैत्ररथप्रख्यं समुपेत्य नरर्षभः॥ ३०

अतीवगुणसंपन्नमनिर्देशं च वर्चसा । महर्षि काद्यपं द्रष्टुमथ कण्वं तपोधनम् ॥ 38 ध्वजिनीमश्वसंबाधां पदातिगजसंकुलाम् । अवस्थाप्य वनद्वारि सेनामिद्मुवाच सः॥ ३२ मुनिं विरजसं द्रष्टुं गमिष्यामि तपोधनम्। काश्यपं स्थीयतामत्र यावदागमनं मम।। 33 तद्वनं नन्दनप्रख्यमासाद्य मनुजेश्वरः। श्चुत्पिपासे जहाँ राजा मुदं चावाप पुष्कलाम 🔢 सामात्यो राजलिङ्गानि सोपनीय नराधिपः। पुरोहितसहायश्च जगामाश्रममुत्तमम् ॥ दिदृश्चस्तत्र तमृर्षि तपोराशिमथाव्ययम् । ब्रह्मलोकप्रतीकाशमाश्रमं सोऽभिवीध्य ह । षर्पदोद्गीतसंघुष्टं नानाद्विजगणायुतम् ॥ 38 ऋचो बह्वचमुख्येश्च प्रेर्यमाणाः पदक्रमेः । शुश्राव मनुजव्याघ्रो विततेष्विह कर्मसु ॥ 30 यत्तविद्याङ्गविद्धिश्च यजुर्विद्धिश्च शोभितम् । मधुरैः सामगीतैश्च ऋषिमिनियतवतैः ॥ 34 भारुण्डसामगीताभिरथर्वशिरसोद्रतैः। यतात्मभिः सुनियतैः शुशुभे स तदाश्रमः ॥ ३९. अथर्ववेदप्रवराः पूगयिक्यसामगाः । संहितामीरयान्त स्म पदक्रमयुतां तु ते॥ 80 शब्दसंस्कारसंयुक्तैर्बुवद्गिश्चापरैद्विजैः । नादितः स बभौ श्रीमान्ब्रह्मलोक इवापरः ॥ ४१ यञ्चसंस्तरविद्धिश्च क्रमशिक्षाविशारदैः। न्यायतत्त्वात्माविक्षानसंपन्नैर्वेदपारगैः॥ કર. नानावाक्यसमाहारसमवायविशारदैः । धर विशेषकार्यविद्धिश्च मोक्षधर्मपरायणैः॥

रिसंसया रमयितुमिच्छ्या ॥ १६ सजलोऽनूपप्रदेशः च्छोद्धवं कच्छ: महाकच्छैः महातुत्रकैः\* । बृहद्भिः पुष्टैः । 'अथ तुन्नकदुमे ' इति मेदिनी । मालिनीं कच्छः ं स्यादन्पे स्रामितः । आश्रममध्ये नैव मालिनी गच्छति न प्रान्तेन ॥ २१ ॥ अप्रतिरथः अप्रतिमः विततेषु कास्यपस्य कस्यपगोत्रस्य कप्वस्य ॥ २७ ॥ प्रवर्तमानेषु वैतानिकेषु इष्टिपशुसोमादिषु यज्ञविद्यायामङ्गभूतानि कल्पसूत्रादीनि ॥ ३८॥ सामानि पुगयज्ञियसामानि च साम्नां अवान्तरभेदाः ॥३९॥ **\*नांदरु**खीति प्रसिद्धैः ।

यथास्थानकरणप्रयत्नमुचारणम् । शब्दसस्कारः करणं जिह्वाग्रादि । प्रयत्नो घोषादिः स्थानं ताल्वादि । यज्ञसंस्तरः इष्टकाद्युपधानक्रमः 11 89 11 खानुभवः युक्तिमर्यादा । आत्मविज्ञानं नानावाक्यानां एकशाखागतानां समिघो यजतीत्यादि प्रया-जायङ्गविधिपराणां प्रयोगविधिपराणां प्रयोगविधिना दर्श-एकवाक्यत्वं समाहारः । पौर्णमासाभ्यां यजेतेत्यादिना गुंणविंधीनामेकस्यां शाखायामुपसंहारः मि**न्न**शाखास्थानां समवायः । तत्र विशारदैः । विशेषकार्यमुपासनाब्रह्मलोक-फला । कर्मभ्यो विशिष्टत्वातस्याः । मोक्षधर्मेति पृथगुपा-दानेन मोक्षस्य विशेषकार्यत्वं निरस्तम् ॥ ४३ ॥ स्थापनं स्थापनाक्षेपसिद्धान्तपरमार्थक्षतां गतैः।

शब्दच्छन्दोनिरुक्तक्षैः कालक्षानिवशारदैः। ४४

द्रव्यकर्मगुणक्षेश्च कार्यकारणवेदिभिः।

पक्षिवानररुतक्षेश्च व्यासग्रन्थसमाश्चितैः॥ ४५

नानाशास्त्रेषु मुख्येश्च ग्रुश्राव स्वनमीरितम्।

लोकायतिकमुख्येश्च समन्तादनुनादितम्॥ ४६

तत्र तत्र च विप्रेन्द्रान्नियतान्संशितव्रतान्।

जपहोमपरान्विप्रान्ददर्श परवीरहा॥ ४७

आसनानि विचित्राणि रुचिराणि महीपतिः।

प्रयत्नोपहितानि स्म दृष्ट्वा विस्मयमागमत् ॥ ४८
देवतायतनानां च प्रेश्य पूजां कृतां द्विजैः ।
ब्रह्मलोकस्थमात्मानं मेने स नृपसत्तमः ॥ ४९
स काश्यपतपोग्रप्तमाश्रमप्रवरं शुभम् ।
नातृप्यत्प्रेक्षमाणो वै तपोवनगुणैर्युतम् ॥ ५०
स काश्यपस्यायतनं महाव्रतेर्वृतं समन्तादिषिभिस्तपोधनैः ।
विवेशसामात्यपुरोहितोऽरिहा
विविक्तमत्यर्थमनोहरं शुभम् ॥ ५१

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि शकुन्तलोपाख्याने सप्ततितमोऽघ्यायः॥ ७०॥

## वैशंपायन उवाच ।

ततो गच्छन्महाबाहुरेकोऽमात्यान्विस्ज्य तान्। नापश्यचाश्रमे तर्सिमस्तमृषि संशितवतम् ॥ सोऽपश्यमानस्तमृषिं शून्यं दृष्ट्रा तथाश्रमम् । उवाच क इहेत्युचैर्वनं संनादयन्निव ॥ २ श्रुत्वाऽथ तस्य तं शब्दं कन्या श्रीरिवरूपिणी । निश्चकामाश्रमात्तस्मात्तापसी वेषधारिणी ॥ 3 सा तं दृष्ट्रैव राजानं दुष्यन्तमसितेक्षणा । खागतं त इति क्षिप्रमुवाच प्रतिपूज्य च ॥ 8 आसनेनार्चेयित्वा च पाद्येनार्घ्येण चैव हि । पप्रच्छानामयं राजन्कुरालं च नराधिपम् ॥ ų यथावदर्चयित्वाथ पृष्ट्वा चानामयं तदा । उवाच स्मयमानेव किं कार्य कियतामिति॥ ફ तामब्रवीत्ततो राजा कन्यां मधुरभाषिणीम् । हृष्ट्रा चैवानवद्याङ्गीं यथावत्प्रतिपूजितः ॥ 9 व्यागतोऽहं महाभागमृषि कण्वमुपासितुम् ।

क गतो भगवान्भद्रे तन्ममाचक्ष्व शोभने ॥ ८ शकुन्तलोवाच ।

गतः पिता मे भगवान्फलान्याहर्तुमाश्रमात्। मुहूर्त संप्रतीक्षस्य द्रष्टास्येनमुपागतम्॥ ९ वैशंपायन उवाच।

अपद्यमानस्तमृषिं तथा चोक्तस्तया च सः।
तां दृष्ट्वा च वरारोहां श्रीमतीं चारुहासिनीम् १०
विम्राजमानां वपुषा तपसा च दमेन च।
रूपयोवनसंपन्नामित्युवाच महीपतिः॥ ११
का त्वं कस्याऽसि सुश्रोणि किमर्थं चागता वनम्।
एवंरूपगुणोपता कुतस्त्वमासि शोभने॥ १२
दर्शनादेव हि छुमे त्वया मेऽपत्दतं मनः।
इच्छामि त्वामहं ज्ञातुं तन्ममाच्यव शोमने॥१३
पवमुक्ता तु सा कन्या तेन राज्ञा तमाश्रमे।
उवाच हसती वाक्यमिदं सुमधुराक्षरम्॥ १४

प्रथमं स्वसिद्धान्तव्यवस्था । ततस्तत्र शङ्काक्षेपःतस्याः परिहारः सिद्धान्तः तैर्या परमार्थन्ता ता गतैः । शब्दो व्याकरणम् । कालेति ज्योतिषम् । शिक्षाकल्पावप्येतैरेवोपलक्षणीयौ॥४४॥ द्रव्यं व्रीह्यादि। कर्म निर्वापादि । गुणोऽष्टाकपालत्वादिः। कार्यं फलं खर्गादि । कार्णं यागादि । पक्षीति । द्रम्यादीनां प्रकाशकं इषेत्वेत्यादिवाक्यम् । पिक्षवानरस्तमिवाब्यक्तार्थं मन्त्रादिरूपं तदर्थाभिन्नैः। व्यासप्रन्थो विस्तृतप्रवन्धे 'इषेत्वा' सन्त्राखामान्छिनित्तं इति तदीयब्राह्मणादिस्तं सम्यगाप्रितैः। व तु स्वकपोलकित्यतैः प्रकारर्मन्त्रान् व्याचक्षत इत्यर्थः ॥४५॥ लोके एव वायतंते ते लोकायतिकाः । तेषु लोकर्धाः अनपरेषु मुल्यैः ॥ ४६॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीय

भारतभावदीपे सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥

तत इति ॥ १ ॥ अनामयं आरोग्यम् । कुशलं राष्ट्रादि-क्षेमम् ॥ ५ ॥ द्रष्टाऽसि द्रक्ष्यसि ॥९ ॥ अपस्यमान इति । तथा च स्वागतादिप्रकारेण विजने संलापरूपाभ्यां स तथा मोहित इत्यर्थः ॥ १० ॥ दर्शनादेवेति । छुमे कल्याणावहे । एतेन स्वस्य तत्परिग्रहाधिकारोऽस्तीति दार्शतम् । तत्र प्रमाणं स्वचेतसः प्रवृत्तिरेव । यथोक्तमियुक्तः । 'असंशयं क्षत्रपरि-ग्रहक्षमा यदार्यमस्याममिलाषि मे मनः । सतां हि संदे-हपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणस्य वृत्तयः ॥' इति ॥१३॥ हसती हसन्ती ॥ १४ ॥ कण्वस्याहं भगवतो दुष्यन्त दुहिता मता। तपासिनो धृतिमतो धर्मश्च्य महात्मनः॥ १५

### दुष्यन्त उवाच।

अर्घरेता महाभागे भगवाँ होकपूजितः। चले दि वृत्ताद्धमीपि न चलेत्संशितवतः॥ १६ कथं त्वं तस्य दुहिता संभूता वरवर्णिनी। संशयो मे महानत्र तन्मे छेतुमिहाहीसि॥ १७

# शबुन्तलोवाच ।

यथायमागमो मह्यं यथा चेदमभूत्पुरा । शृषु राजन्यथातत्त्वं यथाऽस्मि दृहिता मुनेः १८ ऋषिः कश्चिदिहागम्य मम जन्माभ्यचोदयत् । तस्मै प्रोवाच भगवान्यथा तच्छृणु पार्थिव ॥१९

### कण्व उवाच।

तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रो महत्तपः। सुभूशं तापयामास शकं सुरगणेश्वरम् ॥ २० तपसा दीप्तवीयोंऽयं स्थानान्मां च्यावयेदिति। भीतः पुरंदरस्तस्मान्मेनकामिद्मब्रवीत्॥ गुणैरप्सरसां दिव्यैमेनके त्वं विशिष्यसे। श्रेयो में क्रुर कल्याणि यत्त्वां वश्यामि तच्छ्रगु २२ असावादित्यसंकाशो विश्वामित्रों महातपाः। तप्यमानस्तपो घोरं मम कम्पयते मनः॥ मेनके तव भारोऽयं विश्वामित्रः समध्यमे । शंसितात्मा सुदुर्धर्ष उग्ने तपासे वर्तते ॥ રઇ स मां न च्यावयेत्स्थानात्तं वै गत्वा प्रलोभय । चर तस्य तपो विघ्नं कुरु मेऽविघ्नमुत्तमम्॥ रूपयोवनमाधुर्यचेधितस्मितमाषणैः। लोभियत्वा वरारोहे तपसस्तं निवर्तय॥ २६ मेनकोवाच ।

महातेजाः स भगवांस्तथैव च महातपाः। कोपनश्च तथा होनं जानाति भगवानपि॥ २७ तेजसस्तपसश्चैव कोपस्य च महात्मनः। त्वमप्युद्विजसे यस्य नोद्विजेयमहं कथम्॥ २८

महाभागं वसिष्ठं यः पुत्रैरिष्टैर्व्ययोजयत् । क्षत्रजातश्च यः पूर्वमभवद्वाह्मणो बलात्॥ २९ शौचार्थ यो नदीं चक्रे दुर्गमां बहुामिर्जेलैः। यां तां पुण्यतमां लोके कौशिकीति विदुर्जनाः॥ बभार यत्रास्य पुरा काले दुर्गे महात्मनः। दारान्मतङ्को धर्मात्मा राजर्षिव्याधतां गतः ॥३१ अतीतकाले दुर्भिक्षे अभ्येत्य पुनराश्रमम्। मनिः पारेति नद्या वै नाम चक्रे तदा प्रभुः ॥३२ मतङ्गं याजयांचके यत्र श्रीतमनाः खयम्। त्वं च सोमं भयाद्यस्य गतः पातुं सुरेश्वर् ॥ चकारान्यं च लोकं वै कुद्धो नक्षत्रसंपदा। प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः। गुरुशापहतस्यापि त्रिशङ्कोः शरणं ददौ ॥ 38 पतानि यस्य कर्माणि तस्याहं भृशमृद्धिजे। यथाऽसौ न दहेत्कुद्धस्तथाज्ञापय मां विभो ३५ तेजसा निर्दहेल्लोकान्कम्पयेद्धरणीं पदा । संक्षिपेच महामेरं तूर्णमावर्तयेदिशः ॥ ३६ तादृशं तपसा युक्तं प्रदीप्तमिव पावकम् । कथमस्मद्विधानारी जितेन्द्रियमभिस्पृशेत्॥ ३७ हुताशनमुखं दीप्तं सूर्यचन्द्राक्षितारकम्। कालजिह्नं सुरश्रेष्ठ कथमस्मद्विधा स्पृशेत्॥ ३८

यमश्च सोमश्च महर्षयश्च साध्या विश्वे वालिखल्याश्च सर्वे । एतेऽपि यस्योद्विजन्ते प्रभावा-त्तस्मात्कस्मान्मादृशी नोद्विजेत ॥ ३९ त्वयैव मुक्ता च कथं समीप-मृषेर्ने गच्छेयमहं सुरेन्द्र । रक्षां तु मे चिन्तय देवराज यथा त्वदर्थं रिक्षताऽहं चरेयम् ॥ ४० कामं तु मे मारुतस्तत्र वासः प्रकीडिताया विवृणोतु देव ।

કર

आगमो गुरूपदेशः । इदं मजनमादि पुरा यथाभूत्तथा श्रृणु इत्युत्तरेणान्वयः ॥ १८ ॥ अभ्यचोदयत्पृष्टवान् ॥ १९ ॥ मे अविद्यमितिच्छेदः ॥२५॥वभार पोषितवान् । मतङ्गः त्रिश्कः व्याधतां गतः । विवाहविद्यदेशिनः पितुः कोपादितिशेषः ॥ ३१ ॥ आश्रमं अभ्येत्य तपस्तप्त्वेतिशेषः । नद्याः कौशिक्याः ॥ ३२ ॥ शरणं त्राणं त्रिशङ्कोः। त्रीणि पितुः कोपो वसि-ष्ठधेनोवधो वृथा गोमांसभक्षणं चेति शक्कुनिशङ्कुतुल्यानि

पापानि यस्य स त्रिश्कुस्तस्य यथोक्तं हरिवंशे त्रिश्कुं प्रति विसिष्ठेन । 'पितुश्च परिरोषेण गुरोदोग्ध्रीवधेन च । अप्रो क्षितोपयोगाच त्रिविधस्ते ब्यतिक्रमः' इति ॥ ३४ ॥ तस्य तस्मात् ॥ ३५ ॥ आवर्तयेदेकिकुर्यात् ॥ ३६ ॥ सूर्य-चन्द्रावेव अक्ष्णोः संबान्धिनी तारके यस्य ताविष भूभङ्ग-मात्रेण स्रष्टुं समर्थ इत्यथः ॥ ३८ ॥ प्रकीडितायाः प्रकृष्टं कीडितं यस्याः । वित्रणोत् अपसारयतु ॥ ४९ ॥

सहायभूतस्तु तव प्रसादात्॥

भवेच में मन्मयस्तत्र कार्ये

वनाच वायुः सुरभिः प्रवायात्तास्मन्काले तमृषि लोभयन्याः। तथेत्युक्त्वा विहिते चैव तस्मिस्ततो ययौ साश्रमं कौशिकस्य ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि शकुन्तलोपाख्याने पकसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७१ ॥

કર

कण्व उवाच । यव मुक्तस्तया शकः संदिदेश सदागतिम्। प्रातिष्ठत तदा काले मेनका वायुना सह ॥ अथापक्यद्वरारोहा तपसा दग्धकिल्बिषम् । विश्वामित्रं तप्यमानं मेनका भीरुराश्रमे ॥ ર अभिवाद्य ततः सा तं प्राकीडद्दिसंनिधौ । अपोवाह च वासोऽस्या मारुतः राशिसंनिभम् ३ साऽगच्छत्वरिता भूमि वासस्तद्भिष्टिप्सती। स्मयमानेव सवीडं मास्तं वरवार्णेनी ॥ पश्यतस्तत्र तत्रपरिप्याग्रिसमेतजसः । विश्वामित्रस्ततस्तां तु विषमस्यामानिन्दिताम् ॥५ गृद्धां वाससि संग्रान्तां मेनकां मुनिसत्तमः। अनिर्देश्य वयोरूपामपश्याद्विवृतां तदा ॥ ્દ तस्या रूपगुणान्दृष्ट्या स तु विप्रवेभस्तदा । चकार भावं संसर्गात्तया कामवशं गतः॥ 9 न्यमन्त्रयत चाप्येनां सा चाप्यैच्छ्दिनिन्दिता । तौ तत्र सुचिरं कालमुभौ व्यहरतां तदा ॥ रममाणौ यथाकामं यथैकदिवसं तथा। जनयामास स मुनिर्मेनकायां शकुन्तलाम् ॥ प्रस्थे हिमवतो रम्ये मालिनीमभितो नदीम ।

जातमुत्सुज्य तं गर्भ मेनका मालिनीमन ॥ कृतकार्या ततस्तूर्णमगच्छच्छकसंसदम् । तं वने विजने गर्भे सिंहव्याव्रसमाकुले ॥ ११ दृष्ट्रा रायानं राकुनाः समन्तात्पर्यवार्यन् । नेमां हिस्युर्वेने बालां कव्यादा मांसगृद्धिनः १२ पर्यरक्षन्त तां तत्र शकुन्ता मेनकात्मजाम्। उपस्प्रष्टुं गतश्चाह्मपश्यं शयितामिमाम् ॥ निर्जने विपिने रम्ये शक्तुन्तैः परिवारिताम् । आनियत्वा ततश्चैनां दुहितृत्वे न्यवेशयम् ॥ शरीरकृत्यां णदाता यस्य चान्नानि भुञ्जते । क्रमेणैते त्रयोऽप्युक्ताः पितरो धर्मशासने ॥ निर्जने तु वने यस्माञ्छकन्तैः परिवारिता । श्कुन्तलेति नामास्याः कृतं चापि ततो मया १६ एवं दुहितरं विद्धि मुम विप्र शकुन्तलाम् । शकुन्तला च पितरं मन्यते मामनिन्दिता ॥ १७ शकुन्तलोवाच । एतदाच्छ पृष्टः सन्मम जन्म महर्षये। स्तां कण्वस्य मामेवं विद्धि त्वं मनुजाधिप १८ कण्वं हि पितरं मन्ये पितरं खमजानती। इति ते कथितं राजन्यथावृत्तं श्रुतं मया ॥ १९

े इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि शकुन्तलोपाख्याने द्विसप्तातितमोऽध्यायः ॥७२॥

तस्मिन्कामवायुसाहाय्यके इन्द्रेण विहिते संदिष्टे सित ॥ ४२ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकसप्तातितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥

एवसुक्त इति सदागतिं वायुम् ॥ १ ॥ गृद्धां सक्तां विश्वता अनाच्छादिताम् ॥ ६ ॥ भावं संसर्गात्संदर्शना-त्तस्यां मनश्रकार । तया हेतुभूतया ॥ ७ ॥ न्यमन्त्रयत एहीत्याकारितवान् । ब्यहरतां विहारं चक्रतः ॥ ८ ॥ उपस्प्रष्टुं आहिकं जलकार्यं कर्तुम् ॥ १३ ॥ शरीरकृत्रिवेक्ता प्राणदाताऽभयप्रदः ॥ १५ ॥ निर्जन इति । शकुन्तैः परि-वारिता उपात्तिति ला आदानेऽस्मात्कप्रस्थये शकुन्तलेति नाम निर्वचनम् ॥ १६ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥

#### दुष्यन्त उवाच ।

सुत्यक्तं राजपुत्री त्वं यथा कल्याणि भाषसे । भार्या में भव सुश्रोणि बूहि किं करवाणि ते ॥ १ सुवर्णमालां वासांसि कुण्डले परिहाटके । नानापत्तनजे शुभ्रे माणिरत्ने च शोभने ॥ २ आहरामि तवाद्याहं निष्कादीत्यजिनानि च । सर्वे राज्यं तवाद्यास्तु भार्या में भव शोभने ॥ ३ गान्धर्वेण च मां भीरु विवाहेनैहि सुंदरि । विवाहानां हि रम्भोरु गान्धर्वः श्रेष्ठः उच्यते ॥ ४ शक्रुन्तलेवाच ।

फलाहारों गतो राजन्पिता में इत आश्रमात्। मुद्धर्त संप्रतीक्षस्य स मां तुभ्यं प्रदास्यति॥ ५ दुष्यन्त उवाच।

इच्छामि त्वां वरारोहे भजमानामनिन्दिते। त्वद्र्थं मां स्थितं विद्धि त्वद्गतं हि मनो मम॥ ६ आत्मनो बन्धुरात्मैव गतिरात्मैव चात्मनः आत्मनैवात्मनो दानं कर्तुमर्हेसि धर्मतः॥ ७ अष्टावेव समासेन विवाहा धर्मतः स्मृताः। ब्राह्मो देवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः॥ ८ गान्धवो राक्षसञ्चेव पैशाचश्चाष्टमः स्मृतः। तेषां धर्मान्यथापूर्वं मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्॥ ९ प्रशस्तांश्चतुरः पूर्वान्त्राम्हणस्योपधारय। षडानुपूर्व्या क्षत्रस्य विद्धि धर्माननिन्दिते॥ १० राक्षां तु राक्षसोप्युक्तो विद्शृद्देष्वासुरः स्मृतः। पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या अधर्यो द्वौ स्मृताविह ११ पैशाच आसुरश्चेव न कर्तव्यों कदाचन।
अनेन विधिना कार्यों धर्मस्येषा गतिः स्मृता १२
गान्धवराक्षसौ क्षत्रे धम्यों तो मा विशिक्ष्याः।
पृथग्वा यदि वा मिश्रौ कर्तव्यौ नात्र संशयः॥ १३
सा त्वं मम सकामस्य सकामा वरवर्णिनी।
गान्धर्वेण विवाहेन भार्या भवितुमर्हसि॥ १४

शकुन्तलोवाच ।

यदि धर्मपथस्त्वेष यदि चात्मा प्रभुर्मम ।

प्रदाने पौरवश्रेष्ठ श्रृणु मे समयं प्रभो ॥ १५

सत्यं मे प्रतिजानीहि यथा वस्थाम्यहं रहः ।

मयि जायेत यः पुत्रः स भवेत्वदनन्तरः ॥ १६

युवराजो महाराज सत्यमेतद्भवीमि ते ।

यद्येतदेवं दुष्यन्त अस्तु मे संगमस्त्वया ॥ १७

वैशंपायन उवाच ।

पवमस्वित तां राजा प्रत्युवाचाऽविचारयन् ।

अपि च त्वां हि नेष्यामि नगरं स्वं शुचिस्मिते ॥

यथा त्वमहां सुश्रोणि सत्यमतद्भवीमि ते ।

पवमुक्तवा स राजिषस्तामिनित्तगामिनीम् ॥१९
जग्राह विधिवत्पाणावुवास च तया सह ।

विश्वास्य चैनां स प्रायादव्रवीच पुनः पुनः ॥२०

प्रेषयिष्ये तवार्थाय वाहिनीं चतुराङ्गिणीम्।

तया त्वानाययिष्यामि निवासं स्वं शुचिस्मिते २१

वैशंपायन उवाच । इति तस्याः प्रतिश्चत्य स नृपो जनमेजय । मनसा चिन्तयन्त्रायात्काश्यपं प्रति पार्थिवः ॥२२

सुन्यक्तमिति।गोत्रप्रवर्तकोऽपि तपसा ब्राह्मणोऽपि जातितः सित्र्य एव विश्वामित्र इति भावः । इत ऊर्ध्वं वा तस्य ब्राह्मणत्वमिति कल्प्यम् ॥ १ ॥ गान्धर्वो वरवध्वोरैकमत्येन कृतः ॥४ ॥ फलाहारः फलान्याहर्तुं गतः ॥५॥ 'न स्त्री स्वातंत्र्यमहिति' इति न्यायविरोधमाशंक्याह । आत्मन इति ॥ ७ ॥ पूर्वोक्तगान्धर्वविवाहस्य कृतव्यतां वक्तुं विवाह-भेदानाह । अष्टाविति । ब्राह्मः अलंकृत्य कन्यादानम् । तह्रदेव यज्ञान्ते ऋत्विजे दानं दैवः । सहोभौ धर्मे चरता-मिति बुध्वादानं प्राजापत्यः । वराद्रोमिथुनं शुल्कं गृहीत्वा दानमाधुरः ॥८॥ गान्धर्वो स्थाख्यातः । सुप्तानां प्रमत्तानां वापहरेत्स पैशाचः । हत्वा मित्वा च शोर्षाणि रुदतीं रुदन्त्रो हरेत्स राक्षसः। इत्येतेऽष्टी कृमाब्याख्याताः ॥ ९ ॥ पञ्चानां ब्राह्मादीनां त्रयः ब्राह्म-दैवप्राजापत्या धर्म्याः। द्वावार्षसुरी कन्याशुल्क्रमहणादधम्यौ।

ा। ११ ।। तयोरप्यासुरः पैशाचवदत्यन्तंहेय इत्याह पैशाच इति ॥ १२ ॥ परिशेषाद्रान्धर्वराक्षसी क्षत्रियस्य धर्म्या-वित्याह गान्धर्वेति । मिश्री किक्मणी विवाहे ॥ १३ ॥ उवास सङ्गं कृतवान् । अत्राधिक अप्रन्थे । 'मूकाश्चेव किराताश्च कुळ्जवामनेकः सह । सिहता कञ्चुकिवरैर्वाहिनी स्तमागधैः ॥' इति श्लोकः पत्थते । तस्यार्थः । मूकाः अन्तः पुररक्षणयोग्याहितमितभाषिणः । किराताश्चामर-वाहिन्यः क्षियः।'किरातो म्लेच्छमे देस्या द्वृनिम्बेल्पतनाविष् । 'क्षियां चामरवाहिन्यां कुटुनी दुर्गयोरिष' इति मेदिनी । कुञ्जवामनकाश्चन्दनपुष्पोदकादिधराश्चेष्ट्यश्चेटाश्च । कञ्चुन किनः अन्तःपुराध्यक्षाः । 'कञ्चुक्यन्तःपुराध्यक्षे' इति मेदिनी । वाहिनी प्रेष्या इति शेषः ॥ २० ॥ तया वाहिन्या ॥ २१ ॥

भगवांस्तपसा युक्तः श्रुत्वा किं तु करिष्यति ।

एवं स चिन्तयन्नेव प्रविवेश स्वकं पुरम् ॥ २३

मुद्दूर्तयाते तरिमस्तु कण्वोऽप्याश्रममागमत् ।

शकुन्तला च पितरं हिया नोपजगाम तम् ॥ २४

विक्षायाथ च तां कण्वो दिव्यक्षानो महातपाः ।

उवाच भगवान्त्रीतः पश्यन्दिव्येन चक्षुषा ॥ २५

त्वयाऽच भद्रे रहिस मामनाहत्य यः कृतः ।

पुंसा सह समायोगो न स धर्मोपघातकः ॥ २६

स्वित्रयस्य हि गान्धवों विवाहः श्रेष्ठ उच्यते ।

सकामायाः सकामेन निर्मन्त्रो रहिस स्कृतः २७

धर्मातमा च महातमा च दुष्यन्तः पुरुषोत्तमः ।

अभ्यगच्छः पर्ति यन्त्वं भजमानं शकुन्तले ॥ २८

महातमा जनिता लोके पुत्रस्तव महावलः ।

य इमां सागरापाङ्गी कृत्कां भोक्ष्यति मेदिनीम् ॥

परं चाभिप्रयातस्य चक्रं तस्य महात्मनः। भविष्यत्यप्रतिहतं सततं चक्रवर्तिनः॥ ३० ततः प्रक्षाल्य पादौ सा विश्रान्तं मुनिमब्रवीत्। विनिधाय ततो भारं संनिधाय फलानि च॥३१

शकुतलोवाच । मया पतिर्वृतो राजा दुष्यन्तः पुरुषोत्तमः । तस्मै ससचिवाय त्वं प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ ३२ क्रण्य उवाच ।

प्रसन्न एव तस्याहं त्वत्कृते वरवर्णिनि । गृहाण च वरं मत्तस्त्वं शुभे यदभीप्सितम् ॥३३ वैशंपायन उवाच ।

ततो धर्मिष्ठतां वत्रे राज्याचास्वलनं तथा । शकुन्तला पौरवाणां दुष्यन्तहितकास्यया॥ ३४

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि शकुन्तलोपाख्याने त्रिसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७३॥

वैशंपायन उवाच । प्रतिक्षाय तु दुष्यन्ते प्रतियाते शकुन्तलाम् । गर्भ सुषाव वामोरूः कुमारममितौजसम् ॥ त्रिषु वर्षेषु पूर्णेषु दीप्तानलसमधुतिम् । रूपौदार्यगुणोपेतं दौष्यान्तं जनमेजय ॥ जातकमीदिसंस्कारं कण्वः पुण्यकृतां वरः । विधिवत्कारयामास वर्धमानस्य धीमतः॥ 3 दन्तैः शुक्रैः शिखरिभिः सिंहसंहननो महान्। ·चक्राङ्कितकरः श्रीमान्महामूर्घा महाबलः ॥ 8 कुमारो देवगर्मामः स तत्राशु व्यवर्धत । बर्ड्य एव बालः स कण्वाश्रमपदं प्रति॥ Ų सिंहव्याघ्रान्वराहांश्च महिषांश्च गजांस्तथा। बबन्ध वृक्षे बलवानाश्रमस्य समीपतः॥ आरोहन्द्मयंश्चैव क्रीडंश्च परिघावति । ततोऽस्य नाम चक्रुस्ते कण्वाश्रमनिवासिनः॥ ७ अस्त्वयं सर्वदमनः सर्वे हि दमयत्यसौ । स सर्वदमनो नाम कुमारः समपद्यत ॥ 4 विक्रमेणौजसा चैव बलेन च समन्वितः। तं कुमारमृषिर्दृष्ट्रा कर्म चास्यातिमानुषम्॥ ९ समयो यौवराज्यायेत्यब्रवीच शकुन्तलाम्। तस्य तद्वलमाश्चाय कण्वः शिष्यानुवाच ह ॥ १० शकुन्तलामिमां शीघं सहपुत्रामितो गृहात्। भर्तुः प्रापयतागारं सर्वलक्षणपूजिताम् ॥ नारीणां चिरवासो हि बान्धवेषु न रोचते। कीर्तिचारित्रधर्मघ्रस्तस्मान्नयत मा चिरम् ॥ १२ तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे प्रातिष्ठन्त महौजसः। शकुन्तलां पुरस्कृत्य सपुत्रां गजसाह्नयम् ॥ १३ गृहीत्वाऽमरगर्भाभं पुत्रं कमललोचनम् । आजगाम ततः सुमूर्दुच्यन्तं विदिताद्वनात् ॥१**४** अभिसुत्य च राजानं विदिता च प्रवेशिता । सह तेनैव पुत्रेण बालार्कसमतेजसा ॥ निवेदयित्वा ते सर्वे आश्रमं पुनरागताः। पूजियत्वा यथान्यायमब्रवीच शकुन्तला ॥ १६ अयं पुत्रस्त्वया राजन्यौवराज्येऽभिषिच्यताम् । त्वया ह्ययं सुतो राजन्मय्युत्पन्नः सुरोपमः। यथा समयमेतस्मिन्वर्तस्व पुरुषोत्तम् ॥ १७ यथा मत्संगमे पूर्व यः कृतः समयस्तथा । तं स्मरस्व महाभाग कण्वाश्रमपदं प्रति ॥ १८

परं शत्रुम् । चक्रं सैन्यम् । चक्रः कोके पुमान् क्षीबं क्रजे सैन्यरथांगयोः इति मेदिनी । इदमेव चक्रवर्तिशब्द-प्रत्रुत्तिनिमित्तम् ॥ ३०॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदोपे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ प्रतिज्ञायेति ॥१॥ विक्रमः पराभिभवसामध्येम् । ओजः कान्तिः बलं शारीरम् ॥९॥ न रोचते न शोभते । चारित्रं शीलम् । धर्मः पातिव्रत्यम् ॥१२॥

सोऽथ श्रुत्वैव तद्वाक्यं तस्या राजा स्मरन्नपि। अब्रवीत्र स्मरामीति कस्य त्वं दुष्टतापसि ॥ १९ धर्मकामार्थसंबन्धं न स्मरामि त्वया सह। गच्छ वा तिष्ठ वा कामं यद्वापीच्छसि तत्कुरु २० सैवमुक्ता वरारोहा ब्रीडितेव तपस्विनी। निःसंक्षेव च दुःखेन तस्यौ स्थूणेव निश्चला २१ ्संरम्भामर्थताम्राश्ली स्फुरमाणौष्टसंपुटा । · कटाक्षेनिर्दहन्तीव तिर्यम्राजानमैक्षत ॥ 22 आकारं गृहमाना च मन्युना च समीरिता। ्तपसा संभृतं तेजो धारयामास वै तदा ॥ २३ सा मुद्दर्तमिव ध्यात्वा दुःखामर्षसमन्विता । भर्तारमभिसंप्रेक्ष्य कुद्धा वचनमब्रवीत्॥ 28 जानन्नपि महाराज कस्मादेवं प्रभाषसे। न जानामीति निःशङ्कं यथान्यः प्राकृतो जनः २५ अत्र ते हृद्यं वेद सत्यस्यैवानृतस्य च। कल्याणं वद साक्ष्येण मात्मानमवमन्यथाः ॥ २६ योऽन्यथा संतमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ २७ एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं न त्हञ्छयं वेत्सि मुनि पुराणम्। यो वेदिता कर्मणः पापकस्य तस्यान्तिके त्वं वृज्ञिनं करोषि ।। 26 मन्यते पापकं कृत्वा न कश्चिद्वेत्ति मामिति । विवन्ति चैनं देवाश्च यश्चैवान्तरपुरुषः ॥ २९ आदित्यचन्द्रावनिलानली च द्यौर्भमिरापो हृदयं यमश्च। अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ .30 यमो वैवस्ततस्तस्य निर्यातयति दुष्कृतम्। दृदि स्थितः कर्मसाक्षी क्षेत्रक्षो यस्य तुष्यति ३१

न त तुष्यति यस्यैष पुरुषस्य दुरात्मनः । तं यमः पापकर्माणं वियातयति दुष्कृतम्॥ ३२ योवमन्यात्मनात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । न तस्य देवाः श्रेयांसो यस्यात्माऽपि न कारणम्॥ स्वयं प्राप्तेति मामेवं माऽवमंस्थाः पतिव्रताम् । अर्चाहीं नार्चयसि मां स्वयं मार्यामुपस्थिताम् ॥ किमर्थं मां प्राइतवदुपप्रेक्षसि संसदि । न खल्वहमिदं शून्ये रौमि किं न श्रणोषि मे ३५ यदि मे याचमानाया वचनं न करिष्यसि । दुष्यन्त शतधा मूर्घा ततस्तेऽच स्फुटिष्यति ॥३६ भार्यी पतिः संप्रविश्य स यस्माजायते पुनः । जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणाः कवयो विदुः॥ यदागमवतः पुंसस्तद्पत्यं प्रजायते । तत्तारयति संतत्या पूर्वप्रेतान्पितामहान्॥ 34 पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः। तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ ३९ सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती। सा भार्या या पतिप्राणा साभार्या या पतिव्रता॥ अर्घ भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः संखा । भार्यो मूलं त्रिवर्गस्य भार्यो मूलं तरिष्यतः ॥४१ भार्यावन्तः क्रियावन्तः सभार्या गृहमेघिनः। भार्यावन्तः प्रमोद्न्ते भार्यावन्तः श्रियान्विताः ॥ सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदाः । पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः॥ कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वानिकस्य वै। यः सदारः सविश्वास्यस्तस्माद्दाराः परागतिः ४४ संसरन्तमपि प्रेतं विषमेष्वेकपातिनम्। भार्यैवान्वेति भर्तारं सततं या पतिव्रता ॥ प्रथमं संस्थिता भार्या पति प्रेत्य प्रतीक्ष्यते । पूर्व मृतं च भर्तारं पश्चात्साध्वयनुगच्छति ॥ ४६

धर्मार्थकामसंबन्धम्। धर्मे चार्थे च कामे च नातिचरितव्या त्वयेयं नातिचरामीति विवाहमन्त्रप्रकाशितं वैवाहिकसंबन्धम् ॥ २०॥ साक्ष्येण साक्षिधर्मेण औदासिन्यबोधरूपेण ॥ २६॥ त्वच्छयमन्तर्यामिणम् । मुनिं नारायणम् ॥२८॥ निर्यातयित परिहरित । दुष्कृतं पापम् ॥३१॥ वियातयित विशेषेण यातनां पीडां करोति । दुष्कृतं दुष्टं कृतमस्य तम् ॥ ३२॥ न कारणं श्रेयसे इत्यर्थः ॥ ३३॥ पौराणाः कवयो वैदिकाः तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः विद्यादि मन्त्रविदः ॥ ३०॥ आगमवतो वेदोक्तमन्यादि-कमिविदो यत्तदमितप्रभावमपत्यं जायते तत्तारयित ॥ ३८॥ पुंनाम्न इत्यतः परं पोत्रेण लोकान् जयते पोत्रेणानन्त्यमञ्जेत। अथ पीत्रस्य पुत्रेण मोदन्ते प्रपितामहाः ' इति पठन्ति । तत्र पुत्रेण नरकादुद्धतः पोत्रेण स्वर्गे नीयते प्रपीत्रेण ततो-प्रुपरिनीयते । पुत्रेणेव स्वर्गे नीतः पौत्रेण ब्रह्मलोके प्रापित आनन्त्यं मोक्षं लमते । तेनासौ प्रपीत्रमपेक्षत इत्यर्थः ॥ ३९॥ पितरः पितृवद्धितैषिण्यः मातरः मातृवदुःखहन्त्र्यः ॥ ४३॥ विषमेषु नरकेषु एक एव पततीति तं एकपातिनम् अन्वेति अनुगमनं करोति भर्तारं नरकादुद्धर्तुम् । यथोक्तं 'क्यालप्राही यथा भ्यालं बलादुद्धरते बिलात् । नरकस्थं पतिं तद्दत्पतिप्राणानुगा सती' इति ॥ ४५॥

पतस्मात्कारणाद्राजन्याणिग्रहणमिष्यते । यदाप्नोति पतिर्मार्यामिहलोके परत्र च ॥ 80 आत्मात्मनेव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः। तस्माद्भार्यो नरः पश्येन्मातृवत्पुत्रमातरम् ॥ ८८ भार्यायां जनितं पुत्रमादरीष्विव चाननम् । ह्रादते जनिता प्रेक्ष्य स्वर्गे प्राप्येव पुण्यकृत् ॥ ४९ दह्यमाना मनोदुःखैर्द्याधिमिश्चातुरा नराः। ह्वादन्ते स्वेषु दारेषु घर्मार्ताः सिळिलेष्विव ॥ ५० सुसंरुधोऽपि रामाणां न कुर्यादिष्रियं नरः। रार्ति प्रीति च धर्म च तास्वायत्तमवेक्ष्य हि॥५१ आत्मनो जन्मनः क्षेत्रं पुण्यं रामाः सनातनम् । ऋषीणामपि का शक्तिः स्रष्टुं रामामृते प्रजाम ५२ प्रतिपद्य यदा सूनुर्घरणी रेणुगुण्ठितः । पितुराश्चिष्यतेऽङ्गानि किमस्त्यभ्याधिकं ततः ५३ स त्वं स्वयमभित्राप्तं साभिलाषमिमं सुतम् । प्रेक्षमाणं कटाक्षेण किमर्थमवमन्यसे । ષ્ટ્ર अण्डानि बिम्रति स्वानि न भिन्दति पिपीलिकाः। न भरेथाः कथं नु त्वं धर्मज्ञः सन्खमात्मजम॥ ५५ न वाससां न रामाणां नापां स्पर्शस्तथाविधः । शिशोरालिङ्गधमानस्य स्पर्शः सूनोर्यथा सुखः५६ ब्राह्मणो द्विपदां श्लेष्ठो गौर्वरिष्ठा चतुष्पदाम्। गुरुर्गरीयसां श्रेष्ठः पुत्रः स्पर्शवतां वरः ॥ ५७ स्पृशतु त्वां समाश्जिष्य पुत्रोऽयं प्रियदर्शनः। पुत्रस्पर्शात्सुखत्ररः स्पर्शो लोके न विद्यते ॥ 46 त्रिषु वर्षेषु पूर्णेषु प्रजाताऽहमरिंदम । इमं कुमारं राजेन्द्र तव शोकविनाशनम्॥ ५९ आहर्ता वाजिमेघस्य शतसंख्यस्य पौरव । इति वागन्तरिक्षे मां सृतकेऽभ्यवदत्पुरा ॥ ξo ननु नामाङ्कमारोप्य स्नेहाद्रामान्तरं गताः। मूर्भि पुत्रानुंपाघ्राय प्रतिनन्दन्ति मानवाः॥ ६१ वेदेष्वपि वदन्तीमं मन्त्रग्रामं द्विजातयः । जातकर्मणि पुत्राणां तकापि विदितं तथा ॥ ६२ अङ्गादङ्गात्संभवसि हृद्याद्घिजायसे । आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम् ६३

जीवितं त्वद्धीनुं मे संतानुमपि चाक्षयम् । तस्मात्वं जीव मे पुत्र सुसुखी शरदां शतम् ॥६४ त्वदङ्गेभ्यः प्रसृतोऽयं पुरुषात्पुरुषोपरः। सरसीवामलेत्मानं द्वितीयं पश्य वै सतम्॥ यथा ह्याह्वनीयोऽग्निर्गार्हपत्यात्प्रणीयते । तथा त्वत्तः प्रस्तोऽयं त्वमेकः सन्द्विधाकृतः ६६ मृगावरुष्टेन पुरा मृगयां परिधावता । अहमासादिता राजन्क्रमारी पितुराश्रमे ॥ **E19** उर्घशीपूर्वचित्तिश्च सहजन्या च मेनका । विश्वाची च घृताची च षडेवाप्सरसां वराः ६८ तासां सा मेनका नाम ब्रह्मयोनिर्वराप्सराः। दिवः संप्राप्य जगतीं विश्वामित्रादजीजनत् ॥६९ सा मां हिमवतः प्रस्थे सुष्वे मेनकाऽप्सराः। अवकीर्य च मां यातां परात्मजिमवासती ॥ ७० किं नु कर्माशुभं पूर्व कृतवत्यन्यजन्मनि । यदहं बान्धवैस्त्यक्ता बाल्ये संप्रति च त्वया॥७१ कामं त्वया परित्यक्ता गमिष्यामि स्वमाश्रमम् 📗 इमं त बालं संत्यकुं नाईस्यात्मजमात्मनः॥ दुष्यस्त उवाच ।

न पत्रमभिजानामि त्वयि जातं शकुन्तले। असत्यवचना नार्यः कस्ते श्रद्धास्यते वचः॥ ७३ मेनका निरनुकोशा बन्धकी जननी तव। यया हिमवतः पृष्ठे निर्माल्यमिव चौज्झिता॥ ७४ स चापि निरनुक्रोशः क्षत्रयोनिः पिता तव । विश्वामित्रो ब्राह्मणत्वे लुन्धः कामवशं गतः ७५ मेनकाऽप्सरसां श्रेष्ठा महर्षीणां पिता च ते। तयोरपत्यं कस्मान्वं पुंश्वलीव प्रभाषसे॥ 30 अश्रद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न लजासे। विशेषतो मत्सकाशे दुष्टतापासे गम्यताम्॥ ७७ क महर्षिः स चैवाश्यः साऽप्सरा क च मेनका। क च त्वमेवं कृपणा तापसी वेषधारिणी अतिकायश्च ते पुत्रो बालोऽतिबलवानयम् । कथमल्पेन कालेन शालस्तम्भ इवोद्रतः ॥ ७९ सुनिकृष्टा च ते योनिः पुंश्चलीव प्रभाषसे। यहच्छ्या कामरागाज्ञाता मेनकया ह्यासि॥ ८०

मातृवज्जन्मभूमिवत् ।। ४८ ॥ सुसंरब्धोऽपि अतिकुद्धोऽपि । रामाणां रम्यस्त्रीणाम् ॥ ५१ ॥ प्रतिपद्य प्रत्येत्य ॥ ५३ ॥ शिशोरजातदन्तस्य स्नोः ॥ ५६ ॥ मन्त्रप्राममेव पठति । अङ्गादिति । शरदः वर्षाणि ॥ ६३ ॥ त्मानं आत्मानं द्वितीयम् । प्रतिषिम्बे इव तव साहरयमत्र परयेति भावः ॥ ६५ ॥ एकः सन्युत्रे जाते योगीवद्विधाकृतो द्वैरूप्यं गतः ॥ ६६ ॥ सा प्रसिद्धा अजीजनत् मामितिरोषः ॥६९॥ अवकीर्य अधस्त्यकत्वा । असती अपत्येक्षहृद्दीना ॥ ७० ॥ तव पितरौ नीचौ उच्ची केत्वयं त्वमेवं भाषस इत्याह द्वाभ्यां स चेति॥७५॥

सर्वमेतत्परोक्षं मे यत्त्वं वदसि तापसि । नाहं त्वामभिजानामि यथेष्टं गम्यतां त्वया ॥ ८१ शकुन्तलोवाच।

राजन्सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यासि । आत्मनो विल्वमात्राणि पर्यन्नपि न पश्यसि ॥८२ मेनका त्रिद्रोष्वेव त्रिद्शाश्चानुमेनकाम्। ममैवोद्भिच्यते जन्म दुध्यन्त तव जन्मनः ॥ ८३ क्षितावटासि राजेन्द्र अन्तरिक्षे चराम्यहम्। आवयोरन्तरं पद्म्य मेरुसर्षपयोरिव ॥ **८**८ महेन्द्रस्य कुदेरस्य यमस्य वरुणस्य च। भवनान्य नुसंयामि प्रभावं पस्य मे नृप ॥ 24 सत्यश्चापि प्रवादोयं यं प्रवश्यामि तेऽनघ । निद्र्शनार्थ न द्वेषाच्छुत्वा तं क्षन्तुमहीसि ॥ ८६ विरूपो यावदादर्शे नातमनः पश्यते मुखम् । मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवन्तरम् ॥ ८७ यदा स्वमुखमादर्शे विकृतं सोऽभिवीक्षते। तदान्तरं विजानीते आत्मानं चेतरं जनम् ॥ ८८ अतीवरूपसंपन्नो न कंचिदवमन्यते। अतीवजल्पन्दुर्वाचो भवतीह विहेठकः ॥ ८९ मूर्खों हि जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः श्रुभाश्रुमाः अञ्चमं वाक्यमादत्ते पुरीषमिव सुकरः॥ ९० प्राह्मस्तु जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः श्रुभाश्रुभाः। गुणवद्वाक्यमादत्ते हंसः श्लीरमिवाम्भसः ॥ ९१ अन्यान्परिवदन्साधुर्यथा हि परितप्यते । तथा परिवदन्नन्यांस्तुष्टो भवति दुर्जनः ॥ ९२ अभिवाद्य यथा वृद्धान्सन्तो गच्छन्ति निर्वृतिम्। एवं सज्जनमाकुरय मूर्खो भवति निर्वृतः ॥ ९३ सुखं जीवन्यदोषशा मूर्खा दोषानुदर्शिनः। यंत्र वाच्याः परैः सन्तः परानाहुस्तथाविधान् ९४ अतो हास्यतरं लोके किंचिद्न्यन विद्यते। यत्र दुर्जनिमत्याह दुर्जनः सज्जनं स्वयम् ॥ 0् ५ सत्यधर्मच्युतात्पुंसः क्रुद्धादाशीविषादिव।

अनास्तिकोऽप्युद्धिजते जनः कि पुनरास्तिकः ९६ स्वयमुत्पाद्य वै पुत्रं सदशं यो न मन्यते । तस्य देवाः श्रियं घ्नन्ति न च छोकानुपाश्रुते॥९७ कुलवंशप्रतिष्ठां हि पितरः पुत्रमब्रुवन् । उत्तमं सर्वे धर्माणां तस्मात्पुत्रं न संत्यजेत् ॥९८ स्वपत्नीप्रभवान्पञ्च लब्धान्त्रीतान्विवार्धेतान् । कृतानन्यास चोत्पन्नान्पुत्रान्वे मनुखवीत् ॥ ९९ धर्मकीर्त्यावहानृणां मनसः प्रीतिवर्धनाः । त्रायन्ते नरकाज्ञाताः पुत्रा धर्मप्रवाः पितृन् १०० स त्वं नृपतिशार्दूल पुत्रं न त्यक्तुमईसि । आत्मानं सत्यधर्मों च पालयनपृथिवीपते । नरेन्द्रसिंहकपटं न वोद्धं त्वामिहाईसि ॥ १ वरं क्रूपशताद्वापी वरं वापीशतात्ऋतुः । वरं ऋतुरातात्पुत्रः सत्यं पुत्रराताद्वरम् ॥ ર अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ सर्ववेदाधिगमनं सर्वतीर्थावगाहनम्। सत्यं च वचनं राजन्समं वा स्यान्न वा समम्॥४ नास्ति सत्यसमो धर्मो न सत्याद्विद्यते परम्। न हि तीव्रतरं किचिदनृतादिह विद्यते ॥ राजन्सत्यं परं ब्रह्म सत्यं च समयः परः । मा त्याक्षीः समयं राजन्सत्यं संगतमस्तु ते ॥ ६ अनृते चेत्रसङ्गस्ते श्रद्धधासि न चेत्स्वयम् । आत्मना हन्त गच्छामि त्वाहदोनास्ति संगतम् ७ त्वामृतेषि हि दुष्यन्त शैलराजावतंसकाम्। चतुरंतामिमामुर्वी पुत्रो मे पालयिष्यति ॥ वैशंपायन उवाच । पतावदुक्त्वा राजानं प्रातिष्ठत शकुन्त**ला** ।

परोक्षं अविश्वसनीयम् ॥८९॥ विहेठकः निन्दकः परोप-त्तापको वा'हेठ'विवाधायाम् ॥ ८९॥ निर्वृतः सुखी ॥९३॥ यत्र विषये परैः साद्भिः वाच्याः निन्द्याः सन्तो दुरात्मानः परान्साधूत्रिन्द्यानाहुः ॥ ९४ ॥ अनास्तिकः आस्तिका-द्भिनः ॥ ९६ ॥ इह श्रियं व्रन्ति लोकानमुत्र ॥ ९७ ॥ स्वपत्नीप्रभवान् अन्यासु चोत्पन्नांश्रतुर्विधानेवं पञ्च पुत्रान्प्र-चक्षते । कृतान् उपनयनादिना संस्कृतान्॥ ९९ ॥ आत्मानं पालयन् पालनहेतोः ॥ १ ॥ समयः नियमः

मस्त्रा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः१० संगतं सख्यम् ॥६॥ अत्र 'ऋतेऽि गर्दभक्षीरात्पयः पास्यति मे सुतः 'इति क्वचित्पठ्यते तस्यायं भावः। गर्दभी क्षीरवत्त्वया दत्तमपि राज्यं परिह्यज्य स्वभुजबेळेनेव मत्पुत्रो राज्यं करिष्यतीति । त्वामिति चतुरन्तां चतुःसमुद्रान्ताम् ॥ ८ ॥ भस्ना चर्मकोशः । तत्र निहितं बीजं यथा तदीयं न भवति एवं मातापि मह्नेव । येन हेतुना यो जातः स एव सः । कार्यस्य कारणानन्यत्वात् ॥ ११० ॥

अथान्तरिक्षाद्दुष्यन्तं वागुवाचाशरीरिणी ॥

ऋत्विक्पुरोहिताचार्येर्मिन्त्रिभिश्च वृतं तदा ।

भरस्व पुत्रं दुष्यन्त मावमंस्याः शकुन्तलाम् । रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेवयमस्यात्॥ त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला । जाया जनयते पुत्रमात्मनोङ्गं द्विवाकृतम् ॥ तस्माद्भरस्व दुष्यन्त पुत्रं शाकुन्तलं नृप । अभृतिरेषा यत्यक्त्वा जीवेजीवन्तमात्मजम् १३ शाकुन्तलं महात्मानं दौष्यन्ति भर पौरव । भर्तव्योऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि ॥१४ तस्माद्भवत्वयं नाम्ना भरतो नाम ते सुतः। तच्छ्रत्वा पौरवो राजा व्याहृतं त्रिदिवौकसाम् १५ पुरोहितममात्यांश्च संप्रहृष्टोऽब्रवीदिदम्। श्युण्वन्त्वेतद्भवन्तोऽस्य देवदृतस्य भाषितम् ॥१६ अहं चाप्येवमेवैनं जानामि स्वयमात्मजम्। यद्यहं वचनादेव गृह्धीयामि स्वमात्मजम्॥ भवेदि राङ्कथो लोकस्य नैव ग्रुद्धो भवेदयम्। वैशंपायन उवाच ।

तं विशोध्य तदा राजा देवदृतेन भारत ।

हष्टः प्रमुदितश्चापि प्रतिजग्नाह तं सुतम् ॥ १८

ततस्तस्य तदा राजा पितृकर्माणि सर्वशः ।

कारयामास मुदितः प्रीतिमानात्मजस्य ह ॥ १९

मूर्ग्नि चैनमुपान्नाय सस्नेहं परिषस्वजे ।

सभाज्यमानो विप्रैश्च स्तूयमानश्च बन्दिमिः ।

स मुदं परमां लेभे पुत्रसंस्पर्शजां नृपः ॥ १२०

तां चैव भार्या दुष्यन्तः पूजयामास धर्मतः ।

अन्नवीचैव तां राजा सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ २१

कृतो लोकपरोक्षोऽयं संबन्धोऽयं त्वया सह। तस्मादेतन्मया देवि त्वन्छुद्ध्यर्थे विचारितम् ॥२२ मन्यते चैव लोकास्ते स्त्रीभावान्मयि संगतम्। पुत्रश्चायं वृतो राज्ये मया तस्माद्विचारितम् २३ यच कोपितयात्यर्थ त्वयोक्तोऽसम्यप्रियं प्रिये। प्रणयिन्या विशालाक्षितत्क्षान्तं ते मया शुभे २४ तामेवमुक्त्वा राजर्षिर्दुष्यन्तो महिषीं त्रियाम्। वासोभिरत्नपानैश्च पूजवामास भारत ॥ दुष्यन्तस्तु तदा राजा पुत्रं शाक्तुन्तलं तदा । भरतं नामतः कृत्वा यौवराज्येऽभ्यषेचयत् ॥ २६ तस्य तत्प्रथितं चक्रं प्रावर्तत महात्मनः । भास्वरं दिव्यमजितं लोकसंनादनं महत्॥ स विजित्य महीपालांश्चकार वशवर्तिनः। चचार च सतां धर्मे प्राप चानुत्तमं यशः ॥ २८ स राजा चक्रवर्त्यासीत्सार्वभौमः प्रतापवान्। ईजे च बहुभिर्यक्षैर्यथा शको मरुत्पतिः ॥ याजयामास तं कण्यो विधिवद्भूरिदक्षिणम्। श्रीमानोविततं नाम वाजिमेधमवाप सः। यस्मिन्सहस्रं पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥१३० भरताद्वारती कीर्तियेनेदं भारतं कुलम्। अपरे ये च पूर्वे वै भारता इति विश्वताः ॥ ३१ भरतस्यान्ववाये हि देवकल्पा महौजसः। बभवृत्रीह्मकल्पाश्च बहवो राजसत्तमाः ॥ ३२ वेषामपरिभेयानि नामधेयानि सर्वशः। तेषां तु ते यथामुख्यं कीर्तियिष्यामि भारत। महाभागान्देवकल्पान्सत्यार्जवपरायणान् ॥ ३३

इति श्रमिहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि शकुन्तलोपाख्याने चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥७४॥

वैशंपायन उवाच ।

प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनोवैंवस्वतस्य च। भरतस्य कुरोः पूरोराजमीढस्य चानघ॥ १ यादवानामिमं वंशं कौरवाणां च सर्वशः। तथैव भरतानां च पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्॥

भरस्व धारयस्व पेषयस्व वा। रेतोधाः रेतः
सेका यः स एव पुत्रः पितुरनन्य एवेत्यर्थः । उन्नयति
ऊर्ध्वं नयति । यमश्रयात् नरकात् पितृनिति शेषः
॥ १९ ॥ धाता निषेक्ता ॥ १२ ॥ अभूतिः
अभाग्यम् ॥ १३ ॥ गृह्णीयामि गृह्णीयां इक्ष्तोलोपाभाव
आर्षः ॥ १७ ॥ पितृकर्माणि पित्रा कर्तव्यान्युपनयनादीनि
॥ १९ ॥ सभाज्यमानः पूज्यमानः ॥ २० ॥ चकं रथ\* अमादेशाभाव आर्ष इति वक्तव्यम् ।

वंशस्य भारतत्वे निर्मित्तमुक्त्वा तमेवाह । प्रजापतेरित्या-दिना ॥ १ ॥

चक्रं आज्ञा वा अन्यतरेण सर्वे ब्याप्नोतीति चक्रवर्ती। सार्वभौमः सर्वभूमीश्वरः ॥ २९ ॥ पद्मानां कोटिशतानाम् ॥ ३० ॥ सत्यं ब्रह्म । आर्जवं धर्मः । ते एव परं अयनं प्राप्यं येषां तान् ॥ ३३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलक्षण्ठीये भारतभावदीपे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥

धन्यं यशस्यमायुष्यं कीर्तयिष्यामि तेऽनघ । तेजोभिरुदिताः सर्वे महार्षिसमतेजसः ॥ 3 द्शं प्राचेतसः पुत्राः सन्तः पुष्यजनाः स्मृताः । मुखजेनाग्निना यैस्ते पूर्व दर्खा महौजसः॥ तेभ्यः प्राचेतसो जन्ने दक्षो दक्षादिमाः प्रजाः। संभूताः पुरुषव्याघ्र स हि लोकपितामहः ॥ वीरिण्या सह संगम्य दक्षः प्राचेतसो मुनिः। थात्मतुल्यानजनयत्सहस्रं संशितव्रतान् ॥ सहस्रसंख्यान्संभृतान्दश्रपुत्रांश्च नारदः । मोक्षमध्यापयामास सांख्यज्ञानमनुत्तमम्॥ ततः पञ्चारातं कन्याः पुत्रिका अमिसंद्घे । प्रजापतिः प्रजादश्नः सिस्रश्चर्जनमेजय ॥ द्दौ दश स धर्मीय कश्यपाय त्रयोदश। कालस्य नयने युक्ताः सप्तविंशतिमिन्दवे॥ ९ त्रयोद्शानां पत्नीनां यातु दाक्षायणी वरा । मारीचः कश्यपस्त्वस्थामादित्यान्समजीजनत् १० इन्द्रादीन्वीर्यसंपन्नान्विवस्वन्तमथापि च। विवस्वतः सुतो जन्ने यमो वैवस्वतः प्रभुः ॥ ११ मार्तण्डस्य मनुर्धीमानजायत सुतः प्रभुः । यमश्चापि सुतो जन्ने ख्यातस्तस्यानुजः प्रभुः॥१२ धर्मात्मा स मनुर्धीमान्यत्र वंशः प्रतिष्ठितः । मनोर्वेशो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत १३

ब्रह्मश्रत्राद्यस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवाः। ततोभवन्महाराज ब्रह्मक्षत्रेण संगतम् ॥ १४ ब्राह्मणा मानवास्तेषां साङ्गं वेदमधारयन्। वेनं घृष्णुं नरिष्यन्तं नाभागेक्ष्वाकुमेव च ॥ १५ कारूषमथ शर्याति तथा चैवाष्ट्रमीमिलाम्। पृषघ्रं नवमं प्राहुः क्षत्रधर्मपरायणम् ॥ १६ नाभागारिष्टद्शमान्मनोः पुत्रान्प्रचक्षते । पञ्चादातु मनोः पुत्रास्तयैवान्येंऽभवन् क्षितौ १७ अन्योन्यभेदात्ते सर्वे विनेशुरिति नः श्रुतम्। पुरूरवास्ततो विद्यानिलायां समपद्यत ॥ 26 सा वै तस्याभवन्माता पिता चैवेति नः श्रुतम् । त्रयोदश समुद्रस्य द्वीपानश्चन्पुरूरवाः ॥ १९ अमानुषैर्वृतः सत्वैमानुषः सन्महायशाः । विप्रैः स विग्रहं चक्रे वीर्योन्मत्तः पुरूरवाः ॥ २० जहार च स विप्राणां रत्नान्युत्क्रोशतामपि । सनत्कुमारस्तं राजन्ब्रह्मलोकादुपेत्य ह ॥ રશ अनुद्र्श ततश्चके प्रत्यगृह्वान्न चाप्यसौ । ततो महर्षिभिः कुद्धैः सद्यः शप्तो व्यनश्यत ॥ २२ लोभान्वितो बलमदान्नष्टसंज्ञो नराधिपः। स हि गन्धर्वलोकस्थानुर्वक्ष्या सहितो विराद् २३ आनिनाय क्रियार्थेऽग्नीन्यथावद्विहितांस्त्रिधा । षट्सुता जिहरे चैलादायुर्धीमानमावसुः ॥

प्राचेतसः प्राचे देशाय यशक्रियया अतित-सततं गच्छतीति प्राचेताः । चतुर्थ्या अछक् । अत सातत्य-यज्ञसातत्यार्थत्वेन गमनेऽस्मात्समरे अतमाना इत्यादौ दृष्टादसुन् । तस्य प्राचेतसः प्राचीनवर्हिषः । यद्वा प्राचे अत-सं तृणमस्येति प्राचेतसः । नीचा तं धक्ष्यत सन्नशुष्कं इत्यादी तृणेप्यतस शब्दो दष्टः । आविमृष्टविधेयांशत्वदेषमाश्रित्य प्रचेतसामयं पिता प्राचेतस इति वा । आस्मन्पक्षद्वये सुपां-सुलुगितिषष्ठयाःसुः । अन्ये तु प्रचेतस इति पाठं प्रकल्प्य प्राचीनवर्हिष इत्यध्याहरन्ति । पुण्यजनाः पुण्योत्पादकास्तपः शीला इत्यर्थः । यैस्ते महौजसो महाप्रभावा वृक्षीषधयो दग्धाः । ये ते पूर्वमिति पाठे तु वे पूर्वे पुण्यजना राक्षसाः स्मृतास्तेमी महौजसो बृक्षा भूमिमावृत्य प्राणिनां पीडाकरा दग्धा यैरिति शेषः ॥ ४ ॥ वीरिण्या वीरणपुत्र्या ॥ ६ ॥ मोक्षं मोक्षहेतुम् । सांख्यज्ञानं विवेकजं विज्ञानम् । एतेन शाततत्त्वाः प्रजा न कामयन्त इति दर्शितम्। तथा च श्रुतिः । ' किं प्रजया करिष्यामी येषां नीयमात्माऽयं लोकः' इति ॥ ७ ॥ तत इति । स्त्रियः प्रायेण ज्ञानानर्हा इति भावः। तथा च श्रुतिः । 'स्निया अशास्यं मनः'इति । अभि-

संदथे पुत्रिका एव दौहित्रद्वारा मम पुत्रा इति मेने संक-ल्पितवान्वा ॥ ८ ॥ मार्तण्डस्य विवस्वतः । यमश्रेति पुनरुक्तिर्मनुतः कनिष्ठत्वप्रख्यापनार्था ॥ १२ ॥ न्नाभागादन्योऽयंना भागारिष्टो दशमः॥ १७॥ अन्योन्य-भेदात्परस्परवैरात् ॥ १८ ॥ मातैव लब्धपुंभावा राज्य-दानात्पिताप्यभूत् । मुख्यः पिता तु बुध एव । त्रयोदश-द्वीपाः । अवान्तरभेदात् । ते च स्वर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्र आव-र्तनो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलोलंकारोमक-पत्तनं सिद्धपुरं यमकोटिरित्येकादशजम्बूद्वीपस्योपद्वीपाः । चेत्यष्टादशद्वीपाः । **ऋक्षादिषट्कं** द्वादशो जंबुद्वीप: प्रशादिषट्कस्यैकत्वविवक्षया त्रयोदश ॥ १९॥ अनुदर्शे दशों दर्शनम् स पश्चाद्यस्य श्रुतियुक्तयुपदेशोऽनुदर्शस्तम् । ततस्तद्वपदेशमित्यर्थः । पाठान्तरे तु अनुदर्शयांचके पूर्व-राजचरितमिति शेषः । 'तं पातयां प्रथममास पपात पश्चा-त्'इत्यादौ दर्शनेनामंतानुप्रयोगयोस्तत इति ब्यवधानेऽपि न देषः ॥ २२ ॥ विराडिराजमानः ॥ २३ ॥ त्रिधा गार्ह-शब्द पत्यदक्षिणाम्याहवनीयभेदेन । आयुः सान्तश्च ॥२४॥

दृढायुश्च वनायुश्च शतायुश्चोर्वशीसुताः। २५ नहुषं वृद्धशर्माणं रिज गयमनेनसम्॥ स्वर्भानवी सुतानेतानायोः पुत्रान्प्रचक्षते। आयुषा नहुषः पुत्रो धीमान्सत्यपराक्रमः ॥ २६ राज्यं शशास सुमहद्धर्मेण पृथिवीपते । पितृन्देवानृषीन्विप्रान्गन्धर्वोरगराक्षसान्॥ २७ नहुषः पालयामास ब्रह्मक्षत्रमथो विशः। स हत्वा दस्युसंघातानृषीन्करमदापयत् ॥ पशुवचैव तान्यृष्ठे वाह्यामास वीर्यवान्। कारयामास चेन्द्रत्वमभिभूय दिवौकसः॥ तेजसा तपसा चैव विक्रभेणीजसा तथा। यति ययाति संयातिमायातिमयति ध्रुवम् ॥ ३० महुषो जनयामास षट्सुतान्त्रियवादिनः। यतिस्तु योगमास्थाय ब्रह्मभूतोमवन्मुनिः॥ 38 ययातिर्नोहुषः सम्राडासीत्सत्यपराक्रमः । स पालयामास महीमीजे च बहुभिर्मखैः॥ अतिमक्त्या पितृनर्चन्देवांश्च प्रयतः सदा । अन्वगृह्णात्प्रजाः सर्वा ययातिरपराजितः ॥ तस्य पुत्रा महेष्वासाः सर्वैः समुदिता गुणैः। देवयान्यां महाराज शिंभेष्ठायां च जिल्लरे ॥ ३४ देवयान्यामजायेतां यदुस्तुर्वसुरेव च। द्भुह्यश्चानुश्च पूरुश्च शर्मिष्ठायां च जिलरे॥ 34 स शाश्वतीः समा राजन्प्रजा धर्मेण पालयन् । जरामार्च्छन्महाघोरां नाहुषो रूपनाशिनीम् ॥३६ जराऽभिभूतः पुत्रान्स राजा वचनमब्रवीत् । यदुं पूरं तुर्वेसुं च दुह्यं चानुं च भारत ॥ २७ यौवनेन चरन्कामान्युवा युवतिभिः सह। विहर्तुमहमिच्छामि साह्यं कुरुत पुत्रकाः ॥ 36 तं पुत्रो दैवयानेयः पूर्वजो वाक्यमब्रवीत्।

ययातिरब्रवीत्तं वै जरा मे प्रतिगृह्यताम् । यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम् ॥ 80 यजतो दीर्घसत्रैमें शापाचोशनसो मुनेः। कामार्थः परिहीणोऽयं तप्येयं तेन पुत्रकाः ॥ ४१ मामकेन शरीरेण राज्यमेकः प्रशास्त वः। अहं तन्वाऽभिनवया युवा काममवाप्त्याम् ॥ ४२ तेन तस्य प्रत्यगृह्धन्यदुप्रभृतयो जराम् । तमब्रवीत्ततः पुरुः कनीयान्सत्यविक्रमः ॥ ઇરૂ राजंश्चराभिनवया तन्वा यौवनगोचरः। अहं जरां समादाय राज्ये स्थास्यामि ते श्रया ॥४४ एवमुक्तः स राजर्षिस्तपोवीर्यसमाश्रयात् । संचारयामास जरां तदा पुत्रे महात्मिन ॥ છ્રષ पौरवेणाथ वयसा राजा यौवनमास्थितः। यायातेनापि वयसा राज्यं पूरुरकारयत्॥ ઇદ્ ततो वर्षसहस्रान्ते ययातिरपराजितः। स्थितः स नृपशार्दुलः शार्दूलसमविक्रमः ॥ 80 ययातिरपि पत्नीभ्यां दीर्धकालं विहत्य च। विश्वाच्या सहितो रेमे पुनश्चैत्ररथे वने ॥ 86 नाध्यगच्छत्तदा तृप्ति कामानां स महायशाः। अवेत्य मनसा राजान्नेमां गाथां तदा जगौ ॥४९ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥ पृथिवी रत्नसंपूर्णा हिरण्यं परावः स्त्रियः। नालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमं वजेत्॥ ५१ यदा न कुरुते पापं सर्वभूतेषु किंचित्। कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ५२ यदा चायं न बिभेति यदा चास्मान्न बिभ्यति। यदा नेच्छति न द्वेधि ब्रह्म संपद्यते तदा॥ ५३

किं कार्य भवतः कार्यमस्माकं यौवनेन ते॥ ३९

सहत्वेति । ऋषिम्यः करं जम्राहेत्यर्थः ॥ २८ ॥ कारयामास चकार स्वार्थे णिच् ॥ २९ ॥ तेजसा देहकान्त्या । विक्रमेण पराभिभवसामर्थ्येन । ओजसा वुद्धीन्दियबलेन ॥ ३० ॥ शाश्वतीः बह्धाः समाः वर्षाणि । आच्छित्प्राप्तवान् ॥ ३६ ॥ साद्यं सोढुं मर्षितुं योग्यम् । जराम्रहणजं दुःखं कुरुत अङ्गीकुरुत । साद्यं साहायकं वा ॥ ३८ ॥ कार्यं प्रयोजनं कार्यं कर्तव्यम् ॥ ३९ ॥ व्रतनिर्वन्धात् शुक्रशापाच कामरूपः पुरुषार्थो हीनः ॥ ४९ ॥ शरीरण शरीरस्थजस्या युक्त इति शेषः । वः युष्माकं मध्ये कामं कामसुखंम् ॥ ४२ ॥ ते ज्ञया तव आज्ञया पूर्वरूपं कामं कामसुखंम् ॥ ४२ ॥ ते ज्ञया तव आज्ञया पूर्वरूपं

आकारलोपो वार्षः ॥ ४४ ॥ कामानां कामभोगेन अवेख्य कामसेवया तृप्त्यभावं ज्ञात्वा ॥ ४९ ॥ हविषा समिदा-ज्यादिना ॥ ५० ॥ एकस्य कामिनः सर्वे नालमपर्याप्तं शमं कामशान्तिम् ॥ ५९ ॥ स्वथा कामशभे वृद्धेव भव-तीत्याह । यदेति । पापं कामं भूतेषु पञ्चभूतात्मकेषु स्व्यादिषु विषयेषु । चतस्रो हि कामस्यावस्थाः । प्रसुप्ता-तन्वी विच्छिन्ना उदरा च । तत्र सुप्तिप्रलययोवींजमात्राव-शेषा प्रसुप्ता वासनामात्रशेषे मनसि स्थिता । तन्वी तु लब्धवृत्तिके मनसि स्पादिद्शेनेन उद्भूता मनोरथात्मिका । विच्छिना च समाधिकाले । तदा मूलज्ञानस्याभावात् ।

ગ્રા

इत्यवेश्य महाप्राज्ञः कामानां फल्गुतां नृप । समाधाय मनो बुध्या प्रत्यगृह्णाज्जरां सुतात् ॥५४ दत्वा च यौवनं राजा पूरुं राज्येऽभिषिच्य च । अतृप्त एव कामानां पूर्ह पुत्रमुवाच ह ॥ त्वया दायादवानास्म त्वं मे वंशकरः सुतः । पौरवो वंश इति ते ख्यातिं छोके गमिष्यति॥५६ वैशंपायन उवाच ।

ततः स नृपशार्दूछ पृष्ठं राज्येऽभिषिच्य च । ततः सुचरितं कृत्वा भृगुतुङ्गे महातपाः ॥ 419. कालेन महता पश्चात्कालधर्ममुपेयिवान्। कारयित्वा त्वनदानं सदारः स्वर्गमाप्तवान् ॥ ५८

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्याने पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७५॥

जनमेजय उवाच। ययातिः पूर्वजोऽस्माकं दशमो यः प्रजापतेः । कथं स शुक्रतनयां लेमे परमदुर्लभाम्॥ पतिदच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । आनुपूर्व्या च मे शंस राज्ञो वंशकरान्पृथक्॥ २ वैशंपायन उवाच । ययातिरासीघृपतिर्देवराजसम्युतिः। तं शुक्रवृषपर्वाणौ ववाते वै यथा पुरा ॥ 3 तत्तेऽहं संप्रवश्यामि पृच्छते जनमेजय। देवयान्याश्च संयोगं ययातेर्नाहुषस्य च ॥ 8 सुराणामसुराणां च समजायत वै मिथः। पेश्वर्यं प्रतिसंघर्षस्रैलोक्ये सचराचरे ॥ 4 जिगीषया ततो देवा विवरेऽङ्गिरसं मुनिम् ।

पौरोहित्येन याज्यार्थे काव्यं तूशनसं परे

ब्राह्मणौ तावुमौ नित्यमन्योन्यस्पर्धिनौ भृशम्। तत्र देवा निज्ञघ्रुर्यान्दानवान्युधि संगतान्॥

तान्पुनर्जीवयामास काट्यो विद्यावलाश्रयात्।

ततस्ते पुनरुत्थाय बोधयांचाक्रेरे सुरान्॥ 4 असुरास्तु निज्ञघ्र्यांन्सुरान्समरमूर्धनि । न तान्संजीवयामास बृहस्पतिरुदारधीः॥ 9 न हि वेद स तां विद्यां यां काव्यो वात्ति वीर्यवान् संजीविनीं ततो देवा विषादमगमन्परम्॥ ते तु देवा भयोद्विग्नाः काव्यादुशनसस्तदा । 88 **ऊचुः कचमुपागस्य** च्येष्ठं पुत्रं बृहस्पतेः ॥ भजमानान्भजस्वास्मान्कुरु नः साह्यमुत्तम् । या सा विद्या निवसति ब्राह्मणेऽमिततेजसि ॥१२ शुक्रे तामाहर क्षिप्रं भागभाङ्गो भविष्यसि । वृषपर्वसमीपे हि शक्यों द्रष्टुं त्वया द्विजः ॥ १३ रक्षते दानवांस्तत्र न स रक्षत्यदानवान्। तमाराध्यितं शक्तो भवान्पूर्ववयाः कविम् ॥१७८ देवयानीं च दियतां सुतां तस्य महात्मनः। त्वमाराधियतुं शक्तो नान्यः कश्चन विद्यते ॥ १५ शीलदाक्षिण्यमाधुर्यैराचारेण दमेन च। देवयान्यां हि तुष्टायां विद्यां तां प्राप्स्यासि ध्रुवम्<sup>१६</sup>

उदारा भोगकाले । तत्र कर्मणेति उदाराया ब्यावृत्तिः । वाचेति तन्ब्याः । मनसेति प्रसुप्तायाः । यदैवं तदैव ब्रह्म संपद्यते समाधौ विदेहकैवल्ये च । तथा च श्रुतिः । 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्यो सृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुते 'इति सर्वे उदाराद्याः ॥ ५२ ॥ अयमेव कामः किंचिद्विघ्नितः क्रोधो भवति सोऽपि स्वपर-भयदायी नाशनीय इत्याह। यदा चेति। भयेच्छाद्वेष-राहित्यादेव ब्रह्म संपद्मत इत्यर्थः ॥ ५३ ॥ मनोबुध्या कामतुच्छत्वनिश्वयेन समाधाय निगृह्य ॥ ५४ ॥ अतृप्त इति । द्विधा हि कामनित्रात्तिः । देाषदृष्टया तृप्त्या च। ते च विवेकविज्ञानीत्थे इति विवेकवती राज्ञी दीषदृष्ट्या कामेम्यो निवृत्तावपि ब्रह्मज्ञानाभावादतृप्तिरिति ॥ ५५ ॥ दायादवान् पुत्रवान् ॥ ५६ ॥ सुचरितं

भगुतुङ्गे पर्वतिविशेषे ॥ ५७ ॥ कारियत्वा कृत्वा । पार-यित्वेति पाठे समाप्य ॥ ५८ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चसप्ततितसोऽध्यायः ॥ ७५ ॥

ययातिरिति ॥ १ ॥ विप्रदानवौ ववाते जामातृत्वेनेति-शेषः ॥ ३ ॥ सुराणामिति । त्रैलोक्यैर्श्वयं विषये । प्रति संघर्षी 'वयमीश्वरा भविष्यामी वयमीश्वरा भविष्याम' इति स्पर्धा ॥ ५ ॥ जिगीषयेति सार्घश्लोकः। याज्यार्थेऽन्योन्य-स्पर्धिनाविति संबन्धः ॥६॥ रक्षते । कर्मन्यतिहारे 'तङ्'। गुकं हि दानवा रक्षान्त अयमस्मत्तो मा गादिति । गुकस्तु तान् रक्षत्येव । अदानवान्देवान् । मृतसंजीविन्या न रक्षति ॥ १४ ॥

तथेत्युक्तवा ततः प्रायाद्वृहस्पतिस्तः कचः ।
तदाऽभिपूजितो देवैः समीपे वृषपर्वणः ॥ १७
स गत्वा त्वरितो राजन्देवैः संप्रेषितः कचः ।
असुरेन्द्रपुरे शुक्रं दृष्ट्वा वाक्यमुवाच ह ॥ १८
ऋषेरिक्तरसः पौत्रं पुत्रं साक्षाद्वृहस्पतेः ।
नाम्ना कचमितिष्यातं शिष्यं गृह्वातु मां भवान् १९
ब्रह्मचर्यं चरिष्यामि त्वय्यहं परमं गुरौ ।
अनुमन्यस्व मां ब्रह्मन्सहस्रं परिवत्सरान् ॥ २०
शुक्र उवाच ।

कच सुखागतं तेऽस्तु प्रतिगृह्णामि ते वचः । अर्चियिष्येऽहमर्च्यं त्वामर्चितोऽस्तु बृहस्पतिः॥२१ वैद्यांपायन उवाच ।

कचस्तु तं तथेत्युक्त्वा प्रतिजग्राह तद्रतम् । आदिष्टं कविपुत्रेण शुक्रेणोशनसा स्वयम् ॥ २२ व्रतस्य प्राप्तकालं स यथोक्तं प्रत्यगृहत । आराधयक्रुपाध्यायं देवयानीं च भारत॥ २३ नित्यमाराध्ययिष्यंस्तौ युवा यौवनगोचरे। गायबृत्यन्वादयंश्च देवयानीमतोषयत्॥ રષ્ટ स शीलयन्देवयानी कन्यां संप्राप्तयौवनाम् । पुष्पैः फल्लैः प्रेषणैश्च तोषयामास भारत ॥ २५ देवयान्यपि तं विप्रं नियमव्रतघारणम्। गायन्ती च ललन्ती च रहः पर्यचरत्तथा ॥ २६ पञ्चवर्षशतान्येवं कचस्य चरतो व्रतम्। तत्रातीयुरथोबुद्धा दानवास्तं ततः कचम् ॥ २७ गा रक्षन्तं वने दृष्ट्वा रहस्येकममार्षिताः। जघुर्बृहस्पतेर्द्वेषाद्विद्यारक्षार्थमेव च ॥ २८ हत्वा शालावृकेभ्यश्च प्रायच्छँल्लवशः कृतम् । ततो गावो निवृत्तास्ता अगोपाः स्वं निवेशनम् २९ सा दृष्ट्वा रहिता गाश्च कचेनाभ्यागता वनात्। उवाचे वचनं काले देवयान्यथ भारत ॥ देवयान्युवाच ।

आहुतं चाग्निहोत्रं ते सूर्यश्चास्तं गतः प्रमो । अगोपाश्चागता गावः कचस्तात न दृश्यते ॥ ३१ व्यक्तं हतो मृतो वापि कचस्तात भविष्यति । तं विना न च जीवेयमिति सत्यं ब्रवीमि ते ॥३२

भृगोः पुत्रः किवस्तत्पुत्रः शुक्रः काव्यः । स किविरित्यप्युपचारादुच्यते । शुक्रेण कद्रशुक्ररूपेण ॥ २२ ॥ प्राप्तः कालं 'प्राप्तापन्ने च द्वितीया'इति समासः । प्राप्तकालं कचम् ॥ २३ ॥ प्रेषणैः प्रेष्यत्वादिभिः ॥ २५ ॥ अतीयुः बाह्मणस्यावध्यत्वमतिकान्तवन्त इत्यर्थः ॥ २७ ॥ उवाच शुक्रं प्रति ॥ ३० ॥ संशब्य शब्दं कृत्वा ॥ ३३ ॥ भाविनि

शुक्र उवाच । अयमेहीति संशब्ध मृतं संजीवयाम्यहम्ः। ततः संजीविनीं विद्यां प्रयुज्य कचमाह्नयत्॥३३ भित्त्वा भित्त्वा शरीराणि वृकाणां स विनिर्गतः। आहूतः प्रादुरभवत्कचो हृष्टोऽथ विद्यया ॥ ३४ कस्माचिरायितोऽसीति पृष्टस्तामाह भाग्वीम् । सिमध्य कुशादीनि काष्ट्रमारं च माविनी ॥३५ गृहीत्वाश्रममारात्तं वटवृक्षं समाश्रितः । गावश्च सहिताः सर्वा वृक्षच्छायामुपाश्रिताः ३६ असुरास्तत्र मां दृष्टा कस्त्वमित्यभ्यचोदयन् । बृहस्पतिसुतश्चाहं कच इत्यभिविश्रुतः ॥ इत्युक्तमात्रे मां हत्वा पेषीकृत्वा तु दानवाः। दत्वा शालावृकेभ्यस्तु सुखं जग्मुः खमालयम् ३८ आहूतो विद्यया भद्रे भार्गवेण महात्मना। त्वत्समीपमिहायातः कथंचित्समजीवितः ॥ ३९ हतोऽहमिति चाचख्यौ पृष्टो ब्राह्मणकन्यया । स पुनर्देवयान्योक्तः पुष्पाहारो यद्दच्छ्या ॥ ४० वनं ययौ कचो विप्रो दहशुद्गिवाश्च तम्। पुनस्तं पेषयित्वा तु समुद्राम्भस्यामिश्रयन् ॥ ४१ चिरं गतं पुनः कन्या पित्रे तं संन्यवेदयत् । विप्रेण पुनराहूतो विद्यया गुरुदेहजः। पुनरावृत्य तद्भृतं न्यवेदयत तद्यथा॥ ४२ ततस्तृतीयं हत्वा तं दग्ध्वा कृत्वा च चूर्णशः । प्रायच्छन्त्राह्मणायैव सुरायामसुरास्तथा ॥ ઇરૂ देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमब्रवीत्। पुष्पाहारः प्रेषणकृत्कचस्तात न दश्यते ॥ व्यक्तं हतो मृतो वापि कचस्तात भविष्यति। तं विना न च जीवेयं कचं सत्यं ब्रवीमि ते ॥ ४५

शुक्र उवाच ।
बृहस्पतेः सुतः पुत्रि कचः प्रेतगार्ते गतः ।
विद्यया जीवितोऽप्येवं ह्न्यते करवाम किम् ४६
मैवं शुचो मा रुद् देवयानि
न त्वादशी मर्त्यमनुप्रशोचते ।
यस्यास्तव ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च्य
सेन्द्रा देवा वसवोऽथाश्विनौ च ॥ ४७

हे ग्रुद्धभाववति ! ॥३५॥ पेषःपिष्टं पिष्टोकृत्येत्यर्थः । पेषीकृत्वेति समासेऽपि क्लोल्यबादेशाभाव आर्षः॥३८॥समं संपूर्णे
जीवितं यस्य सः । अन्तरा मरणे हि अप्राप्तविद्यत्वाद्यर्थे
जीवनमिति भावः ॥ ३९॥ गुरुदेहजः कचः आवृत्य
आगत्य तद्वृतं असुरचेष्टितम् ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणाय ग्रुकाय
॥ ४३॥ पेषणकृत्कार्यकर्ता ॥ ४४॥ मत्ये त्वं तु मत्प्रभावादमरकल्पाऽसि । ब्रह्म वेदः।तस्य नमनं स्वार्थप्रकाज्ञोन४७

सुरद्विषश्चेव जगच सर्व-मुपस्थाने संनमन्ति प्रभावात्। अशक्योऽसौ जीवयितुं द्विजातिः संजीवितो बघ्यते चैव भूयः ॥ 84 देवयान्युवाच । यस्याङ्गिरा वृद्धतमः पितामहो बृहस्पतिश्चापि पिता तपोनिघिः। ऋषेः पुत्रं तमधो वापि पौत्रं कथं न शोचेयमहं न रुद्याम्॥ છર स ब्रह्मचारी च तपोधनश्च सदोत्थितः कर्मसु चैव दक्षः। कचस्य मार्ग प्रतिपत्स्ये न भोक्ष्ये प्रियो हिमे तात कचोऽमिरूपः॥ वैशंपायन उवाच । स पीडितो देवयान्या महर्षिः समाह्वयत्सरंभाचीव काव्यः । असंशयं मामसुरा द्विषन्ति ये मे शिष्यानागतान्स्द्यान्त ॥ ५१ अब्राह्मणं कर्तुमिच्छान्त रौद्रा-स्ते मां यथा व्याभिचरान्ति नित्यम्। अप्यस्य पापस्य भवेदिहान्तः कं ब्रह्महत्या न दहेदपीन्द्रम् ॥ ५२ गुरोहिं भीतो विद्यया चोपहूतः शनैर्वाक्यं जठरे व्याजहार। वैशंपायन उवाच । तमब्रवीत्केन पथोपनीत-स्त्वं चोद्रे तिष्ठसि बूहि विप्र॥ ५३ कच उवाच । तव प्रसादात्र जहाति मां स्पृतिः स्मरामि सर्वे यच यथा च वृत्तम्। न त्वेवं स्यात्तपसः संक्षयो मे ततः क्लेशं घोरमिमं सहामि ॥ ५४

असुरैः सुरायां भवतोऽस्मि दत्तो हत्वा दग्ध्वा चूर्णियत्वा च काव्य । ब्राह्मीं मायां चासुरीं विष्र मायां त्विय स्थिते कथमेवातिवर्तेत् शुक्र उवाच। किं ते प्रियं करवाण्यद्य वत्से वधेन मे जीवितं स्यात्कचस्य। नान्यत्र कुक्षेर्मम भेदनेन दृश्येत्कचो मद्गतो देवयानि ॥ ५६ देवयान्युवाच । द्वौ मां शोकावश्रिकल्पौ दहेताम् कचस्य नाशस्तव चैवोपघातः। कचस्य नाशे मम शर्म नास्ति तवोपघाते जीवितुं नास्मि शक्ता ५७ शुक्र उवाच। संसिद्धरूपोऽसि बृहस्पतेः सुत् यत्वां भक्तं भजते देवयानी । विद्यामिमां प्राप्नुहि जीवनीं त्वं न चेदिन्द्रः कचरूपी त्वमद्य॥ 46 न निवर्तेत्पुनर्जीवन्कश्चिदन्यो ममोदरात्। ब्राह्मणं वर्जियत्वैकं तस्माद्विद्यामवाप्नुहि ॥ ५९ पुत्रो भूत्वा भावय भावितो मा-मस्मदेहादुपनिष्क्रम्य तात । समीक्षेया धर्मवतीमवेक्षां गुरोः सकाशात्प्राप्य विद्यां सविद्यः <sup>६०</sup> वैशंपायन उवाच । गुरोः सकाशात्समवाप्य विद्यां भित्त्वा कुर्द्धि निर्विचकाम विप्रः। कचोऽभिरूपस्तत्क्षणाद्राह्मणस्य ६१ शुक्रात्यये पौर्णमास्यामिवेन्दुः॥

प्रभावान्ममेति शेषः । उपस्थाने संध्योपस्थान-काले त्रिसंध्यमित्यर्थः ॥ ४८ ॥ समाह्नयत् आक्रोशं कृत-वान् । संरंभात् कोधात् । सर्वान्दैत्यानेकत्राहृय उपालब्ध-वानित्यर्थः । उपालम्भमेवाह । असंशयमिति । द्विषन्तीति मध्यमपुरुषाप्रयोगः कोधावेशस्चनार्थः ॥ ५९ ॥ मां अबाह्मणं उदरे कचस्य पाकेन ब्रह्महत्याप्रसञ्जनेन कर्तुमि-च्छन्ति । ब्यभिचरन्ति विरुद्धमाचरन्ति मदुदरे ब्राह्मणप्रवेश-नेन । अन्तः परिपाकः ॥ ५२ ॥ तपसः संक्षयो गुरुदर- विदारणात् । क्रेशं संकीणींदरे वासजम् ॥ ५४ ॥ चाहैवीं मायाम् । मायात्रयविदि त्विय सित को देवोऽसुरो ब्राह्मणो वाऽतिकामेत् । अतस्त्वदुद्रभेदनं मम दुःसाध्यमेवेति भावः ॥ ५५ ॥ न चेदिन्दः । इन्द्रश्चेत्त्वन्ति त्वामुदरे जीणीं करियाम्येवेति भावः ॥ ५८ ॥ नेति । त्वं तु ब्राह्मणत्वा-दवध्यो ममेत्यर्थः ॥ ५९ ॥ भावय जीवय । भावितो मया जीवितः । कृतन्नो माभूरिति भावः ॥ ६० ॥ शुक्रस्य अन्होरवेर्वा अत्यये शुक्रात्यये ॥ ६९ ॥

दृष्टा च तं पतितं ब्रह्मराशि-मुत्थापयामास मृतं कचोऽपि विद्यां सिद्धां तामवाप्याभिवाद्य ततः कचस्तं गुरुमित्युवाच ॥ ६२ यः श्रोत्रयोरमृतं सानाष्ट्रिः द्यों में न विद्यस्य यथा ममायम्। तं मन्येऽहं पितरं मातरं च तस्मै न द्रह्येत्कृतमस्य जानन्॥ ६३ ऋतस्य दातारमनुत्तमस्य निधि निधीनामपि छन्धविद्याः । येनाद्वियन्ते गुरुमर्चनीयं पापाँछोकांस्ते व्रजन्त्यप्रतिष्ठाः॥ દ્દષ્ઠ वैशंपायन उवाच । सुरापानाद्वचनां प्राप्य विद्वा-न्संज्ञानाशं चैव महातिघोरम्। दृष्टा कचं चापि तथाभिरूपं पीतं तदा सुरया मोहितेन ॥ ह्५ ्समन्युरुत्थाय महानुभाव-स्तदोशना विप्रहितं चिकीर्षुः । सुरापानं प्रतिसंजातमन्युः काह्यः स्वयं वाक्यमिदं जगाद ॥

यो ब्राह्मणोऽद्यप्रभृतीह कश्चि-न्मोहात्सुरां पास्यति मन्दबुद्धिः। अपेतधर्मा ब्रह्महा चैव स स्या-दस्मिल्लोके गर्हितः स्यात्परे च ॥ ६७ मया चैतां विप्रधर्मीकिसीमां मर्यादां वै स्थापितां सर्वछोके। सन्तो विप्राः शुश्रुवांसो गुरूणां देवा लोकाश्चोपश्यण्वन्तुं सर्वे ॥ ६८ इतीद्मुक्त्वा स महानुभाव-स्तपोनिधीनां निधिरप्रमेयः। तान्दानवान्दैवविमूढबुद्धी-निदं समाहूय वचोऽभ्युवाच ॥ ६९ आचक्षे वो दानवा बालिशाः ख सिद्धः कचो वत्स्यति मत्सकाशे । संजीविनीं प्राप्य विद्यां महात्मा तुल्यप्रभावो ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः ॥ 90 एतावदुक्तवा वचनं विरराम स भार्गवः। दानवा विस्मयाविष्टः प्रययुः स्वं निवेशनम् ॥७१ गुरोरुष्य सकाशे तु दशवर्षशतानि सः। अनुज्ञातः कचो गन्तुमियेष त्रिद्शालयम् ॥ ७२

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्याने षट्सप्ततितमोऽध्यायः॥ ७६॥

8

वैशंपायन उवाच ।
समावृतव्रतं तं तु विसृष्टं गुरुणा तदा ।
प्रस्थितं त्रिद्शावासं देवयान्यव्रवीदिदम् ॥
ऋषेरिङ्गरसः पौत्र वृत्तेनाभिजनेन च ।
भ्राजसे विद्या चैव तपसा च दमेन च ॥

ऋषिर्यथाङ्गिरा मान्यः पितुर्मम महायशाः । तथा मान्यश्च पूज्यश्च मम भूयो बृहस्पतिः ॥ ३ एवं ज्ञात्वा विजानीहि यद्भवीमि तपोधन । व्रतस्थे निथमोपेते यथा वर्ताम्यहं त्वाये ॥ ४

व्रह्मराशिं वेदराशिम् ॥ ६२ ॥ यः श्रोत्रयोरिति यथा मम श्रोत्रयोर्य ग्रुकः अमृतं अमरणसाधनीं विद्यां निषिक्तवान् तथान्योऽपि यो मे मम न
विद्यस्य विद्याश्चर्यस्य । समासेऽपि नवोनभ्राडादिवत्प्रकृतिभावः । श्रोत्रयोः सहस्तुनिषिञ्चेत् । यः यत्सत् पुंस्त्वमार्षम् । अमृतं मोक्षरूपम् । तं निषेक्तारं अहं पितरं मातरं च
मन्ये । तस्मै निषेक्त्रे न दुह्यत् । कः अस्य कृतं अनेन उपकृतं
जानन्नदृह्यहम् । कुधदुद्देष्येति संप्रदानत्वम् ॥ ६३ ॥ ऋतस्य
कर्मोपास्तिज्ञानकाण्डात्मकस्य वेदस्य निधीनां विद्यानां निधि
आश्रयम् । विद्याया निधित्वं गोपायमाशेविधेष्टेऽहमस्मीति

विद्यावचनात् । मा माम् । शेवधिनिधिः । प्रतिष्ठा विद्या-फलं तच्छून्या अप्रतिष्ठाः । निर्धानां चतुरन्वयानामिति पाठे अध्ययनं अर्थशानं अनुष्ठानं शिष्येभ्यः प्रतिपादनं चेति चत्वारि कर्मणि तेषु अन्वयः संबन्धो येषां निधीनां विद्या-नामित्यर्थः ॥ ६४ ॥ बालिशाः ममोदरे कचं पातियत्वा शीष्रं तत्कार्यं सिद्धं कृतवन्तः ॥ ७० ॥ उष्य उषित्वा ॥ ७२ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षट्-सप्तितितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥

समावृतव्रतमिति । समावृतव्रतं समाप्तव्रतम् ॥ १ ॥

Ų

स समावृतविद्यो मां भक्तां भजितुमर्हसि । गृहाण पाणि विधिवन्मम मन्त्रपुरस्कृतम् ॥ कच उवाच ।

पूज्यो मान्यश्च भगवान्यथा तव पिता मम ।
तथा त्वमनवद्याङ्गि पूजनीयतरा मम ॥ ६
प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भागवस्य महात्मनः ।
त्वं भद्रे धर्मतः पूज्या गुरुषुत्री सदा मम ॥ ७
यथा मम गुरुर्नित्यं मान्यः शुक्रः पिता तव ।
देवयानि तथैव त्वं नैवं मां वक्तुमर्हिसि ॥ ८
देवयान्युवाच ।

गुरुपुत्रस्य पुत्रो वै न त्वं पुत्रश्च मे पितुः ।
तस्मात्पूज्यश्च मान्यश्च ममापि त्वं द्विजोत्तम ॥९
असुरैर्हन्यमाने च कच त्विय पुनः पुनः ॥
तदा प्रभृति या प्रीतिस्तां त्वमद्य स्मरस्व मे ॥१०
सौहार्दे चानुरागे च वेत्थ मे भक्तिमुत्तमाम् ।
न मामर्हिसि धर्मज्ञ त्यक्तुं भक्तामनागसम् ॥ ११
कच उवाच ।

अनियोज्ये नियोगे मां नियुनिङ्क शुभवते।
प्रसीद सुसु त्वं मह्यं गुरोर्गुरुतरा शुभे॥ १२
यत्रोषितं विशालाक्षि त्वया चन्द्रनिमानने।
तत्राहमुषितो भद्रे कुक्षौ काव्यस्य माविनी॥१३
भगिनी धर्मतो मे त्वं मैवं वोचः सुमध्यमे।
सुखमस्म्युषितो भद्रे न मन्युर्विद्यते मम॥ १४

आपृच्छे त्वां गमिष्यामि शिवमाशंस मे पथि। अविरोधेन धर्मस्य स्मर्तव्योऽस्मि कथान्तरे। अप्रमत्तोत्थिता नित्यमाराधय गुरुं मम ॥ १५ देवयान्युवाच।

यदि मां धर्मकामार्थे प्रत्याख्यास्यसि याचितः । ततः कच न ते विद्या सिद्धिमेषा गमिष्यति १६ कच उवाच ।

गुरुपुत्रीति कृत्वाऽहं प्रत्याचक्षे न दोषतः।
गुरुणा चाननुकातः काममेवं शपस्य माम् ॥ १७
आर्षे धर्मे बुवाणोऽहं देवयानि यथा त्वया।
शप्तो नार्होऽस्मि शापस्य कामतोऽद्य न धर्मतः१८
तस्माद्भवत्या यः कामो न तथा स भविष्यति।
ऋषिपुत्रो न ते कश्चिज्ञातु पाणि ग्रहीष्यति ॥१९
फिल्प्यति न ते विद्या यत्वं मामात्य तत्त्वथा।
अध्यापयिष्यामि तुयं तस्य विद्या फालिष्यति २०

वैशंपायन उवाच ।
पवमुक्त्वा द्विजश्रेष्ठो देवयानीं कचस्तदा ।
त्रिदशेशालयं शीव्रं जगाम द्विजसत्तमः ॥ २१
तमागतमभिप्रेक्ष्य देवा इन्द्रपुरोगमाः ।
गृहस्पतिं सभाज्येदं कचं वचनमञ्जवन् ॥ २२

देवा ऊचुः । यत्त्वयाऽस्मद्धितं कर्म कृतं वै परमाद्भुतम् । न ते यशःप्रणशिता भागभाक भविष्यासि॥ २३

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्याने सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

# वैशंपायन उवाच ।

कृतिविद्ये कचे प्राप्ते त्रष्टक्या दिवौकसः। कचादधीत्य तां विद्यां कृतार्था भरतर्षम ॥ १ सर्वे एव समागम्य शतकतुमथाबुवन्। कालस्ते विक्रमस्याद्य जिह शत्रुन्पुरंदर॥ २ पवमुक्तस्तु सहितैस्त्रिदशैर्मघवांस्तदा । तथेत्युक्त्वा प्रचक्राम सोऽपश्यत वने स्त्रियः ॥ ३ क्रीडन्तीनां तु कन्यानां वने चैत्ररथोपमे । वायुभूतः स वस्त्राणि सर्वाण्येव व्यमिश्रयत् ॥ ४

गुरः पुत्रो यस्य अङ्गिरसः पुत्रः पौत्रः॥९॥ उत्थिता अनलसा ॥१५॥ अननुज्ञातस्त्वदुक्तकार्ये ॥१७॥ आर्षे ऋषिप्रणीतं सोदरयोरिववाहं कामतः शप्तोऽस्मि न धर्मतः ॥१८॥ प्रणिता प्रणंक्ष्यित । भागभाक् भागः अयमेव कचो वेदे 'शंयु' शब्देनोच्यते । यदेवाब्रह्मणोक्तोश्रद्दधानो यजते शंयुमेव तस्य बार्हस्पत्यं यज्ञस्याशीर्गच्छित एतन्मे मेत्यब्रवीतिंक मे प्रजाया इति योपगुरातैशतेन यातयाद्योनिहनत्सहर्त्तेण यातयाद्यो लोहितं करवद्यावतः प्रस्कन्य पांसून्संगृह्णत्तावतः संवत्सरान्यिन्तुलोकं न प्राजानादिति । तस्माद्राह्मणाय नापगुरेत न निहन्ति

न्यान्न लोहितं कुर्यादिति श्रुतो वरस्तद्भाक् । अपगुरेत न गालयेत् । शतादयो नरकविशेषाः ॥ २३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तसप्ततितमो-ऽध्यायः ॥ ७७ ॥

कृतिविद्य इति ॥१॥ मधवान् इन्द्रः । 'मखेषु मधवान-सौ'इति भिट्टः । प्रचकाम भूतलं प्रतीति शेषः ॥ ३ ॥ वायुभूत इन्द्रः । कन्याद्वयद्वारा शुक्रदानवयोर्विरोधोत्पादना-र्थम् ॥ ४ ॥ ततो जलात्समुत्तीर्यं कन्यास्ताः सहितास्तदा । वस्त्राणि जगृहुस्तानि यथा सन्नान्यनेकराः ॥ ५ तत्र वासो देवयान्याः शर्मिष्ठा जगृहे तदा । व्यतिमिश्रमजानन्ती दुहिता वृषपर्वणः ॥ ६ ततस्तयोर्मिथस्तत्र विरोधः समजायत । देवयान्याश्च राजेन्द्र शर्मिष्ठायाश्च तत्कृते ॥ ७ देवयान्याश्च राजेन्द्र शर्मिष्ठायाश्च तत्कृते ॥ ७ देवयान्याश्च राजेन्द्र शर्मिष्ठायाश्च तत्कृते ॥

कस्माद्गृह्णासि में वस्त्रं शिष्या भूत्वा ममासुरि । समुदाचारहीनाया न ते साधु भविष्यति ॥ ८ शर्मिष्ठोवाच ।

आसीनं च शयानं च पिता ते पितरं मम।
स्तौति बन्दीव चामीक्ष्णं नीचैः स्थित्वा विनीतवत्
याचतस्त्वं हि दुहिता स्तुवतः प्रतिगृद्धतः ।
स्तुताहं स्तूयमानस्य ददतोऽप्रतिगृद्धतः ॥ १०
आदुन्वस्व विदुन्वस्व द्वृद्ध कुप्यस्व याचिके ।
अनायुधा सायुधाया रिक्ता क्षुभ्यासे मिक्षुकि।
रुप्स्यसे प्रतियोद्धारं न हि त्वां गणयाम्यहम् ११

वैशंपायन उवाच । समुच्छ्र्यं देवयानीं गतां सक्तां च वासिस ॥१२ रार्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे ततः स्वपुरमागमत्। हतेयमिति विज्ञाय रार्मिष्ठा पापनिश्चया ॥ १३ अनवेश्य ययौ वेश्म क्रोधवेगपरायणा । अथ तं देशमभ्यागाद्ययातिर्नहुषात्मजः ॥ १४ श्रान्तयुग्मः श्रान्तहयो मृगलिप्सुः विपासितः। स नाहुषः प्रेक्षमाण उदपानं गतोदकम् ॥ १५ दद्री राजा तां तत्र कन्यामग्निशिखामिव। तामपृच्छत्स दृष्ट्वैव कन्याममरवर्णिनीम्॥ १६ सान्त्वियत्वा नृपश्रेष्ठः साम्ना परमवलाुना । का त्वं ताम्रनखी श्यामा सुमृष्टमणिकुण्डला १७ दीर्घ घ्यायसि चात्यर्थं कस्माच्छोचसि चातुरा। कथं च पतिताऽस्यस्मिन्कूपे वीरुतृणावृते ॥ १८ दुहिता चैव कस्य त्वं वद सत्यं सुमध्यमे । देवयान्युवाच ।

योऽसौ देवैर्हतान्दैत्यानुत्यापयित विद्यया ॥ १९ तस्य शुक्रस्य कन्याऽहं स मां नृनं न बुष्यते । एव मे दक्षिणा राजन्याणिस्ताम्रनखाङ्गुलिः ॥ २० समुद्धर गृहीत्वा मां कुलीनस्त्वं हिः मे मतः । जानामि हि त्वां संशान्तं वीर्यवन्तं यशस्विनम् ॥ तस्मान्मां पतितामस्मात्कूपादुद्धर्तुमहासि । २१

वैशंपायन उवाच ।

तामथो ब्राह्मणीं राजा विश्वाय नहुषात्मजः ॥२२ गृहीत्वा दक्षिणे पाणावुज्जहार ततोऽवटात् । उद्भृत्य चैनां तरसा तस्मात्कूपान्नराधिपः ॥ २३ आमन्त्रयित्वा सुश्लोणीं ययातिः स्वपुरं ययौ । गते तु नाहुषे तस्मिन्देवयान्यप्यानिन्दिता ॥ २४ उवाच शोकसंतप्ता घूर्णिकामागतां पुरः । देवयान्युवाच ।

त्वरितं घूर्णिके गच्छ शीव्रमाचक्ष्व मे पितुः ॥२५ नेदानीं संप्रवेक्ष्यामि नगरं वृषपर्वणः । वैशंपायन उवाच ।

सा तत्र त्वरितं गत्वा घूर्णिकाऽसुरमन्दिरम् २६ दृष्टा काव्यमुवाचेदं संभ्रमाविष्टचेतना । आचचक्षे महाप्राक्षं देवयानीं वने हताम् ॥ २७ शिम्रिया महाभाग दुहित्रा वृषपर्वणः । श्रुत्वा दुहितरं काव्यस्तत्र शर्मिष्टया हताम् ॥ २८ त्वरया निर्ययौ दुःखान्मार्गमाणः सुतां वने । दृष्ट्या दुहितरं काव्यो देवयानीं ततो वने ॥ २९ बाहुभ्यां संपरिष्वज्य दुःखितो वाक्यमञ्जवीत् । आत्मदोषैनियच्छन्ती सर्वे दुःखसुखे जनाः ॥ ३० मन्ये दुश्चरितं तेऽस्ति यस्ययं निष्कृतिः कृता ।

देवयान्युवाच । निष्कृतिर्मेऽस्तु वा माऽस्तु श्र्णुष्वावहितो मम ३१

समुदाचरः सदाचारः ॥८॥ आदुन्वस्वेति।
अत्र यथा इन्द्रेण युजातरुषेमवृत्रामित्यत्रउःसिप्शप् चेतिबहुलं
छंदसीति बाहुलकाद्विकरणत्रयम्। एविमहाप्यार्षत्वात्श्रुः
शप् चेतिविकरणद्वयम्। आदुन्वस्व आभिमुख्येन वक्षस्ताडनादिना संतापं प्राप्नुहि। विदुन्वस्व पांसुषु छंठनादिना।
धुद्य द्रोहं चिरकालिकं क्रोधं कुरु। कुप्यस्व सद्यः परानिष्टफलो यत्नः कोपस्तं कुरु। रिक्ता दरिद्रा ॥ ११ ॥ प्रतियोद्धारं प्रहर्तारं शत्रुं मामेव। समुच्छ्यं सत्यवचनेन महच्वम् ॥ १२ ॥ युग्याः रथवाहकाः। हयाः केवलाश्वाः।

उदकं पीयतेऽस्मादिति उदपानं कूपम् ॥ १५ ॥ वल्गुना मञ्जुना । स्यामा षोडशवार्षिकी योवनारूढा । सुमृष्टानि दिब्यानि ॥ १० ॥ वीरुघो लताः ॥ १८ ॥ अवटात् गर्तात् ॥ २३ ॥ घूणिकां दासीम् ॥२५॥ हताम् ताडिताम् ॥ २० ॥ नियच्छन्ति प्रयच्छन्ति । आत्मदोषैहेंतुभिः स्वकमिभिरेव सुखदुःखे जनात्प्राप्येते न तु जनस्यापराध इत्यर्थः ॥ ३० ॥ एतदेवाह । मन्ये इति । निष्कृतिः फल-भोगेन निरसनम् ॥ ३१ ॥

शर्मिष्ठया यदुक्ताऽस्मि दुहित्रा वृषपर्वणः । सत्यं किलैतत्सा प्राह दैत्यानामसि गायनः ॥३२ एवं हि मे कथयति शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि। वचनं तीक्ष्णपरुषं क्रोधरकेक्षणा भृशम्॥ 33 स्तुवतो दुहिता नित्यं याचतः प्रतिगृह्वतः। अहं तु स्तूयमानस्य ददतोऽप्रतिगृहतः॥ 38 इदं मामाह शर्मिष्ठा दुहिता वृषपर्वणः। कोधसंरक्तनयना दर्पपूर्णा पुनःपुनः॥ ३५ यद्यहं स्तुवतस्तात दुहिता प्रतिगृह्धतः। प्रसादयिष्ये शर्मिष्टामित्युक्ता तु सखी मया ३६ **ज्रुक्र उवाच**ँ। स्तुवतो दुहिता न त्वं याचतः प्रतिगृद्धतः।

अस्तोतुः स्त्रयमानस्य दुहिता देवयान्यासि ॥ ३७ वृषपर्वेव तद्वेद शको राजा च नाहुषः। अचिन्त्यं ब्रह्मनिर्द्वद्रमैश्वरं हि बलं मम ॥ 36 यच किंचित्सर्वगतं भूमौ वा यदि वा दिवि। तस्याहमीभ्वरो नित्यं तुष्टेनोक्तः स्वयंभुवा ॥ ३९ अहं जलं विमुञ्जामि प्रजानां हितकाम्यया । पुष्णाम्यौषधयः सर्वा इति सत्यं ब्रवीमि ते ॥४०

एवं विषादमापन्नां मन्युना संप्रपीडिताम्। वचनैर्मधुरैः श्रुक्ष्णैः सान्त्वयामास तां पिता ४१

वैशंपायन उवाच ।

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्यानेऽष्टसप्ततितमोऽघ्यायः॥ ७८॥

शुक्र उवाच । यः परेषां नरो नित्यमतिवादांस्तितिक्षते। देवयानी विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम् ॥ यः समुत्पतितं कोघं निगृह्वाति हयं यथा। स यन्तेत्युच्यते सद्भिर्न यो रिमषु लम्बते॥ २ यः समुत्पतितं कोधमकोधेन निरस्यति । देवयानि विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम्॥ यः समुत्पतितं कोधं क्षमयेह निरस्यति । यथोरगस्त्वचं जीर्णा स वै पुरुष उच्यते ॥ यः संधारयते मन्यं योतिवादांस्तितिक्षते। यश्च तप्तो न तपति दृढं सोऽर्थस्य भाजनम् ॥ ५ यो यजेदपरिश्रान्तो मासि मासि शतं समाः। न क्रद्धेयद्यश्च सर्वस्य तयोरकोधनोऽधिकः॥ यत्कुमाराः कुमार्यश्च वैरं कुर्युरचेतसः । न तत्प्राज्ञोऽनुकुर्वीत न विदुस्ते बलाबलम् ॥

देवयान्युवाच । वेदाहं तात बालाऽपि धर्माणां यदिहान्तरम्। अफ्रोधे चापि वादे च वेद चापि बलाबलम् ॥ ८ शिष्यस्याशिष्यवृत्तेस्तु न क्षन्तव्यं बुभूष्ता । तस्मात्संकीर्णवृत्तेषु वासी मम न रोचते ॥ 8 पुमांसो ये हि निन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च। न तेषु निवसेत्प्राज्ञः श्लेयोऽर्थी पापबुद्धिषु ॥ ये त्वेनमभिजानन्ति वृत्तेनाभिजनेन वा. । तेषु साधुषु वस्तव्यं स वासः श्रेष्ठ उच्यते ॥ वाग्दुरुक्तं महाघोरं दुहितुर्वृषपर्वणः । मम मञ्जाति त्हदयमञ्जिकाम इवारणिम् ॥ १२ न हातो दुष्करतरं मन्ये लोकेष्वपि त्रिषु । यः सपत्नश्रियं दीप्तां हीनश्रीः पूर्यपासते। ७ । मरणं शोभनं तस्य इति विद्वज्जना विदुः॥ १३ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्याने ऊनाशीतितमोऽध्यायः॥ ७९॥

तीक्ष्णं मर्मभित् । यतः परुषं निष्टुराक्षरम् । ॥ ३३ ॥ इदं पूर्वोक्तम् ॥ ३५ ॥ नाहुषो ययातिः । मम ऐश्वरं निर्द्वेद्वमप्रतिपक्षं बलमास्ति ॥ ३८ ॥ ईश्वरत्व-मेनाह । यचेति । स्वयंभुवा तत्त्वमसीत्यादिना वेदेन करणेन तुष्टेन गुरुणेति शेषः ॥ ३९ ॥ अहं मनुरभवं यत्सूर्य-श्रेति वदन्वामदेव इव स्वस्य सार्वात्म्यानुभवमाह। अहमिति ॥ ४० ॥ इति आदिपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्ट-सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥

य इति । अतिवादान्निन्दावचनानि ॥१॥ रिहम्म क्रीध-फलभूतास्वापत्सु पक्षे स्पष्टोऽर्थः ॥ २ ॥ अक्रोधन क्रोधवि-रोधिन्या क्षमया ॥ ३ ॥ अर्थस्य पुरुषार्थचतुष्टयस्य ॥ ५ ॥ यजेत्पितृयज्ञेन । तस्मान्मासि पितृभ्यः क्रियत इति श्रुतेः । एतेन अन्ययज्ञेभ्यः पितृयज्ञः श्रेष्ठ इति स् चितम् ॥ ६ ॥ यदिति । अचेतसो मूढाः । बाल्यात् शर्मिष्टया कृतमस्माभिः क्षन्तन्यमेवेखर्थः ॥ ७॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीय भारतभावदीपे उनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥

वैशंपायन उवाच । ततः काव्यो भृगुश्रेष्टः समन्युरुपगम्य ह । वृषपर्वाणमासीनमित्युवाचाविचारयन्॥ 8 नाधर्मश्चरितो राजन्सद्यः फलति गौरिव। शनैरावर्त्यमानो हि कर्तुर्मूलानि क्रन्तति ॥ ર पुत्रेषु वा नपृषु वा न चेदात्मनि पश्यति । फलत्येव ध्रुवं पापं गुरुमुक्तमिवोद्रे ॥ 3 यद्घातियथा विप्रं कचमाङ्गिरसं तदा। अपापशीलं धर्मज्ञं शुश्रूषुं मह्हे रतम् ॥ वधादनईतस्तस्य वधाच दुहितुर्मम । वृषपर्वन्निबोधेदं त्यक्ष्यामि त्वां सदान्धवम् । स्थातुं त्वद्विषये राजन्न शक्ष्यामि त्वया सह ॥ ५ अहो मामाभिजानाासि दैत्य मिथ्याप्रलापिनम् । यथेममात्मनो दोषं न नियन्छस्यपेक्षसे ॥ वृषपर्वीवाच ।

नाधर्मे न मृषावादं त्विय जानामि भार्गव। त्विय धर्मेश्च सत्यं च तत्प्रसीदतु नो भवान्॥ ७ यद्यस्मानपहाय त्विमतो गच्छासि भार्गव। समुद्रं संप्रवेक्ष्यामो नान्यदस्ति परायणम्॥ ८ शुक्र उवाच।

समुद्रं प्रविश्धं वा दिशो वा द्रवतासुराः । दुहितुनां प्रियं सोदुं शक्तोऽहं दयिता हि मे ॥९ प्रसाद्यतां देवयानी जीवितं यत्र मे स्थितम् । योगक्षेमकरस्तेहमिन्द्रस्येव बृहस्पतिः ॥ १०

वृषपर्वीवाच । यिकचिदसुरेन्द्राणां विद्यते वसु भार्गव । भुवि हस्तिगवाश्वं च तस्य त्वं मम चेश्वरः ॥११

शुक्र उवाच ।
यिकचिदस्ति द्रविणं दैत्येन्द्राणां महासुर ।
तस्येश्वरोऽस्मि यद्येषा देवयानी प्रसाद्यताम् १२

वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्तस्तथेत्याह वृषपर्वा महाकविः ।
देवयान्यन्तिकं गत्वा तमर्थं प्राह भागवः ॥ १३

तत इति ! काव्यः किवपुत्रः समन्युः सक्रोधः ॥ १ ॥
पुत्रेष्विति । ननुपितृकृतं पुत्रेण भुज्यते चेच्छास्रफलं प्रयोक्तगीति न्यायिवरोधापित्तिति चेन । यो वै भागिनं भागानुदते चयते वैनं ससयिदि वैनं न चयतेऽथ पुत्रमथ पौत्रं चयत
इति धनमानभागिनां दूरीकरणादवस्यं स्वयंपुत्रः पौत्रो वा
नस्यतीति श्रुतेः । न्यायस्य तु जातेष्ट्यादिवत्पुत्रगतमिष
फलं तदैकात्म्याभिमानात्पित्यपि वक्तुं शक्यमतो न

देवयान्युवाच ।

यदि त्वमीश्वरस्तात राक्षो वित्तस्य भार्गव। नाभिजानामि तत्तेऽहं राजा तु वदतु स्वयम् १४ वृषपर्वोवाच।

यं काममिकामाऽसि देवयानि श्रुचिस्मिते। तत्तेऽहं संप्रदास्यामि यदि वापि हि दुर्रुमम् १५ देवयान्युवाच।

दासीं कन्यासहस्रेण शर्मिष्ठामभिकामये। अनु मां तत्र गच्छेत्सा यत्र दद्याच में पिता ॥१६ वृषपर्वीवाच ।

उत्तिष्ठ त्वं गच्छ धात्रि शर्मिष्ठां शीघ्रमानय । यं च कामयते कामं देवयानी करोतु तम् ॥ १७ वैशंपायन उवाच ।

ततो धात्री तत्र गत्वा शर्मिष्ठां वाक्यमव्रवीत्। उत्तिष्ठ भद्रे शर्मिष्ठे ज्ञातीनां सुखमावह ॥ १८ त्यजित ब्राह्मणः शिष्यान्देवयान्या प्रचोदितः। सा यं कामयते कामं स कार्योऽच त्वयाऽनघे १९ शर्मिष्ठोवाच ।

यं सा कामयते कामं करवाण्यहमद्य तम् । यद्येवमाह्वयेच्छुको देवयानीकृते हि माम् । महोषान्माऽगमच्छुको देवयानी च मत्कृते ॥ २० वैशंपायन उवाच ।

ततः कन्यासहस्रेण वृता शिविकया तदा । पितुर्नियोगात्त्वरिता निश्चकाम पुरोत्तमात् ॥ २१ शर्मिष्रोवाच ।

अहं दासीसहस्रेण दासी ते परिचारिका । अनु त्वां तत्र यास्थामियत्र दास्यति ते पिता २२ देवयान्युवाच ।

स्तुवतोदुहिताऽहं ते याचतः प्रतिगृह्धतः । स्तूयमानस्य दुहिता कथं दासी भविष्यसि ॥२३ शर्मिष्ठोवाच ।

येन केनचिदार्तानां ज्ञातीनां सुखमावहेत्। अतस्त्वामनुयास्यामि यत्र दास्यति ते पिता २४

व्याकोपः । मृतेऽपि पितिर पुत्राणां दारिद्यदौर्जन्यादिना श्राद्धलोपादिकृतं दुःखादिफलमन्वंत्येवेति सुष्टूक्तं पुत्रेषु वेत्यादि ॥ ३ ॥ उपेक्षसे शपथमात्रेण मां सान्त्वयसि न तु हर्ष्टं दोषं निगृह्णासि ॥ ६ ॥ महाकविरित्यादि पृथग्वाक्यम् ॥ १३ ॥ दासीमिति । इदं देवयान्या प्रार्थितं दासीसहस्रं शर्मिष्ठापरिवारभूताहासीसहस्रादन्यत् । द्वाभ्यां कन्यासहस्रा भ्यामिति वाक्यशेषात् ॥ १६ ॥ वैशंपायन उवाच । प्रातिश्वते दासमावे दुहित्रा वृषपर्वणः । देवयानी नृपश्रेष्ठ पितरं वाक्यमन्नवीत् ॥ २५ देवयान्युवाच । प्रविशामि पुरं तात तुष्टाऽस्मि द्विजसत्तम । अमोघं तव विज्ञानमस्ति विद्या बलं च ते ॥ २६ वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्तोदुहित्रा स द्विजश्रेष्ठो महायशाः। प्रविवेश पुरं हृष्टः पूजितः सर्वदानवैः॥ २७

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्यानेऽशीतितमोऽप्यायः॥ ८०॥

#### वैशंपायन उवाच ।

अय दीर्घस्य कालस्य देवयानी नृपोत्तम। वनं तदेव निर्याता क्रीडार्थं वरवर्णिनी ॥ १ तेन दासीसहस्रेण साध शामिष्टया तदा। तमेव देशं संप्राप्ता यथाकामं चचार सा॥ ताभिः सखीभिः सहिता सर्वाभिम्दिता भूशम्। क्रीडन्त्योऽभिरताः सर्वाः पिवन्त्यो मधुमाधवीम् खादन्त्यो विविधान्भक्ष्यान्विद्शन्त्यः फलानि च पनश्च नाहषो राजा मृगलिप्सुर्यहच्छ्या ॥ तमेव देशं संप्राप्तो जलार्थी श्रमकर्शिनः। दहरो देवयानीं स शर्मिष्ठां ताश्च योषितः 4 पिबन्तीर्ललमानाश्च दिव्यामरणभूषिताः। उपविद्यां च दहरो देवयानीं शुचिस्मिताम्॥ क्रपेणाप्रतिमां तासां स्त्रीणां मध्ये वराङ्गनाम् । शर्मिष्ठया सेव्यमानां पादसंवाहनादिभिः॥

ययातिरुवाच ।

द्वाभ्यां कन्यासहस्राभ्यां द्वे कन्ये परिवारिते । गोत्रे च नामनी चैव द्वयोः पृच्छाम्यहं शुभे ॥ ८ देवयान्युवाच ।

आख्यास्याम्यहमादत्स्व वचनं मे नराधिप। शुक्रो नामा सुरगुरुः सुतां जानीहि तस्य माम् ९ इयं च मे सखी दासी यत्राहं तत्र गामिनी। दुहिता दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा वृषपर्वणः॥ १० ययातिस्वाच । कथं तु ते सखी दासी कन्थेयं वरवर्णिनी । असुरेन्द्रसुता सुम्रूः परं कौतूहलं हि मे ॥ ११ देवयान्युवाच ।

सर्व एव नरश्रेष्ठ विधानमनुवर्तते । विधानविहितं मत्वा मा विचित्राः कथाः कृथाः॥ राजवद्र्पवेषौ ते ब्राह्मीं वाचं विभर्षि च। को नाम त्वं कुतश्चासि कस्य पुत्रश्च शंस मे ॥१३

ययातिस्वाच ।

ब्रह्मचर्येण वेदो मे कृत्स्नः श्रुतिपथं गतः । राजाहं राजपुत्रश्च ययातिरिति विश्रुतः ॥ १४

देवयान्युवाच ।

केनास्यर्थेन नृपते इमं देशमुपागतः । जिघृक्षुर्वारिजं किंचिदथवा मृगलिप्सया ॥ १५

ययातिरुवाच । मृगिलेप्सुरहं भद्रे पानीयार्थमुपागतः । बहुधाप्यनुयुक्तोऽस्मि तदनुज्ञातुमर्हसि ॥

देवयान्युवाच । द्वाभ्यां कन्यासहस्राभ्यां दास्यादार्मिष्ठया सह । त्वदधीनाऽस्मि भद्रं ते सखा भर्ता च मे भव १७

१६

ययातिरुवाच । विद्यौरानिस भद्रं ते न त्वामहोंऽस्मि भाविनी । अविवाह्या हि राजानो देवयानि पितुस्तव ॥ १८

विज्ञानं ब्रह्मानुभवः । विद्यामृतंसजीविनी ॥ २६ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अशीतितमी-ऽध्यायः ॥ ८०॥

अथेति ।। १ ।। तेन स्वयंत्रतेन शर्मिष्टया स्वीयदासी-सहस्रोपेतया ।। २ ॥ मधुमाधवीं मधुत्रक्षजां मदिराम् ॥ ३॥ पिबन्तीः पेयं ललमानाः क्रीडन्तीः ॥ ६॥ द्वाभ्यामित्यु-क्तार्थं गोते वंशकरातृषी ॥ ८॥ विधानं दैवं अनुवर्तते अनुसत्यास्ति ॥ १२॥ राज्ञो रूपं ब्राह्मी क्रेत्यत्र हेतुद्वयं स्युक्तमेणाह ब्रह्मिति ॥ १४॥ अर्थन कार्येण वारिजं मीनं पद्मादि वा ॥१५॥ अञ्चयुक्तोऽस्मि पलायिते मृगे श्रान्तो-स्मि॥ १६

देवयान्युवाच । संसृष्टं ब्रह्मणा क्षत्रं क्षत्रेण ब्रह्मसंहितम् । ऋषिश्चाप्यृषिपुत्रश्च नाहुषाङ्ग वहस्व माम् ॥ १९ ययातिरुवाच । एकदेहोद्भवा वर्णाश्चत्वारोऽपि वराङ्गने । पृथग्धर्माः पृथक्राौचास्तेषां तु ब्राह्मणो वरः २० देवयान्युवाच । पाणिधर्मो नाहुबाऽयं न पुंभिः सेवितः पुरा। तं मे त्वमग्रहीरप्रे वृणोमि त्वामहं ततः॥ कथं नु मे मनस्विन्याः पाणिमन्यः पुमान्स्पृशेत् । गृहीतमृषिपुत्रेण स्वयं वाप्यृषिणा त्वया ॥ **२२** ययातिस्वाच । कुद्धादाशीविषात्सर्पाज्ज्वलनात्सर्वतोमुखात् । दुराधर्षतरो विप्रो क्षेयः पुंसा विजानता ॥ २३ देवयान्युवाच । कथमाशीविषात्सर्पाज्ज्वलनात्सर्वतोमुखात्। दुराधर्षतरो विप्र इत्यात्य पुरुषर्षम ॥ રક ययातिरुवाच । एकमाशीविषो हन्ति शस्त्रणैकश्च वध्यते । हन्ति विप्रः सराष्ट्राणि पुराण्यपि हि कोपितः २५ दुराधर्षतरो विप्रस्तस्माद्गीरु मतो मम । अतोऽदत्तां च पित्रा त्वां भद्रे न विवहाम्यहम् २६ देवयान्युवाच । दत्तां वहस्व तन्मा त्वं पित्रा राजन्त्रुतो मया। अयाचतो भयं नास्ति दत्तां च प्रतिगृह्धतः॥ २७ वैशंपायन उवाच ।

सर्वं निवेदयामास घात्री तस्मै यथातथम् ॥ २८ श्रुत्वैव च स राजानं दर्शयामास भार्गवः। र्ष्ट्रैव चागतं शुक्रं ययातिः पृथिवीपतिः। ववन्दे ब्राह्मणं काव्यं प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः २९ देवयान्यवाच । राजाऽयं नाहुषस्तात दुर्गमे पाणिमग्रहीत्। नमस्ते देहि मामस्मै लोके नान्यं पति वृणे ॥ ३० शुक उवाच । वृतोऽनया पतिवीर सुतया त्वं ममेष्टया। गृहाणेमां मया दत्तां महिषीं नहुषात्मज ॥ 38 ययातिस्वाच । अश्वमीं न स्पृशेदेष महान्मामिह भार्गव । वर्णसंकरजो ब्रह्मित्रिति त्वां प्रवृणोम्यहम् ॥ 32 शुक्र उवाच । अधर्मात्वां विमुञ्चामि वृणु त्वं वरमीप्सितम् । अस्मिन्विवाहे मा म्लासीरहं पापं नुदामि ते ३३ वहस्व भार्या धर्मेण देवयानी सुमध्यमाम्। अनया सह संप्रीतिमतुलां समवाप्नुहि ॥ 38 इयं चापि कुमारी ते शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि । संपूज्या सततं राजन्मा चैनां शयने ह्वये ॥ वैशंपायन उवाच । एवमुक्तो ययातिस्तु शुक्रं कृत्वा प्रदक्षिणम् । शास्त्रोक्तविधिना राजा विवाहमकरोच्छ्भम् ३६ ल्ल्या शुक्रान्महद्वित्तं देवयानीं तदोत्तमाम्। द्विसहस्रेण कन्यानां तथा शर्मिष्ठया सह॥ ३७ संपूजितश्च शुक्रेण दैत्यैश्च नृपसत्तमः। जगाम स्वपुरं हृष्टोऽनुक्षातोऽथ महात्मना ॥ ३८

त्वरितं देवयान्याथ संदिष्टं पितुरात्मनः। जणान रपद्धः छटाउद्धराताः प्रस्ताः ॥ ८१॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्याने एकाशातितमोऽध्यायः॥ ८१॥

संखष्टं उच्छिन्नस्य क्षत्रस्य ब्राह्मणवीर्यादेव पुनरु-द्भवात् ब्रह्मणा क्षत्रं संख्ष्टम् । क्षत्रियकन्यासु लोपासु-द्भादिषु ब्राह्मणानामुत्पत्तिदर्शनात् । क्षत्रेण ब्रह्मसंहितं संमिश्रं क्षादिः बुधादिलायां पुरुत्वास्तत आयुस्ततो नहुषस्ततस्त्व-मिति । क्षत्रियकन्यायां ब्राह्मणाजातो ब्राह्मणः क्षत्रियदरिषु ब्राह्मणाजातस्तु क्षत्रिय एवेत्याग्रहेऽपि इलायां क्षत्रियदार-त्वाभावायुष्माकमृषित्वमेव तथ्यमित्यर्थः । हे अङ्ग वहस्व परिणयस्व ॥ १९ ॥ एकस्येश्वरस्य देहो देहावयवाः मुख-बाह्मरुपादास्तहुद्भवाः ॥ २० ॥ प्रागेव त्वया मम पाणिग्रहणं कृतमत इदानी विचारावसरो नास्तीत्याशयेनाह । पाणीति पाणिधर्मः पाणिग्रहणाख्यो धर्मः ॥ २१॥ ययातिस्तु स्वस्य शिमिष्टासत्त्या देवयान्याः प्रकोपे सित शुक्राद्भीतः सन्मनस्येव उवाच कुद्धादिति ॥ २३ ॥ अदत्तामिति च्छेदः ॥ २६ ॥ मा मां भयं क्षत्रियेण ब्राह्मणीपरिणयनदोषजम् ॥ २७ ॥ दुर्गमे संकटे ॥ ३० ॥ ईप्सितं वरं च वृणीष्वेत्युक्तोऽपीदानीं न वृतवान् । पश्चातु अन्यत्र जरासंक्रमणसामध्येरूपः शुकेणेव स्वप्रतिज्ञासिद्धये दत्त इति ध्येयम् ॥ ३३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकाशीतितमोऽ ध्यायः ॥ ८१ ॥

वैशंपायन उवाच । ययातिः स्वपुरं प्राप्य महेन्द्रपुरसंनिभम्। प्रविक्यान्तःपुरं तत्र देवयानीं न्यवेशयत्॥ देवयान्याश्चानुमते सुतां तां वृषपर्वणः। अशोकवीनकाऽभ्याशे गृहं कृत्वा न्यवेशयत्॥ २ बृतां दासीसहस्रेण शर्मिष्ठां वार्षपर्वणीम् । वासोमिरन्नपानैश्च संविभज्य सुसत्कृताम् ॥ 3 देवयान्या तु सहितः स नृपो नहुषात्मजः । विजहार बहूनव्दान्देववन्मुदितः सुखी ॥ 8 ऋतुकाले तु संप्राप्ते देवयानी वराङ्गना । लेमे गर्म प्रथमतः कुमारं च व्यजायत ॥ Ģ गते वर्षसहस्रे तु शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी । ददर्श यौवनं प्राप्ता ऋतुं सा चान्वचिन्तयत् ॥ ६ ऋतुकालस्य संप्राप्तो न च मेऽस्ति पतिर्वृतः । किं प्राप्तं किं नु कर्तव्यं किं वा कृत्वा कृतं भवेत्७ देवयानी प्रजाताऽसौ वृथाऽहं प्राप्तयौवना । यथा तया वृतो भर्ता तथैवाहं वृणोमि तम् ॥ ८ राज्ञा पुत्रफलं देयमिति मे निश्चिता मतिः। अपीदानीं स धर्मात्मा इयान्मे दर्शनं रहः॥ अथ निष्कम्य राजाऽसौ तस्मिन्काले यदच्छया। अशोकवनिकाभ्याशे शर्मिष्ठां प्रेक्ष्य धिष्ठितः॥१० तमेकं रहिते दृष्टा शर्मिष्टा चारुहासिनी। प्रत्युद्रम्याञ्जलि कृत्वा राजानं वाक्यमब्रवीत ११ शर्मिष्ठोवाच ।

सोमस्येन्द्रस्य विष्णोर्वा यमस्य वरुणस्य च । तव वा नाहुषग्रहे कः स्त्रियं द्रष्टुमर्हति ॥ १२ रूपाभिजनशीलैर्हि त्वं राजन्वेत्थ मां सदा । सा त्वां याचे प्रसाद्याहमृतं देहि नराधिप ॥१३

ययातिरिति ॥ १ ॥ व्यजायत अजनयत् ॥ ५ ॥प्रजाता प्रजारूपेण वितता वल्लीवत् ॥ ८ ॥ रहिते विजने ॥ १९ ॥ अवहं ऊढवान् अहम् ॥ १५ ॥ नर्मयुक्तं परिहासयुक्तं वचनं अनृतमि न हिनस्ति । दोषजनकं न भवतीत्यर्थः । श्लीषु गम्यासु अहमेनां न रमये इत्युक्तिरनृतािष कृता चेन्न हिनास्ति । धनेत्युपलक्षणं स्त्र्यादेरि ॥ १६ ॥ श्लीष्वनृतं न हिनास्ति प्रत्युपलक्षणं स्त्र्यादेरि ॥ १६ ॥ श्लीष्वनृतं न हिनास्ति प्रत्युतत्स त्यादरेण तत्त्याग एव हिनस्तित्याह । पृष्टंत्विति । साक्ष्ये पृष्टं सदस्यैः अन्यथा प्रवदन्तं पुरुषं पतितं यहदन्ति तान्मथ्या । गोन्नाह्मणस्त्रीदीनानाथायर्थं कृत्रसाक्ष्यस्यापि पुण्य-हेतुत्वात् । तथा च हिंसाहेतुः सत्यमप्यनृतमेव । अहिंसा-हेतुत्वात्। तथा च हिंसाहेतुः सत्यमप्यनृतमेव । अहिंसा-हेतुत्वात्। तथा च हिंसाहेतुः सत्यमप्यनृतमेव । एकार्थतायां एकप्रयोजनतायां समाहितायां आवयोस्त्वदाराधनह्ये प्रयो-

ययातिरुवाच । वेद्मि त्वां शीलसंपन्नां दैत्यकन्यामनिन्दिताम् । रूपं च ते न पश्यामि सुच्यग्रमपि निन्दितम् ॥१४ अब्रवीदुराना काच्यो देवयानीं यदाऽवहम् । नेयमाह्वयितव्या ते शयने वार्षपर्वाणि ॥ १५ शर्मिष्टोवाच । न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले। प्राणात्यये सर्वधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ १६ पृष्टं तु साक्ष्ये प्रवदन्तमन्यथा वदन्ति मिथ्या पतितं नरेन्द्र । एकार्थतायां तु समाहितायां मिथ्या वदन्तं त्वनृतं हिनस्ति ॥ १७ ययातिस्वाच । राजा प्रमाणं भूतानां स नश्येत मृषा वदन्। अर्थकुच्छ्रमपि प्राप्य न मिथ्या कर्तुमुत्सहे ॥ १८ शर्मिष्ठोवाच । समावेतौ मतौ राजन्पतिः सख्याश्च यः पतिः । समं विवाहमित्याद्धः सख्या मेऽासि वृतः पतिः१९ ययातिरुवाच । दातव्यं याचमानेभ्य इति मे व्रतमाहितम् । त्वं च याचसि मां कामं ब्रूहि किं करवाणि ते२० शर्मिष्टीवाच । अधर्मात्पाहि मां राजन्धर्म च प्रतिपादय । त्वत्तोऽपत्यवती लोके चरेयं धर्ममुत्तमम् ॥ २१ त्रय प्वाधना राजन्भार्या दासस्तथा सुतः।

जने तुल्यत्वेन निश्चिते सित देवयान्येव मम भार्या न शिमिष्ठिति मिथ्यावदन्तं त्वामेवानृतं हिनास्तत्यर्थः ॥१०॥ एकार्थतामेव व्याचष्टे । समाविति । हे राजन् एतौ विवाही मतौ बुद्धावारूढौ समौ तुल्यावेव । यदैव देवयान्या त्वं मनसा ग्रतस्तदैव मयापीत्यर्थः । अतः यस्त्वं सख्याःपितः स एव चकारान्ममापि पितः । एत्रह्णोकप्रसिध्धा द्रद्ध्यति । समं सहिववाहं सख्या सहैवेतरासां विवाहं सिद्धमाहुः । द्वयोः प्रदेयद्रव्यत्ववरणीयत्वादेस्तुल्यत्वात् । अतः मे मया ग्रतोऽसि ऋतुप्राप्त्ये यतः पितरिस ॥ १९॥ राजा तु भार्यासमन्वं दासीनाहंतीत्येवं मत्वा प्रकारान्तरेण तदभीष्टं दातुं प्रतिजा-नीते दातव्यमिति ॥ २०॥ अधमार्ग् त्वदन्यवरणजाद्य-भिचारात् ॥ २९॥ ननु त्वमि पित्रा दत्तेन धनेन धमें चरंन्तीं गितं प्राप्नीहं किं संतत्येत्याशंङ्कयाह । त्रय इति॥२२

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम् ॥२२

देवयान्या भुजिष्यास्मि वश्या च तव भार्गवी । सा चाहं च त्वया राजन्भजनीये भजस्व माम् २३

## वैशंपायन उवाच।

प्वमुक्तस्तु राजा स तथ्यमित्यभिजिश्चवान् । पूजयामासं शर्मिष्ठां धर्मे च प्रत्यपादयत् ॥ २४ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि य

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्याने द्यशीतितमोऽघ्यायः ॥ ८२ ॥

वैशंपायन उवाच ।
श्रुत्वा कुमारं जातं तु देवयानी श्रुचिस्मिता ।
चिन्तयामास दुःखार्ता शर्मिष्ठां प्रति भारत ॥ १
अभिगम्य च शर्मिष्ठां देवयान्यव्रवीदिदम् ।
देवयान्युवाच ।

किमिदं वृजिनं सुम्रु कृतं वै कामलुब्धया ॥ शर्मिष्ठोवाच ।

ऋषिरभ्यागतः कश्चिद्धर्मात्मा वेदपारगः । स मया वरदः कामं याचितो धर्मसंहितम् ॥ ३ नाहमन्यायतः काममाचरामि श्रुचिस्मिते । तस्माद्दषेर्ममापत्यमिति सत्यं व्रवीमि ते ॥ ४ देवयान्युवाच ।

शोमनं भीरु यद्येवमथ स ज्ञायते द्विजः । गोत्रनामाभिजनतो वेतुमिच्छामि तं द्विजम् ॥ ५

रार्मिष्ठोवाच । तपसा तेजसा चैव दीप्यमानं यथा रविम् । तं दृष्टा मम संप्रष्टुं राक्तिर्नासीच्छुचिस्मिते ॥ ६ देवयान्युवाच ।

यद्येतदेवं शर्मिष्ठे न मन्युर्विद्यते मम । अपत्यं यदि ते लब्धं ज्येष्ठाच्ल्रेष्ठा च वै द्विजात्७ वैशंपायन उवाच ।

अन्योन्यमेवमुक्त्वा तु संप्रहस्य च ते मिथः।
जगाम भार्गवी वेश्म तथ्यमित्यवजग्मुषी॥ ८
ययातिर्देवयान्यां तु पुत्रावजनयञ्च्यः।
यदुं च तुर्वसुं चैव शक्तविष्णू इवापरी॥ ९
तस्मादेव तु राजर्षेः शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि।
दुह्यं चानुं च पूर्व च त्रीन्कुमारानजीजनत्॥ १०

स समागम्य शर्मिष्ठां यथाकाममवाप्य च । अन्योऽन्यं चामिसंपूज्य जग्मतुस्तौ यथागतम् २५ तस्मिन्समागमे सुम्रूः शर्मिष्ठा चारुहासिनी । लेमे गर्मे प्रथमतस्तस्मात्रृपतिसत्तमात् ॥ २६ प्रजञ्जे च ततः काले राजन्राजीवलोचना । कुमारं देवगर्माम राजीवनिमलोचनम् ॥ २७ गत्युपाख्याने द्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥

ततः काले तु कर्स्मिश्चिद्देवयानी श्रुचिस्मिता । ययातिसहिता राजञ्जगाम रहितं वनम् ॥ ११ ददर्श च तदा तत्र कुमारान्देवरूपिणः । क्रीडमानान्सुविश्चन्धान्विस्मिता चेदमब्रवीत्॥१२ देवयान्युवाच ।

कस्यैते दारका राजन्देवपुत्रोपमाः ग्रुभाः । वर्चसा रूपतश्चैव सदशा मे मतास्तव ॥ १३ वैशंपायन उवाच ।

एवं पृष्टा तु राजानं कुमारान्पर्यपृच्छत । देवयान्युवाच ।

किं नाम्रधेयं वंशो वः पुत्रकाः कश्च वः पिता। प्रबूत मे यथातथ्यं श्रोतुमिच्छामि तं ह्यहम् ॥ १४ तेऽदर्शयन्त्रदेशिन्या तमेव नृपसत्तमम् । शर्मिष्ठां मातरं चैव तथाचख्युश्चदारकाः ॥ १५

वैशंपायन उवाच ।
इत्युक्त्वा सहितास्ते तु राजानमुपचक्रमुः ।
नाभ्यनन्दत तान्राजा देवयान्यास्तदान्तिके ॥ १६
हदन्तस्तेऽथ शर्मिष्ठामभ्ययुर्बालकास्ततः ।
श्रुत्वा तु तेषां बालानां सत्रीड इव पार्थिवः ॥१७
हृष्टा तु तेषां बालानां प्रणयं पार्थिवं प्रति ।
बुद्धा च तत्त्वं सा देवी शर्मिष्ठामिद्मन्नवीत् ॥ १८
देवयान्युवाच ।

मद्धीना सती कस्मादकार्षीविष्रियं मम । तमेवासुरधर्मे त्वमास्थिता न विमेषि मे ॥ १९ शर्मिष्ठोवाच ।

यदुक्तमृषिरित्येव तत्सत्यं चारुहासिनि। न्यायतो धर्मतश्चैव चरन्ती न विमेमि ते॥ २०

भुजिष्या देवयान्या भुक्तं त्वां इच्छन्तीति योगात् दासी ॥ २३ ॥ भुजिष्या त्वमस्यास्तथ्यमिति अभिजिज्ञवान् । अभितः साकत्येन ज्ञातवान् धर्मे ऋतुदानेन आक्तंत्राणम् ॥ २४ ॥ प्रजज्ञे प्रजानितवती ॥ २७ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ श्रुत्वेति ॥ १ ॥ अवजग्मुषी ज्ञातवती ॥ ८ ॥ वंशो वः क इत्यन्नापि संबध्यते ॥ १४ ॥ प्रदेशिन्या तर्जन्या ॥१५॥ राजानं आलिङ्गितुमितिशेषः । नाभ्यनन्दत दूशिकृतवानि-त्यर्थः ॥ १६ ॥

32

यदा त्वया वृतो भर्ता वृत एव तदा मया।
सर्खा भर्ता हि धर्मेण भर्ता भवति शोभने ॥ २१
पूज्यासि मम मान्या च ज्येष्ठा च ब्राह्मणी ह्यसि।
त्वत्तोऽपि मे पूज्यतमो राजर्षिः किं न वेत्य तत्॥
वैशंपायन उवाच।

श्रुत्वा तस्यास्ततो वाक्यं देवयान्यव्रवीदिदम् । राजन्नाचेह वत्स्यामि विनियं मे कृतं त्वया ॥ २३ सहसोत्पतितां श्यामां दृष्टा तां साश्रुलोचनाम् । तूर्णं सकाशं काव्यस्य प्रस्थितां व्यथितस्तदा २४ अनुवन्नाज संम्रान्तः पृष्टतः सान्त्वयन्नृपः । न्यवर्तत न चैव स्म कोधसंरक्तलोचना ॥ २५ अविष्ठवन्ती किंचित्सा राजानं साश्रुलोचना । अचिरादेव संप्राप्ता काव्यस्योशनसोन्तिकम् ॥२६ सा तु दृष्टेव पितरमिनवाद्यात्रतः स्थिता । अनन्तरं ययातिस्तु पूजयामास भागवम् ॥ २७ देवयान्यवाच ।

अधर्मेण जितो धर्मः प्रवृत्तमधरोत्तरम् । शर्मिष्ठयाऽतिवृत्ताऽस्मि दृहित्रा वृषपर्वणः ॥ २८ त्रयोऽस्यां जिनताः पुत्रा राज्ञाऽनेन ययातिना । दुर्भगाया मम द्वौ तु पुत्रौ तात व्रवीमि ते ॥ २९ धर्मञ्ज इति विख्यात एष राजा भृगुद्धह । अतिकान्तश्च मर्यादां काव्यैतत्कथयामि ते ॥ ३० शुक्रजवाच ।

धर्मज्ञः सन्महाराज योऽधर्ममक्तयाः प्रियम् । तस्माजारा त्वामचिराद्धर्षयिष्यति दुर्जया ॥ ३१ ययातिख्वाच । ऋतुं वै याचमानाया भगवन्नान्यचेतसा ।

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्याने व्यशीतितमोऽध्यायः॥ ८३॥

8

वैशंपायन उवाच । जरां प्राप्य यथातिस्तु खपुरं प्राप्य चैव हि । पुत्रं ज्येष्ठं वरिष्ठं च यदुमित्यव्रवीद्वचः ॥

म्रूणहेत्युच्यते ब्रह्मन्स इह ब्रह्मवादिभिः॥ 33 अभिकामां स्त्रियं यश्च गम्यां रहसि याचितः। नोपैति स च धर्मेषु भूणहेत्युच्यते बुधैः॥ 38 इत्येतानि समीक्ष्याहं कारणानि भृगृद्वह । अधर्मभयसंविद्रः शर्मिष्ठामुपजग्मिवान् ॥ 34 श्रुक उवाच। नन्वहं प्रत्यवेध्यस्ते मदधीनोऽासि पार्थिव । मिथ्याचारस्य धर्मेषु चौर्यभवति नाहुष ॥ ३६ वैशंपायन उवाच । कुद्धेनोशनसा शप्तो ययातिर्नाहुषस्तदा । पूर्वे वयः परित्यज्य जरां सद्योऽन्वपद्यत ॥ ३७ ययातिस्वाच । अतृप्तो यौवनस्याहं देवयान्यां भृगूद्वह । प्रसादं कुरु में ब्रह्मअरेयं न विशेच माम्॥ 3८ शुक्र उवाच। नाहं मुषा ब्रवीस्थेतज्ञरां प्राप्तोऽसि भूमिप् । जरां त्वेतां त्वमन्यस्मिन्संक्रामय यदीच्छासि ३९ ययातिस्वाच । राज्यभाक्स भवेद्वसन्पुण्यभाकीर्तिभाक्तथा। यो मे दद्याद्वयः पुत्रस्तद्भवाननुमन्यताम्॥ शुक्र उवाच । संकामयिष्यसि जरां यथेष्टं नहुषात्मज । मामनुष्याय भावेन न च पापमवाप्स्यासि ॥ ४१ वयो दास्यति ते पुत्रो यः स राजा भविष्यति । आयुष्मान्कीार्तिमांश्चेव बह्वपत्यस्तथैव च॥

दुहितुर्दानवेन्द्रस्य धर्म्यमेतत्कृतम् मया ॥

ऋतुं वै याचमानाया न ददाति पुमानृतुम् ।

ययातिस्वाच । जरा वली च मां तात पलितानि च पर्यग्रः । काव्यस्योशनसः शापान्न च तृप्तोऽस्मि यौवने २

अधरोत्तरं नीचस्याभिवृद्धिरुत्तमस्य न्हासः अतिवृत्ता-स्मि राज्ञः काशादपत्यत्रयाधिगमेनातिकान्ता उल्लिङ्किताऽ-स्मि॥ २८॥ तदेवाह त्रय इति ॥ २९ ॥ अधर्म मेव प्रियं अकृथाः ॥ ३९ ॥ नान्यचेतसा न कामलोभेन ॥ ३२॥ न काञ्चनपरिहरेत्'इति श्रुतिनिषेधातिक्रमस्या-धर्मस्य मयात्संविमः अनन्यपूर्विकां गम्यां यां काञ्चन स्त्रिय ऋतुं याचमानां न परिहरेन्नप्रत्याचक्षीतेति श्रुत्यर्थः ॥३५॥

प्रत्यवेक्ष्यः अस्मिन्कर्मणि मदाज्ञाऽपि त्वया प्रार्थनीयेती भावः ॥३६॥ ज्येष्टस्य राज्याप्रदानजं पापम् ॥४१॥ इति आदिप-र्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीये त्र्यशीतितमोऽध्यायः॥८३॥

जरामिति ॥ १॥ वर्ली त्वचः संवलनं पलितानि केशरोम्णां शौक्ल्यम् । पर्यगुः परितः शरीरे गतानि प्राप्तानि यौवने यौवनसाध्ये कामभोगे ॥२॥ त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह। यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम्॥ રૂ पूर्णे वर्षसहस्रे तु पुनस्ते यौवनं त्वहम् । दत्वा स्वं प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥४ यदुरुवाच ।

जरायां बहवो दोषाः पानभोजनकारिताः। तस्माजारां न ते राजन्त्रहीष्य इति मे मतिः॥ ५ सितश्मश्रुर्निरानन्दो जरया शिथिलीकृतः । वलीसंगतगात्रस्तु दुर्दशों दुर्बलः कृशः ॥ अशक्तः कार्यकरणे परिभृतः सयौवतैः। सहोपजीविभिश्चेव तां जरां नामिकामये॥ सन्ति ते बहवः पुत्रा मत्तः त्रियतरा नृप । जरां ब्रहीतुं धर्मञ्ज तस्मादन्यं वृणीष्व वै ॥ ሬ ययातिरुवाच ।

य्रत्वं मे त्हदयाज्ञातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । तस्माद्राज्यभाक्तात प्रजा तव भविष्यति ॥ तुर्वसो प्रतिपद्यस्व पाप्पानं जरया सह । यौवनेन चरेयं वै विषयांस्तव पुत्रक ॥ १० पूर्णे वर्षसहस्रे तु पुनर्दास्यामि यौवनम् । स्वं चैव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ ११ तुर्वसुरुवाच ।

न कामये जरां तात कामभोगप्रणाशिनीम्। बलरूपान्तकरणीं बुद्धिप्राणप्रणाशिनीम् ॥ १२

## ययातिरुवाच ।

यत्त्वं में त्हदयाजातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । तस्मात्प्रजासमुच्छेदं तुर्वसो तव यास्यति ॥ १३ संकीर्णाचारधर्मेषु प्रतिलोमचरेषु च । पिशिताशिषु चान्त्येषु मूढ राजा भविष्यासि १४ गुरुदारप्रसक्तेषु तिर्यग्योनिगतेषु च। पशुधर्मेषु पापेषु म्लेच्छेषु त्वं भविष्यसि ॥ १५

वैशंपायन उवाच । पवं स तुर्वसुं शप्त्वा ययातिः सुतमात्मनः । शर्मिष्ठायाः सुतं द्रुह्यामिदं वचनमब्रवीत् ॥ १६

स्वं चाऽदास्यामि भूयोऽहं पात्मानं जरया सह १८ न गजं न रथं नाश्वं जीणी भुष्के न च स्त्रियम् । वाक्सङ्गश्चास्य भवति तां जरां नाभिकामये १९ ફ

ययातिरुवाच । यत्वं मे हृदयाज्ञाता वयः स्वं न प्रयच्छसि । तस्माद्रुद्यो प्रियः कामो न ते संपत्स्यते क्वचित् २० यत्राश्वरथमुख्यानामश्वानां स्याद्गतं न च । हिस्तनां पीठकानां च गर्दभानां तथैव च ॥ २१ बस्तानां च गवां चैव शिबिकायास्तथैव च।

ययातिरुवाच । द्वृद्यो त्वं प्रतिपद्यस्व वर्णरूपविनाशिनीम् ।

पूर्णे वर्षसहस्रे तु पुनर्दास्यामि यौवनम् ।

जरां वर्षसहस्रं मे यौवनं स्वं ददस्व च ॥ 🔻 १७

द्वधुरुवाच ।

ययातिरुवाच ।

उडुपप्लबसंतारो यत्र नित्यं भविष्यति ।

अनो त्वं प्रतिपद्यस्य पाप्मानं जरया सह। एकं वर्षसहस्रं तु चरेयं यौवनेन ते ॥ २३ अनुरुवाच ।

अराजा भोजशब्दं त्वं तत्र प्राप्स्यसि सान्वयः २२

जीर्णः शिशुवदादत्ते कालेश्रमशुचिर्यथा। न जुहोति च कालेऽप्निं तां जरां नाभिकामये २४ ययातिरुवाच ।

यत्त्वं मे हृदयाज्ञातो वयः स्वं न प्रयच्छासि । जरादोषस्त्वया प्रोक्तस्तस्मात्त्वं प्रतिपप्यसे ॥२५ प्रजाश्च यौवनप्राप्ता विनाशिष्यन्त्यनो तव । अग्निप्रस्कन्दनपरस्त्वं चाप्येवं भविष्यसि ॥ २६ ययातिरुवाच ।

पुरो त्वं मे प्रियः पुत्रस्त्वंवरीयान्भविष्यसि । जरा वर्ली च मां तात पलितानि च पर्यग्रः॥२७ काव्यस्योशनसः शापान्न च तृप्तोऽस्मि यौवने । पूरो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । केंचित्कालं चरेयं वै विषयान्वयसा तव ॥ पूर्णे वर्षसहस्रे तु पुनर्दास्यामि यौवनम् । स्वं चैव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥२९

 पाप्मानं भोगसामर्थ्येऽपि तदिच्छारूपं चितस्य दौस्थ्यं चरेयं भुज्जीय ॥३॥ दोषाः कफाद्याधिक्याद्वमनादयः ॥५॥ दोषानेवाह सितेति ॥६॥ तिर्यग्योनीनामिव गतं प्रकाशं मै-थुनाद्याचरणं येषां तेषु॥१५॥वावसंगःदन्तानां पतनात् कफा दिऋदेश्व वाचः सङ्ग इव सङ्गः सन्नत्वम् । अध्यक्तत्वमिति यावत् ॥ १९ ॥ पीठकानां राजयोग्यानां नरयानविशेषाणाः तस्वतरावा इति म्लेच्छेषु प्रसिद्धानाम् ॥ २१ ॥ प्रतिलप्स्यसे प्रजाः ताश्च विनशिष्यन्तीति द्वयोः संबन्धः ॥ २५॥ अग्नि-प्रस्कन्दनं श्रीतस्मार्ताद्यप्रिसाध्यकर्मत्यागस्तत्परः ॥ २६ ॥ वरीयान्स्वभ्रातृभ्यो महान् जरा देहेन्द्रियशक्तिघातः ॥२०॥ वैशंपायन उवाच ।

प्वमुक्तः प्रत्युवाच पूरुः पितरमञ्जला ।

यथात्थ मां महाराज तत्करिष्यामि ते वचः॥३०
प्रतिपत्स्यामि ते राजन्याप्मानं जरया सह ।
गृहाण यौवनं मत्तश्चर कामान्यथेप्सितान् ॥ ३१
जरयाहं प्रतिच्छ्यो वयोरूपधरस्तव ।

यौवनं भवते दत्वा चरिष्यामि यथात्य माम् ३२ ययातिरुवाच । पूरो प्रीतोऽस्मि ते वत्स प्रीतश्चेदं ददामि ते । सर्वकामसमृद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्यति ॥ ३३ एवमुक्त्वा ययातिस्तु स्मृत्वा काव्यं महातपाः। संकामयामास जरां तदा पूरौ महात्मिन ॥ ३४

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्याने चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥

वैशंपायन उवाच । पौरवेणाथ वयसा ययातिर्नहुषात्मजः। प्रीतियुक्तो नृपश्रेष्ठश्चचार विषयान्प्रियान् ॥१ यथाकामं यथोत्साहं यथाकालं यथासुखम् । धर्माविरुद्धं राजेन्द्र यथाऽर्हति स एव हि देवानतर्पयद्यज्ञैः श्राद्धैस्तद्वत्पितृनपि । दीनाननुत्रहैरिष्टैः कामैश्च द्विजसत्तमान् 113 अतिथनिन्नपानैश्च विराश्च परिपालनैः । आनृशंस्येन शूद्रांश्च दस्यून्संनिग्रहेण च **II 8** धर्मेण च प्रजाः सर्वा यथावद्नुरञ्जयन् । ययातिः पालयामास साक्षादिनद्र इवापरः ॥ ५ स राजा सिंहविकान्तो युवा विषयगोचरः। अविरोधेन धर्मस्य चचार सुखमुत्तमम् स संप्राप्य शुभान्कामांस्तृतः खिन्नश्च पार्थिवः । कालं वर्षसहस्रान्तं सस्मार मनुजाधियः परिसंख्याय कालज्ञः कलाः काष्टाश्च वीर्यवान् । यौवनं प्राप्य राजिषः सहस्रपरिवत्सरान् विश्वाच्या सहितो रेमे व्यम्राजनन्दने वने । अलकायां स कालं तु मेरुश्ङ्गे तथोत्तरे यदा स पश्यते कालं धर्मात्मा तं महीपतिः। पूर्ण मत्वा ततः कालं पूर्व पुत्रमुवाच ह

यथाकामं यथोत्साहं यथाकालमरिंद्म ।
सेविता विषयाः पुत्र यौवनेन मया तव ॥ ११
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय प्वाभिवर्धते ॥ १२
यत्पृथिव्यां व्रोहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः ।
एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मानृष्णां परित्यजेत् १३
या दुस्त्यजा दुर्मितिभिर्या न जीर्यति जीर्थतः ।
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्
पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः ।
तथाप्यनुदिनं तृष्णा ममैतेष्वभिजायते ॥ १५
तस्मादेनामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम् ।
निर्द्रन्द्वो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि मृगैः सह १६
पूरो प्रीतोऽस्मि भद्रं ते गृहाणेदं स्वयौऽवनम् ।
राज्यं चेदं गृहाण त्वं त्वं हि मे प्रियकृतसुतः ॥१७

वैशंपायन उवाच ।
प्रतिपेदे जरां राजा ययातिर्नाहुषस्तदा ।
यौवनं प्रतिपेदे च पूरुः स्वं पुनरात्मनः ॥ १८
अभिषेकुकामं नृपतिं पूरुं पुत्रं कनीयसम् ।
ब्राह्मणप्रमुखा वर्णा इदं वचनमब्रुवन् ॥ १९
कथं शुक्रस्य नप्तारं देवयान्याः स्रुतं प्रभा ।
ज्येष्ठं यदुमतिकम्य राज्यं पूरोः प्रयच्छासि ॥ २०

अज्ञसा आर्जवेन ॥ ३० ॥ यथेप्सिता निखस्य यावर्ज्जाव मिणीति भावः ॥ ३१ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भा-स्तभावदीपे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥

पौरवेणेति चचार बुभोज ॥ १ ॥ विषयाः दिव्यगन्धा-द्या गोचरे वशे यस्य सः विषयगोचरः ॥ ६ ॥ परीति । सौरवर्षे हि प्रत्यब्दं पञ्चदिनानि पञ्चदशनाड्यास्त्रिंशत्पलानि एकत्रिंशदक्षराणिवर्धन्ते । सावनैःषष्ट्यधिकशतत्रय दिनात्मकै-वृषैरायुर्गण्यतेऽतःकलाःकाष्टाश्च । 'अष्टादशनिमेषास्तु काष्टा- विंशत्ताः कला, इत्युक्तरूपाः संख्यायत्युक्तम् ॥ ८ ॥ अलकायां कुलेरपुर्याम् ॥९॥ पद्यते सः कालं कालोऽपि तं प्रसितुं पश्यतीत्याश्येन कर्मन्यतिहारे 'तह्र' ॥१० ॥ एतदेव ज्ञात्वा पश्चात्तापेनाह । न जात्वित्यादि ॥ १२ ॥ ब्रह्मज्ञान-मेवात्यन्तिकतृप्तिहेतुर्न विषयभोग इत्याशयेनाह । तस्मादिति । एनां तृष्णां द्वन्द्वानि शीतोष्णमानापमानसुखदुःखादिति । एनां तृष्णां द्वन्द्वानि शीतोष्णमानापमानसुखदुःखादिनि तद्रहितो निर्द्वन्द्वः । द्वन्द्वकत्यकस्य मानसस्य ब्रह्मणि निधानात् अत एव निर्ममः अहंकारस्यैव ममतामूलस्य त्यागात् ॥१६॥ कनीयसं कनीयांसम् ॥१९॥ नप्तारं दौहिन्नम् २०

यदुज्येष्ठस्तवः हतो जातस्तमनु तुर्वहः । श्रामिष्ठायाः सुतो द्भृत्वस्ततोऽनुः पूरुरेव च ॥ २१ कथं ज्येष्ठानतिकम्य कनीयानाज्यमहीते । एतत्संबोधयामस्त्वां धर्मं त्वं प्रतिपालयः ॥ २२ ययातिरुवाच ।

ब्राह्मणत्रमुखा वर्णाः सर्वे श्रुण्वन्तु मे वचः।
ज्येष्ठं प्रति यथा राज्यं न देयं मे कथंचन ॥ २३
मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नानुपालितः।
प्रतिकृलः पितुर्यश्च न स पुत्रः सतां मतः ॥ २४
मातापित्रोर्वचनकृद्धितः पथ्यश्च यः सुतः।
स पुत्रः पुत्रवद्यश्च वर्तते पितृमातृषु ॥ २५
यदुनाऽहमवज्ञातस्तथा तुर्वसुनाऽपि च।
द्भुत्युना चानुना चैव मय्यवज्ञा कृता भृश्म ॥ २६
पूरुणा तु कृतं वाक्यं मानितं च विशेषतः।
कृनीयान्मम दायादो घृता येन जरा मम॥ २७
मम कामः स च कृतः पूरुणा मित्रकृपिणा।
शुक्रेण च वरो दत्तः काव्येनोशनसा स्वयम्॥२८

पुत्रो यस्त्वाऽनुवर्तेत स राजा पृथिवीपतिः । भवतोऽनुनयाम्येवं पूरू राज्येऽभिषिच्यताम्॥२९

प्रकृतय ऊचुः।

यः पुत्रो ग्रुणसंपन्नो मातापित्रोहितः सदा । सर्वमर्हति कल्याणं कनीयानपि सत्तमः ॥ ३० अर्हः पृरुरिदं राज्यं यः सुतः प्रियक्तत्तव । वरदानेन शुक्रस्य न शक्यं वक्तुमुत्तरम् ॥ ३१

वैशंपायन ।
पौरजानपदेस्तुष्टैरित्युक्त नाहुषस्तदा ।
अभ्यषिञ्चत्ततः पूरुं राज्ये स्वे सुतमात्मनः ॥ ३२
दत्वा च पूरवे राज्यं वनवासाय दीक्षितः ।
पुरात्स निर्ययौ राजा ब्राह्मणैस्तापसैः सह ॥ ३३
यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोर्यवनाः स्पृताः ।
द्रुत्योः सुतास्तु वै मोजा अनोस्तु म्लेच्छजातयः
पूरोस्तु पौरवो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव ।
इदं वर्षसहस्राणि राज्यं कारियतुं वशी ॥ ३५

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ययात्युपाख्याने पूर्वयायातसमाप्तौ पञ्चार्शाति-तमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥

# वैशंपायन उवाच ।

पवं स नाडुषो राजा ययातिः पुत्रमीक्सितम् । राज्येऽभिषिच्य मुदितो वानप्रस्थोऽभवन्मुनिः १ उषित्वा च वने वासं ब्राह्मणैः संशितव्रतः । फलमूलाशनो दान्तस्ततः स्वर्गमितो गतः ॥ २ स गतः स्वर्निवासं तं निवसन्मुदितः सुर्खी । कालेन नातिमहता पुनः शकेण पातितः ॥ ३ निपतन्प्रच्युतः स्वर्गाद्प्राप्तो मेदिनीतलम् । स्थित आसीदन्तिरक्षे स तदेति श्रुतं मया ॥ ४ तत एव पुनश्चापि गतः स्वर्गमिति श्रुतम् । राज्ञा वसुमता सार्थमष्टकेन च वीर्यवान् ॥ ५ अतर्दनेन शिबिना समत्य किल संसदि । जनमेजय उवाच ।

जनमजय उवाचा कर्मणा केन स दिवं पुनः प्राप्तो महीपतिः॥ ६ सर्वमेतदशेषेण श्रोतिमञ्छामि तत्वतः ।
कृथ्यमानं त्वया विप्र विप्रिषिगणसानिधौ ॥ ७
देवराजसमो ह्यासीद्ययातिः पृथिवीपतिः ।
वर्धनः कुरुवंशस्य विभावसुसमद्यतिः ॥ ८
तस्य विस्तीर्णयशसः सत्यकीर्तर्महात्मनः ।
चरितं श्रोतिमञ्छामि दिवि चेह च सर्वशः ॥९.
वैश्रापायन उवाच ।

हन्त ते कथिययामि ययातेष्त्तमां कथाम् । दिवि चेह च पुण्यार्थी सर्वपापत्रणाशिनीम् १० ययातिर्नाहुषो राजा पूरुं पुत्रं कनीयसम् । राज्येऽभिषिच्य मुदितः प्रवत्राज वनं तदा ॥११ अन्त्येषु स विनिक्षिप्य पुत्रान्यदुपुरोगमान् । फलमूलाशनो राजा वने संन्यवसिक्षरम् ॥१२ शंसितात्मा जितकोधस्तर्पयन्पितृदेवताः । अग्नींश्च विधिवज्जुह्नन्वानप्रस्थविधानतः ॥१३

नियोगः आज्ञा ॥ २४ ॥ मातेति । अनैारसोऽपि यः पुत्रवद्वर्तते स एव पुत्रो नत्वन्यः ॥ २५ ॥ कारयितुं कर्तुम् ॥ ३५ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥

एवमिति ।। १ ॥ अन्त्येषु म्लेच्छेषु ।। १२ ॥

अतिथीन्पूजयामास वन्येन हिवषा विभुः। शिलोञ्छवृत्तिमास्थाय शेषात्रकृतमोजनः॥ १४ पूर्णं वर्षसहस्रं च एवं वृत्तिरभृत्रृपः। अव्यक्षः शरद्क्षिशदासीत्रियतवाङ्मनाः॥ १५ ततश्च वायुभक्षोऽभूत्संवत्सरमतन्द्रितः । तथा पञ्चाग्निमध्ये च तपस्तेपे स वत्सरम् १६ एकपादः स्थितश्चासीत् षण्मासाननिलाशनः। पुष्यकीर्तिस्ततः स्वर्गे जगामावृत्य रोदसी॥ १७

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे संभवपर्वाणे उत्तरयायाते षडशीतितमोऽघ्यायः ॥ ८६॥

वैशंपायन उवाच । स्वर्गतः स तु राजेन्द्रो निवसन्देव वेदमनि । पुजितास्त्रिद्दौः साध्यैर्मरुद्रिर्वसुभिस्तथा ॥ १ देवलोकं ब्रह्मलोकं संचरन्पुण्यकृद्धशी। अवसत्पृथिवीपाली दीर्घकालमिति श्रुतिः॥ २ स कदाचित्रपश्रेष्ठो ययातिः राक्रमागमत्। कथान्ते तत्र शक्रेण स पृष्टः पृथिवीपतिः॥ 3 शक्र उवाच। यदा स पूरुस्तव रूपेण राजन् जरां गृहीत्वा प्रचचार भूमी । तदा च राज्यं संप्रदायैव तस्मै त्वया किमुक्तः कथयेह सत्यम्॥ 8 ययातिरुवाच । गङ्गायमुनयोर्मध्ये कृत्स्नोऽयं विषयस्तव। मध्ये पृथिव्यास्त्वं राजा मातरोऽन्त्याधिपास्तव ५ -अक्रोधनः क्रोधनेभ्यो विशिष्ट-स्तथा तितिश्चरितिक्षोविदिाष्टः। अमानुषेभ्यो मानुषाश्च प्रधाना विद्वांस्तथैवाविदुषः प्रधानः ॥ દ્દ

आऋदयमानो नाकोशेन्मन्युरेव तितिक्षतः। अक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चास्य विन्दति॥ 9 नारुन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत । ययाऽस्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेदुषतीं पापलोक्याम् ॥ C अरुन्तुदं परुषं तीक्ष्णवाचं वाक्कण्टकैवितदन्तं मनुष्यान् । विद्यादलक्ष्मीकतमं जनानां मुखे निबद्धां निर्ऋति वहन्तम् ॥ सद्भिः पुरस्ताद्मिपूजितः स्या-त्सद्भिस्तथा पृष्ठतो रक्षितः स्यात् । सदाऽसतामतिवादांस्तितिक्षे-त्सतां वृत्तं चाददीतार्यवृत्तः ॥ १० वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति यैराहतः शोचति रात्र्यहानि । परस्थ ना मर्मसु ते पतन्ति ११. तान्पण्डितो नावसजेत्परेषु ॥

शिलोञ्छयृति 'उञ्छः कणश आदानं कणिशायर्जनं शिलम् '। तच्च वने एव न तु नगरे क्षेत्रेषु वा॥१४॥पञ्चामयः चत्वारोऽमयः पञ्चमः सूर्यः ॥१६॥ आवृत्य ब्याप्य रोदसी यावाभूमी पृथिब्यामिव स्वर्गेऽपि मुख्योऽभूदित्यर्थः ॥१७॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षडशीतितमोऽ-घ्यायः ॥ ८६॥

स्वर्गत इति ॥ १ ॥ अन्त्याधिपाः प्रान्त्यदेशाधिपाः ॥ ५ ॥ विद्वत्त्वाभिमानात् किं मया सर्वज्ञस्येन्द्रस्य पुरो विक्वयमित्यविमृशन् ययातिराह । अक्रोधन इति । वैशिष्टयं पूजातारतम्यार्थमुच्यते । समासमाभ्यां विषमसमे पूजात इति समयोर्विषमां विषमयोः समां च पूजा प्रयुज्ञानस्यापा- द्वीत समराणात् ॥ ६ ॥ अक्रुक्यमान इति । अस्य आक्रोष्टः

सुकृतं तितिश्चर्विन्दित न त्वाकोशी । प्रत्याकोशी तु स्वीय-मिप सुकृतं नाशयतीति भावः ॥ ७ ॥ नाहन्तुद इति । कोपेन न नृशंसवादीति वाचा परपीडां न कुर्यादित्युक्तम् । न हीनतः परमभ्याददीतिति हीनेनाभिचारादिकर्मणा परं शत्रुं न वशे कर्तुमिच्छेदिति न मनसापि परपीडां कुर्यादि-सुक्तम् । अरुः क्षतं तद्धदत्यन्तं तुदित व्यथयतीति कण्टकवन्न-स्यादिति पदार्थः । न नृशंसवादी स्यादित्येतत्सार्धेन प्रपञ्च-यति । यथास्यति । उषतीं दहन्तीम् । रुषतीमितिपाठे हिं-साम् ॥ ८ ॥ विद्यादलक्ष्मावतममित्येनन परुषवच्यां दर्शनमप्यलक्ष्मीकरत्वात् परिहार्यमित्युक्तम् ॥ ९ ॥ के तर्धानुसर्तव्या इत्यत आह । साद्विरिति । असतामितवादानाः दुष्टानामीतक्षमवचनानि तितिक्षेत् ॥ ९०॥ न हीदरां संवननं त्रिषु लोकेषु विषते । दया मैत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक् ॥१२ | पूज्यान्संपूजयेदद्यान्न च याचेत्कदाचन ॥

तस्मात्सान्त्वं सदा वाच्यं न वाच्यं परुषं क्वचित। इति श्रीमहोमारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि उत्तरयायाते सप्ताशीतितमोऽध्यायः॥ ८७॥

अष्ट्रक उवाच ।

इन्द्र उवाच । सर्वाणि कर्माणि समाप्य राजन् गृहं परित्यज्य वनं गतोऽसि। तत्त्वां पृच्छामि नहुषस्य पुत्र केनाऽसि तुल्यस्तपसा ययाते ॥ ययांतिरुवाच । नाहं देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु महर्षिषु । आत्मनस्तपसा तुल्यं कंचित्पश्यामि वासव ॥ २ इन्द्र उवाच । यदाऽवमंस्थाः सददाः श्रेयसश्च अल्पीयसश्चाविदितप्रभावः । तस्माल्लोकास्त्वन्तवन्तस्तवेमे क्षीणे पुण्ये पतिताऽस्यद्य राजन्॥ ययातिरुवाच । सुरर्षिगन्धर्वनरावमाना-त्क्षयं गता मे यदि शक्रलोकाः। इच्छाम्यहं सुरलोकाद्विहीनः सतां मध्ये पतितुं देवराज ॥ इन्द्र उवाच। सतां सकाशे पतिताऽसि राजं-**ऋ**युतः प्रतिष्ठां यत्र लब्धाऽसि भूयः एतद्विदित्वा च पुनर्ययाते त्वं माऽवमंस्थाः सदशः श्रेयसश्च ॥ वैशंपायन उवाच । ततः प्रहायामरराजजुष्टान् पुण्याँह्लोकान्पतमानं ययातिम् । संप्रेक्ष्य राजार्षिवरोऽष्टकस्त-मुवाच सद्धर्मविधानगोप्ता ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संमवपर्वणि उत्तरयायाते अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥

कस्त्वं युवा वासवतुल्यरूपः स्वतेजसा दीप्यमानो यथाऽग्निः। पतस्युदीर्णाम्बुधरान्धकारात् खात्बेचराणां प्रवरो यथाऽर्कः ॥ दृष्ट्यं च त्वां सूर्यपथात्पतन्तं वैश्वानरार्कद्येतिमप्रमेयम् । किं चु स्विदेतत्पततीति सर्वे वितर्कयन्तः परिमोहिताः स्मः॥ ረ दृष्टा च त्वां घिष्ठितं देवमार्गे शकार्कविष्णुप्रतिमप्रभावम्। अभ्युद्गतास्त्वां वयमच सर्वे तत्त्वं प्रपाते तव जिश्वासमानाः॥ ९ न चापि त्वां धृष्णुमः प्रष्टमग्रे न च त्वमस्मानपृच्छसि ये वयं स्मः। तत्त्वां पृच्छामि स्पृहणीयरूप कस्य त्वं वा किंनिमित्तं त्वमागाः ॥१० भयं तु ते व्येतु विषादमोहौं त्यजाश्च चैवेन्द्रसमप्रभाव । त्वां वर्तमानं हि सतां सकाशे नालं प्रसोदुं बलहाऽपि शकः॥ ११ सन्तः प्रतिष्ठा हि सुखच्युतानां सतां सदैवामरराजकल्प। ते संगताः स्थावरजङ्गमेशाः प्रतिष्ठितस्त्वं सद्दोषु सत्सु ॥ १२ प्रभुरग्निः प्रतपने भूमिरावपने प्रभुः। प्रभुः सूर्यः प्रकाशित्वे सतां चाभ्यागतः प्रभुः १३

न हीदशमिति । दयादिचतुष्कं संवननं संमझनं परमेश्वरस्याराधनम् ॥ १२ ॥ इति आदि प० नैलकण्ठीये भारत भा० सप्ताशीतिमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥

किमयं परोपदेशमेव कृतवानुत् स्वयमप्यनुद्वेगकरमेव वद्तीति परीक्षितुमिन्द्र उवाच । सर्वाणीति ॥ १ ॥ ययातिः स्वोत्कर्षोत्तया पराभिभवमजानन् यथार्थमेव मत्वाह । नाह-मिति ॥ २ ॥ अवमंस्थाः सर्वेभ्य आत्मन आधिक्योक्तया । सदृशः सदृशान् । अल्पीयस इति । नृगादीनामपि कृकलासा-दिरूपत्वदर्शनात्तिर्यञ्चोऽपि नावमन्त्रज्याः । विसुत सहशो मनुष्याः श्रेयांसो देवा ऋषयश्चेत्यर्थः ॥ ३ ॥ च्युतः प्रतिष्ठां यत्र लब्धासि भूय इति । इन्द्रेण स्वस्य दयाछत्वं दर्शितम् । यत्र पतित्वा प्रतिष्टां लब्धासि लप्स्यसि ॥ ५ ॥ आवपने संग्रहे ॥ १३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥

ययातिरुवाच । अहं ययातिर्नेडुषस्य पुत्रः पूरोः पिता सर्वभूतावमानात्। प्रभंशितः सुरसिद्धर्षिलोकात् परिच्युतः प्रपताम्यलपपुण्यः ॥ अहं हि पूर्वी वयसा भवद्ग-स्तेनाभिवादं भवतां न प्रयुक्षे। यो विद्यया तपसा जन्मना वा वृद्धः स पूज्यो भवति द्विजानाम्॥ २ अप्रक उवाच । अवादीस्त्वं वयसा यः प्रवृद्धः स वै राजन्नाभ्यधिकः कथ्यते च। यो विद्यया तपसा संप्रवृद्धः स एव पूज्यो भवति द्विजानाम् ॥ 3 ययातिरुवाच । प्रतिकूलं कर्मणां पापमाहु-स्तद्वर्ततेऽप्रवणे पापलोक्यम् । सन्तोऽसतां नानुवर्तन्ति चैत-द्यथा चैषामनुकूलास्तथासन्॥ अभूद्धनं में विपुलं गतं त-द्विचेष्टमानो नाधिगन्ता तदस्मि। एवं प्रधार्यात्महिते निविष्टो यो वर्तते स विजानाति घीरः॥

महाघनो यो यजते सुयज्ञै-र्यः सर्वविद्यासु विनीतबुद्धिः। वेदानधीत्य तपसा योज्य देहं दिवं समायात्प्रक्षो वीतमोहः॥ દ न जातह्रप्येन्महता धनेन वेदानघीयीतानहंकृतः स्यात्। नानाभावा बहवो जीवलोके दैवाधीना नष्टचेष्टाधिकाराः। तत्तत्प्राप्य न विहन्येत धीरो दिष्टं बलीय इति मत्वातमबुध्या ॥ છ सुखं हि जन्तुर्यदि वाऽपि दुःखं दैवाधीनं विन्दते नात्मशक्या। तस्माहिष्टं बलवनमन्यमानो न संज्वरेत्रापि हृष्येत्कथंचित् ॥ 4 दुःखैर्न तय्येत्र सुखैः प्रहृष्ये-त्समेन वर्तेत सदैव धीरः। दिष्टं बलीय इति मन्यमानो ९ न संज्वरेन्नापि हृष्येत्कयांचित् ॥ मये न मुत्याम्यष्टकाहं कदाचि-त्संतापों में मानसो नाऽस्ति कश्चित्। घाता यथा मां विद्धीत लोके ध्रुवं तथाऽहं भवितेति मत्वा ॥ १० संस्वेदजा अण्डजा श्रोद्भिदश्च सरीसवाः क्रमयोऽथाप्सु मत्स्याः।

अहमिति ॥ १ ॥ स्वदौहित्रेषु नत्ययोगात्तेषां स्तब्धोयमिति धीर्माभूदित्येतदर्थमपनीततपोविद्यागर्वत्वाद्वयः श्रेष्ठ्यमेव पुरस्कृत्याह । अहं हि पूर्वी वयसेति ॥ २ ॥ विद्यातपसोःश्रेष्ठये अष्टकेन स्तुते अवादी रिखेत दूषणपूर्वकं तत्र स्वानुभूतं विद्यं दर्शयन्ययातिस्वाच । प्रतिकूलमिति । कर्मणां पुण्यानां प्रतिकूलं नाशकं पापं गर्वस्तचाप्रवणेऽनम्रे दर्पवित वर्तते । पापलोक्यं नरकप्रदम् । एतत्पापं असतां संबन्धिसन्तो नानुवर्तन्त इदानीमपि। किंच प्राञ्चोऽपि सन्तो यथैषां कर्मणामनुकूला उपबृहकाः स्युस्तथा तेन प्रकारेण दम्भदर्पादिराहित्येन आसन् । अहंत्वताद्विधत्वात्स्वर्गादिन्द्रेण च्यावित इत्याशयः ॥ ४ ॥ अभूद्धनं मे विपुलं गतं तदिति । तद्दम्भादिराहित्येन प्रसिद्धं धनं पुण्यं मे मम विपुलं यदभू-त्तद्भं नष्टं दर्पादित्यर्थः । पुनिरदानी तच्चेष्टमानोऽपि तत्पु-नर्नाधिगन्ताऽस्मि । एवं प्रधार्य मामिकां गतिं ज्ञात्वा धीरी धियमीरयन् धीदोषेण कामादिनाऽनिभमूतो भवेदित्यर्थः । ॥ ५॥ वीतमोहो मानमकुर्वन् ॥ ६॥ एतदेवाह ।

न जात्विति। धनेन तपसा । तर्हि त्वमेव कुतोहंकारं कृतवा-नित्यत आह् ।:नानेति । जीवलोकेऽस्मिन् जीवा नानाभावाः। पृथक्खभावाः । केचिद्धर्मरुचयः । केचिद्विपरीताः । यतो दैवाधीनाः । अत एव नष्टा वृथाभूता चेष्टा उद्योगः अधि-कारो योग्यता च येषां ते तथा । मूढानां पुण्ये पण्डितानां पापे च प्रवृत्तिकरं दैवमेव बलवदित्यर्थः। एवं विद्वांस्तत्तत्प्राप्य न विहन्येत । तत्तत्सुखं दुःखं वा प्राप्य न विहन्येत हर्षिवि-षादाभ्यामात्मानं न हिंस्यादित्यर्थः ॥ ७ ॥ एतदेव विदृ-णोति सुखं हीति द्वाभ्याम् ॥८॥ भयं तु ते ब्येतु विषादमोहा-विति यदष्टकेनोक्तं तन्नोत्तरमाह भये इति। धाता दिष्टम्॥१०॥ अहभिवान्येऽपि दिष्टाधीना एवेत्याह । संस्वेदजा इति।एतेऽपि दिष्टक्षये पुण्यपापोच्छेदे स्वां प्रकृति परं ब्रह्म भजन्ति प्राप्तु-वन्ति । आरोहकमेण मोक्षयोग्यां योनिं प्राप्येति शेषः । यद्वा जाबालोपनिषदि । अविमुक्तं प्रकृत्य । अत्र हि जन्तोः प्राणेषुत्कममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म न्याचष्टे येनासावमृती भूत्वा मोश्ची भवतीति जन्तुपद्न प्राणिमात्रसाधारणेन संस्वेदजा-

| तथाश्मानस्तृणकाष्ठं च सर्वे            |     |
|----------------------------------------|-----|
| दिष्टक्षये स्वां प्रकृतिं भजन्ति ॥     | ११  |
| अनित्यतां सुखदुःखस्य बुध्दा            |     |
| कस्मात्संतापमष्टकाहं भजेयम् ।          |     |
| किं कुर्यों वै किं च कृत्वा न तप्ये    |     |
| तस्मात्संतापं वर्जयाम्यप्रमत्तः ॥      | १२  |
| वैशंपायन उवाच ।                        |     |
| प् <b>वं ब्रुवाणं नृपति ययाति</b>      |     |
| मथाष्टकः पुनरेवान्वपृच्छत् ।           |     |
| मातामहं सर्वगुणोपपन्नं                 | 22  |
| तत्र स्थितं स्वर्गलोके यथावत् ॥        | १३  |
| अध्क उवाच ।                            |     |
| ये ये लोकाः पार्थिवेन्द्रप्रधाना-      |     |
| स्त्वया भुक्ता यं च कालं यथावत         | (1  |
| तान्मे राजन्बूहि सर्वान्यथाव-          | 0   |
| त्क्षेत्रज्ञवद्भाषसे त्वं हि धर्मान् ॥ | १४  |
| ययातिस्वाच् ।                          |     |
| राजाऽहमासमिह सार्वभौम-                 |     |
| स्ततो लोकान्महतस्राजयं वै।             |     |
| सत्रावसं वर्षसहस्रमात्रं               | 91. |
| ततो लोकं परमस्यभ्युपेतः॥               | १५  |
| ततः पुरी पुरुहूतस्य रम्यां             |     |
| सहस्रद्वारां शतयोजनायताम् ।            |     |
| अध्यावसं वर्षसहस्रमात्रं               | १६  |
| ततो लोकं परमसम्यभ्युपेतः॥              | 24  |
| ततो दिव्यमजरं प्राप्य लोकं             | •   |
| प्रजापतेर्लोकपतेर्दुरापम् ।            |     |
|                                        | VID |

| तत्रावसं वर्षसहस्रमात्रं             |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ततो लोकं परमसम्यभ्युपेतः ॥           | १७        |
| स देवदेवस्य निवेशने च                |           |
| विहृत्य लोकानवसं यथेष्टम् ।          |           |
| संपूज्यमानस्त्रिद्दौः समस्तै-        |           |
| स्तुल्यप्रभावद्युतिरीश्वराणाम् ॥     | १८        |
| तथावसं नन्दने कामरूपी                |           |
| संवत्सराणामयुतं शतानाम् ।            |           |
| सहाप्सरोभिर्विहरन्युण्यगन्धा-        |           |
| न्पद्यन्नगान्पुष्पितांश्चारुरूपान् ॥ | १९        |
| तत्र स्थितं मां देवसुखेषु सक्तं      |           |
| कालेऽतीते महति ततोऽतिमात्रम्।        | l         |
| दूतो देवानामब्रवीदुयरूपो             |           |
| ध्वंसेत्युचैिस्रःष्ठुतेन खरेण ॥      | <b>30</b> |
| पतावन्मे विदितं राजसिंह              |           |
| ततो म्रष्टोऽहं नन्दनात्सीणपुण्यः।    |           |
| वाचोऽश्रौषं चान्तरिक्षे सुराणां      |           |
| सानुकोशाः शोचतां मां नरेन्द्र ॥      | २१        |
| अहो कष्टं श्लीणपुण्यो ययातिः         |           |
| पतत्यसौ पुण्यकृत्पुण्यकीर्तिः ।      |           |
| तानब्रुवं पतमानस्ततोऽहं              |           |
| सतां मध्ये निपतेयं कथं नु ॥          | ३र        |
| तैराख्याता भवतां यश्चभूमिः           |           |
| समीक्ष्य चेमां त्वरित्सुपाग्रोऽस्मि  | L.L       |
| हविर्गन्धं देशिकं यश्भूमे-           | ,         |
| र्धूमापाङ्गं प्रतिगृह्य प्रतीतः ॥    | <b>23</b> |

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि उत्तरयायाते एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९॥

दीनामि साक्षाद्वाराणस्यां मोक्षाधिकारदर्शनात् । आधर्वणे रामतापनीये मणिकणिकायां वा क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे पुन-रित्युपक्रम्य कृमिकीटकादयोप्याशु मुक्ताः सन्तु न चान्यथेति जन्तुशब्दिवरणाच्चास्तु साक्षादेव स्वेदजादीनामि दिष्ट-क्षयस्तेन मोक्षयोग्यां योनि प्राप्येत्यध्याहारदोषोप्यपास्तः । अत्राप्याश्वमेधिके संवर्तमस्तीये एतह्शितम् । उन्मत्तवेषं विश्रत्स चंक्रमीति यथासुखम् । 'वाराणस्यां महाराज दर्शने-पर्सुमहेश्वरम् । तस्या द्वारं समासाद्य न्यसेथाः कुणपं क्षचित् । तं रृष्टा यो निवर्तेत स संवर्तो महीपते '। इति कुणपद्र्शनेन तं रृष्टा यो निवर्तेत स संवर्तो महीपते '। इति कुणपद्र्शनेन

महेश्वरदर्शनासिद्धं सूचयता वाक्यजातेन ॥ ११ ॥ अहं तु दिष्ठश्वयाभावात्प्राप्तेऽपि दुःखेन तप्ये इत्याह अनित्यतामिति ॥१२॥ मातामहमिति । तत्र स्थितमन्तिस्थे स्थितम् ॥१३॥ तानिति । क्षेत्रज्ञवत् क्षेत्रं महाभूतादिश्त्यं तं तज्जानन्तो नारदादयः क्षेत्रज्ञास्तद्वत् ॥ १४ ॥ तैरिति । देशिकं उप-देशरम् । धूम एवापाङ्ग इव सूचको यस्य तं धूमापाङ्गं प्रतीतः हृष्टः ॥ २३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥

अप्रक उवाच । यदाऽवसो नन्दने कामरूपी संवत्सराणामयुतं शतानाम्। कि कारणं कार्तयगप्रधान 8 हित्वा च त्वं वसुधामन्वपद्यः ॥ ययातिरुवाच । क्षातिः सुद्धत्स्वजनो वा यथेह श्रीणे वित्ते त्यजते मानवैर्हि । तथा तत्र श्लीणपुण्यं मनुष्यं त्यजन्ति सद्यः सेश्वरा देवसङ्गाः॥ ર अष्टक उवाच । तस्मिन्कथं श्लीणपुण्या भवन्ति संमुद्धते मेऽत्र मनोऽतिमात्रम्। किं वा विशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तद्वै बहि क्षेत्रवित्वं मतो मे ॥ 3 ययातिरुवाच । इमं भौमं नरकं ते पतन्ति लालप्यमाना नरदेव सर्वे। ये कङ्कगोमायुबलाशनार्थे श्रीणा विवृद्धि बहुधा व्रजन्ति ॥ 8 तस्मादेतद्वर्जनीयं नरेन्द्र

दुष्टं लोके गईणीयं च कर्म। आख्यातं ते पार्थिवः सर्वमेव भयश्चेदानीं वद किं ते वदामि॥ ų अष्टक उवाच । यदा त तान्वितदन्ते वयांसि तथा गृधाः शितिकण्ठाः पतङ्गाः। कथं भवन्ति कथमाभवन्ति न भौममन्यं नरकं श्रुणोमि॥ ક ययातिरुवाच । ऊर्ध्व देहात्कर्मणा जुम्ममाणा-द्यक्तं पृथिव्यामनुसंचरन्ति । इमं भौमं नरकं ते पतन्ति नावेक्षन्ते वर्षपूगाननेकान् ॥ षष्टिं सहस्राणि पतन्ति व्योम्नि तथा अशीतिं परिवत्सराणि। तान्यै तुद्दन्ति पततः प्रपातं भीमा भौमा राक्षसास्तीक्ष्णदंष्ट्राः॥ अष्टक उवाच। यदेनसस्ते पततस्तुदन्ति भीमा भौमा राक्षसास्तीक्ष्णदंष्ट्राः। कयं भवन्ति कथमाभवन्ति कथं भूता गर्भभूता भवन्ति ॥ ९

्यदेति । कार्तयुगप्रधान । कृतयुगे भवाः कार्तयुगाः । अत्यन्तिनिष्पापास्तेषां मुख्यतमेखर्थः ॥ १ ॥ तस्मिन्निति । में मम । अपामसोमममृता अभूमेति कर्मफलस्य नित्यत्वं श्रुतवतः । अत्र पातविषये मनः संमुद्यत इत्येकः प्रश्नः । न च पुनरावर्तत' इति प्रजापतिलोकादनान्नतिः श्रुता । त्वया तु प्रजापतेर्लोकपतेर्दुरापामिति तत्रावसं वर्षसहस्रमात्रमिति च ततोऽपि खस्यावृत्तिरुदिता। तत्र कस्य प्रजापतेः किं धाम-विशिष्टा अनावृत्तियोग्या उपयान्तीत्यन्यः प्रश्नः।तत्राद्यस्योत्तरं भूयस्तु किं प्रच्छिस राजासिंहेत्यन्तम् । शेषग्रन्थो द्वितीयस्येति विभागः ।। ३ ।। इमं भौमिमिति । भूमिरेव भौमो नरक आध्यात्मादितापत्रयवत्त्वात्तं पतान्ति प्राप्नुवान्ति । इमं प्राप्ताश्च ते बहुधा पुत्रपौत्रादिरूपेण विविधवासनामूलेन विषमां बृद्धिं लभन्ते । बहुप्रजानिर्ऋतिमाविवेशेति श्रुतेः । कालपाशमेव द्रढयन्तीत्यर्थः ते के ये युत्रादेखपलक्षणम् । गोमायु इति श्वादेः । तेषां बलं संघस्तस्याशनं भक्ष्यं शरीरं तस्यार्थे क्षीणाः दिब्येन मीमेन वा देहेन भोगान्भोक्तुं कृतश्रमा इत्यर्थः॥४॥ तस्मादेतत्काम्यकर्म दुष्टं निषिद्धं गईणीयं आभिचारिकं च वर्जनीयम् ॥ ५ ॥ ननु कङ्कादिभक्षितस्य कथं स्वरूपसत्ता

कथं वा शरीरान्तरेणाविर्माव इति देहात्मवादमाश्रित्य शङ्कते । भौमो नरकश्च क इति पृच्छति च । यदा तु तानिति ॥६॥ उत्तरमाह । ऊर्ध्वमिति । न देहनाशेनात्मनाशः नादिप्रसङ्गात् । किं तु'योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्थाणुमन्येनुसंयांति यथा कर्म यथा श्रुतम्'। इति श्रुतेर्निमित्त-भूतेन कर्मणा मातुरुदरे जृम्भमाणं देहं प्राप्य निर्गमादुर्ध्व ब्यक्तं सर्वलोकप्रत्यक्षं यथास्यात्तथा पृथिब्यां संचरन्ति । तदेव संचरणं भौमो नरकः । कुतोऽस्य नरकत्वमत आह । नावेक्षन्ते वर्षपूगाननेकान् यस्मादत्र पतिता गतं वयो न बुध्यन्ते कर्मभूमि प्राप्ताऽपि खहिताय न यतन्तेऽत्रोतिमौद्य-प्रदोयं लोको नरक एवेत्यर्थः । एतेन कङ्कादिभक्षितस्यापि सत्वं देहयोगश्चास्तीत्युक्तम् ॥ ७ ॥ स्वर्गतस्यापि पातावर्यं भावादयं लोको दुष्परिहर इत्याह । षर्ष्टि सहस्राणीति षष्टि सहस्राणि । अशीतिं च सहस्राणि परिवत्स॰ राणि ब्योन्नि स्वर्गे स्थित्वा पतन्तीति योजना। रक्ष रक्षेति वदन्तो दारादयो भौमा राक्षसाः ॥ ८ ॥ स्वर्गच्युतिप्रकारं पृच्छति । यदेनसस्ते पततस्तुदन्ति । यत् यान् । एनसः पापाद्धेतोः पततः स्वर्गा≡यवमानान् । ते राक्षसास्तुदान्ति । ते पुरुषाः कथं भवन्ति प्रपातम्रष्टा इव कथं न शीर्यन्ते ।

ययातिस्वाच ।
असं रेतः पुष्पफलानुपृक्तमन्वेति तद्वै पुरुषेण सृष्टम् ।
स वै तस्या रज आपद्यते वै
स गर्भभूतः समुपैति तत्र ॥ १०
चनस्पतीनोषधीश्चाविशन्ति
अपो वायुं पृथिवीं चान्तरिक्षम् ।
चतुष्पदं द्विपदं चातिसर्वमेवंभूता गर्भभूता भवन्ति ॥ ११
अष्टक उवाच ।
अन्यद्वपुर्विद्धातीह गर्भमुताहोस्वित्स्वेन कायेन याति ।

आपद्यमानो नरयोनिमता
माचक्ष्व मे संश्यात्मब्रविमि ॥ १२
शरीरमेदादिसमुच्छ्र्यं च
चश्चःश्रोत्रे लमते केन संज्ञाम् ।

एतत्तत्वं सर्वमाचक्ष्व पृष्टः
क्षेत्रज्ञं त्वां तात मन्याम सर्वे ॥ १३

ययातिक्वाच ।

वायुः समुत्कर्षति गर्भयोनिमृतौ रेतः पुष्परसानुपृक्तम् ।
स तत्र तन्मात्रकृताधिकारः
क्रमेण संवर्धयतीह गर्भम् ॥ १४

क्तथं वा आभवन्ति । इन्द्रियादिमन्तो भवन्ति । कथं वा गर्भत्वं प्राप्नुवन्तीति प्रश्नत्रयम् ॥ ९ ॥ 'तत्र यावत्संपात-मुषित्वाथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथैतमाकाशमाकाशा-द्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽभ्रं भवति अश्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते ' इति श्रुत्यनुसार्यु-त्तरम् । असं रेत इति । अस्रशब्दो दुःखाश्रुवाचीसन् 'आपः पुरुषवचसो भवन्ति' इति श्रुतेर्देहारम्भकेष्वबहुलेषु भृतसूक्ष्मेषु वर्तते । स्वर्गाच्याव्यमानस्य दुःखाज्जलमयं शरीरं भवतीति युज्यते च । तत् असमेव रेतो देहबीजं पुष्पफलस्थानीयेन चरणाख्येन कमेरोषेणानुपृत्तं रमणीयचरणा रमणीयां येतिनमा-पद्यन्ते ' इति श्रुतेरन्वेति अनुसरति जीवः । तज्जलानुगमसं पुरुषेण रेतः सिचा सप्टं संस्पृष्टं भवति स भूतस्क्मावृतो जीवो रेतोभावं प्राप्तः संस्तस्याः क्रियो रजोगभपेशीतामापद्यते प्राप्नोति ततो गर्भभूतो भवति ॥१०॥ कथमस्र रेतः सिचा संसुज्यते तदाह । वनस्पतीनोषधीश्वाविशन्ति । ओषधिषु संस्रष्टमस्रं तद्भुजि संस्रज्यत इत्यर्थः । ओषधिसंसर्गोप्यसस्य प्रुथिज्यम्बुवाय्वन्तरिक्षक्रमेणोदाहृतश्रुतेरित्यर्थः वायुं पृथिवीमन्तरिक्षामित्यत्र पृथिवी अज्ञः पूर्वे बोध्या । वाय्त्रम्बुनोर्मध्ये धूमाप्तिमेघा अपि बोध्याः उदाहृतश्रुतेरेव । एवमोषधिभूताः सन्तो द्विपदं मनुष्यशकुन्तादिचतुष्पदं पश्चादि चाविद्येति शेषः । ततो गर्भभूता भवन्ति ॥११॥ एवं यदेनसस्ते पतत इति श्लोकेन कृतस्य प्रश्नन्नयस्य उत्तर-मुक्तम् । तेनैव स्थूलदेहाद्विवेचितं जीवं सूक्ष्मादिप विवेक्तं प्रश्नमवतारयति । अन्यद्वपुरिति । नरयोनिमापद्यमानो जीवः स्वेन कायेन जैवेनैव रूपेण गर्भे मातुरुदरं याति उत तत्र प्रवेष्टुं अन्यद्वपुरुपाधिभूतं विद्धाति ॥ १२ ॥ शरी-वैति । अन्यजन्मानङ्गीकारे शरीरविशेषं करणानि संज्ञा च नायं लभेत् । मलपिण्डवत् । अङ्गीकारे च तेषां स्वाभाविक-त्वात् । उपाधिसंतत्यविच्छेदाद्वा नित्यसंसारित्वं स्यात् ॥१३॥तदेतदनाधे कोपाधिस्वीकारेण परिहरति। वायः सम-त्कर्षतीति । वायुर्व्यष्टिलिङ्गम्। वायुर्वे गौतमतत्सूत्रं वायुरेव बय-ष्टिर्वायु:समष्टिः' इति श्रुतिभ्याम् 'पञ्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियस मन्वितम् । अपर्वाकृतभूतात्थं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम् इत्यक्त-रूपं तत्कर्तु। गर्भस्थानं मुख्यवःर्मभूतम् । ऋतौ स्त्रीरजसि रेतः पूर्वीक्तम् । पुष्परसेन पुष्पं कर्मफलोत्पादकत्वसाम्यात्तस्य रसोऽपूर्वे तेनानुपृक्तं गौणकर्म समुत्कंषीत । अभा प्रास्ताहतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याजायते वृष्टिर्वृष्टेरतं ततः प्रजाः' इति स्मृतेः।'पञ्चम्यामाहृतावापः पुरूषवचसो भवन्ति' इति श्रतेश्च । सोमाज्यपय आदिरूपाः। कर्मसमवायिनीदेदान्त-रारम्भिका आपो रेतोरूपा गृहीत्वा लिङ्गोपाधिर्जावो गर्भाशयं विश्वतीत्यर्थः । अन्यथा ऋतौ सिक्तमिपरेतः पूरोन संभवेत न स्थिरीभवेच। स वायुः तत्र गर्भाशये तन्मात्राणि सूक्ष्म-भतानि तैः उपादानभूतैः कृतः अधिकारो यावदपवर्गमव-स्थानं यस्य स तन्मात्रकृताधिकारः । एवंभूतो वायुः क्रमण गर्भे वर्धयति । यथाहुर्नेरुक्ताः । 'शुकातिरेके प्रमान् भवति । शोणितातिरेके स्त्री भवति । द्वाभ्यां समेन नर्पु-सको भवति । शुक्रभिन्नेन यमो भवति । एकरात्रोषितं कललं भवति । पश्चरात्राहुदुदाः। सप्तरात्रात्पेशी । द्विःसप्तरात्रा-द्रबुदः । पञ्चविंशतिरात्रः स्वस्थितो घनो भवति। मासमात्रा-त्कठिनो भवति । द्विमासाभ्यन्तरे शिरः संपद्यते । मासत्रयेण ग्रीवाज्यादेशः । मासचतुष्टयेन त्वग्न्यादेशः । पञ्चमे मास नखरोमज्यादेशः। षष्ठे मुखनासिकाक्षिश्रोत्रं च संभवति । सप्तमे चलनसमर्थो भवति।अष्टमे बुध्याऽध्यवस्यति । नवमे सर्वोङ्गसं-पूर्णो भवति'। 'मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः'इत्यादि जातश्च वायुना स्पृष्टस्तन स्मरति जन्ममरणमन्ते च शुभाशुभं कर्मेत्यन्तेन प्रन्थेन ॥ १४॥

र्र

स जायमानो विगृहीतमात्रः संज्ञामधिष्ठाय ततो मनुष्यः। स श्रोताभ्यां वेदयतीह शब्दं स वै रूपं पश्यति चश्चुषा च ॥ १५ ब्राणेन गन्धं जिह्नयाऽथो रसं च त्वचा स्पर्श मनसा वेद भावम् । इत्पष्टकेहोपहितं हि विद्धि महात्मनां प्राणभृतां शरीरे ॥ १६ अष्टक उवाच। यः संस्थितः पुरुषो दह्यते वा निखन्यते वाऽपि निकृष्यते वा । अभावभूतः स विनाशमेत्य केनात्मना चेतयते परस्तात्॥ १७ ययातिरुवाच । हित्वा सोस्नुस्त्रप्तविष्ट्रनित्वा धुरीं वाय खुरुत दुष्कृत वा। अन्यां योनि पवनात्रानुसारी हित्वा देहं भजते राजर्सिह ॥ १८ पुण्यां योनि पुण्यकृतो वजन्ति

पापां योनि पापकृतो व्रजन्ति । कीटाः पतङ्गाश्च भवन्ति पापा न मे विवक्षाऽस्ति महानुभाव॥ १९ चतुष्पदा द्विपदाः षट्पदाश्च तथाभूता गर्भभूता भवन्ति। आख्यातमेतन्निखिलेन सर्व भूयस्तु कि पृच्छसि राजसिंह॥ 20 अप्रक उवाच । किस्वित्कत्वा लमते तात लोका-न्मर्त्यः श्रेष्टांस्तपसा विद्यया वा । तन्मे पृष्टः शंस सर्वे यथाव-च्छुभाँह्योकान्येन गच्छेत्क्रमेण ॥ २१ ययातिरुवाच । तपश्च दानं च शमो दमश्च हीराज्वं सर्वभूतानुक्रमा।

स्वर्गस्य लोकस्य वदन्ति सन्तौ

नश्यन्ति मानेन तमोऽभिभूताः पुंसः सदैवेति वदन्ति सन्तः॥

द्वाराणि सप्तेव महान्ति पुंसाम् ॥

स इति युग्मम् । स गर्भो जायमानो वर्ध-मानः। विगृहीतमात्रः विग्रहेण सर्वोङ्गकलापेन संपन्नमात्रः संज्ञां प्राग्भवीयां वासनामधिष्ठायानुसंधाय ततो जातः सन् योनेर्बहिनिःसरणान्मनुष्योऽहमित्यभिमानवान्भवति । एवंभूत-स्य प्राणमृतो जीवस्य प्राणास्यं लिङ्गं शरीरे स्थूले उप-हितं उपाधि विद्धि । स्वतस्तु महात्मनः विभोः किं तद्प-हितं येन श्रोत्रादिरूपेण शब्दादीन्विषयान् जानीत इति-द्वयोः श्लोकयोरन्वयः ॥१५॥१६॥ तन्मात्रकृताधिकार इति किङ्गस्य यावन्मोक्षस्थायित्वमुक्तं तदाक्षिपति । यः संस्थित इति । संस्थितो मृतः । स्थूलदेहदाहेनैव लिङ्गदेहदाहः कुतो न भवतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ स्वप्नवद्देहान्तरप्राप्तौ सत्यां नायं दोषः संभवतीत्याह । हित्वा सोसून्सुप्तविष्टिनित्वा सःसंस्थितः असून्प्राणान् हित्वा धारायित्वा गृहत्वित्यर्थः।धानः क्तवाप्रत्यये परे दधातेर्हिरिति हि भावः । 'तमुत्कामन्तं प्राणो-मुत्कामति। प्राणममूत्कामंतं सर्वे प्राणा अमूत्कामान्ते'इत्यसु-संहितस्यैव लोकान्तरप्राप्तिश्रुतेः। निष्टनित्वा शब्दं कृत्वा । सुप्तवत् स्वप्नवदन्यां योनिं देहं भजते । हित्वा त्यत्तवा देहं स्थूलम् ॥ १८ ॥ पुरोधाय सुकृतं दुष्कृतं वेत्युक्तं तद्विभजते । पुण्यां योनिमिति । आरोहे । अन्य नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरते पित्र्यं वा गान्धर्वे वा दैवं वा प्रजापत्यं वा ना'इति श्रुतेः। पित्र्याद्यन्यतमां योनिम् अवरोहे तु 'रमणीय-

चरणा अभ्याशोहयत्तेरमणीयां योनिं प्रपद्यन्ते ब्राह्मणयोनिः वा क्षत्रिययोनि वा' इति । पुण्यां योनि भजन्ति । एवं पापा-मपि । 'पापकृतो नारकीं योनिं भुत्तवा कपूयचरणाः कपूर्यां योनिमापद्यन्ते श्वयोनि वा सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा'इति श्रुतेः।पापा योनि भजन्ति। कीटाः पतङ्गाश्च भवन्ति पापाः पापेकस्वमावाः । अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राप्यसकृदावर्तीनि जायस्व म्रियस्वेत्येतत्तरीय स्थानमिति श्रुतेः । कीटादियोनि असक्रद्भजन्ति । अत एव योनिसंचारस्य दुःखबहुलत्वान्न मे विवक्षास्ति 'महानुभाव-जायामेस्यादथ प्रजायेय वित्तं मेस्यादथ कर्म कुर्वाय'इति श्रूयमा-ण जायादिभारं वोद्धामिच्छा मम नाास्ति।किं तु भूमिं प्राप्य नैष्कर्म्यमेव साधायिष्यामातिभावः ॥ १९ ॥ एवं स्थूला-त्सक्ष्माच देहाद्विवेचितस्य देहिनस्तत्संबन्धादुत्क्राान्तिगत्या-गतयो दर्शिताः। आगतेश्व न मे विविक्षास्तीति तुच्छत्वे चोक्तम् । अतुच्छस्थानप्रापकमुपायं पृच्छति । किं स्विदिति। श्रेष्टान् आवृत्तिग्र्ऱ्यान् । तपसा कर्मणा विद्यया उपार्त्याः वा ॥ २१ ॥ उत्तरमाह सार्धेन । तपश्च दानं चेति । नरयान्ति मानेन तमोऽभिभूताः पुंस इति । तप आदयः सप्तर्स्वगस्य द्वारभूता अपि पुंसः पुरुषस्य मानेन अहमेन श्रेष्ठः कर्ता इत्यभिमानेन नऱ्यान्त । यतस्ते तमोभिभूताः मानरूपेण तमसाऽभिभृता षण्ढीकृताः ॥ २२ ॥

अश्रीयानः पण्डितं मन्यमानो
यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम् ।
तस्यान्तवन्तश्च भवन्ति लोका
न चास्य तद्भक्ष फलं ददाति ॥ २३
चत्वारि कर्माण्यभयंकराणि
भयं प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि ।
मानाग्निहोत्रमुत मानमौनं
मानेनाश्चीतमुत मानयक्षः ॥ २४
न मानमान्यो मुदमाददीत

न संतापं प्राप्तुयाचावमानात्। सन्तः सतः पूजयन्तीह लोके नासाधवः साधुबुद्धि लमन्ते॥ २५ इति दद्यामिति यज इत्यधीय इति व्रतम्। इत्येतानि भयान्याहुस्तानि वर्ज्यानि सर्वदाः॥२६ ये चाश्रयं वेदयन्ते पुराणं मनीषिणो मानसमार्गरुद्धम्। तद्वः श्रेयस्तेन संयोगमेत्य परां शान्ति प्राप्तुयुः प्रत्य चेह्॥ २७

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि उत्तरयायाते नवतितमोऽघ्यायः॥ ९०॥

अष्टक उवाच ।
चरन्ग्रहस्थः कथमेति धर्माक्वां भिश्चः कथमावार्यकर्मा ।
वानप्रस्थः सत्पथे संनिविष्टो
बह्न्यस्मिन्संप्रति वेदयन्ति ॥ १
ययातिरुवाच ।
आहूताथ्यायी गुरुकर्मस्वचोद्यः
पूर्वोत्थायी चरमं चोपशायी ।
मृदुर्वान्तो धृतिमानप्रमन्तः
स्वाध्यायशीलः सिध्यति ब्रह्मचारी ॥ २
धर्मागतं प्राप्य धनं यजेत

द्यात्सदैवातियोन्भोजयेच ।

अनाददानश्च परेप्दत्तं

सेषा गृहस्थोपनिषत्पुराणी ॥ ३
स्ववीर्वजीवी वृजिनान्निवृत्तो
दाता परेभ्यो न परोपतापी ।
ताहब्धुनिः सिद्धिमुपैति मुख्यां
वसन्नरण्ये नियताहारचेष्टः ॥ ४
अशिल्पजीवी गुणवांश्चैव नित्यं
जितेन्द्रियः सर्वतो विप्रयुक्तः ॥
अनोकशायी लघुरल्पप्रचारश्चरन्देशानेकचरः स भिश्चः ॥ ५

दर्पवता कृतमध्ययनादि न मोक्षोपयोगिनापि स्वर्गदं प्रत्युत भयावहमित्याह द्वाभ्याम्। अधीयान इति॥२३॥चत्वारीत्यत्र अधीतं ब्रह्मचारिणो धर्मः। मौनं यतेः। यज्ञाप्रिहोत्रे इत्तरयो- क्ष्योरिष साधारणे॥ २४॥ अतो मानापमानादिद्वन्द्वसित्याह । न मानमान्य इति ॥ २५॥ इति स्वामिति दाम्भिकस्य स्वधमप्रकाशनामिनयः । अतस्तप आदिदम्मविवर्जितं चेन्मोक्षद्वारं नान्यथेत्यर्थः॥ २६॥ आदिदम्मविवर्जितं चेन्मोक्षद्वारं नान्यथेत्यर्थः॥ २६॥ सामिति पृष्टे तपसस्तत्रारादुपकारकत्वमुक्तवा विद्यायाः प्रापकमिति पृष्टे तपसस्तत्रारादुपकारकत्वमुक्तवा विद्यायाः साक्षादेव तत्प्रापकत्वमाह । ये चेति। मनीषिणो मनोानिप्रह साक्षादेव तत्प्रापकत्वमाह । ये चेति। मनीषिणो मनोानिप्रह शिलस्य प्रमातुः आश्रयं स्वाध्यासाधिष्ठानम्। पुराणं पुरापि नवम्। कृटस्थकार्यकारणवद्विकारि न भवतित्यर्थः। मान-सस्य मार्गः पराक्पावण्यं तेन रुद्धमावृतं यद्वस्तु ये विद्वां सस्य मार्गः पराक्पावण्यं तेन रुद्धमावृतं यद्वस्तु ये विद्वां सो वेदयन्ते विदन्ति। स्वार्थे णिच्। तमेवैकं जानथ आ-

त्मानं न चेदवेदीमहितीविनष्टिः । निष्कलं निष्कयं शान्त-मित्याद्यागभेनानुमानानुभवाभ्यां च जानन्ति । तद्वस्तु वो युष्माकं श्रेयः यस्मात्ते ब्रह्मणा संयोगमेत्य ऐक्यं प्राप्य पर्गः शान्ति कैवल्यं प्राप्नुयुस्ते इह जीवत्येव देहे । प्रेत्य देहा-भिमानाद्युत्याय । तथा च श्रुतिः । 'शरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्यदाते ' इति ॥२७॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये मा०भाव०नवातितमोऽध्यायः॥९६॥

चरित्रति । अस्मिधर्मे विषये बहुनि प्राप्तिद्वाराणि चेद्-यन्ति वैदिकाः ॥ १ ॥ चत्वारि कर्माण्यभयंकराणीत्याश्रम-कर्मणामभयंकरत्वमुक्तं तदेव विस्तरेणाह । आहृताच्याची-त्यादिना ॥ २ ॥ अनोकशायी श्रन्यागारदेवालयकुलाल-शालादी गृहस्थागारभिन्ने स्थाने शयीत । ओक इति स लोप आर्षः । लघुः परिग्रहश्चन्यः ॥ ५ ॥ धरहरेक

रात्र्या यया वाऽभिजिताश्च लोका भवन्ति कामाभिजिताः सुखाश्च। तामेव रात्रि प्रयतेत विद्वा-नरण्यसंस्थो भवितं यतात्मा ॥ ફ दशैव पूर्वान्दश चापरांश्च बातीनथातमानमथैकविशम्। अरण्यवासी सुकृते दघाति विमुच्यार्ण्ये स्वशरीरधातून्॥ છ अष्टक उवाच । कतिस्विदेवमुनयः कति मौनानि चाप्युत। भवन्तीति तदाचक्ष्व श्रोतिमञ्छामहे वयम् ॥ ययातिरुवाच । अरुष्ये वसतो यस्य ग्रामो भवति पृष्टतः। श्रामे वा वसतोऽरण्यं स मुनिः स्याज्जनाधिप ९ अष्टक उवाच । कथंस्विद्वसतोऽरण्ये त्रामो भवति पृष्ठतः। थ्रामे वा वसतोऽरण्यं कथं भवति पृष्ठतः ॥

ययातिरुवाच । न ग्राम्यमुप्युञ्जीत य आरण्यो मुनिर्भवेत्। तथास्य वसतोऽरण्ये ग्रामो भवति पृष्टतः ॥ ११ अनाग्नरनिकेतश्चाप्यगोत्रचरणो मनिः। कौपीनाच्छादनं यावत्तावदिच्छेच चीवरम् ॥ १२ यावत्प्राणाभिसंघानं तावदिच्छेच भोजनम् । तथाऽस्य वसतो ग्रामेऽरण्यं भवति पृष्ठतः ॥ १३ यस्तु कामान्परित्यज्य त्यक्तकर्मा जितेन्द्रियः। आतिष्ठेच मुनिमोंनं स लोके सिद्धिमाप्नुयात्॥१४ धौतदन्तं कृत्तनखं सदा स्नातमलंकृतम्। असितं सितकर्माणं कस्तमईति नार्चितम् ॥ १५ तपसा कर्शितः श्लामः श्लीणमांसास्थिशोणितः । स च लोकमिमं जित्वा लोकं विजयते परम् १६ यदा भवति निर्द्वन्द्वो मुनिर्मौनं समास्थितः। अथ लोकमिमं जित्वा लोकं विजयते परम् ॥१७ आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः। अथास्य लोकः सर्वोऽयं सोऽमृतत्वाय कल्पते १८

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि उत्तरयायाते एकनवातितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥

विरजेत्तदहरेव प्रवजेत्' इति श्रुत्युक्तं परिग्रहत्यागकालमाह । राज्येति । लोक्यंत इति लोकाः शब्दाद्या विषयाः ययैव रात्र्या यदैव अभिजितास्तुच्छीकृताः । सुखाः सुखावहा अपि कामाभिजिताः वशवर्तिनोऽपि तामेव रात्रि तदैव सर्व-परिव्रहं संन्यस्यारण्यसंस्थः । 'अथ यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदरश्रहवैण्यश्राणिवी ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि' इति श्रुतिप्रसिद्धां ब्रह्मनिष्ठां कर्त्ते यतेतेत्यर्थः ॥ ६ ॥ अरण्यवासी हार्दब्रह्मनिष्ठः तत्रैव हार्दशरीरधातून स्थल-सक्ष्मभूतरूपान् । विमुच्य प्रविलाप्य । तमपि हार्दम् । सकृते निष्कले ब्रह्मणि तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते व इति श्रुतिप्रसिद्धे चिदेकरसे दधाति प्रविलापयति ॥ ७ ॥ सर्वेष्वाश्रमेषु सिद्धि-रस्तीत्युक्तं राज्याययेति संन्यासे चात्यादरोदर्शितस्तार्त्कं तत्रैव मोक्षोस्त्युताश्रमान्तरेष्वपीति संशयानः पृच्छति कतीति। मोक्षिणः । मौनानि मुनयो मोक्षमार्गाः ॥८॥ योगी ज्ञानी चेति द्वै। मुनी इत्याह । अरण्य इति । अरण्ये वसतोन्तर्निष्ठस्य योगिनः प्रामो बाह्यं वस्तु प्रष्टतः समीपत एव भवति । योगप्रभावात्सर्वमस्यास्तीत्यर्थः । ग्रामे लोके वसतो माया-पुरदार्शेन इव द्विचन्द्रन्यायेन तद्वाधेनाधिष्ठानदृष्टिर्नित्यमप्रमु-षितास्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥ द्वयमप्येतदाश्चर्यमृति मत्वा पृच्छति । कथमिति ॥ १० ॥ आद्यं तीव्रवैराग्यपूर्वकं योगमभ्यस्यतः खुलभमित्याह न प्राम्यमिति ॥ ११ ॥ द्वितीयं विवेकिनः संन्यासिनः सुलभमिलाह । अनिप्ररिनकेत इति । अनिप्रः संन्यासी । अनिकेतः कुटीचकब्यावृत्तः परमहंसः ।

एव अगोतचरणः गोत्रं जन्मवंशः चरणं विद्यावंशः । तद्यपदेशरून्याः कौपीनेति स्पष्टार्थः ॥ १२ ॥ एवं प्रका-रेण प्रामेऽपि वसतो विवेकिनोऽरण्यमेव समीपेऽस्तीत्याह । तथास्येति । त्यक्तकर्मा जितेन्द्रियो मौनं योगविवेकान्यतरद-भ्यस्यन् सिध्यतीत्याह । यस्त्विति ॥ १४ ॥ धौतदन्तं गुद्धाहारम् । 'आहारग्रद्धौ सत्वग्नुद्धिः'इति श्रुतेस्तदपेक्षणात् । कृत्तनखं त्यक्तिहिंसासाधनम्। अतं एव सदा स्नातं नित्यं शुद्ध-चित्तम् । अलंकृतं योगैश्वर्येण शमादिना च । असितं वासना-बन्धशून्यम् । सितकर्माणं हिंसायुक्तम् धर्ममपि त्यजन्तम् । 'यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः कामयते यांश्र कामान्। तं तं लोकं जयते तांश्व कामांस्तस्मादात्मज्ञं हार्चे-येद्भतिकामः' इति श्रुतेः । सर्वोऽपि तमर्चितुमहेतीतिः॥१५॥ मन्दाधिकारिणा कामादिजयाय तपोऽपि कर्तव्यमित्याह । तपसेति । इमं वैराग्येण जित्वा तुच्छं कृतं परं स्वर्गे विज-यते प्राप्नोति ॥ १६ ॥ मध्यमं प्रति प्राह यदा तु निर्द्धन्द्रः सुखदुःखमानापमानादिद्वन्द्वदुःखरिहतः । मीनं समास्थिता घ्यानमनुतिष्ठन् । इमं लोकं जित्वा प्रविलाप्य परं लोकं ब्रह्म विजयते प्राप्नोति ॥ १७ ॥ उत्तमं प्रतिप्राह । आस्ये-निति । मुखेनैवाहारं मृगयते नतु रसे सजते । एवं सुबा-लस्तनपानवत् विषयान्गृह्णन्नपि गृह्णाति । प्रत्यङ्मात्र निष्ठ-त्वात् । सचक्षुरचक्षुरिवेत्यादिश्रुतेः।'अथास्य लोकः सर्वोऽयमा-त्मा भवति सर्वस्यात्मा भवति सर्वमस्यात्मा भवति' इतिश्रुतिः। अतः सोमृतत्वाय कल्पते ॥१८॥ एकनवातितमोऽध्यायः ९१

अष्टक उवाच । कतरस्त्वनयोः पूर्वं देवानामेति सात्मताम् । उभयोर्घावतो राजन्सूर्याचन्द्रमसोरिव ॥ १ ययातिस्वाच । अनिकेतो गृहस्थेषु कामवृत्तेषु संयतः। य्राम एव वसन्भिश्चस्तयोः पूर्वतरं गतः ॥ ર अप्राप्य दीर्घमायुर्दे यः प्राप्तो विकृतिं चरेत्। तप्यते यदि तत्कृत्वा चरेत्सोऽन्यत्तपस्ततः ॥ 3 पापानां कर्मणां नित्यं विभृयाद्यस्तु मानवः । सुखमप्याचरित्रत्यं सोऽत्यन्तं सुखमेघते ॥ 8 तद्वे नृशंसं तदसत्यमाहु-र्यः सेवते धर्ममनर्थेबद्धिः । अर्थोप्यनीशस्य तथैव राजं-स्तदार्जवं स समाधिस्तदार्थम् ॥ 4 अष्टक उवाच । केनासि दूतः प्रहितोऽसि राज-न्युवा स्त्रग्वी दर्शनीयः सुवर्चाः । कुत आयातः कतरस्यां दिशि त्व-मुताहोखित्पार्थिवं स्थानमस्ति ॥

ययातिस्वाच । इमं भौमं नरकं श्लीणपुण्यः प्रवेष्ट्रमुवीं गगनाद्विप्रहीणः। उक्त्वाऽहं वः प्रपतिष्याम्यनन्तरं त्वरन्ति मां लोकपा ब्रह्मणो ये॥ O सतां सकाशे तु वृतः प्रपात-स्ते संगता गुणवन्तस्तु सर्वे । राकाच लब्धों हि वरो मयैषः पतिष्यता भूमितलं नरेन्द्र ॥ 4 अष्टक उवाच । पुच्छामि त्वां मा प्रपत प्रपातं यदि लोकाः पार्थिव सन्ति मेऽत्र। यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि स्थिताः क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये॥ ९ ययातिरुवाच । यावत्प्रथिव्यां विहितं गवाश्वं सहारण्यैः पद्मिः पार्वतैश्च । तावलोका दिवि ते संस्थिता वै तथा विजानीहि नरेन्द्रसिंह॥ १०

कतर इति एतयोयोगिज्ञानिनोर्मध्ये देवानां सात्मतां ब्रह्मप्राप्तिं आत्मा ह्येषां स भवतीति श्रुतेः । एषां देवानां सः विद्वानिति श्रुतिपदयोर्श्यः । धावतोः यतमानयोः कः पूर्वे कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः ॥ १ ॥ उत्तरं अनिकेत इति । संयतः धारणाध्यानसमाधिमान् । अनिकेतो भिक्षुर्गृहस्थो वा योगी मुच्यत इति पूर्वार्घार्थः । ज्ञानी पूर्वोक्तरूपस्तु संदो मुच्यत इत्युत्तरार्घार्थः । अयं भावः । ज्ञानिनः श्रुतियुक्ति-भ्यां जगन्मिथ्यात्वनिश्वयात् । क्षणिकेनापि निर्विकल्पसाक्षा त्कारेण ब्रह्माद्वैतानिश्चया भवति । योगिनस्तु तदभावानि-विंकल्पसमाध्यभासवलेनैव द्वैतविस्मरणं संपादनीयमिति वि-कम्बाच्छ्मसाध्यामुक्तिरिति । गृहस्थेषु वसन्नपि स्वयं संयतः ॥ २॥ अस्यवमस्मिन् जन्मन्यलब्धोत्तमभूमेर्जन्मान्तरेपि तल्लाभोस्तीत्याह । अप्राप्येति । आयुः साधनं कालं वा । दींघें उक्तविधनिष्ठापर्याप्तम् । विकृतिं दिन्यादिन्यविषयभोगं योगसिद्धिबलेन चरेत् । सोऽपि सौभर्यादिवत्पश्चात्तापं प्राप्तः सन्पुनयोगं चरति इह जन्मनि जन्मान्तरे वा योगश्रष्टः स्मृतिप्रामाण्यादित्यर्थः॥ ३॥ ज्ञानिनस्तत आधिक्यमाह पापानामिति । यस्तु मानवो ज्ञानी नित्यं अविनाारी-वस्तु ब्रह्माख्यं बिमृयात्तत्वमसीति शास्त्रात्प्रत्यगात्मत्वेनावधार येत् । सपापानां कर्मणाम् । कर्मणि षष्ठी । तानि सुखं यथष्ट

आचरत्रिप मुच्यत एवेत्यर्थः । न लिप्यते कर्मणा पापकेन हत्वापि स इमाँह्रोकान्नहन्ति न निबद्धचत इत्यादि शास्त्रात् ॥ ४ ॥ इदं पदमप्राप्तो मोक्षेच्छ्या धर्ममेवसेवेतेत्याह । तद्वा इति । यः पुरुषोऽनर्थबुद्धिः नास्ति अर्थे मोक्षे बुद्धिर्यस्य स तथाभूतः सन् । स्वर्गाद्यर्थे धर्मे सेवते । तत्सेवनं नृशंसं असत्य च मुमुश्लाहीनत्वादिनत्यफलत्वाच । विविदिषन्ति यज्ञेन दानेनेत्यादि श्रुतिसिद्धं धर्मस्य मोक्षहेतुत्वं परित्यज्य काम्यधर्मकृत आत्मानं नानादुःखमये संसारे पातयित्वा प्र-न्तित्यर्थः । एवमनीशस्याजितेन्द्रिस्यार्थो धनमपि नृशंसम-सत्यं च । यत्तु मोक्षार्थे कर्मकरण तदार्जवं कर्मणामुचितं फलम् । तदेव समाधिः योगसिद्धिमूलम् । तदार्ये तदेव गम्यं प्राप्यं ज्ञानसाधनामित्यर्थः । ऋगतौअस्मात्ऋद्वलोर्ष्यत् । द्वयो-रिप योगज्ञानमूलयोर्मूलं निष्काम धर्म एवेत्यर्थः ॥ ५ ॥ केन कतरस्यां दिशि प्रहितोसीत्यन्वयः ॥ ६ ॥ विप्रहीणः च्युतः उक्त्वा आपृच्छय वः युष्मान् ॥ ८ ॥ प्रपातं पतित्वा माप्रपत पातं मा प्राप्नुहीत्यर्थः । कषादित्वाद्नु-प्रयोगः 'समूलघातं न्यवधीदरीश्व' इत्यादिवत् । लोकाः भोग्य विषयाः । दिवि मेरुपृष्ठे । अन्तरिक्षे नक्षत्रमण्डलादौ । क्षेत्रं सिद्धं स्थानं तदभिज्ञम् ॥ ९ ॥

अष्टक उवाचा तांस्ते ददामि मा प्रपत प्रपातं ये मे लोका दिवि राजेन्द्र सन्ति । यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रिता-११ स्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोहः॥ ययातिरुवाच । नास्मद्विधो ब्राह्मणो ब्रह्मविच प्रतिब्रहे वर्तते राजमुख्य। यथा प्रदेयं सततं द्विजेभ्य-स्तथाऽदुदं पूर्वमहं नरेन्द्र ॥ १२ नाब्राह्मणः कृपणो जातु जीवे-दाञ्चापि स्याह्माह्मणी वीरपत्नी । सोऽहं नैवाकृतपूर्व चरेयं विधित्समानः किम् तत्र साधः॥ प्रतर्दन उवाच। पुच्छामि त्वां स्पृहणीयरूप प्रतर्दनोऽहं यदि मे सन्ति लोकाः। यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि थ्रिताः क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १ध ययातिस्वाच । सन्ति लोका बहवस्ते नरेन्द्र

अप्येकैकः सप्तसप्ताप्यहानि । मधुच्युतो घृतपृक्ता विशोका-स्ते नान्तवन्तः प्रतिपालयन्ति ॥ १५ प्रतर्दन उवाच । तांस्ते ददानि मा प्रपत प्रपातं ये मे लोकास्तव ते वै भवन्तु। यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रिता-स्तानाऋम क्षिप्रमपेतमोहः॥ १६ ्ययातिरुवाच । न तुल्यतेजाः सुकृतं कामयेत योगक्षेमं पार्थिव पार्थिवः सन्। दैवादेशादापदं प्राप्य विद्वां-श्चरेत्रृशंसं न हि जातु राजा ॥ १७ धर्म्य मार्ग यतमानो यशस्यं कुर्यात्रपो धर्ममवेक्षमाणः । न मद्रिधो धर्मबुद्धिः प्रजान-१८ न्कुर्यादेवं कृपणं मां यथात्थ ॥ कुर्यादपूर्व न कृतं यदन्यै-विधित्समानः किमु तत्र साधु। बुवाणमेवं नृपतिं ययातिं १९ नृपोत्तमो वसुमानब्रवीत्तम्॥

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि उत्तरयायाते द्विनविततमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥

8

वसुमानुवाच ।
पृच्छामि त्वां वसुमानौषद्भिवर्यद्यस्ति लोको दिवि मे नरेन्द्र ।
यद्यन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन्
क्षेत्रक्षं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥
ययातिरुवाच ।
यद्नतरिक्षं पृथिवी दिशश्च
यत्तेजसा तपते भानुमांश्च ।

लोकास्तावन्तो दिवि संस्थिता वै
ते नान्तवन्तः प्रतिपालयन्ति ॥ २
वसुमानुवाच ।
तांस्ते ददानि मा प्रपत प्रपातं
ये मे लोकास्तव ते वै भवन्तु ।
क्रीणीष्वैतांस्तृणकेनापि राजन्प्रतिग्रहस्ते यदि धीमन्प्रदुष्टः ॥ ३

ब्राह्मणोऽपि आऋमस्व 11 आऋम ब्रह्मवित् वेदविदेव प्रतिग्रहे वर्तेत नत्वन्यः । अस्म-द्विधस्तु नैव वर्तेतेत्यर्थः ॥ १२ ॥ कृपणो याद्या दैन्य-युक्तः । वीरस्य विद्यया दिग्विजयिनः पत्नी तत्र कर्मभूमौ-सुाधु सत्कर्म । विधित्समानः कर्तामिच्छन् किमु कथं चरेयं नैव क्र्यामित्यर्थः । विवित्समान इति पाठे तत्र स्वर्गे साधु-र्लेन्धुमिच्छन् ॥ १३ ॥ प्रत्येकं सप्त सप्ताप्यहानि सेविताः । सन्तो नान्तवन्तः घृतपृक्ता मधुच्युतः **सुखस्रवाः** 

तेजोयुक्ताः ते त्वां प्रतिपालयान्ति प्रतीक्षन्ते ॥ १५ ॥ नृशंसं निद्यम् ॥ ९७ ॥ अन्ये राजिभः यत्प्रतिग्रहाख्यं न कृतं तत् अपूर्वे प्रथमं अहमेव कथं कुर्यामिति भावः ॥ १९ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्विनवितितमें। ऽध्यायः ॥ ९२ ॥

प्टच्छामीति ॥ १ ॥ यत् यान् तपते प्रकाशयति ॥ २ ॥

ययातिरुवाच । न मिथ्याऽहं विक्रयं वै स्मरामि वृथा गृहीतं शिशुकाच्छङ्कमानः। कुर्यो न चैवाकृतपूर्वमन्यै-र्विधित्समानः किमु तत्र साधु ॥ वसुमानुवाच । नांस्त्वं लोकान्प्रतिपद्यस्य राज-नमया दत्तान्यदि नेष्टः ऋयस्ते । अहं न तान्वै प्रतिगन्ता नरेन्द्र सर्वे लोकास्तव ते वै भवन्तु ॥ शिबिरुवाच । पृच्छामि त्वां शिबिरौशीनरोहं ममापि लोका यदि सन्तीह तात। यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ ફ ययातिरुवाच । यत्त्वं वाचा हृद्येनापि साधू-न्परीप्समानान्नावमंस्था नरेन्द्र । तेनानन्ता दिवि लोकाः श्रितास्ते विद्युद्र्पाः स्वनवन्तो महान्तः॥ 9 शिबिरुवाच। तांस्त्वं लोकान्प्रतिपद्यस्य राज-न्मया दत्तान्यदि नेष्टः ऋयस्ते। न चाहं तान्प्रतिपत्स्ये ह दत्वा यत्र गत्वा नानुशोचन्ति घीराः॥ ययातिरुवाच । यथा त्विमन्द्रप्रतिमप्रभाव-स्ते चाप्यनन्ता नरदेव लोकाः। तथाऽद्य लोके न रमेऽन्यदत्ते तस्माच्छिबे नाभिनन्दामि देयम् ॥ 9 अप्रक उवाच। न चेदेकैकशो राजँहोकान्नः प्रतिनन्दसि । सर्वे प्रदाय भवते गन्तारो नरकं वयम्॥ १०

यदहीं ऽहं तद्यतम्बं सन्तः सत्यामिनन्दिनः। अहं तन्नाभिजानामि यत्कृतं न मया परा ॥ ११ अप्रक उवाच । कस्यैते प्रतिदृश्यन्ते रथाः पञ्च हिरण्मयाः। यानारुह्य नरो लोकानभिवाञ्छति शाश्वतान १२ ययातिरुवाच । युष्मानेते वहिष्यन्ति रथाः पञ्च हिरण्मयाः । उचैः सन्तः प्रकाशन्ते ज्वलन्तोऽभिशिखा इव ॥ अष्टक उवाच । अतिष्ठस्व रथान्राजन्विक्रमस्व विहायसम् । वयमण्यनुयास्यामो यदा कालो भविष्यति॥१४ ययातिरुवाच । सर्वेरिदानीं गन्तव्यं सह स्वर्गजितो वयम्। एष नो विरजः पन्था दश्यते देवसद्मनः ॥ वैशंपायन उवाच। तेऽधिरुद्य रथान्सर्वे प्रयाता नृपसत्तमाः। आक्रमन्तो दिवं भाभिर्धर्मेणावृत्य रोदसी ॥ १६ अष्टक उवाच । अहं मन्ये पूर्वमेकोऽस्मि गन्ता सखा चेन्द्रः सर्वथा मे महात्मा । कस्मादेवं शिबिरौशीनरोऽय-मेकोऽत्यगात्सर्ववेगेन वाहान्॥ १७ ययातिरुवाच । अददद्देवयानाय यावद्वित्तमाविन्दत । उशीनरस्य पुत्रोऽयं तस्माच्छेष्ठो हि वः शिबिः॥ दानं तपः सत्यमथाऽपि धर्मो ह्रीः श्रीः क्षमा सौम्यमथो विधित्सा । राजन्नेतान्यप्रमेयाणि राज्ञः शिबेः स्थितान्यप्रतिमस्य बुद्ध्या ॥ १९ एवंवृत्तो हीनिषवश्च यस्मा-नस्माञ्छिबरत्यगाँद्व रथेन। वैशंपायन उवाच्च। ्अथाष्ट्रकः पुनरेवान्वपृच्छ-न्मातामहं कौतुकेनेन्द्रकल्पम् ॥ २०

ययातिरुवाच ।

शिशुकात् शिशुमारप्रधानात्कालचकात् शङ्कमानः । 'अहश्व-रात्रिश्व उमे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्'इत्युक्तेः। मिथ्याकियात्मकं कापट्यं दुस्तरमिति भावः 'शिशुकः शिशुमारे स्यादिति मेदिनी । शिशुकान्मन्दबालकादिति वा । ४ ॥ परीप्समानान् याचकान् नावमंस्था नावमानं कृतवानसि । स्वनवन्तः प्रख्याता इत्यर्थः ॥ ७ ॥ गन्तारः मृत्वा प्रा-प्रयामहः नरकं भूलोकम् ॥ १० ॥ यतध्वं कर्तुं नाभि- जानामि नाङ्गीकरोमि॥ ११ ॥ प्रकाशन्ते दृश्यन्ते ज्वलन्तो दीप्यमानाः ॥ १३ ॥ देवयानाय ब्रह्मलोकमार्गप्राप्तये याव-त्सर्वस्वं अददत्सर्वत्यागीत्यर्थः । अन्ये पितृयाने नैव गता दृत्यर्थाज्ज्ञेयम् ॥ १८ ॥ सौम्यमक्रूरत्वम् । विधित्सा पाल-नेच्छा ॥ १९ ॥ सत्यमेव श्रेयःसाधनमिति विधातुं पूर्वोक्तप्रश्लोत्तरे अनुवदति । अथाष्टक इत्यादिना ॥ २० ॥

पृच्छामि त्वां नृपते ब्रहि सत्यं ्कुतश्च कश्चांसि सुतश्च कस्य। कृतं त्वया यद्धि न तस्य कर्ता लोके त्वद्न्यः क्षत्रियो ब्राह्मणो वा ॥ २१ ययातिरुवाच । ययातिरस्मि नहुषस्य पुत्रः पूरोः पिता सार्वभौमस्त्विहासम्। गुह्यं चार्थं मामकेभ्यो ब्रवीमि मातामहोऽहं भवतां प्रकाशम्॥ २२ सर्वामिमां पृथिवीं निर्जिगाय प्रादामहं छादनं ब्राह्मणेभ्यः । मेच्यानश्वानेकशतान्सुरूपां-स्तदा देवाः पुण्यभाजो भवन्ति ॥ २३ अदामहं पृथिवीं ब्राह्मणेभ्यः पूर्णीमिमामिखलां वाहनेन। गोभिः सुवर्णेन धनैश्च मुख्यै-

स्तदाददं गाः शतमर्बुदानि॥ રક सत्येन मे द्यौश्च वसंघरा च तथैवाग्निज्वलते मानुषेषु। न में वृथा ट्याहतमेव वाक्यं सत्यं हि सन्तः प्रतिपुजयन्ति ॥ २५ यद्ष्टक प्रब्रवीमीह सत्यं प्रतर्दनं चौषदर्भिव तथैव। सर्वे च लोका मुनयश्च देवाः सत्येन पूजा इति मे मनोगतम्॥ રદ્દ यो नः स्वर्गजितः सर्वान्यथावृत्तं निवेदयत् । अनुस्युर्द्धिजाय्येभ्यः स लभेन्नः सलोकताम् २७ वैशंपायन उवाच । एवं राजा स महातमा ह्यतीव स्वैदौं हित्रैस्तारितो मित्रसाहः। त्यक्तवा महीं परमोदारकर्मा स्वर्ग गतः कर्मभिर्व्याप्य पृथ्वीम् ॥ २८

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि उत्तरयायातसमाप्तौ त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३

जनमेजय उवाच। भगवञ्चछोतुमिच्छामि पूरोर्वेशकराघ्रुपान् । यद्वीर्यान्यादशांश्चापि यावतो यत्पराक्रमान् ॥ १ न ह्यस्मिन्शीलहीनो वा निर्वीयों वा नराधिपः। प्रजाविरहितो वाऽपि भूतपूर्वः कथंचन ॥ तेषां प्रथितवृत्तानां राज्ञां विज्ञानशालिनाम् । चरितं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ॥ 3 वैशंपायन उवाच । हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिषृच्छसि । पूरोर्वशयरान्वीराञ्चछकप्रतिमतेजसः। भूरिद्रविणविक्रान्तान्सर्वेळक्षणपूजितान् ॥ 8 प्रवीरेश्वररौद्राश्वास्त्रयः पुत्रा महारथाः । पूरोः पौष्टगामजायन्त प्रवीरो वंशकृत्ततः ॥ ų मनस्युरभवत्तस्माच्छूरसेनीसुतः प्रभुः ।

पृथिव्याश्चतुरन्ताया गोप्ता राजीवलोचनः॥ દ્દ शक्तः संहननो वाग्मी सौवीरीतनयास्त्रयः। मनस्योरभवन्पुत्राः शूराः सर्वे महारथाः ॥ अन्वग्भानुप्रभृतयो मिश्रकेश्यां मनस्विनः। रौद्राश्वस्य महेष्वासा दशाप्सरसि सूनवः ॥ यज्वानो जिन्नरे शूराः प्रजावन्तो बहुश्रुताः । सर्वे सर्वास्त्राविद्वांसः सर्वे धर्मपरायणाः ॥ ऋचेयुरथ कक्षेयुः कृकणयुश्च वीर्यवान् । स्थिपडलेयुर्वनेयुश्च जलेयुश्च महायशाः ॥ १० तेजेयुर्बलवान्धीमान्सत्येयुश्चेन्द्रविक्रमः । ११ भर्मेयुः संनतेयुश्च दशमो देवविकमः ॥ अनाधृष्टिरभूत्तेषां विद्वान्भुवि तथैकराद् । १२ ऋचेयुरथ विकान्तो देवानामिव वासवः॥

प्रकाशं प्रागुक्तमिप स्पष्टतरम् ।। २२ ।। छादनं जीविकात्वेन परिधानम् । अतीतफलत्वादस्य धर्मस्य स्वमुखेन कीर्त्तनं न दोषः।अन्यथा धर्मः क्षरित कीर्तनात् इत्युक्तिरश्रेयसे स्यात् प्रस्थे दत्वा विपिनं ब्राह्मणेभ्य इतिपाठे ब्राह्मणेभ्यो दत्वा विपिनं वनं प्रस्थे प्रतस्थेऽहं प्रस्थानं कृतवानिस्म । अभ्यासलोप आर्षः । मेध्यानश्चान्यदा देवेभ्यः उत्स्जिति तदा देवास्तं पुण्यवन्तं भजन्तीत्यर्थः ॥२३॥ इति आदिपर्वणि नैलक्षण्ठीये भारतभावदीपे त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥

भगवित्रिति ॥ १ ॥ चतुरन्तायाश्चतुःसमुद्राविण्डिः न्नायाः ॥ ६ ॥ अनाधृष्टिसुतस्त्वासीद्राजस्याभ्वमेधकृत्। मतिनार इति ख्यातो राजा परमधार्मिकः ॥ १३ मातिनारसुता राजंश्चत्वारोऽमितविक्रमाः। तंसुर्महानीतरथो द्वद्यश्चाप्रतिमधुतिः॥ १४ तेषां तंस्तर्महावीर्यः पौरवं वंशमुद्रहन् । आजहार यशो दीप्तं जिगाय च वसुंघराम् ॥ १५ ईिलनं तु सुतं तंसुजेनयामास वीर्यवान् । सोऽपि कृत्स्नामिमां भूमिं विजिग्ये जयतां वरः॥ रथन्तर्यो सुतान्पञ्च पञ्चभूतोपमांस्ततः । ईिलनो जनयामास दुष्यन्तप्रभृतीवृपान् ॥ १७ दुष्यन्तं शूरभीमौ च प्रवसुं वसुमेव च । तेषां श्रेष्ठोऽभवद्राजा दुष्यन्तो जनमेजय ॥ दुष्यन्ताद्भरतो जन्ने विद्वान्शाकुन्तलो नृपः। १९ तस्माद्भरतवंशस्य विप्रतस्थे महद्यशः ॥ भरतस्तिसृषु स्त्रीषु नव पुत्रानजीजनत् । नाभ्यनन्दत तान्राजा नानुरूपा ममेत्युत ॥ २० ततस्तान्मातरः कृद्धाः पुत्रान्निन्युर्थमक्षयम् । ततस्तस्य नरेन्द्रस्य वितथं पुत्रजन्म तत् ॥ २१ ततो महद्भिः ऋतुभिरीजानो भरतस्तदा । लेभे पुत्रं भरद्वाजाद्भमन्युं नाम भारत ॥ २२ ततः पुत्रिणमात्मानं क्षात्वा पौरवनन्दनः । भुमन्युं भरतश्रेष्ठ यौवराज्येऽभ्यवेचयत् ॥ २३ ततो दिविरथो नाम भुमन्योरभवत्सुतः । सुहोत्रश्च सुहोता च सुहविः सुयजुस्तथा ॥ २४ पुष्करिण्यामृचीकश्च भुमन्योरभवनसुताः । तेषां ज्येष्टः सुहोत्रस्तु राज्यमाप महीक्षिताम् २५ राजसूयाश्वमेघाद्यैः सोयजद्वहुमिः सवैः। सुहोत्रः पृथिवीं कृत्स्नां बुभुजे सागराम्बराम् २६ पूर्णी हस्तिगजाञ्चैश्च बहुरत्नसमाकुलाम्। ममज्जेव मही तस्य भूरिभारावपीडिता॥ २७ हस्त्यश्वरथसंपूर्णा मनुष्यकलिला भृशम् । सुहोत्रे राजनि तदा धर्मतः शासति प्रजाः ॥ २८ चैत्ययूपाङ्किता चासीद्भृमिः शतसहस्रशः। प्रवृद्धजनसस्या च सर्वदैव व्यरोचत ॥ २९ पेक्ष्वाकी जनयामास सुहोत्रात्पृथिवीपतेः। अजमीढं सुमीढं च पुरुमीढं च भारत । ३०

अजमीढो वरस्तेषां तस्मिन्वंदाः प्रतिष्ठितः। षट्पुत्रान्सोप्यजनयात्तिसृषु स्त्रीषु भारत ॥ ३१ ऋक्षं धूमिन्यथो नीली दुष्यन्तपरमेष्टिनौ । केशिन्यजनयज्जहुं सुतौ वजनरूपिणौ ॥ ३२ तथेमे सर्वपञ्चाला दुष्यन्तपरमेष्ठिनोः। अन्वयाः कुशिका राजञ्जह्वोरमिततेजसः ३३ वजनरूपिणयोर्ज्येष्टमृक्षमाहुर्जनाधिपम् । ऋक्षात्संवरणो जन्ने राजन्वंशकरः सुतः ॥ ३४ आर्क्षे संवरणे राजन्प्रशासति वसुंधराम् । संक्षयः सुमहानासीत्रजानामिति नः श्रुतम् ॥३५ व्यशीर्यत ततो राष्ट्रं क्षयैनीनाविधैस्तदा । श्चन्मृत्युभ्यामनावृष्ट्या व्याधिभिश्च समाहतम् ॥ अभ्यघन्भारतांश्चेव सपतानां बलानि च। चालयन्वसुधां चेमां बलेन चतुरङ्गिणा ॥ अभ्ययात्तं च पाञ्चाल्यो विजित्य तरसा महीम्। अक्षौहिणीभिर्दशभिः स एनं समरेऽजयत्॥ ३८ ततः सदारः सामात्यः सपुत्रः ससुहुज्जनः। राजा संवरणस्तस्मात्पलायत महाभयात् ॥ ३९ सिन्धोर्नदस्य महतो निकुञ्जे न्यवसत्तदा । नदीविषयपर्यन्ते पर्वतस्य समीपतः॥ ४० तत्रावसन्बहून्कालान्भारता दुर्गमाश्रिताः । तेषां निवसतां तत्र सहस्रं परिवत्सरान्॥ ક્રશ્ अधाभ्यगच्छद्भरतान्वसिष्ठो भगवाश्रुषिः । तमागतं प्रयत्नेन प्रत्युद्गम्याभिवाद्य च ॥ કર अर्ध्वमभ्याहरंस्तस्मै ते सर्वे भारतास्तदा। निवेद्य सर्वमृषये सत्कारेण सुवर्चसे ॥ धर तमासने चोपविष्टं राजा ववे स्वयं तदा । पुरोहितो भवान्नोऽस्तु राजाय प्रयतेमहि ॥ 88 ओमित्येवं वसिष्ठोऽपि भारतान्प्रत्यपद्यत । अधाभ्यविश्चत्साम्राज्ये सर्वक्षत्रस्य पौरवम् ॥ ४४: विषाणभूतं सर्वस्यां पृथिव्यामिति नः श्रुतम् । भरताध्युषितं पूर्वं सोऽध्यतिष्ठत्पुरोत्तमम्॥ पुनर्बलिभृतश्चेव चक्रे सर्वमहीक्षितः। ततः स पृथिवीं प्राप्य पुनरीजे महाबलः ॥ 8*0* आजमिंदो महायझैर्बहुमिर्भूरिदक्षिणैः। ततः संवरणात्सौरी तपती सुपुवे क्रुरुम् ॥ 8C

वितथं विगतस्तथा भावो जनकसादृश्यं यत्र तत्तादृशं पुत्रजन्म ॥ २९ ॥ सवैःसवसंज्ञैर्यज्ञैः ॥ २६ ॥ व्यक्तनरूपिणयोरित्यक्षराधिक्यमार्षम् ॥ ३४ ॥ आर्क्षे ऋक्षपुत्रे ॥ ३५ ॥ क्षयैः नाशेदृतुभिः क्षुत्प्रमृतिभिः अभ्ययात्तं

संवरणं एनं संवरणमेव ॥ ३८ ॥ पलायत अङ-भाव आर्षः ॥ ३९ ॥ खोमित्यक्कीकारे । विषाणवत् गिरिश्क्षवत् श्रेष्ठभूतम् ॥४६ ॥ बिलमृतः करदान् ॥४७॥ सौरी सूर्यकन्या ॥ ४८ ॥

राजत्वे तं प्रजाः सर्वा धर्मश इति विवरे । तस्य नाम्नाऽभिविख्यातं पृथिव्यां कुरुजाङ्गलम् ॥ क्रुक्षेत्रं स तपसा प्रण्यं चके महातपाः। अभ्ववन्तमभिष्यन्तं तथा चैत्ररथं मुनिम् ॥ जनमेजयं च विख्यातं पुत्रांश्चास्यानुशुश्रुमः। पञ्चतान्वाहिनीपुत्रान्व्यजायत मनस्विनी ॥ अविक्षितः परिक्षितु शबलाश्वस्तु वीर्यवान्। आदिराजो विराजश्च शाल्मलिश्च महाबलः ५२ उच्चैःश्रवा भङ्गकारो जितारिश्चाष्टमः स्मृतः। पतेषामन्ववाये तु ख्यातास्ते कर्मजैर्गुणैः। जनमेजयादयः सप्त तथैवान्ये महारयाः॥ 43 परीक्षितोऽभवन्पुत्राः सर्वे धर्मार्थकोविदाः । कक्षसेनोऽप्रसेनौ तु चित्रसेनश्च वीर्यवान् ॥ ५४ इन्द्रसेनः सुषेणश्च भीमसेनश्च नामतः । जनमेजयस्य तनया भुवि ख्याता महाबलाः ५५ घृतराष्ट्रः प्रथमजः पाण्डुर्बाह्रीक एव च । निषध्य महातेजास्तथा जाम्बूनदो बली ॥ ५६ कुण्डोदरः पदातिश्च वसातिश्चाप्टमः स्पृतः । सर्वे धर्मार्थकुशलाः सर्वभूतहिते रताः ॥ धृतराष्ट्रोऽथ राजासीत्तस्य पुत्रोऽथ कुण्डिकः । हस्ती वितर्कः क्राथश्च क्रण्डिनश्चापिः पञ्चमः ५८ हविः श्रवास्तथेन्द्राभो भुमन्युश्चापराजितः । धृतराष्ट्रसुतानां तु त्रीनेतान्प्रयितान्भवि॥ ५९ प्रतीपं धर्मनेत्रं च सुनेत्रं चापि भारत । प्रतीपः प्रथितस्तेषां बभूवाप्रतिमो भूवि॥ ફ૦ प्रतीपस्य त्रयः पुत्रा जिल्रेरे भरतर्षभ । देवापिः शान्तनुश्चैव बाह्वीकश्च महारथः ॥ ६१ देवापिश्च प्रववाज तेषां धर्महितेप्सया। शान्तनुश्च महीं लेभे बाह्वीकश्च महारयः॥ ६२ भरतस्यान्वये जाताः सत्ववन्तो नराधिपाः। देवर्षिकल्पा नृपते बहुवो राजसत्तमाः ॥ ६३ एवंविधाश्चाप्यपरे देवकल्पा महारथाः। जाता मनोरन्ववाये ऐलवंशविवर्धनाः॥ દ્દપ્ર

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि पुरुवंशानुकर्तिने चतुर्नवितितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥

जनमेजय उवाच। श्रुतस्त्वत्तो मया ब्रह्मन्पूर्वेषां संभवो महान्। उदाराश्चापि वंशेऽस्मिन्राजानो मे परिश्रुताः ॥१ कि तु लघ्वर्थसंयुक्तं प्रियाख्यानं न मामति। प्रीणात्यतो भवान्भूयो विस्तरेण ब्रवीतु मे ॥ एतामेव कथां दिव्यामाप्रजापतितो मनोः। तेषामाजननं पुण्यं कस्य न प्रीतिमावहेत्॥ सद्धर्मगुणमाहात्म्यैरभिवर्धितमुत्तमम् । विष्टम्य लोकांस्त्रीनेषां यशःस्फीतमवस्थितम् ॥४ गुणप्रभाववीयीजःसत्वोत्साहवतामहम् । न तृष्यामि कथां श्रण्वन्नमृतास्वादसंमिताम्॥ ५ वैशंपायन उवाच । श्रृणु राजनपुरा सम्यङ्मया द्वैपायनाच्छ्तम् ।

3

अश्ववन्त एवाविक्षिदिति संज्ञातरम् ॥ ५२ ॥ सुतानां कुण्डिकादीनां मध्ये प्रथितान् आहुरिति रोषः । एतांस्तेभ्योन्यान्वक्ष्यमाणान् सुतानाहुरिति पाठे ਰੁ इति आदिपर्वणि प्रथितानाहुरिति ब्याख्येयम् ॥ ५९ ॥ नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥९४॥

प्रोच्यमानं मया कृत्स्नं स्ववंशजननं शुभम् ॥ ६ दशाददितिरदितेर्विवस्वान्विवस्वतो मनुर्मनो-रिला इलायाः पुरूरवाः। पुरूरवस आयुरायुषो नहुषा नहुषाचयातिर्ययातेर्हे भार्ये बभूवतुः ॥ ७ वुषपर्वणश्च दुहिता देवयानी उशनंसी दुहिता शर्मिष्ठा नाम ॥ ८ अत्राज्वंदास्रोको भवति। यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत। द्वहुं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ तत्र यदोर्यादवाः पूरोः पौरवाः॥ १० पूरोस्त भार्या कौसल्या नाम तस्यामस्य जन्ने जनमेजयो नाम यस्त्रीनश्वमधानाजहार विश्व-जिता चेष्टा वनं विवेश ॥ ११

थ्रुत इति ॥ १ ॥ गुणाः दातृत्वादयः प्रभावो देवता-दिवाशित्वम् । वीर्ये शारीरं बलम् । ओजः मानसं सामर्थ्ये धेर्यादि । सत्वमदीनत्वं उत्साहः प्रयतमानता ॥ ५ ।। अदि-तेर्दशोऽजायत दश्राद्वादितिरिति परिश्रुतयोः सृष्टिकमयोरन्स-माह । दशादितिरिति । आद्यस्तु हरिवंशे वक्ष्यते । अदितेर्दक्षी द्वादश इति । अनयोश्च पक्षयोः कल्पभेदेन ब्यवस्था॥७। जनमेजयः खल्वनन्तां नामोपयेमे माधवीं तस्यामस्य जक्षे प्राचिन्वान् यः प्राचीं दिशं जिगाय यावत्स्योदयात्ततस्त्रस्य प्राचिन्वत्वम् ॥ १२॥

प्राचिन्वान्खल्वश्मकीमुपयेमे यादवीं तस्या-मस्य जज्ञे संयातिः ॥ १३

संयातिः खलु दषद्वतो दुहितरं वराङ्गीं नामो-चयेमे तस्यामस्य जज्ञे अहंयातिः ॥ १४

अहंयातिः खलु कृतवीर्यदुहितरमुपयेमे भानु-मतीं नाम तस्यामस्य जज्ञे सार्वभौमः॥ १५

सार्वभौमः खलु जित्वा जहार कैकेयीं सुनन्दां नाम तामुपयेमे तस्यामस्य जज्ञे जयत्सेनो नाम॥ १६

जयत्सेनः खलु वैदर्भीमुपयेमे सुश्रवां नाम तस्यामस्य जन्ने अवाचीनः ॥ १७

अवाचीनोऽपि वैदर्भीमपरामेवोपयेमे मर्यादां नाम तस्यामस्य जन्ने अरिहः ॥ १८

अरिहः खल्वाङ्गीमुपयेमे तस्यामस्य जज्ञे महा-भौमः॥ १९

महाभौमः खलु प्रासेनजितिमुपयेमे सुयक्षां नाम तस्यामस्य जक्षे अयुतनायी यः पुरुषमेघा-नामयुतमानयत्तेनास्यायुतनायित्वम् ॥ २०

अयुतनायी खलु पृथुश्रवसो दुहितरमुपयेमे कामां नाम तस्यामस्य जज्ञे अकोधनः॥ २१

स खलु कालिङ्गीं करम्भां नामोपयेमे तस्या-मस्य जन्ने देवातिथिः॥ २२

देवातिथिः खलु वैदेही मुपयेमे मर्यादां नाम तस्यामस्य जन्नेऽरिहो नाम ॥ २३

अरिहः खल्वाङ्गेयीमुपयेमे सुदेवां नाम तस्यां पुत्रमजीजनदक्षम् ॥ २४

अक्षः खलु तक्षकदुहितरमुपयेमे ज्वालां नाम तस्यां पुत्रं मतिनारं नामोत्पादयामास ॥ २५

मितनारः खलु सरस्वत्यां गुणसमिन्वतं द्वादशवार्षिकं सत्रमाहरत्। समाप्ते च सत्रे सरस्वत्यभिगम्य तं भर्तारं वरयामास तस्यां पुत्र-मजीजनत्तंसुं नाम ॥ २६

अत्रानुवंशस्त्रोको भवति।

तंसुं सरस्रतीपुत्रं मितनारादजीजनत्। इंलिनं जनयामास कालिङ्गवां तं सुरात्मजम् २७ ्रेलिनस्तु रथन्तर्यो दुष्यन्ताद्यान्पञ्च पुत्रा-नजीजनत् ॥ २८

दुष्यन्तः खलु विश्वामित्रदुहितरं राकुन्तलां नामोपयेमे तस्याम्स्यजन्ने भरतः॥ २९

. अत्रानुवंशस्त्रोकौ भवतः ।

भस्ता माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। भरस्य पुत्रं दुष्यन्त मावमंस्थाः शकुन्तलाम् ३० रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यमक्षयात्। त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ३१

् ततोऽस्य भरतत्वं भरतः खलु कारोयीमुप् येमे सार्वसेनीं सुनन्दां नाम तस्यामस्य जज्जे भुमन्युः॥३२

भुमन्युः खलु दाशाहीं मुपयेमे विजयां नाम तस्यामस्य जज्ञे सुहोत्रः ॥ ३३

सुहोत्रः खिल्विक्ष्वाकुकन्यामुपयेमे सुवर्णा नाम तस्यामस्य जज्ञे हस्ती । य इदं हास्तिनपुरं स्थाप-यामास । एतदस्य हास्तिनपुरत्वम् ॥ ३४

हस्ती खलु त्रैगर्तीमुपयेमे यशोधरां नाम तस्यामस्य जज्ञे विकुण्ठनो नाम ॥ ३५

विकुण्ठनः खलु दाशार्हीमुपयेमे सुदेवां नाम तस्यामस्य जन्ने अजमीढो नाम ॥ ३६

अजमीढस्य चतुर्विशं पुत्रशतं बभूव कैकेय्यां गान्धार्यो विशालायामृक्षायां चेति पृथकपृथक् वंशधरा नृपतयः। तत्र वंशकरः संवरणः॥ ३७

संवरणः खलु वैवस्वतीं तपतीं नामोपयेमे तस्यामस्य जन्ने कुरुः ॥ ३८

कुरुः खलु दाशाहीं मुपयेमे शुभाङ्गी नाम तस्यामस्य जन्ने विदृरः॥ ३९

विदूरस्तु माधवीसुपयेमे संधियां नाम तस्या-मस्य जन्ने अनश्वा नाम ॥ ४०

अनश्वा खलु मागधी मुपयेमे अमृतां नाम तस्यामस्य जङ्गे परीक्षित् ॥ धर्

परीक्षित्खलु बाहुदामुपयेमे सुयशां नाम तस्यामस्य जज्ञे भीमसेनः॥ ४२

भीमसेनः खलु कैकेयीमुपयेमे कुमारी नाम तस्यामस्य जज्ञे प्रतिश्रवा नाम ॥ ४३

प्रतिश्रवसः प्रतीपः खलु शैष्यामुपयेमे सुनन्दां नाम तस्यां पुत्रागुत्पादयामास देवापि शान्तनुं बाह्यीकं चेति ॥ ४४ देवापिः खलु बाल प्वारण्यं विवेश । शान्त-नुस्तु महीपालो बभूव ॥ ४५

杨

युस्तु महापाला चन्द्र्य ॥ ७१ अत्रानुवंशास्त्रोको भवति ।

यं यं कराम्यां स्पृशित जीर्णं स सुखमश्रुते। पुनर्युवाच भवति तस्मात्तं शान्ततुं विदुः॥ इति तदस्य शान्ततुत्वम् ॥ ४६

शान्तनुः खलु गङ्गां भागीरथीमुपयेमे तस्या-मस्य जञ्जे देवव्रतो नाम यमाहुर्भीष्ममिति ॥ ४७

भीष्मः खलु पितुः प्रियचिकीर्षया सत्यवर्ताः मातरमुदवाह्यत् यामाहुर्गन्यकालीमिति ॥ ४८

तस्यां पूर्व कानीनो गर्मः पराशरात् हैपा-यनोऽभवत् । तस्यामेव शान्तनोरन्यौ ह्रौ पुत्रौ बभूवतुः ॥ ४९

विचित्रवीर्यश्चित्राङ्गदश्च तयोरप्राप्तयौवन एव चित्राङ्गदो गन्धर्वेण हतः विचित्रवीर्यस्तु राजा-

सीत्॥ ५०

विचित्रवीर्यः खलु कौसल्यात्मजेऽम्बिका बालिके काशिराजदुहितरावुपयेमे ॥ ५१

विचित्रवीर्यस्त्वनपत्य एवं विदेहत्वं प्राप्तस्ततः सत्यवत्यचिन्तयनमा दौष्यन्तो वंश उच्छेदं वजे-दिति ॥ ५२

सा द्वैपायनमृषिं मनसा चिन्तयामास।

स तस्याः पुरतः स्थितः किं करवाणीति ॥ ५३

सा तमुवाच भ्राता तवानपत्य एव स्वर्यातो विचित्रवीर्यः साध्वपत्यं तस्योत्पादयेति ॥ ५४

स तथेत्युक्त्वा त्रीन्पुत्रानुत्पादयामास । घृत-राष्ट्रं पाण्डुं विदुरं चेति ॥ ५५

तत्र घृतराष्ट्रस्य राज्ञः पुत्रशतं वभूव गान्धार्या वरदानात् द्वैपायनस्य ॥५६

तेषां धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां चत्वारः प्रधाना बभूदुः । दुर्योधनो दुःशासनो विकर्णश्चित्रसेन-श्चेति ॥ ५७

पाण्डोस्तु द्वे मार्ये बभूवतुः कुन्ती पृथा नाम माद्री चेत्युभे स्त्रीरते ॥ ५८

अथ पाण्डुर्भगयां चरन्मेथुनगतमृषिमपद्य-न्मृग्यां वर्तमानं तथेवाद्भुतमनासादितकामरसम-तृप्तं च बाणेनाजघान ॥ ५९

स बाणविद्ध उवाच पाण्डुं चरता धर्मिममं येन त्वयाऽभिन्नेन कामरसस्याहमनवाप्तकामरसो निहतस्तस्मात्वमप्येतामवस्थामासाद्यानवाप्तकाम-रसः पञ्चत्वमाप्स्यसि क्षिप्रमेवेति स विवर्णरूप-

स्तथा पाण्डुः शापं परिहरमाणी नोपासर्पत भार्ये वाक्यं चोवाच ॥ ६०

स्वापल्यादिदं प्राप्तवानहं श्रणोमि च नान-पत्यस्य लोकाः सन्तीति । सा त्वं मदर्थे पुत्रातु-त्पाद्येति कुन्तीमुवाच सा तथोक्ता पुत्रातुत्पाद-यामास । धर्माधुधिष्ठिरं मारुताद्वीमसेनं शका-दर्जुनमिति ॥ ६१

तां संदृष्टः पाण्डुरुवाच ।

इयं ते सपत्न्यनपत्या साध्वस्या अपत्यमुत्पा-धतामिति । पवमस्तिवति कुन्ती तां विद्यां माद्याः प्रायच्छत् ॥ ६२

माद्यामिश्वभ्यां नकुलसहदेवावुत्पादितौ ६३ माद्रीं खल्वलंकृतां दृष्टा पाण्डुभीवं चके स तां स्पृष्टुव विदेहत्वं प्राप्तः॥६४

तत्रैनं चिताग्निस्यं माद्री समन्वारुरोह । उवाच कुन्तीं यमयोरत्रमत्तया त्वया भवितव्य- मिति ॥ ६५

ततस्ते पाण्डवाः कुन्त्या सहिता हास्तिन-पुरमानीय तापसैर्भीष्मस्य च विदुरस्य च निवे-दिताः। सर्ववर्णानां च निवेद्यां तर्हितास्तापसा बभूवुः प्रेक्ष्यमाणानां तेषाम् ॥ ६६

तच वाक्यमुपश्चत्य भगवतामन्तरिक्षात्पुष्प-वृधिः पपात देवदुन्दुभयश्च प्रणेदुः ॥ ६७

प्रतिगृहीताश्च पाण्डवाः पितार्नेधनमावेदय-न्तस्तस्यौर्ध्वदेहिकं न्यायतश्च कृतवन्तस्तांस्तत्र निवसतः पाण्डवान्बाल्यात्प्रभृति दुर्योधनो नाम-र्षयत् ॥ ६८

पापाचारो राक्षसीं बुद्धिमाश्रितोऽनेकैरुपायै-रुद्धर्तुं च व्यवसितो भावित्वाचार्थस्य न शकि तास्ते समुद्धर्तुम् ॥ ६९

ततश्च धृतराष्ट्रेण व्याजेन वारणावतम् वुप्रेषिता गमनमरोचयन् ॥ ७०

तत्रापि जतुगृहे दृग्धुं समार्व्धा न शकिता विदुरमन्त्रितेनेति॥ ७१

तस्याम हिन्दिम्बमन्तरा हत्वा एकचकां गताः ७२ तस्यामप्येकचकायां वकं नाम राक्षसं हत्वा

पाञ्चालनगरमधिगताः ॥ ७३ तत्र द्रौपदीं मार्यामविन्दन् स्वविषयं चार्भि जग्मुः ॥ ७४

कुशिलनः पुत्रांश्चोत्पादयामासुः प्रतिविन्ध्यं युधिष्ठिरः सुतसोमं वृकोदरः श्रुतकीर्तिमर्जुनः शतानीकं नकुलः श्रुतकर्माणं सहदेव इति ॥ ७५ युधिष्ठिरस्तु गोवासनस्य शैब्यस्य देविकां नाम कन्यां स्वयंवराहेमे । तस्यां पुत्रं जनया-मास यौधेयं नाम ॥ ७६

भीमसेनोपि काश्यां बलन्धरां नामोपयेमे वीर्यशुल्कां तस्यां पुत्रं सर्वगं नामोत्पादयामास। अर्जुनः खलु द्वारवतीं गत्वा भगिनीं वासु-

अर्जुनः खलु द्वारवता गत्वा भागना वासु-देवस्य सुभद्रां भद्रभाषिणीं भार्यामुदावहत् । स्वविषयं चाभ्याजगाम कुराली तस्यां पुत्रमभि-मन्युमतीव गुणसंपन्नं दायितं वासुदेवस्याऽजन-यत् ॥ ७८

नकुलस्तु चैद्यां करेणुमतीं नाम भार्यामुदा-वहत्तस्यां पुत्रं निरामित्रं नामाजनयत् ॥ ७९

सहदेवोपि माद्रीमेव स्वयंवरे विजयां नामोप-येमे भद्रराजस्य द्यतिमतो दुहितरं तस्यां पुत्र-मजनयत्सुहोत्रं नाम ॥ ८०

भीमसेनस्तु पूर्वमेव डिडिम्बायां राक्षसं घटो-त्कचं पुत्रमुत्पादयामास ॥ ८१

इत्येत एकादश पाण्डवानां पुत्रास्तेषां वंश-करोऽभिमन्युः॥ ८२

स विराटस्य दुहितरमुपयेमे उत्तरां नाम। तस्यामस्य परासुर्गभोंऽभवत्तमुत्सङ्गेन प्रति-जन्नाह पृथा नियोगात् पुरुषोत्तमस्य वासुदेवस्य षाण्मासिकं गर्भमहमेनं जीवयिष्यामीति॥ ८३ स भगवता वासुदेवेनासंजातबळवीर्यपरा-क्रमो काळजातोऽस्त्राग्निना दग्धस्तेजसा स्वेन संजीवितः। जीवियत्वा चैनमुवाच परिक्षीणे कुळे जातो भवत्वयं परिक्षिन्नामेति॥ ८४

परिक्षित्खलु माद्रवर्ती नामोपयेमे त्वन्मातरं तस्यां भवान जनमेजयः॥ ८५

भवतो पुष्टमायां द्वौ पुत्रौ जज्ञाते। शतानीकः शङ्कुकर्णश्च शतानीकस्य वैदेह्यां पुत्र उत्पन्नो-श्वमेधदत्त इति॥ ८६

एव पूरोवेंशः पाण्डवानां च कीर्तितो धन्यः पुण्यः परमपवित्रः सततं श्रोतव्यो ब्राह्मणैर्निय-मवद्भिरनन्तरं क्षत्रियैः स्वधर्मनिरतैः प्रजापालन-तत्परैवैंश्यैरपि च श्रोतव्योधिगम्यश्च तथा शृद्धै-रपि त्रिवर्णशुभुषुभिः श्रद्धधानैरिति ॥ ८७

इतिहासिममं पुण्यमशेषतः श्रावियष्यन्ति ये नराः श्रोष्यन्ति वा नियतात्मानो विमत्सरा मैत्रा वेदपरास्तेपि स्वर्गजितः पुण्यलोका भवन्ति सततं देवब्राह्मणमनुष्याणां मान्याः संपूज्याश्च॥

परं हीदं भारतं भगवता व्यासेन प्रोक्तं पावनं ये ब्राह्मणादयो वर्णाः श्रद्धधाना अमत्सरा मैत्रा वेदसंपन्नाः श्रोध्यन्ति तेऽपि स्वर्गजितः सुकृति-नोऽशोच्याः कृताकृते भवन्ति ॥ ८९

भवति चात्र स्होकः। इदं हि वेदैः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्। धन्यं यशस्यमायुष्यं श्रोतव्यं नियतात्मभिः॥९०

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे संभवपर्वाणे पूरुवंशानुकीर्तने पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥९५॥

वैशंपायन उवाच ।
इश्वाकुवंशप्रभवो राजासीत्पृथिवीपतिः ।
महाभिष इति ख्यातः सत्यवाक्सत्यिकमः ॥ १
सोऽश्वमेधसहस्रेण राजस्यशतेन च ।
तोषयामास देवेशं स्वर्ग लेभे ततः प्रभुः ॥ २
ततः कदाचिद्रह्माणमुपासांचिकरे सुराः ।
तत्र राजध्यो ह्यासन्स च राजा महाभिषः ॥ ३
अथ गङ्गा सरिच्छ्रेष्ठा समुपायात्पितामहम् ।
तस्या वासः समुध्दूतं माहतेन शशिप्रभम् ॥ ४

ततो भवन्सुरगणाः सहसा वाङ्मखास्तदा।
महाभिषस्तु राजिषरशङ्को दृष्टवान्नदीम्॥ ५
सोऽपध्यातो भगवता ब्रह्मणा तु महाभिषः।
उक्तश्च जातो मत्येषु पुनर्लोकानवाप्स्यसि॥ ६
ययाहृतमनाश्चासि गङ्गया त्वं हि दुर्मते।
सा ते वै मानुषे लोके विश्रियाण्या चरिष्यति ७
यदा ते भविता मन्युस्तदा शापाद्विमोक्ष्यसे।
वैशंपायन उवाच।
स चिन्तयित्वा नृपतिर्नृपानन्यांस्तपोधनान्॥ ८

इति आदिपर्वाणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पन्ननवति तमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥

प्रतीपं रोचयामास पितरं भूरितेजसम्। महाभिषं तु तं दृष्ट्रा नदी धैर्याच्युतं नृपम् ॥ ९ तमेव मनसा घ्यायन्त्युपावर्तत्सिरिद्धरा । सा तु विध्वस्तवपुषः कश्मलाभिहतान्नृप ॥ १० ददर्श पथि गच्छन्ती वसून्देवान्दिवौकसः। तयारूपांश्च तान्दृष्ट्वा पप्रच्छ सरितां वरा ॥ ११ किमिदं नष्टरूपाः स्थ कचित्क्षेमं दिवौकसाम्। तामुचूर्वसवा देवाः शप्ताः स्मो वै महानदि ॥१२ अल्पेऽपराधे संरम्भाद्वसिष्ठेन महात्मना । विमूढा हि वयं सर्वे प्रच्छन्नमृषिसत्तमम् ॥ १३ संध्यां वसिष्ठमासीनं तमत्यभिस्ताः पुरा। तेन कोपाद्वयं शप्ता योनौ संभवतेति ह ॥ १४ न तच्छक्यं निवर्तयितुं यदुक्तं ब्रह्मवादिना। त्वमस्मानमानुषी भूत्वा सज पुत्रान्वसून्भुवि ॥१५ न मानुवीणां जठरं प्रविशेम वयं शुभे। इत्युक्ता तैश्च वसुभिस्तथेत्युक्तवाऽत्रवीदिदम् १६ गङ्गोवाच । मर्त्येषु पुरुषश्रेष्ठः को वः कर्ता भविष्यति ।

वसव ऊच्चः प्रतीपस्य सुतो राजा शान्तनुर्लोकाविश्रुतः। भविता मानुषेलोके स नः कर्ता भविष्यति॥१७ गङ्गोवाच । ममाप्येवं मतं देवा यथा मां वदतानधाः। प्रियं तस्य करिष्यामि युष्माकं चैतदीप्सितम् १८ ं वसव ऊचुः। जातान्कुमारान्खानप्सु प्रक्षेतुं वै त्वमर्हसि । यथा न चिरकालं नो निष्कृतिः स्यात्रिलोकगे॥ गङ्गोवाच । एवमेतत्करिष्यामि पुत्रस्तस्य विधीयताम्। नास्य मोघः संगमः स्यात्पुत्रहेतोर्मया सह ॥२० वसव ऊचुः। तुरीयार्घ प्रदास्यामो वीर्यस्यैकैकशो वयम्। तेन वर्यिण पुत्रस्ते भविता तस्य चेप्सितः ॥ २१ न संपत्स्यति मर्त्येषु पुनस्तस्य तु संततिः। तस्मादपुत्रः पुत्रस्ते भविष्यति स वीर्यवान् ॥२२

जग्मुः संहृष्टमनसो यथा संकल्पमञ्जसा ॥ इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि महाभिषोपाख्याने षण्णवतितमोऽध्यायः॥ ९६ ॥

ર

ततः प्रतीपो राजासीत्सर्वभूतहितः सदा । निषसाद समा बह्वीर्गङ्गाद्वारगतो जपन्॥ तस्य रूपगुणोपेता गङ्गा स्त्रीरूपधारिणी । उत्तीर्य सलिलात्तस्माल्लोमनीयतमाकृतिः॥

वैशंपायन उवाच।

अधीयानस्य राजर्षेर्दिव्यरूपा मनस्विनी । दक्षिणं शालसंकाशमूरुं भेजे शुभानना ॥ प्रतीपस्तु महीपालस्तामुवाच यशस्विनीम् । करोमि किं ते कल्याणि प्रियं यत्तेऽभिकांक्षितम

स्त्र्युवाच ।

त्वामहं कामये राजन्भजमानां भजस्व माम्। त्यागः कामवतीनां हि स्त्रीणां सर्द्धिर्विगर्हितः ५ प्रतीप उवाच ।

एवं ते समयं कृत्वा गङ्गया वसवः सह।

नाहं परस्त्रियं कामाद्गच्छेयं वरवर्णिनि । न चासवर्णी कल्याणि धर्ममेतद्धि मे व्रतम् ॥ ६ स्त्र्युवाच ।

नाश्रेयस्यास्मि नागम्या न वक्तत्या च कहिंचित्। भजन्तीं भज मां राजन्दिव्यां कन्यां वरिस्त्रयम् ॥

प्रतीप उवाच ।

त्वया निवृत्तमेतत् यन्मां चोदयसि प्रियम् । अन्यथा प्रतिपन्नं मां नाशयेद्धर्मविष्नवः ॥ प्राप्य दक्षिणमूहं में त्वमाश्चिष्टा वराङ्गने । अपत्यानां स्तुषाणां च भीरु विष्ट्येतदासनम् ॥ ९

विध्वस्तवपुषः दिवश्च्युतत्वात् ।। १० ॥ अत्यभि-स्ताः अतिक्रान्तवन्तः । वक्ष्यमाणेन तद्धेनुहरणेनेति शेषः ॥ १४॥ सृज उत्पादय ॥ १५॥ न चिरकालं शी-घ्रम् । नः अस्माकम् ॥ १९ ॥ तुरीयार्धे अष्टमांशम् । एवमष्टभिरष्टमांशैरेको योर्भविता यो मुख्योऽपराधी॥२१॥

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षण्णनव-तितमोऽंध्यायः ।। ९६ ॥

तत इति ।। १ ॥ दिब्यां दिवि भवाम् ।। ७ ॥ त्वया हेतुभूतया निवृत्तं निरस्तम् ॥ ८ ॥ आश्विष्टा संगता ॥९॥ सत्योरः कामिनीभोग्यस्त्वया स च विवर्जितः । तस्माद्हं नाचरिष्ये त्विय कामं वराङ्गने ॥ १० स्नुषा मे भव सुश्रोणि पुत्रार्थं त्वां वृणोम्यहम् । स्नुषापक्षं हि वामोरु त्वमागम्य समाधिता ११ स्यवाच ।

हयुवाच ।
पवमप्यस्तु धर्मक्ष संयुज्येयं सुतेन ते ।
विद्वान्यस्तु धर्मक्ष संयुज्येयं सुतेन ते ।
विद्वान्यात् भिजिष्यामि प्रख्यातं भारतं कुलम्१२
पृथिव्यां पार्थिवा ये च तेषां यूयं परायणम् ।
गुणा न हि मया शक्या वक्तुं वर्षशतैरिप ॥ १३
कुलस्य ये वः प्रथितास्तत्साधुत्वमयोत्तमम् ।
समयेनेह धर्मक्ष आचरेयं च यद्विभो ॥ १४
तत्सर्वमेव पुत्रस्ते न मीमांसेत कहिँचित् ।
एवं वसन्ती पुत्रे ते वर्धयिष्याम्यहं रितम् ॥ १५
पुत्रैः पुण्यैः व्रियैश्चैव स्वर्गं प्राप्स्यति ते सुतः ।

वैशंपायन उवाच ।
तथेत्युक्ता तु सा राजंस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ १६
पुत्रजन्म प्रतीक्षन्वे स राजा तदधारयत् ।
एतिस्मन्नेव काले तु प्रतीपः क्षत्रियर्षभः ॥ १७
तपस्तेपे सुतस्यार्थे समार्यः कुरुनन्दन ।
तयोः समभवत्पुत्रो वृद्धयोः स महाभिषः ॥ १८
शान्तस्य जन्ने संतानस्तरमादासीत्स शान्तनुः ।
संस्मरंश्चाक्षयाँहोकान्विजातान्स्वेन कर्मणा ॥१९
पुण्यकर्मकृदेवासीच्छान्तनुः कुरुसत्तमः ।
प्रतीपः शान्तनुं पुत्रं यौवनस्यं ततोऽन्वशात् ॥२०
पुरा स्त्री मां समभ्यागाच्छान्तनो भूतये तव ।

त्वामात्रजेद्यदि रहः सा पुत्र वरवार्णेनी ॥ २१ कामयानाऽभिरूपाख्या दिव्यस्त्री पुत्रकाम्यया । सा त्वया नानुयोक्तव्या कासि कस्यासि चाङ्गने यच्च कुर्यान्नतत्कर्म सा प्रष्टव्या त्वयाऽनघ । मन्नियोगाद्भजन्तीं तां भजेथा इत्युवाच तम् ॥२३ वैशंपायन उवाच ।

एवं संदिश्य तनयं प्रतीपः शान्तनुं तदा । स्वे च राज्येऽभिषिच्यैनं वनं राजा विवेश ह २४ स राजा शान्तनुर्धीमान्देवराजसमध्तिः। बभूव मृगयाशीलः सततं वनगोचरः ॥ રૂષ स मृगान्महिषांश्चेव विनिघ्नन्राजसत्तमः। गङ्गामनुचचारैकः सिद्धचारणसेविताम् ॥ २६ स कदाचिन्महाराज ददर्श परमां स्त्रियम् । जाज्वल्यमानां वपुषा साक्षाच्छ्रियमिवापराम् २७ सर्वानवद्यां सुदतीं दिव्याभरणभूषिताम् । सूक्ष्माम्बरघरामेकां पद्मोदरसमप्रभाम्॥ 24 तां दृष्ट्रा हृष्ट्ररोमाऽभूद्विस्मितो रूपसंपदा । पिबन्निव च नेत्राभ्यां नातृत्यत नराधिपः ॥ २९ सा च दृष्ट्रैव राजानं विचरन्तं महाबुतिम् । स्नेहादागतसोहार्दा नातृप्यत विलासिनी ॥ ३० तामुवाच ततो राजा सान्त्वयन् श्रुक्ष्णया गिरा। दैवी वा दानवीचा त्वं गन्धर्वी चाथ वाप्सराः३१ यक्षी वा पत्रगी वापि मानुषी वा सुमध्यमे । याचे त्वां सुरगर्भामे मार्यो मे भव शोभने ॥३२

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि शान्तनूपाख्याने सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥

वैशंपायन उवाच । एतच्छ्रत्वा वचो राज्ञः सस्मितं मृदु वल्गु च । वसूनां समयं स्मृत्वाऽधाभ्यगच्छदनिन्दिता ॥ १ उवाच चैव राज्ञः सा ह्यादयन्ती मनो गिरा। भविष्यामि महीपाल महिषी ते वशानुगा ॥ २ यत्तु कुर्यामहं राजन शुमं वा यदि वाऽशुभम् । न तद्वारियतच्याऽस्मि न वक्तव्या तथाऽप्रियम् ३ एवं हि वर्तमानेऽहं त्विय क्तस्यामि पार्थिव । वारिता विप्रियं चोक्ता त्यजेयं त्वामसंशयम् ॥४ तथिति सा यदा त्का तदा भरतसत्तम । प्रहर्षमतुरुं लेभे प्राप्य तं पार्थिवोत्तमम् ॥ ५

समयेन नियमेन ॥ १४॥ न मीमांसेत न विचारयेत ॥ १५ ॥ शांन्तनुशब्दब्युप्तात्तिमाह । शान्तस्येति । शान्तस्योपरतस्य वंशस्य संतानो विस्तार इति शान्तनुः । तकारलोपन शान्तनुरिति नाम संस्मरिन्तति । व्यवहितमपि शानवलेन जानातीत्यर्थः ॥ १९ ॥ नानुयोक्तव्या न प्रष्टव्या

॥ २२ ॥ सर्वत्र रूपौदार्यादावानिन्द्याम् ॥२८॥ इति आदि-पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥

एतदिति अनिन्दिता गंङ्गा ॥१॥ राज्ञः शान्तनोः ॥२।।

आसाद्य शान्तनुस्तां च बुभुजे कामतो वशी। न प्रष्टव्येति मन्वानो न स तां किंचिदृचिवान् ६ स तस्याः शीलवृत्तेन रूपौदार्यगुणेन च । उपचारेण च रहस्तुतोष जगतीपतिः ॥ ૭ दिव्यरूपा हि सा देवी गङ्गा त्रिपयगामिनी। मानुषं विग्रहं कृत्वा श्रीमन्तं वरवर्णिनी ॥ भाग्योपनतकामस्य भार्या चोपनताऽभवत् । शान्तनोर्नृपसिंहस्य देवराजसम्बुतेः॥ ९ संभोगस्नेहचातुर्यैर्हावलास्यमनोहरैः। राजानं रमयामास यथा रेमे वथैव सः॥ १० स राजा रतिसक्तत्वादुत्तमस्त्रीगुणैर्हतः। संवत्सरानृतून्मासान्बुबुघे न बहूनातान् ॥ ११ रममाणस्तया सार्घ यथाकामं नरेश्वरः। अष्टावजनयत्पुत्रांस्तस्याममरसंनिभान् ॥ १२ जातं जातं च सा पुत्रं क्षिपत्यम्मासि भारत। प्रीणाम्यहंत्वामित्युक्त्वाःगङ्गा स्रोतस्यमज्जयत्१३ तस्य तन्न प्रियं राज्ञः शान्तनोरभवत्तदा । न च तां किंचनोवाच त्यागाद्गीतो महीपतिः १४ अथैनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव। उवाच राजा दुःखार्तः परीप्सन्पुत्रमात्मनः॥ १**५** 

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संमवपर्वणि मीष्मोत्पत्तावष्ट्रनवातितमोध्यायः ॥ ९८॥

शान्तनुरुवाच ।

आपवो नाम कोन्वेष वसूनां किं च दुष्कृतम् ।

यस्यामिशापात्ते सर्वे मानुषीं योनिमागताः ॥ १

अनेन च कुमारेण त्वया दत्तेन किं कृतम् ।

यस्य चैव कृतेनायं मानुषेषु निवत्स्यति ॥ २
ईशा वै सर्वलोकस्य वसवस्ते च वै कथम् ।

मानुषेषूद्पद्यन्त तन्ममाचक्ष्व जाह्नवि ॥ ३

वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्ता तदा गङ्गा राजानमिद्मब्रवीत् ।

भर्तारं जान्हवी देवी शान्तनुं पुरुषर्षम् ॥ ४

मा वधीः कस्य काऽसीति किं हिनत्सि सुतानिति पुत्रवि सुमहत्पापं संप्राप्तं ते सुगार्हेतम् ॥ १६ रूयुवाच ।

पुत्रकाम न ते हन्मि पुत्रं पुत्रवतां वर । जीर्णस्तु मम वासोऽयं यथा स समयः कृतः १७ अहं गङ्गा जहुसुता महर्षिगणसेविता । देवकार्यार्थसिष्द्यर्यमुषिताहं त्वया सह ॥ १८ इमेऽष्टौ वसवो देवा महाभागा महौजसः। वसिष्टशापदोषेण मानुषत्वमुपागताः ॥ १९ तेषां जनयिता नान्यस्त्वदते भुवि विद्यते । मद्विधा मानुषी धात्री लोकेनास्तीह काचन॥२० तस्मात्तज्जननीहेतोर्मानुषत्वमुपागता । जनयित्वा वसूनष्टौ जिता लोकास्त्वयाऽक्षयाः२१ देवानां समयस्त्वेष वसूनां संश्रुतो मया । जातं जातं मोक्षयिष्ये जन्मतो मानुषादिति २२ तत्ते शापाद्विनिर्मुक्ता आपवस्य महात्मनः। स्वस्ति तेऽस्तुगामिष्यामिषुत्रं पाहि महाव्रतम्२३ एष पर्यायवासो मे वसूनां संनिधौ कृतः । मत्प्रसूर्ति विजानीहि गङ्गादत्तमिमं सुतम् ॥ २४

गङ्गोवाच ।

यं लेमे वरुणः पुत्रं पुरा भरतसत्तम ।
विसष्टनामा स मुनिः ख्यात आपव इत्युत ॥ ५
तस्याश्रमपदं पुण्यं मृगपिक्षसमन्वितम् ।
मेरोः पार्श्वे नगेन्द्रस्य सर्वर्तुकुसुमावृतम् ॥ ६
स वारुणिस्तपस्तेपे तिस्मिन्भरतसत्तम ।
वने पुण्यकृतां श्रेष्ठः स्वादुमूलफलोदके ॥ ७
दश्रस्य दुहिता या तु सुरभीत्याभिशाब्दिता ।
गां प्रजाता तु सा देवी कश्यपाद्भरतर्षम ॥ ८

भाग्योपनतकामस्य ग्रुभादष्टेन प्राप्ताभिलिषितस्य ॥ ९॥ हावः श्वज्ञारजो भावः लास्यं सुकुमारनृत्यम् ॥ १०॥ पाठान्तरे अमराणामिप वर्णिनः चित्रकरान् ॥ १२॥ प्रीणामि मानुषदेहवियोजनेन प्रीणयामि । त्वां देवतारूपम् । स्रोतिसि प्रवाहे ॥ १३॥ ते त्वया ॥ १६॥ धात्री गर्भधारिणी ॥ २०॥ तज्जननीहेतोः ब्रह्मसभायां मिय तवा-भिलाषात् ॥ २१॥ संश्रुतोज्ञीकृतः ॥ २२॥ आपवस्य

वसिष्ठस्य ।। २३ ।। एष पुत्रः मे मया अष्टानां वसूनां संनिधौ कृतस्त्वदर्थं संप्रार्थितः । किं भूतः वसूनां पर्यायाः रूपान्तराणि एकैकस्याष्ट्रमांशप्रदानात् । तेषां वासः स्थानं सर्वेषामंशैर्घटितोयं मया त्वदर्थे प्रार्थित इत्यर्थः ।। २४ ।। इति आ०नै० भा० भा० अष्टनविततमोऽच्यायः ॥ ९८ ॥

आपवो नामेति ॥ १ ॥ गां प्रजाता नन्दिनी जनि-तवती ॥ ८ ॥

अनुग्रहार्थे जगतः सर्वकामदुहां वरा। तां लेभे गां तु धर्मात्मा होमधेनुं स वारुण्रि सा तास्मस्तापसारण्ये वसन्ती मुनिसेविद्वे चचार पुण्ये रम्ये च गौरपेत्सया तदा १० अथ तद्वनमाजग्मुः कदाचिद्धस्ताम 🗽 पृथ्वाद्या वसवः सर्वे देवा देवाषेसिक्तिम् ॥ ११ ते सदारा वनं तच व्यचरन्त समुद्धातः। रेमिर रमणीयेषु पर्वतेषु वनेषु 🛪 ॥ १२ः तत्रैकस्याथ भार्या तु वसोर्वासविकिम। संचरन्ती वने तस्मिन्गां दद्शे सुमध्यमा ॥ १३ नन्दिनीं नाम राजेन्द्र सर्वकामधुगुत्तमाम्। सा विस्मयसमाविष्टा शीलद्रविणसंपदा ॥ १४ चवे वै दर्शयामास तां गां गोवृषभेक्षण। आपीनां च सुदोग्घ्रीं च सुवालि च सुरां शुभाम् १५ उपपन्नां गुणैः सर्वैः शीलेनानुत्तमेन च । एवं गुणसमायुक्तां वसवे वसुनन्दिनी ॥ १६ दर्शयामास राजेन्द्र पुरा पौरवनन्दन । द्यौस्तदा तां तु हुष्टैव गां गजेन्द्रेन्द्रविक्रम ॥ १७ उवाच राजंस्तां देवीं तस्या रूपगुणान्वदन्। पषा गौरुत्तमा देवी वारुणेरासितेक्षणा ॥ ऋषेस्तस्य वरारोहे यस्येदं वनमुत्तमम्। अस्याः श्लीरं पिबेन्मर्त्यः स्वादु यो वै सुमध्यमे१९ द्शवर्षसहस्राणि स जीवेत्स्थरयौवनः। एतच्छ्रत्वा तु सा देवी नृपोत्तम सुमध्यमा ॥२० त्तमुवाचानवद्याङ्गी भर्तारं दीप्ततेजसम् । अस्ति मे मानुषे लोके नरदेवात्मजा सखी॥ २१ नाम्ना जितवती नाम रूपयौवनशास्त्रिनी। उद्गीनरस्य राजर्षेः सत्यसंघस्य धीमतः॥ 🦏 दुहिता प्रथिता स्रोके मानुषे रूपसंपदा । तस्या हेतोर्महाभाग सवत्सां गां ममेश्सिताम् २३ आनयस्वामरश्रेष्ठ त्वरितं पुण्यवर्धन । यावदस्याः पयः पीत्वा सा सखी मम मानद२४ मानुषेषु भवत्वेका जरारोगविवर्जिता। पतन्मम महाभाग कर्तुमर्हस्यनिन्दित ॥ ર્ષ प्रियं त्रियतरं ह्यस्मान्नास्ति मेऽन्यत्कथंचन । पतच्छ्रत्वा वचस्तस्या देव्याः प्रियचिकीर्षया २६ ृष्थ्वाद्येम्रार्त्वभिः सार्धे द्यौस्तदा तां जहार गाम्।

तया कमलपत्राक्ष्या नियुक्तौ द्यौस्तदा नृप ॥ २७ ऋषेस्तस्य तपस्तीवं न शशाक निरीक्षितुम्। हता गौः सा तदा तेन प्रपृत्तस्तु न तर्कितः २८ अथाश्रमपदं प्राप्तः फलान्यादाय वारुणिः । न चापुद्ध्यत्स गां तत्र सवत्सां काननोत्तमे ॥२९ ततः सं मृगयामास वने तस्मिस्तपोधनः। नाध्यागमञ्च मृगयंस्तां गां मुनिरुदारघीः ॥३० ज्ञात्वा र्ज्थापनीतां तां वसुमिर्दिव्यदर्शनः । ययौ कोधवशं सद्यः शशाप च वस्सतदा ॥ ३१ यस्मान्मे वसवो जहुर्गी वै दोग्घ्रीं सुवालिधम् । तस्मात्सर्वे जनिष्यान्ति मानुषेषु न संशयः ॥ ३२ एवं राशाप भगवान्वसुंस्तान्भरतषेभ । वशं क्रोधस्य संप्राप्त आपवो मुनिसत्तमः॥ ३३ शह्वा च तान्महाभागस्तपस्येव मनोद्घे । एवं स शप्तवान्राजन्वसूनष्टौ तपोघनः॥ રૂપ્ટ महाप्रभावो ब्रह्मार्वेदेवान्कोधसमन्वितः । अथाश्रमपदं प्राप्तास्ते वै भूयो महात्मनः॥ 36 शताः स्म इति जानन्त ऋषि तमुपचक्रमुः । प्रसादयन्तस्तमृषिं वसवः पार्थिवर्षम ॥ 36 लेभिरे न च तस्मात्ते प्रसादमृषिसत्तमात् । आपवात्पुरूषव्याघ्र सर्वधर्मविशारदात्॥ 30 उवाच च स धर्मात्मा राप्ता यूयं धराद्यः । अनुसंवत्सरात्सर्वे शापमोक्षमवाप्स्यथ ॥ 36 अयं तु यत्कृते यूयं मया शप्ताः स वत्स्यति । द्यौस्तदा मानुषे लोके दीर्घकालं खकर्मणा ॥ ३९ नानृतं तिश्वकीर्षामि कुद्धो युष्मान्यदब्रुवम् । न प्रजास्यति चाप्येष मानुषेषु महामनाः॥ भविष्यति च घर्मात्मा सर्वशास्त्रविशारदः। पितुः व्रियहिते युक्तः स्त्रीभोगान्वर्जयिष्यति॥४१ एवमुक्त्वा वसून्सर्वान्स जगाम महानृषिः । ततो मामुपजग्मुस्ते समेता वसवस्तदा ॥ अयाचन्त च मां राजन्वरं तच्च मया कृतम्। जाताञ्जातान्त्रक्षिपास्मान्स्वयं गङ्गे त्वमम्भसि ४३ एवं तेषामहं सम्यक् राप्तानां राजसत्तम । मोक्षार्थं मानुषाह्लोकाद्यथावत्कृतवत्यहम्॥ अयं शापाद्यपेस्तस्य एक एव नृपोत्तम । द्यौ राजन्मानुषे लोके चिरं वत्स्यति भारत॥ ४५

यवे युसंज्ञाय वसवे वालधिः पुच्छम् ।। १५ ॥ वस्रुनान्दिनी वसुप्रिया ।। १६ ॥ प्रपातः वसिष्ठशापरूपो भृगु-पतनं वा न तिकतः रागान्धत्वात् ॥ २८ ॥ सुवालिष सुपुच्छाम् ॥३२॥ न प्रजास्यति आत्मनः प्रजेच्छां न करि-ध्यति । क्यजंतोयम् ॥४०॥ तत्र हेतुः पितुरिति ॥ ४९ ॥ वैशंपायन उवाच । एतदाख्याय सा देवी तत्रैवान्तरधीयत । आदाय च कुमारं तं जगामाथ यथेप्सितम्॥ ४६ स तु देवव्रतो नाम गाङ्गेय इति चाभवत् । युनामा शान्तनोः पुत्रः शान्तनोरधिको गुणैः ४७ शान्तनुश्चापि शोकार्तो जगाम स्वपुरं ततः । तस्याद्वं कीर्तायिष्यामि शान्तनोरिधकानगुणान् ४८ महामाग्यं च नृपतेर्मारतस्य महात्मनः। यस्येतिहासो द्यतिमान्महाभारतमुच्यते॥ ४९

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवप०आपवोपाख्याने नवनवातितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥

वैशंपायन उवाच। स राजा शान्तनुधीमान्देवराजर्षिसत्कृतः। धर्मात्मा सर्वलोकेषु सत्यवागिति विश्रुतः ॥ १ दमो दानं क्षमा बुद्धिहीं धृतिस्तेज उत्तमम्। नित्यान्यासन्महासन्वे शान्तनौ पुरुषर्धमे ॥ 2 एवं स गुणसंपन्नो धर्मार्थकुरालो नृपः। आसीद्भरतवंशस्य गोप्ता सर्वजनस्य च ॥ 3 कम्बुग्रीवः पृथुव्यंसो मत्तवारणविक्रमः। अन्वितः परिपूर्णार्थैः सर्वेर्नृपतिरुक्षणैः ॥ 8 तस्य कीर्तिमतो वृत्तमवेश्य सततं नराः। धर्म एव परः कामादर्थाचेति व्यवस्थिताः पतान्यासन्महासत्त्वे शान्तनौ पुरुषर्धभे । न चास्य सदशः काश्चिद्धर्मतः पार्थिवोऽभवत् ॥६ वर्तमानं हि धर्मेषु सर्वधर्मभृतां वरम्। तं महीपा महीपालं राजराज्येऽभ्यषेचयन ॥ 0 वीतशोकभयाबाधाः सुखस्वप्रनिबोधनाः। पति भारतगोहारं समपद्यन्त भूमिपाः ॥ 4 तेन कीर्तिमता शिष्टाः शक्रप्रतिमतेजसा । यञ्चदानिक्रयाशीलाः समपद्यन्त भूमिपाः ॥ 8. शान्तन्त्रमुखैर्ग्रप्ते छोके नृपतिभिस्तदा। नियमात्सर्ववर्णानां धर्मोत्तरमवर्तत ॥ ξo. ब्रह्म पर्यचरत्क्षत्रं विदाः क्षत्रमनुवताः। ब्रह्मश्रत्रानुरक्ताश्च शूद्राः पर्यचरन्विशः ॥ ११ स हास्तिनपरे रम्ये कुरूणां पुरमेदने। वसन्सागरपर्यन्तामन्वशासद्वसुंघराम् ॥ १२ स देवराजसदशो धर्मश्रः सत्यवागृजुः। दानधर्मतपोयोगाच्छिया परमया युतः॥ १३ अरागद्वेषसंयुक्तः सोमवात्रियदर्शनः । तेजसा सूर्यकल्पोभृद्वायुवेगसमो जवे॥ अन्तकप्रतिमः कोपे क्षमया पृथिवीसमः॥ १४: वधः पशुवराहाणां तथैव मृगपक्षिणाम् । शान्तनौ पृथिवीपांले नावर्तत तथा नृप ॥ १५ ब्रह्मधर्मोत्तरे राज्ये शान्तनुर्विनयात्मवान् । समं शशास भूतानि कामरागविवर्जितः॥ १६. देवर्षिपितृयज्ञार्थमारभ्यन्त तदा क्रियाः। न चाधर्मेण केषांचित्राणिनामभवद्रधः।। 819. असुखानामनाथानां तिर्यग्योनिषु वर्तताम् । स एव राजा सर्वेषां भूतानामभवित्यता ॥ 84. तस्मिन्कुरुपतिश्रेष्ठे राजराजेश्वरे सति। श्रिता वागभवत्सत्यं दानधर्माश्रितं मनः ॥ १९ स समाः षोडशाष्टी च चतस्रोऽष्टी तथापराः । रतिमप्राप्तवन्त्रीषु बभूव वनगोचरः ॥ 20 तथारूपस्तथाचारस्तथावृत्तस्तथाश्रुतः । गाङ्गेयस्तस्य पुत्रोऽभून्नान्ना देवव्रतो वसुः ॥ २१ सर्वास्त्रेषु स निष्णातः पार्थिवेष्वितरेषु च। महाबलो महासत्त्वो महावीयौ महारथः॥ स कदाचिन्मृगं विद्धा गङ्गामनुसरन्नदीम्। 23 भागीरथीमल्पजलां शान्तनुदृष्ट्वास्रृयः॥ तां दृष्टा चिन्तयामास शान्तनुः पुरुवर्षभः। स्यन्दते किं त्वियं नाद्य सरिच्छ्रेष्ठा यथा पुरा २४

इति आदिपर्वणि नैलकर्णांये भारतभावदींपे नवनविततमो-ऽध्यायः ॥ ९९ ॥

स राजेति ॥१॥ पुटमेदने पत्तने । 'पत्तनं पुटमदेनम्' इ त्यमरः ॥ १२॥ दानं बर्हिवेदि धर्मः स्वाचारः तपः-जपोपवासादि योग आत्मानुसंधानं एतचतुष्टयात् ॥ १३॥ नहा धर्मोत्तरे अहिंसाधर्मप्रधाने विनयात्मवान् विनयवान् आत्मवान् जिताचित्तश्च ॥ १६ ॥ वाक्सत्यं श्रिताभवतः ॥ १९ ॥ षोडशादीनां संकलने षद्त्रिंशत्समाः वर्षाणि ॥२०॥अह्रेषु मन्त्रमयेषु शह्रेषु । पार्थिवेषु धनुर्बाणगदादि-पृथिवीविकारेषु शह्रेषु ॥ २२ ॥ शरसंधानेन गङ्गाप्रवाहस्यानिरोधादल्पजलाम् ॥ २३ ॥ स्यन्दते प्रह्रवित ॥ २४ ॥

ततो निमित्तमन्विच्छन्ददर्श स महामनाः। कुमारं रूपसंपन्नं बृहन्तं चारुदर्शनम् ॥ २५ दिव्यमस्त्रं विकुर्वाणं यथा देवं पुरंदरम् । कृत्स्नां गङ्गां समावृत्य शरैस्तीक्ष्णैरवस्थितम्॥२६ तां शरैराचितां दृष्टा नदीं गङ्गां तदन्तिके। अभवद्विस्मितो राजा दृष्टा कर्मातिमानुषम् ॥ २७ जातमात्रं पुरा दृष्टा तं पुत्र शान्तनुस्तदा । नीपलेमे स्मृति धीमानीमज्ञातुं तमात्मजम्॥ २८ सं तु तं पितरं दृष्टा मोहयामास मायया । संमोह्य तु ततः क्षिप्रं तत्रैवान्तरधीयत ॥ २९ तद्द्भुतं ततो दृष्ट्या तत्र राजा स शान्तनुः । शङ्कमानः सुतं गङ्गामव्रवीद्दरीयेति ह ॥ 30 द्शियामास तं गङ्गा विभ्रती रूपमुत्तमम्। गृहीत्वा दक्षिणे पाणौ तं कुमारमलंकृतम् ॥ ३१ अलंकतामाभरणौर्वरजोम्बरसंवृताम् । दृष्ट्यूर्वीमपि स तां नाभ्यजानात्स शान्तनुः ॥३२

गङ्गोवाच । यं पुत्रमष्टमं राजंस्त्वं पुरा मय्यविन्द्थाः। स चायं पुरुषव्याघ्र सर्वास्त्रविद्नुत्तमः ॥ ३३ गृहाणेमं महाराज मया संवर्धितं सुतम्। आदाय पुरुषव्याघ्र नयस्वैनं गृहं विमो वेदानधिजगे साङ्गान्वसिष्ठादेष वीर्यवान्। कृतास्त्रः परमेष्वासो देवराजसमो युघि सुराणां संमतो नित्यमसुराणां च भारत। उराना वैदयच्छास्त्रमयं तद्वेद सर्वशः ॥ ३६ तथैवाङ्गिरसः पुत्रः सुरासुरनमस्कृतः । यद्वेदशास्त्रं तचापि कृत्स्नमस्मिन्प्रतिष्ठितम् ॥ ३७ तव पुत्रे महाबाहौ साङ्गोपाङ्गं महात्मनि । ऋषिः परैरनाञ्चच्यो जामदग्न्यः प्रतापवान् ॥ ३८ यद्खं वेद रामध्य तदेतस्मिन्प्रतिष्ठितम् । महेष्वासमिमं राजन्राजधर्मार्थकोविदम् ॥ मया दत्तं निजं पुत्रं वीरं वीर गृहं नय। वैशंपायन उवाच।

तयैवं समगुज्ञातः पुत्रमादाय शान्तनुः ॥ ४० स्राजमानं यथादित्यमाययौ स्वपुरं प्रति । पौरवस्तु पुरीं गत्वा पुरंदरपुरोपमाम् ॥ ४१ सर्वकामसमृद्धार्थं मेने सोत्मानमात्मना । पौरवेषु ततः पुत्रं राज्यार्थमभयप्रदम् गुणवन्तं महात्मानं यौवराज्येऽभ्यषेचयत् । पौरवाञ्च्छान्तनोः पुत्रः पितरं च महायशाः ॥४३ राष्ट्रं च रञ्जयामास वृत्तेन भरतर्षभ । स तथा सहपुत्रेण रममाणो महीपतिः 11 88: वर्तयामास वर्षाणि चत्वार्यमितविक्रमः । स कदाचिद्रनं यातो यमुनामभितो नदीम् ॥ ४५ महीपतिरनिर्देश्यमाजिब्रद्गन्यमुत्तमम्। तस्य प्रभवमन्विच्छन्विचचार समन्ततः स दद्शी तदा कन्यां दाशानां देवरूपिणीम्। तामपृच्छत्स दृष्ट्रैव कन्यामसितलोचनाम् ॥ ४७ कस्य त्वमासे का चासि किंच भीरु चिकीर्षासे साऽब्रवीदाशकन्याऽस्मि धर्मार्थं वाहयेतिरिम्४८ पितुर्नियोगाद्भद्रं ते दाशराक्षो महात्मनः । रूपमाधुर्यगन्धैस्तां संयुक्तां देवरूपिणीम् ॥ ४९. समीक्ष्य राजा दाशेयीं कामयामास शान्तनुः। स गत्वा पितरं तस्या वरयामास तां तदा ॥५० पर्यपृच्छत्ततस्तस्याः पितरं सोत्मकारणात् । स च तं प्रत्युवाचेदं दाशराजो महीपतिम् ॥ ५१ जातमात्रैव मे देया वराय वरवर्णिनी । हृदि कामस्तु में कश्चित्तं निबोध जनेश्वर ॥ ५२ यदीमां धर्मपत्नीं त्वं मत्तः प्रार्थयसेऽनघ । सत्यवागसि सत्येन समयं कुरु मे ततः समयेन प्रद्धां ते कन्यामहमिमां नृप । न हि में त्वत्समः कश्चिद्वरो जातु भविष्यति॥५४

शान्तनुरुवाच ।

श्रुत्वा तव वरं दाश व्यवस्थेयमहं तव। दातव्यं, वेत्रदास्थामि न त्वदेयं कथंचन ॥ ५५ दाश उवाच।

अस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा पृथिवीपते । त्वदूर्ध्वमभिषेक्तत्यो नान्यः कश्चन पार्थिव ॥ ५६

वैशंपायन उवाच।

नाकामयत तं दातुं वरं दाशाय शान्तनुः। शरीरजेन तीवेण दश्यमानोऽपि भारत॥॥ ५७ स चिन्तयन्नेव तदा दाशकन्यां महीपतिः। प्रत्ययाद्वास्तिनपुरं कामोपहतचेतनः। ५८

अभिज्ञातुं परिबेसुम् ॥ २८॥ अधिजगे अधीतवान् ॥३५॥ उज्ञनाः शुक्रः ॥ ३६ ॥ अङ्गिरसः पुत्रो बृहस्पतिः ॥३७॥ सोत्मानं सः आत्मानम् ॥ ४२ ॥ दाज्ञानां धीवराणाम्

<sup>॥</sup> ४० ॥ तर्वि नावम् ॥ ४८॥ व्यवस्येयं विनिश्चिनुयां देखं न वेति ॥ ५५ ॥ शरीरजेन कामैन ॥५७ ॥



ततः कदाचिच्छोचन्तं शान्तनं ध्यानमास्थितम्। पुत्रो देवव्रतोऽभ्येत्य पितरं वाक्यमव्रवीत् ॥ ५९ सर्वतो भवतः क्षेमं विधेयाः सर्वपार्थिवाः । तत्किमर्थामहाभीक्ष्णं परिशोचिस दुःखितः॥ ६० ध्यायन्निव च मां राजन्नाभिभाषिस किंचन । नं चाश्वेन विनिर्यासि विवर्णो हरिणः कृशः ६१ व्याधिमिच्छामि ते ज्ञातं प्रतिक्र्यों हि तत्र वै। पवमुक्तः स पुत्रेण शान्तनः प्रत्यभाषत असंशयं ध्यानपरो यथा वत्स तथा श्र्णु । अपत्यं नस्त्वमेवैकः कुले महति भारत ॥ ६३ रास्त्रनित्यश्च सततं पौरुषे पर्यवस्थितः। अनित्यतां च लोकानामनुशोचामि पत्रक ॥ ६४ कथंचित्तव गाङ्गेय विपत्तौ नास्ति नः कुलम्। असंशयं त्वमेवैकः शतादपि वरः सतः न चाप्यहं वृथा भूयो दारान्कर्तुमिहोत्सहे। संतानस्याविनाशाय कामये भद्रमस्तु ते ३३ ॥ अनपत्यतैकपुत्रत्वमित्याहुर्धर्मवादिनः । अग्निहोत्रं त्रयी विद्या संतानमपि चाक्षयम् ॥६७ सर्वाण्येतान्यपत्यस्य कलां नाईन्ति षोडशीम । एवमेतन्मनुष्येषु तच्च सर्वं प्रजाखिति यदपत्यं महाप्राज्ञ तत्र मे नाऽस्ति संशयः। एषा त्रयी पुराणानां देवतानां च शाश्वती ॥६९ त्वं च शूरः सदामर्षी शस्त्रनित्यश्च भारत। नान्यत्र युद्धात्तस्मात्ते निधनं विद्यते काचित्॥७० सोऽस्मि संशयमापन्नस्त्विय शान्ते कथं भवेत् । इति ते कारणं तात दुःखस्योक्तमशेषतः ॥ ७१ वैशंपायन उवाच।

ततस्तत्कारणं राक्षो क्षात्वा सर्वमशेषतः।
देवव्रतो महाबुद्धिः प्रक्षया चान्वचिन्तयत्॥ ७२
अभ्यगच्छत्तदैवाशु वृद्धामात्यं पितुर्हितम्।
तमपृच्छत्तदाऽभ्येत्य पितुस्तच्छोककारणम् ॥७३
तस्मै स कुरुमुख्याय यथावत्परिपृच्छते।
वरं शशंस कन्यां तामुद्दिश्य भरतर्षम्॥ ७४
ततो देवव्रतो वृद्धैः क्षत्रियैः सहितस्तद्।।
अभिगम्य दाशराजं कन्यां वव्ने पितुः स्वयम्॥७५

तं दाशः प्रतिजग्राह विधिवत्प्रतिपूज्य च। अब्रवीचैनमासीनं राजसंसदि भारत ॥ ૭૬ त्वमेव नाथः पर्याप्तः शान्तनोर्भरतर्षम । पुत्रौं शस्त्रभृतां श्रेष्ठः किं तु वश्यामि ते वचः ७७ को हि संबन्धकं स्त्राच्यमी व्सतं यौनमी दशम्। अर्तिकामन्न तप्येत साक्षादपि शतकतुः ॥ अपत्यं चैतदार्यस्य यो युष्माकं समो गुणैः। यस्य शुक्रात्सत्यवती संभूता वरवर्णिनी ॥ तेन मे बहुशस्तात पिता ते परिकीर्तितः । थर्हः सत्यवतीं वोद्धं धर्मज्ञः स नराधिपः॥ असितो ह्यपि देवर्षिः प्रत्याख्यातः पुरा मया । सत्यवत्या भृशं चार्थी स आसीद्दषिसत्तमः ॥८१ कन्यापितृत्वार्तिकचित्तु वश्यामि त्वां नराधिप । बलवत्सपत्नतामत्र दोषं पश्यामि केवलम् ॥ ८२ यस्य हि त्वं सपत्नः स्या गन्धर्वस्यासुरस्य वा न स जातुं चिरं जीवेत्वयि क्रुद्धे परंतप ॥ पतावानत्र दोषो हि नान्यः कश्चन पार्थिव। पतजानीहि भद्रं ते दानादाने परंतप ॥ ૮8 वैशंपायन उवाच । एवमुक्तस्तु गाङ्गेयस्त्रधुक्तं प्रत्यभाषत । श्युवतां भूमिपालानां पितुरर्थाय भारत ॥ इदं मे वतमादत्त्व सत्यं सत्यवतांवर । नैव जातो न वा जात ईदृशं वक्तुमुत्सहेत् ॥ ८६ एवमेतत्करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे। योऽस्यां जनिष्यते पुत्रः स नो राजा भविष्यति इत्युक्तः पुनरेवाय तं दाशः प्रत्यभाषत । चिकीर्षुर्दृष्करं कर्म राज्यार्थे भरतर्षभ ॥ त्वमेव नाथः संप्राप्तः शान्तनोरमितद्युते । कन्यायाश्चेव धर्मात्मन्त्रभुद्गिय चेश्वरः ॥ इदं तु वचनं सौम्य कार्य चैव निबोध में। कौमारिकाणां शीलेन वक्ष्याम्यहमरिंदम ॥ यत्त्वया सत्यवत्यर्थे सत्यधर्मपरायण । ९१ राजमध्ये प्रतिज्ञातमनुरूपं तवैव तत्॥ नान्यया तन्महाबाहो संशयोऽत्र न कश्चन ! ९२ तवापत्यं भवेद्यसु तत्र नः संशयो महान् ॥

हरिणः पाण्डुगात्रः ॥६१॥ विद्यासंतानं शिष्यप्रशिष्यद्वारा ॥६७॥ एवमिति । एतत् संतानस्य श्रेयः साधनत्वं मनुष्येषु तदन्यासु प्रजासु पश्वादिषु च प्रसिद्धं । 'नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सवें पश्चो विदुः । तस्मानु पुत्रो मातरं स्वसारं चाधि-बोहिति' इति मन्त्रलिङ्गात् ॥ ६८ ॥ अपत्यं श्रेयःसाधनं इति यत् तत्र में संशयो नास्ति । तस्मान्मन्द्पालवत् यथा कथंनित्प्रजोत्पादनं कर्तब्यमिति भावः । त्रयी वेदः सोऽयं लोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा । 'कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः'इत्यादिः पुराणानां मूलमूता देवतानां प्रमाण-भूता ॥६९॥ वरं वरणीयम् ॥७४॥ कौमारिकाणां कुमारी-लेहवताम् ॥ ८९ ॥

वैशंपायन उवाच ।
तस्यैतन्मतमाञ्चाय सत्यधर्मपरायणः ।
प्रत्यजानात्तदा राजन्यितः प्रियचिकीषया ॥ ९३
ाङ्गेय उवाच ।
दाशराज निबोधेदं वचनं मे नृपोत्तम ।
प्रण्वतां भूमिपालानां यद्भवीमि पितः रुते ॥९४
राज्यं तावत्पूर्वमेव मया त्यक्तं नराधिपाः ।
अपत्यहेतोरपि च करिष्येऽद्य विनिश्चयम् ॥ ९५
अद्य प्रभृति मे दाश ब्रह्मचर्यं भविष्यति ।
अप्त्यस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि ९६

वैशंपायन उवाच । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संप्रहृष्टतनूरुहः । द्दानीत्येव तं दाशो धर्मात्मा प्रत्यभावत ॥ ९७ ततोऽन्तरिक्षेऽप्सरसो देवाः सर्षिगणास्तदा । अभ्यवर्षन्त कुसुमैर्मीष्मोऽयमिति चाबुवन् ॥ ९८ ततः स पितुरर्थाय तामुवाच यशस्त्रिनीम् । अधिरोह रथं मातर्गच्छावः खग्रहानिति ॥ ९९

वैशंपायन उवाच ।

पवमुक्त्वा तु भीष्मस्त रथमारोप्य भाविनीम् ।

आगम्य हास्तिनपुरं शान्तनोः संन्यवेदयत् १००
तस्य तदुष्करं कर्म प्रशशंसुर्नराधिपाः ।

समेताश्च पृथक्वेव भीष्मोऽयमिति चाबुवन् ॥ १
तच्छुत्वा दुष्करं कर्म कृतं भीष्मेण शान्तनुः ।

सव्छन्दमरणं तृष्टो द्दौ तस्मै महात्मने ॥ २
न ते मृत्युः प्रभविता यावज्ञीवितुभिच्छसि ।
त्वस्तो ह्यनुष्कां संप्राप्य मृत्युः प्रभवितान्य ॥१०३

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संमवपर्वणि सत्यवतीला भाषाख्याने शततमोऽध्यायः ॥१००॥

# १०१

वैशंपायन उवाच । ततो विवाहे निर्वृत्ते स राजा शान्तनुर्नृपः। तां कन्यां रूपसंपन्नां स्वगृहे संन्यवेशयत्॥ 8 ततः शान्तनवो धीमानसत्यवत्यामजायत । वीरश्चित्राङ्गदो नाम वीर्थवान्युरुषेश्वरः॥ ર अथापरं महेष्वासं सत्यवत्यां सुतं प्रभुः। विचित्रवीर्यं राजानं जनयामास वीर्यवान्॥ 3 अप्राप्तवति तस्मिस्तु यौवनं पुरुषर्धभे । स राजा शान्तनुर्धीमान्कालघर्ममुपेयिवान् ॥ ४ स्वर्गते शान्तनी भीषमिश्रत्राङ्गदमरिंदमम्। स्थापयामास वै राज्ये सत्यवत्या मते स्थितः ॥५ स तु चित्राङ्गदः शौर्यात्सर्वाध्रिक्षेप पार्थिवान् । मनुष्यं न हि मेने स कंचित्सदशमात्मनः॥ तं क्षिपन्तं सुरांश्चेव मनुष्यानसुरांस्तथा। गन्धवराजो बलवांस्तुल्यनामाऽभ्ययात्तदा ॥ ७ तेनास्य सुमह्युदं कुरुक्षेत्रे बभूव ह ।
तयोर्बळवतोस्तत्र गन्धर्वकुरुमुख्ययोः ।
नद्यास्तीरे सरस्वत्याः समास्तिक्षोभवद्रणः ॥ ८
तिस्मन्विमर्दे तुमुळे शुक्रवर्षसमाकुळे ।
मायाधिकोऽवधीद्वीरं गन्ध्रवः कुरुसत्तमम् ॥ ९
स हत्वा तु नरश्रेष्ठं चित्राङ्गदमरिदमम् ।
अन्ताय कृत्वा गन्धर्वो दिवमाचक्रमे ततः ॥ १०
तिस्मन्पुरुषशार्दृेळे निहते भूरितेजिस ।
भीष्मः शान्तनवो राजा प्रेतकार्याण्यकारयत् ११
विचित्रवीर्यं च तदा बालमप्राप्तयावनम् ।
कुरुराज्ये महाबाहुरभ्यिश्चदनन्तरम् ॥ १२
विचित्रवीर्यः स तदा भीष्मस्य वचने स्थितः ।
अन्वशासन्महाराज पितृपतामहं पदम् ॥ १३
स धर्मशास्त्रकुशलं भीषमं शान्तनवं नृपः ।
पूज्यामास धर्मण स चैनं प्रत्यपालयत् ॥ १४

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे संभवपर्वणि चित्राङ्गदोपाख्याने पकाधिकराततमोऽध्यायः ॥१०१

भीष्मोऽयं भयंकरकर्मकारित्वात् ॥९८॥ इति आदि पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे शततमोऽध्यायः ॥१००

**१०१** तत इति ॥ १ ॥ कालधर्म मृत्युम् ॥ ४ ॥ तुल्यनामा चिन्त्राङ्गदनामा ॥ ८ ॥ अन्ताय कृत्वा अन्तं कर्तु युद्धं कृत्वेत्यर्थः ॥ १० ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे एकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१

# १०२

वैश्रापायन उवाच हते चित्राङ्गदे भीष्मी बाले म्रातरि कौरव। पालयामास तद्राज्यं सत्यवत्या मते स्थितः॥ १ संप्राप्तयौवनं दृष्टा मृतिरं धीमतां वरः। भीषो विचित्रवीर्यस्य विवाहायाकरोन्मतिम २ अथ काशिपतेर्भीष्मः कन्यास्तिस्रोऽप्सरोपमाः । शुश्राव सहिता राजम्बृण्वाना वै स्वयंवरम् ॥ ३ ततः स रथिनां श्रेष्ठी रथेनैकेन शत्रुजित्। जगामानुमते मातुः पुरी वाराणसीं प्रभुः तत्र राष्ट्रः समुदितान्सर्वतः समुपागतान्। दद्शे कन्यास्ताश्चेव मीष्मः शान्तनुनन्दनः॥ ५ कीर्त्यमानेषु राज्ञां तु तदा नामसु सर्वेदाः। एकाकिनं तदा भीषमं वृद्धं शान्तनुनन्दनम् ॥ ६ सोद्वेगा इवं तं दृष्टा कन्याः परमशोमनाः । अपाकामन्ते ताः सर्वा वृद्ध इत्येव चिन्तया ॥ ७ वृद्धः परमधर्मात्मा वर्लीपलितधारणः। कि कारणमिहीयाती निर्लज्जो भरतर्षभः ॥ ८ मिथ्याप्रतिक्षौ लोंकैषु कि वदिष्यति भारत । ब्रह्मचारीति भीष्मी हि वृथैव प्रथितो भुवि॥ ९ इत्येवं प्रव्रवन्तरते हसन्ति समन्पाधमाः। वैशंपायन उवाच।

स्रतियाणां वचः श्रुत्वा भीष्मध्रुकोघ भारत ॥१० भीष्मस्तदाख्यं कन्या वर्यामास ताः प्रभुः । उवाच च महीपालान्राजं अलदिनः स्वनः ॥ ११ रयमारोप्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वरः । आह्य दानं कन्यानां गुणवद्भाः स्मृतं बुधैः ॥१२ अलंकृत्य यथाशक्ति प्रदाय च धनान्यपि। प्रयच्छन्त्यपरे कन्या मिथुनेन गवामपि ॥१३ वित्तेन कथितेनान्ये बलेनान्येऽनुमान्य च । प्रमत्तामुपयन्त्यन्ये स्वयमन्ये च विन्दते ॥१४ आर्षे विश्वे पुरस्कृत्य दाराविन्दति चापरे। अष्टमं तमथो वित्त विवाहं कविमिर्नृतम् ॥१५ स्वयंवरं तु राजन्याः प्रशंसन्त्युपयान्ति च।

प्रमथ्य तु हतामाहुर्ज्यायसीं धर्मवादिनः ॥ १६ त इमाः पृथिवीपाला जिहीर्षामि बलादितः। 🛭 ते यतध्वं परं शक्त्या विजयायेतराय वा ॥ १७ स्थितोऽहं पृथिवीपाला युद्धाय कृतनिश्चयः। पवमुत्क्वा महीपालान्काशिराजं च वीर्यवान् ॥ सर्वाः कन्याः स कौरव्यो रथमारोप्य च स्वकम् आमन्त्र्य च स तान्त्रायाच्छीघ्रं कन्याः प्रगृत्ह्य ताः ततस्ते पार्थिवाः सर्वे समुत्पेतुरमर्षिताः। संस्पृशन्तः स्वकान्बाहून्दशन्तो दशनच्छदान् ॥ तेषामाभरणान्याञ्च त्वरितानां विमुञ्चताम् । आमुञ्जतां च वर्माणि संम्रमः सुमहानभूत् ॥ २१ ताराणामिव संपातो बभूव जनमेजय। भूषणानां च सर्वेषां कवचानां च सर्वशः ॥ २२ स वर्मभिर्भूषणैश्चप्रकीर्यद्भिरितस्ततः । सक्रोधामर्षजिह्मम् कषायीकृतलोचनाः स्तोपक्लप्तान्हचिरान्सदश्चैहपकल्पितान् । रथानास्थाय ते वीराः सर्वप्रहरणान्त्रिताः ॥ २४ प्रयान्तमथ कौरव्यमनुसस्रुरुदायुधाः। ततः समभव्युद्धं तेषां तस्य च भारत। एकस्य च बहुनां च तुमुळं लोमहर्षणम् तेत्विन्द्शसाहस्रांस्तस्मिन्युगपदाक्षिपन्। अप्राप्तांश्चेव तानाञ्च भीष्मः सर्वोस्तथान्तरा २६ अञ्छिनञ्छरवर्षेण महता लोमवाहिना । ततस्ते पार्थिवाः सर्वे सर्वतः परिवार्य तम् ॥२७ ववृषुः शरवर्षेण वर्षेणेवाद्रिमम्बुदाः । स तं बाणमयं वर्षे शरैरावार्य सर्वतः ततः सर्वान्महीपालान्पर्यविष्यित्रिमिहिसः। एकैकस्तु ततो भीषां राजन्विद्याध पञ्चभिः २९ स च तान्प्रतिविद्याध द्वाभ्यां द्वाभ्यां पराक्रमन्। तबुद्धमासीत्तुमुळं घोरं देवासुरोपमम् ॥ ३० पर्यतां लोकवीराणां शरशक्तिसमाकुलम् स धर्नूषि ध्वजाग्राणि वर्माणि चश्चिरांसि च३१ चिच्छेद समरे भीषमः शतशोऽय सहस्रशः तस्यातिपुरुषानन्याँ ह्यां यं रथचारिणः ॥ ३२

हते इति ॥ १ ॥ आङ्कृयैति ब्राह्मः ॥ १२ ॥ मिथुनेन राहीतेनेत्यार्षः ॥ १३ ॥ वित्तेनेत्यासुरः । बलेनेति राक्षसः अनुमान्येति गान्धर्वः । प्रमत्तामिति पैशाचः । स्वयमन्ये इति प्राजापत्यः ॥ १४ ॥ अर्षि विधि यशं तेन दैव उक्तः एतेऽष्टौ विवाहाः प्राम्ब्यास्याताः । अष्टमं राक्षसं विवाहम् ॥ १५ ॥ प्रशसन्ति स्वयंवरमिति ॥ १६ ॥ प्रकीर्यद्भिर्भूष-णैरुपलक्षिता अनुसस्तुरिति तृतीयेनान्वयः ॥ २३ ॥ अन्या न्प्रति तस्य रथचारिणः लाघवं शौद्रयं परध्वजादिच्छेदे यत् तत् शत्रवोप्यपूजयान्निति संबन्धः ॥३२ ॥ रक्षणं चात्मनः संख्ये शत्रवोऽप्यभ्यपूजयन् । तान्विनिर्जित्य तु रणे सर्वशस्त्रभृतां वरः ॥ ३३ कन्याभिः सहितः प्रायाद्भारतो भारतान्त्रति । ततस्तं पृष्ठतो राजञ्चछाल्वराजो महारथः॥ ३४ अभ्यगच्छदमेयात्मा भीष्मं शान्तनवं रणे। वारणं जघने भिन्दन्दन्ताभ्यामपरो यथा॥ ३५ वासितामनुसंप्राप्तो युथपो बलिनां वरः । स्त्रीकामस्तिष्ठ तिष्ठेति भीष्ममाह स पार्थिवः॥ शाल्वराजो महाबाहुरमर्षेण प्रचोदितः । ततः सः पुरुषव्यात्रों भीष्मः परबलार्दनः ॥ ३७ तद्वाक्याकुलितः क्रोधाद्विधूमोग्निरिव ज्वलन् .विततेषु घनुष्पाणिर्विकुञ्चितललाटसृत् ॥ 34 क्षत्रधर्मे समास्थाय व्यपेतभयसंभ्रमः। निवर्तयामास एथं शाल्वं प्रति महारथः॥ 39 निवर्तमानं तं दृष्टा राजानः सर्व एव ते। प्रेक्षकाः समपद्यन्त भीष्मशाल्वसमागमे ॥ So तौ वृषाविव नर्दन्तौ बलिनौ वासितान्तरे। अन्योन्यमीभवर्तेतां बलविक्रमशालिनौ ॥ ક્રશ ततो भीष्मं शान्तनवं शरैः शतसहस्रशः। शाल्वराजो नरश्रेष्ठः समवाकिरदाशुगैः॥ ઇર पूर्वमभ्यदितं दृष्टा भीष्मं शाल्वेन ते नृपाः । विस्मिताः समपद्यन्त साधु साध्विति चाब्रुवन् ॥ लाघवं तस्य ते दृष्टा समरे सर्वपार्थिवाः । अपूजयन्त संहष्टा वाग्भिः शाल्वं नराधिपम् ४४ क्षत्रियाणां ततो वाचः श्रुत्वा परपुरंजयः। कुद्धः शान्तनवो भीष्मस्तिष्ठ तिष्ठेत्यभाषत ॥ ४५ साराधं चात्रवीत्कुद्धो याहि यत्रैष पार्थिवः । यावदेनं निहन्म्यद्य भुजङ्गमिव पक्षिराट् ॥ ततोऽस्त्रं वारुणं सम्यत्योजयामास कौरवः। तेनाश्वांश्चतुरोऽमृद्राच्छाल्वराजस्य भूपते ॥ ४७ अस्त्रेरस्त्राणि संवार्य शाल्वराजस्य कौरवः। भीष्मो नृपतिशार्दृल न्यवधीत्तस्य सारथिम् ४८ अस्त्रेण चास्याथैन्द्रेण न्यवधीतुरगोत्तमान्। कन्याहेतोर्नरश्रेष्ठ भीष्मः शान्तनवस्तदा॥ जित्वा विसर्जयामास जीवन्तं नृपसत्तमम् । ततः शाल्वः स्वनगरं प्रययौ भरतर्षभ ॥ 40 स्वराज्यमन्वशाचैव धर्मेण नृपतिस्तदा । राजानो ये च तत्रासन्स्वयंवरदिदक्षवः ॥ ५१ स्वान्येव तेऽपि राष्ट्राणि जग्मुः परपुरंजयाः । एवं विजित्य ताः कन्या भीष्मः प्रहुरतां वरः ५२ प्रययो हास्तिनपूरं यत्र राजा स कौरवः। विचित्रवीयों धर्मात्मा प्रशास्ति वसुधामिमाम्॥ यथा पितास्य कौरव्यः शान्तनुर्नृपसत्तमः। सोऽचिरेणैव कालेन अत्यकामन्तराधिप ॥ वनानि सरितश्चेव शैलांश्च विविधानद्वमान् । अक्षतः क्षपयित्वाऽरीन्संख्येऽसंख्येयविक्रमः ५५ आनयामास काश्यस्य स्रताः सागरगासुतः । स्तुषा इव स धर्मात्मा भगिनीरिव चानुजाः ५६ यथा दुहितरश्चैव परिगृह्य ययौ कुरून । आनिन्ये स महाबाहुम्रीतुः त्रियाचिकीर्षया ॥५७ ताः सर्वगुणसंपन्ना माता मात्रे यवीयसे। भीष्मो विचित्रवीर्याय प्रददौ विकमाहताः ॥५८ एवं धर्मेण धर्मज्ञः कृत्वा कर्मातिमान्यम् । भावविचित्रवीर्यस्य विवाहायोपचक्रमे ॥ ५९ सत्यवत्या सह भिथः कृत्वा निश्चयमातमवान् । विवाहं कारियेष्यन्तं भीष्मं काशिपतेः सुता। ज्येष्ठा तासामिदं वाक्यमब्रवीद्धसती तदा ॥ ६० मयाऽसौ भूपतिः पूर्वे मनसा हि वृतः पतिः । तेन चास्मि वृता पूर्वमेष कामश्च में पितुःं॥ ६१ मया वरियतव्योऽभूच्छाल्वस्तस्मिन्स्वयंवरे। एतद्विज्ञाय धर्मज्ञ धर्मतत्त्वं समाचर ॥ एवमुक्तस्तया भीष्मः कन्यया विप्रस्नंसदि । चिन्तामभ्यगमद्वीरो युक्तां तस्यैव कर्मणः॥ ६३ विनिश्चित्य स धर्मज्ञो ब्राह्मणैर्वेदपारगैः। अनुजन्ने तदा ज्येष्टामम्बां काशिपतेः सुताम् ॥६४ अम्बिकाम्बालिके भार्ये प्रादाद्भात्रे यवीयसे। भीष्मो विचित्रवीर्याय विधिद्देष्ट्रेन कर्मणा॥ ६५ तयोः पाणी गृहत्वा त रूपयौवनदर्पितः । विचित्रवीर्यो धर्मात्मा कामात्मा समपद्यत ॥ ६६ ते चापि बृहती स्यामे नीलकुञ्चितमूर्धजे। रक्ततुङ्गनखोपते पीनश्रोणिपयोधरे ॥ ६७

वासितां करिणीं प्राप्तं वारणं यथाऽपरोऽनुप्राप्तो जघने भिन्दन् इति संबन्धः । वासिता स्त्रीकरेण्वोश्वेत्यमरः ॥ ३५ ॥ वृषो रेतःसेककामौ गजौ गोवृषावेव वा तत्साहचर्याद्वासिता पुष्पिणी-गौस्तदन्तरे तिन्निमित्तम् ॥४१॥ जीवन्तं प्राणमात्रावशेषितम् ॥ ५०॥ कारयस्य काशिराजस्य ॥ २६॥ अनुजाः कानिष्ठाः ॥ ५०॥ तस्य वैवाहिकस्य कर्मणः काले ॥६३॥ वृहत्यो च ते स्यामे च प्रौढे अप्रस्ते च वृहतीपुष्यवद्रक्त-स्यामे इत्यन्ये ॥ ६०॥

आत्मनः प्रतिरूपोऽसौ लब्धः पतिरिति स्थिते । विचित्रवीर्यं कल्याण्यौ पूजयामासतुः शुभे ॥६८ स चाश्विरूपसदृशो देवतुल्यपराक्रमः । सर्वासामेव नारीणां चित्तप्रमथनो रहः ॥ ६९ ताम्यां सह समाः सप्त विहरन्पृथिवीपतिः । विचित्रवीर्यस्तरुणो यहमणा समगृह्यत ॥ ७० सुदृद्दं यतमानानामाप्तैः सह चिकित्सकैः।
जगामाऽस्तमिवादित्यः कौरव्यो यमसादनम्७१
धर्मात्मा स तु गाङ्गेयश्चिन्ताशोकपरायणः।
प्रेतकार्याणि सर्वाणि तस्य सम्यगकारयत्॥ ७२
राक्षो विचित्रवीर्यस्य सत्यवत्या मते स्थितः।
ऋत्विग्भिः सहितो भीष्मः सर्वेश्च कुरुपुङ्गवैः ७३

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि विचित्रवीर्योपरमे द्यधिकशततमोऽध्यायः॥१०२

### १०३

वैशंपायन उवाच । ततः सत्यवती दीना कृपणा पुत्रगृद्धिनी । पुत्रस्य कृत्वा कार्याणि स्तुषाभ्यां सह भारत॥१ समाश्वास्य स्तुषे ते च भीष्मं शस्त्रभृतां वरम् । धर्म च पित्वंशं च मात्वंशं च भाविनी। प्रसमीक्ष्य महाभागा गाङ्गेयं वाक्यमव्रवीत् ॥ २ शान्तनोधर्मनित्यस्य कौरव्यस्य यशस्त्रिनः। त्विय पिण्डश्च कीर्तिश्च संतानं च प्रतिष्ठितम् ३ यथा कर्म शुभं कृत्वा खर्गोपगमनं ध्रुवम् । यथा चार्युर्धुवं सत्ये त्विय धर्मस्तथा ध्रुवः ॥ ४ वेत्थ धर्माश्च धर्मन्न समासेनेतरेण च। विविधास्त्वं श्रुतीर्वेत्थ वेदाङ्गानि च सर्वशः॥ ५ व्यवस्थानं च ते धर्मे कुलाचारं च लक्षये। प्रतिपत्ति च कृच्छ्रेषु शुक्राङ्गिरसयोरिव ॥ तस्मात्सुभृशमाश्वस्य त्वयि धर्मभृतां वर । कार्ये त्वां विनियोध्यामि तच्छ्रत्वा कर्तुमईसि ७ मम पुत्रस्तव म्राता वीर्यवानसाप्रियश्च ते । बाल एव गतः स्वर्गमपुत्रः पुरुषर्षम ॥ 4 इमे महिष्यौ म्रातुस्ते काशिराजस्ते शुभे। रूपयौवनसंपन्ने पुत्रकामे च भारत॥ ९ तयोहत्पादयापत्यं संतानाय कुलस्य नः। मन्नियोगान्महाबाहो धर्म कर्तुमिहार्हास ॥ राज्ये चैवाभिषिच्यस्व भारताननुशाधि च।

दारांश्च कुरु धर्मेण मा निमज्जीः पितामहान्॥११ वैशंपायन उवाच । तथोच्यमानो मात्रा स सुहद्भिश्च परंतपः। इत्युवाचाय धर्मात्मा धर्म्यमेवोत्तरं वचः॥ असंशयं परो धर्मस्त्वया मातरुदाहृतः । त्वमपत्यं प्रति च मे प्रतिक्षां वेत्य वै पराम् ॥१३ जानासि च यथावृत्तं शुब्कहेतोसवदन्तरे। स सत्यवति सत्यं ते प्रतिजानाम्यहं पुनः ॥ १४ परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः। यद्वाऽप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथंचन॥ १५ त्यजेच पृथिवी ग्रन्धमापश्च रसमात्मनः। ज्योतिस्तथा त्यजेद्र्पं वायुः स्पर्शगुणं त्यजेत् १६ प्रभां समुत्स्जेदकी धूमकेतुर्तथोषमताम्। त्यजेच्छव्दं तथाकाशं सोमः शीतांशुतां त्यजेत् विक्रमं वृत्रहा जह्याद्धर्मे जह्याच धर्मराट् । न त्वहं सत्यमुत्स्रष्टुं ह्यवसेयं कथंचन ॥ 86. एवमुक्ता तु पुत्रेण भूरिद्रविणतेजसा । माता सत्यवती भीष्ममुवाच तदन्तरम्॥ जानामि ते स्थितिं सत्ये परां सत्यपराक्रम। इच्छन्सजेथास्त्रीँहोकानन्यांस्त्वं स्वेन तेजसा २० जानामि चैवं सत्यं तन्मदर्थे यञ्च भाषितम्। आपद्धर्म त्वमावेश्य वह पैतामहीं धुरम्॥ २१

स्थिते तत्रैव निष्ठावत्यौ ॥६८ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे ब्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१०२

**१०३** तत इति ॥ १ ॥ इतरेण विस्तरेण ॥ ५ ॥ आश्वस्य विश्वासं प्राप्य ॥ ७ ॥ राज्ये चैव राज्य एव वा आत्मानं अभिषिच्यस्व अभिषेचय कुरु ब्रह्मचर्यसंकल्पात्प्रसृति त्यक्तान् संतत्यर्थमङ्गीकुरु मा निमज्जीः मा निमज्जय ॥ ११ ॥ त्वदन्तरे त्विज्ञिमित्तम् ॥ १४ ॥ भूरिद्रविणतेजसा बहुबलोन्तराहवता ॥ १९ ॥

यथा ते कुलतन्तुश्च धर्मश्च न पराभवेत् ।
सहदश्च प्रहृष्येरंस्तथा कुरु परंतप ॥ २२
लालप्यमानां तामवं कृपणां पुत्रगृद्धिनीम् ।
धर्माद्येतं बुवर्ती भिष्मोभूयोऽब्रवीदिदम् ॥ २३
राज्ञि धर्मानवेश्वस्य मा नः सर्वान्टयनीनशः ।

सत्याच्युतिः क्षत्रियस्य न धमेषु प्रशस्यते ॥ २४ शान्तनोरिप सन्तानं यथा स्यादक्षयं भुवि । तत्ते धर्म प्रवस्यामि क्षात्रं राक्षि सनातनम् ॥ २५ श्रुत्वा तं प्रतिपद्यस्व प्राक्षैः सह पुरोहितैः । आपद्धर्मार्थकुशलैलोंकतन्त्रमवेश्य च ॥ २६

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि भीष्मसत्यवतीसंवादे त्र्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३

### 808

भीष्म उवाच । जामदश्येन रामेण पितुर्वधममृष्यता। राजा परशुना पूर्व हैहयाधिपतिर्हतः ॥ शतानि दश बाहूनां निकृत्तान्यर्जुनस्य वै। लोकस्याचरितो धर्मस्तेनाति किल दुश्चरः ॥ २ पुनश्च धनुरादाय महास्त्राणि प्रमुञ्जता । निर्देग्धं क्षत्रमसकृद्रयेन जयता महीम् ॥ ३ एवमुचावचैरस्त्रैभौगेवेण महात्मना । त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा ॥४ एवं निःक्षत्रिये लोके कृते तेन महर्षिणा। ततः संभूय सर्वाभिः क्षत्रियाभिः समन्ततः ॥ ५ उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्मणेर्वेदपारगैः। पाणिब्राहस्य तनय इति वेदेषु निश्चितम्॥ धर्म मनासि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्ययुः लोकेऽप्याचरितो दृष्टः क्षत्रियाणां पुनर्भवः ॥ ७ ततः पुनः समुदितं क्षत्रं समभवत्तदा । इमं चैवात्र वश्येऽहमितिहासं पुरातनम् ॥ ٤

अथोतथ्य इति ख्यात आसीद्धीमानृषिः पुरा । ममता नाम तस्यासीद्धार्या परमसंमता ॥ उतथ्यस्य यवीयांस्तु पुरोधास्त्रिदिवौकसाम् । बृहस्पतिर्बृहत्तेजा ममतामन्वपद्यत ॥ उवाच ममता तं तु देवरं वदतां वरम् । अन्तर्वत्नी त्वहं भ्रात्रा ज्येष्ठेनारम्यतामिति ॥ ११ अयं च मे महाभाग कुक्षावेव बृहस्पते। औतथ्यो वेदमत्रापि षडङ्गं प्रत्यधीयत॥ १२ अमोघरेतास्त्वं चापि द्वयोनीस्त्यत्र संभवः। तस्मादेवंगते त्वद्य उपारमितुमर्हास ॥ १३ पवमुक्तस्तदा सम्यग्बृहस्पतिरुदारधीः। कामात्मानं तदात्मानं न शशाक नियच्छितुम् १४ स वभूव ततः कामी तया सार्धमकामया। उत्सृजन्तं तु तं रेतः स गर्भस्थोऽभ्यभाषत्।। १५ भोस्तात मा गमः कामं द्वयोनास्तीह संभवः। अल्पावकाशो भगवन्पूर्वं चाहमिहागतः॥

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्र्यधि-कशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥

#### १०४

जामद्द्रयेनेति ॥ १ ॥ निकृत्तानि च्छिन्नानि ॥ २ ॥ ब्राह्मणैः संभूय सङ्गं कृत्वा उत्पादितानीति संबन्धः ॥ ६ ॥ ननु कथं तिर्हं भाता भन्ना पितुःपुत्रो येन जातः स एव सः' इत्युक्तम् । 'अन्योदयोमनसा मंतवा उ'इतिश्रुतरेन्योदयोमनसापि न मतब्यो मऽमायं पुत्र इति तिन्नर्वचनान्न शेषो अप्रे अन्यजातमस्तीति श्रुतेश्चान्यक्षेत्रेन्यस्मात्स्वस्माद्वा जातः शेषशाब्दितो न स्वपुत्रःकिं तु क्षेत्रपतेरेवेति निश्चयात् । तेन दक्तकीतान्यक्षेत्रजादीनामपुत्रत्वं सिद्धमत आह । धर्ममिति । धर्मे ममायं पुत्रो भविष्यतीत्यभिलाषम् । अथ खळु 'कतुमयः

पुरुषः' इति संकल्पप्राधान्यश्रुतेः । स्त्रीपुंसयोर्मध्ये यस्य संकल्पे दृढस्तस्यैव पुत्र इत्यर्थः । माता मस्त्रेति तु विवाहविषयम् । नन्वेवं शालिक्षेत्रे यवबीजादिष शाल्यङ्करोत्पत्तिः स्यादिति-वेष । दावाभिदग्धात् कदलीकाण्डादिष वेत्राङ्करोत्पत्तिः स्यादिति-वेष । दावाभिदग्धात् कदलीकाण्डादिष वेत्राङ्करोत्पत्तिः श्वमस्तकेन्युप्तगोधूमयावनालादेः पलाण्डुलञ्जनाङ्करोत्पत्ति-दृष्टेश्व भावनाविशेषजन्यधर्मस्यैव विशेषाधायकत्वाभ्युपग-मात् । धनादिनोपनिमन्त्रणाच क्षेत्रपतेरेव सा संततिर्न विप्रस्य लोकेऽपीति । कल्माषपादक्षेत्रे मदयन्त्यां वसिष्ठेन पुत्रा उत्पादिता इति लोकेऽप्याचिरतोऽनुष्टितो दृष्टः । क्षत्रि-याणां भव उत्पात्तिर्वाह्मणेभ्य इति शेषः ॥ ७ ॥ अन्वपद्यत् उपगतवान् ॥ १० ॥ आरम्यतां उपरम्यताम् ॥ ११ ॥ आत्मानं चित्तं नियाच्छितुं नियन्तुम् ॥१४॥ तया कामनि-प्रहाशक्या ॥ १५ ॥ कामं मैधुनं मा गमः ॥ १६ ॥

अमोघरेताश्च भवान्न पीडां कर्तमहीति। अश्रुत्वैव तु तद्वाक्यं गर्भस्थस्य बृहस्पतिः ॥ जगाम मैथुनायैव ममतां चारुलोचनाम् । ञ्जुकोत्सर्गे ततो बुद्धा तस्या गर्भगतो मुनिः ॥ १८ पद्भामारोधयन्मार्गे शुक्रस्य च वृहस्पतेः । स्थानमप्राप्तमथ तच्छुकं प्रतिहतं तदा पपात सहसा भूमी ततः कुद्धो बृहस्पतिः । तं दृष्टा पतितं शुक्रं शशाप स रुषान्वितः ॥२० उतथ्यपुत्रं गर्भस्यं निर्मत्स्यं भगवानृषिः। यमां त्वमीदशे काले सर्वभूतेप्सिते सति ॥ २१ प्वमात्थ वचस्तस्मात्तमो दीर्घ प्रवेश्यासि । स वै दीर्घतमा नाम शापाद्यविरजायत ॥ २२ बृहस्पतेर्बृहत्कार्तेर्बृहस्पतिरिवौजसा । जात्यन्धे वेदवित्पाञ्चः पत्नीं लेभे स विद्यया २३ तरुणीं रूपसंपन्नां प्रदेषीं नाम ब्राह्मणीम्। स पुत्राञ्जनयामास गौतमादीन्महायशाः ॥ २४ ऋषेरुतथ्यस्य तदा संतानकुलवृद्धये । धर्मात्मा च महात्मा च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ६५ गोधर्म सौरमेयाच सोऽधीत्य निखिलं मुनिः। प्रावर्तत तदा कर्तुं श्रद्धावांस्तमशङ्कया ततो वितथमयदिं तं दृष्टा मुनिसत्तमाः। कुद्धा मोहाभिभूतास्ते सर्वे तत्राश्रमौकसः॥ २७ अहोऽयं भिन्नमर्यादो नाश्रमे वस्तुमर्हति । तस्मादेनं वयं सर्वे पापात्मानं त्यजामहे इत्यन्योऽन्यं समाभाष्य ते दीर्घतमसं मुनिम् । पुत्रलाभा च सा पत्नी न तुतोष पतिं तदा ॥ २९

प्रद्विषन्तीं पतिर्भार्यों किं मां द्वेशीति चाववीत्। प्रद्वेष्युवाच । भार्याया भरणाञ्जर्ता पालनाच पतिः स्पृतः॥ ३० ·अहं त्वद्भरणाशक्ता जात्यन्धं ससुतं तदा। नित्यकालं श्रमेणार्ता न भरेयं महातपः ાાર્ भीष्म उवाच। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिः कोपसमन्वितः । प्रत्युवाच ततः पत्नीं प्रद्वेषीं ससुतां तदा नियतां क्षत्रियकुले धनार्थश्चः भविष्यति । प्रद्वेष्युवाच । त्वया दत्तं धनं विप्र नेच्छेयं दुःखकारणम्॥ ३३ यथेष्टं कुरु विप्रेन्द्र न भरेयं पूरा यथा। दीर्घतमा उवाच। अद्यप्रभृति मर्यादा मया लोके प्रतिष्टिता ॥ ३४ ष्क एव पतिर्नार्या यावज्जीवं परायणम् । मृते जीवति वा तास्मिन्नापरं प्राप्नयान्नरम् ॥ ३५ अभिगम्य परं नारी पतिष्यति न संशयः। अपतीनां तु नारीणामद्यप्रभृति पातकम् ॥ રૂદ્દ यद्यस्ति चेद्धनं सर्वे वृथाभोगा भवन्तु ताः । अर्कार्तिः परिवादाश्च नित्यं तासां भवन्तु वै ॥३७ इति तद्वचनं श्रुत्वा ब्राह्मणी भृशकोपिता । गङ्गायां नीयतामेष पुत्रा इत्येवमब्रवीत्॥ लोममोहाभिभूतास्ते पुत्रास्तं गौतमादयः। बध्वोडुपे परिक्षिप्य गङ्गायां समवास्तजन् ॥ ३९ कस्माद्म्धश्च वृद्धश्च भर्तव्योऽयमिति स्म ते । चिन्तयित्वा ततः क्रूराः प्रतिजग्मुरथो गृहान् ४०

तं शशापेति संबन्धः ॥ २० ॥ दीर्घं तमः अन्धत्वम् ॥२२॥ सम्युद्ध तानं विस्तारो यस्य तस्य कुलस्य बृद्धये विस्तीर्ण-स्यापि वृद्धये इत्यर्थः ॥ २५ ॥ गोधर्मे प्रकाशमैधनम् । सौरभेयात् कामधेनुपुत्रात् अधीत्य अधिगम्य ॥ २६ ॥ मोहाभिभूतत्वं अपापे पापदिशित्वात् ॥ २७ ॥ पुत्रलाभा लब्धपुत्रा । तदा गोधर्मकाले न तुतोष ते मुनयः पत्नी च तं त्यक्तवन्त इत्यर्थः । यतः अत एव प्रद्वेषीति तस्याः नाम ॥ २९ ॥ द्वेक्षि द्वेषं करोषि पतिः पालनादुपसर्गेभ्यः भर णादनादिना भर्ता च ॥ ३०॥ अहं तु प्रत्युत त्वद्भरणाशक्ता सती न भरेयम् । तदा तदेव । छप्तोपमा । पूर्ववदित्यर्थः धनं अर्थश्च उपभोगादिः ॥ ३३ ॥ यथा पुरा । भन्नेन्तरं करिष्यामीत्यादायः एक एवेति। ननु ' यदेकस्मिन्यूपे द्वेरशने ३४ ॥ परिब्ययित तस्मादेको द्वे जाये विन्दते यन्नैका रशनां द्वयो र्युपयोः परिवययति तस्मानैका द्वौ पती विन्दते' इत्यार्थवादि-

किनिषेथिविधेरेकस्याः पतिद्वयस्याप्राप्तत्वात्कथिमयं दीर्घतमसा मर्यादा कियते इति चेत्तत्राह । मृते इति । 'तस्मादेकस्य बह्वयो जाया भवन्ति नैकस्य बह्वयः सह पतयः' इति श्रुत्यन्तरे 'सह' शब्दात्पर्यायेणानेकपतित्वप्रसञ्जनाद्वागतः प्राप्तत्वाच्च तित्रिषेधोपपत्तिः । सह शब्दोऽपि रागतः प्राप्तत्वाच्च तिष्ठिषेधोपपत्तिः । सह शब्दोऽपि रागतः प्राप्तत्वाद एव न विधायकः । अन्यथा विहितप्रतिषिद्धत्वादनेकपतित्वे विकल्पः स्यात् । कथं तिर्हे द्वीपद्याः पञ्चपाण्डवा मारिषायाश्च दशप्रान्चेतसः । इदानीं तनानां नीचानां च द्वित्रादयः पतयो हश्यन्त इति चेन्न । 'न देवचिरतं चरेत'हीत न्यायेन देवता-कल्पेषु पर्यनुयोगायोगात् । नीचानां पशुप्रायाणां चाचारस्या-प्रामाण्याच्च । अधिकारिविषयवत्त्वाच्च नियोगस्येति दिक् ॥ ३५ ॥ भोगः पुंयोगः । वृथा ऐहिकप्रतिष्ठाकरसंतिनिश्चन्यः प्रत्युतान्यथैव तत्स्यादित्याहाकीर्तिश्चेति ॥ ३७ ॥ उडुपे स्र्वे 'उडुपं तु स्रवः कोलः' इत्यमरः॥३९॥

\* धनसहितोऽर्थ इति समासः

सोऽनुस्रोतस्तदा विप्रः प्लवमानी यदञ्ख्या । जगाम सुबन्ह्रन्देशानन्यस्तेनोड्पेन ह ॥ પ્રશ तं तु राजा बलिनीम सर्वधर्मविदां वरः। अपश्यन्मज्जनगतः स्रोतसाभ्याशमागतम् ॥ धर जग्राह चैनं धर्मात्मा बिलः सत्यपराक्रमः। श्चात्वा चैवं स ववेऽथ पुत्रार्थे भरतर्षम ॥ 83 सन्तानार्थं महाभाग भार्यासु मम मानद् । पुत्रान्धमीर्थकुरालानुत्पादयितुमहीसि॥ 88 एवमुक्तः स तेजस्वी तं तथेत्युक्तवानृषिः। तस्मै स राजा खां भार्या सुदेष्णां प्राहिणोत्तदा॥ अन्धं वृद्धं च तं मत्वा न सा देवी जगाम ह । स्वां तु धात्रेयिकां तस्मै वृद्धाय प्राहिणोत्तदा ४६ तस्यां काक्षीवदादीन्स शृद्धयोनावृषिस्तदा । जनयामास धर्मात्मा पुत्रानेकादशैव तु ॥ 80 काक्षीवदादीन्पुत्रांस्तान्दष्टा सर्वानधीयतः । उवाच तमुर्षि राजा ममेम इति भारत ॥ 86

नेत्युवाच महर्षिस्तं ममेम इति चात्रवीत । शृद्योनौ मया हीमे जाताः काक्षीवदादयः॥४९ अन्धं वृद्धं च मां दृष्टा सुदेष्णा महिषी तव। अवमन्य ददौ मुढा शुद्धां धात्रेयिकां मम ॥ ५० ततः प्रसादयामास पुनस्तमृषिसत्तमम्। बिलः सुदेष्णां खां भार्यो तस्मै स प्राहिणोत्पनः ५१ तां स दीर्घतमाङ्गेषु सृष्ट्या देवीमथाब्रवीत्। भविष्यन्ति कुमारास्ते तेजसादित्यवर्चसः॥ ५२ अङ्गो वङ्गः कॅलिङ्गश्च पुण्डः सुह्मश्च ते सुताः । तेषां देशाः समाख्याताः सनाम कथिता भुवि५३ अङ्गस्याङ्गोऽभवदेशो वङ्गो वङ्गस्य च स्मृतः। कलिङ्गविषयश्चैव कलिङ्गस्य च स स्पृतः ॥ ५४ पुण्ड्रस्य पुण्ड्राः प्रख्याताः सुह्याः सुह्यस्य च सर्वताः एवं बलेः पुरा वंशः प्रख्यातो वै महर्षिजः ॥ ५५ एवमन्ये महेष्वासा ब्राह्मणैः क्षत्रिया भवि । जाताः परमधर्मक्षां वीर्यवन्तो महाबलाः ॥ एतच्छ्रत्वा त्वमप्यत्र मातः कुरु यथेप्सितम् ॥ ५६

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि मीष्मसत्यवतीसंवादे चतुराधिव शततमोऽध्यायः॥१०४॥

### १०५

₹

ર

भीष्म उवाच । पुनर्भरतवंदास्य हेतुं सन्तानवृद्धये । वश्यामि नियतं मातस्तन्मे निगदतः श्रृणु ॥ ब्राह्मणो गुणवान्कश्चिद्धनेनोपनिमन्व्यताम् । विचित्रवीर्यक्षेत्रेषु यः समुत्पाद्येत्प्रजाः॥

वैशंपायन उवाच ।
ततः सत्यवती भीष्मं वाचा संसद्धमानया ।
विद्यस्तीव सवीडमिदं वचनमन्नवीत् ॥ ३
सत्यमेतन्महाबाहो यथा वदासि भारत ।
विश्वासात्ते प्रवक्ष्यामि सन्तानाय कुलस्य नः॥ ४
न ते शक्यमनाख्यातुमापद्धमें तथाविधम् ।

त्वमेव नः कुले धर्मस्त्वं सत्यं त्वं परा गतिः ॥ ५ तस्मान्निशम्य सत्यं मे कुरुष्व यदनन्तरम् । धर्मयुक्तस्य धर्मार्थं पितुरासीत्तरीम् मम ॥ ६ सा कदाचिद्हं तत्र गता प्रथमयौवनम् । अथ धर्मविदां श्लेष्ठः परमर्थिः पराशरः ॥ ७ आजगाम तरीं धीमांस्तरिष्यन्यमुनां नदीम् । स तार्यमाणो यमुनां मामुपेत्याव्रवीत्तदाः ॥ ८ सान्त्वपूर्वं मुनिश्लेष्ठः कामार्तो मधुरं वचः । उक्तं जन्मकुलं मह्ममस्मि दाशसुतेत्यहम् ॥ ९ तमहं शापभीता च पितुर्भीता च भारत । वरैरसुलंभैरुक्ता न प्रत्याख्यातुमुत्सहे ॥ १०

मजनगतः स्नानार्थं गतः । स्रोतसा प्रवाहेण । अभ्याशं समीपम्॥४२॥ धात्रेयिकां दासी ॥४६॥ अङ्गेषु स्पृष्ट्वा ख-रूपज्ञानार्थमिति भावः संघिरार्षः ॥५२॥ यथेप्सितं ब्राह्मणे-भ्यो वंशत्रिद्धिमित्यर्थः ॥५६॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुरिधकशततमोऽध्यायः ॥ १०४॥

### १०५

पुनरिति ॥ १ ॥ संसज्जमानया स्खलनवत्या ॥ ३ ॥ विश्वासात् अन्तरङ्गत्वबुद्धेः । संतानाय विस्ताराय ॥ ४ ॥ आपद्धर्मे अवेक्ष्येति शेषः । धर्मो धर्मरक्षकः ॥ ५ ॥ सत्य वचनमिति शेषः । तरी नौका ॥ ६ ॥ उक्ता प्रलोभिते-त्यर्थः ॥ १० ॥

अभिभूय स मां बालां तेजसा वशमानयत्। तंमसा लोकमावृत्य नौगतामेव भारत ॥ मत्स्यगन्धो महानासीत्पुरा मम जुगुन्सितः । तेमपास्य शुभं गन्धमिमं प्रादात्स मे मुनिः ॥१२ ततो मामाह स मुनिर्गर्भमुत्सुज्य मामकम्। द्वीपेऽस्या एव सरितः कन्यैव त्वं भविष्यसि॥१३ पराशर्यो महायोगी स बमूव महानृषिः । क्त्यापुत्रो सम पुरा द्वैपायन इति श्रुतः ॥ १४ यो व्यस्य वेदांश्चतुरस्तपसा भगवानृषिः । लोके व्यासत्वमापेदे कार्ष्ण्यात्क्रिष्णत्वमेव च ॥१५ सत्यवादी शमपरस्तपस्वी दग्धकिल्बिषः । समुत्यन्नः स तु महान्सह पित्रा ततो गतः ॥ १६ स नियुक्तो मया व्यक्तं त्वया चाप्रतिमयुतिः । म्रातुः क्षेत्रेषु कल्याणमपत्यं जनयिष्यति ॥ स हि मामुक्तवांस्तत्र स्मरेः कुन्द्रेषु मामिति । तं स्मरिष्ये महाबाही यदि भीषम त्वमिन्छसि१८ तव हानुमते भीष्म नियतं स महातपाः। विचित्रवीर्यक्षेत्रेषु पुत्रानुत्पाद्यिष्यति ॥ १९ वैशंपायन उवाच।

महर्षेः कीर्तने तस्य भीष्मः प्राञ्जलिखवीत् । धर्ममध्य च कामं च त्रीनेतान्योऽनुपश्यति ॥ २० अर्थमधीनुबन्धं च धर्मे धर्मानुबन्धनम् । कामं कामानुबन्धं च विषरीतान्यृथक् पृथक्॥२१ यो विचिन्त्य धिया धीरो व्यवस्यति स बुद्धिमान् । तदिदं धर्मयुक्तं च हितं चैव कुलस्य नः ॥ २२ उक्तं भवत्या यच्छ्रेयस्तन्महां रोचते भृदाम् ।

वैशंपायन उवाच । ततस्तस्मिन्यतिक्षाते भीष्मेण कुरुनन्दन ॥ २३ कृष्णद्वैपायनं काली चिन्तयामास वै मुनिम् । स वेदान्विब्रुवन्धीमान्मातुर्विक्षाय चिन्तितम् २४

प्रादुर्वभूवाविदितः क्षणेन कुरुनन्दन । तस्मै पूजां ततः कृत्वा सुताय विधिपूर्वकम २५ परिष्वज्य च बाहुभ्यां प्रस्रवैरभ्याविञ्चत । मुमोच बाष्पं दारोयी पुत्रं दृष्टा चिरस्य तु ॥ २६ तामद्भिः परिषिच्यातां महर्षिरभिवाद्य च । मातरं पूर्वजः पुत्रो व्यासो वचनमब्रवीत् ॥ २७ भवत्या यद्मिप्रेतं तदहं कर्तुमागतः। शाधि मां धर्मतत्त्वक्षे करवाणि प्रियं तव ॥ तस्मै पूजां ततोकार्वीत्पुरोधाः परमर्षये । स च तां प्रतिजग्राह विधिवनमन्त्रपूर्वकम् ॥ २९ पुजितो मन्त्रपूर्वे तु विधिवत्त्रीतिमाप सः। तमासनगतं माता पृष्टा कुशलमञ्ययम् ॥ 30 सत्यवत्यथ वीक्ष्यैनमुवाचेदमनन्तरम् । मातापित्रोः प्रजायन्ते पुत्राः साधारणाः कवे ३१ तेषां पिता यथा स्वामी तथा मातान संशयः। विधानविहितः सत्यं यथा मे प्रथमः सुतः ॥ ३२ विचित्रवीर्यो ब्रह्मर्षे तथा मे वरजः सुतः । यथैव पितृतो भीष्मस्तथा त्वमपि मातृतः ॥ ३३ भ्राता विचित्रवीर्यस्य यथा वा पुत्र मन्यसे। अयं शान्तनवः सत्यं पालयन्सत्यविक्रमः॥ बुद्धि न कुरुतेऽपत्ये तथा राजाऽनुशासने । स त्वं व्यपेक्षया म्रातुः संतानाय कुलस्य च ३५ भीष्मस्य चास्य वचनान्नियोगाच्च ममानघ । 38 अनुकोशाच भूतानां सर्वेषां रक्षणाय च ॥ भानृशंस्याच यद्भूयां तच्छूत्वा कर्तुमहेसि । यवीयसस्तव भ्रातुर्भार्ये सुरसुतोपमे ॥ ३७ रूपयौवनसंपन्ने पुत्रकाम च धर्मतः। तयोद्धत्पाद्यापत्यं समर्थी ह्यासि पुत्रक ॥ 36 अनुरूपं कुलस्यास्य संतत्याः प्रसवस्य च। व्यास उवाच। રૂલ वेत्थ धर्म सत्यवति परं चापरमेव च ॥

बालां पुंयोगमनिच्छन्तीं बालामिव ॥ ११ ॥ मामकं गर्भमुत्सुज्य कन्यैव त्वं भविष्यसीति मुनिवचनाज्जा-तापत्याया अपि कन्यात्वाविनाशात् पुनर्दाशसंसर्गजं द्दीनव-णेतं नाभृत् । कन्यात्वावस्थायां कामभक्षादिनिषधाभा-वात् । कि च पृथासत्यवत्योरनिच्छन्त्योरेव सूर्यपराशराभ्या-मपत्योत्पादनं कृतं अतो न तयोः कन्यात्वोच्छित्तिरिति भावः ॥ १३ ॥ काष्यात् कृष्णत्वात् ईश्वरादनन्यत्वादेव कृष्णत्वमित्यर्थः ॥ १५ ॥ ब्यकं निःसंशयम् ॥ १७॥ अनु-

बध्यतेऽनेनेत्यनुबन्धः फलं परिणामे सुखकरमेव । अर्थादिकं तिद्विपर्ययं वाऽर्थनाशादिकं पर्यत् । अत्यल्पदोषानुसंधानेन महतः फलस्य नाशो न कार्य इत्यभिप्रायः॥ २१ ॥ विधान्नविहितः पूर्वपुण्यप्रसूतः ॥ ३२ ॥ व्यपेक्षया स्नेहानुबन्धेन ॥ ३५ ॥ नियोगात् आज्ञातः अनुकोशात् कृपातः ॥ ३६ ॥ आनुशंस्यात् अनेष्ठुर्यात् ॥ ३७ ॥ परं धर्मे निवृत्तिरूपम् । अप्रिष्मक्रमैहिकमिति वा ॥३९॥

तथा तव महाश्रक्षे धर्मे श्रिणहिता मितः।
तस्मादहं त्विश्वयोगाद्धर्ममुद्दिश्य कारणम् ॥ ४०
ईिप्तितं ते करिष्यामि दृष्टं होतत्सनातनम्।
म्रातुः पुत्रान्यदास्यामि मित्रावरूणयोः समान् ४१
वतं चरेतां ते देव्यौ निर्दिष्टमिह यन्मया।
संवत्सरं यथान्यायं ततः शुद्धे भविष्यतः॥ ४२
न हि मामव्रतोपता उपेयात्काचिदङ्गना।
सत्यवत्युवाच।

सद्यो यथा प्रपचेते देव्यो गर्म तथा कुरु ॥ ४३ अराजकेषु राष्ट्रेषु प्रजानाथा विनश्यति । नश्यन्ति च क्रियाः सर्वा नास्ति वृष्टिर्न देवता ४४ कथं चाराजकं राष्ट्रं शक्यं धारयितुं प्रमो । तस्माद्गमें समाधत्स्व भीष्मः संवर्धियष्यति ॥४५ व्यास उवाच ।

यदि पुत्रः प्रदातव्यो मया म्रातुरकालिकः। विरूपतां मे सहतां तयोरेतत्परं व्रतम्॥ ४६ यदि मे सहते गन्धं रूपं वेषं तथा वपुः।

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि सत्यवत्युपदेशे पञ्चाधिकशततमोऽप्यायः ॥१०५

—∰— १०६

वैशंपायन उवाच ।
ततः सत्यवती काल वधूं स्नातामृतौ तदा ।
संवेशयन्ती शयने शनैर्वचनमञ्जवीत् ॥
शौसल्ये देवरस्तेऽस्ति सोऽद्य त्वाऽनुप्रवेक्ष्यति ।
अत्रमत्ता प्रतीक्षेनं निशीथे द्यागिमध्यति ॥
श्वश्रवास्तद्वचनं श्रुत्वा शयाना शयने शुमे ।
साचिन्तयत्तदा भीष्ममन्यांश्च कुरुपुङ्गवान् ॥ ३
ततोम्बिकायां प्रथमं नियुक्तः सत्यवागृषिः ।
दीप्यमानेषु दीपेषु शरणं प्रविवेश ह ॥
शतस्य कृष्णस्य कपिलां जटां दीते च लोचने ।
वसूणि चैव श्मश्रूणि दृशा देवीन्यमीलयत् ॥ ५
संवभूव तया सार्धं मातुः प्रियचिकीषया ।
भयात्काशिसुतां तं तु नाशकोदिभवीक्षितुम् ॥६

ततो निष्कान्तमागम्य माता पुत्रमुवाच ह । अप्यस्या गुणवान्पुत्र राजपुत्रो भविष्यति ॥ ७ निशम्य तद्वचो मातुर्व्यासः सत्यवतीसुतः । नागायुतसमप्राणो विद्वान्राजर्षिसत्तमः ॥ ८ महाभागो महावीयों महाबुद्धिर्भविष्यति । तस्य चापि शतं पुत्रा भविष्यन्ति महात्मनः ॥९ कि तु मातुः स वैगुण्यादन्ध एव भविष्यति । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा माता पुत्रमयाव्रवीत् ॥ १० नान्धः कुरूणां नृपतिरजुरूपस्तपोधन । शातिवंशस्य गोप्तारं पितृणां वंशवर्धनम् ॥ ११ द्वितीयं कुरुवंशस्य राजानं दातुमहिसः । स तथेति प्रतिकाय निश्चकाम महायशाः ॥ १२

अद्भैव गर्भ कौसल्या विशिष्टं प्रतिपद्यताम् ॥ ४७

पवमुक्त्वा महातेजा व्यासः सत्यवतीं तदा ।

समागमनमाकांक्षेदिति सान्तर्हितो मुनिः।

धर्म्यमर्थसमायुक्तमुवाच वचनं हितम्।

शयने सा च कौसल्या श्रुचिवस्त्रा हारुंकता ॥४८

ततोऽभिगम्य सा देवी स्तुषां रहसि संगताम् ४९

कौसल्ये धर्मतन्त्रं त्वां यद्भवीमि निबोध तत् ५०

व्यथितां मां च संप्रेक्ष्य पितृवंशं च पीडितम् ५१

सा च बुद्धिस्वय्यधीना पुत्रि प्रापय मां तथा ५२

भरतानां समुच्छेदो व्यक्तं मद्राग्यसंक्षयात् ।

भीष्मो बुद्धिमदान्महां कुलस्यास्य विवृद्धये।

नष्टं च भारतं वंशे पुनरेव समुद्धर ।

पुत्रं जनय सुश्रोणि देवराजसमप्रमम्॥

स हि राज्यघुरं गुर्वीमुद्रश्यति कुलस्य नः।

सा धर्मतोऽनुनीयैनां कथंचिद्धर्मचारिणीम् ।

भोजयामास विप्रांश्च देवधीनतिथींस्तथा ॥ ५४

वैशंपायन उवाच ।

देब्यौ राजभार्ये ॥ ४२ ॥ यथा भीष्मेणोक्तं तथा मां प्रापय इष्टार्थेन योजय ॥ ५२ ॥ उद्दक्ष्यति धुरं उद्दहनं करिष्यति ॥ ५३ ॥ एनां पुरुषान्तरस्पर्शमनिच्छन्तोमिति सूचयति । कयांचिदिति ॥ ५४ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ १०६

तत इति ॥ १ ॥ अनुप्रवेक्ष्यति पुत्ररूपेण तवोदरमाग-मिष्यति ॥ २ ॥ सा अचिन्तयदित्यनेन गर्भधारणकाले यं पुरुषं स्त्री चिन्तयति ताहरगुणः पुत्रो भवतीति सूचितम् ॥ ३॥ शरणं गृहं 'शरणं गृहरक्षित्रोः' इत्यमरः ॥४॥

જ્ર

9

साऽपि कालेन कौसल्या सुष्वेन्धं तमात्मजम्। पुनरेव तु सा देवी परिमाध्य स्तुषां ततः ॥ १३ ऋषिमावाहयत्सत्या यथा पूर्वमारिन्दम । ततस्तेनैव विधिना महर्षिस्तामपद्यत ॥ १४ अम्बालिकामथाभ्यागादर्षि दृष्टा च सापि तम्। विवर्णा पाण्डुसंकाशा समपद्यंत भारत ॥ तां भीतां पाण्डुसकाशां विषण्णां प्रेक्ष्य भारत । व्यासः सत्यवतीपुत्र इदं वचनमब्रवीत् ॥ यस्मात्पाण्डुत्वमापन्ना विरूपं प्रेक्ष्य मामिह । तस्मादेष सुतस्ते वै पाण्डुरेव भविष्यति ॥ १७ नाम चास्यतदेवेह भविष्यति शुभानने। इत्युक्त्वा स निराकामद्भगवानुषिसत्तमः॥ ततो निष्कान्तमालोक्य सत्या पुत्रमथाव्रवीत्। शशंस स पुनर्मात्रे तस्य बालस्य पाण्डुताम्॥ १९ तं माता पुनरेवान्यमेकं पुत्रमयाचत। तथेति च महर्षिस्तां मातरं प्रत्यभाषत ॥ ततः कुमारं सा देवी प्राप्तकालमजीजनत्। पाण्डुं लक्षणसंपन्नं दीप्यमानमिव श्रिया ॥ २१ यस्य पुत्रामहेष्वासा जिन्नरे पञ्च पाण्डवाः। ऋतुकां ले तती ज्येष्ठां वधूं तस्मै न्ययोजयत् ॥२२ सा तु रूपं च गन्धं च महर्षेः प्रविचिन्त्य तम्।

नाकरोद्धचनं देव्या भयात्सुरसुतोपमा ॥ ततः सैर्भूषणैर्दासी भूषितवाऽप्सरोपमाम् । प्रेषयामास कृष्णाय ततः काशिपतेः सुता ॥ २४ सा तमृषिमनुप्राप्तं प्रत्युद्गम्याभिवाद्य च । संविवेशाभ्यनुक्षाता सत्कृत्योपचचार ह ॥ २५ कामोपभोगेन रहस्तस्यां तुष्टिमगाद्याः। तया सहोषितो राजन्महर्षिः संशितव्रतः ॥ उत्तिष्ठन्नव्रविदेनामभुजिष्या भविष्यसि । अयं च ते शुभे गर्भः श्रेयानुद्रमागतः । धर्मात्मा भविता लोके सर्वबुद्धिमतां वरः ॥ २७ स जन्ने विदुरो नाम कृष्णद्वैपायनात्मजः। **घृतराष्ट्रस्य वै म्राता पाण्डोश्चेव महात्मनः ॥ २८** धर्मो विदुररूपेण शापात्तस्य महात्मनः। माण्डव्यस्यार्थतत्त्वज्ञः कामकोघविवार्जितः॥ २९ कृष्णद्वैपायनोऽप्येतत्सत्यवत्यै न्यवेदयत् । प्रलम्भमात्मनश्चैव शूद्रायाः पुत्रजन्म च ॥ ३० स धर्मस्यानृणो भूत्वा पुनर्मात्रा समेत्य च। तस्यै गर्म समावेद्य तत्रेवान्तरधीयत ॥ 38 एते विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रे द्वैपायनाद्पि। जिह्नरे देवगर्भाभाः कुरुवंदाविवर्धनाः ॥ 32

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि विचित्रवीर्यसुतोत्पत्तौ षडिधकशततमोऽध्यायः॥१०६॥

# १०७

जनमेजय उवाच ।

कि कृतं कर्म धर्मेण येन शापमुपेयिवान् ।
कस्य शापाच ब्रह्मषेः शूद्धयोनावजायत ॥ १
वैशंपायन उवाच ।
बभूव ब्राह्मणः कश्चिन्माण्डच्य इति विश्रुतः ।
धृतिमान्सर्वधर्मकः सत्ये तपसि च स्थितः ॥ २
स आश्रमपदद्वारि वृक्षमुले महातपाः ।
कर्भ्वचाहुर्महायोगी तस्यो मौनव्रतान्वितः ॥ ३

तस्य कालेन महता तिस्मस्तपिस वर्ततः।
तमाश्रममनुप्राप्ता दस्यवो लोप्त्रहारिणः॥
अनुसार्यमाणा बहुभी रिक्षिभिर्भरतर्षभः।
ते तस्यावसथे लोप्त्रं दस्यवः कुरुसत्तमः॥
निधाय च भयाहीनास्तत्रैवानागते बले।
तेषु लीनेष्वथो शीघ्रं ततस्तद्रक्षिणां बलम्॥
आजगाम ततो पश्यंस्तमृषि तस्करानुगाः।
तमपृच्छंस्ततो राजंस्तथावृत्तं तपोधनम्॥

सत्या सत्यवती ॥१४॥ अभुजिष्या अदासी ॥२०॥ भ्राता भुजिष्या पुत्रस्यापि भ्रातृत्वं पित्रन्वयात् ॥ २८ ॥ प्रलम्मं भात्मस्याने दासीनियोजनम् ॥ ३० ॥ एत इति क्षेत्रत्वं दास्या अपीत्यनेनैवगम्यत इति केचित् ॥ ३२ ॥ इति सादिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षडिधकशततमोऽ- ध्यायः ॥ १०६ ॥

१०७

किं कृतमिति ॥ १ ॥ लोप्त्रं छप्यत इति ब्युत्पत्याः चोरापत्हतं धनम् ॥ ५ ॥ कतमेन पथा याता दस्यवो द्विजसत्तम ।
तेन गच्छामहे ब्रह्मन्यथा शीव्रतरं वयम् ॥ ८
तथा तु रक्षिणां तेषां ब्रुवतां स तपोघनः ।
न किंचिद्वचनं राजन्नब्रवीत्साच्यसाधु वा ॥ ९
ततस्ते राजपुरुषा विचिन्वानास्तमाश्रमम् ।
दर्श्युस्तत्र लीनांस्तांश्रीरांस्तद्रव्यमेव च ॥ १०
ततः शंका समभवद्रक्षिणां तं मुनि प्रति ।
संयम्यैनं ततो राज्ञे दस्यूंश्रीव न्यवेदयन् ॥ ११
तं राजा सह तैश्रीरैरन्वशाद्वघ्यतामिति ।
स रिक्षिभिस्तैरज्ञातः शुले प्रोतो महातपाः ॥ १२

ततस्ते शूलमारोप्य तं मुनि रक्षिणस्तदा । प्रतिजग्मुर्मेहीपालं धनान्यादाय तान्यथ ॥ १३ शूल्खः स तु धर्मात्मा कालेन महता ततः । निराहारोऽपि विप्रिर्विमरणं नाभ्यपद्यत ॥ १४ धारयामास च प्राणानृषीश्च समुपानयत् । शूलाग्ने तप्यमानेन तपस्तेन महात्मना ॥ १५ संतापं परमं जग्मुर्मुनयस्तपसान्विताः । ते रात्रौ शकुना भूत्वा संनिपत्य तु भारत । दर्शयन्तो यथाशांकि तमपृच्छन्द्विजोत्तमम् ॥ १६ श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मान्कि पापं कृतवानसि । येनह समनुप्राप्तं शूले दुःखभयं महत् ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि अणीमाण्डेन्योपाख्याने सप्ताधिकराततमोऽध्यायः॥१०७॥

# १०८

वैशंपायन उवाच ।
ततः स मुनिशार्द्रुलस्तानुवाच तपोधनान् ।
दोषतः कं गमिष्यामि न हि मेऽन्योपराध्यति ॥१
तं दृष्ट्रा रक्षिणस्तत्र तथा बहुतिथेऽहिन ।
न्यवेदयंस्तथा राक्षे यथावृत्तं नराधिप ॥ २
श्रुत्वा च वचनं तेषां निश्चित्य सह मन्त्रिभिः ।
प्रसाद्यामास तदा शूलसमृषिसत्तमम् ॥ ३
राजोवाच ।

यन्मयाऽपकृतं मोहाद्शानाद्यस्तमः ।
प्रसाद्ये त्वां तत्राऽहं न मे त्वं क्रोद्धमहेसि ॥ ४
प्वमुक्तस्ततो राश्चा प्रसादमकरोन्मुनिः ।
कृतप्रसादं राजा तं ततः समवतारयत् ॥ ५
अवतार्य च श्र्लाप्रात्तच्छूलं निश्चकर्ष ह ।
अशक्तुवंश्च निष्कष्ठं शूलं मूले स चिच्छिदे ॥ ६
स तथान्तर्गतेनैव शूलेन व्यचरन्मुनिः ।
तेनातितपसा लोकान्विजिग्ये दुर्लमान्परेः ॥ ७

अणीमाण्डव्य इति च ततो लोकेषु गीयते । स गत्वा सदनं वित्रो धर्मस्य परमात्मवित् ॥ ८ आसनस्यं ततो धर्म दृष्टोपालमत प्रभुः । कि च तद्दुष्कृतं कर्म मया कृतमजानता ॥ ९ यस्येयं फलिनर्वृत्तिरीदश्यासादिता मया । शीव्रमाचक्ष्व मे तत्त्वं पश्य मे तपसो बलम् ॥ १० धर्म उवाच ।

पतिङ्गिकानां पुच्छेषु त्वयेषीका प्रवेशिता । कर्मणस्तस्य ते प्राप्तं फलमेतत्त्तपोघन ॥ ११ स्वल्पमेव यथादत्तं दानं बहुगुणं भवेत् । अधर्म एवं विप्रषे बहुदुःखफलप्रदः ॥ १२ अणीमाण्डव्य उवाच ।

कस्मिन्काले मया तत्तु कृतं ब्रूहि यथातथम्। तेनोक्तो धर्मराजेन बालमावे त्वया कृतम् ॥ १३ वर्णीमाण्डव्य उवाच ।

बालो हि द्वादशाद्वर्षाज्जन्मतो यत्करिष्यति । न भविष्यत्यधर्मोऽत्र न प्रक्षास्यन्ति वै दिशः॥१४

संयम्य चौरवित्रगृद्य ॥ ११ ॥ ऋषीन् वेदान् समुपानयत् स्वाधीनानकरोत् । चिरं वेदनार्तोपि वेदान्न विस्मृतवानित्यर्थः । यद्वा ऋषीन्मुनीन् स्वसमीपे उपानयदित्युक्तं तदेव वित्रणोति । शूलाग्र इत्यादिना ॥१५॥ दर्शयन्तः स्वानि रूपाणि प्रकाशयन्तः ॥ १६ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्ताधिकशततमोऽ-इयायः ॥ १०७॥ १०८

तत इति । दोषतः न कमि दोषिणं कथयामि । स्वकृ-तमेव भुन्ने इत्यर्थः ॥ १ ॥ मूले देहान्तःप्रविष्टशूलभागस्या-न्तिके । 'मूलं वित्तेन्तिके' इति मेदिनी ॥ ६ ॥ ब्यचरत आचरत् तप इति शेषः ॥०॥ अणी शूलाग्नं तशुक्तो माण्डब्यः ॥ ८ ॥ उपालभत गहितवान् ॥ ९ ॥ दिशो देशनाः धर्मशास्त्राणि । यतो न प्रज्ञास्यन्ति बालत्वात् ॥ १४ ॥ अल्पेऽपराधेऽपि महानमम दण्डस्त्वया घृतः । गरीयान्त्राह्मणवधः सर्वेभूतवधादपि ॥ १५ शूद्रयोनावतो धर्म मानुषः संमविष्यसि । मर्यादां स्थापयाम्यद्य लोके धर्मफलोदयाम् ॥१६ आचतुर्दशकाद्वर्षान्न भविष्यति पातकम् । परतः कुर्वतामेव दोष पव भविष्यति ॥ १७

## वैशंपायन उवाच ।

पतेन त्वपराधेन शापात्तस्य महात्मनः।
धर्मो विदुररूपेण शूद्धयोनावजायत ॥ १८ः
धर्मे चार्थे च कुशलो लोभकोधविवर्जितः।
दीर्घदर्शी शमपरः कुरूणां च हिते रतः॥ १९

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे संभवपर्वणि अणीमाण्डच्योपाख्याने अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥१०८॥

# १०९

### वैशंपायन उवाच । तेषु त्रिषु कुमारेषु जातेषु कुरुजाङ्गलम्। करवोऽथ क्रुक्क्षेत्रं त्रयमेतदवर्धत ॥ ٤ कर्वसस्याऽमवद्धमिः सस्यानि रसवन्ति च। यथर्तवर्षी पर्जन्यो बहुपूष्पफला द्वमाः ॥ वाहनानि प्रहृष्टानि मुदिता मृगपक्षिणः। गन्धवन्ति च माल्यानि रसवन्ति फलानि च ३ वणिग्मिश्चान्वकीर्यन्त नगराण्यय शिल्पिमिः। शूराश्च कृताविद्याश्च सन्तश्च सुखिनोऽभवन् ॥ ४ नामवन्दस्यवः केचिन्नाधर्मरुचयो जनाः। प्रदेशेष्वपि राष्ट्राणां कृतं युगमवर्तत ॥ 4 धर्मिकया यन्नशीलाः सत्यवतपरायणाः। अन्योन्यप्रीतिसंयुक्ताः व्यवर्धन्त प्रजास्तदा ॥ मानकोधविहीनाश्च नरा लोभविवर्जिताः। अन्योऽन्यमभ्यनन्दन्त धर्मोत्तरमवर्तत् ॥ e तन्महोद्धिवत्पूर्णं नगरं वै व्यरोचत। द्वारतोरणनिर्यृहैर्युक्तमम्रचयोपमैः॥ 4 प्रासादशतसंबार्थं महेन्द्रपुरसंनिभम् ।

नदीषु वनखण्डेषु वापीपल्वलसानुषु । काननेषु च रम्येषु विजहुर्मुदिता जनाः॥ ٩ उत्तरैः कुरुभिः सार्घं दक्षिणाः कुरुवस्तथा । विस्पर्धमाना व्यचरंस्तथा देवर्षिचारणैः॥ 80. नाभवत्कृपणः कश्चिन्नाभवन्विधवाः स्त्रियः। तस्मिञ्जनपदे रम्ये कुरुभिर्बहुलीकृते ॥ ११ क्रुपारामसभावाप्यो ब्राह्मणावसथास्तथा । बभुवुः सर्वर्धियुतास्तस्मिन् राष्ट्रे सदोत्सवाः <sup>१२</sup> भीष्मेण धर्मतो राजन्सर्वतः परिरक्षिते। बभूव रमणीयश्च चैत्ययूपराताङ्कितः॥ १३ स देशः परराष्ट्राणि विमृज्याभिप्रवर्धितः। भीष्मेण विहितं राष्ट्रे धर्मचक्रमवर्तत ॥ १४ क्रियमाणेषु इत्येषु कुमाराणां महात्मनाम्। पौरजानपदाः सर्वे बभूवुः परमोत्सुकाः ॥ 24 गृहेषु कुरुमुख्यानां पौराणां च नराधिप । दीयतां भुज्यतां चेति वाचोऽश्रूयन्त सर्वशः॥१६ धृतराष्ट्रश्च पाण्डुश्च विदुरश्च महामतिः। जन्मप्रसृति भीष्मेण पुत्रवत्परिपालिताः॥ १७

ब्राह्मणवधी ब्राह्मणपीडनम् ॥ १५॥ मर्यादामिति । बालो हीति हेतूपन्यासपूर्वकं द्वादशवर्षपर्यन्तं कृताकृतप्रत्यवायो नास्तीत्युत्सर्ग उक्तः । स्वयं तु वर्षद्वयं
तत्राधिकं प्रचिक्षेप ॥ १६ ॥ चतुर्दशादूर्ध्वं पापमस्तीति
पीराणं मतमिदम् । वस्तुतस्तूक्तहेतोः पुण्यपापविभागज्ञानपर्यन्तमेव पापानुत्पत्तिः । तेन पञ्चवर्षाद्यन्तर एव दोषो
नास्तीत्यादि वचनं विद्वदिभप्रायम् । अन्यथा कलिशेषे
अल्पायुष्ट्वन पापामावप्रसङ्गः स्यात् ॥ १० ॥ दीर्षदर्शी
सर्वकालपरामशी । शमपरो निर्वेरः ॥ १९ ॥ इातः

आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टाधिकश्रत तमोऽष्यायः ॥ १०८ ॥

### १०९

तेष्विति । कुरुजाङ्गलं देशः कुरवः पुरुषाः कुरुक्षत्रं तेषां-वासस्थानम् ॥ १ ॥ देशं स्तौति । उध्वेति । उध्वेसस्या प्रचुरसस्या ॥ २ ॥ कुरून्स्तौति । राहाश्वेति ॥ ४ ॥ स्थानं स्तौति । तन्महेति ॥ ८ ॥ विमृज्यः प्रसाष्ट्रस्थाः अपि मुखार्थिनोऽत्रैव प्रविष्टा इत्यर्थः ॥ १४ ॥ संस्कारैः संस्कृतास्ते तु व्रताध्ययनसंयुताः । श्रमव्यायामकुरालाः समपद्यन्त यौवनम् ॥ १८ धनुवेदे च वेदे च गदायुद्धेऽसि चर्मणि । तथैव गजिशिक्षायां नीतिशास्त्रेषु पारगाः ॥ १९ इतिहासपुराणेषु नानाशिक्षास्त्र बोधिताः । वेदवेदाङ्गतत्त्वद्याः सर्वत्र कृतिनश्चयाः ॥ २० पाण्डुर्धनुषि विक्रान्तो नरेष्वभ्यधिकोऽभवत् । अन्यभ्यो बलवानासीद्धृतराष्ट्रो महीपतिः ॥ २१ त्रिषु लोकेषु न त्वासीत्कश्चिद्धिद्धुरसंमितः ।

धर्मनित्यस्तथा राजन्धमें च परमं गतः॥ २२ प्रनष्टं शान्तनोर्वशं समीक्ष्य पुनरुद्धृतम् । ततो निर्वचनं लोके सर्वराष्ट्रेष्ववर्ततः॥ २३ वीरसूनां काशिस्तते देशानां कुरुजाङ्गलम् । सर्वधर्मविदां मीष्मः पुराणां गजसाह्वयम् ॥ २४ धृतराष्ट्रस्त्वचक्षुष्ट्वाद्वाज्यं न प्रत्यपद्यतः। पारसवत्वाद्विदुरो राजा पाण्डुर्वभूव हः॥ २५ कदाचिद्यं गाङ्गेयः सर्वनीतिमतां वरः। विदुरं धर्मतत्त्वङ्गं वाक्यमाह यथोचितम् ॥ २६

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि पाण्डुराज्याभिषेके नवाधिकशततमोऽप्यायः ॥ १०९ ॥

११०

भीष्म उवाच । गुणैः समुदितं सम्यागिदं नः प्रथितं कुलम् । अत्यन्यान्पृथिवीपालान्पृथिव्यामधिराज्यमाक् १ रक्षितं राजभिः पूर्वं धर्मविद्धिर्महात्मभिः। नोत्सादमगमचेदं कदाचिदिह नः कुलम्॥ मया च सत्यवत्या च कृष्णेन च महात्मना । समवस्थापितं भूयो युष्मासु कुलतन्तुषु ॥ 3 तचैतद्वर्घते भूयः कुलं सागरवद्यथा। तथा मया विघातव्यं त्वया चैव न संशयः॥ ४ श्रूयते यादवी कन्या स्वतुरूपा कुलस्य नः। सुबलस्यात्मजा चैव तथा भद्रेश्वरस्य च ॥ ų कुलीना रूपवत्यश्च ताः कन्याः पुत्रसर्वशः । उचिताश्चेव संबन्धे तेऽस्माकं क्षत्रियर्षमाः॥ मन्ये वरियतव्यास्ता इत्यहं घीमतां वर। संतानार्थे कुलस्यास्य यद्वा विदुर मन्यसे॥ विदुर उवाच। भवान्पिता भवान्माता भवान्नः परमो गुरुः। तस्मात्स्वयं कुलस्यास्य विचार्यं कुरु यद्वितम्॥८ वैशंपायन उवाच । अथ ग्रुश्राव विप्रेभ्यो गान्धारीं सुबलात्मजाम् । आराध्य वरदं देवें भगनेत्रहरं हरम् ॥ गान्धारी किल पुत्राणां शतं लेभे वरं शुभा । इति श्रुश्राव तत्वेन भीष्मः कुरुपितामहः ॥ १० ततो गान्धारराजस्य प्रेषयामास भारत। अचधुरिति तत्रासीत्सुवलस्य विचारणा ॥ ११ कुलं ख्याति च वृत्तं च बुद्धवा तु प्रसमीक्ष्य सः। ददौ तां धृतराष्ट्राय गान्धारीं धर्मचारिणीम १२ गान्धारी त्वथ शुश्राव धृतराष्ट्रमचक्षुषम्। आत्मानं दित्सितं चाऽस्मै पित्रा मात्रा च भारत॥ ततः सा पट्टमादाय कृत्वा बहुगुणं तदा । बबन्ध नेत्रे स्वे राजन्पतिव्रतपरायणा ॥ नाभ्यसूयां पतिमहमित्येवं कृतनिश्चया। ततो गान्धारराजस्य पुत्रः शकुनिरभ्ययात् १५ स्वसारं वयसा लक्ष्या युक्तामादाय कौरवान्। तां तदा धृतराष्ट्राय ददौ परमसत्कृताम्॥ भीष्मस्यानुमते चैव विवाहं समकारयत्॥ दत्वा स भगिनीं वीरो यथाई च परिच्छदम् । पुनरायात्स्वनगरं भीष्मेण प्रतिपूजितः ॥ १७ गान्धार्यपि वरारोहा शीलाचारविचेष्टितैः । तुष्टिं कुरूणां सर्वेषां जनयामास भारत ॥ १८

श्रमः शास्त्राभ्यासः । ब्यायामो बाहुयुद्धाद्यभ्यासः । १८ ॥ धर्मे च परमं आत्मदर्शनं गतः प्राप्तः । अयं तु परमो धर्मो यद्योगनात्मदर्शनमिति याज्ञवत्क्योक्तः॥२२॥ निर्वचनं प्रशंसा ॥२३॥ पारसवत्वात् शूद्रायां ब्राह्मणाज्ञा-तत्वात् । करणत्वाचेत्यपपाठः । रुक्षणयां वा तथा ब्याख्ये यम् । शद्रायां करणो वेद्यादिति तार्निवचनात् ॥२५॥ इति आदिपर्वणि नैरुक्षण्ठीये भारतभावदीपे नवाधिकशततमो-

Sघ्यायः ॥ १०९ ॥

११०

गुणैरिति ॥ १ ॥ यादवी यादवस्य राहस्य कुन्ति-भोजस्य वा अपत्यम् ॥ ५ ॥ प्रेषयामास दूतमिति रोषः ॥ ॥ ११ ॥ दित्सितं दातुमिष्टं ॥ १३ ॥ बहुगुणं बहुधा गु-णितं ॥ १४ ॥ नाभ्यस्यां पत्युराभिभवं न कुर्याम् ॥१५॥ वृत्तेनाराष्य तान्सर्वान्गुरून्पतिपरायणा । वाचापि पुरुषानन्यान्सुव्रता नान्वकीर्तयत् १९ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे संभवपर्वाणे घृतराष्ट्रविवाहे दशाधिकशततमोऽघ्यायः ॥ ११० ॥

# 333

वैशंपायन उवाच । शूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेवपिताऽभवत् । तस्य कन्या पृथा नाम रूपेणात्रतिमा भुवि ॥ १ पितृष्वस्रीयाय स तामनपत्याय भारत। अध्यमेश्रे प्रतिज्ञाय स्वस्यापत्यं स सत्यवाक् ॥ २ अप्रजामय तां कन्यां शूरोऽनुप्रहकांक्षिणे । प्रददौ कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने ॥ नियुक्ता सा पितुर्गेहे ब्राह्मणातिथिपूजने । उग्नं पर्यचरत्तत्र ब्राह्मणं संशितव्रतम्॥ 8 निगृदनिश्चयं धर्मे यं तं दुर्वाससं विदुः। तमुत्रं संशितात्मानं सर्वयत्नैरतोषयत्॥ 4 तस्यै स प्रददौ मन्त्रमापद्धर्मान्ववेक्षया । अभिचाराभिसंयुक्तमब्रवीचैव तां मुनिः॥ દ્ यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहियध्यसि । तस्य तस्य प्रभावेण तव पुत्रो मविष्यति ॥ 9 तथोक्ता सा तु विप्रेण कुन्ती कौतृहलान्विता । कन्या सती देवमर्कमाजुहाव यशस्त्रिनी ॥ सा ददशे तमायान्तं भास्करं लोकभावनम् । विस्मिता चानवद्याङ्गी दृष्ट्या तन्महद्द्भुतम् ॥ तां समासाय देवस्तु विवस्वानिद्मववीत्। अयमसम्यसितापाङ्गि ब्रूहि कि करवाणि ते ॥१० कुन्त्युवाच।

कश्चिन्मे ब्राह्मणः प्रादाद्वरं विद्यां च शत्रुहन्। तद्विजिक्षासयाद्धानं कृतवत्यस्मि ते विभो ॥ ११ एतस्मिन्नपराधे त्वां शिरसाऽहं प्रसादये। योषितो हि सदा रक्ष्याः स्वापराद्धाऽपि नित्यशः॥

सूर्य उवाच । वेदाहं सर्वमेवैतद्यहुर्वासा वरं ददौ । संत्यज्य भयमेवेह क्रियतां संगमो मम ॥ १३ अमोघं दर्शनं महामाहृतश्चास्मि ते शुभे। वृयाह्वानेऽपि ते भीरु दोषः स्यान्नात्र संशयः १४ वैशंपायन उवाच। प्वमुक्ता बहुविधं सान्त्वपूर्वं विवस्वता । सा तु नैच्छद्वरारोहा कन्याहमिति भारत ॥ १५ बन्घुपक्षभयाद्गीता लज्जया च यशस्विनी । तामर्कः पुनरेवेदमब्रवीद्भरतर्षम ॥ १६ मत्प्रसादान्न ते राज्ञि भविता दोष इत्युत । एवमुक्त्वा स भगवान्कुन्तिराजसुतां तदा ॥ १७ प्रकाशकर्ता तपनः संबभूव तया सह । तत्र वीरः समभवत्सर्वशस्त्रमृतां वरः। आमुक्तकवचः श्रीमान्देवगर्भः श्रियान्वितः सहजं कवचं बिम्रत्कुण्डलो द्योतिताननः । अजायत सुतः कर्णः सर्वलोकेषु विश्रुतः ॥ १९ प्रादाच तस्यै कन्यात्वं पुनः स परमद्यतिः । दत्वा च तपतां श्रेष्ठो दिवमाचक्रमे ततः॥ दृष्टा कुमारं जातं सा वार्ष्णेयी दीनमानसा । पकाग्रं चिन्तयामास किं कृत्वा सुकृतं भवेत् २१ गृहमानापचारं सा बन्धुपक्षमयात्तदा । उत्ससर्ज कुमारं तं जले कुन्ती महाबलम् ॥ २२ तमुत्सृष्टं जले गर्भे राघाभर्ता महायशाः । पुत्रत्वे कल्पयामास सभार्यः सूतनन्दनः ॥ २३ नामधेयं च चकाते तस्य बालस्य तावुभौ । वसुना सह जातोऽयं वसुषेणो भवत्विति ॥ રઇ स वर्धमानो बलवान्सर्वास्त्रेषूद्यतोऽभवत् । आपृष्ठतापादादित्यमुपातिष्ठत वीर्यवान् ॥ २५

नान्वकीर्तयत् न प्रत्युत्तरं दत्तवती ॥ १९ ॥ इति आदि-पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११०॥

१११

श्रूर इति ॥ १ ॥ अम्यं प्रथमं अप्रे जन्मतः पूर्वे प्रतिज्ञाय मया प्रथममपत्यं तुभ्यं देयमिति प्रतिश्रुत्य ॥२॥ धर्मे निगूढानिश्चयं बहिः क्रौर्यदर्शनपरत्वात् ॥ ५ ॥ आप-द्धमीन्ववेक्षयेति भावि संतानप्रतिबन्धस्यानागतावेक्षणेन।अ-मिचारोः वश्याकर्षणादि दष्टफलं तद्युक्तम् ॥६॥ स्वापरा-द्धापि संधिरार्षः ॥ १२ ॥ मह्य मम ॥ १४ ॥ गृहमाना छादयन्ती । अपचारं अनाचारं ॥ २२ ॥ वसुना कुण्ड-लकवचादि द्रक्येण बद्ध इति वसुषेणः ॥ २४ ॥ आपृष्ठता-पात् मध्यान्हात् परत इस्तर्थः ॥ २५ ॥ तिस्मन्काले तु जयतस्तस्य वीरस्य घीमतः । नादेयं ब्राह्मणेष्वासीर्तिकाचिद्वसु महीतले ॥ २६ तिमन्द्रो ब्राह्मणो भूत्वा भिक्षार्थी समुपागमत् । कवचं प्रार्थयामास फाल्गुनस्य हिते रतः ॥ २७ स्वरारीरात्समुत्कृत्य कवचं स्वं निसर्गजम् । विश्रक्षपाय शकाय ददी कर्णः कृताञ्जलिः ॥ २८

.वैशंपायन उवाच ।

प्रतिगृद्य तु देवेशस्तुष्टस्तेनास्य कर्मणा।
ददौ शक्ति सुरपितर्वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ २९
देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वीरगरक्षसाम्।
यमेकं जेतुमिच्छेथाः सोऽनया न मविष्यति॥३०
प्राङ्नाम तस्य कथितं वसुवेण इति क्षितौ।
कर्णी वैकर्तनश्चैव कर्मणा तेन सोभवत्॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि कर्णसंभवे पकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥१११॥

# ११२

सत्त्वरूपगुणोपेता धर्मारामा महावता । दुहिता कुन्तिभोजस्य पृथा पृथुललोचना ॥ १ तां तु तेजस्विनीं कन्यां रूपयौवनशालिनीम् । द्यावृण्वन्यार्थिवाः केचिदतीव स्त्रीगुणैर्युताम् ॥२ ततः सा कुन्तिभोजेन राक्षाह्रय नराधिपान् । पित्रा स्वयंवरे दत्ता दुहिता राजसत्तम ॥ ३

पित्रा स्त्रयंवरे दत्ता दुहिता राजसत्तम ॥ ३ ततः सा रङ्गमध्यस्थं तेषां राक्षां मनस्त्रिनी । ददर्श राजशार्दृलं पाण्डुं मरतसत्तमम् ॥ ४ सिंहद्पं महोरस्कं तृषभाक्षं महाबलम् । आदित्यमिव सर्वेषां राक्षां प्रव्छाय वै प्रभाः ॥५ तिष्ठन्तं राजसिमती पुरंदरिमवापरम् । तं दृष्टा सानवद्याङ्गी कुन्तिभोजसुता शुभा ॥ ६ पाण्डुं नरवरं रङ्गे दृद्येनाकुलाभवत् ।

ततः कामपरीताङ्गी सक्तत्रचलमानसा ॥ १ वीडमाना स्रजं कुन्ती राङ्गः स्कन्धे समासजत्। तं निशम्य वृतं पाण्डुं कुन्त्या सर्वे नराधिपाः ८ यथागंत समाजग्मुर्गजैरश्वै रथैस्तथा । ततस्तस्याः पिता राजान्ववाहमकरोत्त्रभुः ॥ ९ स तया कुन्तिभोजस्य दुहित्रा कुरुनन्दनः । युयुजेऽमितसौभाग्यः पौलोग्या मघवानिव ॥१० कुन्त्याः पाण्डोश्च राजेन्द्र कुन्तिभोजो महीपतिः कृत्वोद्वाहं तदा तं तु नानावसुभिर्यचितम् । स्वपुरं प्रेषयामास स राजा कुरुसत्तम् ॥ ११ ततो बलेन महता नानाध्वजपताकिना । स्त्यमानः स चाशीभिर्वाद्वणेश्च महर्षिभिः ॥१२ संप्राप्य नगरं राजा पाण्डुः कौरवनन्दनः । न्यवेशयत तां मार्यो कुन्तीं स्वभवने प्रभुः ॥१३

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि कुन्तीविवाहे द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११२॥

# ११३

वैशंपायन उवाच।
ततः शान्तनवो भीष्मो राज्ञः पाण्डोर्यशस्विनः।
विवाहस्यापरस्यार्थे चकार मतिमान्मतिम्॥ १
सोमात्यैः स्वियैः सार्धं ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः।
बलेन चतुरङ्गेण ययौ मद्रपतेः पुरम्॥ २

कर्ण इति सहजकवचकर्तनात् कर्णः । विशेषतः कर्तनेन वैकर्तनः । स्वार्थे तद्धितः । वस्तुतस्तु विकर्तनस्य सूर्यस्यापत्यत्वाद्वैतकर्तनः॥३१।।इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ तमागतमभिश्रत्य भीष्मं वाहीकपुङ्गवः । प्रत्युद्गम्यार्चियत्वा च पुरं प्रावेशयश्रृपः ॥ ३ दत्वा तस्यासनं शुम्नं पाद्यमर्च्य तथैव च । मधुपर्क च मद्रेशः प्रपच्छागमनेऽर्थिताम् ॥ ४

#### ११२

सत्वेति । धर्मारामा धर्मैकानिष्ठा ॥ १ ॥ इति आ-दिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वादशाधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ ११२ ॥

११३

तत इति ॥ १ ॥

तं भीषाः प्रत्युवाचेदं मद्रराजं कुरूद्रहः । आगतं मां विजानीहि कन्यार्थिनमरिंदम ॥ श्रूयते भवतः साध्वी खसा माद्री यशस्विनी । तामहं वरियच्यामि पाण्डोरर्थे यशास्वनीम् ॥ ६ युक्तरूपो हि संबन्धे त्वं नो राजन्वयं तव। एतत्संचिन्त्य मद्रेश गृहाणास्मान्यथाविघि ॥ ७ तमेवं वादिनं भीषमं प्रत्यभाषत मद्रपः। न हि मेऽन्यो वरस्त्वत्तः श्रेयानिति मतिर्मम॥ ८ पूर्वैः प्रवार्तितं किंचित्कुलेऽस्मिश्रपसत्तमैः। साधु वा यदि वासाधु तन्नातिकान्तुमुत्सहे ॥ ९ व्यक्तं तद्भवतश्चापि विदितं नात्र संशयः। न च युक्तं तथा वकुं भवान्देहीति सत्तम ॥ क़लधर्मः स नो वीर प्रमाणं परमं च तत्। तेन त्वां न ब्रवीम्येतदसंदिग्धं वचोऽरिहन् ॥ ११ तं भीष्मः प्रत्युवाचेदं मद्दराजं जनाधिपः। धर्म एष परो राजन स्वयमुकः स्वयंभुवा ॥ १२ नात्र कश्चन दोषोऽस्ति पूर्वैर्विधिरयं कृतः। विदितेयं च ते शल्य मर्यादा साधुसंमता ॥ १३ इत्युक्त्वा स महातेजाः शातकुम्मं कृताकृतम्। रत्नानि च विचित्राणि शल्यायादात्सहस्रशः १४ गजानभ्वान्रथांश्चेव वासांस्यामरणाति च । मणिमुक्ताप्रवालं च गाङ्गेयो व्यस्जच्छुमम् ॥१५ तत्प्रगृह्य धनं सर्वे शल्यः संप्रीतमानसः । ददी तां समलंक्त्य स्वसारं कौरवर्षमे ॥ १६ स तां माद्रीमुपादाय भीष्मः सागरगासुतः। भाजगाम पुरी धीमान्यविष्टी गजसाह्वयम् ॥ १७ तत इष्टेऽहनि प्राप्ते मुहूर्ते साधुसंमते । जग्राह विधिवत्पाणि माद्याः पाण्डुर्नराधिपः १८ ततो विवाहे निर्वृत्ते स राजा कुरुनन्दनः। स्थापयामास तां भार्यो छुभे वेदमनि भाविनीम्॥ स ताभ्यां व्यचरत्सार्धे भार्याभ्यां राजसत्तमः । कुन्त्या माद्या च राजेन्द्रो यथाकामं यथासुखम् ततः स कौरवो राजा विद्वत्य त्रिद्शा निशाः जिगीवया महीं पाण्डुर्निरकामत्पुरात्प्रभो ॥

स भीष्मप्रमुखान्वृद्धानभिवाद्य प्रणम्य च । धृतराष्ट्रं च कौरव्यं तथान्यान्कुरुसत्तमान्। आमन्त्र्य प्रययौ राजा तैश्चैवाप्यनुमोदितः ॥ २२ मङ्गलाचारयुक्ताभिराशीर्भिरभिनन्दितः । गजवाजिरथौधेन बलेन महतागमत्॥ 23 स राजा देवगर्भामी विजिगीपुर्वसुंघराम् । हष्टपुष्टबलैः प्रायात्पाण्डुः रात्रूननेकराः ॥ રષ્ઠ पूर्वमागस्कृतो गत्वा दशाणीः समरे जिताः। पाण्डुना नरसिंहेन कौरवाणां यशोसृता ॥ ततः सेनामुपादाय पाण्डुर्नानाविधध्वजाम् । प्रभूतहस्त्यश्वयुतां पदातिरथसंकुळाम् ॥ २६. आगस्कारी महीपानां बहूनां बलद्रितः । गोप्ता मगधराष्ट्रस्य दीर्घी राजगृहे हतः॥ २७ ततः कोशं समादाय वाहनानि च भूरिशः। पाण्डुना मिथिलां गत्वा विदेहः समरे जिताः २८ तया काशिषु सुह्मेषु पुण्ड्रेषु च नर्राम । स्वबाहुबलवीर्येण कुरूणामकरोद्यशः ॥ २९ तं शरीघमहाज्वालं शस्त्राचिषमरिदमम्। पाण्डुपावकमासाद्य व्यद्द्यन्त नराधिपाः ॥ ते ससेनाः ससेनेन विध्वंसितवला नृपाः । पाण्डुना वदागाः सत्वा कुरुकर्मसु योजिताः तेन ते निर्जिताः सर्वे पृथित्यां सर्वपार्थवाः। तमेकं मेनिरे शूरं देवेष्विव पुरंदरम् ॥ રૂસ तं कृताञ्जलयः सर्वे प्रणता वसुधाधिपाः। उपाजग्मुर्धनं गृह्य रत्नानि विविधानि च ॥ मणिमुक्ताप्रवालं च सुवर्णं रजतं बहु । गोरत्नान्यश्वरत्नानि रथरत्नानि कुञ्जरान् ॥ રૂજ खरोष्ट्रमहिषीश्चैव यच किंचिदजाविकम्। कम्बलाजिनरत्नानि राङ्कवास्तरणानि च । तत्सर्वे प्रतिज्ञाह राजा नागपुराधिपः ॥ 30 तदादाय ययौ पाण्डुः पुनर्भुदितवाहनः। हर्षयिष्यन्खराष्ट्राणि पुरं च गजसाह्वयम् ॥ शान्तनो राजसिहस्य भरतस्य च धीमतः। प्रनृष्टः कीर्तिजः शब्दः पाण्डुना पुनराहृतः ॥ ३७

यद्यपि कन्याशुल्कप्रहणं आसुरे विवाहे दृष्टं तथापि कुलधर्मत्वादपरिहार्यमित्याह । पूर्वैरिति ॥ ९ ॥ धर्म एषः । आर्षेऽपि विवाहे कन्याशुल्कत्वेन गोमि-धुनप्रहस्य विधानात् । तथा च शिष्टाहतत्वादयमपि धर्मः स्वयंभुवा वेदेनैवोक्त इत्यवसेयम् । एतेन विगीतोपि कुला-चारो न त्याज्य इत्युक्तम् ॥ १२ ॥ शातकुम्मं काञ्चनं

कृताकृतं घटितमघटितं च ॥ १४ ॥ ब्यस्जत् प्रादात् ॥ ॥ १५ ॥ जिदशाः त्रिंशत् ॥ २१ ॥ आगस्कृतः चीर-प्रायः पर्वतायाश्रयित्वात् ॥ २५ ॥ कुरुकर्मसु योजिताः कुरूणां दासभूताः कृताः ॥ ३१ ॥ नागपुराधिपः हस्ति-नापुरेशः ॥ ३५ ॥

ये पुरा कुरुराष्ट्राणि जहः कुरुधनानि च । ते नागपुरासिंहेन पाण्डुना करदीकृताः॥ 36 इत्यभाषन्त राजाना राजामात्याश्च संगताः। प्रतीतमनसो हृष्टाः पौरजानपदैः सह । 30 प्रत्युद्ययुक्ष तं प्राप्तं सर्वे भीष्मपुरोगमाः॥ तेन दूरमिवाध्वानं गत्वा नागपुरालयात् । So आवृतं ददशुर्देष्टा लोकं बहुविधैर्धनैः॥ नानायानसमानीतै रहैरुचावचैस्तदा। धश

हस्त्यश्वरथरतेश्च गोभिरुष्टैस्तथाविभिः॥ नान्तं द्स्श्रुरासाद्य भीष्मेण सह कौरवाः। सोऽभिवाद्य पितुः पादौ कौसल्यानन्दवर्धनः यथाऽई मानयामास पौरजानपदानपि। प्रमृद्य पुरराष्ट्राणि कृतार्थे पुनरागतम् । पुत्रमास्त्रिष्य भीष्मस्तु हर्षादश्रुण्यवर्तयत् । 88 स तूर्यशतशंखानां भेरीणां च महास्वनैः॥ हर्षयन्सर्वशः पौरान्विवेश गजसाह्वयम् ॥

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि पाण्डुदिग्विजये त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः॥११३॥

### 668

## वैशंपायन उवाच ।

धृतराष्ट्राभ्यनुक्षातः स्वबाद्वविजितं धनम्। भीषाय सत्यवत्यै च मात्रे चोपजहार सः ॥ १ विदुराय च वै पाण्डुः प्रेषयामास तद्धनम् । सुहृदश्चापि धर्मात्मा धनेन समतर्पयत्॥ ર ततः सत्यवती भीषां कौसल्यां च यशस्विनीम्। शुभैः पाण्डुजितैरथैँस्तोषयामास मारत ॥ 3 ननन्द माता कौसल्या तमप्रतिमतेजसम् । जयन्तमिव पौलोमी परिष्वज्य नर्रामम् ॥ 8 तस्य वीरस्य विकान्तैः सहस्रशतदक्षिणैः । अश्वमेघशतैरीजे घृतराष्ट्रो महामखैः॥ ų संप्रयुक्तस्तु कुन्त्या च माद्या च भरतर्षम । जिततन्द्रीस्तदा पाण्डुर्बभूव वनगोचरः॥ ફ हित्वा प्रासादनिलयं द्युभानि शयनानि च। अरण्यनित्यः सततं बभूव मृगयापरः ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि विदुरपरिणये चतुर्दशाधिकशततमोऽघ्यायः ११४

स चरन्दक्षिणं पार्श्वं रम्यं हिमवतो सिरे:। उवास गिरिपृष्ठेषु महाशालवनेषु च॥ रराज कुन्त्या माद्या च पाण्डः सह वने चरन् । करेण्वोरिव मध्यस्थः श्रीमान्पौरंद्रों गजः॥ भारतं सह भार्याभ्यां खङ्कवाणधनुर्धरम् । विचित्रकवचं वीरं परमास्त्रविदं नृपम्। देवोऽयमित्यमन्यन्त चरन्तं वनवासिनः ॥ तस्य कामांश्च भोगांश्च नरा नित्यमवन्द्रिताः। उपजहर्वनान्तेषु धृतराष्ट्रेण चोदिताः॥ अथ पारसवीं कन्यां देवकस्य महीपतेः। रूपयौवनसंपुत्रां स शुश्रावापगासुतः ॥ . १२ ततस्तु वरयित्वा तामानीय भरतर्षभः। विवाहं कारयामास विदुरस्य महामतेः॥ १३ तस्यां चोत्पादयामास विदुरः कुरुनन्दनः। पुत्रान्विनयसंपन्नानात्मनः सद्द्यान्गुणैः॥

प्रतीतमनसः निष्कलुषचित्ताः अत एव हृष्टाः ॥ ३९ ॥ न दूरमिव अदूर्रमिव । जयोत्साहेन मार्गश्रमाभावात् ॥४० ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयो-दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥

त्तत्यैर्महामखैः पञ्चमहायज्ञैः गर्भान्धस्य श्रौतयज्ञेष्वनधि-कारात् ॥ ५ ॥ पारसवीं व्याख्यानरूपां ब्राह्मणेन शुद्रायां जाताम् ॥ १४ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥

# 334

वैशंपायन उवाच ।
ततः पुत्रशतं जल्ले गान्धार्या जनमेजय ।
धृतराष्ट्रस्य वैश्यायामेकश्चापि शतात्परः ॥ १
पाण्डोः कुन्त्यां च माद्यां च पुत्राः पश्च महारथाः।
देवेभ्यः समपद्यन्त सन्तानाय कुलस्य वै ॥ २
जनमेजय उवाच ।

कथं पुत्रहातं जक्षे गान्धार्या द्विजसत्तम।
कियता चैव कालेन तेषामायुश्च कि परम् ॥ ३
कथं चैकः स वैक्यायां घृतराष्ट्रसुतोऽभवत् ।
कथं च सहशीं भार्या गान्धारीं धर्मचारिणीम् ४
आनुक्तृत्थे वर्तमानां घृतराष्ट्रोऽभ्यवर्तत ।
कथं च शप्तस्य सतः पाण्डोस्तेन महात्मना ॥ ५
समुत्पन्ना दैवतेभ्यः पुत्राः पञ्च महारथाः ।
पतद्विद्वन्यथान्यायं विस्तरेण तपोधन ॥ ६
कथयस्व न मे तृतिः कथ्यमानेषु बन्धुषु ।

वैशंपायन उवाच । श्चच्छ्माभिपरिग्लानं द्वैपायनमुपस्थितम् ॥ तोषयामास गान्धारी व्यासस्तस्यै वरं ददौ। सा ववे सदशं भर्तुः पुत्राणां शतमात्मनः ॥ ततः कालेन सा गर्भे धृतराष्ट्राद्थाग्रहीत्। संवत्सरद्वयं तं तु गान्धारी गर्भमाहितम्। अप्रजा धारयामास ततस्तां दुःखमाविशत्। श्रुत्वा कुन्तीसुतं जातं बालार्कसमतेजसम् ॥ १० उदरस्यात्मनः स्थैर्यमुपलभ्यान्वचिन्तयत् । अज्ञातं घृतराष्ट्रस्य यत्नेन महता ततः॥ ११ सोदरं घातयामास गान्धारी दुःखमूच्छिता। ततो जन्ने मांसपेशी लोहाष्टीलेव संहता॥ द्विवर्षसंस्ता कुक्षौ तामुत्स्रध्ं प्रचक्रमे। अथ द्वैपायने। ज्ञात्वा त्वरितः समुपागमत् ॥ १३ तां स मांसमयीं पेशीं ददर्श जपतां वरः। त्ततोऽब्रवीत्सौबलेयीं किमिदं ते चिकीर्षितम्॥१४ सा चात्मनी मतं सत्यं शशंस परमर्थये ।

गान्धार्युवाच । ज्येष्ठं कुन्तीसुतं जातं श्रुत्वा रविसमप्रमम् ॥ १५ दुःखेन परमेणेद्मुद्दरं घातितं मया ।

शतं च किल पुत्राणां विस्तीर्णं मे त्वया पुरा १६ इयं च मे मांसपेशी जाता पुत्रशताय वै ।

व्यास उवाच । एवमेतस्सौबलेयि नैतज्जात्वन्यथा भवेत् ॥ १७ वितथं नोक्तपूर्वं मे स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा । घटाणीं कपटशनं विश्वास विश्वासम्म ॥ १८

घृतपूर्णे कुण्डरातं क्षिप्रमेव विधीयताम् ॥ १८ सुगुप्तेषु च देशेषु रक्षा चैव विधीयताम् । शीतामिरिद्धरष्ठीलामिमां च परिषिश्चय ॥ १९

वैशंपायन उवाच ।

सा सिच्यमाना त्वष्ठीला बभूव शतधा तदा । 20 अङ्गृष्ठपर्वमात्राणां गर्भाणां पृथगेव तु ॥ पकाधिकरातं पूर्ण यथायोगं विशापते। मांसपेक्यास्तदा राजन् क्रमशः कालपर्ययात्॥२१ ततस्तांस्तेषु कुण्डेषु गर्भानवद्धे तदा । २२ स्वनुगुप्तेषु देशेषु रक्षां वै व्यद्धात्ततः ॥ शशंस चैव भगवान्कालेनेतावता पुनः। उद्घाटनीयान्येतानि कुण्डानीति च सौबलीम् २३ इत्युक्त्वा भगवान्त्र्यासस्तथा प्रतिनिधाय च जगाम तपसे धीमान्हिमवन्तं शिलोच्चयम् ॥ जन्ने क्रमेण चैतेन तेषां दुर्योधनो नृपः। जन्मतस्तु प्रमाणेन ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः ॥ २५ तदाख्यातं तु भीष्माय विदुराय च धीमते। २६ यस्मिन्नहिन दुर्घषों जन्ने दुर्योधनस्तदा ॥ तस्मिन्नेव महाबाहुर्जन्ने भीमोऽपि वीर्यवान्। स जातमात्र एवाय धृतराष्ट्रसुतो नृप ॥ रासभारावसद्दां रुराव च ननाद च। ર૮ तं खराः प्रत्यभाषन्तं गृध्रमोमायुवायसाः ॥ वाताश्च प्रववुश्चापि दिग्दाहश्चामवत्तदा । ततस्तु भीतवद्राजा घृतराष्ट्रोऽब्रवीदिदम् ॥ समानीय बहून्विप्रान्मीष्मं विदुरमेव च । अन्यांश्च सुहदो राजन्कुरून्सर्वास्तथैव च ॥ 30 युधिष्ठिरो राजपुत्रो ज्येष्ठो नः कुलवर्धनः । प्राप्तः स्वगुणतो राज्यं न तस्मिन्वाच्यमस्ति नः<sup>३१</sup> अयं त्वनन्तरस्तस्मादिप राजा भविष्यति । पतिद्वेवत में तथ्यं यदत्र भविता भ्रुवम् ॥ 32

**११५** तत इति ॥१॥ लोहाष्ठीला लोहमया गण्डिका तद्वत् संहता कंठिना ॥ १२ ॥ अवद्धे धृतवती ॥२२॥ रुराव व ननाद च व्यक्तमन्यक्तं च शब्दं खरसदृशमेवाकरोत् ॥२८॥

वाक्यस्यैतस्य निधने दिश्च सर्वासु भारत । ऋव्यादाः प्राणदन्घोराः शिवाश्चाशिवशंसिनः ३३ लक्षयित्वा निमित्तानि तानि घोराणि सर्वशः। तेऽब्रुवन्त्राह्मणा राजन्विदुरश्च महामतिः ॥ यथेमानि निमित्तानि घोराणि मनुजाधिप। उत्थितानि सुते जाते ज्येष्ठे ते पुरुषर्षभ ॥ 34 व्यक्तं कुळान्तकरणो भवितेष सुतस्तव । तस्य शान्तिः परित्यागे गुप्तावपनयो महान् ३६ शतमेकोनमप्यस्तु पुत्राणां ते महीपते। त्यजैनमेकं शान्ति चेत्कुलस्येच्छिस भारत ३७ पकेन कुरु वै क्षेमं कुलस्य जगतस्तथा। त्यजेदेकं कुळस्यार्थे ब्रामस्यार्थे कुळं त्यजेत् ॥३८ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संसवपर्वणि गान्धारीपुत्रोत्पत्तौ पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः॥११५॥

य्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् । स तथा विदुरेणोक्तस्तैश्च सर्वेद्विजोत्तमैः॥ न चकार तथा राजा पुत्रक्रेहसमान्वितः । ततः पुत्ररातं पूर्णे धृतराष्ट्रस्य पार्थिव॥ मासमात्रेण संजन्ने कन्याचैका शताधिका। गान्धार्यां क्रिक्यमानायामुदरेण विवर्धता ॥ ४१ धृतराष्ट्रं महाराजं वैश्या पर्यचरत्किल । तास्मिन्संवत्सरे राजन्धृतराष्ट्रान्महायशाः ॥ ४२ जज्ञे धीमांस्ततस्तस्यां युयुत्सुः करणो नृप । एवं पुत्ररातं जज्ञे घृतराष्ट्रस्य घीमतः ॥ 💎 ४३ महारथानां वीराणां कन्या चैका शताधिका । युयुत्सुश्च महातेजा वैश्यापुत्रः प्रतापवान् ॥ ४४

## ११६

ረ

जनमेजय उवाच। धृतराष्ट्रस्य पुत्राणामादितः कथितं त्वया । ऋषेः प्रसादातु शतं न च कन्या प्रकीर्तिता ॥ १ वैश्यापुत्रो युयुत्सुश्च कन्या चैका शताधिका। गान्धारराजदुहिता शतपुत्रेति चानघ ॥ उक्ता महर्षिणा तेन व्यासेनामिततेजसा । कथं त्विदानीं भगवन्कन्यां त्वं तु ब्रवीषि मे ॥ ३ यदि भागशतं पेशी कृता तेन महर्षिणा। न प्रजास्यति चेद्भृयः सौबलेयी कथंचन ॥ ន कथं तु संभवस्तस्या दुःशलाया वदस्व मे । 4 यथावदिह विप्रर्षे परं मेऽत्र कुत्ह्लम् ॥ वैशंपायन उवाच । साध्वयं प्रश्न उदिष्टः पाण्डवेय ब्रवीमि ते । तां मांसपेशीं भगवान्स्वयमेव महातपाः ॥ દ્દ शीताभिरद्भिरासिच्य भागं भागमकल्पयत्। यो यथा कल्पितो भागस्तं तं घात्र्या तथा नृप ७ घृतपूर्णेषु कुण्डेषु पकैकं प्राक्षिपत्तदा ।

दुहितुः स्नेहसंयोगमनुभ्याय वराङ्गना । मनसाऽचिन्तयदेवी एतत्पुत्रशतं मम ॥ भविष्यति न संदेहो न ब्रवीत्यन्यथा मुनिः। ममेयं परमा तुष्टिर्दुहिता मे भवेद्यदि॥ एका शताधिका बाला भविष्यति कनीयसी। ततो दौहित्रजालोकादबाह्योऽसौ पतिर्मम्॥ ११ अधिका किल नारीणां प्रीतिजीमातृजा मवेत्। यदि नाम ममापि स्याइहितैका शताधिका १२ कृतकृत्या भवेयं वै पुत्रदौहित्रसंवृता । यदि सत्यं तपस्तप्तं दत्तं वाप्यथवा हुतम् ॥ १३ गुरवस्तोषिता वापि तथास्तु दुहिता मम । प्तिसमन्नेव काले तु कृष्णद्वैपायनः स्वयम् ॥ १४ व्यभजत्स तदा पेशीं भगवानृषिसत्तमः। गणयित्वा शतं पूर्णमंशानामाह सौबलीम् ॥ १५

व्यास उवाच। पूर्णे पुत्रशतं त्वेतन्न मिथ्यावागुदाहृता । दौहित्रयोगाय भाग एकः शिष्टः शतात्परः ॥ १६

करण इव करणः क्षत्रियात् वैदयायां जातत्वान तु वैश्यात् ग्रहायाम् ।। ४३ ॥ इति आदिपर्वाणे नैल-कण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ 11 994 11

पतिसम्बन्तरे साध्वी गान्धारी सुदृढवता ॥

### ११६

धृतराष्ट्रस्येति ॥ १ ॥ न प्रजास्यति प्रजामात्मनो नेच्छति । क्यजंतोयं शब्दः सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्यिन लाल-सायां सुगसुगाविति वार्तिकात्सुगागमः ॥ ४॥ अबाह्यः दोहित्रजानिप लोकान्प्राप्स्यतीत्यर्थः ॥ ११ ॥

पषा ते सुभगा कन्या भविष्यति यथेप्सिता । ततोऽन्यं घृतकुम्भं च समानाय्य महातपाः । तं चापि प्रक्षिपत्तत्र कन्याभागं तपोधनः ॥ १७ पतत्ते कथितं राजन्दुःशलाजन्म भारत । ब्रूहि राजेन्द्र किं भूयो वर्तयिष्यामि तेऽनघ १८ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे संभवपर्वणि दुःशलेत्पत्तौ षोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६॥

## 330

·जनमेजय उवाच**ा** ज्येष्ठानुज्येष्ठतां तेषां नामानि च पृथकपृथक् । **घृतराष्ट्रस्य पुत्राणामानुपूर्व्यात्प्रकीर्तय**॥ वैशंपायन उवाच। दुर्योधनो युयुतसुश्च राजन्दुःशासनस्तथा। दुःसहो दुःशलश्चेव जलसन्धः समः सहः॥ ર विन्दानुविन्दौ दुर्घर्षः सुबाहुर्दुष्प्रधर्षणः। दुर्भर्षणो दुर्भुखश्च दुष्कर्णः कर्ण एव च॥ 3 विविशतिर्विकर्णश्च शलः सत्वः सलोचनः। चित्रोपचित्रौ चित्राक्षश्चारुचित्रः शरासनः॥ ४ दुर्मदो दुर्विगाहश्च विवित्सुर्विकटाननः। ऊर्णनाभः सुनामश्च तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ चित्रबाणिध्रत्रवर्मा सुवर्मा दुविमोचनः। अयो बाहुर्महाबाहुश्चित्राङ्गश्चित्रकुण्डलः॥ Ę मीमवेगों भीमबलों बलाकी बलवर्धनः। उत्रायुधः सुषेणश्च कुण्डधारो महोदरः॥ वित्रायघो निषङ्गी च पाशी वृन्दारकस्तथा। दृढवर्मी दृढक्षत्रः सोमकीर्तिरनूद्रः॥ दृढसन्धो जरासन्धः सत्यसन्धः सदः सुवाक् ।

उग्रश्नवा उग्रसेनः सेनानीर्दुष्पराजयः ॥ अपराजितः कुण्डशायी विशालाक्षो दुराधरः । दृढहस्तः सुहस्तश्च वातवेगसुवर्चसौ॥ 80 आदित्यकेतुर्बह्वाशी नागदत्तोग्रयाय्यपि । कवची क्रथनः कुण्डी कुण्डघारो घनुर्घरः ॥ ११ उग्रभीमर्थौ वीरौ वीरबाहुरलोलुपः। अभयो रौद्रकर्मा च तथा दृढरथाश्रयः॥ १२ अनाधृष्यः कुण्डमेदी विरावी चित्रकुण्डलः । प्रमथश्च प्रमाथी च दीर्घरोमश्च वीर्यवान् ॥ दीर्घवाहुर्महाबाहुर्व्यूढोरःकनकष्वजः । कुण्डाशी विरजाञ्चैव दुःशला च शताधिका १४ इति पुत्रशतं राजन् कन्या चैव शताधिका। नामधेयानुपूर्व्येण विद्धि जन्मक्रमं नृप ॥ १५ सर्वे त्वातिरथाः शूराः सर्वेयुद्धविशारदाः । सर्वे वेदविदश्चैव सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः॥ १६ सर्वेषामनुद्धपाश्च कृता दारा महीपते। धृतराष्ट्रेण समये परीक्ष्य विधिवत्रृप् ॥ १७ दुःशलां चापि समये धृतराष्ट्रो नराधिपः। जयद्रथाय प्रद्दौ विधिना भरतर्षभ ॥ १८

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे संभवपर्वणि धृतराष्ट्रपुत्रनामकथने सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः<sup>११७</sup>

### 385

# जनमेजय उवाच।

कथितो धार्तराष्ट्राणामार्थः संभव उत्तमः। अमनुष्यो मनुष्याणां भवता ब्रह्मवादिना॥ १

नामधेयानि चाप्येषां कथ्यमानानि भागराः। त्वत्तः श्रुतानि मे ब्रह्मन्पाण्डवानां च कीर्तय॥ २

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षोडशा-धिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६॥

> **११७** ज्येष्ठेति ॥ १ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये

भारतभावदीपे सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥

११८

कथित इति । आर्षःऋषिप्रसादहेतुकः । अमनुष्यो मनुष्येष्वदृष्टः । युगपद्वद्वनां जननात् ॥ १ ॥

ते हि सर्वे महात्मानो देवराजपराक्रमाः। त्वयैवांशावतरणे देवमागाः प्रकीर्तिताः ॥ .3 पतिदच्छाम्यहं श्रोतुमतिमानुषकर्मणाम् । तेषामाजननं सर्वं वैशंपायन कीर्तय ॥ 8 . वैशंपायन उवाच । राजा पाण्डुर्महारण्ये मृगव्यालनिषेविते । चरन्मैथुनधर्मस्यं ददर्श मृगयूथपम् ॥ ततस्तां च मृगीं तं च हक्मपुंखेः सुपत्रिभिः । निर्विभेद शरैस्तीक्ष्णैः पाण्डुः पञ्चभिराशुगैः ॥ ६ स च राजन्महातेजा ऋषिपुत्रस्तपोधनः। भार्यया सह तेजस्वी मृगरूपेण संगतः ॥ . 19 संसक्तश्च तया मृग्या मानुषीमीरयन्गिरम्। क्षणेन पतितो भूमी विल्लापाकुलेन्द्रियः॥ ٠. मृग उवाच ।

काममन्युपरीता हि बुध्या विरहिता अपि। वर्जयन्ति नृशंसानि पापेष्वपि रता नराः॥ ९ न विधि प्रसते प्रज्ञा प्रज्ञां तु ग्रसते विधिः। विधिपर्यागतानर्थान्प्राज्ञों न प्रतिपद्यते॥ १० शश्वद्धर्मात्मनां मुख्ये कुले जातस्य भारत। कामलोभाभिभूतस्य कथं ते चलिता मितः ११ पाण्डुक्वाच।

दाश्रूणां या वधे वृत्तिः सा मृगाणां वधे समृता । राज्ञां मृग न मां मोहात्वं गर्हियतुमहीसि ॥ १२ अच्छिमना मायया च मृगाणां वध इष्यते । स एव धर्मो राज्ञां तु तिद्धत्वं कि नु गर्हसे ॥१३ अगस्त्यः सत्रमासीनश्चकार मृगयामृषिः । आरण्यान्सर्वदैवत्यानमृगान्त्रोक्ष्य महावने ॥ १४ प्रमाणदृष्ट्यमेण कथमस्मान्विगर्हसे । अगस्त्यस्याभिचारेण युष्माकं च वपा हुता ॥१५ मृग उवाच ।

न रिपून्वे समुद्दिश्य विमुश्चन्ति नराः शरान् । रन्ध्र एषां विशेषेण वधकालः प्रशस्यते ॥ १६ पाण्डुक्वाच ।

प्रमत्तमप्रमत्तं वा विवृतं घ्रन्ति चौजसा । उपायैर्विविधैस्तीक्ष्णैः कस्मान्मृग विगर्हसे ॥१७

मृग उवाच । नाहं घ्नन्तं मृगान् राजन्विगहें चात्मकारणात्। मैथुनं तु प्रतीक्ष्यं मे त्वयेहाद्यानृशंस्यतः सर्वभूतहिते काले सर्वभूतेप्सिते तथा। को हि विद्वान्मृगं हन्याचरन्तं मैथुनं वने ॥ १९ अस्यां मृग्यां च राजेन्द्र हर्षान्मैथुनमाचरम् । पुरुषार्थफलं कर्तुं तत्त्वया विफलीकृतम् ॥ २० पौरवाणां महाराज तेषामक्रिष्टकर्मणाम्। वंशे जातस्य कौरव्य नानुरूपमिदं तव ॥ રશ नृशंसं कर्म सुमहत्सर्वलोकविगर्हितम्। अस्वर्ग्यमयशस्यं चाप्यधर्मिष्ठं च भारत ॥ २२ स्त्रीभोगानां विशेषज्ञः शास्त्रधर्मार्थतत्त्ववित । नार्हस्त्वं सुरसंकाश कर्तुमस्वर्ग्यमीदशम् त्वया नृशंसकर्तारः पापाचाराश्च मानवाः। निग्राह्याः पार्थिवश्रेष्ठ त्रिवर्गपरिवार्जिताः ॥ २४

कामेति कामकोधावृता अपि मूढाः पापाचारस्वभावा ईहशानि नृशंसानि बीमत्सानि वर्जयन्ति। अतस्त्वं नृशंसकर्ता
सर्वेभ्योप्यधम इत्यर्थः ॥९॥ विधि देवं न प्रसते नातिकामरित । प्रज्ञा शास्त्रीयाबुद्धिः। प्राज्ञः प्रज्ञावान् । अर्थान्विधपर्यागतान्दैवोपगतान् । न प्रतिपद्यते न वेक्ति । किं तु प्रज्ञाबलेनैवैतमयाकृतिमिति मन्यतेऽतो नायं तवापराध इति भावः।प्रज्ञावानिति पाठे तु प्रज्ञावानेवैतज्जानाति न मूढ इत्यर्थः ॥१०॥
तवापि मोह इत्याश्चर्यमित्याह । शश्वदिति ॥ ११ ॥
पाठान्तरे मृगयुतां मृगहन्तृत्वम् ॥१२॥ अच्छद्मना प्राकख्येन । मायया प्रच्छक्ररूपेण। चो वार्थे ॥ १३ ॥ सत्रमासिनः अनुतिष्ठन् । व्रतस्थानां तत्रापि ब्राह्मणानामिष
मृगया दृष्ठे विकं पुनर्मम राज्ञः । प्रोक्ष्यत्येननोपाकरणसंज्ञपना दिकं लक्ष्यते । मुखं ब्यादाय स्विपतीतिवन्मृगयां कृत्वा
प्रोक्षयामासेति क्याख्येयम् ॥ १४ ॥ प्रमाणं वेदः । अस्मान्वर्तमानान् । ननु पर्यक्रिकृतानारण्यानुत्स्यजितित्यारण्याना-

मुत्सर्ग एव विहितो न वध इत्याशंक्याह । अगस्त्यस्येति । अभिचारेण शत्रुमारणेन। अतिचारेणित पाठे शास्त्रातिकमेण । वपा कदलीगर्भपत्रसदृशो मांसाऽपूपः । तस्मादगस्त्यप्रदृशितेन मांगण शत्रुवधकामा तृपाः शत्रुवन्मृगान् झन्ति ॥ १५ ॥ न रिपूनिति । रन्ध्रे विशस्त्रत्वव्यसनाक्षान्तत्वादिसमये शराज्ञ विमुञ्चन्तीति संबन्धः । किंतु एषां शत्रूणां वधकालः सर्वलोकप्रसिद्धः संप्राम आभिमुख्यादिमान्स एव प्रशस्यतेऽ न्यो निन्यत इत्यथः ॥१६॥ प्रमत्तं असावधानम् । तीक्ष्णेः गुप्तशिक्षराग्नेयादिभिः । विश्वतं व्यक्तम् । व्रन्ति मृगान् । मत्मित्याशयः ॥ १७ ॥ हर्षात् कष्यरग्नादितुल्यः पुत्रो मे भविष्यतीत्युत्साहात् । पुरुषार्थफलं पुरुषमेथुनेनार्थनीयं फलं पुत्रः तं कर्तु उत्पादयितुम् ॥ २० ॥ त्रिवर्गेति । धर्मार्थ-कामहीनाः ॥ २४ ॥

कि कृतं ते नरश्रेष्ठ मामिहानागसं व्रता।
मुनि मूलफलाहारं मृगवेषधरं नृप ॥ २५
वसमानमरण्येषु नित्यं रामपरायणम्।
त्वयाऽहं हिंसितो यस्मात्तस्मात्वामप्यहं रापे २६
द्वयोर्नृशंसकर्तारमवशं काममोहितम्।
जीवितान्तकरो भाव पवमेवागमिष्यति ॥ २७
अहं हि किंदमो नाम तपसा मावितो मुनिः।
व्यपत्रपन्मनुष्याणां मृग्यां मैथुनमाचरम् ॥ २८
मृगो भूत्वा मृगैः सार्घ चरामि गहने वने।
न तु ते ब्रह्महत्येयं भविष्यत्यविज्ञानतः ॥ २९
मृगक्षपघरं हत्वा मामेवं काममोहितम्।

अस्य तु त्वं फलं मूढ प्राप्त्यसी हशमेव हि॥ ३० प्रियया सह संवासं प्राप्य काम विमोहितः। त्वमप्यस्थामवस्थायां प्रेतलोकं गमिष्यासि॥ ३१ अन्तकाले हि संवासं यया गन्तासि कान्तया। प्रेतराजपुरं प्राप्तं सर्वभूत दुरत्ययम्। मक्त्या मित्मतां श्रेष्ठ सेव त्वानुगमिष्यति॥३२ वर्तमानः सुखे दुःखं यथाहं प्रापितस्त्वया। तथा त्वां च सुखं प्राप्तं दुःखमभ्यागमिष्यति ३२ वेशंपायन उवाच।

पवमुक्त्वा सुदुःखार्तो जीवितात्स व्यमुच्यत । मृगः पाण्डुश्च दुःखार्तः क्षणेन समपद्यत ॥ ३४

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे संभवपर्वाणे पाण्डुमृगशापेऽष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११८॥

## 339

वैशंपायन उवाच । तं व्यतीतमतिक्रम्य राजा स्वमिव बान्धवम् । सभार्यः शोकदुःखार्तः पर्यदेवयदातुरः ॥ १

पाण्डुस्वाच ।

सतामि कुले जाताः कर्मणा वत दुर्गतिम् । प्राप्नुवन्त्यकृतात्मानः कामजालविमोहिताः ॥ २ शश्वद्धर्मात्मना जातो वाल एव पिता मम । जीवितान्तमनुप्राप्तः कामात्मैवेति नः श्रुतम् ॥ ३ तस्य कामात्मनः क्षेत्रे राज्ञः संयतवागृषिः । कृष्णद्वैपायनः साक्षाद्भगवान्मामजीजनत् ॥ ४ तस्याद्य व्यसने बुद्धिः संजातेयं ममाधमा । त्यक्तस्य देवैरनयान्मृगयां परिधावतः ॥ ५ मोक्षमेव व्यवस्थामि बन्धो हि व्यसनं महत्।
सृत्रुत्तिमनुवार्तिंष्ये तामहं िणतुरव्ययाम् ॥ ६
अतीव तपसात्मानं योजयिष्याम्यसंशयम् ।
तस्मादेकोहमेकाकी एकैकिस्मिन्वनस्पतौ ॥ ७
चरन्मैक्षं मुनिर्मुण्डश्चरिष्याम्याश्रमानिमान् ।
पांसुना समवच्छन्नः शून्यागारकृतालयः ॥ ६
वृक्षमुलनिकेतो वा त्यक्तसर्विप्रयाप्रयः ॥ ६
वृक्षमुलनिकेतो वा त्यक्तसर्विप्रयाप्रयः ॥ ६
निराशीर्निर्नमस्कारो निर्द्वन्द्वो निष्परिप्रहः ।
न शोचन्न प्रहृष्यंश्च तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ ६
निराशीर्निर्नमस्कारो निर्द्वन्द्वो निष्परिप्रहः ।
न चाप्यवहसन्कंचिन्न कुर्वन्भुकुर्टी क्वाचित् ॥ १०
प्रसन्नवदनो नित्यं सर्वभूताहिते रतः ।
अङ्गाजङ्गमं सर्वमविद्विसंश्चतुर्विधम् ॥ ११

ते त्वया ॥२५॥ द्वयोः स्त्रीपुंसयोः नृशंसं निन्दं मै-धुनासक्तरोर्वधस्तस्य कर्तारम् ॥२७॥ प्राप्तं त्वा त्वाम्॥३२॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टदशाधि-कशततमोऽध्यायः ॥ ॥ ११८ ॥

#### ११९

तमिति । राजातिक्रम्य तं पर्यदेवयदिति संबन्धः की-दशं तं व्यतीतं मारितमित्यर्थः ॥ १ ॥ कामजालं विधि-त्साजालम् ॥२॥ देवैस्त्यक्तस्य अपुत्रतया स्वर्गमनानर्हत्वात् ॥ ५ ॥ मोक्षं मोक्षमार्गे व्यवस्थामि निश्चिनोमि श्रेयस्कर- तत्र हि पुत्रायनपेक्षा दृष्टा 'किं प्रजायाकरिध्यामी येषां नोऽयमात्मायं लोक' इति । इष्टमेवैतज्जातमित्याह । वन्धो होति । बन्धः पुत्रेषणादिः । सुत्रुर्ति ब्रह्मवर्याख्यां तृतिम् । पितुर्व्यासस्य ॥ ६ ॥ तपसा श्रवणमननात्मके नालोचनेन । आत्मानं चित्तं योजयिष्यामि समाधार्प्रमिच्छामि । तत्र साधनान्याह । तस्मादिति । एकः स्त्रीहीनः एकाकी शिष्यादिभिः सहायहाँनः॥७॥इमान्चानप्रस्थाश्रमान्संनिहितान् । पांसुनेति भूमिशायित्वमुक्तम् ॥ ८ ॥ निराशीर्निर्नमस्कारः । आशिषं नमस्कारं वा नेच्छामी सर्थः । निर्द्वन्दः सुखदुःखादिहीनः । निष्परिग्रहः कंथापान् दुकादिहीनः ॥१०॥

स्वासु प्रजास्विव सदा समः प्राणभृतां प्रति। पककालं चरन्मैक्ष्यं कुलानि दश पञ्च वा ॥ १२ असंभवे वा भैश्यस्य चरन्ननशनान्यपि। अल्पमल्पं च भुञ्जानः पूर्वालाभे न जातुःचित् १३ अन्यान्यपि चरँह्लोभादलाभे सप्त पूरयन्। अलाभे यदि वा लाभे समदर्शी महातपाः ॥ १४ वास्यैकं तक्षतो बाहुं चन्दनेनैकमुक्षतः। नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयम्रुभयोस्तयोः१५ न जिजीविषुवर्तिकाचिन्न मुमूर्षुवदाचरन्। जीवितं मरणं चैव नामिनन्दन्न च द्विपन् ॥ १६ याः काश्चिजाविता शक्याः कर्तुमभ्युद्यिकयाः। ताः सर्वाः समितकम्य निमेषादिव्यवस्थिताः१७ तासु चाप्यनवस्थासु त्यक्तसर्वेन्द्रियक्रियः । संपरित्यक्तधर्मार्थः स्नुनिर्णिक्तात्मकल्मषः ॥ १८ निर्मुक्तः सर्वपापेभ्यो व्यतीतः सर्ववागुराः। न वशे कस्यचित्तिष्ठन्सधर्मा मातरिश्वनः ॥ १९ एतया सततं भ्रत्या चरन्नेवं प्रकारया। देहं संस्थापयिष्यामि निर्भयं मार्गमास्थितः २० नाहं सक्रपणे मार्गे स्ववीर्यक्षयशोचिते। स्वधर्मात्सततापेते चरेयं वीर्यवर्जितः ॥ २१ सत्कृतोऽसत्कृतो वापि योऽन्यं कृपणचक्षुषा।

पूर्व संन्यासिधर्मानेव करिष्यामीत्युक्तं इदानीं संन्यासमेव करिष्यामीत्याह । एककालमिति सार्धः। पूर्वालामे पूर्व एकैकस्मिन्वनस्पती मैक्याम-चरन् त्युक्तं तदभावे सति । कुलानि गृहाणि ॥ १२ ॥ न जातु-चिन्न कदाचित् ॥१३॥ लोभादन्यानि दशाधिकामि चरन्। अलाभे अपूर्तौ ॥ १४ ॥ \*वास्यावास्येन काष्ठतक्षणेन । सुपोडादेश आर्षःविभक्तिलोपो वा ॥१५॥ अभ्युदयक्रियाः स्वर्गादिहेतुदर्शपूर्णमासादयः । समतिकम्य प्राजापत्येष्टथादि-पूर्वकं विधिवत् त्यक्ता । निमेषादिः कालस्तत्रब्यवास्थिता नियतकालाः ॥ १७ ॥ अनवस्थासु आनित्यफलासु । संप-रित्यक्तो धर्मसाध्योऽर्थो ब्रह्मलोकान्तो येन सः। सानीर्णक्ता-त्मकल्मषः यस्मात् धर्मेण सम्यक् क्षालितं चित्तकल्मषं रागादि तस्मात् । तेन कृतार्थेन नातः परं कार्यमस्तीत्यर्थः ॥ १८ ॥ रागादिक्षयोऽपि तन्मूलभूतपापक्षयादेवेत्याह । निर्मुक्त इति । वागुरा इव वागुराः बन्धनानि आविद्याकाम-कर्माणि । सधर्मा असंगः ॥१९॥ संस्थापयिष्यामि नाशयि-ष्यामि । निर्भयं मार्गं संसारभयरहितम् ॥ २० ॥ बाह्यसा-धनाधीने सुकुपणे मार्गे कर्ममार्गे। यो वा हतदक्षर गार्ग्यविदि-

उपैति वृत्ति कामात्मा स शुनां वर्तते पिथ ॥२२ वैशंपायन उवाच । एवमुक्तवा सुदुःखातों निःश्वासपरमो नृपः । अवेक्षमाणः कुन्तीं च माद्रीं स समभाषत ॥ २३

कौसल्या विदुरः श्रत्ता राजा च सह बन्धुभिः। आर्या सत्यवती भीष्मस्ते च राजपुरोहिताः॥२४ ब्राह्मणाश्च महात्मानः सोमपाः संशितव्रताः। पौरवृद्धाश्च ये तत्र निवसन्त्यस्मदाश्रयाः। प्रसाद्य सर्वे वक्तव्याः पाण्डुः प्रव्नजितो वनम्॥२५

निशम्य वचनं भर्तुर्वनवासे घृतात्मनः । तत्समं वचनं कुन्ती माद्री च समभाषताम् ॥२६ अन्येऽपि ह्याश्रमाः सन्ति ये शक्या भरतर्षम । आवाभ्यां धर्मपत्नीभ्यां सह तष्ठं तपो महत्॥२७ शरीरस्यापि मोक्षाय स्वर्ग्यं प्राप्य महाफलम् ।

त्वमेव भविता भर्ता स्वर्गस्यापि न संशयः ॥२८ प्रणिघायेन्द्रियग्रामं भर्तेलोकपरायणे । त्यक्त्वा कामसुखे ह्यावां तप्यावो विपुलं तपः यदि चावां महाप्राञ्च त्यस्यसि त्वं विशांपते । अधैवावां प्रहास्यावो जीवितं नात्र संशयः ॥ ३०

पाण्डुरुवाच । यदि व्यवसितं ह्येतद्युवयोर्धर्मसंहितम् । स्ववृत्तिमनुवार्तिष्ये तामहं पितुरव्ययाम् ॥ ३१

त्वाास्मिन् छोके यजति ददाति तपस्तप्यतेपि बहूनि वर्षसहस्रा-ण्यं तव देवास्य तद्भवति यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मा-ल्लोकात्प्रैति स कृपण इति श्रुतिनिन्दिते । स्वर्वार्यक्षयशोचिते स्वस्य प्रत्यनात्मनो वीर्यं सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्या-धिपतिरित्यादिश्रु इतिप्रासिद्धं विशत्वादि तस्य क्षयो विषयसंग-कृतो हासस्तेन शोचिते शोच्ये । ननु न्यायागतधनस्तत्त्व-ज्ञाननिष्ठोतिथिप्रियः । श्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते इति स्मृतेर्गृह एव मोक्षासिद्धौ किं संन्यासेनेत्याशंक्या-ह। सधर्मा इति।'जाया भेस्यादय प्रजायेय'इति श्रुतेःप्रजोत्पा-दनमेव गृहस्थघर्मः ततोऽपेते गार्हस्थ्ये किमवस्थाने नेति आश-यः। वीर्यवर्जितोऽपत्योत्पादन सामर्थ्यरहितः॥२१॥ अपत्यो-त्पादनमपि ब्राह्मणद्वारा सुसंपायमित्याशंक्याह । सत्कृत इति अन्यं पुरुषं वृत्तिं वृत्तिपदं । कृपणचक्षुषा । अपत्यं मे देहीति यात्रा दीनदृष्ट्या । कामात्मा अपत्यकाम आत्मा चित्तं यस्य सः । कामपूर्त्यन्ते शुनामिवापत्यकामानामपि तत्कृतं महद्दुः-खमस्ति अतः पारित्राज्यमेव श्रेय इति भावः ॥ २२ ॥ क्षत्ताऽत्र विदुर एव कौसल्यादिसाहचर्यात् ॥ २४ ॥ तत्समं उक्तस्य योग्यम् ॥ २६ ॥

श्वासी शब्द ईंबंतोपि 'वासी तु तक्षणी न स्त्री' इति
 त्रिकाण्डशेषात्

त्यक्ता प्राम्यसुखाहारं तप्यमानो महत्तपः। वल्कली फलमूलाशी चरिष्यामि महावने ॥ ३२ अग्नौ जुह्नभूमौ कालावुमौ कालावुपस्पृशन्। कृशः परिमिताहारश्चीरचर्मजटाधरः भ ३३ शीतवातातपसहः श्चुत्पिपासानवेश्वकः। तपसा दुश्चरेणेदं शरीरमुपशोषयन् ॥ ३४ एकान्तराीली विसृशन्पकापकेन वर्तयन्। पितृन्देवांश्च वन्येन वाग्मिरद्भिश्च तर्पयन् ॥ ३५ वानप्रस्थजनस्यापि दर्शनं कुलवासिनाम् । नावियाण्याचरिष्यामि किं पुनर्प्रामवासिनाम्॥ पवमारण्यशास्त्राणामुत्रमुत्रतरं विधिम्। कांक्षमाणोऽहमास्थास्ये देहस्यास्यासमापनात ॥ वैशंपायन उवाच। इत्येवमुक्त्वा भार्ये ते राजा कौरवनन्दनः। ततश्रदामणि निष्कमङ्गदे कुण्डलानि च वासांसि च महार्हाणि स्त्रीणामाभरणानि च।

दत्येवमुक्त्वा भायें ते राजा कीरवनन्दनः।
ततश्च्रडामणि निष्कमङ्गदे कुण्डलानि च ॥ ३८
वासांसि च महार्हाणि स्त्रीणामाभरणानि च।
प्रदाय सर्वं विप्रेभ्यः पाण्डुः पुनरभाषत ॥ ३९
गत्वा नागपुरं वाच्यं पाण्डुः प्रत्रजितो वनम्।
अर्थे कामं सुखं चैव रातें च परमात्मिकाम् ॥४०
प्रतस्थे सर्वमुत्सुज्य सभायः कुरुनन्दनः।
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि पाण्डुचरिते अनिवेश्वत्यधिकशतत्मोऽध्यायः॥ ११९॥

ततस्तस्यानुयातारस्ते चैव परिचारकाः॥ श्रुत्वा भरतसिंहस्य विविधाः करुणा गिरः । भीममार्तखरं कृत्वा हाहेति परिचुकुशुः ॥ ઇર उष्णमश्रु विमुञ्चन्तस्तं विहाय महीपतिम् । ययुर्नागपुरं तूर्णं सर्वमादाय तद्धनम्॥ धर ते गत्वा नगरं राज्ञो यथावृत्तं महात्मनः । कथयांचिकिरे राज्ञस्तद्धनं विविधं ददुः ॥ 88 श्रुत्वा तेभ्यस्ततः सर्वं यथावृत्तं महावने । धृतराष्ट्रो नरश्रेष्टः पाण्डुमेवान्वशोचत ॥ છુહ न शय्यासनमोगेषु रितं विन्दति कर्हिचित् । भातृशोकसमाविष्टस्तमेवार्थं विचिन्तयन् ॥ ४६ राजपुत्रस्तु कौरव्य पाण्डुर्मूलफलाशनः । जगाम सहपत्नीभ्यां ततो नागशतं गिरिम् ॥४७ स चैत्ररथमासाद्य कालकूटमतीत्य च । हिमवन्तमतिकस्य प्रययौ गन्धमादनम् ॥ યટ रक्ष्यमाणो महाभृतैः सिद्धैश्च परमर्विभिः । उवास स महाराज समेषु विषमेषु च ॥ યુષ इन्द्रधुम्नसरः प्राप्य हंसकूटमतीत्य च । शतश्रुङ्गे महाराज तापसः समतव्यत ॥ 40

320

१

ર

3

वैशंपायन उवाच ।
तत्रापि तपसि श्रेष्ठे वर्तमानः स वीर्यवान् ।
सिद्धचारणसंघानां बभूव प्रियदर्शनः ॥
शुश्रुषुरनहंवादी संयतात्मा जितेन्द्रियः ।
स्वगं गन्तुं पराक्षान्तः स्वेन वीर्येण भारत ॥
केषांचिदभवद्भाता केषांचिदभवत्सखा ।
ऋषयस्त्वपरे चैनं पुत्रवत्परिपालयन् ॥

स तु कालेन महता प्राप्य निष्कल्मषं तपः।
ब्रह्मिष्सद्दाः पाण्डुर्वभूव भरतर्षम ॥
अमावास्यां तु सहिता ऋषयः संशितव्रताः।
ब्रह्माणं द्रष्टुकामास्ते संप्रतस्थुर्महर्षयः॥
संप्रयातानृषीत्द्रष्ट्रा पाण्डुर्वचनमव्रवीत्।
भवन्तः क्ष गमिष्यन्ति ब्रूतं मे वदतां वराः॥
६

विमृशन् हिंसादिदोषम् । पकापकेन पकं फलादि अपकं कन्दादि । पक्षापक्षेणेति पाठे पक्षान्तकर्म इष्ट्यादिकं पक्षस्तदन्यदिम्होत्रादिकमपक्षः ॥ ३५ ॥ आप्रियाणि च नाचरिष्यामि । तथा कुलवासिनां भ्रात्रादीनाम् ॥३६॥ आरण्या वानप्रस्थास्तेषां शास्त्राणि धर्मविधायकानि तेषां मध्ये विहितं उग्रम् । आस्थास्ये अङ्गीकरिष्ये । आसमा-पनात् यावत्समाप्तिम् ॥ ३७ ॥ निष्कं ग्रैवेयकम् ॥ ३८ ॥ रतिं श्रीसंगं परमात्मिकां परमः मूतनत्वादुत्कृष्टः आत्मा

आत्मा वै पुलनामासिति श्रुतेः पुत्रःस यया तां ॥ ४० ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे ऊनर्विशत्य-धिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥

**१२०** तत्रापीति ॥ १ ॥ परिपालयन् अडभाव आर्षः ॥ ३ ॥ अमावास्यां प्राप्य ॥ ५ ॥

#### ऋषय ऊचुः।

्समवायो महानद्य ब्रह्मलोके महात्मनाम् । देवानां च ऋषीणां च पितृणां च महात्मनाम् । वयं तत्र गमिष्यामा द्रष्टुकामाः स्वयंभुवम् ॥ ७

वैशंपायन उवाच ।

पाण्डुरुत्थाय सहसा गन्तुकामो महर्षिभिः। स्वर्गेपारं तितीर्षः स शतश्रङ्गादुदङ्गुखः ॥ प्रतस्थे सह पत्नीभ्यामब्रवंस्तं च तापसाः। ९ उपर्युपरि गच्छन्तः शैलराजमुदञ्जुखाः ॥ दृष्टवन्तो गिरौ रम्ये दुर्गान्देशान्बहून्वयम्। विमानशतसंबाधां गीतस्वरनिनादिताम्॥ १० आक्रीडभूमि देवानां गन्धर्वाप्सरसां तथा। उद्यानानि कुबेरस्य समानि विषमाणि च ॥ ११ महानदीनितम्बांश्च गहनान्गिरिगह्वरान्। स्तन्ति नित्यहिमा देशा निर्वृक्षमृगपक्षिणः ॥ १२ सन्ति कचिन्महादयौँ दुर्गाः काश्चिद्रासदाः। नातिकामेत पक्षी यान्कुत एवेतरे मुगाः॥ १३ वायुरेको हि यात्यत्र सिद्धाश्च परमर्षयः । गच्छन्त्यौ दौलराजेऽस्मिन्राजपुत्र्यौ कथं त्विमे ॥ न सीदेतामदुःखार्हे मागमो भरतर्षम । पाण्डुरुवाच ।

अप्रजस्य महाभागा न द्वारं परिचक्षते ॥ १५ स्वर्गे तेनाभिततोहमप्रजस्त ब्रवीमि वः । पिज्यादणादनिर्भुक्तस्तेन तप्ये तपोधनाः ॥ १६ देहनारो ध्रुवो नादाः पितृणामेष निश्चयः । ऋणैश्चतुर्भिः संयुक्ता जायन्ते मानवा भुवि ॥१७

पितृदेवार्षिमनुजैदेंयं तेभ्यश्च धर्मतः । पतानि तु यथाकालं यो न बुध्यति मानवः ॥१८

विमानशतेन संबाधं संकटं यस्यां सा । 'संबाधः संकटे भगे' इति मेदिनी ॥ १०॥ सिद्धाश्च परमर्थय इति । वश्यमाणऋणचतुष्टयनिर्मुक्ताःसिद्धादिव्यज्ञानवन्तः परमर्थयतेपि यान्ति । त्वं तु न तथिति भावः । तत्र लोकदृष्टं हेतुमाह । गच्छन्त्याविति ॥ १४॥ तमेवं मुनीनामाशयं वुद्धा पाण्डुस्वाच । अप्रजस्येति । न परिचक्षते परितः सर्वथा न पर्यन्ति ॥ १५॥ नाशो ममेव । यतः पितृणामेष निश्चयः । अप्रजस्य स्वर्गदारनिरोधेन यज्ञादिकं विफलीकर्तव्यमित्येष निश्चयः पितृणां तेन तादृशोऽस्वर्ग्यः भूमौ सञ्चपि नष्टप्राय एव किमुतदेहनाशे इति भावः । एतदेव विद्वणोति । ऋणैरित्यादिना ॥ १०॥ ऋषिदेवमनु-च्याणां ऋणादिति शेषः॥ २०॥ इतरेषां पितृणामृणान्तु नाशः

न तस्य छोकाः सन्तीति धर्मविद्धिः प्रतिष्ठितम्।
यन्नैस्तु देवान्प्रीणाति स्वाच्यायतपसा मुनीन् १९
पुत्रैः श्रास्तैः पितृंश्चापि आनृशंस्थेन मानवान्।
ऋषिदेवमनुष्याणां परिमुक्तोऽस्मि धर्मतः॥ २०
त्रयाणामितरेषां तु नाश आत्मिन नश्यति।
पिज्यादणादनिर्मुक्त इदानीमस्मि तापसाः॥ २१
इह तस्मात्प्रजाहेतोः प्रजायन्ते नरोत्तमाः।
यथैवाहं पितुः क्षेत्रे जातस्तेन महर्षिणा॥ २२
तथैवास्मिन्मम क्षेत्रे कथं वै संमवेत्प्रजा।

ऋषय ऊचुः ।

अस्ति वै तव धर्मात्मन्विच देवोपमं शुमम् ॥२३

अपत्यमनघं राजन्वयं दिव्येन चक्षुषा ।

देवोदिष्टं नरव्याच्र कर्मणेहोपपादय ॥ २४

अक्षिष्टं फलम्वययो विन्दते बुद्धिमान्नरः ।

तस्मिन्दष्टे फले राजन्त्रयत्नं कर्तुमहीसि ॥ २५

अपत्यं गुणसंपन्नं लच्धा प्रीतिकरं ह्यसि ।

वैशंपायन उवाच ।
तच्छूत्वा तापसवचः पाण्डुश्चिन्ताऽपरोऽभवत् २६
आत्मनो मृगशापेन जानश्चपहतां कियाम् ।
सोब्रवीद्विजने कुन्तीं धर्मपत्नीं यशस्त्रिनीम् ।
अपत्योत्पादने यत्नमापदि त्वं समर्थय ॥ २७
अपत्यं नाम लोकेषु प्रतिष्ठा धर्मसंहिता ।
इति कुन्ति विदुर्धीराः शाश्वतं धर्मवादिनः ॥२८
इष्टं दत्त तपस्ततं नियमश्च खनुष्ठितः ।
सर्वमेवानपत्यस्य न पावनमिहोच्यते ॥ २९
सोहमेवं विदित्वैतत्प्रपद्म्यामि श्रुचिस्मिते ।
अनपत्यः श्रुमांह्योकान्न प्राप्त्यामीति चिन्तयन् ॥
मृगाभिशापान्नष्टं मे जननं द्यकृतात्मनः ।
नृशंसकारिणो भीरु यथैवोपहतं पुरा ॥ ३१

अप्रकाशता मम आत्मिन देहे नश्यित सित । सोयं लोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणिति श्रुतेः । स्वदेहनाशेऽपि पुत्र- रूपेणास्त्येव पुत्राभावे तु नास्त्येवत्यर्थः तदेवाह । पित्र्याद- णादिति ॥ २१ ॥ दैवोहिष्टं दष्टादष्टकारणकलापजन्यत्वा- त्कार्यमात्रस्येत्यर्थः ॥ २४ ॥ अन्यप्रो विन्दतेऽतो न्यप्रो मामूदित्यर्थः ॥ २४ ॥ अन्यप्रो विन्दतेऽतो न्यप्रो मामूदित्यर्थः ॥ २५ ॥ लभते इति लन्धा ताहशोसि लप्स्य- सीत्यर्थः ॥ २६ ॥ क्रियां पुत्रोत्पादिकाम् ॥ २० ॥ धर्म- संहिता धर्ममयी ॥ २८ ॥ मृगाभिशापात् मृगरूपस्य मुनेः। शापान्नष्टं असद्भूपं जातं जननं स्त्रीसंगाख्यं रितकर्म यत उपहतं यथा मृगस्य तथैवान्तरा मैथुनं ममापि मरणप्राप्ति निश्चयान्न तु स्त्रीबत्वात् ॥ ३१ ॥

इसे वै बन्धुदायादाः षट्युत्रा धर्मदर्शने। षडेवाबन्धुदायादाः पुत्रास्ताञ्ख्यु से पृथे ॥ ३२ स्वयंजातः प्रणीतश्च परिकीतश्च यः सुतः। पौनर्भवश्च कानीनः स्वैरिण्यां यश्च जायते ॥ ३३ दत्तः क्रीतः कृत्रिमश्च उपगच्छेत्स्वयं च यः। सहोढो ज्ञातिरेताश्च हीनयोनिघृतश्च यः ॥ ३४ पूर्वपूर्वतमामावं मत्वा लिप्सेत वे सुतम्। उत्तमाद्देवरात्पुंसः कांश्चन्ते पुत्रमापदि ॥ ३५ अपत्यं धर्मफलदं श्लेष्ठां विन्दन्ति मानवाः। आत्मश्चुक्रादिप पृथे मनुः स्वायंभुवोऽव्रवीत् ॥३६ तस्मात्महेष्याम्यध त्वां हीनः प्रजननात्स्वयम् । सदशाच्छ्रेयसो वा त्वं विध्यपत्यं यशास्तिनि ॥ ३७ श्रणु कुन्ति कथामेतां शारदण्डायिनीं प्रति । सा वीरपत्नी गुरुणा नियुक्ता पुत्रजन्मनि ॥ ३८ पुष्पेण प्रयता स्नाता निशि कुन्ति चतुष्पथे । वरियत्वा द्विजं सिद्धं हुत्वा पुंसवनेऽनलम् ॥३९ कर्मण्यवसिते तस्मिन्सा तेनैव सहावसत् । तत्र श्रीञ्जनयामास दुर्जयादीन्महारथान् ॥४० तथा त्वमपि कल्याणि ब्राह्मणात्तपसाधिकात् । मित्रयोगाद्यत क्षिप्रमपत्योत्पादनं प्रति ॥४९

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि पाण्डुपृथासंवादे विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२०॥

१२१

वैशंपायन उवाच ।

पवमुक्ता महाराज कुन्तीः पाण्डुमभाषत ।
कुरूणामृषमं वीरं तदा भूमिपतिं पतिम् ॥१
न मामर्हसि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कथंचन ।
धर्मपत्नीमभिरतां त्विय राजीवलोचने ॥२
त्वमेव तु महाबाहो मय्यपत्यानि भारत ।
वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनियष्यासि ॥३

स्वर्ग मनुजशाद्भुंल गच्छेयं सहिता त्वया।
अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४
न ह्यहं मनसाप्यन्यं गच्छेयं त्वहते नरम्।
त्वत्तः प्रतिविशिष्टश्च कोन्योऽस्ति भुवि मानवः॥
इमां च तावद्धमांत्मन्पौराणीं शृणु मे कथाम्।
परिश्रुतां विशालाक्ष कीर्तायिष्यामि यामहम्॥६

धर्मदर्शने धर्मशास्त्रे उक्त इति शेषः । बन्धुदाया-दाः रिक्थहराः । अबन्धुदायादास्तदन्ये ॥ ३२ ॥ षडायानाह । स्वयं जातः ऊढायां वोद्वः सकाशाज्जातः १ तस्यामेवोत्तमानुप्रहाज्जातः प्रणीतः २ परिकृतः रेतो मुल्यदानेन तुस्यामेव जनितः ३ पौनर्भवः पूर्वमन्येन ऊढा पश्चादन्येन तस्यां द्वितीयतो जातो धर्मतोः यद्यपि पूर्व-क्षेत्रजस्तथापि तस्यापि परिणेतृत्वात्तदीय एव ४ कार्नानः विवाहात्प्रागेव अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्री भविष्यतीति समयबन्धेन या दीयते तस्यामुप्तन्नः प स्वैरिण्यामप्युढायामेवानीचाजातः कुण्डनामा ६ एतेष्वाद्य चतुर्थी औरसी पञ्चमी न्यवहितीरसः इतरे क्षेत्रजास्त्रयः ॥ ३६ ॥ अथ षडबन्धुदायादाः दत्तः मातापितृभ्यां सम-र्पितः ॥ १ ॥ क्रीतः धनादिकं दत्वा गृहीतः ॥ २ ॥ कृत्रिमश्रेति चकारो भिन्नकमः । क्रोतश्रेति संबन्धः । क्रात्रिमः उक्तप्रकाराष्ट्रकाभावेपि यः स्वयमुपगच्छेत । अहं तव पुत्रोस्मीत्युपेयात्स तृतीयः ३ सहोढः यस्य माता गर्भवत्येव कढा स चतुर्थः । कर्णादिसदृशस्य अकानीनस्याप्यत्रैवान्त- विवाहात्त्रागेव कन्यायां भवस्तस्यापि मातृद्वारकः परि -णेतुः सबन्धोस्ति ।

र्भावः । ज्ञातिरेताब्यविहतश्रात्रादेः पुत्रः पश्चमः । 'सर्वेषामेकपुत्राणां यद्येकोऽपि भवेत्सुतः । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणीमनुष्ववीत्' इति स्मृतेः। साक्षाद्भातुः पुत्रस्य औरसत्वाविशेषात् । इनियोनौ धृत उत्पादितः षष्ठः ६ ॥ ३४ ॥
प्रणीते विशेषमाह । उत्तमादिति ॥ ३५ ॥ श्रेष्ठं पितुः
कुलादिप यः प्रशस्यत्तमस्तज्ञं श्रेष्ठमपत्यिमिति सामानाधिकरण्यं । श्रेष्ठादनन्यत्वादपत्यस्य ॥ ३६ ॥ प्रहेष्यामि गतिश्चद्विकर्मणोहिनोतेरूपं । अद्येति क्षिप्रवचनसंयोगाहर । त्वां
शर्णं गतोऽस्मि वर्धयामि वेति चार्थः ॥३०॥ शारदण्डायनेर्मार्याम् ॥ ३८ ॥ गुरुणा भन्नां पुष्पेण आर्तवेन उपलक्षिते
प्रयता रजस्वला व्रतवर्ती स्नाता च चतुर्थेदि ॥ ३९ ॥
यत यतस्व ॥ ४९ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥

१२१

एवामिति ॥ १ ॥

न्युषिताश्व इति ख्यातो बभूव किल पार्थिवः । पुरा परमधर्मिष्टः पूरोर्वशविवर्धनः 11 9 त्तिभंश्च यजमाने वै धर्मात्मनि महाभुजे । उपागमंस्ततो देवाः सेन्द्रा देवर्षिभिः सह ॥ ८ अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्दिजातयः। ट्युषिताश्वस्य राजर्षेस्ततो यन्ने महात्मनः देवा ब्रह्मर्षयश्चैव चक्रुः कर्म स्वयं तदा । ट्युषिताश्वस्ततो राजन्नतिमर्त्यान्ट्यरोचत सर्वभूतान्त्रति यथा तपनः शिशिरात्यये । स विजित्य गृहीत्वा च नृपतीन्राजसत्तमः ॥ ११ <u>श्राच्यानुदीच्यान्याश्चात्यान्दाक्षिणात्यानकालयत्</u> अश्वमेधे महायज्ञे द्युषिताश्वः प्रतापवान् ॥ १२ बभूव स हि राजेन्द्रो दशनागबलान्वितः । अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराणविदो जनाः॥ व्युषिताभ्वे यशोवृद्धे मनुष्येन्द्रे कुरूत्तम । च्युषिताश्वः समुद्रान्तां विजित्येमां वसुंघराम् ॥ अपालयत्सर्ववर्णान्पिता पुत्रानिवौरसान् । यजमानो महायज्ञैर्ज्ञाह्मणेभ्यो धनं ददौ ॥ १५ अनन्तरत्नान्यादाय सं जहार महाऋतून् । सुषाव च बहून्सोमान्सोमसंस्थास्ततान च॥ १६ आसीत्काक्षीवती चास्य भार्या परमसंमता । भद्रा नाम मनुष्येन्द्र रूपेणासदशी भुवि ॥ १७ कामयामासतुस्तौ च परस्परामिति श्रुतम् । स तस्यां कामसंपन्नो यश्मणा समपद्यत ॥ तेनाचिरेण कालेन जगामास्तमिवांशुमान्। तास्मन्त्रेते मनुष्येन्द्रे भार्यास्य भृशदुःखिता ॥१९ अपुत्रा पुरुषव्याघ्र विललापेति नः श्रुतम् । अद्रा परमदुःखार्ता तन्निबोध जनाधिप ॥ 20 भद्रोवाच ।

नारी परमधर्मञ्ज सर्वा भर्तृविनारुता । पार्ति विना जीवति या नसा जीवति दुःखिता॥ गुर्ति विना मृतं श्रेयो नार्याः क्षत्रियपुंज्जव । त्वद्वतिं गन्तुमिच्छामि प्रसीदस्व नयस्व माम

त्वया हीना क्षणमपि नाहं जीवितुम्त्सहे। प्रसादं कर मे राजन्नितस्तुर्ण नयस्व माम् ॥ २३ पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि समेषु विषमेषु च। त्वामहं नरशार्दल गच्छन्तमनिवर्तितुम् ॥ રક छायेवानुगता राजन्सततं वशवर्तिनी । भविष्यामि नरव्याघ्र नित्यं प्रियहिते रता ॥ २५ अद्यप्रसृति मां राजन्कष्टा हृदयशोषणाः। आधयोऽभिमविष्यन्ति त्वामृते पुष्करेक्षण ॥ २६ अभाग्यया मया नूनं वियुक्ताः सहचारिणः । तेन मे विषयोगीयमुपपनस्वया सह ॥ २७ विष्रयुक्ता तुया पत्या मुहूर्तमपि जीवति। दुःखं जीवति सा पापा नरकस्येव पार्थिव ॥ २८ संयुक्ता विप्रयुक्ताश्च पूर्वदेहे कृता मया। तदिदं कर्मभिः पापैः पूर्वदेहेषु संचितम् ॥ २९ दुःखं मामनुसंप्राप्तं राजस्त्वद्विष्रयोगजम् । अद्यव्रभृत्यहं राजन्कुशसंस्तरशायिनी । भविष्याम्यसुखाविष्टा त्वद्दर्शनपरायणा ॥ ३० दर्शयस्व नरव्यात्र शाधि मामसुखान्विताम् । कृपणां चाथ करुणं विरुपन्तीं नरेश्वर ॥ 38

कुन्त्युवाच ।

एवं बहुविधं तस्यां विलपन्त्यां पुनः पुनः। तं शवं संपरिष्वज्य वाक्रिलान्तिहिताववीत् ३२ उत्तिष्ठ भद्रे गच्छ त्वं ददानीह वरं तव । जनयिष्यास्यपत्यानि त्वव्यहं चारुहासिनि ॥३३ आत्मकीये वरारोहे शयनीये चतुर्दशीम । अष्टमीं वा ऋतुस्नाता संविरोधा मया सह॥ ३४ एवमुक्ता तु सा देवी तथा चके पतिवता। यथोक्तमेव तद्वाक्यं भद्रा पुत्रार्थिनी तदा ॥ ३५ सा तेन सुषुवे देवी शवेन भरतर्षभ । त्रीन् शाल्वांश्चतुरो मद्रान्सुतान्भरसत्तम 38 तथा त्वमपि मय्येवं मनसा भरतर्षभ । शक्तो जनयितुं पुत्रांस्तपोयोगबळान्वितः ॥

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि त्युषिताश्वीपाष्याने पक्रविंशत्यधिकशततमो० ॥१२१॥

अकालयत् वशीकृतवान् ॥ १२ ॥ जहार आहु-अग्निष्टोमात्यमि-सोमसंस्थाः तवान् चकारेत्यर्थः ष्टोमादयः सप्त ॥ १६॥ कार्क्षावती कक्षीवतो दुहिता ॥ १७ ॥ मृतं मरणं अमृतं मुक्तिर्वा न तु ब्रह्मलोका-न्तमैश्वर्यम् ॥२२॥ अनिवर्तितुं गच्छन्तं म्रियमाणामित्यर्थः

॥ २४ ॥ आधयो मनोब्यथाः ॥ २६ ॥ सहचारिणः मिशुनिनः ॥ २७ ॥ शवं प्रेतशरीरं संपरिष्वज्य विलपन्त्या-मित्यन्वयः ॥ ३२ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भार-तभावदीपे एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१॥

O

### १२२

वैशंपायन उवाच । पवमुक्तस्तया राजा तां देवीं पुनरव्रवीत्। १ धर्मविद्धर्मसंयुक्तमिदं वचनमुत्तमम् ॥ पाण्डुरुवाच । प्वमेतत्पुरा कुन्ति व्युषिताश्वश्चकार ह । यथा त्वयोक्तं कट्याणि सह्यासीदमरोपमः ॥ २ अथ त्विदं प्रवध्यामि धर्मतत्वं निबोध मे । पुराणमृषिभिर्देष्टं धर्मविद्धिमहात्मभिः॥ अनावृताः किल पुरा स्त्रिय आसन्वरानने। कामचारविहारिण्यः स्वतंत्राश्चारहासिनि॥ तासां व्यूचरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन्। नाधर्मोऽभूद्वरारोहे स हि धर्मः पुराभवत ॥ तं चैव धर्मे पौराणं तिर्यग्योनिगताः प्रजाः । अद्याप्यत्रविधीयन्ते कामक्रोधविवर्जिताः॥ प्रमाणदृष्टी धर्मोऽयं पूज्यते च महर्षिभिः। उत्तरेषु च रम्भोरु कुरुष्वद्यापि पूज्यते ॥ स्त्रीणामनुत्रहकरः स हि धर्मः सनातनः। आस्मिस्तु लोके न चिरान्मर्यादेयं शुचिस्मिते ॥८ स्थापिता येन यस्माच तन्मे विस्तरतः शृणु । बभूवोद्दालको नाम महर्षिरिति नः श्रुतम् ॥ श्वेतकेतुरिति ख्यातः पुत्रस्तस्याभवन्मुनिः । मर्यादेयं कृता तेन धर्म्या वै श्वेतकेतुना ॥ कोपात्कमलपत्राक्षि यदर्थं तन्निबोध मे । श्वेतकेतोः किल पुरा समक्षं मातरं पितुः ॥ ११ जग्राह ब्राह्मणः पाणौ गच्छाव इति चाव्रवीत्। ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकारामर्षचोदितः॥ मातरं तां तथा दृष्टा नीयमानां बलादिव। क्रुद्धं तं तु पिता दृष्टा श्वेतकेतुमुवाच ह ॥ १३

मा तात कोपं कार्धीस्त्वमेष धर्मः सनातनः । अनावृता हि सर्वेषां वर्णानामङ्गना भुवि ॥ १४ यथा गावः स्थितास्तात स्वे स्वे वर्णे तथा प्रजाः ऋषिपुत्रोऽथ तं धर्म श्वेतकेतुर्न चक्षमे ॥ 84 चकार चैव मर्यादामिमां स्त्रिपुंसयोर्भुवि । मानुषेषु महाभागे न त्वेवान्येषु जन्तुषु ॥ १६ तदाप्रभृति मर्यादा स्थितेयमिति नः श्रुतम्। व्युचरन्त्याः पति नार्या अद्यप्रभृति पातकम<sup>्१७</sup> भूणहत्यासमं घोरं भविष्यत्यसुखावहम् । भार्यो तथा व्युद्धरतः कीमारब्रह्मचारिणीम् ॥१८ पतिवतामेतदेव भविता पातकं भुवि। पत्या नियुक्ता या चैव पत्नी पुत्रार्थमेव च ॥१९ न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदेव हि। इति तेन पुरा भीरु मर्यादा स्थापिता बलात् २० उदालकस्य पुत्रेण धार्या वे श्वेतकेतुना । सौदासेन च रम्भोरु नियुक्ता पुत्रजन्मनि ॥ २६ मदयन्ती जगामिष विसिष्टमिति नः श्रुतम्। तस्माह्रेभे च सा पुत्रमञ्ज्ञकं नाम माविनी ॥२२ पवं कृतवती सापि भर्तुः प्रियचिकी्र्षया । अस्माकमि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे॥ ३३ रुष्णद्वैपायनाङ्कीरु कुरूणां वंशवृद्धये । अत पतानि सर्वाणि कारणानि समीक्ष्य वै ॥२४ ममैतद्वचनं धर्म्यं कर्तुमईस्यनिन्दिते । ऋतावृतौ राजपुत्रि स्त्रिया भर्ता पतिवते ॥ नातिवर्तव्य इत्येवं धर्म धर्मविदो विदुः। रोषेष्वन्येषु कालेषु स्वातंत्र्यं स्त्री किलाईति॥२६ धर्ममेवं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते । भर्ता भार्यो राजपुत्रि धर्म्य वाऽधर्म्यमेव वा॥२७

#### १२२

एविमिति ॥ १ ॥ अनावृताः सर्वेद्रेष्टुं योग्याः । काम-चारो रितसुखं तदर्थं विहारिण्यः पर्यटनशालाः स्वतंत्राः भर्त्रा-दिभिरिनवार्याः ॥४॥ पतीन्व्युचरमाणानां व्यभिरन्तानां च ॥ ५ ॥ अनुविधायन्ते । अनुसार्यन्ते ईश्वरेण ॥ ६ ॥ द्रयते च वेदे नकांचनपारहिरते इति वामदेव्यव्रतेषु मैथुनार्थि-व्याः क्रियाः प्रत्याख्याननिषेधः ॥ ७ ॥ न चिरात् अल्प-काल्तः ॥ ८ ॥ श्वेतकेतोर्मात्रं पितुः समक्षम् ॥ ११ ॥ स्थिताः व्यवस्थिताः । न च क्षमेन क्षमां कृतवान् यथा स्तेनो यथा भूणहेवनेष मवति योऽयोनौ रेतः सिच्चतीत्ययोनौ आ- दारेषु पुंसां गमनात् प्रत्यवायः श्रातिसिद्धः तथा अमीषां निष्कृतं जारिणीवेति मन्त्रे जारिण्या निष्कृतेः पांडायाश्च दर्श-नात् श्लीणामपि परसंगे देषोस्त्येवेक्तः । तथापि श्रीतार्थस्येन् व क्याचिद्धं ग्याव्यवस्थेयं विहितेति ज्ञेयम् ।अथवा ब्युच्चरणे तेजस्विनां न देषः किं तु प्रथम्जनानामेवेति तात्पर्यम् । अन्त्र्या कृष्णस्यापि पारदार्थदोषप्रसक्तेः । अहत्यादि जाराणा-मिन्द्रादीनां तदप्रसक्तेश्चेत्यास्तां तावत् ॥ १५ ॥ प्रकृतोप-युक्तमाह । पत्येति । अयुक्तमपि भन्नांज्ञया श्लीभिरवद्यं कर्तव्यमिति भावः ॥ १९ ॥ पुराणं युगान्तरीयम् ॥२०॥

यहूयात्तत्तथा कार्यमिति वेदविदो विदुः । विशेषतः पुत्रगृद्धी होनः प्रजननात्स्वयम् ॥ 26 यथाहमनवद्याङ्गि पुत्रदर्शनलालसः । तथा रक्ताङ्गुलिनिमः पद्मपत्रनिमः शुभे ॥ ર્ प्रसादार्थं मँया तेऽयं शिरस्यभ्युद्यतोऽञ्जलिः। मन्नियोगात्सुकेशान्ते द्विजातेस्तपसाधिकात् ॥ पुत्रान्गुणसमायुक्तानुत्पाद्यितुमहसि । त्वत्कृतेऽहं पृथुश्रोणि गच्छेयं पुत्रिणां गतिम ३१ वैशंपायन उवाच । प्वमुक्ता ततः कुन्ती पाण्डुं परपुरंजयम् । प्रत्युवाच वरारोहा भर्तुः प्रियहिते रता ॥ 32 पितृवेश्मन्यहं बाला नियुक्ताऽतिथि पूजने । उम्रं पर्यचरं तत्र ब्राह्मणं संशितव्रतम् ॥ 33 निगृदनिश्चयं धर्मे यं तं दुर्वाससं विदुः। तमहं संशितात्मानं सर्वयद्धैरतोषयम् ॥ 38 समेऽभिचारसंयुक्तमाचष्ट भगवान्वरम् । मन्त्रं त्विमं च मे प्रादादब्रवीचैव मामिद्म् ॥३५ यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि ।

तस्य तस्य प्रसादात्ते राक्षि पुत्रो भविष्यति ।

इत्युक्ताहं तदानेन पितृवेदमिन भारत ॥ ३७
ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तस्य कालोऽयमागतः ।
अनुज्ञाता त्वया देवमाह्रयेयमहं नृप ॥ ३८
तेन मन्त्रेण राजर्षे यथास्यान्नौ प्रजा हिता ।
आवाह्यामि कं देवं बूहि सत्यवतां वर ।
त्वत्तोऽनुज्ञाप्रतीक्षां मां विष्यस्मिन्कर्माणे स्थिताम्
पाण्डुक्वाच ।

अधैव त्वं वरारोहे प्रयतस्व यथाविधि । धर्ममावाहय शुभे स हि लोकेषु पुण्यमाक् ॥ ४० अधर्मेण न नो धर्मः संयुज्यित कथंचन । लोकश्चायं वरारोहे धर्मोऽयमिति मन्यते ॥ ४१ धार्मिकश्च कुरूणां स भविष्यति न संशयः । धर्मेण चापि दत्तस्य नाधर्मे रंस्यते मनः ॥ ४२ तस्माद्धर्म पुरस्कृत्य नियता त्वं शुचिस्मिते । उपचाराभिचाराभ्यां धर्ममावाहयस्व वे ॥ ४३ वैशंपायन उवाच ।

सा तथोक्ता तथेत्युक्त्वा तेन भर्त्रा वराङ्गना । अभिवाद्याभ्यनुज्ञाता प्रदक्षिणमवर्तत ॥ ४४

अकामो वा सकामो वा वशं ते समुपेष्यति॥३६ | अभिवाद्याभ्यज्ञकाता प्रदाक्षणमवतेत ॥ ४४ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि कुन्तीपुत्रोत्पत्यज्ञकाने द्वाविंशत्यधिकशततमो०॥१६२॥

### १२३

#### वैशंपायन उवाच ।

संवत्सरधृते गर्भे गान्धार्या जनमेजय । आह्वयामास वै कुन्ती गर्भार्थे धर्ममच्युतम् ॥ १ सा बार्ले त्वरिता देवी धर्मायोपजहार ह । जजाप विधिवज्जप्यं दत्तं दुर्वाससा पुरा ॥ २ आजगाम ततो देवो धर्मो मन्त्रबलात्ततः। विमाने सूर्यसंकारो कुन्ती यत्र जपस्थिता॥ ३ विहस्य तां ततो ब्रूयाः कुन्ति किं ते ददाम्यहम्। सा तं विहस्यमानापि पुत्रं देखबर्वादिदम्॥ ४

रक्ताङ्गुलिभिर्नितरां भातीति रक्ताङ्गुलिनिभः । पद्मपत्रं निभा उपमा यस्य स तथा ॥२९ ॥ अभिचारो देवताक्रषणशक्ति-स्तग्रुक्तम् ॥ ३५ ॥ विलंबासहः पाण्डुरुवाचायैवेति ॥४०॥ नःक्षत्रियाणां धर्मः पालनं अधर्मेण न संयुज्यति न संभवित अतः केवलाद्धमीदेव पुत्र एष्टव्य इति भावः । यं धर्म इति मन्यते लोकः स नः धर्म इति संबन्धः ॥ ४१ ॥ धार्मिकश्चेत्यत्र हेतुमाह । धर्मेणेति । धर्मेण स्वविहितेन लोकिकवैदिकाचारेण ॥ ४२ ॥ उपचार आदरः । आभिचारो ब्याख्यातस्ताभ्याम् ॥ ४३ ॥ भर्त्रा तथोक्ता सती तथेत्युक्तेति योजना प्रदक्षिणं आज्ञानुकूलं अवर्तत वर्तनं

कृतवती ॥ ४४ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे द्वाविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥

#### १२३

संवत्सरभृते इति ॥१॥ जप्यं मन्त्रं धर्मदेवतारूपम् ॥२॥ विमाने स्थित्वा आजगामेत्यन्वयः । जपस्थिता जपानिष्ठा ॥३॥ ततो विहस्य तां अब्रवीदित्यपक्तव्यते । हे कुन्ति किं ते ददामि तद्भ्या इति संबन्धः । ब्रूयादित्यपपाठो लकारब्य-त्ययो वार्षः विहस्यमाना धर्मेण ॥ ४॥

संयुक्ता सा हि धर्मेण योगमूर्तिधरेण ह। लेमे पुत्रं वरारोहा सर्वप्राणभृतां हितम्॥ Ų पेन्द्रे चन्द्रसमायुक्ते मुद्धतेऽभिजितेऽष्टमे । दिवामध्यगते सूर्ये तिथौ पूर्णेऽतिपूजिते ॥ समृद्धयशसं कुन्ती सुषाव प्रवरं सुतम्। जातमात्रे सुते तस्मिन्वागुवाचारारीरिणी ॥ एष धर्मभृतां श्रेष्ठो भविष्यति नरोत्तमः । विक्रान्तः सत्यवाक्चैव राजा पृथ्व्यां भविष्यति॥ युधिष्ठिर इति ख्वातः पाण्डोः प्रथमजः स्रुतः । मविता प्रथितो राजा त्रिषु लोकेषुं विश्रुतः॥ ९ यशसा तेजसा चैव वृत्तेन च समन्वितः। घार्मिकं तं सुतं लब्ध्वा पाण्डुस्तां पुनरब्रवीत्॥१० प्राहुः क्षत्रं बुवलज्येष्ठं बलज्येष्ठं सुतं वृणु । ततस्तयोक्ता भर्ता तु वायुमेवाजुहाव सा ॥ ११ ततस्तामागतो वायुर्भगारूढो महाबलः। कि ते कुन्ति ददाम्यय बूहि यत्ते हिद स्थितम् १२ सा सलजा विहस्याह पुत्रं देहि सुरोत्तम । बलवन्तं महाकायं सर्वद्र्पप्रमञ्जनम् ॥ १३ तस्याज्जक्षे महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रमः। तमप्वतिबलं जातं वागुवाचाशरीरिणी ॥ १४ सर्वेषां बलिनां श्रेष्ठो जातोऽयमिति भारत । इदमत्यद्भुतं चासीजातमात्रे वृकोदरे॥ १५ यदङ्कात्पतितो मातुः शिलां गात्रैर्व्यचूर्णयत् । कुन्ती व्याघ्रभयोद्दिया सहसोत्पतिता किल -नान्वबुध्यत संसुप्तमुत्सङ्गे स्वे वृकोद्रम् । ततः स वज्रसंघातः कुमारोन्यपतद्गिरौ ॥ १७ पतता तेन शतधा शिलागात्रैविंचूर्णिता । तां शिलां चूर्णितां दृष्टा पाण्डुर्विस्मयमागतः॥१८ यस्मिन्नहनि भीमस्तु जन्ने भरतसत्तम । दुर्योधनोऽपि तत्रैव प्रजन्ने वसुधाधिप ॥ १९ जाते वृकोदरे पाण्डुरिदं भूयोऽन्वाचिन्तयत् । कथं नु मे वरः पुत्रो लोकश्रेष्ठो भवेदिति ॥ २० दैवे पुरुषकारे च लोकोऽयं संप्रतिष्ठितः। तत्र दैवं तु विधिना कालयुक्तेन लभ्यते॥ २१

इन्द्रो हि राजा देवानां प्रधान इति नः श्रुतम् । अप्रमेयबलोत्साहो वीर्यवानमितग्रुतिः॥ तं तोषयित्वा तपसा पुत्रं लप्स्ये महाबलम् । यं दास्यति समे पुत्रं स वरीयान्भविष्यति ॥ २३ अमानुषान्मानुषांश्च संग्रामे स हनिष्यति । कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्तप्स्ये महत्तपः॥ २४ ततः पाण्डुर्महाराजो मन्त्रयित्वा महार्षिभिः। दिदेश कुन्त्याः कौरव्यो वतं सांवत्सरं शुभम्॥ आत्मना च महाबाहुरेकपादस्थितोऽभवत्। उग्नं स तप आस्थाय परमेण समाधिना ॥ રદ્દ आरिराघयिषुर्देवं त्रिदशानां तमीश्वरम् । सूर्येण सह धर्मात्मा पर्यतप्यत भारत ॥ २७ तं तु कालेन महता वासवः प्रत्यपद्यत । शक्र उवाच। पुत्रं तव प्रदास्यामि त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् ॥२८ ब्राह्मणानां गवां चैव सुदृदां चार्थसाधकम् । दुईदां शोकजननं सर्वबान्धवनन्दनम् ॥ २९ स्तं तेऽग्र्यं प्रदास्यामि सर्वामित्रविनाशनम् । इत्युक्तः कौरवो राजा वासवेन महात्मना ॥ ३० उवाच कुन्तीं धर्मात्मा देवराजवचः स्मरन्। उदर्कस्तव कल्याणि तुष्टो देवगणेश्वरः ॥ दातुमिच्छति ते पुत्रं यथा संकल्पितं त्वया। अतिमानुषकर्माणं यशस्त्रिनमरिंद्मम् ॥ 32 नीतिमन्तं महात्मानमादित्यसमतेजसम्। दुराघर्षं क्रियावन्तमतीवाद्भुतदर्शनम् ॥ 33 पुत्रं जनय सुश्रोणि घामस्त्रियतेजसाम् । लन्धः प्रसादो देवेन्द्रात्तमाह्वय शुचिस्मिते ॥ ३४ वैशंपायन उवाच । एवमुक्ता ततः शक्रमाजुहाव यशस्विनी । अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चार्जुनम् ॥ રૂપ जातमात्रे कुमारे तु वागुवाचाशरीरिणी । महागम्भीरिनर्घोषा नमो नादयती तदा ॥ श्युष्वतां सर्वभूतानां तेषां चाश्रमवासिनाम्। कुन्तीमाभाष्यं विस्पष्टमुवाचेदं शुचिस्मिताम् ॥

ऐन्द्रे जेष्ठानक्षत्रे अष्टमे संवत्सरारम्भात्। अभिजितेऽभिजि-ति । त्रिंशन्सुहूर्तस्यान्होष्टमे सुहूर्ते । दिवा शुक्कपक्षे । मध्यग ते तुलायनगते तिथौ पूर्णायां पश्चम्यां अयं योगः प्रायेणा श्विनकुक्रपञ्चम्यां भवतीति तत्रैव धर्मराजस्य जनमेत्यर्थः॥६॥ प्रयितो महान् विश्रुतः कीर्तिमान् ॥ ९ ॥ अङ्कात्पतने हेतु-

माह कुन्तीति ॥ १६॥ संसुप्तं येन शिलापि चूर्णीभूता ताहरोप्याघाते सति यस्य निद्राभङ्गोपि न जातः निर्वेदनत्वात् वज्रशरीरत्वादित्यर्थः । उत्सङ्गे समीपे ॥ १७॥ समा-धिना ध्यानेन परमेणानन्यवृत्तिना सूर्येण सह उदयादस्त-मयाविधि ॥ २७॥ आभाष्य हे कुन्ति इति संबोध्य॥३७॥

कार्तवीर्यसमः कुन्ति शिवतुल्यपराक्रमः।

<sup>, एष</sup> राक इवाजय्यो यशस्ते प्रथायिष्यति ॥ अदित्या विष्णुना प्रीतिर्यथाभूदमिवर्धिता । तथा विष्णुसमः प्रीति वर्धयिष्यति तेऽर्जुनः ३९ एष मद्रान्वरे। कृत्वा कुरुंश्च सह सोमकैः। चेदिकाशिकरूषांश्च कुरुलक्ष्मीं वहिष्यति ॥ ४० -पतस्य भुजवीर्येण खाण्डवे हृदयवाहनः। मेदसा सर्वभूतानां तृप्ति यास्यति वै पराम् ॥४१ .ग्रामणीश्च महीपालानेष जित्वा महाबलः। भारतभः सहितो वीरस्त्रीनमधानाहरिष्यति ॥४२ जामदश्यसमः कुन्ति विष्णुतुल्यपराक्रमः। एष वीर्यवतां श्रेष्ठो भविष्यति महायशाः ॥ ४३ पष युद्धे महादेवं तोषियष्यति शंकरम्। अस्त्रं पाद्युपतं नाम तरुमात्तृष्टादवाप्स्यति ॥ निवातकवचा नाम दैत्या विबुधविद्विषः। शकाश्या महाबाहुस्तान्वधिष्यति ते सुतः ॥ ४५ तथा दिव्यानि चास्त्राणि निषिलेनाहरिष्यति । विप्रनष्टां श्रियं चायमाहर्ता पुरुषर्षभः॥ एतामत्यद्भतां वाचं कुन्ती श्रुश्राव स्तके । चाचमुद्यारितामुद्यैस्तां निशम्य तपस्विनाम्॥ ४७ बभूव परमो हर्षः शतश्रुङ्गनिवासिनाम् । तथा देवनिकायानां सेन्द्राणां च दिवौकसाम्॥ आकारो दुंदुभीनां च बभूव तुमुलः स्वनः। उद्तिष्ठनमहाघोषः पुष्पवृधिभिरावृतः समवेत्य च देवानां गणाः पार्थमपूजयन् । काद्रवेया वैनतेया गन्धर्वाप्सरसस्तथा। प्रजानां पतयः सर्वे सप्त चैव महर्षयः ॥ ५० भरद्वाजः कश्यपो गौतमश्च विश्वामित्रो जमदक्षिर्वसिष्ठः। यश्चोदितो भास्करेऽभूत्प्रनधे सोव्यत्रात्रिर्भगवानाजगाम ॥ ५१ मरीचिरङ्गिराश्चैव पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः। दक्षः प्रजापतिश्चैव गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ ५२ दिव्यमाल्याम्बरधराः संवीलंकारभूषिताः। उपगायन्ति **बीभत्सुं नृत्यन्तेऽ**ष्सरसां गणाः ॥५३ तथा महर्षयश्चापि जेपुस्तत्र समन्ततः । गन्धर्वैः सहितः श्रीमान्प्रागायत च तुंबुरुः ॥ ५४ भीमसेनोग्रसेनौ च ऊर्णायुरनघस्तथा।

गोपतिर्धृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चास्तथाष्ट्रमः ॥ ५५ युगपस्तृणपः काार्थिर्नन्दिश्चित्ररथस्तथा । त्रयोद्शः शालिशिराः पर्जन्यश्च चतुर्द्शः ॥ ५६ कलिः पञ्चदशश्चेव नारदश्चात्र षोडराः । ऋत्वा बृहत्त्वा बृहकः करालश्च महामनाः॥ ५७ ब्रह्मचारी बहुगुणः सुवर्णश्चेति विश्रुतः। विश्वावसुर्भुमन्युश्च सुचन्द्रश्च रारुस्तथा ॥ 46 गीतमाधुर्यसंपन्नी विख्यातौ च हहाहुहू । इत्येते देवगन्धर्वा जग्मुस्तत्र नराधिप ॥ 49 तथैवाप्सरसो हृष्टाः सर्वालंकारभृषिताः । नमृतुर्वै महाभागा जगुश्चायतलोचनाः ॥ ξo अनुत्रानाऽनवद्या च गुगमुख्या गुणावरा । अद्भिका च तथा सोमा मिश्रकेशी त्वलंबुषा ॥६१ मरीचिः शुचिका चैव विद्युत्पर्णा तिलोत्तमा । अम्बिका लक्षणा क्षेमा देवी रंभा मनोरमा ॥ ६२ असिता च सुवाहुश्च सुप्रिया च वपुस्तथा। पुण्डरीका सुगन्धा च सुरसा च प्रमाथिनी ॥६३ काम्या शारद्वती चैव ननृतुस्तत्र संघशः । मेनका सहजन्या च कर्णिका पुंजिकस्थला ॥ ६४ ऋतुस्यला घृताची च विश्वाची पूर्वचित्यपि। उम्लोचेति च विख्याता प्रम्लोचेति च ता दश६५ ऊर्वश्येकादशी तासां जगुश्चायतलोचनाः। धातार्यमा च मित्रश्च वरुणोंऽशो भगस्तथा ॥ ६६ इन्द्रो विवस्वानपुर्वा च त्वष्टा च सविता तथा। पर्जन्यश्चेव विष्णुश्च आदित्या द्वादश स्मृताः। महिमानं पाण्डवस्य वर्धयन्तोऽम्बरे स्थिताः ॥६७ मृगव्याघश्च सर्पश्च निर्ऋतिश्च महायशाः । अजैकपादहिर्बुध्न्यः पिनाकी च परंतप ॥ ६८ दहनोऽथेश्वरश्चेव कपाली च विशांपते। स्थाणुर्भगश्च भगवान् रुद्रास्तत्रावतास्थरे ॥ ६९ अश्विनौ वसवश्चाष्टौ मरुतश्च महाबलाः । विश्वेदेवास्तथा साध्यास्तत्रासन्परितःस्थिताः७० कर्कोटकोऽथ सर्पश्च वासुकिश्च भुजंगमः । कश्यपश्चाथ कुण्डश्च तक्षकश्च महोरगः॥ आययुस्तपसा युक्ता महाकोधा महाब्लः । एते चान्ये च बहवस्तत्र नागा व्यवस्थिताः॥७२ तार्स्यश्चारिष्टनेमिश्च गरुडश्चासितध्वजः । अरुणश्चारुणिश्चैव वैनतेया व्यवस्थिताः॥ ५३

विहिष्यति पालयिष्यति ॥ ४० ॥ मेधानश्वमेधान् ॥४२ ॥ देविनकायानां देवतानिलयानां विमानानां तेन तत्स्थानां-देवानामिति लक्ष्यते ॥ ४८ ॥

26

तांश्च देवगणान्सर्वास्तपः सिद्धा महर्षयः। विमानगिर्ययमतान्दद्युर्नेतरे जनाः॥ હઇ तद्धा महदाश्चर्यं विस्मिता मुनिसत्तमाः। अधिकां स्म ततो वृत्तिमवर्तन्पाण्डवान्प्रति॥७५ पाण्डुस्तु पुनरेवैनां पुत्रलोभान्महायशाः।

वकुमैच्छद्धर्मपत्नीं कुन्तीत्वेनमथाव्रवीत् ॥ ઝ્ नातश्चतुर्थे प्रसवमापःस्वपि वदन्त्युत । अतः परं स्वैरिणीस्याद्धन्धकी पञ्चमे भवेत्॥ ७७ स त्वं विद्वन्धर्ममिममधिगम्य कथं नु माम्। अपत्यार्थं समुत्त्रम्य प्रमादादिव भाषसे ॥

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे संभवपर्वाणे पाण्डवीत्पत्तौ त्रयोविंशत्यधिकशततमो०॥१२३॥

# १२४

वैशंपायन उवाच । कुन्तीपुत्रेषु जातेषु धृतराष्ट्रात्मजेषु च । मद्रराजस्ता पाण्डुं रही वचनमत्रवीत्॥ न मेऽस्ति त्वयि संतापो विगुणेऽपि परंतप । नावरत्वे वराहाँयाः स्थित्वा चानघ नित्यदा ॥२ गान्धार्याश्चेव नृपते जातं पुत्ररातं तथा । श्रुत्वा न मे तथा दुःखमभवत्कुरुनन्द्न॥ इदं तु भे महदुःखं तुल्यतायामपुत्रता । दिष्ट्या त्विदानीं भर्तुर्मे कुन्त्यामप्यस्ति संततिः॥ यदि त्वपत्यसंतानं कुन्तिराजसुता मयि । कुर्यादनुष्रहो में स्यात्तव चापि हितं भवेत् ॥ ५ संरम्भो हि सपत्नीत्वाद्वकुं कुन्तिसुतां प्रति । यदि तु त्वं प्रसन्नोमे खयमेनां प्रचोद्य॥

पाण्डुरुवाच । ममाप्येष सदा मादि हृद्यर्थः परिवर्तते । न तु त्वां प्रसहे वक्तुमिष्टानिष्टविवक्षया ॥ तव त्विदं मतं मत्वा प्रयतिष्याम्यतः परम्। मन्ये ध्रुवं मयोक्ता सा वचनं प्रतिपत्स्यते ॥ ८

वैशंपायन उवाच । ततः कुन्तीं पुनः पाष्डुर्विविक्त इदमब्रवीत् । कुलस्य मम संतानं लोकस्य च कुरु प्रियम् ॥९

मम चापिण्डनाशाय पूर्वेषामपि चात्मनः । मिश्रयार्थं च कल्याणि कुरु कल्याणमुत्तमम् ॥१० यशसोऽर्थाय चैव त्वं कुरु कर्म सुदुष्करम्। प्राप्याधिपत्यमिन्द्रेण यज्ञैरिष्टं यशोऽर्थिना ॥ १९ तथा मन्त्रविदो विप्रास्तपस्तप्तवा सुदुष्करम्। गुरूनभ्युपगच्छन्ति यशसोऽर्थाय भाविनि ॥ तथा राजर्षयः सर्वे ब्राह्मणाश्च तपोधनाः । चक्रुरुचावचं कर्म यशसोऽर्थाय दुष्करम् ॥ १३ सा त्वं माद्रीं ध्रुवेनैव तारयैनामनिन्दिते । <sup>अपत्यसं</sup>विभागेन परां कीर्तिमवाप्नुहि ॥ १४ वैशंपायन उवाच । एवमुक्ता ब्रबीन्माद्री सक्तृ चित्रय दैवतम्। तस्मात्ते भवितापत्यमनुरूपमसंशयम् ॥ १५. ततो माद्री विचायैवं जगाम मनसाश्विनी । तावागम्य सुतौ तस्थां जनयामासतुर्यमौ ॥ १६ नकुलं सहदेवं च रूपेणाप्रतिमौ भुवि। तथैव ताविष यमौ वागुवाचाशरीरिणी ॥ १७ सत्त्वरूपगुणोपेतौ भवतोऽत्यश्विनाविति । भासतस्तेजसात्यर्धे रूपद्रविणसंपदा ॥

इति आदिपर्वणिनैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयोविंशस्यधि-कशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥

#### १२४

कुन्तीति ॥ १ ॥ विगुणे प्रजोत्पादनाधिकृते अवरत्वे क-निष्ठत्वे वराहांयाःकुन्त्या अपेक्षया ॥ २ ॥ संरम्भः अभि-मानः ॥६ ॥ ममेति । इष्टमनिष्टं वा वक्ष्यसीति संदेहेन त्वां वर्जु<sup>ः</sup>न प्रसहे इत्यर्थः ॥ ७ ॥ मत्वा ज्ञात्वा प्रतिपत्स्यते

अङ्गीकरिष्यति ॥ ८ ॥ संतानं आविच्छेदं लोकस्य बलवत्प्रजात्वेन निर्भयत्वम् ॥ ९ ॥ मम पूर्वेषां च अपि<sup>ण्ड</sup> विनाशाय पिष्डविनाशाभावाय । बहुषु पुत्रेषु कस्यचिद्पि पुत्रस्य संततेरविच्छेदसंभवादित्यर्थः। कल्याणं पुत्रान्तरी-त्पादनम् ॥ १० ॥ यशस इति । कृतकृत्या अपि यशीर्थे देवगुर्वाद्याराधनं कुर्वन्तींत्यर्थः ।। ११ ॥ पार्ष्ड प्रति उक्त्वा कुन्त्या मन्त्रे कृते सति कुन्ती अन्नवीदिति योजना॥१५॥ अत्यश्विनौ अश्विभ्यामधिकौ१८

नामानि चिकिरे तेषां शतश्रङ्गनिवासिनः ।

भक्त्या च कर्मणा चैव तथाशीभिविंशांपते॥१९.

ज्येष्ठं युधिष्ठिरेत्येवं भीमसेनेति मध्यमम्। २० अर्जुनेति तृतीयं च कुन्तीपुत्रानकल्पयन्॥ पूर्वजं नकुलेत्येवं सहदेवेति चापरम् । माद्गीपुत्रावकथयंस्ते विप्राः प्रतिमानसाः॥ २१ अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः । पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पश्च संवत्सरा इव ॥ **२२** महासत्त्वा महावीर्या महाबलपराऋमाः। पाण्डुर्देष्ट्रा सुतांस्तांस्त देवरूपान्महौजसः ॥ २३ मुद्दं परोमिकां लेभे ननन्द च नराधिपः। ऋषीणामपि सर्वेषां शतश्रङ्गनिवासिनाम् ॥ २४ त्रिया बभूवुस्तासां च तथैव मुनियोषिताम्। क्रन्तीमथ पुनः पाण्डुर्माद्यर्थे समचोदयत् ॥ २५ तमुत्राच पृथा राजन् रहस्युक्ता तदा सती ।

उक्ता सक्रद्दुन्द्वमेषा लेभे तेनास्मि वश्चिता ॥ २६ विभेम्यस्याः परिभवात्कस्त्रीणां गतिरीदशी । नाज्ञासिषमहं मूढाद्वन्द्वाव्हाने फलद्वयम् ॥ तस्मान्नाहं नियोक्तव्या त्वयैषोऽस्तु वरो मम । एवं पाण्डोः सुताः पश्च देवदत्ता महाबलाः॥ २८ संभूताः कीर्तिमन्तश्च कुरुवंशविवर्धनाः। द्युभलक्षणसंपन्नाः सोमवत्प्रियदर्शनाः॥ २९ सिंहदर्पा महेष्वासाः सिंहविकान्तगामिनः सिंहग्रीवा मनुष्येन्द्रा वत्रुधुर्देवविक्तमाः॥ ફેબ विवर्धमानास्ते तत्र पुण्ये हैमवते गिरौ । विस्मयं जनयामासुमहेर्षीणां समेयुषाम्॥ ર્ફ ते च पञ्चरातं चैव कुरुवंशविवर्धनाः। सर्वे ववृधुरत्येन कालेनाव्स्विव नीरजाः॥ 32

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि पाण्डवोत्पत्तौ चतुर्विदात्यधिकराततमो०॥ १२४॥

# १२५

वैशंपायन उवाच। दर्शनीयांस्ततः पुत्रान्पान्डुः पञ्च महावने । तान्पश्यन्पर्वते रम्ये स्वबाहुबलमाश्रितः ॥ १ सुपुष्पितवने काले कदाचिन्मधुमाधवे । भूतसंमोहने राजा सभायों व्यचरद्वनम् ॥ ર पलाशैस्तिलकेश्चतैश्चम्पकैः पारिभद्रकैः। अन्यैश्च बहुभिर्वृक्षेः फलपुष्पसमृद्धिभिः॥ રૂ जलस्थानैश्च विविधैः पद्मिनीभिश्च शोभितम्। पाण्डोर्वनं तत्संप्रेध्य प्रजज्ञे हृदि मन्मथः ॥ 8 प्रहृष्टमनसं तत्र विचरन्तं यथामरम् । तं माद्यनुजगामैका वसनं विभ्रती द्युमम्॥ Ų समीक्षमाणः स तु तां वयस्थां तनुवाससम् । तस्य कामः प्रववृते गहनेऽग्निरिवोद्गतः ॥ ફ रहस्येकां तु तां दृष्ट्वा राजा राजीवलीचनाम् ।
न शशाक नियन्तु तं कामं कामवशीकृतः ॥ ७
तत एनां बलाद्राजा निजग्राह रहो गताम् ।
वार्यमाणस्तया देव्या विस्फुरन्त्या यथाबलम्॥८
स तु कामपरीतात्मा तं शापं नान्वमुध्यत ।
माद्रीं मैथुनधर्मेण सोन्वगच्छद्वलादिव ॥ ९
जीवितान्ताय कौरव्य मन्मथस्य वशंगतः ।
शापजं भयमुत्सुज्य विधिना संप्रचोदितः ॥ १०
तस्य कामात्मनो बुद्धिः साक्षात्कालेन मोहिता ।
संप्रमध्येन्द्रियग्रामं प्रनष्टा सह चेतसा ॥ ११
स तया सह संगम्य भार्यया कुरुनन्दनः ।
पाण्डुः परमधर्मात्मा युयुजे कालधर्मणा ॥ १२

अनुसंवत्सरं संवत्सरमनुपश्चाज्जाता अपि देवता-भावात्सर्वे पञ्चसंवत्सरा इवादश्यन्तेत्यर्थः। यद्वा पञ्चापि पुत्रा व्यराजन्त । संवत्सराः प्रभवादय इवानुसंवत्सरं जाता इति योज्यम् ॥ २२ ॥ ते पञ्चपाण्डवाः शतं चान्ये धार्तराष्ट्राः नीरजाः पद्मा इव ॥ ३२ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीये चतुर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ १२५

दर्शनीयानिति ॥ १ ॥ मधुमाधने चैत्रवैशाखयोः संधौ तदात्मके वसन्तं ॥ २ ॥ वयःस्थां युवतीं तनुवाससं सूक्ष्मवस्त्रां किंचित् विन्नतागामित्यर्थः ॥ ६ ॥ कामपरी-तात्मा कामेन ब्याप्तचित्तः ॥ ९ ॥ बुद्धिभयनिश्चयः चैतसा विचारेण ॥ १९ ॥ कालस्यातीतत्वादि ब्यवहारतोः षष्ठ-द्रव्यस्येव धर्मः कालनात्मको यस्य मरणस्य तेन कालध-र्मणा मृत्युना ॥ १२ ॥

त्ततो माद्री समालिङ्गय राजानं गतचेतसम् । मुमोच दुःखजं शब्दं पुनः पुनरतीव हि॥ सहपुत्रैस्ततः कुन्ती माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ। आंजग्मुः सहितास्तत्र यत्र राजा तथागतः ॥१४ ततो माद्यब्रवीद्राजन्नार्ता कुन्तीमिदं वचः । प्कैव त्वमिहागच्छ तिष्ठन्त्वत्रैव दारकाः॥ तच्छूत्वा वचनं तस्यास्तंत्रेवाघाय दारकान्। ह्ताहमिति विकुश्य सहसैवाजगाम सा ॥ दृष्ट्रा पाण्डं च माद्रीं च शयानी धरणीतले। क्रन्ती शोकपरीताङ्गी विललाप सुदुःखिता॥१७ रक्ष्यमाणो मया नित्यं वीरः सततमात्मवान्। कथं त्वामत्यतिकान्तः शापं जानन्वनौकसः॥१८ नतु नाम त्वया माद्रि रक्षितव्यो नराधिपः। सा कथं लोमितवती विजने त्वं नराधिपम्॥ १९ कयं दीनस्य सततं त्वामासाद्य रहोगताम् । तं विचिन्तयतः शापं प्रहर्षः समजायत ॥ धन्या त्वमासि बाह्यीके मत्तो भाग्यतरा तथा। दृष्टवत्यसि यद्धक्त्रं प्रहृष्टस्य महीपतेः॥ २१ माध्यवाच। विलपन्या मया देवि वार्यमाणेन चासकृत्। आत्मा न वारितोऽनेन सत्यं दिष्टं चिकीर्षुणा २२

कुल्युवाच । अहं ज्येष्टा धर्मपत्नी ज्येष्टं धर्मफलं मम। अवश्यं भाविनो भावान्मा मां माद्रि निवर्तय॥२३ अन्विष्यामीह भर्तारमहं प्रेतवशं गतम्। उत्तिष्ठ त्वं विसुज्यैनिममान्पालय दारकान्॥ २४

माद्यवाच । अहमेवानुयास्यामि भर्तारमपलायिनम् । न हि तृप्तास्मिकामानां ज्येष्ठा मामनुमन्यताम् ॥ मां चाभिगम्य श्लीणोऽयं कामाद्भरतसत्तमः। तमुच्छिन्द्यामस्य कामं कथं न यमसादने ॥ २६ न चाप्यहं वर्तयन्ती निर्विशेषं सुतेषु ते। वृत्तिमार्ये चरिष्यामि स्पृशेदेनस्त्या च माम् ॥२७ तस्मान्मे सुतयोः कुन्ति वार्तितव्यं स्वपुत्रवत्। मां च कामयमानोऽयं राजा ध्रेतवशं गतः ॥ २८ राज्ञः शरीरेण सह ममापीदं कलेवरम् । दग्धव्यं सुप्रतिच्छन्नमेतदार्ये प्रियं कुरु ॥ ર९ दारकेष्वप्रमत्ता च भवेथाश्च हिता मम। अतोऽन्यन्न प्रपश्यामि संदेष्ट्यं हि किंचन ॥ ३० वैशंपायन उवाच । इत्युक्त्वा तं चिताग्निस्थं धर्मपत्नी नर्षेभम्।

मद्रराजसुता तूर्णमन्वारोहचशस्विनी ॥ 38

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संमवपर्वणि पाण्डूपरमे पंचर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः

१२६

वैशंपायन उवाच। पाण्डोरुपरमं दृष्ट्वा देवकल्पा महर्षयः। ततो मन्त्रविदः सर्वे मन्त्रयांचिकिरे मिथः॥ तापसा ऊच्चः। हित्वा राज्यं च राष्ट्रं च स महात्मा महायशाः। आस्मिन्स्थाने तपस्तप्वा तापसान्शरणं गतः॥ २ स जातमात्रान्पुत्रांश्च दारांश्च भवतामिह। प्रादायोपनिधिं राजा पाण्डुः स्वर्गमितो गतः ॥३ तस्येमानात्मजान्देहं भार्यां च सुमहात्मनः।

स्वराष्ट्रं गृह्य गच्छामें। धर्म एष हि नः स्पृतः॥ <sup>४</sup> वैशंपायन उवाच । ते परस्परमामन्त्र्य देवकल्पा महर्षयः । पाण्डोः पुत्रान्पुरस्कृत्य नगरं नागसाह्वयम् ॥ उदारमनसः सिद्धा गमने चित्रिरे मनः। भीष्माय पाण्डवान्दातुं घृतराष्ट्राय चैव हि॥ ६ तस्मिन्नेव क्षणे सर्वे तानादाय प्रतस्थिरे। पाण्डोर्दारांश्च पुत्रांश्च शरीरे ते च तापसाः ॥ <sup>७</sup>

त्वां अत्यातिक्रान्तो वलादाकान्तवान् शोकाकुल-त्वादिति शब्दस्याभ्यासः ॥ १८ ॥ त्वया च रक्षितब्यः १। १९॥ प्रहर्षः कामः ॥ २०॥ आत्मा चित्तं दिष्टं शापजं दुरदृष्टम् ॥ २२ ॥ प्रेतवशं प्रेतराजवशं अन्विष्यामि अनुगामिष्यामि ॥ २४ ॥ इति आदिपर्वाण नैलकण्ठीये

भारतभावदीषे पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२५॥

१२५

पाण्डोरुपरमं दृष्ट्वेति ॥ १ ॥ देहं देहयोरस्थीनि अग्नि हे।त्राग्निभिः संस्कारलम्भनार्थम् ॥ ४ ॥ तत् गमनं संक्षिप्त-

सुखिनी सा पुरा भूत्वा सततं पुत्रवत्सला । प्रपन्ना दीर्घमध्वानं संक्षिप्तं तदमन्यत ॥ सा त्वदीर्घेण कालेन संप्राप्ता कुरुजांगलम्। वर्धमानपुरद्वारमाससाद यशस्विनी ॥ द्वारिणं तापसा ऊच्च राजानं च प्रकाशय। ते तु गत्वा क्षणेनैव सभायां विनिवेदिताः ॥ १० ते चारणसहस्राणां मुनीनामागमं तदा । श्रुत्वा नागपुरे तृणाम् विस्मयः समपद्यत ॥ महर्तोदित आदित्ये सर्वे बालपुरस्कृताः। स दारास्तापसान्द्रष्ट्रिन्नर्थयुः पुरवासिनः॥ स्त्रीसंघाः क्षत्रसंघाश्च यानसंघसमास्थिताः। ब्राह्मणैः सह निर्जग्मुर्बाह्मणानां च योषितः ॥१३ तथा विट्शूद्रसंघानां महान्व्यतिकरोऽभवत्। न कश्चिदकरोदीर्ष्यामभवन्धर्मबुद्धयः॥ तथा भीष्मः शान्तनवः सोमदत्तोऽथ बाल्हिकः प्रज्ञाचक्षुश्च राजर्षिः क्षत्ता च विदुरः खयम्॥१५ सा च सत्यवती देवी कौसल्या च यशस्विनी। राजदारैः परिवृता गान्धारी चापि निर्ययौ ॥१६ घृतराष्ट्रस्य दायादा दुर्योधनपुरोगमाः। भृषिता भूषणैश्चित्रैः शतसंख्या विनिर्ययुः ॥ १७ तान्महर्षिगणान्दृष्ट्वा शिरोभिरभिवाद्य च । उपोपविविद्युः सर्वे कौरव्याः सपुरोहिताः॥ १८ तथैव शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणम्य च । उपोपविविद्युः सर्वे पौरा जानपदा अपि॥ १९ तमकूजमभिकाय जनीघं सर्वशस्तदा । पूजयित्वा यथान्यायं पांद्येनाच्येण च प्रभो॥ २० भीष्मो राज्यं च राष्ट्रं च महर्षिभ्यो न्यवेदयत्। तेषामयो वृद्धतमः प्रत्युत्थाय जटाजिनी ॥ ऋषीणां मतमाज्ञाय महर्षिरिद्मब्रवीत्॥ २१

यः स कौरव्य दायादः पाण्डुर्नाम नराधिपः। कामभोगान्परित्यज्य शतश्रुङ्गमितो गतः॥ २२ ब्रह्मचर्यव्रतस्थस्य तस्य दिव्येन हेतुना । साक्षाद्धर्माद्यं पुत्रस्तत्र जातो युधिष्ठिरः ॥ २३ तथैनं बलिनां श्रेष्ठं तस्य राज्ञो महात्मनः। मातरिश्वा ददौ पुत्रं भीमं नाम महाबलम् ॥ २४: पुरुद्धतादयं जन्ने कुन्त्यामेव धनंजयः। यस्य कीर्तिर्महेष्वासान्सर्वानिभगविष्यति ॥ २५ यौ तु माद्री महेष्वासावसृत पुरुषोत्तमौ । अश्विभ्यां पुरुषव्याघ्राविमौ ताविप पश्यत ॥ २६ चरता धर्मनित्येन वनवासं यशस्विना । नष्टः पैतामहो वंदाः पाण्डुना पुनरुद्धृतः ॥ पुत्राणां जन्मवृद्धि च वैदिकाध्ययनानि च। पश्यन्तः सततं पाण्डोः परां श्रीतिमवाप्स्यथ २८ वर्तमानः सतां वृत्ते पुत्रलाममवाप्य च। पितृलोकं गतः पाण्डुरितः सप्तद्शेऽहनि ॥ तं चितागतमान्नाय वैश्वानरमुखे द्वतम् । प्रविष्टा पावकं माद्री हित्वा जीवितमात्मनः॥३० सा गता सह तेनैव पतिलोकमनुवता। तस्यास्तस्य च यत्कार्यं क्रियतां तद्नन्तरम् ॥३१ इमे तयोः शरीरे हे पुत्राश्चेमे तयोर्वराः । कियाभिरनुगृह्यन्तां सह मात्रा परंतपाः॥ प्रेतकार्ये निवृत्ते तु पितृमेधं महायशाः। लभतां सर्वधर्मन्नः पाण्डुः कुरुकुलोद्वहः॥ 33 वैशंपायन उवाच । एवमुक्त्वा कुरून्सर्वान्कुरूणामेव पश्यताम् ।

क्षणेनान्तर्हिताः सर्वे तापसा गुह्यकैः सह ॥ ३४ गन्धर्वनगराकारं तथैवान्तर्हितं पुनः । ऋषिसिद्धगणं दृष्टा विस्मयं ते परं ययः ॥ ३५

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि ऋषिसंवादे पर्डिशत्यिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६॥

ममन्यतं । मुनीनां योगप्रभावात् स्वदेशगमनौत्कण्ठवाद्वा ॥ ८ ॥ वर्धमानपुरद्वारं मुख्यद्वारम् ॥ ९ ॥ चारणाः देव-गायकाः गुह्यकाख्यास्तेषां सहस्राणां मुनीनां चागममिति चोध्याहर्तब्यः । पाठान्तरे आरण्यानां सहस्रसंख्यानां मुनीनां चेति योज्यम् ॥ ११ ॥ ब्यतिकरः संघर्षः ॥१४॥ कौसल्या काशिराजसुता ॥१६॥ उपोपानिविशुः परिवार्योप-विष्टवन्तः ॥ १८ ॥ अकूजं निःशब्दम् ॥ २० ॥ दिन्येन हेतुना मन्त्रेण देवताव्हानायलौकिककारणेन ॥ २३ ॥ प्रेत-कार्थे सपिण्डीकरणान्ते पितृमेधं यज्ञाविशेषं वृष्गोत्सर्गादिकं वा ॥३३॥ गन्धर्वनगरं खपुरम् । यथोक्तं ज्योतिःशास्त्रे । 'अनेक रलाकृति खे प्रकाशते पुरं पताकाध्वजतोरणान्वितम् । यदा तदा नागमनुष्यवाजिनां पिबत्यसम्भूरि रणे वसुंधरा'इति।३५॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षड्विंशत्यधिक-शततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥

## १२७

घृतराष्ट्र उवाच । पाण्डोर्विदुर सर्वाणि प्रेतकार्याणि कारय । राजवद्राजसिंहस्य माद्याश्चैव विशेषतः ॥ पशुन्वासांसि रत्नानि धनानि विविधानि च। पाण्डोः प्रयच्छ माद्याश्च येभ्यो यावच वाञ्छितम् यथा च कुन्ती सत्कारं कुर्यान्माद्यास्तथा कुह। यथा न वायुर्नीदित्यः पश्येतां तां सुसंवृताम् ॥३ न शोच्यः पाण्डुरनधः प्रशस्यः स नराधिपः। यस्य पञ्चसुता वीरा जाताः सुरसुतोपमाः ॥ ४ वैशंपायन उवाच । विदुरस्तं तथेत्युक्त्वा भीष्मेण सह भारत। याण्डुं संस्कारयामास देशे परमपूजिते॥ ų ततस्तु नगरासूर्णमाज्यगन्धपुरस्कृताः। निर्हताः पावका दीप्ताः पाण्डो राजन्पुरोहितैः ६ अधैनामार्तवैः पुष्पैर्गन्वैश्चविविधैर्वरैः। शिबिकां तामलंकृत्य वाससाच्छाद्य सर्वशः तां तथा शोभितां माल्यैर्वासोभिश्च महाधनैः। अमात्या ज्ञातयश्चैनं सुहृदश्चोपतस्थिरे ॥ नृसिंहं नरयुक्तेन परमालंकृतेन तम् । अवहन्यानमुख्येन सह माद्या सुसंवृतम्॥ ९ पाण्डुरेणातपत्रेण चामरव्यजनेन च। सर्ववादित्रनादैश्च समलंचाकिरे ततः॥ १० रत्नानि चाप्युपादाय बहूनि शतशो नराः। प्रददः कांक्षमाणेभ्यः पाण्डोस्तस्यौर्घ्वदेहिके॥११॥ अय छत्राणि शुभ्राणि चामराणि बृहन्ति च आजहः कौरवस्यार्थे वासांसि रुचिराणि च∥१२ याजकैः शुक्कवासोभिईयमाना हुताशनाः। आगच्छन्नेप्रतस्तस्य दीप्यमानाः स्वलंकताः ॥१३ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैक्याः शूद्राश्चेव सहस्रकाः । क्दन्तः शोकसंतप्ता अनुजग्मुर्नराधिपम् ॥ अयमस्मानपाहाय दुःखे चाधाय शाश्वते । कृत्वा चास्माननाथांश्च कयास्यति नराधिपः१५ क्रोशन्तः पाण्डवाः सर्वे भीष्मो विदुर एव च।

रमणीये वनोद्देशे गङ्गातीरे समे शुमे ॥ १६ न्यासयामासुरथ तां शिबिकां सत्यवादिनः। सभार्यस्य नृसिंहस्य पाण्डोरक्रिष्टकर्मणः॥ १७ ततस्तस्य रारीरं तु सर्वगन्धाधिवासितम् । शुचिकालीयकादिग्धं दिव्यचन्दनक्रवितम् ॥ पर्ये (अञ्चलकेनाशु शातकुम्भमयैर्घटैः । चन्दनेन च शुक्केन सर्वतः समलेपयन्॥ १९ कालागुरुविमिश्रेण तथा तुङ्गरसेन च। अथैनं देशजैः शुक्रैर्वासोभिः समयोजयन् ॥ २० संछन्नः स तु वासोभिर्जीवन्निव नराधिपः । शुशुभे स नरव्याही महाईशयनीचितः॥ ર१ याजकैरभ्यनुज्ञाते प्रेतकर्मण्यनुष्टिते । घृतावसिक्तं राजानं सहमाद्या स्वलंकृतम्॥ २२ तुङ्गपद्मकमिश्रेण चन्द्रेन सुगन्धिना । अन्यैश्च विविधैर्गन्धैविधिना समदाहयन्॥ २३ ततस्तयोः शरीरे द्वे दृष्टा मोहवशं गता । हाहा पुत्रेति कौसल्या पपात सहसा भुवि ॥ २४ तां प्रेक्ष्य पतितामार्ता पौरजानपदो जनः। रुरोद दुःखसंतप्तो राजभक्त्या कृपान्वितः ॥ २५ कुन्त्याश्चेवार्तनादेन सर्वाणि च विचुकुशः। मानुषैः सह भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि॥ तथा भीष्मः शान्तनवो विदुरश्च महामतिः। सर्वशः कौरवाश्चैव प्राणदन्मृशदुःखिताः॥ ततो भीष्मोऽथ विदुरो राजा च सह पाण्डवैः। उदकं चिकरे तस्य सर्वाश्च कुरुयोषितः॥ चुकुशुः पाण्डवाः सर्वे भीष्मः शान्तनवस्त्था। विदुरो ज्ञातयश्चैव चकुश्चाप्युदकित्रयाः॥ कृतोदकांस्तानादाय पाण्डवाञ्छोककर्दिातान् । सर्वाः प्रकृतयो राजन्शोचमाना न्यवार्यन् ॥३० यथैव पाण्डवा भूमौ सुषुपुः सह बान्धवैः । तथैव नागरा राजन् शिहियरे ब्राह्मणादयः ॥ ३१ तद्गतानन्दमस्वस्थमाकुमारमहष्ट्वत् । बभूव पाण्डवैः सार्घे नगरं द्वादशक्षपाः ॥

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि पाण्डुदाहे सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२७

#### १२७

पाण्डेरिति ॥ १ ॥ नृसिंहं पाण्डुं नृसिंहेति पाठे जनमजेय-संबोधनम् ॥९॥ कालीयकादिग्धं कृष्णागुरुलिप्तम् ॥१८॥ तुङ्गपद्मकौ गन्धद्रब्यविशेषौ ॥२३॥ इति आदिपर्वणि नैलकः ण्ठीये भारतभावदीपे सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः १२७

#### १२८

### वैशंपायन उवाच ।

ततः कुन्ती च राजा च मीष्मश्च सह बन्धुमिः। द्दुः श्राद्धं तदा पाण्डोः स्वधामृतमयं तदा ॥ १ कुरुंश्च वित्रमुख्यांश्च भोजयित्वा सहस्रदाः । रत्नोघान्विप्रमुख्येभ्यो दत्वा ग्रामवरांस्तथा ॥ २ कृतशौचांस्ततस्तांस्तु पाण्डवान्भरतर्षभान्। आदाय विविद्युः सर्वे पुरं वारणसाह्वयम् ॥ सततं स्मानुशोचन्तस्तमेव भरतर्षभम् । पौरजानपदाः सर्वे मृतं स्वमिव बान्धवम् ॥ श्राद्धावसाने तु तदा दृष्ट्वा तं दुःखितं जनम् । संमूढां दुःखशोकार्ता व्यासो मातरमब्रवीत्॥ ५ अतिकान्तसुखाः कालाः पर्शुपस्थितदारुणाः । श्वः श्वः पापिष्ठदिवसाः पृथिवीगतयौवना ॥ ६ बहुमायासमाकीणों नानादोषसमाकुलः। लुप्तधर्मिकियाचारो घोरः काले भविष्यति ॥ ७ कुरूणामनयाञ्चापि पृथिवी न भविष्यति । गच्छ त्वं योगमास्थाय युक्ता वस तपोवने ॥ ८ माद्राक्षीस्त्वं कुलस्यास्य घोरं संक्षयमातमनः। तथेति समनुज्ञाय सा प्रविश्याव्रवीत्स्नुषाम् ॥ ९ अम्बिके तव पौत्रस्य दुर्नयात्किल भारताः। सानुबन्धा विनंक्ष्यन्ति पौराश्चैवेति नः श्रुतम् १० तत्कौसल्यामिमामार्ता पुत्रशोकाभिपीडिताम् । वनमादाय भद्रं ते गच्छामि यदि मन्यसे ॥ ११ तथेत्युक्तात्वम्बिकया भीष्ममामन्त्र्य सुव्रता । वनं ययौ सत्यवती स्तुषाभ्यां सह भारत ॥ १२ ताः सुघोरं तपस्तप्त्वा देव्यो भरतसत्तम । देहं त्यक्त्वा महाराज गतिमिष्टां ययुस्तदा ॥ १३

वैशंपायन उवाच ।
अधाप्तवन्तो वेदोक्तान्संस्कारान्पाण्डवास्तदा ।
संव्यवर्धन्त भोगांस्ते भुआनाः पितृवेश्मनि ॥१४
धार्तराष्ट्रेश्च सहिताः क्रीडन्तो मुदिताः सुखम् ।
बालकीडासु सर्वासु विशिष्टास्तेजसाभवन् १५
जवे लक्ष्याभिहरणे भोज्ये पांसुविकर्षणे ।

धार्तराष्ट्रान्भीमसेनः सर्वान्स परिमर्देति ॥ हर्षात्प्रकीडमानांस्तानगृह्य राजिनेलीयते । शिरः सुविनिगृह्यैतान्योधयामास पाण्डवैः॥१७ शतमेकोत्तरं तेषां कुमाराणां महौजसाम । एक एव निग्रह्माति नातिकुच्छ्राद्वकोदरः ॥ कचेषु च निगृह्यैनान्विनिहत्य बलाद्वली । चकर्ष कोशतो भूमौ घृष्टजानुशिरोसकान् ॥ १९ दश बालाञ्जलेकीडन्मुजाभ्यां परिगृह्य सः। आस्ते स्म सलिले मग्नो मृतकल्पान्विमुञ्जति २० फलानि वक्षमारुह्य विचिन्वन्ति च थे तदा । तदा पादप्रहारेण भीमः कम्पयते द्वमान् ॥ २१ प्रहारवेगाभिहता द्वमा व्याघृणितास्ततः। सफलाः प्रपतन्ति सम द्वतं त्रस्ताः कुमारकाः २२ न ते नियुद्धे न जवे न योग्यासु कदाचन। कुमारा उत्तरं चकुः स्पर्धमाना वृकोदरम् ॥ एवं स धार्तराष्ट्रांश्च स्पर्धमानो वृकोदरः । अप्रियेऽतिष्ठदत्यन्तं बाल्यान्न द्रोहचेतसा ॥ રષ્ઠ ततो बलमतिख्यातं धार्तराष्ट्रः प्रतापवान् । भीमसेनस्य तज्ज्ञात्वा दुष्टभावमद्शेयत्॥ २५ तस्य धर्मादपेतस्य पापानि परिपश्यतः । मोहादैश्वर्यलोभाच पापा मतिरजायत ॥ २६ अयं बलवतां श्रेष्ठः कुन्तीपुत्रो वृकोदरः। मध्यमः पाण्डुपुत्राणां निकृत्या स निगृह्यताम् २७ प्राणवान्विऋमी चैव शौर्येण महतान्वितः। स्पर्धते चापि सहितानस्मानेको वृकोदरः॥ २८ तं तु सुतं पुरोद्याने गङ्गायां प्रक्षिपामहे। अथ तस्मादवरजं श्रेष्ठं चैव युधिष्ठिरम् ॥ २९ प्रसह्य बन्धने बङ्का प्रशासिष्ये वसुंधराम् । एवं स निश्चयं पापः कृत्वा दुर्योधनस्तदा । नित्यमेवान्तरप्रेक्षी भीमस्यासीन्महात्मनः ॥ ३० ततो जलविहारार्थे कारयामास भारत । चैलकम्बलवेश्मानि विचित्राणि महान्ति च ३१ सर्वकामैः सुपूर्णानि पताकोछ्रायवन्ति च । तत्र संजनयामास नानागाराण्यनेकशः॥ ३२

१२८

तत इति ॥ १ ॥ श्वःश्वःपूर्वपूर्वदिनापेक्षया उत्तरमुत्तरं पापिष्ठम् । गतयावना सम्यक्फलग्रूच्या ॥६॥ योगं चित्तः शक्तीनेरोधं प्रयाणोयोगं वा युक्ता समाहिता ॥८॥जवे धा-वनकीडायां लक्ष्याभिहरणे अहं पूर्वमहं पूर्वमिति दष्टफलादि ग्रहणे भोज्ये पांसुविकर्षणे बालकीडाविशेषे परिमर्दति सर्वत उपमृद्गाति ॥ १६ ॥ योग्यासु शिक्षाभ्यासेषु उत्तरं उत्कर्षम् ॥ २३ ॥ निकृत्या कपटेन ॥ २० ॥ प्राणवान् बलवान् ॥ २८ ॥ प्रसह्य बलात्कारेण ॥ ३० ॥

उदंकक्रीडनं नाम कारयामास भारत । प्रमाणकोट्यां तं देशं खलं किचिद्रपत्य ह ॥ ३३ भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च चोष्यं हेह्यमथापि च। उपपादितं नरैस्तत्र क्रुशलैः सुदक्रमीण ॥ 38 न्यवेदयंस्तत्पुरुषा धार्तराष्ट्राय वै तदा । ततो दुर्योधनस्तत्र पाण्डवानाह दुर्मतिः॥ .34 गङ्गां चैवानुयास्याम उद्यानवनशोभिताम् । सहिता भ्रातरः सर्वे जलकीडामवाशमः॥ 38 एवमस्त्वित तं चापि प्रत्युवाच युधिष्टिरः। ते रथैर्नगराकारैर्देशजैश्च गजोत्तमैः॥ थह निर्ययुर्नगराच्छूराः कौरवाः पाण्डवैः सह । उद्यानवनमासाद्य विसुख च महाजनम् ॥ 36 विद्यान्ति स्म तदा वीराः सिंहा इव गिरेर्गुहाम्। उद्यानमभिपस्यन्तो म्रातरः सर्व एव ते ॥ उपस्थानगृहैः शुम्रैवेलभीभिश्च शोभितम् । गवाक्षकैस्तथा जालैर्यन्त्रैः सांचारिकैरपि॥ ४० संमार्जितं सौधकारैश्चित्रकारैश्च चित्रितम् । दीर्घिकामिश्च पूर्णामिस्तथा पुष्करिणीभिहिं ४१ जलं तच्छुशुभे च्छन्नं पुर्ह्वेर्जलस्हैस्तथा । उपच्छन्ना वसुमती तथा पुष्पैर्यथर्तुकैः॥ ઇર तत्रोपविष्टास्ते सर्वे पाण्डवाः कौरवाश्च ह । उपच्छन्नान्बहून्कामांस्ते भुजनित ततस्ततः॥ ४३ अथोद्यानवरे तर्स्मिस्तया क्रीडागताश्च ते । परस्परस्य वक्त्रभ्यो ददुर्भक्ष्यांस्ततस्ततः॥ 88 ततो दुर्योघनः पापस्तद्भक्ष्ये कालकूटकम् । विषं प्रक्षेपयामास भीमसेनाजिघांसया ॥ છુહ स्वयमुत्थाय चैवाथ हृद्येन क्षुरोपमः। स वाचा मृतकल्पश्च भर्तृवच सुदृद्यथा॥ 38 स्वयं शक्षिपते भक्ष्यं बहु भीमस्य पापकृत्। प्रतीक्षितं सम भीमेन तं वै दोषमजानता ॥ 80

प्रमाणकोट्यां गङ्गायां प्रदेशिवशेषे । स्थलं किंचित् अर्धे जलेऽर्धे स्थले च क्रीडागारम् ॥ ३३ ॥ भक्ष्यं दन्तीश्छत्वा छित्वा प्राह्यं अपूपादि । मोज्यं जिह्वाच्यापारैकग्राह्यं पायसादि । पेयं तदुभयानपेक्षं पानकादि । चोष्यं रसमात्रं गृहीत्वा त्याज्यभिश्चकाण्डादि । लेह्यं मुखलालया द्रवीभावमापद्यमानं खण्डशर्करादि । उपपादितं उपाहृतामित्यपि पठन्ति ॥ ३४ ॥ उपस्थानगृहैः यत्र राजानं कार्यिणः श्रहाश्चोपतिष्ठन्ति तैगृहैः । वलमीभिः रुभयतो न मत्पक्षाभिः स्तम्भशालाभिः यन्त्रैः जलयन्त्रैः श्रत्थाराभिः । यतो युगपच्छतं धारा उच्छलं

ततो दुर्योधनस्तत्र हृद्येन हसन्निव। कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते पुरुषाधमः॥ 84. ततस्ते सहिताः सर्वे जलकींडामकुर्वत । पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च तदा मुदितमानसाः ॥४९ क्रीडावसाने ते सर्वे शुचिवस्त्राः स्वलंकताः। दिवसान्ते परिश्रान्ता विहृत्य च कुरुद्वहाः ॥५० विहारावसथेष्वेव वीरावासमरोचयन्। खिन्नस्तु बलवान्भीमो व्यायम्याभ्यधिकं तदा ५१ वाहयित्वा कुमारांस्ताञ्जलकीडागतांस्तदा । प्रमाणकोट्यां वासार्थी सुष्वापावाप्य तत्स्थलम् ५२ शीतं वातं समासाद्य श्रान्तो मद्विमोहितः। विषेण च परीताङ्गो निश्चेष्टः पाण्डुनन्दनः ॥ ५३ ततो बद्दा लतापाशैभींमं दुर्योधनः स्वयम् । मृतकल्पं<sup>व</sup>तदा वीरं स्थलाज्जलमपातयत् ॥ स निःसंज्ञो जलस्यान्तमथ वै पाण्डवोऽविशंत् । आक्रामन्नागभवने तदा नागकुमारकान् ॥ ततः समेत्य बहुभिस्तदा नागैर्महाविषैः। 48. अद्रयत भृशं भीमो महादंष्ट्रैविषोदबणैः॥ ततोऽस्य दश्यमानस्य ताद्विषं कालकूटकम्। हतं सर्पविषेणैव स्थावरं जंगमेन तु दंष्ट्राश्च दंष्ट्रिणां तेषां मर्भस्विप निपातिताः। त्वचं नैवास्य बिभिदुः सारत्वात्पृथुवश्चसः ॥५८ ततः प्रबुद्धः कौन्तेयः सर्वे संछिद्य बन्धनम् । पोथयामासं तान्सर्वान्केचिद्धीताः प्रदुद्धवः ॥५९ हतावरोषा भीमेन सर्वे वासुकिमभ्ययुः। હુ **जचुश्च सर्पराजानं वासुकि वासवापमम्**॥ अयं नरो वै नागेन्द्र हाप्सु बच्दा प्रवेशितः। यथा च नो मतिर्वीर विषर्पातो भविष्यति॥ ६१ निश्चेष्टोऽस्माननुप्राप्तः स च द्ष्टोऽन्वबुध्यत । स संज्ञश्चापि संवृत्तिश्चित्वा बन्धनमाश्च नः ॥६२

त्यो नीहारीभूय भवनोदरं न्याप्नुवन्ति । सांचारिकैः संचार्ययोग्यैः ॥ ४० ॥ दीधिकाभिः कुल्याभिः पुष्करिणीभिर्द्विति उपात्यस्यालघुत्वेऽप्यनुष्टुब्त्वाहानेन दोषः ॥४१॥ उपच्छन् वा संच्छन्ना ॥ ४२ ॥उपच्छनानुपागतान् कामान् शब्दि विषयान् ॥ ४३ ॥ वक्त्रेभ्यो वक्त्रेषु ॥ ४४ ॥ प्रतिक्षितं प्रीत्याविक्षितं भक्षितं न तु शत्रोरिति निरस्तं तत्र हेतुरज्ञानेतिर्ति ॥ ४७ ॥ ब्यायम्य श्रमं कृत्वा ॥ ५१ ॥ जलस्य अन्ते अवसानं । आक्रामन् शरीराभोगेन नागानाक्रान्तवान् ॥५५॥ तत्तस्तैर्भारिक्षेत्रेरदश्यत दष्टः॥५६॥ विषयीतः पीतिविषः६९

पोथयन्तं महाबाहुं त्वं वै तं ज्ञातुमहिसि ।
ततो वासुिकरभ्येत्य नागैरनुगतस्तदा ॥ ६३
पश्यित स्म महाबाहुं भीमं भीमपराक्रमम् ।
आर्यकेण च दृष्टः स पृथाया आर्यकेण च ॥ ६४
तदा दौहित्रदौहित्रः परिष्वक्तः सुपीडितम् ।
सुपीतश्चामवत्तस्य वासुिकः स महायशाः ॥ ६५
अब्रवित्तं च नागेन्द्रः किमस्य क्रियतां प्रियम् ।
धनौघो रत्निचयो वसु चास्य प्रदीयताम् ॥ ६६
पवमुक्तस्तदा नागो वासुिकं प्रत्यभाषत ।
यदि नागेन्द्र तुष्टोऽसि किमस्य धनसंचयैः ॥६७

रसं पिबेत्कुमारोऽयं त्विय प्रीते महाबलः। बलं नागसहस्रस्य यस्मिन्कुण्डे प्रतिष्ठितम्॥ ६८ याविषविति बालोऽयं तावदस्मै प्रदीयताम्। एवमस्त्विति तं नागं वास्रुकिः प्रत्यभाषतः॥ ६९ ततो भीमस्तदा नागैः कृतस्वस्त्ययनः क्रुचिः। प्राञ्जुबञ्चोपविष्टश्च रसं पिबति पाण्डवः॥ ७० पकोञ्ज्ञासात्ततः कुण्डं पिबति स्म महाबलः। पवमष्टौ स कुण्डानि ह्यपिबत्पाण्डुनन्दनः॥ ७१ ततस्तु शयने दिच्ये नागदन्ते महाभुजः। अशेत भीनसेनस्तु यथासुस्वमरिद्मः॥ ७२

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि भीमसेनरसपनि अष्टार्विशत्यधिकशतुत्म रेऽध्यायः॥१२८

१२९

वैशंपायन उवाच। ततस्ते कौरवाः सर्वे विना भीमं च पाण्डवाः। वृत्तकीडाविहारास्तु प्रतस्थुर्गजसाह्नयम्॥ रयैर्गजैस्तथा चाश्वैर्यानैश्चान्यरनेकराः। चुवन्तो भीमसेनस्तु यातो **ह्य**त्रत एव नः॥ ततो दुर्योधनः पापस्तत्रापश्यन्वृकोदरम्। भ्रातृभिः सहितो हृष्टो नगरं प्रविवेश ह ॥ युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा द्यविदन्पापमात्मनि। स्वेनानुमानेन परं साधुं समनुपश्यति ॥ सोऽभ्युपेख तदा पार्थी मातरं म्रातृवत्सलः । अभिवाद्याव्रवीत्कुन्तीमम्ब भीम इहागतः ॥ क गता भविता मातर्नेह पश्यामि तं शभे। उद्यानानि वनं चैव विचितानि समन्ततः॥ દ્ तदर्थ न च तं वीरं दृष्टवन्तो वृकोदरम्। मन्यमानास्ततः सर्वे यातो नः पूर्वमेव सः॥ ७ आगताः स्म महाभागे व्याकुलेनान्तरात्मना । इहागम्य क्व नु गतस्त्वया वा प्रेषितः क्व नु ॥

कथयस्व महाबाहुं भीमसेनं यशस्विनि। न हि मे शुर्यते भावस्तं वीरं प्रति शोभने ॥ ९ यतः प्रसुतं मन्येऽहं भीमं नेति हतस्तु सः। इत्युक्ता च ततः कुन्ती धर्मराजेन धीमता ॥ १० हाहेति कृत्वा संम्रान्ता प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्। न पुत्र भीमं पद्यामि न मामभ्येत्यसाविति ॥११ शीव्रमन्वेषणे यतं कुरु तस्यानुजैः सह । इत्युक्तवा तनयं ज्येष्ठं हृदयेन विद्याता॥ १२ क्षत्तारमानाय्य तदा कुन्ती वचनमन्नवीत्। क गतो भगवन् क्षत्तर्भीमसेनो न इद्यते॥ उद्यानान्निर्गताः सर्वे मातरो मातृभिः सह। तत्रैकस्तु महाबाहुर्भीमो नाभ्येति मामिह ॥ १४ न च प्रीणयते चक्षुः सदा दुर्योधनस्य सः। कूरोऽसौ दुर्मतिः श्चुद्रो राज्यलुब्घोऽनपत्रपः निहन्यादिप तं वीरं जातमन्युः सुयोधनः। तेन मे व्याकुलं चित्तं हृद्यं द्ह्यतीव च ॥

आर्थकेण नागराजेन । पृथाया आर्थकेण माता-महेन । कुन्तिभोजद्वाराऽयं संबन्ध इति गम्यते ॥ ६४ ॥ दौहित्रदौहित्र इति त्वार्थकनागस्य दौहित्रः ग्रूरस्तदौ-हित्रो भीम इत्यविरुद्धभेतत् । अन्ये तु शूरमातामह एवो-पचारात् कुन्ती मातामहोपीत्याहुः ॥ ६५ ॥ नागदन्ते भित्तितो बहिनिर्गते दारुणि कृतं यत् आसनस्थानं तत्र अरोखा(का)' इति भाषायां प्रसिद्धे॥७२॥ इति आदिपर्वणि

94

नैलकण्ठीये भारत० अष्टाविंशत्यधिकशततमो० ॥१२८॥

#### १२९

तत इति वृत्तः समाप्तः ॥ १ ॥ अम्ब हे मातः ॥ ५ ॥ भावाश्चित्तं न शुध्यते जीवतीति न मनुते ॥ ९ ॥ यतः भीमं प्रसुप्तं न मन्येऽपि तु हत इत्येव मन्ये ॥ १० ॥ न चेति दुर्योधनस्तं द्रष्टुं न शकोतीत्यर्थः ॥ १५ ॥

विदुर उवाच। मैवं वदस्व कल्याणि शेषसंरक्षणं कुरु। प्रत्यादिष्टो हि दुष्टात्मा शेषेऽपि प्रहरेत्तव ॥ १७ दीर्घायुषस्तव सुता यथोवाच महामुनिः। भागमिष्यति ते पुत्रः प्रीति चोत्पाद्यिष्यति ॥ १८ वैशंपायन उवाच । एवसुक्त्वा ययौ विद्वान्विदुरः खं निवेशनम् । कुन्ती चिन्तापरा भूत्वा सहासीना सुतैर्गृहे ॥१९ ततोऽष्ट्रमे तु दिवसे प्रत्यबुध्यत पाण्डवः । तिसम्तदा रसे जीर्णे सोऽप्रमेयबले। बली ॥ २० तं दृष्टा प्रतिबुध्यन्तं पाण्डवं ते भुजङ्गमाः । सान्त्वयामासुरव्यग्रा वचनं चेदमब्रुवन् ॥ २१ यत्ते पीतो महाबाहो रसोऽयं वीर्यसंभृतः । तस्मान्नागायुतबलो रणेऽधृष्यो भविष्यसि ॥ २२ गच्छाद्य त्वं च स्वगृहं स्नातो दिव्यैरिमैर्जिलैः। म्रातरस्तेऽनुतप्यन्ति त्वां विना कुरुपुङ्गव ॥ ततः स्नातो महाबाहुः श्राचिः श्रुक्लाम्बरस्रजः। ततो नागस्य भवने कृतकौतुकमङ्गलः॥ રષ્ઠ ओषघीमिर्विषन्नीमिः सुरभीभिर्विशेषतः। भुक्तवान्परमान्नं च नागैर्दत्तं महाबलः॥ २५ पूजितो भुजगैर्वीद आशीर्भिश्चाभिनन्दितः। दिव्याभरणसंच्छन्नो नागानामन्त्र्य पाण्डवः॥ २६ उद्तिष्ठत्प्रहृष्टात्मा नागलोकाद्दिसः। उत्क्षिप्तः स तु नागेन जलाज्जलरुहेक्षणः ॥ तस्मिन्नेव वनोद्देशे स्थापितः कुरुनन्द्नः। ते चान्तर्रिधरे नागाः पाण्डवस्यैव पद्यतः तत उत्थाय कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः।

ततोऽभिवाद्य जननीं ज्येष्ठं भ्रातर्भेव च। कनीयसः समाघाय शिरःखरिविमर्दनः॥ ३० तैश्चापि संपरिष्वक्तः सह मात्रा श्वर्र्धभैः। अन्योन्यगतसौहार्दादिष्ट्या दिष्ट्येति चाह्रवन् ३१ ततस्तत्सर्वमाचष्ट दुर्योधनविचेष्टितम् । भ्रातृणां भीमसेनश्च महाबलपराक्रमः॥ 32 नागलोके च यद्वत्तं गुणदोषमशेषतः तच सर्वमशेषेण कथयामास पाण्डवः 🕸 33 ततो युधिष्ठिरो राजा भीममाह वचोऽर्धवत्। तूष्णीं भव न ते जल्यमिदं कार्यं कथंचन ॥ ३४ एवमुक्त्वा महाबाहुर्धर्मराजो युधिष्ठिरः। म्रातृभिः सहितः सर्वैरप्रमत्तोऽभवत्तदा ॥ રૂષ सारार्थे चास्य द्यितमपहस्तेन जघ्निवान्। धर्मात्मा विदुरस्तेषां पार्थानां प्रददौ मतिम्॥ ३६ भोजने भीमसेनस्य पुनः प्राक्षेपयद्विषम्। कालक्कूटं नवं तीक्ष्णं संभृतं लोमहर्षणम् ॥ ३७ वैक्यापुत्रस्तदाचष्ट पार्थानां हितकाम्यया । तचापि भुक्त्वाजरयदविकारं वृकोदरः ॥ 34 विकारं न ह्यजनयत्सुतीक्ष्णमपि तद्विषम्। भीमसंहनने भीमे अजीर्यत वृकोदरे ॥ 39 एवं दुर्योघनः कर्णः शक्रुनिश्चापि सौबलः । अनेकैरभ्युपायैस्ताञ्जिघांसन्ति स्म पाण्डवान्॥ पाण्डवाश्चापि तत्सर्वं प्रत्यजानन्नमार्विताः । उद्भावनमकुर्वन्तो विदुरस्य मते थिताः॥ ४१ कुमारान्कीडमानांस्तान्दृष्टा राजातिदुर्मदान्। गुरुं शिक्षार्थमन्विष्य गौतमं तात्र्यवेदयत्।। ४२ शरस्तम्बे समुद्धृतं वेदशास्त्रार्थपारगम्। अधिजग्मुश्च कुरवो धनुर्वेदं कृपातु ते॥ ઇરે इति श्रीमहाभारते वादिपर्वणि संभवपर्वणि भीमप्रत्यागमने ऊनित्रेशदिधकशततमोऽध्यायः ॥१२९॥

१३०

२९

जनमेजय उवाच। छपस्यापि मम ब्रह्मन्संभवं वक्तुमईसि । शरस्तम्बात्कयं जक्षे कथं वाऽस्त्राण्यवाप्तवान् ॥१

आजगाम महाबाहुर्मातुरन्तिकमञ्जसा ॥

\*वदस्व विपरीतं मन्येथाः प्रत्यादिष्टः कुतो भीमं इतवानसीत्युपालच्य ॥ १७ ॥ तान्कुरुवालकान् न्यवेदयत् भ ४२ ।। इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे जनित्रशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥

🗱 विमतावात्मनेपद्म्

वैशंपायन उवाच । महर्षेगौतमस्यासीच्छरद्वान्नाम गौतमः। पुत्रः किल महाराज जातः सह शरैविंभो ॥ २

१३०

गुरुद्वारकमपि कौरवाणां माहात्म्यं वक्तुं गुर्वीः कृपद्रोण-योरप्युत्पत्ति विशिष्टामाहाध्यायाभ्यां कृपस्यापीत्यादिना ॥ १ ।। शरद्वान्नामतः गौतमो गोत्रतः शरैः सहजातः शरा एन वास्य बन्धुवित्रया इत्यर्थः ॥ २ ॥

न तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धिरजायत। 3 यथास्य बुद्धिरभवद्धनुर्वेदे परंतप ॥ अधिजग्मुर्यथा वेदांस्तपसा ब्रह्मचारिणः। तथा स तपसोपेतः सर्वाण्यस्त्राण्यवाप ह ॥ 8 धनुर्वेदपरत्वाच तपसा विपुलेन च । भृशं संतापयामास देवराजं स गौतमः॥ Ų ततो जानपदीं नाम देवकन्यां सुरेश्वरः। माहिणोत्तपसो विघ्नं कुरु तस्येति कौरव ॥ દ્દ सा हि गत्वाश्रमं तस्य रमणीयं शरद्वतः । O धनुर्बाणधरं बाला लोभयामास गौतमम् ॥ तामेकवसनां दृष्टा गौतमोऽप्सरसं वने। लोकेऽप्रतिमसंस्थानां प्रोत्फुल्लनयनोऽभवत् ॥ ८ थनुश्च हि शरास्तस्य कराभ्यामपतन्भुवि। वेपश्रश्चापि तां दृष्टा शरीरे समजायत ॥ स तु ज्ञानगरीयस्त्वात्तपसश्च समर्थनात्। १० अवतस्थे महाशाक्षो धैर्येण परमेण ह ॥ यस्तस्य सहसा राजन्विकारः समदश्यत । ११ तेन सुस्राव रेतोऽस्य स च तन्नान्वबुध्यत्॥ धनुश्च सरारं त्यक्त्वा तथा कृष्णाजिनानि च। स विहायाश्रमं तं च तां चैवाप्सरसं मुनिः॥ १२ जगामरेतस्तत्तस्य शरस्तम्बे पपात च। १३ शरस्तम्बे च पतितं द्विधा तद्भवश्रृप ॥ तस्याथ मिथुनं जन्ने गौतमस्य शरद्वतः। मृगयां चरतो राज्ञः शान्तनोस्तु यदच्छया ॥ १४ कश्चित्सेनाचरोरण्ये मिथुनं तद्पश्यत । थनुश्च सरारं दृष्ट्रा तथा कृष्णाजिनानि च ॥ १५ शात्वा द्विजस्य चापत्थे धनुर्वेदान्तगस्य ह । स राज्ञे दर्शयामास मिथुनं सशरं घनुः॥ १६ स तदादाय मिथुनं राजा च कृपयान्वितः। आजगाम गृहानेव मम पुत्राविति हुवन्॥ १७ ततः संवर्धयामास संस्कारैश्चाप्ययोजयत् । प्रातिपेयो नरश्रेष्ठो मिथुनं गौतमस्य तत्॥ १८ गौतमोऽपि ततोऽभ्येत्य धनुर्वेदपरोऽभवत्। कृपया यन्मया बालाविमौ संवर्धिताविति ॥ १९

तस्मात्तयोर्नाम चक्रे \*तदेव स महीपतिः। गोपितौ गौतमस्तत्र तपसा समविन्दत॥ २० आगत्य तस्मै गोत्रादि सर्वमाख्यातवांस्तदा । चतुर्विधं धनुर्वेदं शास्त्राणि विविधानि च ॥ २१ निखिलेनास्य तत्सर्वे गुह्यमाख्यातवांस्तदा । सोऽचिरेणैव कालेन परमाचार्यतां गतः॥ २२ ततोऽधिजग्मुः सर्वे ते धनुर्वेदं महारथाः। धृतराष्ट्रात्मजाश्चेव पाण्डवाः सह यादवैः ॥ २३ वृष्णयश्च नृपाश्चान्ये नानादेशसमागताः। वैशंपायन उवाच। विशेषार्थी ततो भीष्मः पौत्राणां विनयेप्सया २४ इष्वस्त्रज्ञान्पर्यपृच्छदाचार्यान्वीर्यसंमतान् । नाल्पधीर्ना महाभागस्तथा नानास्त्रकोविदः ॥२५ नादेवसत्वो विनयेत्कुरूनस्त्रे महाबलात्। इति संचिन्त्य गाङ्गेयः सदा भरतसत्तमः ॥ २६ द्रोणाय वेदविदुषे भारद्वाजाय धीमते। पाण्डवान्कौरवांश्चेव ददौ शिष्यान्नरर्षभ ॥ २७ शास्त्रतः पूजितश्चेव सम्यक्तेन महात्मना ।

शिक्षयामास च द्रोणो धनुर्वेदमशेषतः॥ २९ तेऽचिरेणैव कालेन सर्वशस्त्रविशारदाः। बभृदुः कौरवा राजन्याण्डवाश्चामितौजसः॥ ३० जनमेजय उवाच। कथं समभवद्रोणः कथं चास्त्राण्यवाप्तवान्।

स भीष्मेण महाभागस्तुष्टोऽस्त्रविदुषां वरः ॥ २८

प्रतिजग्राह तान्सर्वान् शिष्यत्वेन महायशाः ।

कथं समनवहारा स्वाप्ता स्वाप्त

भरद्वाज इति ख्यातः सततं संशितव्रतः ॥ ३३ सोऽभिषेकुं ततो गङ्गां पूर्वमेवागमत्रदीम् । महर्षिभिभरद्वाजो हविर्धाने चरन्पुरा ॥ ३४

तदेवाह न तस्येखादिना ॥ ३ ॥ समर्थनात् सामर्थ्यात् समन्वयादिति पाठान्तरम् ॥ १० ॥ पुत्री च पुत्रश्च पुत्रौ ॥ १० ॥ प्रातिपेयः प्रतीपपुत्रः ॥ १८ ॥ गोपितौ राज्ञा पालितौ ॥ २० ॥ चतुर्विधं मुक्तममुक्तं पुक्तामुक्तं मन्त्रमुक्तं चेति । मुक्तं बाणादि । अमुक्तं खङ्गादि । मुक्तामुक्तं सोपसंहारमस्त्रम् । निरुपसंहारमस्त्रं मन्त्रमुक्तम् यद्वा शस्त्रमश्चं प्रत्यस्चं परमाश्चं च । यद्वा आदानं संधानं विमोक्षः संहारश्च ॥ २९ ॥ विनयेप्सया शिक्षेच्छया ॥ २४ ॥ अदेवसक्त्वः नास्ति देवस्येव सक्त्वं सामध्यं यस्य सः ॥ २६ ॥ स इति ततः पूर्वमेवाप्र-तामिति संबन्धः । अङ्गलप्रवस्नां वितृताङ्गीं ददर्शेति भावः सार्थः ॥ ३४ ॥ \* कृपः कृपीचेति

ददर्शाप्सरसं साक्षाद्धृताचीमाष्ट्रतामृषिः । રૂષ रूपयौवनसंपन्नां मददतां मदालसाम् ॥ तस्याः पुनर्नदीतीरे वसनं पर्यवर्तत । व्यपकृष्टाम्बरां दृष्टा तामृषिश्चकमे ततः ॥ 38 तत्र संसक्तमनसों भरद्वाजस्य घीमतः। ततोऽस्य रेतश्चस्कन्द तद्दिषद्रीण आद्घे ॥ 30 ततः समभवद्रोणः कलशे तस्य धीमतः । अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥ ३८ अग्निवेशं महामागं भरद्वाजः प्रतापवान्। प्रत्यपादयदाग्नेयमस्त्रमस्त्रविदां वरः ॥ ३९ अग्नेस्तु जातः स मुनिस्ततो भरतसत्तम । भारद्वाजं तदाग्नेयं महास्त्रं प्रत्यपाद्यत् ॥ 80 भरद्वाजसखा चासीत्पृषतो नाम पार्थिवः । तस्यापि द्रुपदो नाम तदा समभवत्सुतः॥ કર स नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह पार्थिवः। चिक्रीडाध्यायनं चैव चकार क्षत्रियर्षभः॥ ઇર ततो व्यतीते पृषते स राजा द्वपदोऽभवत्। पञ्चालेषु महाबाहुरुत्तरेषु नरेश्वरः ॥ 83 भरद्वाजोऽपि भगवानारुरोह दिवं तदा । तत्रैव च वसन्द्रोणस्तपस्तेपे महातपाः॥ 88 वेदवेदाङ्गविद्वान्स तपसा दग्धकिल्बिषः। ततः पितृनियुक्तात्मा पुत्रलोभान्महायशाः॥ ४५ शारद्वतीं ततो भार्यी कृषीं द्रोणोऽन्वविन्दत । अग्निहोत्रे च धर्मे च दमे च सततं रताम् ॥ ४६ अलमद्गीतमी पुत्रमध्वत्थामानमेव च। स जातमात्री व्यनद्यथैवोचैःश्रवा हयः॥ तच्छृत्वान्तर्हितं भूतमन्तरिष्ठस्यमद्रवीत्। अर्थ्वस्थेवास्य यत्स्थाम नदतः प्रदिशो गतम् ॥४८ अभ्वत्थामैव बालोयं तस्मान्नामा भविष्यति । सुतन तेन सुप्रीतो भारद्वाजस्ततोऽभवत्॥ ४९ तत्रैव च वसन्धीमान्धनुर्वेदपरोऽभवत्। स शुश्राव महात्मानं जामदृश्यं परंतपम् ॥ 40 सर्वज्ञानविदं विप्रं सर्वशस्त्रभृतां वरम्। ब्राह्मणेभ्यस्तदा राजन्दित्सन्तं वसु सर्वशः॥ ५१ इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि द्रोणस्य भार्गवादस्त्रप्राप्तौ त्रिंशदिधकशततमो० ॥१३०॥

स रामस्य धनुर्वेदं दिव्यान्यस्त्राणि चैव ह । श्रुत्वा तेषु मनश्चके नीतिशास्त्रे तथैव च ॥ ततः स व्रतिभिः शिष्यैस्तपोयुक्तैर्महातपाः । वृतः प्रायान्महाबाहुर्महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् ॥ બરૂ ततो महेन्द्रमासाद्य मारद्वाजो महातपाः । 48 क्षान्तं दान्तमित्रघ्नमपश्यद्भगुनन्दनम् ॥ ततो द्रोणो वृतः शिष्यैरुपगम्य भृगृद्वहम् । आचख्यावात्मनो नाम जन्म चाङ्गिरसः कुले <sup>५५</sup> निवेद्य शिरसा भूमौ पादौ चैवाभ्यवादयत् । ततस्तं सर्वेमुत्सुज्य वनं जिगमिषुं तदा ॥ जामदग्न्यं महात्मानं भारद्वाजोऽब्रवीदिदम् । भरद्वाजात्समुत्पन्नं तथा त्वं मामयोनिजम् ॥ ५७ आगतं वित्तकामं मां विद्धि द्रोणं द्विजोत्तमम् तमब्रवीन्महातमा स सर्वश्नत्रियमर्दनः॥ खागतं ते द्विजश्रेष्ठ यदिच्छसि वदस्व <sup>मे ।</sup> ५९ एवमुक्तस्तु रामेण भारद्वाजोऽब्रवीद्वः॥ रामं प्रहरतां श्रेष्ठं दित्सन्तं विविधं वसु । ફ૦ अहं धनमनन्तं हि प्रार्थेथे विपुलवत ॥ राम उवाच । हिरण्यं मम यञ्चान्यद्वसु किचिदिह स्थितम्। ब्राह्मणेभ्यो मया दत्तं सर्वमेतत्तपोधन ॥ ६१ तथैवेयं घरा देवी सागरान्ता सपत्तना कस्यपाय मया दत्ता कृत्स्ना नगरमालिनी ॥ ६२ शरीमात्रमेवाद्य ममेदमवशेषितम्। शस्त्राणि च महाहाणि शस्त्राणि विविधानि च ॥ अस्त्राणि वा शरीरं वा वरयैतन्मयोद्यतम् । वृणीष्व कि प्रयच्छा्मि तुम्यं द्रोण वदाशु तत् <sup>६४</sup> द्रोण उवाच । अस्त्राणि मे समग्राणि ससंहाराणि भागेव सप्रयोगरहस्यानि दातुमहस्यरोषतः॥ तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मै प्रादादस्त्राणि मार्गवः। सरहस्यव्रतं चैव धनुर्वेदमशेषतः ॥ प्रतिगृह्य तु तत्सर्वे कृतास्त्रो द्विजसत्तमः। भियं सखायं सुप्रीतो जगाम द्वपदं प्रति ॥

द्रोणे द्रोणकलशाख्ये यज्ञियपात्रविशेषे ॥ ३७॥ ्यतो द्रोणकलशेऽभवत्ततो द्रोण इति नाम निर्विक्ति तत इति ॥ ३८ ॥ भरद्वाज आग्नेयमस्त्रं अग्निवेशाय ददौ । स चामेः पुत्रोऽग्निवेशो भारद्वाजं द्रोणं स्वगुरुपुत्रमाभेयमस्त्र-त्रशिक्षयदिति श्लोकद्वयार्थः ॥३९॥४०॥ पितृभिः पुत्रमुत्पा- दयेति नियुक्त आत्मा मनो यस्य स पितृनियुक्तात्मा ॥४५॥ स्थामशब्दसकारस्य तकारादेशेऽश्वत्थामेति ॥ ४८ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिंशदधिकशत तमोऽध्यायः ॥ १३० ॥

१३१

वैद्यांपायन उवाच ।
ततो द्रुपदमासाद्य भारद्वाजः प्रतापवान् ।
अन्नवीत्पार्थिवं राजन्सखायं विद्धिमामिह् ॥ १
इत्येवमुक्तः सख्या स प्रीतिपूर्वं जनेश्वरः ।
भारद्वाजेन पाञ्चाख्यो नामुष्यत वचोऽस्य तत् २
सक्तोधामर्षेजिह्ममूः कषायीकृतलोचनः ।
एश्वर्यमद्संपन्नो द्रोणं राजाऽन्नवीदिदम् ॥ ३

ंद्रुपद् उवाच ।

अकृतेयं तव प्रज्ञा ब्रह्मन्नातिसमञ्जसा । यनमां ब्रवीपि प्रसमं सखा तेऽहमिति द्विज ॥ ४ न हि राक्षामुदीर्णानामेवं भृतैर्नरैः क्वित्। सुख्यं भवति मन्दात्मन् श्रिया हीनैर्घनच्युतैः ॥५ सौद्वदान्यपि जीर्यन्ते कालेन परिजीर्यतः। सौहदं मे त्वया ह्यासीत्पूर्वं सामर्थ्यवन्धनम् ॥ ६ न सख्यमज्ञरं लोके हदि तिष्ठति कस्यचित्। कालो ह्येनं विहरित क्रोधो वैनं रहत्युत ॥ मैवं जीर्णमुपास्व त्वं सख्यं भवत्वपाकृषि । आसीत्सर्ख्यं द्विजश्रेष्ठ त्वया मेऽर्थनिबन्धनम् ॥८ न दरिद्रो वसुमतो नाविद्रान्विदुषः सखा। न शूरस्य सखा क्लीबः सखिपूर्व किमिष्यते॥ ९ ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं श्रुतम्। तयोर्विवाहः सख्यं च न तु पुष्टविपुष्ट्योः ॥ १० नाश्रोत्रियः श्रोत्रियस्य नारयी रथिनः सखा। नाराजा पार्थिवस्थापि सिखपूर्व किमिप्यते ॥११ वैशंपायन उवाच ।

द्रुपदेनैवमुक्तस्तु भारद्वाजः प्रतापवान् । मुहूर्ते चिन्तथित्वा तु मन्युनाभिपरिप्रुतः ॥ १२ स विनिश्चित्य मनसा पाञ्चाल्यं प्रति बुद्धिमान् । जगाम कुरुमुख्यानां नगरं नागसाह्वयम् ॥ १३ स नागपुरमागम्य गौतमस्य निवेशने। भारद्वाजोऽवसत्तत्र प्रच्छन्नं द्विजसत्तमः॥ ततोऽस्य तनुजः पार्थान्कृपस्यानन्तरं प्रभुः । अस्त्राणि शिक्षयामास नाबुध्यन्त च तं जनाः १**५** एवं स तत्र गूढात्मा कंचित्कालमुवास ह। कुमारास्त्वथ निष्कम्य समेता गजसाह्वयात्॥१६ क्रीडन्तो वीटया तत्र वीराः पर्यचरन्मुदा । पपात कूपे सा वीटा तेषां वै क्रीडतां तदा ॥१७ ततस्ते यत्नमातिष्ठन्वीटामुद्धर्तुमादताः । न च ते प्रत्यपद्यन्त कर्म वीटोपलन्धये ॥ ततोऽन्योन्यमवैक्षन्त वीडयावनताननाः। तस्या योगमविन्दन्तो भृशं चोत्कण्ठितामवन् तेऽपद्यन्त्राह्मणं द्याममापन्नं पछितं कृराम् । कृत्यवन्तमदूरस्थमग्निहोत्रपुरस्कृतम्॥ ते तं दृष्ट्वा महात्मानमुपगम्य कुमारकाः। भग्नोत्साहक्रियात्मानो ब्राह्मणं पर्यवारयन् ॥ २१ अथ द्रोणः कुमारांस्तान् दृष्ट्रा कृत्यवतस्तदा । प्रहस्य मन्दं पैराल्यादभ्यभाषत वीर्यवान् ॥ २२ अहो वो घिम्बलं क्षात्रं धिगेतां वः कृतास्त्रताम्। भरतस्यान्वये जाता ये वीटां नाघिगच्छत ॥२३ वीटां च मुद्रिकां चैव हाहमेतद्पि द्वयम्। उद्धरेयमिषीकाभिर्मोजनं मे प्रदीयताम् ॥ एवमुक्त्वा कुमारांस्तान्द्रोणः स्वाङ्गालेवेष्टनम्। कूपे निरुद्के तस्मिन्नपातयद्रिद्मः ॥ ततोऽब्रवीत्तदा द्रोणं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। युधिष्ठिर उवाच । कृपस्यानुमते ब्रह्मन् भिक्षामाप्तृहि शाश्वतीम् ॥२६

१३१

तत इति ॥१॥ कषायोक्टते रक्ते लोचने यस्य सः ॥३॥ अकृता असंस्कृता ॥ ४॥ सामध्येत्यनेनासमर्थस्य सौहृदं जार्यत इत्युक्तम् ॥ ६॥ एनं सखायं विरहृति पृथक्करोति । रहृति सख्याच्यावयति ॥ ७॥ मैविमिति । एवं जार्णे भवत् जार्णत्वं प्राप्नुवत् सख्यं मा जपास्व तु पुनः अपाकृधि दूरी- कुरु । यहा भवतु जीर्णं सख्यं तत्तु एवं पूर्ववत् मा उपास्व किंत्वपाकृधि नाश्य त्यजेत्यर्थः । हिंसार्थस्य स्वादिकृतो रूपम् । अत्रापि हेतुः । अर्थनिबन्धनम् ॥८॥ एतदेव विदृर्णोति । न दरिद्र इत्यादिना । पूर्वे सखा इति सखिपूर्वं

जीर्ण सख्यं तिस्किमिष्यते अपि तु नैवेति काक्का योज्यम्॥९॥
विपुष्टः कृशो निर्धनो वा ॥ १०॥ द्रुपदेनेति पाद्याल्यं
गिर्वतं चिन्तयित्वा तत्पराभवोपायं मनसा विनिश्चित्य प्रतिबुद्धिः प्रतीपबुद्धिः शत्रुबुद्धिस्तद्वान् सन् नागसाब्द्धयं जगामेति द्वयोः संबन्धः ॥ १२॥ अस्य तनुजोऽश्वत्थामा नाबुध्यन्त द्रोणपुत्रोयमिति न ज्ञातवन्तः ॥ १५॥ वीटया
यवाकरिण प्रादेशमात्रकाष्टेन । यत् इस्तमात्रदण्डेन उपर्युपिर कुमाराः प्रक्षिपन्ति । लोहगुलिकयेत्यन्ये ॥ १०॥
पैशल्यात् कौशल्यात् ॥ २२॥ मुद्रिकां च मया त्यज्यमानाम् ॥ २४॥ सांप्रतं युक्तं प्रतिपत्स्यते ज्ञास्यति ॥३६॥

प्वमुक्तः प्रत्युवाच प्रहस्य भरतानिदम्। द्रोण उवाच । एषा मुधिरिषीकाणां मयाऽस्त्रेणाभिमन्त्रिता २७ अस्या वीर्यं निरीक्षघ्वं यदन्यस्य न विद्यते । भेत्स्यामीषीकया वीटां तामिषीकां तथाऽन्यया ॥ तामन्यया समायोगे वीटायां ग्रहणं मम । वैशंपायन उवाच । ततो यथोक्तं द्रोणेन तत्सर्वे कृतमञ्जसा ॥ २९ तद्वेक्ष्य कुमारास्त विस्मयोत्फुळ्ळोचनाः। आश्चर्यमिदमत्यन्तमिति मत्वा वचोऽब्रुवन् ॥ ३० कुमारा ऊचुः । मुद्रिकामपि विप्रर्षे शीष्रमेतां समुद्धर । वैशंपायन उवाच । ततः शरं समादाय धनुद्रोणो महायशाः ॥ ३१ शरेण विद्धा मुद्रां तामुर्ध्वमावाहयत्प्रभुः। स शरं संमुपादाय कूपादङ्गिलेवेष्टनम् ॥ 32 द्दौ ततः कुमाराणां विस्मितानामविस्मितः। मुद्रिकामुध्दुतां दृष्टा तमाहुस्ते कुमारकाः ॥ ३३ कुमारा ऊचुः अभिवादयामहे ब्रह्मनैतद्न्येषु विद्यते। कोऽसि कस्यासि जानीमो वयं किं करवामहे वैशेपायन उवाच । पवमुक्तस्ततोद्रोणः प्रत्युवाच कुमारकान् । द्रोण उवाच । आचक्षध्वं च भीष्माय रूपेण च गुणैश्च माम् ३५ स एव सुमहातेजाः सांप्रतं प्रतिपत्स्यते । वैशंपायन उवाच। तथेत्युक्त्वा च गत्वा च भीष्ममूचुः कुमारकाः॥ ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तच्च कर्म तथाविधम्। भीष्मः श्रुत्वा कुमाराणां द्रोणं तं प्रत्यजानत ३७ युक्तरूपः स हि गुरुरित्येवमनुचिन्त्य च। अधैनमानीय तदा स्वयमेव सुसत्कृतम् ॥ 3८ परिपप्रच्छ निपुणं भीष्मः शस्त्रभृतां वरः। हेतुमागमने तच्च द्रोणः सर्व न्यवेदयत् ॥ ३९

ब्रह्मचारी विनीतात्मा जटिलो बहुलाः समाः। अवसं सुचिरं तत्र गुरुशुश्रूषणे रतः ॥ ઇર पाञ्चाल्यो राजपुत्रश्च यज्ञसेनो महाबलः। इष्वस्रहेतोर्न्यवसत्तस्मिन्नेव गुरौ प्रभुः ॥ કર समे तत्र सखा चासीदुपकारी प्रियश्च मे । तेनाहं सह संगस्य वर्तयन्सुचिरं प्रभो ॥ કર बाल्यात्प्रभृति कौरव्य सहाध्ययनमेव च । स मे सखा सदा तत्र प्रियवादी प्रियंकरः ॥ ४४ अब्रवीदिति मां भीषम वचनं प्रीतिवर्धनम् । अहं त्रियतमः पुत्रः पितुर्द्वोण महात्मनः ॥ अभिषेक्ष्यति मां राज्ये स पाञ्चाल्यो यदा तदा । त्वद्गोग्यं भविता तात सखे सत्येन ते शपे॥ ४६ मम भोगाश्च वित्तं च त्वद्घीनं सुखानि च । एवमुक्त्वाऽथ वव्राज कृतास्त्रः पूजितो मया ४७ तञ्च वाक्यमहं नित्यं मनसा धारयंस्तदा। सोहं पितृनियोगेन पुत्रलोभाद्यशस्विनीम् ॥ .86 नातिकेशीं महाप्रज्ञामुपयेमे महावताम् । अग्निहोत्रे च सत्रे च दमे च सततं रताम्॥ પ્રવ अलभद्गीतमी पुत्रमश्वत्थामानमौरसम्। भीमविक्रमकर्माणमादित्यसमतेजसम् ॥ 40 पुत्रेण तेन त्रीतोहं भरद्वाजो मया यथा । गोक्षीरं पिबतो दृष्ट्रा धनिनस्तत्र पुत्रकान्। ५१ अश्वत्थामारुदद्वालस्तन्मे संदेहयदिशः ॥ न स्नातकोऽवसीदेत वर्तमानः स्वकर्मसु । इति संचिन्त्य मनसा तं देशं बहुशो भ्रमन् ॥ ५२ विशुद्धमिच्छन्गाङ्गेय धर्मोपेतं प्रतिग्रहम् । अन्तादन्तं परिक्रम्य नाध्यगच्छं पयस्विनीम् ५३ अथ पिष्टोदकेनैनं लोभयन्ति कुमारकाः। पीत्वा पिष्टरसं बालः श्लीरं पीतं मयाऽपि च ५४ ननर्तोत्थाय कौरव्य हृष्टो बाल्याद्विमोहितः। तं दृष्ट्वा मृत्यमानं तु बालैः परिवृतं सुतम् ॥ हास्यतामुपसंप्राप्तं करमळं तत्र मेऽभवत् । द्रोणं धिगस्त्वधनिनं यो धनं नाधिगच्छति ५६ पिष्टोदकं सुतो यस्य पीत्वा क्षीरस्य तृष्णया। नृत्यति स्म मुदाविष्टः श्लीरं पतिं मयाऽप्युत ॥५७

निकिर्षिया जिज्ञासया 'कॄ'विज्ञाने इत्यस्य रूपम्॥४०॥ सखा वयस्यः उपकारकर्तृत्वादेव प्रियो वल्लभश्च । वर्तयन् वसन् ॥४३॥ दिशः संदेहयत् दिख्योहमजनयत् । अङमाव आर्षः

80

द्रोण उवाच ।

महर्षेरिप्रवेशस्य सकाशमहमच्युत ।

अस्त्रार्थमगमं पूर्वे घनुर्वेदिचकीर्षया ॥

शत्रंतं वा ॥ ५९ ॥ स्नातको यः कश्चिदल्पगोधनः स्वधर्म-लोपान्नावसीदेतातो बहुगोधनवतो ब्राह्मणस्य प्रतिग्रंह-मिच्छन् ॥ ५२ ॥ अन्तादन्तम् देशाद्देशम् ॥ ५३ ॥ इति संभाषतां वाचं श्रुत्वा मे बुद्धिरच्यवत्। आत्मानं चात्मना गर्हन्मनसेदं व्यचिन्तयम् ॥५८ अपि चाहं पुरा विप्रैवीर्जितो गर्हितो वसे। परोपसेवां पापिष्ठां न च कुर्यो धनेप्सया ॥ ५९ इति मत्वा प्रियं पुत्रं भीष्मादाय ततो ह्यहम् । पूर्वस्नेहानुरागित्वात्सदारः सौमर्कि गतः ॥ ६० अभिषिक्तं तु श्रुत्वेव कृताथोंऽस्मीति चिन्तयन्। ात्रेयं सखायं सुप्रीतो राज्यस्यं समुपागमम् ॥६१ संस्मरन्संगमं चैव वचनं चैव तस्य तत्। ततो द्रुपदमागम्य सिखपूर्वमहं प्रभो ॥ દર अब्रुवं पुरुषच्यात्र सखाऽयं विद्धिमामिति । उपस्थितस्तु द्रुपदं साखिवचास्मि संगतः॥ દ્વ स मां निराकारमिव प्रहसन्निदमब्रवीत्। अकृतेयं तव प्रज्ञा ब्रह्मन्नातिसमञ्जला ॥ દ્દષ્ટ यदात्य मां त्वं प्रसमं संखा तेऽहमिति द्विज । संगतानीह जीर्यन्ति कालेन परिजीर्यतः ॥ ६५ सौहदं मे त्वया ह्यासीत्पूर्वं सामर्थ्यवन्धनम् । नाश्रोत्रियः श्रोत्रियस्य नारयी रथिनः सखा ६६ साम्याद्धि सख्यं भवति वैषम्यान्नोपपद्यते । न संख्यमजरं लोके विद्यते जातु कस्यचित् ॥६७ कालो वैनं विहरति क्रोघो वैनं रहत्युत । मैवं जीर्णमुपास्व त्वं सत्यं भवत्वपाकृधि ॥ ६८ आसीत्सर्ख्यं द्विजश्रेष्ठ त्वया मेऽर्थनिबन्धनम् ।

न ह्यनाढ्यः संखाढ्यस्य नाविद्वान्विदुषः संखा६९ न शूरस्य सखा क्लीबः सिखपूर्वे किमिष्यते । न हि राज्ञामुदीर्णानामेवं भूतेनरैः कचित्॥ ७० सख्यं भवति मन्दात्मन् श्रियाहीनैर्घनच्युतैः । नाश्रोत्रियः श्रोत्रियस्य नारथी रथिनः संखा ७१ नाराजा पार्थिवस्यापि सिखपूर्व किमिष्यते । अहं त्वया न जानामि राज्यार्थे संविदं कृताम् ७२ एकरात्रं तु ते ब्रह्मन्कामं दास्यामि भोजनम्। पवमुक्तस्त्वहं तेन सदारः प्रस्थितस्तदा ॥ £₽. तं प्रतिक्षां प्रतिक्षाय यां कर्तासम्यचिरादिव । द्रुपदेनैवमुक्तोऽहं मन्युनाऽभिपरिप्रतः॥ 08 अभ्यागच्छं कुरून्भीष्म शिष्यैरर्थीगुणान्वितैः। ततोऽहं भवतः कामं संवर्धयितुमागतः ॥ इदं नागपुरं रम्यं ब्रहि किं करवाणि ते। वैशंपायन उवाच । प्वमुक्तस्तदा भीष्मो भारद्वाजमभाषत ॥ 30 भीषा उवाच। अपज्यं क्रियतां चापं साध्वस्त्रं प्रतिपादय । भुंक्ष्व भोगान्भृद्धां प्रीतः पूज्यमानः कुरुक्षये ॥७७ कुरूणामस्ति यद्वित्तं राज्यं चेदं सराष्ट्रकम् । त्वमेव परमी राजा सर्वे च कुरवस्तव॥

इति श्रीमहा० आदिपर्वणि संभवपर्वणि भीष्मद्रोणसमागमे एकत्रिराद्धिकराततमोऽध्यायः ॥१३१॥

### १३२

### वैशंपायन उवाच ।

ततः संपूजितो द्रोणो भीष्मेण द्विपदां वरः । विद्याश्राम महातेजाः पूजितः कुरुवेदमनि ॥ १ विश्रान्तेऽथ गुरौ तस्मिन्पौत्रानादाय कौरवान् । शिष्यत्वेन द्दौ भीष्मो वस्नि विविधानि च २ गृहं च सुपरिच्छन्नं धनधान्यसमाकुलम् । भारद्वाजाय सुप्रीतः प्रत्यपाद्यत प्रभुः॥ ३

यच ते प्रार्थितं ब्रह्मन्छतं तदिति चिन्त्यताम्।

दिष्ट्या प्राप्तोसि विपर्षे महान्मेऽनुग्रहः कृतः ७९

संभाषतां संभाषमाणानाम् । अच्यवत् धर्मच्युताऽभूत्। आत्मानं दिरद्रदेषादात्मना मनसा गर्हन् । इदं वक्ष्यमाणम् अप्राप्ता पूर्वं दिरदेषादात्मना मनसा गर्हन् । इदं वक्ष्यमाणम् अप्राप्ता पूर्वं दिरदेशयमिति गर्वितोऽपि वसे उपवासं कुर्वे न तु सेवां कुर्यो इति मत्वा निश्चित्यापि पुत्रस्य प्रियत्वात् सौमिकं द्रुपदं गत इति संबन्धः ॥ ६० ॥ तत्तस्य वचनं मम राज्यं त्वद्रोग्यं भविष्यतीति ॥ ६२ ॥ निराकारं निरस्तोत्तमरूपं हीनजनमिव । अकृतेत्यादि प्राग्व्याख्यातम् ॥ ६४ ॥

राज्यार्थे संविदं त्वद्भोग्यं मम राज्यमिति संकेतम् ॥ ७२ ॥ प्रतिपादय अस्मत्कुमारेभ्य इति शेषः । कुरुक्षये कुरुगृहे ॥७०॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकत्रिंशदिषक शततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥

933

तत इति ॥ १ ॥ सुपरिच्छनं सुधाद्यालिप्तम् ॥ ३ ॥

स तान्त्रिष्यात्महेष्वासः प्रतिजन्नाह कौरवान् । पाण्डवान्धार्तराष्ट्रांश्च द्रोणो मुदितमानसः ॥ ४ शतिगृह्य च तान्सर्वान्द्रोणो वचनमञ्जवीत्। 4 रहस्येकः प्रतीतात्मा कृतोपसदनांस्तथा ॥ द्रोण उवाच। कार्यं मे कांक्षितं किंचिद्धृदि संपरिवर्तते । कुतास्त्रस्तत्प्रदेयं मे तदेतद्वदतानघाः॥ **.**Ę वैशंपायन उवाच। तच्छ्रत्वा कौरवेयास्ते तूर्ष्णामासन्विशांपते । अर्जुनस्तु ततः सर्वे प्रतिजन्ने परंतप ॥ ततोऽर्जुनं तदा मूर्घि समाघाय पुनः पुनः। प्रीतिपूर्वे परिष्वज्य प्र**र**ोद मुदा तदा ॥ ततों द्रीणः पाण्डुपुत्रानस्त्राणि विविधानि च। ब्राह्यामास दिव्यानि मानुषाणि च वीर्यवान् ९ राजपुत्रास्तथा चान्ये समेत्य भरतर्षम । अमिजग्युस्ततो द्रोणमस्त्रार्थे द्विजसत्तमम्॥ १० वृष्णयश्चान्ध्रकाश्चेव नाना देश्याश्च पार्थिवाः। स्तपुत्रश्च राघेयो गुरुं द्रोणमियात्तदा ॥ स्पर्धमानस्तु पार्थेन स्तपुत्रोऽत्यमर्वणः। दुर्योधनं समाभ्रित्य सोऽवमन्यत पाण्डवान् ॥१२ अभ्ययात्स ततो द्रोणं धनुर्वेदाचिकीर्षया । शिक्षाभुजवलोद्योगैस्तेषु सर्वेषु पाण्डवः॥ १३ अस्त्रविद्यानुरागाच विशिष्टोऽभवद्र्जुनः । तुल्येष्वस्त्रप्रयोगेषु लाघवे सौष्ठवेषु च ॥ १४ सर्वेषामेव शिष्याणां बभूवाभ्याधिकोऽर्जुनः। पेन्द्रिमप्रतिमं द्रोण उपदेशेष्वमन्यत॥ १५ एवं सर्वकुमाराणामिष्वस्त्रं प्रत्यपाद्यत्। कमण्डलुं च सर्वेषां प्रायच्छिचरकारणात् ॥ १६ पुत्राय च ददौ कुम्भमविलम्बनकारणात्। यावत्तेनोपगच्छन्ति तावदस्मै परां कियाम् ॥१७

द्रोण आचष्ट पुत्राय तत्कर्म जिष्णुरौहत । ततः सं वारुणास्त्रेण पूरियत्वा कमण्डलुम् ॥१८ सममाचार्यपुत्रेण गुरुमभ्योति फाल्गुनः। आचार्यपुत्रात्तस्मात् विशेषोपचयेऽपृथक् ॥ १९ न व्यहीयत मेघावी पार्थोऽप्यस्त्रविदां वरः। अर्जुनः परमं यत्नमातिष्ठद्ररुपूजने ॥ अस्त्रे च परमं योगं प्रियों द्रोणस्य चाभवत् । तं दृष्ट्वा नित्यमुद्युक्तमिष्वस्त्रं प्रति फाल्गुनम् ॥ २१ आहूय वचनं द्रोणो रहः सुदमभाषत । अन्धकारेर्जुनायान्नं न देयं ते कदाचन । न चाख्येयमिदं चापि मद्वाक्यं विजये त्वया २२ ततः कदाचिद्धुञ्जाने प्रववौ वायुरर्जने । तेन तत्र प्रदीपः स दीप्यमानो विलोपितः॥ २३ भुक्त एव तु कौन्तेयो नास्यादन्यत्र वर्तते। हस्तस्तेजस्विनस्तस्य अनुब्रहणकारणात्॥ રક तद्भ्यासकृतं मत्वा रात्रावपि स पाण्डवः। योग्यां चक्रे महाबाहुर्धनुषा पाण्डुनन्दनः॥ २५ तस्य ज्यातळनिघोषं द्रोणः शुश्राव भारत । उपेत्य चैनमुत्याय परिष्वज्येदमब्रवत्॥ २६ द्रोण उवाच्। प्रयतिष्ये तथा कर्तुं यथा नान्यो धनुर्धरः। त्वत्समो भविता छोके सत्यमेतद्वर्वामि ते ॥ २७ वैशंपायन उवाच । त्तो द्रोणोऽर्जुनं भूयो हयेषु च गजेषु च। रथेषु भूमाविप च रणशिक्षामशिक्षयत्॥ 24 गदायुद्धेऽसि चर्यायां तोमरप्रासशक्तिषु। द्रोणः संकीर्णयुद्धे च शिक्षयामास कौरवान् २९ तस्य तत्कौरालं श्रुत्वा घनुर्वेदजिघृक्षवः । राजानो राजपुत्राश्च समाजग्मुः सहस्रदाः ॥ ३º

प्रतीतात्मा हृष्टिचतः कृतोपसदनान् कृतपादप्रहणान् ॥ ५॥ धर्नुर्वेदस्य चिकीर्षया जिज्ञासया । शिक्षादिभिः पाण्डवो द्रोणमभ्ययादभिगतः । तत्तुल्योऽभवदित्यर्थः ॥ १३ ॥ अत एव तेषु विशिष्टः एतदेवाह तुल्येष्विति ॥ १४ ॥ कमण्डलुं सूक्ष्ममुखत्वाद्विलम्बेन पूरणीयम् ॥ १६ ॥ कुम्मं विस्तीर्णमुखत्वात्सयः पूरणीयं तस्य फलमाह यावदिति ॥ १७ ॥ भौहत तर्कितवान् ॥ १८ ॥ विशेषोपचये गुणवृद्धौ अपृथक् सहैवास्ते ॥ १९ ॥ अतो न भ्यहीयत न विहीनोभृत् ॥२०॥ योगं ऐकाम्यम् ॥ २१ ॥ सूदं सूपकारं प्रति अनं न देयं कित्वन्यकारे मुखादन्यत्र प्रासाः पतिष्यन्तीति नानं ददामीति

स त्वया वाच्य इति भावः । विजये अर्जुने । अयं भावः । अत्यभ्यासान्मुखादन्यत्र प्रासा न पतन्त्येव एवं तमसि शब्दा-दिलक्ष्यादन्यत्र शरा अपि न पतेयुरित्युक्तीर्जुनो यदिः केनेद-मुक्तामिति पृच्छेतिर्हि लौकिक एवायमर्थ इति तं प्रतिवक्तव्यं न तु द्रोणवाक्यमेतिदिति ॥ २२ ॥ एवं गुरुणा शिष्यस्याभ्यासे प्रवृत्तौ ज्ञापितायां ततः प्रागेवार्जुनः स्वदृष्टान्तेनैव तज्ज्ञातवानित्याह द्वाभ्यां तत इति ॥ २३ ॥ अनुप्रहृणं अभ्यासः ॥ २४ ॥ योग्यं अभ्यासम् ॥ २५ ॥ श्रवणोत्तरं उत्यायोपेत्येतिकमः ॥ २६ ॥ संकीर्णयुद्धे युगपदनेकायुध-प्रयोगे युगपदनेकैः सह युद्धे वा ॥ २९ ॥

ततो निषादराजस्य हिरण्यधनुषः सुतः। एकल्ट्यो महाराज द्रोणमभ्याजगाम ह ॥ . ३१ न स तं प्रतिजग्राह नैषादिरिति चिन्तयन् । शिष्य धनुषि धर्मशस्तेषामेवान्ववेक्षया ॥ ३२ स तु द्रोणस्य शिरसा पादौ गृह्य परंतपः। अर्ण्यमनुसंप्राप्य कृत्वा<sup>.</sup> द्रोणं महीमयम् ॥ ३३ तस्मिन्नाचार्यवृत्ति च परमामास्थितस्तदा । इष्वस्त्रे योगमातस्थे परं नियममास्थितः રૂક परया श्रद्धयोपेतो योगेन परमेण च। ३५ विमोक्षादानसंघाने लघुत्वं परमाप सः॥ अथ द्रोणाभ्यनुक्षाताः कदाचित्कुरुपाण्डवाः रथैविनियंयुः सर्वे मृगयामरिमर्दन ॥ ३६ तत्रोपकरणं गृह्य नरः कश्चियदञ्ख्या । राजन्ननुजगामैकः श्वानमादाय पाण्डवान् ॥ ३७ तेषां विचरतां तत्र तत्तत्कर्मचिकीर्षया । श्वा चरन्स वने मूढो नैषादि प्रति जिमवान् ३८ स कृष्णमलदिग्धाङ्गं कृष्णाजिनजटाधरम् । नैषादिं भ्वा समालक्ष्य भषंस्तस्थौ तदन्तिके ३९ तदा तस्याथ भषतः श्रुनः सप्त शरान्मुखे । लाघवं दर्शयन्नस्ने मुमोच युगपद्यथा ॥ So स तु श्वा शरपूर्णास्यः पाण्डवानाजगाम ह । तं दृष्ट्वा पाण्डवा वीराः परं विस्मयमागताः ॥४१ लाघवं राष्ट्वेधित्वं दृष्ट्रा तत्परमं तदा । प्रेक्ष्य तं वीडिताश्चासन्प्रदारांसुश्च सर्वदाः ॥ तं ततोऽन्वेषमाणास्ते वने वननिवासिनम् । द्द्युः पाण्डवा राजन्नस्यन्तमनिशं शरान् ॥ ४३ न चैनमभिजानस्ते तदाविकृतदर्शनम्। तथैनं परिपप्रच्छुः को भवान्कस्य वेत्युत ॥ ४४ एकलव्य उवाच । निषादाधिपतेवींरा हिरण्यधनुषः सुतम्। द्रोणशिष्यं च मां वित्त घनुर्वेदकृतश्रमम् ॥ वैशंपायन उवाच । ते तमाज्ञाय तत्वेन पुनरागम्य पाण्डवाः।

तेषामन्ववेक्षया तेभ्योऽधिको मा भूदिति बुध्या ॥३२॥ महीमयं मृन्मयम्॥३३॥इष्बह्ने इषुप्रयोगे योगं ऐकाम्यम्॥३४ लघुत्वं शीघ्रप्रयोक्तृत्वम् ॥३५॥ उपकरणं श्ववागुरादि मुख्यं तु करणं आयुधमेव ।। ३७ ॥ अस्त्रे प्रयोगे लाघवं कौशलं येन शरा मुखे प्रविष्टा एव न तु तद्विद्धवन्तः ॥ ४०॥ वेतनं

કુદ

यथावृत्तं वने सर्वं द्रोणायाचख्युरद्भुतम् ॥

कौन्तेयस्त्वर्जुनो राजन्नेकलव्यमनुस्मरन् । रहो द्रोणं समासाद्य प्रणयादिदमत्रवीत् ॥ ४७

अर्जुन उवाच । तदाहं परिरभ्यैकः प्रीतिपूर्वमिदं वचः। भवतोक्तो न मे शिष्यस्त्वद्विशिष्टो भविष्यति ४८ अथ कस्मान्मद्विशिष्टो लोकादपि च वीर्यवान् । अन्योऽस्ति भवतः शिष्यो निषादाधिपतेः सुतः ॥

वैशंपायन उवाच। मुहूर्तमिव तं द्रोणश्चिन्तयित्वा विनिश्चयम् । सव्यसाचिनमादाय नैषादि प्रति जिम्मवान् ५० द्द्र्श मलदिग्धाङ्गं जटिलं चीरवाससम् । एकल्रद्यं धनुष्पाणिमस्यन्तमनिशं शरान् ॥ एकलव्यस्तुं तं दृष्ट्या द्रोणमायान्तमन्तिकात् । अमिगस्योपसंगृह्यं जगाम शिरसा महीम् ॥ पूजयित्वा ततो द्रोणं विधिवत्स निपादजः। निवेद्य शिष्यमात्मानं तस्यौ प्राञ्जलिरग्रतः॥ ५३ ततो द्रोणोऽब्रवीद्राजन्नेकलव्यमिदं वचः । यदि शिष्योऽसि में वीर वेतनं दीयतां मम ॥ ५४ एकलव्यस्त तच्छूत्वा प्रीयमाणोऽब्रवीदिद्स् ।

कि प्रयच्छामि भगवन्नाज्ञापयतु मां गुरुः ॥ ५९ न हि किंचिददेयं मे गुरवे ब्रह्मवित्तम । वैशंपायन उवाच ।

एकलव्य उवाच ।

तमब्रवीत्वयाङ्गुष्ठो दक्षिणो दीयतामिति ॥ एकलव्यस्त तँच्छ्रत्वा वचो द्रोणस्य दारुणम् । प्रतिज्ञामात्मनो रॅक्षन्सत्ये च स नियतः सदा॥५७ तथैव हृष्ट्वद्नस्तथैवादीनमानसः। छित्वाविचार्य तं प्रादाद्रोणायाङ्गष्टमात्मनः ॥ ५८ ततः शरं तु नैषादीरङ्ग्लीभिर्व्यकर्षत । न तथा च स शीघोऽभूचथा पूर्व नराधिप ॥ ५९ ततोऽर्जुनः प्रीतमना बभूव विगतज्वरः । द्रोणश्च सत्यवागासीन्नान्योऽभिभवितार्जुनम् ॥ द्रोणस्य तु तदा शिष्यो गदायोग्यो बभूवतुः। दुर्योधनश्च भीमश्च सदा संरब्धमानसौ ॥ ६१

गुरुदक्षिणारूपम् ।।५४।। छित्वेति अविचार्येति च्छेदः "स सत्यसंधं नैषादि दृष्ट्वा प्रीतोन्नवीदिदम् । एवं कर्तव्यीमिति वा एकलब्यमभाषत'' इति क्षचित्पद्यं पठन्ति । तत्र एवं कर्तब्य-मिति तर्जनीमध्यमाभ्यां शरं धृत्वा ज्याकर्षणं कर्तेब्यमित्य-भिनीय दर्शयति॥५८॥ गदायोग्यौ गदायुद्धेऽभ्यासवन्तौ६ १

अश्वत्थामा रहस्येषु सर्वेष्वभ्यधिकोऽभवत्। ६२ तथातिपुरुषानन्यान्त्सारुकौ यमजावुमौ ॥ युधिष्ठिरो रथश्रेष्टः सर्वत्र तु धनंजयः। प्रथितः सागरान्तायां रथयूथपयूथपः ॥ ६३ बुद्धियोगबलोत्साहैः सर्वास्त्रेषु च निष्ठितः। अस्रे गुर्वनुरागे च विशिष्टोऽभवदर्जुनः ॥ દુષ્ટ तुल्येष्वस्त्रोपदेशेषु सौष्ठवेन च वीर्यवान् । एकः सर्वकुमाराणां बभूवातिरयोऽर्जुनः ॥ દ્ધ माणाधिकं भीमसेनं कृतविद्यं धनंजयम् । धार्तराष्ट्रा दुरात्मानो नामृष्यन्त परस्परम् ॥ ६६ तांस्त सर्वान्समानीय सर्वविद्यास्त्रशिक्षितान् । द्रोणः प्रहरणक्षाने जिक्षासुः पुरुषर्षभः ॥ ६७ कृत्रिमं भासमारोप्य बृक्षात्रे शिल्पिभः कृतम् । अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत्॥ द्रोण उवाच ।

शीव्रं भवन्तः सर्वेऽपि घनूंष्यादाय सर्वशः। भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेषवः॥ ६९ मद्राक्यसमकालं तु शिरोऽस्य विनिपात्यताम्। एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः॥ ७०

वैशंपायन उवाच । ततो युधिष्ठिरं पूर्वमुवाचाङ्गिरसां वरः। संघत्स्व बाणं दुर्घर्ष मद्वाक्यान्ते विमुञ्ज तम् ७१ ततो युधिष्ठिरः पूर्वे धनुर्गृह्य परंतपः। तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्यप्रचोदितः ॥७२ ततो विततधन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्दनम्। स मुद्रूतीदुवाचेदं वचनं भरतर्षभ ॥ EO पश्यैनं तं द्रुमात्रस्थं भासं नरवरात्मज । पश्यामीत्येवमाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ હક स मुहूर्तादिव पुनद्रीणस्तं प्रत्यमापत । द्रोण उवाच। अय वृक्षमिमं मां वा म्रातृन्वापि प्रपश्यसि ॥ ७५ तमुवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिम् । भवन्तं च तथा म्रातन्भासं चेति पुनः पुनः ७६ तमुवाचापसर्पेति द्रोणोऽप्रीतमना इव ।

नैतच्छक्यं त्वया वेद्धं लक्ष्यामित्येव कुत्सयन् ७७

अन्यांश्च शिष्यान्भीमादीन्राक्षश्चैवान्यदेशजान् ।

तया च सर्वे तत्सर्वे पश्याम इति कुत्सिताः ७९

ततो दुर्योधनादीस्तान्धार्तराष्ट्रान्महायशाः।

तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत् ॥

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि द्रोणशिष्यपरीक्षायां द्वात्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१३२

# १३३

वैशंपायन उवाच।
ततो धनंजयं द्रोणः स्मयमानोऽभ्यभाषत।
त्वयदानीं प्रहर्तव्यमेतल्लस्यं विलोक्यताम् ॥
महाक्यसमकालं ते मोक्तव्योऽत्र भवेच्छरः।
वितत्य कार्मुकं पुत्र तिष्ठ तावन्मुहृतकेम् ॥
पवमुक्तः सव्यसाची मण्डलीकृतकार्मुकः।
तस्यौ भासं समुद्दिस्य गुरुवाक्यप्रचोदितः॥
सुदूर्तादिव तं द्रोणस्तथैव समभाषत।

पश्यस्येनं स्थितं भासं द्वुमं मामि चार्जुन ॥ ४ पश्याम्येकं भासिमिति द्रोणं पार्थोभ्यभाषत । न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत ॥ ५ ततः श्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिव तं पुनः । प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पाण्डवानां महारथम् ॥ ६ भासं पश्यासि यद्येनं तथा ब्रह्म पुनर्वचः । शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत् अर्जुनेनैवमुक्तस्तु द्रोणो हष्टतनूरुहः । मुञ्चस्वेत्यब्रवीत्पार्थं स मुमोचाविचारयन् ॥ ८

त्साहको त्सहः खड्गादिमुष्टिस्तद्वहणप्रधाने युद्धे कुशलो ॥ ९२॥ रथश्रेष्ठः 'सप्तमी शोंडै' इति समासः ॥ ६३॥ श्रहरणज्ञाने कः कथं प्रहरतीति विचारे ॥ ६०॥ भासं नीलपक्षं पक्षिणं शकुन्तमित्यन्ये गृध्रमित्यपरे ॥ ६८॥ अङ्गिरसी वरः द्रोणः ॥ ७१ ॥ भासं पश्य तदेकाग्रदृष्टिर्भ-वित्यर्थः ॥ ७४ ॥ तमिति श्रक्षादिदर्शनात् स्यग्रदृष्टित्वं तेषां ज्ञात्वा सर्वानिष निराचकार ।। ५७ ।। इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वात्रिंशदधिकशत-तमोऽप्यायः ।। १३२ ।।

१३३

ततस्तस्य नगस्थस्य श्चेरण निश्तिन च ।
शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पाण्डवः ॥ ९
तिस्मिन्कर्माण संसिद्धे पर्यष्वजत पाण्डवम् ।
मेने च द्वपदं संख्ये सानुबन्धं पराजितम् ॥ १०
कस्यिचत्वथ कालस्य स शिष्योऽङ्गिरसां वरः ।
जगाम गङ्गामितो मिं में भरतर्षभ ॥ ११
अवगाढमथो द्रोणं सिलेले सिलेलेचरः ।
प्राह्ये जग्राह्य बलवाञ्जजङ्गान्ते कालचोदितः १२
स समर्थोऽपि मोक्षाय शिष्यान्सर्वानचोदयत् ।
प्राह्यं हत्वा तु मोक्ष्यध्वं मामिति त्वरयिव ॥१३
तद्वाक्यसमकालं तु बीमत्सुर्निशितैः शरैः ।
अवार्थैः पञ्चभिर्माहं मग्नमम्भस्यताडयत् ॥ १४
इतरे त्वथ संमूढास्तत्र तत्र प्रपेदिरे ।
तं तु हृष्ट्या क्रियोवेतं द्रोणोऽमन्यत पाण्डवम् ॥१५

विशिष्टं सर्वशिष्येभ्यः प्रीतिमांश्रामवत्तदा । स पार्थवाणैर्वेहुधा खण्डशः परिकल्पितः॥ १६ ग्राहः पञ्चत्वमापेदे जङ्घां त्यक्त्वा महात्मनः। अथाव्रवीन्महात्मानं भारद्वाजो महारथम् ॥ १७ गृहाणेदं महाबाहो विशिष्टमतिदुर्घरम्। अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम सप्रयोगनिवर्तनम् ॥ १८ न च ते मानुषेष्वेतत्प्रयोक्तव्यं कथंचन । जगद्विनिर्दहेदेतकल्पतेजासि पातितम् ॥ १९ असामान्यमिदं तात लोकेष्वस्रं निगद्यते। तद्धारयेथाः प्रयतः श्रृणु चेदं वचो मम् ॥ 20: बाधेतामानुषः रात्रुर्यदि त्वां वीर कश्चन । तद्वधाय प्रयुज्जीथास्तदस्त्रमिदमाहवे ॥ २१ तथेति संप्रतिश्रुत्य बीभत्सुः स कृताञ्जलिः। जग्राह परमास्रं तदाह चैनं पुनर्पुरः। भविता त्वत्समो नान्यः पुमाँ छोके धनुर्धरः॥ २२

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि द्रोणग्राहमोक्षणे त्रयास्त्रिशदिधकशततमोऽध्यायः ॥१३३॥

# 838

वैशंपायन उवाच।

कृतास्त्रान्धार्तराष्ट्रांश्च पाण्डुपुत्रांश्च भारत।

दृष्टा द्रोणोऽत्रवीद्राजन्धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्॥ १

कृपस्य सोमदत्तस्य बाह्णिकस्य च धीमतः।

गाङ्गेयस्य च सांनिध्ये व्यासस्य विदुरस्य च २

राजन्संप्राप्तविद्यास्ते कुमाराः कुरुसत्तम।

ते द्शियेयुः खां शिक्षां राजन्ननुमते तव॥ ३

ततोऽत्रवीन्महाराजः प्रहृष्टेनान्तरात्मना।

धृतराष्ट्र उवाच।

भारद्वाज महत्कर्म कृतं ते द्विजसत्तम॥ ४

यदानुमन्यसे कालं यस्मिन्देशे यथा यथा।

तथा तथा विधानाय स्वयमान्नापयस्व माम्॥ ५

स्पृह्याम्यद्य निर्वेदात्पुरुषाणां सचक्षुषाम् । अस्त्रहेतोः पराक्रान्तान्ये मे द्रक्ष्यन्ति पुत्रकान् ॥६ क्षत्तर्यहरुराचार्यो ब्रवीति कुरु तत्तथा। न हीहरां प्रियं मन्ये भविता घर्मवत्सल ॥ G ततो राजानमामन्त्र्य निर्गतो विदुरो बहिः। भारद्वाजो महाप्राञ्चो मापयामास मेदिनीम् ॥ 6 समामवृक्षां निर्गुल्मामुद्दम्प्रस्रवणान्विताम् । तस्यां भूमी बार्छ चक्रे तिथौ नक्षत्रपाजिते॥ अवघुष्टे समाजे च तदर्थे वदतां वरः । रङ्गभूमौ सुविपुलं शास्त्रदृष्टं यथाविघि ॥ १० प्रेक्षागारं सुविहितं चकुस्ते तस्य शिल्पिनः । राज्ञः सर्वायुधोपेतं स्त्रीणां चैव नरर्षभ ॥ ११

तस्य भासस्य नगस्थस्य वृक्षाय्रस्थितस्य ॥ ९ ॥ सानुबन्धम् ससहायम्॥१०॥ अवगाढम् जलावगाहिनम्॥१२॥ मोक्ष्य-ध्वम् मोचयध्वम्॥१३॥क्रियोपेतम् कृतकार्यम्॥१५॥असा-मान्यम् असाधारणम् ॥२०॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयक्षिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥

४६१

क्रतास्त्रान् धार्तराष्ट्रांश्वेति ॥ १ ॥ कर्म कुमारशिक्षाख्यम्

॥ ४ ॥ मन्यसेऽस्त्रशिक्षादर्शनस्य कालम् विधानाय रङ्गभूमेः ॥ ५ ॥ निर्वेदात् दुःखात् सच्छ्रषां स्पृहयामि सुखायेति शेषः ॥ ६ ॥ हे क्षत्तः हे विदुर ॥७॥ निर्गुल्मां तृणसमूह-मूलपिण्डरिहताम् । उदक् प्रस्रवणान्वितां उदक् निम्नाम्॥९॥ तद्यं बल्यर्थं समाजे वीरसमूहे अवषुष्टे डिण्डीरवशब्देनाहृते सितं बिलं चके इति पूर्वणान्वयः ॥ १० ॥ राज्ञः स्त्रीणां प्रेक्षार्थमागारम् मञ्चाश्च इतरेषाम् प्रेक्षार्थं रङ्गभूमौ चक्रुरिति द्वयोः संबन्धः ॥ ११ ॥

मञ्चांश्च कारयामासुस्तत्र जानपदा जनाः । विपुलानुच्छ्रयोपेतारीन् विकाश्च महाधनाः ॥१२ तर्स्मिस्ततोऽहनि प्राप्ते राजा ससचिवस्तदा । भीषां प्रमुखतः कृत्वा कृतं चाचार्यसत्तमम्॥ १३ मुक्ताजालपरिक्षितं वैदुर्यमणिशोभितम्। शातकुम्भमयं दिव्यं प्रेक्षागारमुपागमत्॥ १४ गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतां वर। स्त्रियश्च राज्ञः सर्वास्ताः सप्रेष्याः सपरिच्छदाः हर्षादारुरुहुर्मञ्चान्मेरं देवस्त्रियो यथा। ३६ ब्राह्मणक्षत्रियाद्यं च चातुर्वर्ण्यं पुराद्रुतम् ॥ दर्शनेप्तुः समभ्यागात्कुमाराणां कृतास्त्रताम् । क्षणेनेकस्थतां तत्र दर्शनेप्सुर्जगाम ह ॥ १७ प्रवादितैश्च वादित्रैर्जनकौतृहलेन च । महार्णव इव श्रुब्धः समाजः सोऽभवत्तदा ॥ १८ ततः शुक्काम्बरधरः शुक्कयक्षोपवीतवान् । शुक्रकेशः सितक्मश्रः शुक्रमाल्यानुलेपनः ॥ रङ्गमध्यं तदाचार्यः सपुत्रः प्रविवेश ह । नभो जलघरैर्हीनं साङ्गारक इवांशुमान् ॥ २० स यथा समयं चक्रे बिंह बहवतां वरः। ब्राह्मणांस्तु सुमन्त्रज्ञान्कारयामास मङ्गलम् ॥ २१ सुखपुण्यार्हघोषस्य पुण्यस्य समनन्तरम् । विविद्युर्विविधं गृत्य शस्त्रोपकरणं नराः॥ २२ ततो बद्धाङ्गिलित्राणा बद्धकक्षा महारथाः। बद्धतृणाः संघनुषो विविद्युर्भरतर्षभाः॥ 23

अनुज्येष्ठं तु ते तत्र युधिष्ठिरपुरोगमाः । चकुरस्रं महावीर्याः कुमाराः परमाद्भुतम् ॥ २४ केचिच्छराक्षेपभयाच्छिरांस्यवननामिरे । मनुजा घृष्टमपरे वीक्षां चक्षुः सुविस्मिताः ॥ २५ ते सम् लक्ष्याणि विभिदुर्बाणैर्नामाङ्करोभितैः। विविधेर्लाघवोत्सृष्टेरुह्यन्तौ वाजिमिद्भतम् ॥ २६ तत्कुमारबलं तत्र गृहीतशरकार्मुकम्। गन्धर्वनगराकारं प्रेक्ष्य ते विस्मिताऽभवन् ॥ २७ सहसा चुकुशुश्चान्ये नराः शतसहस्रशः। विस्मयोत्फुह्ननयनाः साधु साध्विति भारत ॥२८ कृत्वा घनुषि ते मार्गान्रयचर्यासु चासकृत्। गजपृष्ठेऽश्वपृष्ठे च नियुद्धे च महाबलः ॥ २९ गृहीतखङ्गचर्माणस्ततो भूयः प्रहारिणः । त्सरमार्गान्यथोदिष्टांश्चेरः सर्वासु भूमिषु ॥ ३० लाघवं सौष्ठवं शोभां स्थिरत्वं दढमुष्टिताम् । ददशुस्तत्र सर्वेषां प्रयोगं खडुचर्मणोः ॥ ३१ अथ तौ नित्यसंत्दृष्टौ सुयोधनवृकोद्ररौ । अवतीर्णो गदाहस्तावेकश्रङ्गाविवाचळौ ॥ ३२ बद्धकक्षौ महाबाहू पौरुषे पर्यवस्थितौ । बृंहन्तौ वासिताहेतोः समदाविव कुअरौ ॥ ३३ तौ प्रदक्षिणसद्यानि मण्डलानि महाबलौ । चेरतुर्मण्डलगती समदाविव कुञ्जरौ ॥ 38: विदुरो धृतराष्ट्राय गान्धार्याः पाण्डवारणिः । न्यवेदयेतां तत्सर्वे क्रमाराणां विचेष्टितम् ॥

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वण्यस्त्रदर्शने चतुस्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३४॥

साङ्गारकः सभौमः अंग्रुमान् चन्द्रः ॥ २०॥ बद्धकक्षाः वस्त्रादिना संवृतां सपृष्टोदरा इत्यर्थः । कक्षा बाहुमूलम् ॥ २३ ॥ अस्त्रं अस्त्रविद्यां चक्तुः प्रादृश्चकुः ॥ २४ ॥ वृष्टं निर्भयम् यथा स्यात्तथा ॥ २५ ॥ लाघवो-त्रष्टेः गतिचातुरीप्रयुक्तैः उद्यन्तः उद्यमानाः ॥ २६ ॥ गन्धवनगराकारमञ्जतहपम् ॥ २० ॥ धनुषि मार्गान् तिर्य-गृष्वान् चललक्ष्यपातनादीन् । रथचर्यासु मार्गान् वीद्यं-ग्रुष्वान् चललक्ष्यपातनादीन् । रथचर्यासु मार्गान् वीद्यं-ग्रुष्वान् चललक्ष्यपातनादीन् । रथचर्यासु मार्गान् वीद्यं-ग्रुष्वान् तिर्यगृष्वाधःखङ्गप्रचलनहपान् । सर्वासु भूमिषु रथादिष्टुष्ठेषु सुवि वा ॥३०॥ लाघवं शेष्ट्यं सीष्ठवं चातुरीम् । एकेनैव खन्नेन समन्ताद्श्रामितेन युगपदनकायुधनिवारणम् ।

शोभां सर्वतो झलझलायमानैकखङ्गाशुमण्डलान्तरगतत्वेना-भिनवाम् । स्थिरत्वमभीतत्वम् । दृढमुष्टितां खङ्गमृतां इस्त एव परितश्चलितं न त्वङ्गुलय इत्यर्थः । प्रयोगं निदर्शनम् ॥३१॥ संदृष्टी परस्परम् जेतुं सकामी॥३२॥ बृंहन्ती शब्दम् कुर्वाणी । वासिता हस्तिनी ॥ ३३ ॥ चेरतुः पभ्याम् । मण्डलगती अलातचक्रवद्श्राम्यमाणगदापरिवेषान्तर्गती । निर्मलगदाविति पाठे स्पष्टोऽर्थः ॥ ३४ ॥ पाण्डवारणिः कुन्ती ॥ ३५ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकणीये भारतभावदीपे चतुश्चिशदाधक-शततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ १३५

वैशंपायन उवाच । कुरुराजे हि रङ्गस्थे भीमे च बलिनां वरे। पश्चपातकृतस्त्रेहः स द्विधेवाभवज्जनः ॥ १ ही वीर कुरुराजेति ही भीम इति जल्पताम्। पुरुषाणां सुविपुलाः प्रणादाः सहसोतिथताः ॥२ ततः श्लुष्घार्णवानभं रङ्गमालोक्य बुद्धिमान्। भारद्वाजः त्रियं पुत्रमश्वत्थामानमव्रवीत् ॥ 3 <u>टोण उवाच</u> । वारयैतौ महावीयौं कृतयोग्यावुभावपि । मा भूद्रक्रप्रकोपोऽयं भीमदुर्योधनोद्भवः॥ 8 वैशंपायन उवाच । ततस्तावुद्यतगदौ गुरुपुत्रेण वारितौ । युगान्तानिलसंभुष्यौ महावेलाविवार्णवौ ॥ ततो रङ्गाङ्गणगतो द्रोणो वचनमववीत्। निवार्य वादित्रगणं महामेघनिभस्वनम्॥ દ્દ यो भे पुत्रात्प्रियतरः सर्वशस्त्रविशारदः। येन्द्रिरिन्द्रानुजसमः स पार्थो दश्यतामिति ॥ ७ आचार्यवचने नाथ कृतखस्त्ययनो युवा । बद्धगोधाङ्गलित्राणः पूर्णतूणः सकार्मुकः ॥ काञ्चनं कवचं बिम्रत्यत्यदृश्यत फाल्गुनः। सार्कः सेन्द्रायुधतडित्ससंध्य इव तोयदः ॥ ततः सर्वस्य रङ्गस्य समुत्पिञ्जलकोऽमवत् । प्रावाद्यन्त च वाद्यानि राङ्क्षानि समन्ततः ॥ १० एष कुन्तीसुतः श्रीमानेष मध्यमपाण्डवः। एव पुत्रो महेन्द्रस्य कुरूणामेष रक्षिता ॥ एषोऽस्त्रविदुषां श्रेष्ठ एष धर्ममृतां वरः। एष शीलवतां चापि शीलक्षानानिधिः परः ॥ १२ इत्थेवं तुमुला वाचः शुश्रुवुः प्रेक्षकेरिताः । कुन्त्याः प्रस्नवसंयुक्तैरस्नैः क्रिन्नमुरोऽभवत् ॥ १३ तेन राब्देन महता पूर्णश्रुतिरथाब्रवीत्। घृतराष्ट्रो नरश्रेष्ठो विदुरं दृष्टमानसः ॥ १४ श्रनः क्षुन्धार्णवनिभः किमेष सुमहास्वनः।

विदुर उवाच । एष पार्थी महाराज फाल्गुनः पाण्डुनन्दनः। अवतीर्णः सकवचस्तत्रेष सुमहास्वनः॥ १६ धृतराष्ट्र उवाच । धन्योसम्यनुगृहीतोऽस्मि रक्षितोऽस्मि महामते। पृथारिणसमद्भृतैस्त्रिभिः पाण्डवविद्याभिः॥ वैशंपायन उवाच । तस्मिन्प्रमुदिते रङ्गे कथंचित्प्रत्युपस्थिते। द्र्शयामास बीभत्सुराचार्यायास्रलाघवम् ॥ आग्नेयेनास्जद्वह्नि वारुणेनास्जत्पयः । वायव्येनासुजद्वायं पार्जन्येनासुजद्वनान् ॥ भौमेन प्राविशद्धामें पार्वतेनासुजद्विरीन्। अन्तर्धानेन चास्त्रेण पुनरन्तर्हितोऽभवत् ॥ क्षणात्प्रांशुः क्षणाद् न्हस्वः क्षणाच रथधूर्गतः। क्षणेन रथमध्यस्थः क्षणेनावतरन्महीम् ॥ सुकुमारं च सुश्मं च गुरुं चापि गुरुप्रियः । सौष्टवेनाभिसंक्षिप्तः सोऽविष्यद्विविधैः शरैः २२ म्रमतश्च वराहस्य लोहस्य प्रमुखे समम्। पञ्च बाणानसंसक्तान्संसुमोचैकबाणवत् ॥ गत्ये विषाणकोषे च चले रज्ज्ववलम्बिनि । निचखान महावीर्यः सायकानेकविरातिम् ॥ २४ इत्येवमादि सुमहत्खङ्गे धनुषि चानघ । गदायां रास्त्रकुराला मण्डलानि हादर्शयत् ॥ २५ ततः समाप्तभूयिष्ठे तस्मिन्कर्मणि भारत। मन्दीभूते समाजे च वादित्रस्य च निःखने ॥ २६ द्वारदेशात्समुद्भूतो माहात्म्यबलसूचकः । वज्रनिष्पेषसद्दाः शुश्रुवे भुजनिःस्वनः॥ २७ दीर्यन्ते कि नु गिरयः किस्बद्धिमिर्वदीर्यते । किस्विदापूर्यते व्योम जलघाराघनैर्घनैः॥ रङ्गस्यैवं मतिरभूत्स्रणेन वसुधाधिप । द्वारं चाभिमुखाः सर्वे बभूवुः प्रेक्षकास्तदा ॥ २९

सहसैवोत्थितो रङ्गे भिन्दन्निव नभस्तलम् ॥ १५

934

कुर्विति कुरुराजे दुर्योधने ॥ १ ॥ ही विस्मये आश्चर्ये भीमदुर्योधनौ कुरुत इत्यर्थः । हा भीमेत्यपपाठः ॥ २ ॥ कृतयोग्यो सुशिक्षितौ ॥ ४ ॥ इन्द्रानुजसमः विष्णुतुल्यः ॥ ७ ॥ बद्धे गोधाङ्गुलित्राणे येन गोधातलाख्यं ज्याघात-वारणं अङ्गुलित्राणं प्रसिद्धं चर्ममयम् ॥ ८ ॥ काञ्चनमिति तूणकार्मुककवचानां तत्प्रभाजालस्यार्जुनस्य च कमादर्केन्द्रायु- धति हित्तं ध्यातोयदै रूपमा।। ९।। समु त्यिक्षळक उत्पुळ्ता । प्रमु-दिते रङ्गे इति वाक्यशेषात् । अन्ये कलकलशब्दे। ब्याकुलत्वम् चेत्याहुः ॥ १० ॥ असैः प्रेमाश्वामिः ॥ १३ ॥ सुकुमारम् पूर्णघटकुकुटाण्डादीनि लक्ष्याणि अविचाल्य अविध्यत् । सूक्ष्मं गुज्ञादिलक्ष्यम् गुरुं घनावयवं च सोऽविध्यत्।। २२ ॥ गब्ये गोसंबन्धिन ॥ २४ ॥ पञ्चिमिर्म्रातृभिः पार्थेद्रोणः परिवृतो बभौ । पञ्चतारेण संयुक्तः सावित्रेणैव चन्द्रमाः ॥ ३० अश्वत्यामा च सहितं मातृणां शतमूर्जितम् । दुर्योधनममित्रघ्रमुत्थितं पर्यवारयत् ॥ ३१

स तैस्तदा भ्रातृभिरुद्यतायुधै-र्गदाप्रपाणिः समवस्थितैर्वृतः। वभौ यथा दानवसंक्षये पुरा पुरंदरो देवगणैः समावृतः॥

32

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि अस्त्रदर्शने पञ्चित्रिश्वराततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥

१३६

.वैशंपायन उवाच । दत्तेऽवकारो पुरुषैर्विस्मयोत्फुळ्ळोचनः। विवेश रङ्गं विस्तीर्णं कर्णः परपुरंजयः॥ १ सहजं कवचं बिम्रत्कुण्डलोद्योतिताननः। स धनुर्बद्धनिस्त्रिशः पाद्चारीव पर्वतः॥ २ कन्यागर्भः पृथुयशाः पृथायाः पृथुलोचनः । तीक्ष्णांशोर्भास्करस्यांशः कर्णोऽरिगणसृदनः ॥ ३ सिंहर्षभगजेन्द्राणां बलवीर्यपराक्रमः। दीतिकान्तिद्युतिगुणैः सूर्येन्दुज्वस्रनोपमः॥ 8 प्रांद्यः कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा । असंख्येयगुणः श्रीमान्मास्करस्यात्मसंभवः ॥ 4 स निरीक्ष्य महाबाहुः सर्वतो रङ्गमण्डलम् । प्रणामं द्रोणकृपयोनीत्यादतमिवाकरोत्॥ स समाजजनः सर्वो निश्चलः स्थिरलोचनः। कोऽयमित्यागतक्षोभः कौतूहलपरोऽभवत्॥ सोऽब्रवीन्मेघगम्भीरस्वरेण वदतां वरः। म्राता भ्रातरमज्ञातं सावित्रः पाकशासनिम् ॥ ८ पार्थ यत्ते कृतं कर्म विशेषवद्दं ततः। करिष्ये पश्यतां नृणामात्मना विस्मयंगमः॥ असमाप्ते ततस्तस्य वचने वदतां वरः। यन्त्रोत्क्षिप्त इवोत्तस्थौ क्षिप्रं वै सर्वतो जनः १० प्रीतिश्च मनुजन्याघ दुर्योधनमुपाविशत्। ह्रीश्च क्रोधश्च बीमत्सुं क्षणेनान्वाविवेश ह ॥ ११ ततो द्रोणाभ्यनुज्ञातः कर्णः प्रियरणः सदा । यत्कृतं तत्र पार्थेन तचकार महाबलः॥ अथ दुर्योधनस्तत्र भ्रातृभिः सह भारत । कर्णं परिष्वज्य मुदा ततो वचनमब्रवीत्॥ १३

दुर्योधन उवाच । स्वागतं ते महाबाहो दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद । अहं च कुरुराज्यं च यथेष्ट्रमुप्रभुज्यताम् ॥ कर्ण उवाच। कृतं सर्वमहं मन्ये सखित्वं च त्वया वृणे। इन्द्रयुद्धं च पार्थेन कर्तुमिञ्छाम्यहं प्रभो ॥ १५ दुर्योधन उवाच। भुङ्क्ष्व भोगान्मया साधि बन्धूनां वियद्यद्भव । दुईदां कुरु सर्वेषां मूर्झि पादमिरिदम ॥ १६ वैशंपायन उवाच । ततः क्षिप्तमिवात्मानं मत्वा पार्थोऽभ्यभाषत । कर्णे म्रातृसमूहस्य मध्ये चलमिव स्थितम् ॥ १७ अर्जुन उवाच । अनाहूतोपसृष्टानामनाहूतोपजल्पिनाम् । ये लोकास्तान्हतः कर्ण मया त्वं प्रतिपत्स्यसे १८ कर्ण उवाच। रङ्गोऽयं सर्वसामान्यः किमत्र तव फाल्गुन वीर्यश्रेष्ठाश्च राजानो बलं धर्मोऽनुवर्तते ॥ १९ कि क्षेपैर्दुर्बलायासैः शरैः कथय भारत्। ग्रुरोः समक्षं यावत्ते हराम्यद्य त्रिरः शरैः ॥ २० वैशंपायन उवाच । ततो द्रोणाभ्यनुक्षातः पार्थः परपुरंजयः । भ्रातृभिस्त्वरयाश्चिष्टो रणायोपजगाम तम् **ર**.१ ततो दुर्योधनेनापि सम्रात्रा समरोद्यतः। परिष्वक्तः स्थितः कर्णः प्रगृह्य सदारं घृतुः ॥ ३२ ततः सविद्युत्स्तनितैः सेन्द्रायुधपुरोगमैः । आवृतं गगनं मेचैर्बलाकापंङ्गिहासिमिः॥ २३

सावित्रेण हस्तनक्षत्रेण ।। ३० ।। गदायं आलम्बनं यस्य तादशः पाणिर्यस्य स गदाप्रपाणिः । गदामात्रसहाय इत्यर्थः । अत्रम् पुरस्तादुपरीत्युपक्रम्य आलम्बने समूहेचेति मेदिनी ॥ ३२ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-

भावदीपे पञ्चित्रिंशदिधकशततमोऽध्यायः॥ १३५ ॥

**१३६** दत्ते इति ॥ १ ॥ ततः स्नेहाद्धरिहयं दृष्टा रङ्गावलोकिनम् । भास्करोप्यनयन्नाशं समीपोपगतान्धनान् ॥ રઇ मेघच्छायोपगूढस्तु ततोऽदृश्यत फाल्गुनः । सूर्यातपपरिक्षिप्तः कर्णोऽपि समदद्यते ॥ २५ धार्तराष्ट्रा यतः कर्णस्तस्मिन्देशे व्यवस्थिताः । भारद्वाजः कृपो भीष्मो यतः पार्थस्ततोऽभवन्॥ द्विधा रङ्गः समभवत्स्त्रीणां द्वैधमजायत । कुन्तिभोजसुता मोहं विज्ञातार्था जगाम ह ॥२७ तां तथा मोहमापन्नां विदुरः सर्वधर्मवित्। कुन्तीमाश्वासयामास प्रेष्याभिश्चन्दनोदकैः॥२८ ततः प्रत्यागतप्राणा तावुभौ परिदंशितौ । पुत्रौ दृष्टा सुसंम्रान्ता नान्वपद्यत किंचन ॥ २९ तावुद्यतमहाचापौ कृपः शारद्वतोऽब्रवीत्। द्वन्द्वयुद्धसमाचारे कुरालः सर्वधर्मवित् ॥ 30 अयं पृथायास्तनयः कनीयान्पाण्डुनन्दनः। कौरवो भवता सार्घ द्वन्द्वयुद्धं करिष्यति ॥ 38 त्वमप्येवं महाबाहो मातरं पितरं कुलम् । कथयस्व नरेन्द्राणां येषां त्वं कुलभूषणम् । 32 ततो विदित्वा पार्थस्त्वां प्रतियोत्स्यति वा नवा। वृथाकुलसमाचारैने युध्यन्ते नृपात्मजाः ॥ 33

वैशंपायन उवाच । एवमुक्तस्य कर्णस्य बीडावनतमाननम् । बभौ वर्षाम्बुविक्षिन्नं पद्ममागलितं यथा ॥ ं ३४ दुर्योधन उवाच । आचार्य त्रिविधायोनी राज्ञां शास्त्रविनिश्चये। सत्कुलीनश्च शूरश्च यश्च सेनां प्रकर्षति ॥ यद्ययं फाल्गुनो युद्धे नाराशा योद्धमिच्छति । तस्मादेषोऽङ्गविषये मया राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३६ वैशंपायन उवाच । ततस्तस्मिन्क्षणे कर्णः संलाजकुसुमैर्घटैः । काञ्चनैः काञ्चने पीठे मन्त्रविद्धिर्महारथः ॥ ३७ अभिषिक्तोऽङ्गराज्ये स श्रिया युक्तो महाबलः। सञ्छत्रवालव्यजनो जयशब्दोत्तरेण च ॥ उवाच कौरवं राजन्वचनं स वृषस्तदा । अस्य राज्यप्रदानस्य सदशं कि ददानि ते॥ प्रब्रहि राजशार्दूल कर्ता ह्यस्मि तथा नृप ।

अत्यन्तं संख्यामैच्छामीत्याह तं स सुयोधनः ४०

एवमुक्तस्ततः कर्णस्तथेति प्रत्युवाच तम् ।

हर्षाचोमो समाश्रिष्य परां मुदमवापतुः॥

्र इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणे संभवपर्वणि कर्णाभिषेके षट्त्रिंशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥१३६॥

# १३७

१

२

રૂ

वैशंपायन उवाच ।
तितः स्रस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः ।
विवेशाधिरथो रङ्गं \* यष्टिप्राणो ह्वयन्निव ॥
तमालोक्य धनुस्त्यक्त्वा पितृगौरवयन्त्रितः ।
कणोंऽभिषेकार्द्रशिराः शिरसा समवन्दत ॥
ततः पादाववच्छाच पटान्तेन ससंस्रमः ।
पुत्रेति परिपूर्णार्थमज्ञवीद्रथसारथिः ॥
परिष्वज्य च तस्याथ मूर्थानं स्नेहविक्रवः ।
अङ्गराज्याभिषेकार्द्रमश्रुभिः सिषिचे पुनः ॥
तं दृष्ट्वा सूतपुत्रोऽयामिति संचिन्त्य पाण्डवः ।

भीमसेनस्तदा वाक्यमब्रवीत्प्रहसम्निव ॥ ५ त त्वमहीस पार्थेन स्तपुत्र रणे वधम । कुलस्य सहशस्तूणं प्रतोदो गृह्यतां त्वया ॥ ६ अङ्गराज्यं च नार्हस्त्वमुपभोक्तुं नराधम । श्वा हुताशसमीपस्यं पुरोडाशमिवाध्वरे ॥ ७ प्वमुक्तस्ततः कर्णः किंचित्रस्फुरिताधरः । गगनस्यं विनिःश्वस्य दिवाकरमुदैश्चत ॥ ८ ततो दुर्योधनः कोपादुत्पपात महाबलः । भ्रात्पद्मवमात्तस्मान्मदोत्कट इव द्विपः ॥ ९

इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षट्त्रिंशदिषकशततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥

सोऽत्रवीद्वीमकर्माणं भीमसेनमवस्थितम् । वृकोदर न युक्तं ते वचनं वक्तुमीदशम्॥ १० क्षत्रियाणां बलं ज्येष्ठं योद्धव्यं क्षत्रबन्धुना । शूराणां च नदीनां च दुर्विदाः प्रभवाः किल ११ सालेलादुत्थितो वह्निर्येन व्याप्तं चराचरम्। दर्धीचस्यास्थितो वज्रं कृतं दानवसूदनम् ॥ आप्रेयः कृत्तिकापुत्रो रौद्रो गाङ्गेय इत्यपि। श्रूयते भगवान्देवः सर्वगुद्यमयो गुहः ॥ १३ क्षत्रियेभ्यश्च ये जाता ब्राह्मणास्ते च ते श्रुताः। विश्वामित्रप्रभृतयः प्राप्ता ब्रह्मत्वमव्ययम् ॥ आचार्यः कलशाजातो द्रोणः शस्त्रभृतां वरः। गौतमस्यान्ववाये च शरस्तम्बाच गौतमः॥ भवतां च यथा जन्म तद्प्यागमितं मया। सक्रण्डलं सकवचं सर्वलक्षणलक्षितम् । कथमादित्यसदशं मृगी व्याघं जनिष्यति॥ पृथिवीराज्यमहोंऽयं नाङ्गराज्यं नरेश्वरः। अनेन बाह्यवीर्येण मया चाज्ञानुवर्तिना ॥ यस्य वा मनुजस्येदं न क्षान्तं महिचे धितम्।

रयमारुह्य पद्भ्यां स विनामयतु कार्मुकम् ॥ ततः सर्वस्य रङ्गस्य हाहाकारो महानभूत्। साधुवादानुसंबद्धः सूर्याश्चास्तमुपागमत्॥ ततो दुर्योधनः कर्णमालम्ब्याप्रकरे नृपः। दीपिकाभ्रिकृतालोकस्तस्माद्रङ्गाद्विनिर्ययौ ॥ २० पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सक्तपाश्च विशापते । भीष्मेण सहिताः सर्वे ययुः स्वं स्वं निवेशनम् २१ अर्जुनेति जनः कश्चित्कश्चित्कर्णेति भारत। कश्चिद्योंधनेसेवं ब्रुवन्तः प्रस्थितास्तदा ॥ २२ कुन्त्याश्च प्रत्यभिक्षाय दिव्यलक्षणसूचितम् । पुत्रमङ्गेश्वरं स्नेहाच्छन्ना प्रीतिरजायत॥ २३ दुर्योधनस्यापि तदा कर्णमासाद्य पार्थिव । भयमर्जुनसंजातं क्षिप्रमन्तरधीयत॥ २४ स चापि वीरः कृतशस्त्रनिश्रमः परेण साम्राऽभ्यवदत्सुयोधनम्। युधिष्ठिरस्याप्यभवत्तदा मति-र्नकर्णतुल्योऽस्ति धनुर्धरः क्षितौ ॥ २५

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि अस्त्रदर्शने सप्तित्रशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१३७

# १३८

वैशंपायन उवाच ।

पाण्डवान्धार्तराष्ट्रांश्च कृतास्त्रान्यसमीक्ष्य सः ।

गुर्वर्थं दक्षिणाकाले प्राप्तेऽमन्यत वै गुरुः ॥ १

ततः शिष्यान्समानीय आचार्योऽर्थमचोद्यत् ।

द्रोणः सर्वानशेषेण दक्षिणार्थं महीपते ॥ २

पञ्चालराजं द्रुपदं गृहीत्वा रणमूर्धनि ।

पर्यानयत मदं वः सा स्यात्परमदक्षिणा ॥ ३

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे रथैस्तूर्णं प्रहारिणः ।

आचार्यधनदानार्थं द्रोणेन सहिता ययुः ॥ ४

ततोऽभिजग्मुः पञ्चालान्निमन्तस्ते नर्र्षभाः ।

ममृदुस्तस्य नगरं द्रुपदस्य महौजसः ॥ ५

दुर्योधनश्च कर्णश्च युयुत्सुश्च महाबलः ।
दुःशासनो विकर्णश्च जलसंधः सुलोचनः ॥ ६
एतं चान्थे च बहवः कुमारा बहुविक्रमाः ।
अहं पूर्वमहंपूर्वमित्थेवं क्षत्रियर्षमाः ॥ ७
ततो वररथारूढाः कुमाराः सादिमिः सह ।
प्रविद्य नगरं सर्वे राजमार्गमुपाययुः ॥ ८
तस्मिन्काले तु पाञ्चालः श्रुत्वा दृष्ट्या महद्वलम् ।
म्रातृभिः सहितो राजंस्वरया निययौ गृहात् ९
ततस्तु कृतसन्नाहो यक्षसेनो महीधरः ।
शरवर्षाणि मुञ्चन्तः प्रणेदुः सर्व एव ते ॥ १०

यस्य येन न क्षान्तं न सोढम् सोस्मत्समक्षं कार्मुकं पादेन स्पृष्ट्वा अस्मद्रध्यतां वा यातु अस्मान्वा हंतु इति क्षत्रप्रासिद्धां प्रतिज्ञां करोत्वित्यर्थः ॥ १८ ॥ स्म चापि कर्णोऽपि निश्रमः नितरां श्रमः ॥ २५ ॥ इति आदिपर्वाणि नैलकण्ठीये भारतभावदीये सप्तात्रिज्ञदाधिकशः

ततमोऽध्यायः ॥ १३७॥

१३८

पाण्डवानिति । अमन्यतं चिन्तितवान् ॥१॥ अर्थे गुरवे देयं दक्षिणार्थे दक्षिणाये ॥२॥ ततो गृहान्निगमादूर्चे मार्गे कृतसन्नाहोभूत् । ते प्रणेदुः यज्ञसेनमालक्ष्येति शेषः॥१०॥

ततो रथेन शुभ्रेण समासाद्य तु कौरवान् । यज्ञसेनः शरान्घोरान्ववर्ष युघि दुर्जयः ॥ ११ वैशंपायन उवाच । पूर्वमेव तु संमन्त्र्य पार्थो द्रोणमथाऽब्रवीत् । द्र्पोंद्रेकात्कुमाराणामाचार्यं द्विजसत्तमम्॥ १२ एषां पराऋमस्यान्ते वयं कुर्याम साहसम् । पतैरशक्यः पाञ्चालो ग्रहीतुं रणमूर्धनि ॥ .१३ पवमुक्त्वा तु कौन्तेयो म्रातृभिः सहितोऽनघः । अर्धकोरो तु नगरादतिष्ठद्वहिरेव सः ॥ १४ द्भपदः कौरवान्दृष्ट्वा प्राधावत समन्ततः । शरजालेन महता मोहयन्कौरवीं चमूम् ॥ १५ तमुद्यतं रथेनैकमाञ्चकारिणमाहवे । १६ अनेकमिव संत्रासान्मेनिरे तत्र कौरवाः॥ द्रुपदस्य शरा घोरा विचेरः सर्वतो दिशम्। ततः शङ्खाश्च मेर्यश्च मृदङ्गाश्च सहस्रशः ॥ प्रावाद्यन्त महाराज पञ्चालानां निवेशने । सिंहुनादश्च संजन्ने पञ्चालानां महात्मनाम् ॥ १८ भनुज्यीतलशब्दश्च संस्पृद्य गगनं महान् । दुर्योधनो विकर्णश्च सुबाहुर्दीर्घलोचनः॥ १९ दुःशासनश्च संक्रुद्धः शरवर्षेरवाकिरन्। सोऽतिविद्धो महेष्वासः पार्षतो युघि दुर्जयः २० व्यधमत्तान्यनीकानि तत्क्षणादेव भारत । दुर्योधनं विकर्णं च कर्णं चापि महाबलम् ॥ २१ नानानृपसुतान्वीरान्सैन्यानि विविधानि च। अलातचक्रवत्सर्वं चरन्बाणैरतर्पयत्॥ ततस्तु नागराः सर्वे मुसर्हेर्यष्टिभिस्तदा । अभ्यवर्षन्त कौरव्यान्वर्षमाणा घना इव ॥ सबालवृद्धास्ते पौराः कौरवानभ्ययुस्तदा । श्रुत्वा सुतुमुलं युद्धं कौरवानेव भारत ॥ રષ્ટ द्रवन्ति स्म नदन्ति स्म कोशन्तः पाण्डवान्प्रति । पाण्डवास्तु खनं श्रुत्वा आर्तानां लोमहर्षणम् २५ अभिवाद्य ततो द्रोणं रथानारुरुहुस्तदा । युधिष्ठिरं निवार्याष्ठ्र मा युध्यस्वेति पाण्डवम् २६ माद्रेयौ चक्ररक्षौ तु फाल्गुनश्च तदाऽकरोत्। सेनाग्रगो भीमसेनः सदाभूद्रद्या सह ॥ २७ तदा रात्रुखनं श्रुत्वा म्रातृभिः सहितोऽनघः । आयाज्जवेन कौन्तेयो रथेनानादयन्दिशः॥ पञ्चालानां ततः सेनामुद्धतार्णवनिःखनाम् ।

भीमसेनो महाबाहुर्दण्डपाणिरिवान्तकः॥ प्रविवेश महासेनां मकरः सागरं यथा । खयमभ्यद्रवद्गीमो नागानीकं गदाघरः॥ રૂં ૦ स युद्धकुरालः पार्थो बाहुवीर्येण चातुलः । अहनत्कुञ्जरानीकं गदया कालरूपघृत् ॥ ३१ ते गजा गिरिसंकाशाः क्षरन्तो रुधिरं बहु । भीमसेनस्य गदया भिन्नमस्तकपिण्डकाः ॥ पतन्ति द्विरदा भूमौ वज्रघातादिवाचलाः । गजानभ्वान्त्थांश्चैव पातयामास पाण्डवः॥ पदातींश्च रथांश्चैव न्यवघीदर्जुनाग्रजः । गोपाल इव दण्डेन यथा पशुगणान्वने ॥ ३४ . चालयन्यनागांश्च संचचाल वृकोदरः। वैशंपायन उवाच 🕕 भारद्वाजिपयं कर्तुमुद्यतः फाल्गुनस्तदा ॥ 34 पार्षतं शरजालेन क्षिपन्नागात्स पाण्डवः। हयोघांश्च रयोघांश्च गजीघांश्च समन्ततः ॥ ३६ पातयन्समरे राजन्युगान्ताग्निरिव ज्वलन् । ततस्ते ह्न्यमाना वै पञ्चालाः संजयास्तथा ॥३७ शरैर्नानाविधैस्तूर्णे पार्थे संखाद्य सर्वशः। सिंहनादं मुखैः कृत्वा समयुध्यन्त पाण्डवम्॥ ३८ तधुद्धमभवद्धोरं सुमहाद्भृतदुर्शनम् । सिंहनादस्वनं श्रुत्वा नामृष्यत्पाकशासनिः ॥३९ ततः किरोटी सहसा पञ्चालान्समख्वत्। छादयन्निषुजालेन महता मोहयान्निव ॥ श्चीधमभ्यस्यतो बाणान्संदधानस्य चानिशम्। नान्तरं दृहरो किचित्कौन्तेयस्य यशस्त्रिनः ॥ ४१ सिंहनादश्च संजन्ने साधुराब्देन मिश्रितः। ततः पाञ्चालराजस्तु तथा सत्यजिता सह ॥ ४२ त्वरमाणोऽभिदुद्राव महेन्द्रं राम्बरो यथा। महता शरवर्षेण पार्थः पाञ्चालमावृणोत् ॥ ततो हलहलाशब्द आसीत्पाञ्चालके बले। जिघुक्षति महासिंहो गजानामिव यूथपम् ॥ ४४ ह्या पार्थे तदायान्तं सत्यजित्सत्यविक्रमः । पाञ्चालं वै परिप्रेसुर्घनंजयमदुद्भवत्॥ ततस्त्वर्जुनपाञ्चालौ युद्धाय समुपागतौ । व्यक्षोभयेतां तौ सैन्यमिन्द्रवैरोचनाविव ॥ કદ ततः सत्यजितं पार्थो दशमिर्ममेमेदिभिः। विव्याध बलवद्गाढं तद्द्भुतिमवाभवत्॥ Ø8 ततः शरशतैः पार्थे पाञ्चालः शीव्रमार्दयत् । पार्यस्तु शरवर्षेण छाद्यमानो महारथः॥ ८८ वेगं चके महावेगो धनुज्यामवमुज्य च। ततः सत्यजितश्चापं छित्वा राजानमभ्ययात् ॥ अधान्यद्वनुरादाय सत्याजिद्वेगवत्तरम् । साभ्वं ससूतं सरथं पार्थं विव्याघ सत्वरः ॥ ५० स तं न ममृषे पार्थः पाञ्चालेनार्दितो युधि । ततस्तस्य विनाशार्थं सत्वरं व्यस्जन्छरान् ॥ ५१ ह्यान्व्वजं धनुर्मुष्टिमुभौ तौ पार्ष्णिसारथी । स तथा भिद्यमानेषु कार्मुकेषु पुनः पुनः ॥ પંર ह्येषु विनियुक्तेषु विमुखोऽभवदाहवे । स सत्यजितमालोक्य तथा विमुखमाहवे ॥ ५३ वेगेन महता राजन्नभ्यवर्षत पाण्डवम् । तदा चक्रे मह्युद्धमर्जुनो जयतां वरः ॥ ષ્ધ્ર तस्य पार्थी धनुश्चित्वा ध्वजं चोर्व्यामपातयत् । पञ्चभिस्तस्य विज्याध ह्यान्सूतं च सायकैः ५५ तत उत्सुज्य तचापमाददानं शेरावरम् । खङ्गमुद्धत्य कौन्तेयः सिंहनादमथाकरोत्॥ पाञ्चालस्य रथस्येषामाप्रत्य सहसाऽपतत् । पाञ्चालरथमास्याय अवित्रस्तो घनंजयः ॥ विक्रोभ्याम्मोनिधि पार्थस्तं नागमिव सोऽत्रहीत ततस्तु सर्वपञ्चाला विद्रवन्ति दिशो दश ॥ दर्शयन्सर्वसैन्यानां स बाह्वोर्बलमात्मनः। सिंहनादस्वनं कृत्वा निर्जगाम धनंजयः॥ ५९ आयान्तमर्जुनं दृष्टा कुमाराः सहितास्तदा । ममृदुस्तस्य नगरं द्वुपदस्य महात्मनः ॥ Ęo अर्जुन उवाच । संबन्धी कुरुवीराणां द्वपदो राजसत्तमः। मा वधीस्तद्वलं भीम गुस्दानं प्रदीयताम्॥ ६१ वैशंपायन उवाच । भीमसेनस्तदा राजन्नर्जुनेन निवारितः। अतृप्ती युद्धधर्मेषु न्यवर्तत महाबलः॥

ते यञ्चसेनं द्भपदं गृहीत्वा रणमूर्घनि । उपाजहः सहामात्यं द्रोणाय भरतर्षभ ॥ દરૂ भग्नदर्पे हृतधनं तं तथा वशमागतम् । स वैरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो द्रुपद्मब्रवीत् ॥ ६४ विमृद्य तरसा राष्ट्रं पुरं ते मृदितं मया । प्राप्य जीवं रिपुवशं सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ દહ प्वमक्त्वा प्रहस्यैवं किचित्स पुनरब्रवीत् । मा भैः प्राणभयाद्वीरक्षमिणो ब्राह्मणा वयम्॥ ६६ आश्रमे क्रीडितं यत्तु त्वया बाल्ये मया सह। तेन संवर्द्धितः स्नेहः प्रीतिश्च क्षत्रियर्षम ॥ र ७ प्रार्थयेयं त्वया सख्यं पुनरेव जनाधिप। वरं ददामि ते राजन्राज्यस्यार्धमवाप्रहि ॥ દ્વ अराजा किल नो राज्ञः सखा भवितमहीस थतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन मया तव ॥ દ્ राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्याहमुत्तरे । सखायं मां विजानीहि पाञ्चाल यदि मन्यसे द्भपद उवाच । अनाश्चर्यामिदं ब्रह्मन्विकान्तेषु महात्मसु । प्रीये त्वयाऽहं त्वत्तश्च प्रीतिमिच्छामि शाश्वतीम् वैशंपायन उवाच । पवमुक्तः स तं द्रोणो मोक्षयामास भारत। सत्कृत्य चैनं प्रीतात्मा राज्यार्धे प्रत्यपादयत् ॥ माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम् । सोऽध्यावसद्दीनमनाः कांपिल्यं च पुरोत्तमम् ॥ दक्षिणांश्चापि पाञ्चालान्यावचर्मण्वती नदी । द्रोणेन चैवं द्रुपदः परिभ्रयाथ पालितः ॥ क्षात्रेण च बलेनास्य नापश्यत्स पराजयम् । हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मेण स बलेन तु ॥ पुत्रजन्म परीप्सन्वै पृथिवीमन्वसंचरत्। आहिच्छत्रं च विषयं द्रोणः समाभिपद्यत ॥ હહ एवं राजन्नहिच्छत्रा पुरी जनपदायुता । युधि निर्जित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥ ७७

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि द्वपदशासने अष्टित्रेशदिधकशततमोऽध्यायः ॥ १३८॥

ताच्छिनं धनुःततः उत्सृज्य चापं शरावरं तूणं चाददानं तमुद्दिश्य खन्नमुद्भूत्य सिंहनादमकरोदिति संबन्धः ॥ ५६ ॥ ६६ आदिपर्वणि नैलकण्डीये भारतभावदीपे अष्टित्रिशदिं कशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥

१३९

वैशंपायन उवाच । न्ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव। स्थापितो घृतराष्ट्रेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १ भृतिस्वैर्यसंहिष्णुत्वादानृशंस्यात्तथार्जवात् । भृत्यानामनुकम्पार्थं तथैव स्थिरसौहदात्॥ ततोऽदीर्घेण कालेन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। *पितुरन्तर्द्घे कीर्ति शीलवृत्तसमाधिमिः* ા ર आसियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः । संकर्षणादशिक्षद्वै राश्विच्छिक्षां वृकोदरः 11 8 समाप्तरिक्षो भीमस्तु द्युमत्सेनसमो बले। यराक्रमेण संपन्नो भ्रातृणामचरद्वरो 11 4 प्रगाढदृढमुष्टित्वे लाघवे वेधने तथा । ·श्रुरनाराचभल्लानां विपाठानां च तत्त्ववित् ॥ ऋजुवक्रविशालानां प्रयोक्ता फाल्गुनोऽभवत् । लाघवे सौष्ठवे चैव नान्यः कश्चन विद्यते बीभत्सुसदशो लोके इति द्रोणो व्यवस्थितः । ततोऽव्रवीद्गुडाकेशं द्रोणः कौरवसंसदि अगस्त्यस्य धनुर्वेदे शिष्यो मम गुरुः पुरा । अग्निवेश इति ख्यातस्तस्य शिष्योऽस्मि भारत ९ तीर्थात्तीर्थं गमयितुमहमेतत्समुद्यतः । तपसा यन्मया प्राप्तममोघमशर्निप्रसम् 11 80 अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम यद्दहेत्पृथिवीमपि । द्दता गुरुणा चोक्तं न मनुष्येष्विदं त्वया भारद्वाज विमोक्तव्यमल्पवीर्येष्वपि प्रभो। त्वया प्राप्तमिदं वीर दिव्यं नान्योऽर्हति त्विदम् ॥ समयस्तु त्वया रक्ष्यो मुनिसृष्टो विशांपते । आचार्यदक्षिणां देहि ज्ञातिग्रामस्य पश्यतः ॥ १३

ददानीति प्रतिक्षाते फाल्गुनेनाव्रवीद्गुरुः। युद्धेऽहं प्रतियोद्धव्यो युध्यमानस्त्वयाऽनघ ॥ १४ तथिति च प्रतिज्ञाय द्रोणाय कुरुपुङ्गवः। उपसंगृह्य चरणौ स प्रायादुत्तरां दिशम् स्वभावादगमच्छव्दो महीं सागरमेखलाम् । अर्जुनस्य समो लोके नास्ति कश्चिद्धनुर्धरः ॥ १६ गदायुद्धेऽसियुद्धे च रथयुद्धे च पाण्डवः। पारगश्च धनुर्युद्धे बभूवाथ धनंजयः नीतिमान्सकलां नीतिं विबुधाधिपतेस्तदा । अवाप्य सहदेवोऽपि म्रातृणां ववृते वशे ॥ १८ द्रोणेनैव विनीतश्च म्रातृणां नकुलः प्रियः। चित्रयोधी समाख्यातो बभूवातिरथोदितः॥ १९ त्रिवर्षकृतयज्ञस्तु गन्धर्वाणामुपप्लवे । अर्जुनप्रमुखैः पार्थैः सौवीरः समरे हतः ॥ न शशाक वशे कर्तुं यं पाण्डुरपि वीर्यवान् । सोऽर्जुनेन वशं नीतो राजासीद्यवनाधिपः ॥ २१ अतीव बलसंपन्नः सदा मानी कुरून्प्रति । विपलो नाम सौवीरः शस्तः पार्थेन घीमता ॥२२ दत्तामित्र इति ख्यातं संग्रामे कृतनिश्चयम् । स्तमित्रं नाम सौवीरमर्जुनोऽदमयच्छरैः ગારર भीमसेनसहायश्च रथानामयुतं च सः। अर्जुनः समरे प्राच्यान्सर्वानेकरथोऽजयत् ॥ २४ तथैवैकर्थो गत्वा दक्षिणामजयदिशम्। धनौधं प्रापयामास कुरुराष्ट्रं धनंजयः ॥ २५ एवं सर्वे महात्मानः पाण्डवा मनुजोत्तमाः। परराष्ट्राणि निर्जित्य स्वराष्ट्रं ववृधः परा

१३९

ततः संवत्सरस्यान्ते इति ॥१॥ धृतिः प्रजानां धारणं स्थैर्यं अचापलं सिंहृष्णुत्वं तितिक्षा समाहारद्वन्द्वोयमानृशंस्यं अनैष्ठुर्यं आर्जवमवक्तता एतेभ्यो हेतुभ्यःप्रजानामनुकम्पार्थम् धृतराष्ट्रण पाण्डुपुत्रो यौवराज्याय स्थापित इति
द्वयोः संबन्धः ॥ २ ॥ अदीर्धेणेति च्छेदः शीलं विनयादिः
सदाचारः । वृत्तं शौर्यतेज आदिमत्त्वाविष्करणम् । समाधिः
प्रजानां समाधानम् ॥ ३ ॥ श्चरनाराचौ पार्श्वधारतीक्ष्णायावृज् । भहः बिहशवदुद्धरणकाले अन्त्राण्युद्गृह्णातीति वकः ।
विपाठो विशालां बैशास्तीमुखवत ॥ ६ ॥ गुडाका निद्रा
तस्या ईशमर्जुनं जितनिद्रम् ॥ ८ ॥ तीर्थात्पात्रात्पात्रान्तरं

गमयितुम् । संप्रदायाविच्छेदार्थमित्यर्थः॥१०॥ अल्पवीर्येषु
अमानुषेषु त्वया प्राहान्मां मोचयता प्राप्तं प्रागेव ॥ १२ ॥
समयो विद्यालाभादनन्तरं गुरवे दक्षिणादानम् ॥१३॥ उत्तरामुत्कृष्टतराम् दिशमुपदेशं प्रायात् प्राप्तवान् चरणानुपसंगृह्याचार्यात् ब्रह्मशिरोऽस्त्रं लब्धवानित्यर्थः ॥ १५ ॥ विकुधाधिपतेर्देवाचार्याद्वोणरूपात् ॥ १८ ॥ विनीतः शिक्षितः
भतिरथेषु उदितः ख्यातः ॥ १९ ॥ त्रिवर्षेति । गन्धवीपप्रवेऽपि यस्य सौवीरस्य यशो न विप्लुत इत्यभोग्यत्वमुक्तम्
॥ २० ॥ शस्तः हिंसितः शसु हिंसायाम् ॥२२॥ वनृधुः
विधितवन्तः ॥ २६ ॥

ततः शरशतैः पार्थे पाञ्चालः शीव्रमार्दयत् । पार्थस्त शरवर्षेण छाद्यमानो महारथः॥ ८८ वेगं चक्रे महावेगो घनुर्ज्यामवमृज्य च । ततः सत्यजितश्चापं छित्वा राजानमभ्ययात् ॥ अथान्यद्भनुरादाय सत्याजिद्वेगवत्तरम् । साभ्वं ससूतं सरथं पार्थं विद्याध सत्वरः ॥ ५० स तं न ममृषे पार्थः पाञ्चालेनार्दितो युधि । ततस्तस्य विनाशार्थं सत्वरं व्यसुजच्छरान् ॥ ५१ ह्यान्वजं धनुर्मुष्टिमुभौ तौ पार्ष्णिसारथी । स तथा भिद्यमानेषु कार्मुकेषु पुनः पुनः॥ 42 ह्येषु विनियुक्तेषु विमुखोऽभवदाहवे। स सत्यजितमालोक्य तथा विमुखमाहवे ॥ ५३ वेगेन महता राजन्नभ्यवर्षत पाण्डवम् । तदा चक्रे मह्युद्धमर्जुनो जयतां वरः ॥ બ્ઇ तस्य पार्थो धनुश्चित्वा ध्वजं चोर्व्यामपातयत् । पञ्जभिस्तस्य विज्याघ ह्यान्सूतं च सायकैः ५५ तत उत्सुज्य तचापमाददानं शेरावरम् । खङ्गमुद्भृत्य कौन्तेयः सिंहनादमथाकरोत् ॥ पाञ्चालस्य रथस्येषामाष्ठत्य सहसाऽपतत् । पाञ्चालरथमास्याय अवित्रस्तो धनंजयः॥ विश्वोभ्याम्मोनिधि पार्थस्तं नागमिव सोऽब्रहीत ततस्तु सर्वपञ्चाला विद्रवन्ति दिशो दश ॥ दर्शयन्सर्वसैन्यानां स बाह्वोर्बलमात्मनः। सिंहनादस्वनं कृत्वा निर्जगाम धनंजयः॥ ५९ आयान्तमर्जुनं दृष्टा कुमाराः सहितास्तदा । ममृदुस्तस्य नगरे द्वपदस्य महात्मनः ॥ ફિંગ अर्जुन उवाच । संबन्धी कुरुवीराणां द्वपदो राजसत्तमः। मा वधीस्तद्वलं भीम गुरुदानं प्रदीयताम्॥ ६१ वैशंपायन उवाच । भीमसेनस्तदा राजन्नर्जुनेन निवारितः। अतृप्ती युद्धश्रमेषु न्यवर्तत महाबलः ॥

ते यज्ञसेनं द्भपदं गृहीत्वा रणमूर्घनि । उपाजहः सहामात्यं द्रोणाय भरतर्षम ॥ ६३ भग्नदर्पे हृतधनं तं तथा वशमागतम् । स वैरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो द्वपदमव्रवीत् ॥ ६४ विमृद्य तरसा राष्ट्रं पुरं ते मृदितं मया। प्राप्य जीवं रिपुवशं सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ एवमुक्त्वा प्रहस्यैवं किचित्स पुनरब्रवीत्। मा भैः प्राणभयाद्वीरश्वमिणो ब्राह्मणा वयम्॥ ६६ आश्रमे क्रीडितं यत्तु त्वया बाल्ये मया सह। तेन संवर्द्धितः स्नेहः प्रीतिश्च क्षत्रियर्षम ॥ प्रार्थयेयं त्वया सख्यं पुनरेव जनाधिप । वरं ददामि ते राजन्राज्यस्यार्धमवामिह ॥ अराजा किल नो राज्ञः सखा भवितुमर्हसि अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन मया तव ॥ દ્દ राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्याहमुत्तरे । सखायं मां विजानीहि पाञ्चाल यदि मन्यसे द्रुपद् उवाच । अनाश्चर्यामिदं ब्रह्मान्विकान्तेषु महात्मसु । र्पाये त्वयाऽहं त्वत्तश्च प्रीतिमिच्छामि शाश्वतीम् वैशंपायन उवाच । प्वमुक्तः स तं द्रोणो मोक्षयामास भारत । सत्कृत्य चैनं प्रीतात्मा राज्यार्धे प्रत्यपादयत् ॥ माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम् । सोऽध्यावसद्दीनमनाः कांपिल्यं च पुरोत्तमम् ॥ दक्षिणांश्चापि पाञ्चालान्यावचर्मण्वती नदी । द्रोणेन चैवं द्रुपदः परिभूयाथ पालितः ॥ क्षात्रेण च बलेनास्य नापश्यत्स पराजयम् । हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मेण स बलेन तु ॥ पुत्रजन्म परीप्सन्वै पृथिवीमन्वसंचरत् । अहिच्छत्रं च विषयं द्रोणः समाभिपद्यत ॥ ૭૬ पवं राजन्नहिञ्छत्रा पुरीः जनपदायुता । युधि निर्जित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥ ७७

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि द्वपद्शासने अष्टत्रिंशद्धिकशततमोऽप्यायः ॥१३८॥

ताच्छिनं धनुःततः उत्सृज्य चापं शरावरं तूणं चाददानं तमुद्दिश्य खन्नमुद्भूत्य सिंहनादमकरोदिति संबन्धः ॥ ५६ ॥ ईषारथस्ययुगचकयोः संलग्नं महादारः ॥ ५७ ॥ इति आदिपवणि नैलक् ण्ठीये भारतभावदीपे अष्टित्रश्चिक् कशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥

# १३९

वैशंपायन उवाच । न्ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव। स्थापितो घृतराष्ट्रेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १ भृतिस्यैर्थसिंहिष्णुत्वादानृशंस्यात्तथार्जवात् । भृत्यानामनुकम्पार्थं तथैव स्थिरसौहदात् ॥ ર त्ततोऽदीर्घेण कालेन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । वितुरन्तर्दधे कीर्ति शीलवृत्तसमाधिभिः 11 3 आसियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः । संकर्षणादशिक्षद्वै शश्विच्छिक्षां वृकोदरः 118 समाप्तरिक्षो भीमस्तु द्युमत्सेनसमो बले। 11 4 यराक्रमेण संपन्नो म्रातृणामचरद्वशे प्रगाढदृढमुष्टित्वे लाघवे वेघने तथा। ·श्चरनाराचमहानां विपाठानां च तत्त्ववित् ॥ ६ ऋजुवक्रविशालानां प्रयोक्ता फाल्गुनोऽभवत् । लाघवे सौष्ठवे चैव नान्यः कश्चन विद्यते बीभत्सुसदशो लोके इति द्रोणो व्यवस्थितः । ततोऽव्रवीद्भुडाकेशं द्रोणः कौरवसंसदि अगस्त्यस्य घनुर्वेदे शिष्यो मम गुरुः पुरा । अग्निवेश इति ख्यातस्तस्य शिष्योऽस्मि भारत ९ तीर्थात्तीर्थं गमयितुमहमेतत्समुद्यतः। तपसा यन्मया प्राप्तममोघमशनिप्रमम् ा। १० अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम यद्दहेत्पृथिवीमपि । द्दता गुरुणा चोक्तं न मनुष्येष्विदं त्वया भारद्वाज विमोक्तव्यमल्पवीर्येष्वपि प्रभो । त्वया प्राप्तमिदं वीर दिव्यं नान्योऽर्हति त्विदम् ॥ समयस्तु त्वया रक्ष्यो मुनिसृष्टो विशांपते । आचार्यदक्षिणां देहि ज्ञातिग्रामस्य पश्यतः ॥ १३

ददानीति प्रतिक्षाते फाल्गुनेनात्रवीहरुः। युद्धेऽहं प्रतियोद्धव्यो युष्यमानस्त्वयाऽनघ ॥ १४ तथेति च प्रतिशाय द्रोणाय कुरुपुङ्गवः। उपसंगृह्य चरणौ स प्रायादुत्तरां दिशम् स्वभावादगमच्छव्दो महीं सागरमेखलाम् । अर्जुनस्य समो लोके नास्ति कश्चिद्धनुर्घरः॥ १६ गदायुद्धेऽसियुद्धे च राययुद्धे च पाण्डवः। पारगश्च धनुर्युद्धे बभूवाथ धनंजयः नीतिमान्सकलां नीति विबुधाधिपतेस्तदा । अवाप्य सहदेवोऽपि म्रातृणां ववृते वशे ॥ १८ द्रोणेनैव विनीतश्च मातृणां नकुलः प्रियः। चित्रयोधी समाख्याती बभुवातिरथोदितः॥ १९ त्रिवर्षकृतयइस्तु गन्धर्वाणामुप्रुवे । अर्जुनप्रमुखैः पार्थैः सौवीरः समरे हतः ॥ न राशाक वशे कर्तुं यं पाण्डुरपि वीर्यवान् । सोऽर्जुनेन वशं नीतो राजासीचवनाधिपः ॥ २१ अतीव बळसंपन्नः सदा मानी कुरून्प्रति। विपलो नाम सौवीरः शस्तः पार्थेन घीमता ॥२२ दत्तामित्र इति ख्यातं संग्रामे कृतनिश्चयम् । सुभित्रं नाम सौवीरमर्जुनोऽदमयच्छरैः 1153 भीमसेनसहायश्च रथानामयुतं च सः। अर्जुनः समरे प्राच्यान्सर्वानेकरथोऽजयत ॥ २४ तथैवैकरथो गत्वा दक्षिणामजयद्दिशम्। धनौवं प्रापयामास क्रुरुराष्ट्रं धनंजयः ॥ २५ एवं सर्वे महात्मानः पाण्डवा मनुजोत्तमाः। परराष्ट्राणि निर्जित्य स्वराष्ट्रं ववृधुः पुरा

### १३९

ततः संवत्सरस्यान्त इति ॥१॥ धृतिः प्रजानां धारणं स्थैयं अचापलं सिहण्णुत्वं तितिक्षा समाहारद्वन्द्वोयमानृ- शंस्यं अनेष्ठुर्यं आर्जवमवकता एतेम्यो हेतुम्यःप्रजानामनु- कम्पाधम् धृतराष्ट्रण पाण्डुपुत्रो योवराज्याय स्थापित इति द्वयोः संबन्धः ॥ २ ॥ अदीर्धणिति च्छेदः शीलं विनयादिः सदाचारः । वृत्तं शौर्यतेज आदिमत्त्वाविष्करणम् । समाधिः प्रजानां समाधानम् ॥ ३ ॥ क्षुरनाराचौ पार्श्वधारतीक्षणा- प्रावृज् । महः बिडशवदुद्धरणकाले अन्त्राण्युद्गृह्णतीति वकः । विपाठो विशालां बेशास्त्रीमुखवत् ॥ ६ ॥ गुडाका निद्रा तस्या ईशमर्जुनं जितनिद्दम् ॥ ८ ॥ तीर्थात्पात्रात्पात्रान्तरं

गमयितुम् । संप्रदायाविच्छेदार्थमित्यर्थः॥१०॥ अल्पवीर्येषु
अमानुषेषु त्वया प्राहान्मां मोचयता प्राप्तं प्रागेव ॥ १२ ॥
समयो विद्यालाभादनन्तरं गुरवे दक्षिणादानम् ॥१३॥ उत्तरामुत्कृष्टतराम् दिशमुपदेशं प्रायात् प्राप्तवान् चरणावुपसंगृह्याचार्यात् ब्रह्मशिरोऽस्त्रं लब्धवानित्यर्थः ॥ १५ ॥ विद्युधाधिपतेर्देवाचार्याद्वोणह्पात् ॥ १८ ॥ विनीतः शिक्षितः
भातिरथेषु उदितः ख्यातः ॥ १९ ॥ त्रिवर्षेति । गन्धवीपस्वेऽपि यस्य सौवीरस्य यज्ञो न विप्लुत इत्यभोग्यत्वमुक्तम्
॥ २० ॥ शस्तः हिंसितः शसु हिंसायाम् ॥२२॥ वनृधुः
विधितवन्तः ॥ २६ ॥

ततो बलमतिख्यातं विश्वाय दृढधन्विनाम् । दूषितः सहसा भावो धृतराष्ट्रस्य पाण्डुषु ॥ स चिन्तापरमो राजा न निद्रामलमन्निशि ॥ २७ ॥

द्द्रति श्रीमहा० आदिपर्वणि संभवपर्वणि धृतराष्ट्रचिन्तायामूनचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१३९।

### 380

वैशंप्रायन उवाच । श्रुत्वा पाण्डुसुतान्वीरान्बलोद्रिक्तान्महौजसः । धृतराष्ट्रो महीपालश्चिन्तामगमदातुरः 11 8 तत आहूय मन्त्रशं राजशास्त्रार्थवित्तमम्। काणिकं मन्त्रिणां श्रेष्ठं धृतराष्ट्रोऽत्रवीद्वचः 11 3 घृतराष्ट्र उवाच। उत्सक्ताः पाण्डवा नित्यं तेभ्योऽसूये द्विजोत्तम । तत्र मे निश्चिततमं संधिविग्रहकारणम्। कणिक त्वं ममाचश्व करिष्ये वचनं तव 11 3 वैशंपायन उवाच । स प्रसन्नमनास्तेन परिपृष्टो द्विजोत्तमः। उवाच वचनं तीक्ष्णं राजशास्त्रार्थद्र्शनम् 118 श्रुण राजन्निदं तत्र प्रोच्यमानं मयानघ।

न मेऽभ्यस्या कर्तव्या श्रुत्वैतत्कुक्सत्तम ॥ ५ नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृत्यपैक्षः । अव्छद्रश्छिद्रदर्शी स्यात्परेषां विवरानुगः ॥ ६ नित्यमुद्यतदण्डाद्धि भृशमुद्धिजते जनः । तस्मात्सर्वाणि कार्याणि दण्डेनैव विधारयत् ॥७ नास्य छिद्रं परः पश्येव्छिद्रेण परमन्वियात् । गृहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ ८ नासम्यकृतकारी स्यादुपक्रम्य कदाचन । कण्टको द्यपि दुश्छिन्न आस्त्रावं जनयेचिरम् ॥ ९ वधमेव प्रशंसन्ति शत्रूणामपकारिणाम् । स्रविदीणं सुविकान्तं सुयुद्धं सुपलायितम् ॥ १० आपद्यापदि काले च कुर्वीत न विचारयेत् । नावन्नेयो रिपुस्तात दुर्वलोऽपि कथंचन ॥ १६

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीप ऊनचत्वा-रिशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३९ ॥

#### १४०

श्रुत्वेति । उद्रिक्तान् आधिकान् ॥ १ ॥ राजकास्त्रं दण्डनीतिशास्त्रम् ॥ २ ॥ उत्सक्ताः उत्कर्षण सर्वत्र व्याप्ताः वज्ञसंगेऽस्य रूपम् । अस्ये गुणवत्त्वेऽपि देषिवत्त्वेन पश्यामि ।
तेभ्य इति चतुर्थ्या तेषु कोपादेवं पश्यामि न तु अज्ञानादिति
गम्यते । क्रुधदुद्देति स्मरणात् । पाण्डवैः सह संधिकारणं
विग्रहकारणम् वा तयोरन्यतरप्रयोजकं संधिविग्रहकारणम्
त्वं ममाचक्ष्व ॥३॥ ब्राह्मणोऽयम् तिक्ष्णमेवोपायम् वदतीति
प्रसक्ताभ्यस्या न कार्यत्याह । न मे इति ॥ ५ ॥ भीमसेनदुर्योधनयोरर्जुनकणयोश्च वैरस्याचिकित्त्यत्वादसंमावनीयं
संधि त्यक्त्वा विग्रहमेवाश्रित्याह । नित्यमिति । उद्यतो न
तु क्षिप्तो दण्डो येन स तथा । अपकृष्ठान् भीषयेदेव न तूच्छिन्यात्र वा उपक्षेतेति भावः। समेषु नित्यं विग्रतपीरुषः स्यात् ।
समानं उत्कृष्टं बलं संपाद्य हन्यादेवेत्यर्थः । उत्कृष्टेषु च
वात्रुषु अच्छिदः स्यात् । स्वस्य न्यूनं कोशबलादिकं ते
यथा न जानान्ति तथा स्थेयम् । छिद्रदर्शां दूरामात्यत्वप्रित-

कूलदेशावस्थितत्वादीनि चिछद्राणि तद्दशीं स्यात् । तथाः भूत्वा च तदेव विवरमनुसृत्य शत्रुं हन्यादित्याह । परेषा विवरानुग इति ॥६ ॥ अस्य श्लोकस्थाद्यं पादं न्याचष्टे । नित्यमिति ।। ७ ॥ तस्यैवोत्तरार्धे ब्याचेष्ट । नास्येति । अङ्गानि सहायसाधनोपायादीनि गृहेत्संत्रृणुयात् । तथा वैर्न अगणयन् रात्रुश्छिद्रे तैरेवाङ्गः प्रहर्तव्यं इति भावः । आत्मनी विवरं रक्षेत् गृहेत् ॥८ ।। तथा स्वयं सम्यक् कारस्व्येन कृतं निष्पादितं कार्ये तत्करणशीलः स्यात् । शत्रुशेर्ष नावशेषयेदित्यर्थः । तत्र दृष्टान्तः । कृष्टकः इति । द्रा<sup>र्र</sup>ुकः अर्धिच्छन्नःआस्रावं व्रणम्॥ ९ ॥ उपसंहरति वधामिति कर्थ वधः कर्तब्य इत्याह सुविदीर्णमिति । सुविकान्तमपि शत्रुं काले आपदि आपन्नम् आलम्य सुविदीणे विनष्टं कुर्वीत । तथा सुयुद्धमिप शत्रुं आपदि काले सुपलायितं दुर्वीत । यस्य च भावेन भावलक्षणिमति सप्तमी । आपदा शत्रोर्विदारण-कालो लक्षणीय इलार्थः । आपदि आपदीति द्वित्वम् यदा शत्रोरापत्तदा तदेत्कर्तन्यं न तु अनुबन्धादिकं सौभ्रात्रादिकं वा विचारयेत् । सार्घश्छोकः ॥ १० ॥ मध्यमं प्रत्येवमु-क्त्वाऽधमोऽपि नोपेक्षणीय इत्याह । नावज्ञेय इति ॥११ 🕪

अल्पोऽप्यग्निर्वनं कृत्स्नं दहत्याश्रयसंश्रयात् । अन्धः स्यादन्धवेलायां बाधिर्यमपि चाश्रयेत् १२ कुर्याचृणमयं चापं शयीत मृगशायिकाम्। सान्त्वादिभिरुपायैस्तु ह्न्याच्छत्रुं वशे स्थितम १३ द्या न तस्मिन्कर्तव्या शरणागत इत्युत । निरुद्धियों हि भवति न हताजायते भयम् ॥ १४ हन्यादमित्रं दानेन तथा पूर्वापकारिणम् । इन्यात्रीन्पञ्च संतेति परपक्षस्य सर्वशः ॥ १५ .मुलमेवादितश्छिन्द्यात्परपक्षस्य नित्यशः त्रतः सहायांस्तत्पक्षान्सर्वोश्च तदनन्तरम्॥ ३६ ्रिक्सिमूले ह्यधिष्ठाने सर्वे तज्जीविनो हताः । कथं नु शाखातिष्ठेरंश्छिन्नमूले वनस्पतौ ॥ १७ प्रकाग्रः स्यादविवृतो नित्यं विवरदर्शकः । राजित्रत्यं सपत्नेषु नित्योद्विग्नः समाचरेत्॥ अम्याघानेन यज्ञेन काषायेण जटाजिनैः। लोकान्विश्वासयित्वैव ततो लुम्पेद्यया वृकः॥१९ अङ्करां शौचमित्याहुरर्थाना**मु**पधारणे । आँनाम्य फलितां शाखां पक्षं पक्षं प्रशातयेत् २० फलार्थोऽयं समारम्भो लोके पुंसां विपश्चिताम्। वहेदामित्रं स्कन्धेन यावत्कालस्य पर्ययः॥ त्रतः प्रत्यागते काले भिन्दाद्धटमिवाश्मनि।

आश्रयो दुर्गादिः इन्धनं अमेः तस्य संश्रयात् बलात् । आश्र-याभावे तु स किं कुर्यात्तत्राह । अन्ध इति । स हि अन्ध-बेलायां रात्री। 'अन्धं तु तिमिरे क्लोबे' इति मेदिनी। सामर्थ्य-हीनोपकरणःस्यात् भवेत् । शस्त्रं ञ्रतिघातसमये अन्धः स्यक्त्वा शत्रु शरणमेतीत्यर्थः । बाधिर्यमपि चाश्रयेत् । तदानी ाधिकृतोपि अश्रुतवदेव तत्कृत्वाक्षमेत् ॥ १२ ॥ अयं शत्रुः चाप तृणमयं तृणविचिष्प्रयोजनं कुर्यात । क्षात्रं धर्मे त्यक्त्वा शत्रुगृहें भिक्षाभुगपि स्यादित्यर्थः । ननु सिद्धस्तर्हि पुरुषार्थ इति चेत्तत्राह । शयीत मृगशायिकाम् । मृगहन्तुः शय्यां श्चर्यीत शेते । यथा व्याधो मृगान्विश्वासियतुं मृषा निद्राति विश्वस्तेषु च तेषु प्रहरित एवं स इन्तुमवाकारं गोपयती सर्थः। उप संहरति । सान्त्वेति तु तस्मात् । तमेवं कपटेन वशे स्थितं स्वयमपि सान्त्वादिना विश्वास्य हन्यदिवेत्यर्थः ॥१३ बलाधिकमुद्दियाह । हन्यादिति । अमित्रं सहजशतुं दायादं दानेन तत्परिचारकान्वशीकृत्य विषागुपायहन्यात्।तथा संप्रति दासभूतमपि पूर्वापकारिणं हन्योदेवेत्युक्तं भवति।अत्रोपायमाह हन्यादिति । परपक्षस्य क्लप्तान् ऐश्वर्यमन्त्रोत्साहान् ऐश्वर्य तदीयदुर्गाद्याक्रमणेन । मन्त्रं चौरैः । उत्साहमाप्तद्वारा तेजी वधेन । तथा पञ्चेते त्वया योवराज्या दूरानीया इति भावः ।

अमित्रो न विमोक्तव्यः क्रुपणं बह्वपि ब्रुवन् ॥ २२ कृपा न तस्मिन्कर्तव्या हन्यादेवापकारिणम् । हन्यादमित्रं सान्त्वेन तथा दानेन वा पुनः ॥ २३ तथैव भेददण्डाभ्यां सर्वोपायैः प्रशातयेत् ।

घृतराष्ट्र उवाच । कथं सान्त्वेन दानेन भेदैर्दण्डेन वा पुनः ॥ २४ अमित्रः शक्यते हन्तुं तन्मे ब्रूहि ययातथम् । कांगक उवाच ।

श्रुणु राजन्यथावृत्तं वने निवसतः पुरा ॥ २५ जम्बुकस्य महाराज नीतिशास्त्रार्थदर्शिनः । अथ कश्चित्कृतप्रज्ञः श्रुगालः स्वार्थपण्डितः ॥ २६ सिखिमिर्न्थवसत्सार्धं व्यावाखुवृक्वस्नुमिः । तेऽपश्यिन्विपने तस्मिन्बिलनं सृगयूथपम् ॥ २७ अशक्ता ग्रहणे तस्य ततो मन्त्रममन्त्रयन् ।

जम्बुक उवाच ।
असक्त्यतितो होष हन्तुं व्याव्यने त्वया ॥ २८
युवा वै जवसंपन्नो बुद्धिशाली न शक्यते ।
मूषिकोऽस्य शयानस्य चरणौ मक्षयत्वयम् ॥२९
अयैनं मिस्तिः पादैर्व्याव्रो गृह्णातु वै ततः ।
ततो वै मक्षयिष्यामः सर्वे मुदितमानसाः ॥ ३०
जम्बुकस्य तु तद्वाक्यं तथा चकुः समाहिताः ।
मूषिका मिस्तिः पादैर्मुगं व्याव्रोऽवधीत्तदा ॥३१

तथा पञ्च 'अमात्यराष्ट्रदुर्गाणि कोशो दण्डश्व पञ्चम' इति प्रकृ-तिपञ्चकहुनने शत्रोरैश्वर्यश्रंशो भवतीत्यर्थः । दण्डोत्र सैन्यम् । 'साम्रा दानेन भेदेन दण्डेनोद्धन्धनेन वा । विषेण वन्हिना वापि प्रकृतीः पञ्च निर्हरेत् ' इत्याह सप्तेति । उद्बन्धनं पाशेन मारणं । यद्वा **उद्घन्धना**दिना मूलं शत्रुमेव नाशयेत् ॥ १५ ॥ अन्नपानताम्बूलादिद्वारा तद्भत्यान् भेद्यित्वा विषादिना नाशयेतिकमितौरित्याह । मूलमेवेति । ॥ १६ ॥ एकायः एकः शत्रुरेव अप्रे दृष्टिगी-चरो यस्य तादशः स्यात् । अन्यत्र मनो न द्यात् । अवि-वतो गुप्ताङ्गः । विवरदर्शकः । परच्छिदं द्रष्टमित्यर्थः । कृत्वा इत्विदिप निश्चितो न नित्योद्विमः विश्वासं भवेदित्यर्थः । दशक इति 'कियायां कियार्थायां ण्वुख् ' ॥ १८ ॥ दम्भादिनापि शत्रुर्जेय इत्याह 1 अग्न्याधानेनेति ॥ १९ ॥ अङ्करां अङ्करावत्परिचत्ताकर्षणम् । शौचमग्न्याधा-नादि । अत्र दृष्टान्तः । आसाम्येति । आनामयित्वा॥२०॥ एतत्प्रयोजनमाह । फलार्थ इति । फलं शत्रुवधः प्रसिद्धं च सेवया निर्दयत्वेन शत्रुं हन्यादित्याह । वहोदित्यादिना ॥ २१ ॥ बश्रुनेकुलः मृगयूथपं महान्तं हरिणम् ॥ २७॥ मूषिकेण आ इंपद्मक्षितैः ॥ ३१ ॥

दृष्ट्रैवाचेष्टमानं तु भूमौ मृगकलेवरम् । स्नात्वागच्छत भद्रं वो रक्षामीत्याह जम्बुकः ॥३२ श्रृगालवचनात्तेऽपि गताः सर्वे नदीं ततः । स चिन्तापरमो भूत्वा तस्थौ तत्रैव जम्बुकः ३३ वधाजगाम पूर्वे तु ज्ञात्वा व्याघो महाबलः । दद्र्श जम्बुकं चैव चिन्ताकुलितमानसम् ॥ ३४ व्याघ उवाच । कि शोचिस महाप्राज्ञ त्वं नो बुद्धिमतां वरः ।

कि शोचिस महाप्राज्ञ त्वं नो बुद्धिमतां वरः। अशित्वा पिशितान्यद्य विहरिष्यामहे वयम्॥३५ जम्बुक उवाच।

शृणु मे त्वं महाबाहाँ यद्वाक्यं मूषिकोऽव्रवीत् । धिग्वलं मृगराजस्य मयाद्यायं मृगो हतः ॥ ३६ मद्वाहुबलमाश्चित्य तृप्तिमद्य गमिष्यति । गर्जमानस्य तस्यैवमतो भक्ष्यं न रोचये ॥ ३७ व्याव उवाच ।

ब्रवीति यदि स होवं काले हास्मिन्यवोधितः। स्ववाहुबलमाश्रित्य हिन्ध्येऽहं वनेचरान्॥ ३८ स्वादिष्ये तत्र मांसानि इत्युक्त्वा प्रस्थितो वनम्। एतस्मिन्नेव काले तु मुर्थिकोऽप्याजगाम ह॥३९ तमागतमभिनेत्य श्वगालोऽप्यव्रवीद्वचः।

अम्बुक उवाच ।

ऋणु मूषिक भद्रं ते नक्कलो यदिहाब्रवीत् ॥ ४०
मृगमांसं न खादेयं गरमेतन्न रोचते ।

मूषिकं मक्षयिष्यामि तन्नवाननुमन्यताम् ॥ ४१
तच्छुत्वा मूषिको वाक्यं संत्रस्तः प्रगतो बिलम् ।

ततः स्नात्वा स वै तत्र आजगाम वृको नृप ॥४२
तमागतिमदं वाक्यमब्रवीज्ञम्बुकस्तद् ।

मृगराजो हि संत्रस्तो न ते साधु भविष्यति ४३
सकलत्रस्विहायाति कुष्ण्य यदनन्तरम् ।

एवं संचोदितस्तेन जम्बुकन तदा वृकः ॥ ४४
ततोऽवलुम्पनं कृत्वा प्रयातः पिशिताशनः ।

एतिसम्नेव काले तु नकुलोऽप्याजगाम ह ॥ ४५

तमुवाच महाराज नकुलं जम्बुको वने । खबाहुबलमाश्रित्य निर्जितास्तेऽन्यतो गताः ४६-मम दत्वा नियुद्धं त्वं भुड्क्षा मांसं यथेप्सितम् । नकुल उवाच ।

मृगराजो वृकश्चैव बुद्धिमानिष मूषिकः ॥ ४७ निर्जिता यत्त्वया वीरास्तस्माद्वीरतरो भवान् । न त्वयाप्युत्सहे योद्धिमत्युक्तवा सोऽप्युपागमत् काणिक उवाच ।

एवं तेषु प्रयोतषु जम्बुको हृष्टमानसः। खादति स्म तदा मांसमेकस्मिन्मन्त्रानिश्चयात् ४९ एवं समाचरन्नित्यं सुखमेधेत भूपतिः। भयेन भेदयेद्धीरं शूरमञ्जलिकर्मणा॥ 40 लुष्धमर्थप्रदानेन समं न्यूनं तथौजसा । प्वं ते कथितं राजन् श्र्णु चाप्यपरं तथा ॥ ५१ पुत्रः सखा वा भ्राता वा पिता वा यदि वा गुरुः 🏾 रिपुस्थानेषु वर्तन्तो हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ ५३ शपथेनाप्यरिं हन्यादर्थदानेन वा पुनः। विषेण मायया वापि नोपेक्षेत कथंचन। उमौ चेत्संशयोपेतौ श्रद्धावांस्तत्र वर्द्धते ॥ ५३ गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम् ॥ ५७ कुद्धोऽप्यकुद्धरूपः स्यात्स्मितपूर्वाभिभाषिता । न चाप्यन्यमपव्वंसेत्कदाचित्कोपसंयुतः॥ प्रहरिष्यन्त्रियं ब्रूयात्त्रहरन्नपि भारत । प्रहृत्य च कृपायीत शोचेत च रुदेत च ॥ 68 आश्वासयेचापि परं सान्त्वधर्मार्थवृत्तिभिः। अधास्य प्रहरेत्काले यदा विचलिते पथि॥ अपि घोरापराधस्य धर्ममाश्रित्य तिष्ठतः । स हि प्रच्छाद्यते दोषः शैलो मेधैरिवासितैः ॥५८ यः स्यादनुप्राप्तवघस्तस्यागारं प्रदीपयेत् । अधनान्नास्ति कांश्चीरान्विषये स्वे न वासयेत् ॥

मृगराजस्य ब्याव्रस्य ॥३६॥गरं गरवहुष्यञ्च ब्याव्रामिषत्वात् ॥४९॥ अवलुम्पनं गात्रसंकोचनं वर्त्मान्तरेण गमनमित्यन्य ॥४९॥ अयेनेति । अत्र ब्याव्रस्य साम्ना आखुत्रकयोद्ध्यां व्याव्यदर्शनेन नकुलस्य ओजसा स्वसामध्येन च बुद्धिभेदः कृतः ॥ ५० ॥ इन्तब्या इत्यत्र कर्तब्या इति पाठेऽपि च्छेत्तब्या इत्येवार्थः । कृहिंसायामित्यस्य रूपम् । भूतिवर्धना इति पाठे मृतिच्छेदनाः ॥ ५२ ॥ उभौ जिगीत्र् तुल्योपायतया संश्यापत्री चेत् श्रद्धावान् यो महुक्तादरवान् स वर्धते । श्रद्धा-

दरे च काङ्क्षायाम् इति मेदिनी ॥५३॥ ननु ज्येष्ठो युधि-ष्ठिरः कथं हन्तन्य इत्याशंक्याह । गुरोरिति । अवलिप्तस्य आतृबलेन गर्वितस्य । धृतराष्ट्रस्य राज्यं पाण्डौ न्यासभूतः मित्यजानतो राज्यलुक्थस्य शासनं कार्यमेव ॥ ५४॥ अप-ध्वंसेत् कुत्सयेत् ॥५५॥ अस्य एनं विचलिते विचलने सर्ति ॥ ५७॥ अनुप्राप्तवधः शीघ्रं हन्तुमिष्टः चौरादिः । अधना दरिद्राः सन्तो नास्तिकाः परलोकश्रद्धारहितास्तान् चौरांश्च । एवं धर्मे पक्षपातं प्रदर्शयेदित्याशयः॥ ५९॥

प्रत्युत्थानासनाद्येन संप्रदानेन केनचित् । प्रतिविश्रव्यघातीस्यात्तीक्ष्णदंष्ट्रो निमग्नकः ॥ ६० अशाङ्कितेभ्यः शङ्केत शाङ्कितेभ्यश्च सर्वशः । अशङ्क्याद्भयमुत्पन्नमपि मूलं निकृन्तति ॥ ६१ न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्। विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निरुन्तति ॥ ६२ चारः सुविहितः कार्यं आत्मनश्च परस्य वा । पाषण्डांस्तापसादींश्च परराष्ट्रेषु योजयेत् ॥ ६३ उद्यानेषु विहारेषु देवतायतनेषु च। पानागारेषु रथ्यासु सर्वतर्थिषु चाप्यथ ॥ દ્દપ્ चत्वरेषु च क्रूपेषु पर्वतेषु वनेषु च। समवायेषु सर्वेषु सरित्सु च विचारयेत्॥ वाचा भृदां विनीतः स्याद्भृदयेन तथा क्षुरः । स्मितपूर्वाभिभाषी स्यात्सृष्टी रौद्रेण कर्मणा ६६ अञ्जलिः शपथः सान्त्वं शिरसा पादवन्दनम् । आशाकरणमित्येवं कर्तव्यं भृतिमिच्छता ॥ ६७ सुपुष्पितः स्यादफलः फलवान्स्याद्दरारुहः । आमः स्यात्पक्कसंकाशो न च जीर्येत कहिंचित्॥

त्रिवर्गे त्रिविधा पीडा ह्यनुबन्धस्तथैव च। अनुबन्धाः श्रुभा श्रेयाः पीडास्तु परिवर्जयेत॥६९ धर्म विचरतः पीडा सापि द्वाभ्यां नियच्छति । अर्थे चाप्यर्थेलुब्धस्य कामं चातिप्रवर्तिनः ॥ ७० अगर्वितात्मा युक्तश्च सान्त्वयुक्तोऽनसूयिता । अवेक्षितार्थः शुद्धात्मा मन्त्रयीत द्विजैः सह ॥७१ कर्मणा येन केनैव मृदुना दारुणेन च। उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत्॥ બર न संशयमनारुह्य नरी भद्राणि पद्यति। संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति॥ ७इ यस्य बुद्धिः परिभवेत्तमतीतेन सान्त्वयेत्। अनागतेन दुर्बुद्धि प्रत्युत्पन्नेन पण्डितम् ॥ OS योऽरिणा सह संधाय शयीत कृतकृत्यवत् । स बृक्षाग्रे यथासुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते ॥ رولو मन्त्रसंवरणे यत्नः सदा कार्योऽनसूयता । आकारमभिरक्षेत चारेणाप्यनुपालितः॥ 30 नाच्छित्वा परमर्गाण नाकृत्वा कर्म दारुणम्। नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्तोति महतीं श्रियम् ॥

प्रतिविश्रब्धघाती अत्यन्तविश्रब्धहननशीलः तीक्ष्णदेष्ट्रो निमन्नकः गाढं प्रहरेदाथा पुनर्नीन्मज्जोदित्यर्थः ॥६०॥ योन्यं हुन्तुभिच्छति तमन्योपि जिघांसतीति स्वयमशङ्कितेभ्य इति ॥६१॥सर्वत्र शङ्कावतः किमपि कार्यं न सिप्यतीत्याशंक्याह नेति ॥६२॥ सुविहितः सम्यक् परीक्षितः॥६३॥ उद्यानादि-स्थानेषु ये समवायाः जनसमूहास्तेषु तीर्थेषु । ' मन्त्री पुरो-ेहित्श्रैव युवराजश्रमूपतिः । पश्चमो द्वारपालश्र षष्टोन्तर्वेशि-कस्तथा ॥ कारागाराधिकारी च द्रव्यसचयकृत्तथा । कृत्या-कृत्येषु चार्थानां नवमो विनियोजकः ॥ प्रदेष्टा नगराध्यक्षः ् कार्यनिर्माणकृत्तथा। धर्माध्यक्षः सभाध्यक्षो दण्डपालस्त्रिपञ्चमः। षोडशो दुर्गपालश्च तथा राष्ट्रान्तपालकः । अटवी पालकां-तानि तीर्थान्यप्टादशैव तु '॥ इति नीतिशास्त्रोक्तेषु । विचा-रयेत् चारद्वारा शत्रुम् । चिकीर्षितुमिति शेषः ॥ ६४॥ आशाकरणं तुभ्यं धनादिकं दास्ये इत्युक्तया प्रलोभनं भूति-मिच्छता । भूतिकामस्यैवैतदुाचितं न परलोककामस्येत्यथः ॥ ६७ ॥ अस्मिन्नर्थे नीतिशास्त्रीयं वृक्षरूपकश्लोकमाह । सुपुष्पित इति । पुष्पितः शब्देनैव फलाशां दर्शयेत् न तु फलम् । दर्शितस्य प्राप्ताविष विष्नं योजयेत् । प्राप्तमप्यप्राप्त-वत् । आमः पक्को भूत्वा तिष्ठेत् । न च जीर्येत धनब्ययेन शत्रून्योषयित्वा हीयेत ॥ ६८ ॥ एवं नानोपायैः शत्रूणां दण्डमुक्तवा नीतिमाह । त्रिवर्ग इति । त्रिवर्गे धर्मार्थकामेष

त्रिविधा त्रिप्रकारा पींडा । एक एकैकेन प्रकारेण पीड्यत इत्यर्थः । तथा अनुपश्चाद्वध्यत इत्यनुबन्धः फलं तदपि तथैव त्रिविधं शुभं पीडास्तु न शुभाः। त्रिवर्गे परस्परापीडया सेवेतेत्वर्थः ॥ ६९ ॥ तत्र पीडामाह । धर्ममिति । धर्म-मत्यन्तं विचरतः पुंसो द्वाभ्यामर्थकामाभ्यां धनब्ययब्रह्मचर्यो-पक्षिप्ताभ्यां पीडा चित्तवैकल्यं भवति । सापि पुंसः पीडाधर्मे नियच्छति निगृह्णाति । कर्तुः पाँडैव धर्मपाँडेत्यर्थः । एव-मर्थे चाप्यर्थेलुन्धस्य कामं चातिप्रवर्तिन इति न्याख्येयम् लुब्धस्यार्थे विचरतः पुंसो द्वाभ्यां कामधर्माभ्यां पीछि ताम्यां पीडा भवति । सा पीडार्थे नियच्छति । एवमति-प्रवर्तिनः कामं विचरतः पुंसी द्वाभ्यां धर्मार्थाभ्यां पीडा भवति । सापि पीडा कामं नियच्छतीति योज्यम् । अर्थस्य कामस्येति पाठे कर्मणि षष्ट्यौ ॥ ७० ॥ समर्थो धर्ममाचरे-दित्यनेन पूर्वोक्तं सर्वे कौटिल्यादिकं आपशेन कार्ये नान्यथे-त्युक्तम् ॥ ७२ ॥ संशयं प्राणसंकटम् ॥ ७३ ॥ परिभवेत् शोकेन तमतीतेन नलरामाद्याख्यानेन । अनागतेन । काला-न्तरे तव श्रेयो भविष्यतीत्याशाप्रदर्शनेन । पण्डितं प्रत्युत्प-न्नेन वर्तमानेन धनादिना सान्त्वयेत् ॥ ७४ ॥ संधिपक्षं निन्दति योऽरिणेति ॥ ७५ ॥ मन्त्रेति । परचारेभ्यो मन्त्र-स्य गृहनम् । आकारस्य क्रोधाद्यावेशस्य च गृहनं कर्तस्यम् । स्वयं चचार प्रधानः स्यादित्यर्थः ॥ ७६ ॥ दण्डस्यैव प्राधान्यमाह नााच्छत्वेति ॥ ७७ ॥

कर्शितं व्याधितं क्लिन्नमपानीयमघासकम्। परिविश्वस्तमन्दं च प्रहर्तव्यमरेर्बेलम् ॥ 92 नार्थिकोऽर्थिनमभ्येति कृतार्थे नास्ति संगतम्। तस्मात्सर्वाणि साध्यानि सावशेषाणि कारयेत् संग्रहे विग्रहे चैव यत्नः कार्योऽनस्यता । उत्साहश्चापि यत्नेन कर्तव्यो भूतिमिच्छता ॥ ८० नास्य कृत्यानिबुध्येरनिमत्राणि रिपवस्तथा। आरब्धान्येव पश्येरन्सुपर्यवसितान्यपि ॥ ૮શ भीतवत्संविधातव्यं यावद्भयमनागतम् । आगतं तु भयं दृष्ट्वा प्रहर्तव्यमभीतवत् ॥ 42 दण्डेनोपनतं रात्रुमनुगृह्णीत यो नरः। समृत्युमुपगृङ्गीयाद्गर्भमश्वतरी यथा॥ ૮રૂ अनागतं हि बुध्येत यच कार्ये पुरः स्थितम् । न तु बुद्धिश्चयार्तिकचिद्तिकामेत्प्रयोजनम् ॥ ८४ 'उत्साहश्चापि यत्नेन कर्तव्यो भूतिमिच्छता। विभज्य देशकालौ च दैवं धर्माद्यस्त्रयः। नैःश्रेयसौ तु तौ क्षयौ देशकालाविति स्थितिः इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संमवपर्वणि कणिकवाक्ये चत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१४०॥

तालवत्कुरुते मूलं बालः रात्रुरुपेक्षितः । गहनेऽग्निरिवोत्सृष्टः क्षिप्रं संजायते महान् ॥८६ अप्निं स्तोकमिवात्मानं संघुक्षयति यो नरः । 🏋 स वर्धमानो ग्रसते महान्तमपि संचयम् ॥ ८७ आशां कालवतीं कुर्यात्कालं विधेन योजयेत्। विघ्नं निमित्ततो ब्रूयाश्रिमित्तं वाऽपि हेतुतः ॥८८ क्षरो भूत्वा हरेत्राणान्निशितः कालसाधनः। प्रतिच्छन्नो लोमहारी द्विषतां परिकर्तनः ॥ पाण्डवेषु यथान्यायमन्येषु च कुरुद्वह । वर्तमानों न मजेस्त्वं तथा कृत्यं समाचर॥ ९० सर्वकल्याणसंपन्नो विशिष्ट इति निश्चयः। तस्मात्त्वं पाण्डुपुत्रेभ्यो रक्षात्मानं नराधिप ॥ ९१ भ्रातृद्या बलिनो यस्मात्पाण्डुपुत्रा नराधिप । पश्चात्तापी यथा न स्यात्तथा नीतिर्विधीयताम् ॥ वैशंपायन उवाच । एवमुक्त्वा संप्रतस्थे कणिकः स्वगृहं ततः । भृतराष्ट्रोऽपि कौरव्यः शोकार्तः समपद्यत ॥ ९३

समातं संभवपर्व।

383

जतुगृहपर्वे वैशंपायन उवाच ।

ततः सुदलपुत्रस्तु राजा दुर्योधनश्चह । ते कौरव्यमनुज्ञाप्य धृतराष्ट्रं नराधिपम्।

दुः शासनश्च कर्णश्च दुष्टं मन्त्रममन्त्रयन् ॥ दहने तु सपुत्रायाः कुन्त्या बुद्धिमकारयन्॥ २

विग्रहकालमाह कर्शितमिति। अघासकमनाहारम्॥७८॥ नार्थिक इति । संगतं सख्यम् । कार्येषु सावशेषेषु कार्थिणः स्ववशे तिष्ठन्ति । अन्यथा न गणयन्तिसर्थः ॥ ७९ ॥ संप्रहे सहायादीनां निप्रहे रिपुभिः सार्धम् ॥ ८० ॥ संवि-धातब्यं प्रतिकर्तव्यम् ॥ ८२ ॥ उपनतं वशीकृतं अनुगृह्णाति धनमानादिना अश्वतरी अश्वगर्दभसंकीर्णजातिः ॥ ८३ ॥ अनागतं कार्ये बुध्येत बुद्धा च तदनुगुणं कुर्यादित्यर्थः । पुर-स्थितं वर्तमानं बुद्धिश्रयादनवधारणात् ॥ ८४ ॥ देशाद्यनु-गुण उत्साहोऽपि कर्तव्यो न त्वलसोभवेत् । दैवं प्राक्तनं कर्म ये धर्मादयस्रयस्ताश्च विभज्य तेषां मध्ये नैःश्रेयसौ श्रेयो हेत् इति स्थितिर्निश्चयः ॥ ८५ ॥ बालः अल्पोपि ॥ ८६॥ आत्मानं संघुक्षयति सहायादिना वर्धयति । संचयमिन्य-नानां पक्षे शुत्रृणाम् ॥८७॥ आशां कालवतीं दद्यादित्यतः ।

प्राग्दक्षिणात्या '' आदातम्यं न दातम्यमाशामेव प्रदापयेत् " इत्यर्धे पठन्ति । कालवतीं दीर्घावधिमतीं निमित्ततो हेतुतः तमपि हेत्वन्तरेण ॥ ८८ ॥ क्षुरः क्षुरवत् । निशितस्तीक्ष्णो निर्दय इति यावत् । पक्षे शाणोहीढः । कालसाधनः छिद्रकाला-पेक्षः । पक्षे काललोहोपादानकः प्रतिच्छन्नो गूढाशयः । पक्षे चर्मपुटच्छन्नः । लोमहारी अनुलोमसंत्रही । पक्षे लोम-च्छेदकः ' लोमवाहीति पाठेऽपि तावेवार्थी ॥ ८९ ॥ कल्याणैर्घनपुत्रराज्यादिभिः संपन्नः विशिष्टः कुलशिल-लादिभिः श्रेष्ठः ॥ ९१ ॥ इति आदिपर्वणि नैलक्षण्ठीये भारतभावदीपे चत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४०॥

तत इति ॥ १ ॥ अनुज्ञाप्य प्रष्ट्वा ॥ २ ॥

30

38

तेषामिङ्गितभावज्ञो विदुरस्तत्त्वदर्शिवान्। आकारेण च तं मन्त्रे बुबुवे दुष्टचेतसाम् ॥ 3 ततो विदितवेद्यात्मा पाण्डवानां हिते रतः। पलायने मति चक्रे कुन्याः पुत्रैः सहानघः ॥ ततो वातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्। ऊर्मिक्षमां दढां कृत्वा कुन्तीमिद्मुवाच है ॥ युष जातः कुलस्यास्य कीर्तिवंशप्रणाशनः । धृतराष्ट्रः परीतात्मा धर्मे त्यजीत शाश्वतम् ॥ ६ इयं वारिपथे युक्ता तरङ्गपवनक्षमा । नौर्यया मृत्युपाशास्वं सपुत्रा मोक्ष्यसे शुभे ॥ ७ तच्छूत्वा व्यथिता कुन्ती पुत्रैः सह यशस्विनी नावमारुद्य गङ्गायां प्रययौ भरतर्षभ ॥ त्ततो विदुरवाक्येन नावं विक्षिप्य पाण्डवाः। थनं चादाय तैर्दत्तमरिष्टं प्राविशन्वनम् ॥ निषादी पञ्चपुत्रा तु जातुषे तत्र वेश्मनि। कारणाभ्यागता दग्धा सह पुत्रैरनागसा ॥ स च म्लेच्छाधमः पापा दग्धस्तत्र पुरोचनः। विञ्चताश्च दुरात्मानो धार्तराष्ट्राः सहानुगाः॥११ अविज्ञाता महात्मानो जनानामक्षतास्तथा । जनन्या सह कौन्तेया मुक्ता विदुरमन्त्रिताः १२ ततस्तस्मिन्पुरे \* लोका नगरे वारणावते । दृष्ट्वा जतुगृहं दग्धमन्वशोचन्त दुःखिताः ॥ १३ प्रेषयामास् राजानं यथावृत्तं निवेदितुम्। संवृत्तस्ते महान्कामः पाण्डवान्दग्धवानसि ॥ १४ सकामो भव कौरव्य भुङ्ख् राज्यं सपुत्रकः। तच्छृत्वा घृतराष्ट्रस्तु सह पुत्रेण शोचयन् ॥ १५ प्रेतकार्याणि च तथा चकार सह बान्धवैः। म्राण्डवानां तथा क्षत्ता भीषाश्च कुरुसत्तमः १६ जनमेजय उवाच । पुनर्विस्तरशः श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तम।

इङ्गितं चेष्टितं तेन भावं चित्ताभिप्रायं जानातीति इङ्गितभा-ब्रज्ञः आकारेण च नेत्रादिविकारेण यथाहुः 'नेत्रवक्त्रविकारेण ज्ञायेतऽन्तर्गतं मनः'इति॥३॥विदितवेद्यो ज्ञाततत्त्वः आत्मा ज्ञितं यस्य ॥ ४ ॥ यन्त्रं महत्यि वाते जलाशये नौका-स्तम्भकं लोहलाङ्गलमयं सामुद्रिकप्रसिद्धम् । एवं पताकावतीः नौर्वायुना वेगेन जल्लामाना न चोर्मिभः प्रयितुं शक्या । अत उक्तं पताकिनीमूर्मिक्षमामिति ॥५॥ परीतात्मा विपरी त्रबुद्धः । परीतो ममताकान्त आत्मा चित्तं यस्येति वा॥६॥

पुरे प्रेषयामासुरित्युत्तरेण संबन्धः

दाहं जतुगृहस्यैव पाण्डवानां च मोक्षणम् ॥ सुनृशंसमिदं कर्म तेषां कूरोपसंहितम् । कीर्तयस्व यथावृत्तं परं कौतूहळं मम ॥ १८ वैशंपायन उवाच । श्रृणु विस्तरशो राजन्वदतो मे परंतप । दाहं जतुगृहस्यैतत्पाण्डवानां च मोक्षणम् ॥ प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविद्यं धनंजयम्। दुर्योधनो लक्षयित्वा पर्यतप्यत दुर्मनाः ॥ 20 ततो वैकर्तनः कर्णः शकुनिश्चापि सौबलः। अनेकैरभ्युपायैस्ते जिघांसन्ति स्म पाण्डवान् २१ पाण्डवा अपि तत्सर्वे प्रतिचकुर्यथागतम् । उद्भावनमकुर्वन्तो विदुरस्य मते स्थिताः॥ २२ गुणैः समुदितान्दृष्टा पौराः पाण्डुसुतांस्तदा । कथयांचिकरे तेषां गुणान्संसत्स् भारत ॥ २३ राज्यप्राप्तिं च संप्राप्तं ज्येष्टं पाण्डुस्तुतं तदा । कथयन्ति स्म संभूय चत्वरेषु सभासु च॥ प्रज्ञाचक्षुरचक्षुष्ट्राद्धतराष्ट्रो जनेश्वरः। राज्यं न प्राप्तवान्पूर्वे स कथं नृपतिर्भवेत ॥ तथा शान्तनवो भीष्मः सत्यसंधो महावतः । प्रत्याख्याय पुरा राज्यं न स जातु ब्रहीष्यति २६ ते वयं पाण्डवज्येष्ठं तरुणं वृद्धशीलिनम् । अभ्यषिश्चाम साध्वद्य सत्यकारुण्यवेदिनम् ॥ २७ स हि भीष्मं शान्तनवं घृतराष्ट्रं च धर्मवित् । सपुत्रं विविधैभौंगैयोंजयिष्यति पुजयन् ॥ 24 तेषां दुर्योधनः श्रुत्वा तानि वाक्यानि जल्पतः । युधिष्ठिरानुरक्तानां पर्यतप्यत दुर्भतिः ॥

नावमारुद्य प्रययाविति जतुगृहे स्वदाहो माभूदिति बिलमा-गेण वारणावतं त्यवस्वा गङ्गातीरप्राप्त्यनन्तरम् ॥८॥ अरिष्ठं निर्विन्नम् ॥९॥ कूरेण कणिकेन उपसंहितं उपदिष्टम् ॥९८॥ प्राणाधिकं बलाधिकम् ॥ २०॥ यथागतं यथोपस्थितं तथैव प्रतिचकुः ॥ २२॥ राज्यप्राप्तिं राज्ययोग्यताम् ॥ २४॥ प्रज्ञाचक्षुरन्धः अत एवानधिकाराद्राज्यं न प्राप्तवान् । स इदानीमपि पुत्रद्वारा कथं नृपतिभवेन कथमपि द्वारलोपा-दित्यर्थः ॥ २५॥ सत्यं कारुण्यं वेदश्व तद्वंतम् ॥ २७॥ विरहितमेकाकिनम् ॥३९॥

स तप्यमानो दुशत्मा तेषां वाचो न चक्षमे।

ईर्ष्यया चापि संतप्तो धृतराष्ट्रमुपागमत्॥

ततो विरहितं दृष्टा पितरं प्रतिपुज्य सः।

पौरानुरागसंतप्तः पश्चादिदमभाषत ॥

# दुर्योघन उवाच ।

श्रुता मे जल्पतां तात पौराणामशिवा गिरः। त्वामनादत्य भीषमं च पतिमिच्छन्ति पाण्डवम्॥ मतमेतच भीष्मस्य न स राज्यं बुभुक्षति। अस्माकं तु परां पीडां चिकीर्षन्ति पुरे जनाः ३३ पितृतः प्राप्तवान्राज्यं पाण्डुरात्मगुणैः पुरा । त्वमन्धगुणसंयोगात्प्राप्तं राज्यं न लब्धवान् ॥ ३४

स एष पाण्डोर्दायाद्यं यदि प्राप्नोति पाण्डवः । तस्य पुत्रो ध्रुवं प्राप्तस्तस्य तस्यापि चापरः ३५ ते वयं राजवंशेन हीनाः सह सुतैरिप । अवज्ञाता भविष्यामो लोकस्य जगतीपते॥ ३६ सततं निरयं प्राप्ताः परपिण्डोपजीविनः । न भवेम यथा राजंस्तथा नीतिर्विधीयताम् ॥३७ यदि त्वं हि पुरा राजन्निदं राज्यमवाप्तवान् । धुवं प्राप्स्याम च वयं राज्यमध्यवशे जने ॥ ३८ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि दुर्योधनेर्ष्यायामेकचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१४९

### १४२

वैशंपायन उवाच। पवं श्रुत्वा तु पुत्रस्य प्रशाचश्चुर्नराधिपः। कणिकस्य च वाक्यानि तानि श्रुत्वा स सर्वशः१ घृतराष्ट्रो द्विघाचित्तः शोकार्तः समपद्यत । दुर्योघनश्च कर्णश्च शकुनिः सौबलस्तथा ॥ २ दुःशासनचतुर्थास्ते मन्त्रयामासुरेकतः। ततो दुर्योधनो राजा घृतराष्ट्रमभाषत ॥ રૂ पाण्डवेभ्यो भयं न स्यात्तान्विवासयतां भवान्। निपुणेनाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्॥ धृतराष्ट्रस्तु पुत्रेण श्रुत्वा वचनमीरितम् । मुहूर्तमिव संचिन्त्य दुर्योधनमथाव्रवीत्॥ Ģ धृतराष्ट्र उवाच।

धर्मनित्यः सदा पाण्डुस्तथा धर्मपरायणः। सर्वेषु ज्ञातिषु तथा मयि त्वासीद्विशेषतः॥ ફ नासौ किंचिद्रिजानाति भोजनादि चिकीर्षितम् निवेदयति नित्यं हिं मम राज्यं धृतव्रतः ॥ तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा धर्मपरायणः । गुणवाँह्रोकविख्यातः पौरवाणां सुसंमतः ॥ स कथं शक्यतेऽस्माभिरपाकर्तुं बलादितः । . पितृपैतामहाद्राज्यात्स सहायो विशेषतः ॥ भृता हि पाण्डुनाऽमात्या बलं च सततं भृतम् ।

भृताः पुत्राश्च पौत्राश्च तेषामपि विशेषतः ॥ १० ते पुरा सत्कृतास्तात पाण्डुना नागरा जनाः। कथं युघिष्ठिरस्यार्थे ननो हन्युः सबान्धवान्॥ ११ दुर्योधन उवाच । प्वमेतन्मया तात भावितं दोषमात्मनि । <sup>द्या</sup> प्रकृतयः सर्वा अर्थमानेनपूजिताः ॥ **१**२. ध्रुवमस्मत्सहायास्ते भविष्यन्ति प्रधानतः। अर्थवर्गः सहामात्यो मत्संस्थोऽच महीपते ॥ १३. स म्वान्पाण्डवानाञ्ज विवासयितुमर्हति । मृदुनैवाभ्युपायेन नगरं वारणावतम् ॥ १४ यदा प्रतिष्ठितं राज्यं मिय राजन्मविष्यति । तदा कुन्ती सहापत्या पुनरेष्यति भारत ॥ १५. धृतराष्ट्र उवांच । दुर्योधन ममाप्येतद्वृदि संपरिवर्तते । अभिप्रायस्य पापत्वान्नैवं तु विवृणोग्यहम् ॥ १६ः न च भीष्मो न च द्रोणो न च क्षतान गौतमः विवास्यमानान्कौन्तेयाननुमंस्यन्ति कर्हिचित्१७ समा हि कौरवेयाणां वयं ते चैव पुत्रक। नैते विषमामिच्छेयुर्धर्मयुक्ता मनस्विनः॥ ते वयं कौरवेयाणामेतेषां च महात्मनाम्।

अस्माकं तु परां पीडामिति मिथ्यैवोक्तं राज्ञः पाण्डवेषु द्वेषमुत्पाद्यितुं राज्यापहरणाद्वा पीडाम् ॥ ३३ ॥ प्राप्तं ज्येष्टत्वात्प्राप्तमपि ॥३४ ॥ दायाद्यं दायादः पुत्रस्तवोग्यं राज्यं तस्य पाण्डवस्य ॥ ३५ ॥ नि-रयं दुःखम् ॥ ३७ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-

भावदीपे एकचत्वारिंशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥

कयं न वध्यतां तात गच्छाम जगतस्तथा ॥१९

#### १४२

एवमिति ।। १ ।। भावितं वर्धितम् ॥ १२ ।। प्रधानतः प्राधान्येन । अर्थवर्गः धनकोशः । मत्संस्थः मदधीनः ॥१३॥

### दुर्योधन उवाच ।

मध्यस्थः सततं भीष्मो द्रोणपुत्रो मयि स्थितः। यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भविता नात्र संशयः॥२० रुपः शारद्वतश्चेव यत एतौ ततो भवेत। द्रोणं च भागिनेयं च न स त्यस्यति कहिंचित्॥ क्षत्ताऽर्थवद्धस्त्वस्माकं प्रच्छन्नं संयतः पुरैः ।
न चैकः ससमर्थोऽस्मान्पाण्डवार्थेऽधिवाधितुम्
स्रुविस्रुच्धः पाण्डुपुत्रान्सह मात्रा प्रवासय ।
वारणावतमधैव यथा यान्ति तथा कुरु ॥ २३
विनिद्रकरणं घोरं हृदि शल्यमिवार्पितम् ।
शोकपावकमुद्धतं कर्मणैतेन नाशय ॥ २४

इति श्रीमहा० आदि० जतुगृहपर्वणि दुर्योधनपरामर्शे द्विचत्वारिंशद्धिकराततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥

१४३

वैशंपायन उवाच । ततो दुर्योधनो राजा सर्वाः प्रकृतयः शनैः। १ अर्थमानप्रदानाभ्यां संजहार सहानुजः॥ घृतराष्ट्रप्रयुक्तास्ते केचित्कुशलमान्त्रणः । कथयांचार्केरे रम्यं नगरं वारणावतम् ॥ ર अयं समाजः सुमहान्रमणीयतमो भुवि। उपस्थितः पशुपतेर्नगरे वारणावते ॥ 3 सर्वरत्नसमाकीणें पुंसां देशे मनोरमे । इत्येवं धृतराष्ट्रस्य वचनाचिकिरे कथाः ॥ 8 कथ्यमाने तथा रम्ये नगरे वारणावते। गमने पाण्डुपुत्राणां जज्ञे तत्र मतिर्नृप ॥ ڻ<sub>ر</sub> यदा त्वमन्यत नृषो जातकौत्हला इति । उवासैतानेत्य तदा पाण्डवानम्बिकासुतः ॥ દ્ ममैते पुरुषा नित्यं कथयन्ति पुनः पुनः । रमणीयतमं लोके नगरं वारणावतम् ॥ Ø ते ताता यदि मन्यध्वमुत्सवं वारणावते। सगणाः सान्वयाश्चेव विहरूवं यथाऽमराः ॥ ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि गायनेभ्यश्च सर्वशः। प्रयच्छध्वं यथाकामं देवा इव सुवर्चसः॥ कंचित्कालं विद्वत्यैवमनुभूय परां मुदम्।

इदं वै हास्तिनपुरं सुखिनः पुनरेष्यथ ॥ १० वैशंपायन उवाच । घृतराष्ट्रस्य तं काममनुबुध्य युधिष्ठिरः । आत्मनश्च सहायत्वं तथेति प्रत्युवाच तम् ॥ १९ ततो भीषां शान्तनवं विदुरं च महामतिम्। द्रोणं च बाह्विकं चैव सोमदत्तं च कौरवम् ॥ १२ कृपमाचार्यपुत्रं च भूरिश्रवसमेव च । मान्यानन्यानमात्यांश्च ब्राह्मणांश्च तपोधनान्॥१३ प्रोहितांश्च पौत्रांश्च गान्धारीं च यशस्विनीम्। युधिष्ठिरः शनैदींन उवाचेदं वचस्तदा ॥ १४: रमणीये जनाकीण नगरे वारणावते। सगणास्तत्र यास्यामो धृतराष्ट्रस्य शासनात् ॥ प्रसन्नमनसः सर्वे पुष्या वाचो विमुञ्जत। आशार्भिर्वृहितानस्मान्न पापं प्रसहिष्यते ॥ १६ एवमुक्तास्तु ते सर्वे पाण्डुपुत्रेण कौरवाः । प्रसन्नवदना भूत्वा तेऽन्ववर्तन्त पाण्डवान् ॥१७ स्वस्त्यस्तु वः पथि सदा भूतेभ्यश्चैव सर्वशः। मा च वोस्त्वशुभं किंचित्सर्वशः पाण्डुनन्दनाः ॥ ततः कृतस्वस्त्ययना राज्यसम्भाय पार्थिवाः। कृत्वा सर्वाणि कार्याणि प्रययुर्वारणावतम् ॥१९

इति श्रीमहा० आदि० जतुगृहपर्वणि वारणावतयात्रायां त्रिचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१४३॥

सुविस्रव्यः निःशंकः ।। २३ ।। इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्विचत्वारिशदधिकशततमोऽप्यायः ।।१४२।।

#### १४३

तत इति । प्रकृतयः प्रकृतीः । संजहार स्वाधीनाश्वके॥१॥ समाजः पशुपतेः पूजार्थे मेलकः ॥ ३ ॥ जातकौतूहलाः जातकीतुकदिदक्षाः ॥ ६ ॥ सगणाः सपरिवाराः सान्वयाः अन्वयो वंशः सकुन्तीका इत्यर्थः सानुयात्रा इति पाठे यात्रामनुविधीयमानाः शिविकाकोशायुपस्कारास्तत्सिहताः ॥८॥
प्रसिष्ठिघते स्प्रष्टुं शक्कोति ॥ १६ ॥ राज्यलम्भाय राज्यांशलाभाय ॥ १९ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिचत्वारिंशदिधकशततमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥

### 888

वैशंपायन उवाच । पवमुक्तेषु राज्ञा तु पाण्डुपुत्रेषु भारत । दुर्योघनः परं हर्षमगच्छत्स दुरात्मवान् ॥ ٤ स पुरोचनमेकान्तमानीय भरतर्षभ । गृहीत्वा दक्षिणे पाणौ सचिवं वाक्यमब्रवीत् ॥२ ममेयं वसुसंपूर्णा पुरोचन वसुंघरा। यथेयं मम तद्वत्ते स तां रिक्षतुमर्हसि ॥ 3 न हि मे कश्चिदन्योस्ति विश्वासिकतरस्त्वया। सहायो येन संधाय मन्त्रयेयं यथा त्वया॥ संरक्ष तात मन्त्रं च सपत्नांश्च ममोद्धर । निपुणेनाभ्युपायेन यद्भवीमि तथा कुरु ॥ Ģ याण्डवा धृतराष्ट्रेण प्रेषिता वारणावतम् । उत्सवे विहरिष्यन्ति धृतराष्ट्रस्य शासनात्॥ દ્ स त्वं रासमयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना। वारणावतमधैव यथा यासि तथा कुरु॥ तत्र गत्वा चतुःशालं गृहं परमसंवृतम् । नगरोपान्तमाश्रित्य कारयेथा महाधनम्॥ शणसर्जरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्। आग्नेयान्युत सन्तीह तानि तत्र प्रदापय ॥ सर्पिस्तैलवसाभिश्च लाक्ष्या चाप्यनल्पया ।

द्वति श्रीमहा० आदि० जतुगृहपर्वणि पुरोचनोपदेशे चतुश्चत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥

मृत्तिकां मिश्रयित्वा त्वं लेपं कुड्येषु दापय १० शणं तैलं घृतं चैव जतु दारूणि चैव हि। तस्मिन्वेश्मनि सर्वाणि निक्षिपेथाः समन्ततः ११ यथा च तन्न पक्षेरन्परीक्षन्तोऽपि पाण्डवाः । आक्षेयमिति तत्कार्यमपि चान्येऽपि मानवाः १२ वेश्मन्येवं कृते तत्र गत्वा तान्परमार्चितान् । वासयेथाः पाण्डवेयान्कुन्तीं च ससुहज्जनाम् १३ आसनानि च दिव्यानि यानानि शयनानि च । विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुष्येत वै पिता १४ यथा च तन्न जानन्ति नगरे वारणावते । तया सर्वे विधातव्यं यावत्कालस्य पर्ययः ॥१५ शात्वा च तान्सुविश्वस्तान् रायानानकुतोभयान् अग्निस्त्वया ततो देयो द्वारतस्तस्य वेक्मनः॥ १६ दह्यमाने स्वके गेहे दग्धा इति ततो जनाः। न गर्हयेयुरस्मान्वै पाण्डवार्थाय कर्हिचित् ॥१७ स तंथेति प्रतिशाय कौरवाय पुरोचनः। प्रायाद्वासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना ॥ 86 स गत्वा त्वरितं राजन्दुर्योधनमते स्थितः। यथोक्तं राजपुत्रेण सर्वे चक्रे पुरोचनः ॥ १९

384

वैशंपायन उवाच ।

पाण्डवास्तु रथान्युङ्कत्वा सदश्वैरनिलोपमैः ।
आरोहमाणा भीष्मस्य पादौ जगृहुरार्तवत् ॥ १
राङ्गश्च धृतराष्ट्रस्य द्रोणस्य च महात्मनः ।
अन्येषां चैव वृद्धानां रूपस्य विदुरस्य च ॥ २
पवं सर्वान्कुरून्बृद्धानाभिवाद्य यतव्रताः ।
समालिङ्गश्च समानान्वै बालैश्चाप्याभेवादिताः ३

सर्वा मातृस्तथापृच्छ्य कृत्वा चैव प्रदक्षिणम् ।
सर्वाः प्रकृतयश्चैव प्रययुर्वारणावतम् ॥ ४
विदुरश्च महाप्राञ्चस्तथाऽन्ये कुरुपुङ्गवाः ।
पौराश्च पुरुषव्यावानन्वीयुः शोककर्शिताः ॥ ५
तत्र केचिद्भुवन्ति स्म ब्राह्मणा निर्मयास्तदा ।
दीनान्दृष्ट्वा पाण्डुसुतानतीव भृशदुःखिताः ॥ ६

### १४४

एविमिति ॥ १ ॥ सःत्वं तां मदीयां च ॥ ३ ॥ विश्वा-सिकतरः विश्वासेनाप्राप्ततरः संधाय मिलित्वा ॥ ४ ॥ उद्धर उन्मूलय ॥ ५ ॥ रासमेति तदुत्पन्नाश्वतरप्रहणम् ॥ ७ ॥ महाधनं बहुधनसाध्यम् ॥८ ॥ आग्नेयानि अग्निसंदीपकानि ॥ ९ ॥ पिता धृतराष्ट्रः ॥ १४ ॥ इति आदिपर्वणि नैल-कण्ठीये भारतभावदीपे चतुश्चत्वारिंशदिधकशततमो० १४४

१४५

पाण्डवा इति ॥ १ ॥ प्रकृतयः प्रकृतीः ॥४ ॥ अन्वीयुः अनुजग्मुः ॥ ५ ॥ विषमं पश्यते राजा सर्वथा स सुमन्दर्धाः। कौरव्यो धृतराष्ट्रस्तु न च धर्म प्रपश्यति॥ 9 न हि पापमपापात्मा रोचियष्यति पाण्डवः। भीमो वा बलिनां श्रेष्ठः कौन्तेयो वा घनअयः॥८ कुत एव महात्मानो माद्रीपुत्रौ करिष्यतः। तान्राज्यं पितृतः प्राप्तानधृतराष्ट्रो न मृष्यते ॥ अधर्म्यमिदमत्यन्तं कथं भीष्मोऽनुमन्यते। विवास्यमाना न स्थाने नगरे योऽभिमन्यते ॥ १० पितेव हि नृपोऽस्माकमभूच्छान्तनवः पुरा । विचित्रवीयों राजिंश पाण्डुश्च कुरुनन्दनः ॥ ११ स तस्मिन्पुरुषव्यावे देवमावं गते सति। राजपुत्रानिमान्बालान्धृतराष्ट्रो न मृष्यते ॥ १२ वयमेतदानिच्छन्तः सर्व एव पुरोत्तमात्। गृहान्विहाय गच्छामो यत्र गन्ता युधिष्ठिरः १३ तांस्तथावादिनः पौरान्दुःखितान्दुःखकर्शितः । उवाच मनसा घ्यात्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥१४ पिता मान्यो गुरुः श्रेष्ठो यदाह पृथिवीपतिः । अशङमानैस्तत्कार्यमस्माभिरिति नो व्रतम् ॥ १५ भवन्तः सुहृदोऽस्माकमस्मान्कृत्वा प्रदक्षिणम् । प्रतिनन्द्य तथाशीभिनिवर्तध्वं यथा गृहम् ॥ १६ यदा त कार्यमस्माकं भवद्भिरुपपत्स्यते। तदा करिष्यथास्माकं श्रियाणि च हितानि च १७ पवमुक्तस्तदा पौराः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । आशीर्भिश्चाभिनन्धैताञ्जग्मुनगरमेव हि ॥ पौरेषु विनिवृत्तेषु विदुरः सत्यधर्मवित् । बोधयन्पाण्डवश्रेष्ठमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १९ प्राज्ञः प्राज्ञप्रलापज्ञः प्रलापज्ञामिदं वचः । प्राइं प्राज्ञः प्रलापञ्चः प्रलापञ्चं वचोऽब्रवीत्॥ २० यो जानाति परप्रज्ञां नीतिशास्त्राद्धसारिणीम्। विज्ञायेह तथा क्रयादापदं निस्तरेचथा ॥ 28 अलोहं निशितं शस्त्रं शरीरपरिकर्तनम्। यो वेत्ति न त तं झन्ति प्रतिघातविदं द्विषः ॥२२

अस्थाने अयुक्तम् ॥ १० ॥ गन्ता गमि-घ्यति ॥ १३ ॥ पौरोब्बित । पाण्डवश्रेष्ठं युधिष्ठिरं बोधयन् । अज्ञातं दुर्योधनकृतं कपटं ज्ञापयन् । इदं वक्ष्यमाणं वचनं अब्रवीत् ॥ १९ ॥ न केवलं पैरिभ्य एव तद्वचनं गोपनी-यमपि तु समीपस्यैरपि युधिष्ठिरादन्यैर्न ज्ञातुं शक्यमित्याह । प्राज्ञ इति । प्राज्ञो बुद्धिमाननेकभाषाभिज्ञत्वात् । प्राज्ञत्व-मेवाह । प्राज्ञप्रलापज्ञ इति । प्रकर्षेणाज्ञानां पशुप्रायाणां वेद-विरोधिनां म्लेच्छानां प्रलापोनर्थकम् सम्यक्प्रकृतिप्रत्ययि-भागेनानिष्पन्नत्वादर्थानवबोधकं वचनं देशभाषारूपं लुप्तवर्णे अधिकवर्णे विकृतवर्णे च पदजातं यत्र तादशभाषाभिज्ञ इत्यर्थः । तत्र छप्तवर्णे काण्वरातपथे इन्द्रेणासुरान्प्रति भवतामग्री इमां चित्राख्यां मदीयां इष्टकामुपधास्ये इति पृष्ठे उपहीत्यसुरवचनम् । तथा आदास्ये इत्युक्ते आहीति प्रतिवचनम् । तत्र उपधेहि आदेहीति वक्तज्ये वर्णलोपः । अधिकवर्ण तु गौरिति वक्तब्ये गावी गोणी गोता गोपो-तिलेकेति प्रयुञ्जते । तथा विकृतवर्णं ते सुरा हेलयो हेलय इति वदन्तः परावभू वृरिति । अस्य इत्यपेक्षिते रेफस्थाने लकारः प्रयुज्यते वेदेपि असुरभाषानुवादे तेनेयं शङ्काप्यपास्ता । यद्यपि युधिष्ठिरं प्रति विदुरेण म्लेच्छभाषया उक्तं तथापि ब्यासेन तत्संस्कृतेनैवोपनिबद्धमिति । आदिपर्वणि नानादेश-भाषाश्वात्र प्रथ्यन्त इति प्रतिज्ञानात् । स एवं प्राज्ञः प्राज्ञ-प्रलापज्ञश्च विदुरो युधिष्ठिरं प्रलापज्ञं म्लेच्छभाषाभिज्ञं इदं वक्ष्यमाणं वची म्लेच्छभाषारूपं प्राज्ञः प्रकर्षेणाजानतः । प्राज्ञं प्रकर्षेण अर्थतो ज्ञातुमशक्यं अज्ञापकं अर्थानामनवनी- धकं वा । कथं तर्हि तेन वचनेनास्यापि बोधो भविष्यतीत्या-शङ्कथाह । प्रलापर्शः प्रलापर्शामिति प्रलापं जानतः। प्रलापज्ञापकं प्रलापज्ञमिति पूर्वार्घे कन्दतो म्लेच्छभाषाभिज्ञत्वमुक्तम् । इह त्वर्थतस्तदभिज्ञत्वामित्यपौनरुक्तयम् । प्राज्ञ इति प्रलापज्ञः इति च उत्तरार्धे क्षिबन्तस्य षष्ट्रधन्तस्य रूपे । प्राज्ञं प्रलापज्ञ-मिति तु अन्तर्भावितण्यर्थात् ज्ञाधातोः कप्रत्ययान्तस्य रूपे । वचो वचनीयमवस्यं वक्तव्यमित्यर्थः । अत एवानवीत् अत्रोत्तरार्धे गौडपाठ एव दस्यते । तदभावे तु पूर्वार्धादेवा-यमर्थः प्रत्येतब्यः । सर्वथापि म्लेच्छभाषयोक्तोर्थो म्लेच्छभा-षयैव संगृह्यत इति तात्पर्यम् । अन्यथा अलोहामित्याद्यपि ब्यासो नावक्ष्यत् । यथाश्रुतं जातुषमेव गृहं भवदाहार्थे तत्र कृतमिति म्लेन्छभाषया विदुरेण युधिष्ठिरो बोधित इत्येव तेनोक्तं स्यात् ॥ २० ॥ तदेव वचनं श्रावियतुं युधि-ष्ट्रिसमिमखीकरोति । योजानातीति । परस्य शत्रोः प्रज्ञाः नीतिशास्त्रं कपटेन विश्वासमुत्पाद्यापि शत्रुईन्तन्य इति कणिकवचनरूपं तदनुसारिणीं यो जानाति स पुमानिहः यथा शत्रुकल्पितां आपदं निस्तरेत्तथा कुर्यादालमिति शेषः ॥ २१ ॥ तामेवापदमाह । अलोहमित्यादिना । तं शत्रुणाः कृतं वारणावतस्थम् । शस्त्रं सास्ति शेते अस्मिनिति ब्युत्पत्त्याः प्रासादम् ।यो वेति तं द्विषो न व्रन्तीति संबन्धः। शस्त्रमिति दत्यसकारस्थाने तालब्यशकारो म्लेच्छभाषात्वात् । हेल्य इतिवत् वर्णविकारः । षसस्वापे इत्यदादेखन्त्रत्ययान्तस्य रूपम्। तमेव विशिनष्टि । अलोहमिति । अलो अनलोग्निः । आहि उपहीतिवद्वर्णलोपः तेन आमेयानि द्रव्याणि जतुशाणसर्जर- कक्षमः शिशिषमध्य महाकक्षे बिलौकसः।
न दहेदिति चात्मानं यो रक्षेति स जीवति २३
नाचक्षुर्वेत्ति पन्थानं नाचक्षुर्विन्दते दिशः।
नाघृतिर्बुद्धिमामोति बुध्यस्वैवं प्रबोधितः॥ २४
अनाप्तेर्दत्तमादत्ते नरः शस्त्रमलोहजम्।
श्वाविच्छरणमासाद्य प्रमुच्येत हुताशनात्॥ २५
चरन्मार्गान्विजानाति नक्षत्रैर्विन्दते दिशः।
आत्मना चात्मनः पश्च पीडयन्नानुपीडयते ॥ २६
प्रवमुक्तः प्रत्युवाच धर्मराजो युधिष्ठिरः।

विदुरं विदुषां श्रेष्ठं ज्ञातामित्येव पाण्डवः ॥ २७ अनुशिक्ष्यानुगम्यैतान्कृत्वा चैव प्रदक्षिणम् । पाण्डवानभ्यनुज्ञाय विदुरः प्रययौ गृहान् ॥ २८ निवृत्ते विदुरे चापि भीष्मे पौरजने तथा । अजातशत्रुमासाद्य कुन्ती वचनमद्रवीत् ॥ २९ क्षत्ता यद्ववीद्वाक्यं जनमध्येऽक्रुवन्निव । त्वया च स तथेत्युक्तो जानीमो न च तद्वयम् ३० यदीदं शक्यमस्माभिर्जातुं न च सदोषवत् । श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं संवादं तव तस्य च ॥ ३१

सावीनि लक्ष्यन्ते । तेषां ऊहः समृहो यास्मन् । आभेगैर्दा-हकैर्द्रम्येरुपेतमिल्यर्थः । तर्हि किं तानि ज्ञातुमशक्यानि न वेत्यत आह । शरीरपरिकर्तनमिति । शरीरं स्वरूपम् ।म्रेन्ट्छ-भाषात्वादविभक्तिकमिदं पदम् । परि परिलुष्य अच्छारा। वर्ण-द्वयलोपः । परिवर्जनार्थो वा । कर्तनं हिंसकम् । तास्मन गहेन्तिर्देतान्येवाभेयानि द्रब्याणि भित्त्यादौ वर्तन्ते न स्वरू-पेण दृश्यन्ते अतस्तं शरीरपरिकर्तनं प्रासादं परित्याज्यं यो वोत्ति । कर्तनमिति हिंसार्थस्य कृणते रूपं न छेदनार्थस्य कन्ततोरिति ज्ञेयम्।कर्तन कालमाह।निज्ञाति अत्र निश्चितं कर्तन-र् अमिति पदत्रयन्यतिरेकेण पूर्वार्धे म्लेच्छभाषयैवोक्तम् । एवमग्रेपि क्षोंके कतिपयपदान्येव म्लेच्छभाषा भवति न सर्वः श्लोक इति ज्ञेयम् । यो वेत्ति तं प्रतिघाताविदं तस्य शस्त्रस्य प्रति-घातः प्रतीकारः । तद्विदं द्विषः शत्रवो न न्नति हन्तुं न शक्तु-वन्तीत्यर्थः ॥ २२ ॥ कस्तर्हि साहसी तस्मिन् गृहे वसतो-स्मान् भस्मीकर्तुं यातिष्यतीत्यत आह । कक्षन्न इति । कक्षः क़क्षिः पार्श्व इति यावत् । तत्र हन्ति गच्छतीति कक्षधः वार्श्वचरः पुरोचन एव । अत्र स्वरस्यैव प्रथमे परे ब्यत्ययो . इतेरप्रसिद्धं गत्यर्थत्वं च म्लेच्छभाषात्वात् । कक्षघ्न एव -शिशिराद्यः । शृणाति हिनस्तीति शिशिरोऽग्निः। शृ हिंसाया-मित्यस्य रूपं । तेन इन्तीतिशिशिरवः गावी गोणीतिवद्वर्णा-धिक्यं शिकारद्वयरूपम्। अयमेव पार्श्ववर्ती युष्मानिमना हन्तु-मायातीत्यर्थः । एवं तर्ह्ययमेवहन्तन्य उत वारणावते तद्गृहं वा न प्रवेष्ट्रस्यमुत वारणावतमगत्वैव हास्तिनपुरं प्रत्येवाग-न्तन्यमित्याशंक्याह । महाकक्ष इति । महातिकं सुखं क्षिणो-तीति कक्षयः शत्रुर्वणलोपेन कक्षे महति शत्रौ सति एतत्रयं कर्तुमशक्यम्। ज्ञातकपटो हि बलवान् शत्रुः प्रत्यक्षमेव प्रह-रेदिति भावः । कस्तर्ह्यत्र उपाय इत्यत आह । विलोकसः विलान्तः प्रविष्टान्युष्मान्स पुरोचनो न दहेत् । तत्र दाहसं-भावना नास्ति । तत्र गृहान्तर्बिलं कर्तब्यमित्यर्थः । इत्य-नेन प्रकारेणात्मानं यो रक्षति स जीवति । तस्मात्त्वयाप्येनं

ज्ञात्वा उपायेनात्मा संरक्षणीय इत्यर्थः ॥ २३ ॥ ननु बिले प्रविष्टानामस्माकं बिलमुखे प्रदीप्ते न वन्हिना अन्तरूष्मणा नाशः कर्तब्य इत्याशंक्य विवेकं विना मार्गज्ञानं दिग्ज्ञानं च न भवति धैर्यं विना ऐश्वर्यं च न प्राप्यत इति विवेकं धैर्य चाश्रयस्वेत्याह ।नाचक्षुरिातै । चष्टे परयत्यनेनेति चक्षुविवेकः। संस्कृत एवायं श्लोको नीतिप्रदर्शनार्थः ॥ मार्गविवेकं तावदाह । अनाप्तेरिति । अनाप्तः शत्रुभिदंत स्वीकारितं शस्त्रं गृहं अलोहजं पूर्ववत् आग्नेयद्रव्यसमूहुजं आदत्ते स्वीकरोति चेन्नरस्तिहिं श्वावित् शललस्तस्य शरणं गृहं तद्वत् । तस्य हि बिलमुभयतो मुखं भवति तादशं बिल-मासाय प्राप्य हुताशनात् प्रमुच्येत आत्मानं मोचयेत्। तेन बिलप्रवेशेन मार्गान्तरेण सद्य एव बिलाद्वहिनिःसरतां युष्माकं नान्तरूष्मणा मरणं भविष्यतीत्युक्तम् ॥ २५ ॥ बिलान्निःसतानामपि मार्गज्ञानं कथं भवेदित्याशंक्य मृगया-ब्याजेन सर्वे मार्गा ज्ञातब्या इत्याशयेनाह । चरन्मार्गान्वि-जानातीति । एवं ज्ञातेष्विप मार्गेषु हास्तिनपुरं प्रति नाग-न्तन्यमिलाशयेनाह । नक्षत्रैर्विन्दते दिश इति ननु कथ-मस्माभिर्लोकानामिविदितं विलं कारियतुं शक्यं कथं वा विदेशे वन्धृंश्च त्यक्त्वा स्थातब्यमित्याशंक्याह आत्मनेति । आत्मनः अहं धर्मोशस्त्वं च धर्मपुत्रः । अतोहं तव आत्मा तस्य मम आत्मेवात्मा सखा कश्चिन्मया नियोक्तब्यस्तेन सहायेन विलादिसंपादयता हेतुना । पन्न इन्द्रियाणि विदे-शवासात् इष्टविषयासमपेणेन पीडयन् । हेतौ शतृप्रत्ययः । मत्त्रिहितेन भृत्येन स्वधेर्येणेति यावत् । एताभ्यां द्वाभ्यामुपेतोः नानुतप्यते । मयाऽकृत्यं कृतं इति पश्चात्तापं न प्राप्नोति । मदीय आप्तः सुरंगं कृत्वा दास्यति तेन मार्गेण देशान्तरे एव गतब्यं न तु हास्तिनपुरे प्रवेद्रब्यम् । ज्ञातकपटो हि प्रबरुः शत्रुः प्रत्यक्षमेव प्रहरेदिति प्रागुक्त एवाशयः । धेर्ये सति पुनर्लक्ष्मीप्राप्तिमिविष्यतीति भावः ॥२६॥ अब्रुवन्निव ब्यक्तां वाचमकुर्वात्रिव ॥ ३० ॥

# युधिष्ठिर उवाच।

गृहादग्निश्च बोद्धव्य इति मां विदुरोऽब्रवीत् । पन्थाश्च वो नाविदितः कश्चित्स्यादिति धर्मधीः जितेन्द्रियश्च वसुधां प्राप्स्यतीति च मेऽब्रवीत् । विज्ञातिमिति तत्सर्वे प्रत्युक्तो विदुरो मया ॥ ३३ वैशंपायन उवाच । अष्टमेऽहनि रोहिण्यां प्रयाताः फाल्गुनस्य ते । वारणावतमासाद्य दृहर्गुर्गागरं जनम् ॥ ३४

इति श्रीमहा० आदि० जतुगृहपर्वणि वारणावतगमने पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्याय ॥ १४५ ॥

# १४६

वैशंपायन उवाच । ततः सर्वाः प्रकृतयो नगराद्वारणावतात्। सर्वमङ्गलसंयुक्ता यथाशास्त्रमतन्द्रिताः ॥ श्रुत्वागतान्पाण्डुपुत्रान्नानायानैः सहस्रराः । अभिजग्मुर्नरश्लेष्ठान् श्रुत्वैव परया मुदा ॥ ते समासाद्य कौन्तेयान्वारणावतका जनाः। कृत्वा जयाशिषः सर्वे परिवार्यावतस्थिरे ॥ तैर्वृतः पुरुषव्याघ्रो धर्मराजो युधिष्ठिरः । विबभौ देवसंकाशो वज्रपाणिरिवामरैः॥ सत्कृताश्चेव पौरैस्ते पौरान्सत्कृत्य चानघ। अलंकृतं जनाकींर्ण विविद्युवरिणावतम् ॥ ते प्रविश्य पुरीं वीरास्तूर्णे जग्मुरथो गृहान्। ब्राह्मणानां महीपाल रतानां स्वेषु कर्मसु ॥ દ્ नगराधिकृतानां च गृहाणि रथिनां तदा । उपतस्थुर्नरश्रेष्ठा वैश्यशूद्रगृहाण्यपि ॥ अर्चिताश्च नरैः पौरैः पाण्डवा भरतर्षभ । जग्मुरावसयं पश्चात्पुरोचनपुरःसराः ॥ 6 तेभ्यो भश्याणि पानानि शयनानि शुभानि च। आसनानि च मुख्यानि प्रददौ स पुरोचनः॥ तत्र ते सत्कृतास्तेन सुमहाह्परिच्छदाः। उपास्यमानाः पुरुषेरुषुः पुरनिवासिमिः॥ १० द्शरात्रोषितानों तु तत्र तेषां पुरोचनः । निवेदयामास गृहं शिवाख्यमाशिवं तदा ॥ ११ तत्र ते पुरुषव्याघ्रा विविशुः सपरिच्छदाः ।

१२ पुरोचनस्य वचनात्कैलासमिव गुह्यकाः॥ त्रचागारमभिप्रेक्ष्य सर्वधर्मभूतां वरः। उवाचाग्नेयमित्येवं भीमसेनं युधिष्ठिरः ॥ १३ युधिष्ठिर उवाच । जिब्राणोऽस्य वसागन्धं सर्पिर्जतुविमिश्रितम् । कृतं हि व्यक्तमाभ्रेयमिदं वेश्म परंतप ॥ १४ शणसर्जरसंव्यक्तमानीय गृहकर्माण । मुञ्जबल्वजवंशादि द्रव्यं सर्वे घृतोक्षितम् ॥ १५ शिल्पिभिः सुकृतं द्याप्तैर्विनीतैर्वेदमकर्मणि। विश्वस्तं मामयं पापो दग्धुकामः पुरोचनः ॥ १६ तथा हि वर्तते मन्दः सुयोधनवशे स्थितः। इमां तु तां महाबुद्धिर्विद्रो दृष्टवांस्तथा ॥ १७ आपदं तेन मां पार्थ स संबोधितवानपुरा। ते वयं बोधितास्तेन नित्यमस्माद्धितैषिणा ॥ १८ पित्रा कनीयसा स्नेहाद्वद्धिमन्तोऽशिवं गृहम्। अनार्यैः सुकृतं गूढेर्दुर्योधनवशानुगैः ॥ भीमसेन उवाच। यदीदं गृहमाग्नेयं विहितं मन्यते भवान्। तथैव साधु गच्छामो यत्र पूर्वोषिता वयम् ॥२० याधिष्ठिर उवाच। इह यत्तैर्निराकारैर्वस्तव्यमिति रोचये। अप्रमत्तैर्विचिन्वद्भिर्गतिमिष्टां भ्रवामितः ॥ यदि विन्देत चाकारमस्माकं स प्रोचनः। क्षिप्रकारी ततो भूत्वा प्रसद्यापि दहेत नः ॥ २२

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१४५॥

१४६

तत इति ॥ १ ॥ आगतानिति च्छेदः ॥ २ ॥ शिवमि• स्याख्यामात्रं अर्थतस्त्वशिवं मरणार्थे कृतत्वात् ॥ ११ ॥ मुजःशरवल्कः ॥ १५ ॥ इममापदं भाविनीं दृष्टवान् तर्कतः तेन हेतुना अशिवं गृहमित्यस्मान् बोधितवान् इति संबन्धः ॥ १७ ॥ योगरूपकेण गृहवासकर्तव्यतामाह । इहेति । निराकारैः अनाविष्कृतवाद्यवेष्ठैः इष्टां गतिं निरु-पद्वं मार्गम् । पक्षे इह देहे निराकारैराकारिवशेषमनालम्रव्य स्थेयम् यतैः शमादिपरैः अप्रमतैः स्मृतिमिद्भः ध्रुवां गतिं मोक्षम् ॥२१॥ नायं बिमेत्युपक्रोशाद्धर्माद्वा पुरोचनः।
तथा हि वर्तते मन्दः सुयोधनवशे स्थितः ॥ २३
अपि चायं प्रदग्धेषु भीष्मोऽस्मासु पितामहः।
कोपं कुर्यात्किमर्थं वा कौरवान्कोपयीत सः॥२४
अथवापीह दग्धेषु भीष्मोऽस्माकं पितामहः।
धर्म इत्येव कुप्येरन्ये चान्ये कुरुपुङ्गवाः॥ २५
वयं तु यदि दाहस्य विभ्यतः प्रद्रवेमहि।
स्पशैर्निर्धातयेत्सर्वान्राज्यलुग्धः सुयोधनः॥ २६
अपदस्थान्यदे तिष्ठन्न पक्षान्पक्षसंस्थितः।

हीनकोशान्महाकोशः प्रयोगेर्घातयेत्भ्रुवम् ॥ २७ तदस्मामिरिमं पापं तं च पापं सुयोधनम् । वश्चयिद्गिनिवस्तव्यं छन्नावासं क्षचित्कचित् ॥ २८ ते वयं मृगयाशीलाश्चराम वसुधामिमाम् । तथा नो विदिता मार्गा भविष्यन्ति पलायताम्॥ भौमं च बिलमधैन करवाम सुसंवृतम् । गृढश्वासान्न नस्तत्र हुताशः संप्रधश्यति ॥ ३० वसतोऽत्र यथा चास्मन्न बुध्येत पुरोचनः । पौरो वापि जनः कश्चित्तथा कार्यमतिन्द्रतैः॥३६

इति श्रीमहा० आदि० जतुगृहपर्वणि भीमसेनयुधिष्ठिरसंवादे षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥१४६

### 380

वैशंपायन उवाच। विदुरस्य सुहृत्कश्चित्खनकः कुशलो नरः। विविक्ते पाण्डवान्राजान्निदं वचनमन्नवीत्॥ प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुरालो ह्यहम्। पाण्डवानां त्रियं कार्यमिति किं करवाणि वः॥२ प्रच्छन्नं विदुरेणोक्तः श्रेयस्त्वमिह पाण्डवान् । प्रतिपाद्य विश्वासादिति किं करवाणि वः ॥ ३ कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां रात्रावस्यां पुरोचनः । भवनस्य तव द्वारि प्रदास्यति द्वताशनम्॥ 8 मात्रा सह प्रदग्धट्याः पाण्डवाः पुरुषर्षमाः। इति व्यवसितं तस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः॥ Ų र्किचिच विदुरेणोक्तो म्लेच्छवाचासि पाण्डव । त्वया च तत्त्र्येत्युक्तमेतद्विश्वासकारणम्॥ उवाच तं सत्यधृतिः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । अभिजानामि सौम्य त्वां सुहृदं विदुरस्य वै॥ ७ ग्रचिमाप्तं प्रियं चैव सदा च दढमांक्तिकम्।

न विद्यते कवेः किंचिद्विज्ञातं प्रयोजनम् ॥ यथा तस्य तथा नस्त्वं निर्विशेषा वयं त्वयि । भवतश्च यथा तस्य पालयास्मान्यथा कविः॥ ९. इदं रारणमाग्नेयं मदर्थमिति मे मतिः। पुरोचनेन विहितं धार्तराष्ट्रस्य शासनात् ॥ १० स पापः कोषवांश्चेव ससहायश्च दुर्मतिः । अस्मानिप च पापात्मा नित्यकालं प्रबाधते ॥११ स भवान्मोक्षयत्वस्मान्यत्नेनास्माद्धताश्नात्। अस्मास्त्रिह हि दग्धेषु सकामः स्यात्सुयोधनः १२ समृद्धमायुधागारमिदं तस्य दुरात्मनः । वपान्तं निष्प्रतीकारमाश्रित्येदं कृतं महत्॥ इदं तद्शुभं नूनं तस्य कर्म चिकीर्षितम्। प्रागेव विदुरों वेद तेनास्मानन्वचोधयत्॥ १४ सेयमापदनुप्राप्ता क्षत्ता यां दृष्टवान्पुरा । पुरोचनस्याविदितानस्मांस्त्वं प्रतिमोचय ॥ १५.

उपक्रोशात् गर्हातः ॥ २३ ॥ अयं भीष्म इति संबन्धः ॥ २४ ॥ दग्धेषु अस्मासु अग्निदेषु कोपो धर्म इत्येव कारणं कृत्वा भीष्मोन्ये च कुप्येरन् ॥२५ ॥ दाहस्य दाहात् स्पश्चेश्चारैः ॥ २६ ॥ अपदं देशकोशाद्यक्षमत्वं तत्र स्थितान् । अपक्षान् असहायान् प्रयोगैरुपायैः ॥ २० ॥ स्थतान् । अपक्षान् असहायान् प्रयोगैरुपायैः ॥ २० ॥ स्थतान् । क्ष्यतानं वस्तब्यं अधिष्ठातन्यम् ॥ २८ ॥ क्षाचित्तको च्छकावासमेवाह भीमिमिति गृहःश्वासोपि येषां तान इतरेपिदितकर्तव्यानित्यर्थः ॥ ३० ॥ अत्र बिले ॥ ३१ ॥ इति आदि० नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षट्चत्वारिन

शदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६ ॥ १४७

विदुरस्थेति ॥ १ ॥ प्रच्छनं यथास्यात्तथा पाण्डवान् श्रेयः प्रतिपादयेत्युक्तीहं वः किं करवाणि ॥ ३ ॥ म्लेच्छ-वाचा म्लेच्छभाषया ॥ ६ ॥ कवेः सर्वज्ञस्य कान्तदर्शिनो वा ॥ ८ ॥ यथा वयं तस्य तथा भवतश्च पालनीयाः । अतोस्मान्यथा कविः पालयित तथा त्वमिप पालयेत्यर्थः ॥ ९ ॥ शरणं गृहम् ॥ १० ॥ वप्रान्तं प्राकारमूलम् । निष्प्र-तीकारं बिहिनिर्गमनप्रकारसन्यम् ॥ १३ ॥ स तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्नमास्थितः।
परिखामुक्तिरन्नाम चकार च महाचिलम् ॥ १६
चक्रे च वेश्मनस्तस्य मध्येनातिमहाद्वेलम् ।
कपाटयुक्तमन्नातं समं भूम्याश्च भारत ॥ १७
पुरोचनभयादेव व्यदधात्संवृतं मुखम् ।
स तस्य तु गृहद्वारि वसत्यशुभधीः सदा॥

तत्र ते सायुधाः सर्वे वसन्ति स्म क्षयां नृपं ॥१८
दिवा चरन्ति मृगयां पाण्डवेया वनाद्वनम् ।
विश्वस्तवद्विश्वस्ता वञ्चयन्तः पुरोचनम् ।
अतुष्टा तुष्टवद्राजन्नुषुः परमविस्मिताः ॥ १९
न चैनानन्वबुध्यन्तं नरा नगरवासिनः ।
अन्यत्र विदुरामात्यात्तस्मात्खनकसत्तमात्॥ २०

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि जतुगृहवासे सप्तचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१४७॥

385

वैशंपायन उवाच । तांस्तु दृष्ट्वा सुमनसः परिसंवत्सरोषितान् । विश्वस्तानिव संलक्ष्य हर्ष चक्रे पुरोचनः॥ पुरोचने तथा हुष्टे कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः। भीमसेनार्जुनौ चोभौ यमौ प्रोवाच धर्मवित्॥ २ अस्मानयं सुविश्वस्तान्वेत्ति पापः पुरोचनः । वाञ्चितोऽयं नृशंसातमा कालं मन्ये पलायने ॥ ३ आयुधागारमादीप्य दग्व्वा चैव पुरोचनम्। षट्प्राणिनो निधायेह द्रवामोऽनमिलक्षिताः ॥ ४ अथ दानापदेशेन कुन्ती ब्राह्मणभोजनम्। चके निशि महाराज आजग्मुस्तत्र योषितः॥ ५ ता विद्वत्य यथाकामं भुक्त्वा पीत्वा च भारत । जग्मुर्निशि गृहानेव समनुक्षाप्य माधवीम् ॥ निषादी पञ्चपुत्रा तु तस्मिन्भोज्ये यदच्छया । अन्नार्थिनी समभ्यागात्सपुत्रा कालचोदिता ॥ ७ सा पीत्वा मदिरां मत्ता सपुत्रा मद्विह्नला। सहसर्वैः सुतै राजंस्तस्मिन्नेव निवेशने ॥ ሬ सुष्वाप विगतशाना मृतकल्पा नराधिप । अथ प्रवाते तुमुळे निशि सुप्ते जने तदा ॥ तदुपादीपयद्भीमः शेते यत्र पुरोचनः। ततो जतुगृहद्वारं दीपयामास पाण्डवः ॥ १० समन्ततो ददौ पश्चादाग्नें तत्र निवेशने । ज्ञात्वा तु तत्**गृहं सर्वमादी**प्तं पाण्डुनन्दनाः ॥ ११

सुरङ्गां विविशुस्तूर्णं मात्रा सार्धमरिंद्माः। ततः प्रतापः सुमहाञ्छन्दश्चैव विभावसोः॥ १२ प्रादुरासीत्तदा तेन बुबुधे स जनवजः। तद्वेक्ष्य गृहं दीप्तमाहुः पौराः कृशाननाः॥ १३ पौरा ऊचः।

दुर्योधनप्रयुक्तेन पापेनाकृतबुद्धिना ।
गृहमात्मविनाशाय कारितं दाहितं च तत् ॥ १४
अहो धिग्धृतराष्ट्रस्य बुद्धिर्नातिसमञ्जसा ।
यः श्रुचीन्पाण्डुदायादान्दाहयामास शत्रुवत्॥१५
दिष्ट्या त्विदानीं पापात्मा दग्धोऽयमतिदुर्मतिः
अनागसः सुविश्वस्तान्यो ददाह नरोत्तमान्॥ १६
वैशंपायन उवाच ।

पवं ते विल्पन्ति स्म वारणावतका जनाः।
परिवार्य गृहं तच तस्थू रात्रौ समन्ततः॥ १७
पाण्डवाश्चापि ते सर्वे सह मात्रा सुदुःखिताः।
बिलेन तेन निर्गत्य जग्मुद्धंतमलक्षिताः॥ १८
तेन निद्रोपरोधेन साध्वसेन च पाण्डवाः।
न शेकुः सहसा गन्तुं सह मात्रा परंतपाः॥१९
भीमसेनस्तु राजेन्द्र भीमवेगपराक्रमः।
जगाम भ्रातृनादाय सर्वान्मातरमेव च॥ २०
स्कन्धमारोप्य जननीं यमावङ्केन वीर्यवान्।
पाथौं गृहीत्वा पाणिभ्यां भ्रातरौ सुमहाबलः २१

परिखा प्राकारपरिधिमूतो गर्तः ताम्। नाम प्रसिद्धम्। उत्किरन्परिखापरिकारब्याजेन विलान्मृदं उत्किरन् बहिः क्षिपन् महाविलं सुरङ्गाख्यं चकार॥१६॥मध्येन मध्यतः १७ ब्यदधात् विद्वितवान्।स पुरोचनस्ते च पञ्च गृहद्वारि क्षपां वसन्ति स्म॥ १८॥ दिवा च मृगयां चरन्ति अतो न दग्धं पुरोचनिह्छदं प्रापेति भावः ॥ १९॥ इति आदि-

पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तचत्वारिशद्धिकशत-तमोऽध्यायः ॥ १४७॥

### १४८

तांस्त्विति॥१॥ षट्प्राणिन इति अन्यथा पलायनशङ्कया पुनरस्मदन्वेषणे मतिः स्यात्सा माभूदिति भावः॥ ४ ।। उरसा पादपान्मञ्जन्महीं पभ्द्यां विदारयन् । स जगामाश्च तेजस्वी वातरंहा वृकोदरः ॥ २२ इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि जतुगृहदाहे अष्टचत्वारिंदादिधकदाततमोऽध्यायः ॥१४८॥

१४९

वैशंपायन उवाच । एतस्मिन्नेव काले तु यथासंप्रत्ययं कविः। विदुरः प्रेषयामास तद्वनं पुरुषं शुचिम् ॥ १ स गत्वा त यथोद्देशं पाण्डवान्द्दशे वने। जनन्या सह कौरव्य मापयानान्नदीजलम् ॥ ર विदितं तन्महाबुद्धेविंदुरस्य महात्मनः। ततस्तस्यापि चारेण चेष्टितं पापचेतसः ॥ 3 ततः प्रवासितो विद्वान्विदुरेण नरस्तदा। पार्थानां दर्शयामास मनो मारुतगामिनीम्॥ सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्। शिवे मागीरथीतीरे नरौर्वेस्निमाभः कृतान्॥ ५ ततः पुनरथोवाच ज्ञापकं पूर्वचोदितम् । यधिष्ठिर निबोधेदं संज्ञार्थं वचनं कवेः॥ कक्षमः शिशिरमध्य महाकक्षे बिलौकसः। न हन्तीत्येवमात्मानं यो रस्रति स जीवति ॥ ७ तेन मां प्रेषितं विद्धि विश्वस्तं संज्ञयाऽनया ।

भूयश्चैवाह मां क्षत्ता विदुरः सर्वतोऽर्थवित् ॥ ८ कर्णं दुर्योधनं चैव भ्रातृमिः सहितं रणे। राकुर्नि चैव कौन्तेय विजेताऽसि न संशयः॥ ९ इयं वारिपथे युक्ता नौरप्सु सुखगामिनी । मोचियष्यति वः सर्वानस्मादेशान्न संशयः॥१० अथ तान्व्यथितान्दृष्टा सह मात्रा नरोत्तमान्। नावमारोप्य गङ्गायां प्रस्थितानब्रवीत्पुनः॥ विदुरो मूध्र्युपाघ्राय परिष्वज्य वचो मुहुः। अरिष्टं गच्छता व्यग्राः पन्थानामिति चाब्रवीत् १२ इत्युक्त्वा स तु तान्वीरान्पुमान्विदुरचोदितः । तारयामास राजेन्द्र गङ्गां नावा नर्र्षभान् ॥ १३ तारियत्वा ततो गङ्गां पारं प्राप्तांश्च सर्वशः। जयाशिषः प्रयुज्याथ यथागतमगाद्धि सः॥ पाण्डवाश्च महात्मानः प्रतिसंदिदय वै कवेः । गङ्गामुत्तीर्य वेगेन जग्मुर्गूढमलाक्षेताः॥ १५

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि गङ्गोत्तरणे ऊनपञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः॥१४९॥

वैशंपायन उवाच । १५०

१

अथ राज्यां व्यतीतायामशेषो नागरो जनः । तत्राजगाम त्वरितो दिदक्षः पाण्डुनन्दनान् ॥ निर्वापयन्तो ज्वलनं ते जना ददशुस्ततः । जातुषं तत्*गृहं दग्धममात्यं* च पुरोचनम् ॥

नूनं दुर्योघनेनेदं विहितं पापकर्मणा । पाण्डवानां विनाशायेत्येवं ते चुक्रुग्रुर्जनाः ॥ ३ विदिते घृतराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रो न संशयः । दण्धवान्पाण्डुदायादान्न ह्येनं प्रतिषिद्धवान् ॥ ४

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टचत्वा-रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४८॥

१४९

एतिसिन्निति । यथासंप्रत्ययं यथासंकेतं शुचिं नाचिकं। मापयानान् जलपरिमाणं परीक्षमाणान् ॥ १ ॥ तस्य चेष्टितं चारेण विदुरस्य विदितं यतस्ततो द्वेतोः विदुरेण ततः स्वस्थानात् नरः प्रवासितः प्रेषित इति सार्घश्लोको वाक्यम् ॥३॥स नरः द्र्शयामास ॥४॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे जनपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९॥

१५०

अथेति ॥ १ ॥ न्यपोहमानाः निर्यापयन्तः ॥ ७ ॥

नूनं शान्तनवोऽपीह न धर्ममनुवर्तते। द्रोणश्च विदुरश्चेव कृपश्चान्ये च कौरवाः॥ ų ते वयं घृतराष्ट्रस्य प्रेषयामो दुरात्मनः । संवृत्तस्ते परः कामः पाण्डवान्दग्धवानासि ॥ ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थे हुताशनम् । निषादीं दहशुर्देग्धां पञ्चपुत्रामनागसम् ॥ खनकेन तु तेनैव धेश्म शोधयता बिलंम्। पांसुभिः पिहितं तच पुरुषेस्तैर्न लक्षितम् ॥ 4 ततस्ते ज्ञापयामासुर्धृतराष्ट्रस्य नागराः। पाण्डवानाग्नेना दग्घानमात्यं च पुरोचनम् ॥ ९ श्रुत्वा तु धृतराष्ट्रस्तद्राजा सुमहद्धियम्। विनाशं पाण्डुपुत्राणां विललाप सुदुःखितः ॥१० अद्य पाण्डुर्मृतो राजा मम म्राता महायशाः। तेषु वीरेषु दग्धेषु मात्रा सह विशेषतः ॥ ११ गच्छन्तु पुरुषाः शीव्रं नगरं वारणावतम् । सत्कारयन्तु तान्वीरान्कुन्तिराजसुतां च ताम्॥ कारयन्तु च कुल्यानि श्रुभानि च बृहान्ति च । ये च तत्र मृतास्तेषां सुहृदो यान्तु तानिष ॥ १३ एवं गते मया शक्यं यद्यत्कारियतुं हितम्। पाण्डवानां च कुन्त्याश्च तत्सर्वे कियतां घनैः १४ एवमुक्त्वा ततश्चके ज्ञातिभिः परिवारितः। उदकं पाण्डुपुत्राणां घृतराष्ट्रोऽस्विकासुतः ॥ १५

रुरुद्रः सहिताः सर्वे भृशं शोकपरायणाः। हा युधिष्ठिर कौरव्य हा भीम इति चापरे ॥ १६ हा फालानेति चाप्यन्ये हा यमाविति चापरे। क्रन्तीमार्ताश्च शोचन्त उदकं चित्ररे जनाः ॥१७ अन्ये पौरजनाश्चैवमन्वशोचन्त पाण्डवान । विदुरस्त्वल्पराश्चन्ने शोकं वेद परं हि सः॥ १८ पाण्डवाश्चापि निर्गत्य नगराद्वारणावतात् । नदीं गङ्गामनुप्राप्ता मातृषष्ठा महाबलाः ॥ १९ दाशानां भुजवेगेन नद्याः स्रोतोजवेन च। वायुना चानुकूलेन तूर्ण पारमवाप्रवन् ॥ ₹0. ततो नावं परित्यज्य प्रययुर्दिक्षणां दिशम्। विज्ञाय निशि पन्थानं नक्षत्रगणसूचितम् ॥ २१ यतमानां वनं राजनगहनं प्रतिपेदिरे। ततः श्रान्ताः पिपासार्ता निद्रान्धाः पाण्डनन्दनाः पुनरूचूर्महावीर्यं भीमसेनामेदं वचः। इतः कष्टतरं किं तु यद्वयं गहने वने। दिशश्च न विजानीमो गन्तुं चैव न शक्रुमः ॥ २३ तं च पापं न जानीमी यदि दग्धः पुरोचनः। क्यं त विष्रमुच्येम भयादस्मादलक्षिताः॥ पुनरस्मानुपादाय तथैव वज भारत। त्वं हि नो बलवानेको यथा सततगस्तथा ॥ २५ इत्युक्तो धर्मराजेन भीमसेनो महाबलः। आदाय कुन्तीं म्रातृंश्च जगामाञ्च महाबलः ॥ २६

इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि पाण्डववनप्रवेशे पञ्चाशदिषकशततमोऽध्यायः ॥१५०॥

# वैशंपायन उवाच । १५१

तेन विक्रममाणेन ऊरुवेगसमीरितम् । वनं सवृक्षविटपं व्याघूर्णितमिवाभवत् ॥ १ जङ्घावातो ववौ चास्य शुचिशुकागमे यथा । आवर्जितलतावृक्षं मार्गं चक्रे महाबलः ॥ २ समृद्रन्पुष्पितांश्चेव फलितांश्च वनस्पतीन्। अवरुज्य ययौ गुल्मान्पथस्तस्य समीपजान्॥ ३ स रोषित इव कुद्धो वने भञ्जनमहाद्रुमान्। त्रिःप्रस्नुतमदः शुष्मी षष्टिवर्षो मतङ्गराद्॥ ४

कुल्यानि अस्थीनि । कारयन्तु संस्कारयन्तु । 'कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयगणेपि च । भवने च तनौ क्षीबं कण्टकायौषधौ कुली' इति मेदिनी । 'कुल्यं स्यात्कीकसेपि' इति च । कुल्यानि चैल्यानीत्यन्ये । महायृक्षेण वा महाप्रसादेन वा आङ्कितानि चत्वराणीत्यर्थं: ॥ १३ ॥ इति आदिपविणि नैलकण्ठीये सारतभावदीपे पश्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥

१५१

तेनिति ॥ १ ॥ ग्रुचिशुक्रागमे ज्येष्ठाषाढयोः समये । आवर्जिताः समीकृताः लताः बृक्षाश्च यस्मिन् ॥ २ ॥ अव-रुज्य मंक्त्वा ॥ ३ ॥ रोषितः रोषं प्रापितः । त्रिषु गण्ड-कर्णमूलगृहादेशेषु प्रसृतो मदो यस्य सः । शुष्मी तेजस्वी 'शुष्मं तेजसि सूर्ये ना' इति मेदिनी । षष्टिवर्षीति पूर्णयौवनः ॥ ४ ॥

गच्छतस्तस्य वेगेन तार्श्यमारुतरंहसः। मीमस्य पाण्डुपुत्राणां मूर्च्छेव समजायत ॥ Ų असरुचापि संतीर्य दूरपारं भुजछुवैः। पथि प्रच्छन्नमासेदुर्घार्तराष्ट्रभयात्तदा ॥ દ્દ कुच्छ्रेण मातरं चैव सुकुमारी यशस्त्रिनीम्। अवहत्स तु पृष्टेन रोधःसु विषमेषु च ॥ Ø अगमच वनोद्देशमल्पमूलफलोदकम्। कूरपक्षिमृगं घोरं सायाहे भरतर्षभ ॥ 6 घोरा समभवत्संच्या दारुणा मृगपक्षिणः। अप्रकाशा दिशः सर्वा वातैरासन्ननार्तवैः ॥ ९ शीर्णपर्णफले राजन्बहुगुलमक्षुपैर्द्धमैः। मन्नावमन्नभूयिष्ठैर्नानाद्ध#मसमाकुलैः॥ १० ते श्रमेण च कौरव्यास्तृष्णया च प्रपीडिताः। नाराक्षुवंस्तदा गन्तुं निद्रया च प्रवृद्धया ॥ ॥ ११ न्यविदान्त हि ते सर्वे निरास्वादे महावने। ततस्तृषा परिक्वान्ता कुन्ती पुत्रानथाव्रवीत्॥१२ माता सती पाण्डवानां पञ्चानां मध्यतः स्थिता। तृष्णया हि परीताऽस्मि पुत्रान्भृशमथाव्रवीत् १३ तच्छूत्वा भीमसेनस्य मातृस्नेहात्प्रजिंदपतम्। कार्रण्येन मनस्तरं गमनायोपचक्रमे ॥ १४ ततो भीमो वनं घोरं प्रविस्य विजनं महत्। न्ययोधं विपुलच्छायं रमणीयं ददर्श ह ॥ १५ तत्र निक्षिप्य तान्सर्वानुवाच मरतर्वमः । पानीयं मृगयामीह विश्रमध्वमिति प्रभो ॥ १६ एते स्वन्ति मधुरं सारसा जलचारिणः। भ्रुवमत्र जलस्थानं महचेति मतिर्मम॥ १७ अनुज्ञातः स गच्छेति भ्रात्रा ज्येष्टेन भारत । जगाम तत्र यत्र स्म सारसा जलचारिणः ॥ १८ स तत्र पीत्वा पानीयं स्नात्वा च भरतर्षम। तेषामर्थे च जग्राह म्रातृणां म्रातृवत्सलः। उत्तरीयेण पानीयमानयामास भारत ॥ १९ गब्यूतिमात्रादागत्य स्वरितो मातरं प्रति । शोकदुःखपरीतात्मा निशश्वासोरगो यथा॥ २० स सुप्तां मातरं दृष्टा म्रातृंश्च वसुघातले । भृशं शोकपरीतात्मा विल्लाप वृकोद्रः ॥ २१

अतः कष्टतरं किन्नु द्रष्ट्यं हि भविष्यति। यत्पश्यामि महीसुप्तान्म्रातृनद्य सुमन्द्भाक् शयनेषु परार्ध्येषु ये पुरा वारणावते । नाधिजग्मुस्तदा निद्रां तेऽद्य सुप्ता महीतले ॥ २३ स्वसारं वसुदेवस्य रात्रुसंघावमर्दिनः । कुन्तिराजसुतां कुन्तीं सर्वस्रशणपूजिताम्॥ २४: ख्रुषां विचित्रवीर्यस्य भार्या पाण्डोर्महात्मनः। तथैव चास्मजननीं पुण्डरीकोद्रप्रभाम् ॥ सुकुमारतरामेनां महाईशयनोचिताम् । शयानां पश्यताऽद्येह पृथित्यामतथाोचिताम् ॥२६ धर्मादिन्द्राच वाताच सुषुवे यासु तानिमान्। सेयं भूमौ परिश्रान्ता शेते प्रासादशायिनी ॥२७-कि नु दुःखतरं शक्यं मया द्रष्टुमतः परम्। योऽहमद्य नरव्याघ्रान्सुप्तानपस्यामि भूतले ॥ २८ त्रिषु लोकेषु यो राज्यं धर्मनित्योऽईते नृपः। सोऽयं भूमौ परिश्रान्तः होते प्राकृतवत्कथम् ॥ अयं नीलाम्बुद्दयामो नरेष्वप्रतिमोर्जुनः। शेते प्राकृतवद्भूमौ ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३० अश्विनाविव देवानां याविमौ रूपसंपदा । तौ प्राकृतवद्द्येमौ प्रसुप्तौ धरणीतले ॥ 38. क्षातयो यस्य नैव स्युर्विषमाः कुलपांसनाः। स जीवेत सुखं लोके श्रामद्रम इवैकजः ॥ 32 पको बुक्षो हि यो ब्रामे भवेत्पर्णफलान्वितः। चैत्यो भवति निर्कातिरर्चनीयः सुपूजितः॥ येषां च बहवः शूरा ज्ञातयो धर्ममाश्रिताः। ते जीवन्ति सुखं लोके भवन्ति च निरामयाः ३४ बलवन्तः समृद्धार्था भित्रबान्धवनन्द्नाः । जीवन्त्यन्योन्यमाश्रित्य द्धमाः काननजा इव॥३५ः वयं तु धृतराष्ट्रेण सपुत्रेण दुरात्मना । विवासिता न दग्धाश्च कथंचिद्दैवसंश्रयात्॥ ३६ तस्मान्मुक्ता वयं दाहादिमं वृक्षमुपाश्चिताः । कां दिशं प्रतिपत्स्यामः प्राप्ताः क्लेशमनुत्तमम् ३७ सकामो भव दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्राल्पदर्शन्। नूनं देवाः प्रसन्नास्ते नानुक्षां मे युधिष्ठिरः ॥ ३८

दूरपारं गङ्गाप्रवाहं वनेऽपि तस्माद्विभ्यतीति भावः भुजाक्ष्रेः भुजाभ्यां प्रवनैः बहुत्वं स्थापारभेदात् ॥ ६ ॥ रोषःसु उच्चभागेषु ॥७ ॥ अनार्तवैः अनृतुभवैः उत्पातरूपै-

\* 'हुमो महीरुहे पारिजाते किंपुरुषे स्वरे' इति मेदिनी-के।शाम्नानाविधपक्षिष्त्रनिर्हुमः । रिखर्थः ॥ ९ ॥ गुल्मः स्तम्बः क्षुपो हस्वशाखो वृक्षः अवभुग्नो नामितः ॥ १० ॥ तृषा तृष्णया ॥ ११ ॥ गव्यूतिमात्रात्कोशद्वयात् ॥ २० ॥ सुमन्दभाक् अतिमन्द-भाग्यः ॥ २२ ॥ एकजः एक एव जातः असहायः ॥३२॥ बान्धवानां नन्दनाः सुखदाः ॥ ३५ ॥ प्रयच्छति वधे तुभ्यं तेन जीवासे दुर्मते । नन्वद्य ससुतामात्यं सकर्णानुजसौबलम् ॥ ३९ गत्वा कोधसमाविष्टः प्रेषियप्ये यमक्षयम् । किं नु शक्यं मया कर्तुं यत्ते न कुष्यते नृपः ॥४० धर्मात्मा पाण्डवश्रेष्ठः पापाचारो युधिष्ठिरः । प्रवमुक्त्वा महाबाद्वः कोधसंदीतमानसः ॥ ४१ करं करेण निष्पिष्य निःश्वसन्दीनमानसः। पुनर्दीनमना भूत्वा शान्तार्चिरिव पावकः ॥ ४२ म्रातृन्महीतले सुप्तानवैक्षत वृकोदरः । विश्वस्तानिव संविष्टान्पृथग्जनसमानिव ॥ ४३ नातिदूरेण नगरं वनादस्माद्धि लक्षये । जागर्तत्ये स्वपन्तीमे हन्त जागर्म्यहं स्वयम् ॥ ४४ प्राक्यन्तीमे जलं पश्चात्प्रतिबुद्धा जितक्रमाः । इति भीमो व्यवस्यैव जजागार स्वयं तदा ॥ ४५

्इति श्रीमहाभा०आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि भीमजलाहरणे एकपञ्चाशदिधकशततमोऽध्यायः ॥१५१॥ समाप्तं जतुगृहपर्व ।

# हिडिम्बवधपर्व । १५२

१०

वैशंपायन उवाच । तत्र तेषु शयानेषु हिडिम्बो नाम राश्रसः। अविदूरे वनात्तस्माच्छालवृक्षं समाश्रितः ॥ 8 ऋूरो मानुषमांसादो महावीर्यपराक्रमः। प्रावृड्जलघरभ्यामः विङ्गाक्षो दारुणाकृतिः ॥ २ दंष्ट्राकरालवदनः पिशितेप्सः क्षुघार्दितः। लम्बस्फिग्लम्बजठरो रक्तश्मश्रुशिरोरहः॥ 3 महावृक्षगलस्कन्धः राङ्क्कणों बिमीषणः । यदच्छया तानपश्यत्पाण्डुपुत्रान्महारथान् ॥ ន विरूपरूपः पिङ्गाक्षः करालो घोरदर्शनः। पिशितेप्सः क्षुधार्तश्च तानपश्यचदच्छया ॥ ऊर्ध्वाङ्गलिः स कण्डूयन्धुन्वन्दक्षान् शिरोरुहान् जुम्ममाणो महावज्ञः पुनः पुनरवेश्य च ॥ हृष्टो मानुषमांसस्य महाकायो महाबलः। -आन्नाय मानुषं गन्धं भगिनीमिद्मन्नवीत् ॥ ૭ उपपन्नश्चिरस्याद्य भक्षोऽयं मम सुप्रियः। स्नेहस्रवान्प्रसवति जिह्ना पर्येति मे सुखम् ॥ अष्टौ दंष्ट्राः सुतीक्ष्णात्राश्चिरस्यापातदुःसहाः । देहेवु मजायिष्यामि स्निग्धेषु पिशितेषु च ॥ ९ आक्रम्य मानुषं कण्ठमान्छिद्य घमनीमपि ।

गच्छ जानीहि के त्वेते शेरते वनमाश्रिताः। मानुषो बलवानान्धो घाणं तर्पयतीव मे ॥ ११ हत्वैतान्मानुषान्सर्वानानयस्व ममान्तिकम् । अस्मिक्षवसुरोभ्यो नैतेभ्यो भयमस्ति ते॥ १२ एषामुत्कृत्य मांसानि मानुषाणां यथेष्टतः। भक्षयिष्याव सहितौ कुरु तूर्ण वचो मम ॥ १३ भक्षयित्वा च मांसानि मानुषाणां प्रकामतः। नृत्याव सहितावावां दत्ततालावनेकशः ॥ १४ एवमुक्ता हिडिम्बा तु हिडिम्बेन तदा वने। भ्रातुर्वचनमाञ्चाय त्वरमाणेव राक्षसी ॥ १५ जगाम तत्र यत्र स्म पाण्डवा भरतर्षभ । ददर्श तत्र सा गत्वा पाण्डवान्पृथया सह । शयानान्भीमसेनं च जात्रतं त्वपराजितम् **द्युव भीमसेनं सा शालपातिमवोद्रतम्** । राष्ट्रसी कामयामास रूपेणाप्रतिमं भवि॥ अयं क्यामो महाबाहुः सिंहस्कन्धो महाद्यतिः। कम्बुग्रीवः पुष्कराक्षो भर्ता युक्तो भवेन्मम् ॥ १८ नाहं भ्रात्वची जातु कुर्यी क्रोपसंहितम्। पतिस्नेहोऽतिबलवान्न तथा म्रातृसौद्धदम् ॥ मुहूर्तमेव तृप्तिश्च भवेद्धातुर्ममैव च । हतैरेतैरहत्वा तु मोदिष्ये शाश्वतीः समाः ॥ २०

तुभ्यं तव ॥ ३९ ॥ त्रश्चये यामिकानामाक्रोशादिना ॥ ४४ ॥ इति आदिपर्नणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकप्रधाशदधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥

उच्णं नवं प्रपास्यामि फेनिलं रुघिरं बहु ॥

१५२

तंत्रेति ॥ १ ॥ पिशितेप्सुः मांसार्थी स्फिक् जंघामूलम् ॥३ ॥ पर्येति मानुषमांसस्य लाभं सूचयन्ती चल्रतीव ॥८॥ धमनी नार्डीम् ॥१०॥ शालपोतामिव शालाङ्कुरमिव ॥१०॥ इयाम स्तरुणः अग्रे नवहेमाभमिति वक्ष्यमाणत्वात् ॥१८॥ क्रूरोपसंहितं हिंसायुक्तम् ॥ १९ ॥

सा कामरूपिणी रूपं कृत्वा मानुषमुत्तमम्। उपतस्थे महाबाहं भीमसेनं शनैः शनैः॥ २१ लजमानेव ललना दिव्याभरणभूषिता । स्मितपूर्वमिदं वाक्यं भीमसेनमथाव्रवीत ॥ 22 कुतस्त्वमसि संप्राप्तः कश्चासि पुरुषर्पम । क इमे शेरते चेह पुरुषा देवरूपिणः ॥ २३ केयं वै बृहती क्यामा सुकुमारी तवानघ। शेते वनमिदं प्राप्य विश्वस्ता स्वगृहे यथा ॥ २४ नेदं जानाति गहनं वनं राक्षसंसेवितम् । वसति हात्र पापात्मा हिडिम्बो नाम राक्षसः २५ तेनाहं प्रेषिता भ्रात्रा दुष्टभावेन रक्षसा। विभक्षायेषता मांसं युष्माकममरोपमाः॥ २६ साऽहं त्वामभिसंप्रेश्य देवगर्भसमप्रमम्। नान्यं भर्तारमिञ्छामि सत्यमेतद्ववीमि ते॥ २७ पतद्विशाय धर्मश युक्तं मयि समाचर । कामोपहतचित्ताङ्गी भजमानां भजस्व माम् ॥२८ त्रास्यामि त्वां महाबाहो राक्षसात्पुरुषादकात् । वत्स्यावो गिरिदुर्गेषु भर्ता भव ममानघ॥

अन्तारिक्षचरी हास्मि कामतो विचरामि च। अतुलामामुहि प्रीतिं तत्र तत्र मया सह ॥ भीमसेन उवाच। मातरं म्रातरं ज्येष्ठं सुखसुप्तान्कथं त्विमान्। परित्यजेत कोन्वद्य प्रमवन्निह राक्षसि ॥ को हि सुप्तानिमान्स्रातृन्दत्वा राक्षसभोजनम् । मातरं च नरो गच्छेत्कामार्त इव मद्विधः ॥ ३२ राक्षस्युवाच ।

यत्ते प्रियं तत्करिष्ये सर्वानेतान्प्रबोधय । मोक्षियिष्याम्यहं कामं राक्षसात्पुरुषादकात् ३३ भीमसेन उवाच।

सुखसुप्तान्वने म्रातृत्मातरं चैव राक्षसि । न भयाद्वोधायिष्यामि म्रातुस्तव दुरात्मनः ॥ ३४ न हि मे राक्षसा भीरु सोद्धे शक्ताः पराक्रमम् 📭 न मनुष्या न गन्धर्वा न यक्षाश्चारुलोचने ॥ ३५ गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे यद्वापीच्छिस तत्कुरु। तं वा प्रेषय तन्वङ्गि भ्रातरं पुरुषादकम् ॥

इति श्रीमहा०ञादि० हिडिम्बवधपर्वणि भीमहिडिम्बासंवादे द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः॥१५२॥

१५३

वैशंपायन उवाच ।

तां विदित्वा चिरगतां हिडिम्बो राक्षसेश्वरः। अवतीर्यं द्वमात्तरमादाजगामाशु पाण्डवान् ॥ १ लोहितास्रो महाबाहुरूर्ध्वकेशो महाननः। मेघसंघातवर्षा च तीक्ष्णदंष्ट्रो भयानकः॥ तमापतन्तं दृष्ट्वेव तथा विकृतदर्शनम्। हिडिम्बोवाचे वित्रस्ता भीमसेनमिदं वचः ॥ ३ आपतत्येष दुष्टात्मा संक्रुद्धः पुरुषादकः। साऽहं त्वां म्रातृभिः सॉर्धं यद्भवीमि तथा कुरु ४ अहं कामगमा वीर रक्षोबलसमन्विता। आरहे मां मम श्रोणि नेष्यामि त्वां विहायसा ५ अबोघयैतान्संसुप्तान्मातरं च परंतप । सर्वानेव गमिष्यामि गृहीत्वा वो विहायसा॥ ६

भीम उवाच ।

माभैस्त्वं पृथुसुश्रोणि नैष कश्चिनमयि स्थिते। अहमेनं हनिष्यामि प्रेक्षन्त्यास्ते सुमध्यमे ॥ नायं प्रतिबलो भीर राक्षसापसदो मम। सोदुं युधि परिस्पन्दमथवा सर्वराक्षसाः॥ पश्य बाह् सुवृत्तौ मे हस्तिहस्तिनभाविमौ।

ऊरू परिघसंकाशौ संहतं चाप्युरो महत्॥ विक्रमं मे यथेन्द्रस्य साऽद्य द्रश्यसि शोभने । मावमंखाः पृथुश्रोणि मत्वा मामिह मानुषम्॥१०

हिडिम्बोवाच।

११

नावमन्ये नरव्याघ्र त्वामहं देवरूपिणम् । दृष्टप्रभावस्तु मया मानुषेष्वेव राक्षसः॥

विमक्षयिषता मक्षयितुमिच्छता॥२६॥इति आदिपर्वणि नैलकर्ण्ठीये भारतभावदीपे द्विपञ्चाद्यदिकशततमोऽध्यायः ॥१५२॥

वैशंपायन उवाच । तथा संजल्पतस्तस्य भीमसेनस्य भारत । वाचः शुश्राव ताः कुद्धो राक्षसः पुरुषादकः १२ अवेक्ष्यमाणस्तस्याश्च हिडिम्बो मानुषं वपुः। स्रग्दामपूरितशिखं समग्रेन्दुनिभाननम्॥ -१३ सुभूनासाक्षिकेशान्तं सुकुमारनखत्वचम् । 'सर्वाभरणसंयुक्तं सुस्काम्बरवाससम् ॥ १४ तां तथा मानुषं रूपं विम्नतीं सुमनोहरम्। पुंस्कामां राङ्कमानश्च चुक्रोध पुरुषादकः॥ १५ संकुद्धो राक्षसस्तस्या भगिन्याः कुरुसत्तम । उत्फाल्य विपुले नेत्रे ततस्तामिदमब्रवीत् ॥१६ को हि मे भोक्तुकामस्य विघ्नं चरति दुर्मतिः। न निभेषि हिर्डिम्बे किं मत्कोपाद्विप्रमोहिता॥१७ धिक्त्वामसति पुंस्कामे मम विपियकारिणि। पूर्वेषां राक्षसेन्द्राणां सर्वेषामयशस्करि॥ यानिमानाश्रिताऽकार्षांविंत्रियं सुमहन्मम । एष तानद्य वै सर्वान्हिनिष्यामि त्वया सह ॥ १९ एवमुक्त्वा हिडिम्बां स हिडिम्बो लोहितेक्षणः। वधायाभिपपातैनान्दन्तैर्दन्तानुपस्पृशन् ॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य भीमः प्रहरतां वरः। भर्त्स्यामास तेजस्वी तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्॥२१ वैशंपायन उवाच । भीमसेनस्तु तं दृष्ट्या राक्षसं प्रहसन्निव। भगिनीं प्रतिसंकुद्धमिदं वचनमब्रवीत्॥ २२ कि ते हिडिम्ब पतैर्वा सुखसुप्तैः प्रबोधितैः। मामासादय दुर्बद्धे तरसा त्वं नराशन ॥ २३ मय्येव प्रहरैहि त्वं न स्त्रियं हन्तुमईसि । विशेषतोऽनपकृते परेणापकृते सति ॥ २४ न हीयं स्ववशाबाला कामयत्यद्य मामिह । २५

भगिनीं प्रतिसंकुद्धमिदं वचनमज्ञवीत्॥ २२ किं ते हिडिम्ब एतैर्वां सुखसुतैः प्रबोधितैः। मामासादय दुर्बेद्धे तरसा त्वं नराशन॥ २३ मय्येव प्रहरैहि त्वं न स्त्रियं हन्तुमर्हसि। विशेषतोऽनपकृते परेणापकृते सिति॥ २४ न हीयं स्ववशाबाला कामयत्यद्य मामिह। चोदितैषा द्यनक्षेत्रं रक्षसां वै यशोहर। त्विश्चयोगेन चैवेयं रूपं मम समीक्ष्य च॥ २६ कामयत्यद्य मां भीरुस्तव नैषापराध्यति। अनक्षेत्रं कृते दोषे नेमां गार्हितुमर्हसि॥ २७ मिये तिष्ठति दुष्टात्मन्न स्त्रियं हन्तुमर्हसि। २७ मिये तिष्ठति दुष्टात्मन्न स्त्रियं हन्तुमर्हसि। संगच्छस्व मया सार्धमेकेनैको नराशन॥ २८ अहमेको गमिष्यामि त्वामद्य यमसादनम्।

अद्य मद्धलिनिष्पष्टं शिरो राक्षस दीर्यताम् ।
कुञ्जरस्येव पादेन विनिष्पष्टं बलीयसः ॥ २९
अद्य गात्राणि ते कङ्काः स्येना गोमायवस्तथा ।
कर्षन्तु भुवि संदृष्टा निहतस्य मया मुघे ॥ ३०
क्षणेनाद्य करिष्येऽहमिदं वनमराष्ट्रसम् ।
पुरा यद्षितं नित्यं त्वया मस्रयता नरान् ॥ ३१
अद्य त्वां भगिनी रक्षः कृष्यमाणं मयाऽसकृत् ।
दृश्यत्यदिप्रतीकाशं सिंहेनेव महाद्विपम् । ३२
निरावाधास्त्विय हते मया राक्षसपांसन ।
वनमेतचरिष्यन्ति पुरुषा वनचारिणः ॥ ३३

हिडिम्ब उवाच ।
गार्जितेन वृथा किं ते कार्थितेन च मानुष ।
कृत्वैतत्कर्मणा सर्वे कर्थथा मा चिरं कृथाः ३४
बिलं मन्यसे यचाप्यात्मानं सपराक्रमम् ।
क्षास्यस्यद्य समागम्य मयात्मानं बलाधिकम् ३५
न तावदेतार्निहिसच्ये स्वपन्वेते यथासुखम् ।
एष त्वामेव दुर्बुद्धे निहन्म्यद्याप्रियंवदम् ॥ ३६
पीत्वा तवास्यगात्रेम्यस्ततः पश्चादिमानपि ।
हिनिष्यामि ततः पश्चादिमां विप्रियकारिणीम् ३७
वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्त्वा ततो बाढुं प्रगृह्य पुरुषादकः । अभ्यद्भवत संकुद्धो भीमसेनमरिंदम ॥ 3८ तस्याभिद्रवतस्तूर्णं भीमो भीमपराकमः। वेगेन प्रहितं बाहुं निजग्राह हसान्निव ॥ ३९ निगृह्य तं बलाङ्गीमो विस्फुरन्तं चकर्ष ह । तस्मादेशाद्धनुंष्यधौ सिंहः श्रुद्रमृगं यथा ॥ 80 ततः स राक्षसः कुद्रः पाण्डवेन बलार्दितः । भीमसेनं समालिङ्गय व्यनदद्भैरवं रवम्॥ धर् पुनर्भीमो बलादेनं विचकर्ष महाबलः। मा शब्दः सुखसुप्तानां म्रातृणां मे भवेदिति ॥४२ अन्योन्यं तौ समासाय विचकर्षतुरोजसा। हिडिस्बो भीमसेनश्च विक्रमं चक्रतः परम् ॥ ४३ बभञ्जतुस्तदा वृक्षाँ हाताश्चाकर्षतुस्तदा। मत्ताविव च संरव्धौ वारणौ षष्टिहायनौ ॥ ४४ तयोः शब्देन महता विबुद्धास्ते नर्र्षभाः । सह मात्रा च दहशुर्हिडिम्बामग्रतः स्थिताम् ४५

इति श्रीमहा० आदिपर्वणि हिडिम्बवधपर्वणि हिडिम्बयुद्धे त्रिपञ्चारादिधकराततमोऽध्यायः ॥१५३॥

श्र्वाससमिति समासांतष्टच् । तेन अकारान्तःशब्दः॥१४॥ गमिष्यामि गमयिष्यामि नयिष्यामिति वा पाठः॥२९॥आकर्षतुः आचकर्षतुः ॥४४ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भवरतभावदीपे त्रिपन्नाशदाधिकशततमोऽष्यायः ॥१५३॥ ॥ आर्षत्वात्

२०

રધ

રહ

# 348

वैशंपायन उवाच । प्रबुद्धास्ते हिडिम्बाया रूपं दृष्टातिमानुषम्। विस्मिताः पुरुषव्यात्रा बभूवुः पृथया सह ॥ ततः कुन्ती समीक्ष्यैनां विस्मिता रूपसंपदा । उवाच मधुरं वाक्यं सान्त्वपूर्वमिदं रानैः॥ कस्य त्वं सुरगर्भाभे का वाऽसि बरवर्णिनि । केन कार्येण संप्राप्ता कुतश्चागमनं तव ॥ રૂ यदि वाऽस्य वनस्य त्वं देवता यदि वाऽप्सराः। आचक्ष्व मम तत्सर्वे किमर्थे चेह तिष्ठसि॥ हिडिम्बोवाच ।

यदेतत्पश्यसि वनं नीलमेघनिमं महत्। निवासो राक्षसस्यैष हिडिम्बस्य ममैव च॥ तस्य मां राष्ट्रसेन्द्रस्य भगिनीं विद्धि भाविनि। म्रात्रा संप्रेषितामार्थे त्वां सपुत्रां जिघांसितुम् ६ क्रुरबुद्धेरहं तस्य वचनादागता त्विह । अद्राक्षं नवहेमामं तव पुत्रं महाबलम् ॥ S ततोऽहं सर्वभूतानां भावे विचरता शुभे। चोदिता तव पुत्रस्य मन्मथेन वशानुगा ॥ 4 ततो वृतो मया भर्ता तव पुत्रो महाबलः। अपनेतुं च यतितो न चैव शिकतो मया॥ ९ चिरायमाणां मां क्षात्वा ततः स पुरुषाद्कः। स्वयमेवागतो हन्तुमिमान्सर्वीस्तवात्मजान् ॥ १० स तेन मम कान्तेन तव पुत्रेण धीमता। बलादितो विनिष्पिष्य व्यपनीतो महात्मना ॥११ विकर्षन्तौ महावेगौ गर्जमानौ परस्परम्। पश्यैवं युधि विक्रान्तावेतौ च नरराक्षसौ॥ १२

वैशंपायन उवाच। तस्याः श्रुत्वैव वचनमुत्पपात युधिष्ठिरः। अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवश्च वीर्यवान् ॥ १३ तौ ते ददशुरासक्तौ विकर्षन्तौ परस्परम्। काङ्कमाणौ जयं चैव सिंहाविव बलोत्कटौ ॥१४ अर्थान्योन्यं समाश्चिष्य विकर्षन्तौ पुनः पुनः। दावाग्निधूमसदृशं चऋतुः पार्थिवं रजः ॥

वसुधारेणुसंवीतौ वसुधाधरसंनिभौ। बम्राजतुर्यथा शैली नीहारेणाभिसंवृती ॥ १६ राक्षसेन तदा भीमं क्लिश्यमानं निरीक्ष्य च। उवाचेदं वचः पार्थः प्रहसञ्छनकैरिव ॥ १७ भीम मा मैर्महाबाहो न त्वां बुध्यामहे वयम् । समेतं भीमरूपेण रक्षसा श्रमकर्शिताः ॥ १८ साहाय्येऽस्मि श्वितः पार्थे पातियध्यामि राक्षसम् नकुलः सहदेवश्च मातरं गोपयिष्यतः ॥ १९ भीम उवाच। उदासीनो निरीक्षख न कार्यः संम्रमस्त्वया । न जात्वयं पुनर्जीवेन्मद्वाह्वन्तरमागतः॥

किमनेन चिरं भीम जीवता पापरक्षसा । गन्तव्येन चिरं स्थातुमिह शक्यमरिदम ॥ રશ पुरा संख्यते प्राची पुरा संध्या प्रवर्तते । रौद्रे मुह्ते रक्षांसि प्रबलानि भवन्त्युत ॥ २२ त्वरस्व भीम माक्रीड जिह रश्रो विभीषणम्। पुरा विकुरुते मायां भुजयोः सारमर्पय ॥ રરૂ

अर्जुन उवान्त्र ।

ं वैशंपायन उवाच । अर्जुनेनैवमुक्तस्तु भीमो रोवाज्ज्वलान्नेव । बलमाहारयामास यद्वयोर्जगतः क्षये ॥

રક तत्त्तस्याम्बुदाभस्य भीमो रोषात्तु रक्षसः। उत्क्षिप्याभ्रामयदेहं तूर्णं शतगुणं तदा ॥ २५

भीम उवाच। वृथामांसैर्वृथापुष्टो वृथावृद्धो वृथामतिः। वृथामरणमर्हस्त्वं वृथाद्य न भविष्यसि॥ क्षेममद्य करिष्यामि यथा वनमकण्टकम् । न पुनर्मानुषान्हत्वा भक्षयिष्यसि राक्षस ॥

अर्जुन उवाच । यदि वा मन्यसे भारं त्विममं राक्षसं युधि । करोमि तव साहाय्यं शीव्रमेष निपात्यताम् ॥२८ अथवाऽप्यहमेवैनं हनिष्यामि वृकोदर । कृतकर्मा परिश्रान्तः साधु तावदुपारम ॥ २९

### १५४

प्रबुद्धा इति ॥ १ ॥ जिघांसितुं हन्तुं स्वार्थे सन् ॥६॥ माने चित्ते ॥ ८ ॥ ब्यपनीतो दूरे नीतः ॥११ ॥ गन्तब्ये सति चिरं स्थातुं न शक्यम् ॥ २१ ॥ विभाषणम् विशेषेण भयंकरं पुरा प्रागव मायां विकुक्ते रक्षो रौद्रे मुहुर्तेऽतः

आस्मिन्सारं बलं अर्पय निपातय एनं शीघ्रं जहीत्यर्थः ॥ २३ ॥ आश्रामयत्समन्ता द्धामितवान् ॥ २५ ॥ वृथी-वृद्धो दीर्घत्वं गतः वृथामरणं बाहुयुद्धेन हतस्य स्वर्गकीर्त्यो रभावात् ॥ २६ ॥ क्रोधोद्दीपनायार्जुन उवाच यदिवेति 11 36 11

वैशंपायन उवाच ।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भीमसेनोऽत्यमर्षणः ।
निष्पिष्यैनं बलाद्भूमौ पश्चमारममारयत् ॥ ३०
स मार्यमाणो भीमेन नवाद विपुलं स्वनम् ।
पूर्यस्तद्वनं सर्वे जलाई इव दुन्दुभिः ॥ ३१
बाहुम्यां योक्रयित्वा तं बलवान्पाण्डुनन्दनः ।
मध्ये भङ्क्वा महाबाहुईर्षयामास पाण्डवान् ३२
हिडिम्बं निहतं दृष्ट्वा संदृष्टास्ते तरस्विनः ।

अपूजयन्नरव्यावं भीमसेनमिरदमम् ॥ ३३ आभिपूज्य महात्मानं भीमं भीमपराक्रमम् । पुनरेवार्जुनो वाक्यमुवाचेदं वृकोदरम् ॥ ३४ न दूरं नगरं मन्ये वनादस्मादहं विभो । शीव्रं गञ्छाम भद्रं ते न नो विद्यात्सुयोधनः ३५ ततः सर्वे तथेत्युक्त्वा मात्रा सह महारथाः । प्रययुः पुरुषव्याव्रा हिडिम्बा चैव राक्षसी ॥ ३६

इति श्रीमहा० आदिपर्वणि हिडिम्बवधपर्वणि हिडिम्बवधे चतुष्पञ्चारादधिकराततमोऽघ्यायः ॥१५४॥

# १५५

भामसेन उवाच। स्मरन्ति वैरं रक्षांसि मायामाश्रित्य मोहिनीम् । हिडिम्बे व्रज पन्थानं त्विममं भ्रात्सेथितम् ॥ १ युधिष्ठिर उवाच। कुद्धोऽपि पुरुष्टयात्र भीम मा स्म स्त्रियं वधीः । शरीरगुस्यभ्यधिकं धर्म गोपाय पाण्डव ॥ वधाभिप्रायमायांतमवधीस्त्वं महाबलम् । रक्षसस्तस्य भगिनी किं नः कुद्धा करिष्यति ॥३ वैशंपायन उवाच । हिडिम्बा तु ततः कुन्तीमभिवाद्य कृताञ्जलिः। युधिष्ठिरं तु कौन्तेयमिदं वचनमब्रवीत्॥ आर्ये जानासि यदुःखिमह स्त्रीणामनङ्गजम् । तदिदं मामनुपाप्तं भीमसेनकृतं शुभे ॥ 4 सोढं तत्परमं दुःखं मया कालप्रतीक्षया। सोऽयमभ्यागतः कालो भविता मे सुखोदयः ॥६ मयाद्युत्सञ्य सुदृदः स्वधर्मे स्वजनं तथा। वृतोऽयं पुरुषव्यात्रस्तव पुत्रः पतिः शुभे ॥ बीरेणाऽहं तथानेन त्वया चापि यशस्विनि । प्रत्याख्याता ने जीवामि सत्यमेतद्भवीमि ते ॥ ८ तद्र्धिस कृपां कर्तुं मिय त्वं वरवार्णिनि ।

भर्त्राऽनेन महाभागे संयोजय सुतेन ह । तमुपादाय गच्छेयं यथेष्टं देवरुपिणम् । पुनश्चेवानयिष्यामि विस्तममं कुरु मे शुभे ॥ अहं हि मनसा ध्याता सर्वाभ्रेष्यामि वः सदा । वृजिनात्तारियध्यामि दुर्गेषु विषमेषु च ॥ पृष्ठेन वो वहिष्यामि शीव्रं गतिमभीष्सतः। यूयं प्रसादं कुरुत भीमसेनो भजेत माम् ॥ १२ आपद्स्तरणे प्राणान्धारथेधेन तेन वा । सर्वमावृत्य कर्तव्यं तं धर्ममनुवर्तता ॥ १३ आपत्सु यो धारयति धर्म धर्मविदुत्तमः। व्यसनं ह्यव धर्मस्य धर्मिणामापदुच्यते ॥ ્રશ पुण्यं प्राणान्धारयति पुण्यं प्राणद्मुच्यते । येन धेनाचेरद्वंम तस्मिन्गर्हा न विद्यते ॥ **इ**५ ्युधिष्ठिर उवाच । एवभेतद्यथात्य त्वं हिंडिम्बे नात्र संशयः। स्थातव्यं तु त्वया सत्ये यथा बूयां सुमध्यमे ॥१६ स्नातं कृताहिकं मद्रे कृतकौतुकमङ्गलम् । भीमसेनं भजेथास्त्वं प्रागस्तगमनाद्ववेः॥ १७ अहःसु विहरानेन यथाकामं मनोजवा । अयं त्वानयितव्यस्ते भीमसेनः सदा निशि ॥१८

योक्रयित्वा निबच्य उरोदेशे गृहीत्वा प्रतीपं विनाम्य यष्टिवन्मध्यदेशे भङ्कत्वा त्रोटियत्वा । पशुमारं अमारयत् । पाण्डवांश्च हर्षयामासेत्यन्वयः ॥ ३२ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुष्पञ्चाशदिधक- शततमोऽध्यायः ॥ १५४ ॥

मत्वा मूढेति तन्मां त्वं भक्ता वाऽनुगतेति वा ९

१५५

स्मरन्तीति । भ्रातृसेवितं पन्थानं मृत्युम् ॥ १ ।। आभि वाद्य आर्ये इत्याभाष्य चौरादिकस्यवदेरूपं ॥ ४ ॥ वहि. ध्यामि प्रापयिष्यामि आर्षे इट् प्रवक्ष्यामीति पाठेऽपिवहेरेव रूपं । गतिं गम्यं देशम् ॥१२॥ आत्रृत्य अङ्गीकृत्य ॥१३॥ ध्यसनं वाधकम् ॥१४॥

वैशंपायन उवाच। तथेति तत्प्रातिज्ञाय भीमसेनोऽब्रवीदिदम्। शृणु राक्षसि सत्येन समयं ते वदाम्यहम्॥ १९ यावत्कालेन भवति पुत्रस्योत्पादनं शुमे । तावत्कालं गमिष्यामि (वया सह समध्यमे ॥२० वैशंपायन उवाच । तथेति तत्प्रतिज्ञाय हिडिम्बा राष्ट्रसी तदा। भीमसेनमुपादाय सोर्ध्वमाचक्रमे ततः॥ २१ शैलश्कुषु रम्येषु देवतायतनेषु च। मृगपक्षिविघ्रष्टेषु रमणीयेषु सर्वदा ॥ २२ कृत्वा च रूपं परमं सर्वाभरणभूषिता। संजल्पन्ती सुमधुरं रमयामास पाण्डवम् ॥ २३ तथैव वनदुगेषु पुष्पितद्भमवाहिषु । सरःसु रमणीयेषु पद्मोत्पलयुतेषु च॥ રષ્ઠ नदीद्वीपप्रदेशेषु वैद्यीसिकतासु च। सुतीर्थवनतोयास तथा गिरिनदीषु च॥ રૂષ काननेषु विचित्रेषु पुष्पितद्भमवल्लिषु । हिमवदिरिकुञ्जेषु गुहासु विविधास च ॥ २६ प्रफुल्लशतपत्रेषु सरःस्वमलवारिषु। सागरस्थप्रदेशेषु मणिहेमचितेषु च॥ २७ पल्यलेषु च रम्येषु महाशालवनेषु च। देवारण्येषु पुण्येषु तथा पर्वतसानुषु ॥ 24 गुह्यकानां निवासेषु तापसायतनेषु च। सर्वर्तुफलरम्येषु मानसेषु सरःसु च ॥ २९ बिभ्रती परमं रूपं रमयामास पाण्डवम् । रमयन्ती तथा भीमं तत्र तत्र मनोजवा॥ ३० प्रजन्ने राक्षसी पुत्रं भीमसेनान्महाबलम्। विरूपाक्षं महावक्रं राङ्ककर्णं विभीषणम् ॥ ३१ भीमनादं सुताम्रोष्ठं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाबलम् । महेष्वासं महावीर्यं महासत्त्वं महाभुजम् ॥ ३२

महाजवं महाकायं महामायमरिंद्मम्। दीर्घघोणं महोरस्कं विकटोद्वद्वपिण्डिकम् ॥ ३३ अमानुषं मानुषजं भीमवेगं महाबलम् । यः पिशाचानतीत्यान्यान्वभूवातीव राक्षसान् ३४ बालोऽपि यौवनं प्राप्तो मानुषेषु विशांपते । सर्वास्त्रेषु परं वीरः प्रकर्षमगमद्वली ॥ सद्यो हि गर्भान्सक्स्यो लभन्ते प्रसवन्ति च। कामरूपधराश्चेव भवन्ति बहुरूपिकाः॥ प्रणम्य विकचः पादावगृह्णात्स पितुस्तदा । मातुश्च परमेष्वासस्तौ च नामास्य चऋतुः ॥३७ घटो हास्योत्कच इति माता तं प्रत्यभाषत । अब्रवीत्तेन नामास्य घटोत्कच इति स्म ह ॥ ३८ अनुरक्तश्च तानासीत्पाण्डवान्स घटोत्कचः । तेषां च द्यितो नित्यमात्मनित्यो बभूव ह ॥ ३९ संवाससमयो जीर्ण इत्यामाच्य ततस्तु तान्। हिडिम्बा समयं कृत्वा स्वां गतिं प्रत्यपद्यत ॥ ४० घटोत्कचो महाकायः पाण्डवान्पृथया सह। अभिवाद्य यथान्यायमब्रवीच प्रभाष्यताम् ॥ ४१ र्कि करोम्यहमार्याणां निःशङ्कं वदतानघाः । तं ब्रुवन्तं भैमसेनिं कुन्ती वचनमव्रवीत्॥ त्वं कुरूणां कुले जातः साक्षाद्गीमसमो ह्यसि । ज्येष्ठः पुत्रोऽसि पञ्चानां साहाय्यं कुरु पुत्रक ॥४३ वैशंपायन उवाच । पृथयाऽप्येवमुक्तस्तु प्रणम्येव वचोऽब्रवीत्। यथा हि रावणो लोके इन्द्रजिच महाबलः। वर्ष्मवीर्यसमो लोके विशिष्टश्चाभवं नृषु कृत्यकाल उपस्थास्ये पितृनिति घटोत्कचः । आमन्त्र्य रक्षसां श्रेष्ठः प्रतस्थे चोत्तरां दिशम् ॥

महष्वास महावाय महासत्त्व महामुजम् ॥ ३२ कणस्याप्रतिवीयस्य प्रतियोद्धा महारथः ॥ ४६ इति श्रीमहा० आदि० हिडिम्बवधपर्वणि घटोत्कचोत्पत्तौ पञ्चपञ्चाशदिषकसततमोऽध्यायः ॥१५५॥

श्रुक्षणं तीक्ष्णाग्रस्तब्धकणम् ॥ ३१ ॥ दीर्घघोणं दीर्घनासिकम् । विकटे वके उद्वद्धे उच्चे पिण्डिके जानुगु-ल्फान्तरे पाश्चात्पप्रदेशः पिण्डिका ते द्वे यस्य तं विकटोद्वद्धपिण्डिकम् ॥ ३३ ॥ विकचः केशहीनः ॥ ३७ ॥ घट इति । घटसाहक्ष्याद्धटः शिरः । 'घटः समाधिमेदे ना शिरः कूटकटेषु च' इति मेदिनी । ह स्पष्टं अस्य पुत्रस्य उत्कचः विकेशो यतस्ततो घटःउत्कचो यस्यति

योगाद्धटोत्कच इति नामात्रवीत् ॥ ३८ ॥ आत्मनित्यः स्ववशः ॥ ३९ ॥ संवाससमयः सहवासकालः जीर्णोऽतीतः पुत्रोत्पत्तिपर्यन्तमेव तस्य कृतत्वात् ॥ ४० ॥ समयमेवाह कृत्येति ॥४५॥ घटोत्कचोत्पत्तिप्रयोजनमाह सहीति॥४६॥ इति आदिप० नै० भा० भा० पञ्चपञ्चाशदिषकशत्ततमोऽ ध्यायः ॥ १५५ ॥

स हि सृष्टो मघवता शक्तिहेतोर्महात्मना ।

### १५६

### वैशंपायन उवाच ।

ते वनेन वनं गत्वा घ्रन्तो मृगगणान्बह्न ।
अपक्रम्य ययूराजंस्त्वरमाणा महारथाः ॥ १
मत्स्यांस्त्रिगतांन्पञ्चालान्कीचकानन्तरेण च ।
रमणीयान्वनोदेशान्त्रेक्षमाणाः सराांसि च ॥ २
जटाः कृत्वात्मनः सर्वे वल्कलाजिनवाससः ।
सह कुन्त्या महात्मानो बिम्नतस्तापसं वपुः ॥ ३
काचिद्रहन्तो जननीं त्वरमाणा महारथाः ।
काचिच्छन्देन गच्छन्तस्ते जग्मुः प्रसमं पुनः ॥ ४
ब्राह्मं वेदमधीयाना वेदाङ्गानि च सर्वशः ।
नीतिशास्त्रं च सर्वशा दद्यपुस्ते पितामहम् ॥ ५
तेऽभिवाद्य महात्मानं कृष्णद्वैपायनं तदा ।
तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे सह मात्रा परंतपाः ॥ ६

व्यास उवाच।

मयेदं व्यसनं पूर्वं विदितं भरतर्षभाः।
यथा तु तैरधर्मेण धार्तराष्ट्रैविवासिताः॥ ७
तद्विदित्वाऽस्मि संप्राप्तश्चिकीर्षुः परमं हितम्।
न विषादोऽत्र कर्तव्यः सर्वमेतत्सुखाय वः॥ ८
समास्ते चैव मे सर्वे यूयं चैव न संशयः।
दीनतो बालतश्चेव स्नेहं कुर्वन्ति मानवाः।
तस्मादम्यधिकः स्नेहो युष्मासु मम सांप्रतम्॥९
स्नेहपूर्वं चिकीर्षामि हितं वस्तन्निबोधत।

इंद् नगरमभ्याशे रमणीयं निरामयम् । वसतेह् प्रतिच्छन्ना ममागमनकाङ्क्ष्णिः ॥ १० वैद्यापायन उवाच ।

एवं स तान्समाश्वास्य व्यासः सत्यवतीसुतः। एकचकाममिगतः कुन्तीमाश्वासयत्प्रमुः॥ ११ व्यास उवाच।

जीवत्पुत्रि सुतस्तेऽयं धर्मनित्यो युधिष्ठिरः। धर्मेण पृथिवीं जित्वा महात्मा पुरुषर्षमः। पृथिव्यां पार्थिवान्सर्वान्प्रशासिष्यति धर्मराद्॥ पृथिवीमखिलां जित्वा सर्वो सागरमेखलाम्। भीमसेनार्जुनवलाद्धोक्ष्यते नात्र संशयः॥ १३ पुत्रास्तव च माद्याश्च सर्व पव महारथाः। स्वराष्ट्रे विहरिष्यन्ति सुखं सुमनसः सदा॥ १४ यक्ष्यन्ति च नरत्याघ्रा निर्जित्य पृथिवीमिमाम्। राजस्याश्वमेधाद्यैः ऋतुभिर्मूरिद्क्षिणैः॥ १५ अनुगृह्य सुहद्वर्गं भोगैश्वर्यसुखेन च। पितृपैतामहं राज्यमिमे भोक्ष्यन्ति ते सुताः॥१६

वैशंपायन उवाच।
प्वमुक्त्वा निवेश्येनान्त्राह्मणस्य निवेशने।
अत्रवीत्पाण्डवश्रेष्ठमृषिद्वेपायनस्तदा॥ १७
इह मासं प्रतीक्षच्यमागमिष्याम्यहं पुनः।
देशकालौ विदित्वेव लप्स्यध्वं परमां मुदम्॥ १८
स तैः प्राञ्जलिभिः सर्वेस्तथेत्युक्तो नराधिप।
जगाम भगवान्त्यासो यथागतमृषिः प्रभुः॥ १९

इति श्रीमहा० आदि० हिडिम्ब० एकचकाप्रवेशे व्यासदर्शने षट्पञ्चाशदिषकशततमोऽघ्यायः ॥१५६॥ समाप्तं हिडिम्बवधपर्व ।

> बकवधपर्व । १५७

जममेजय उवाच । एकचकां गतास्ते तु कुन्तीपुत्रा महारथाः । अत ऊर्ध्वं द्विजश्रेष्ठ किमकुर्वेत पाण्डवाः ॥ वैशंपायन उवाच । एकचक्कां गतास्ते तु कुन्तीपुत्रा महारथाः । ऊषुर्नातिचिरं कालं ब्राह्मणस्य निवेशने ॥

### १५६

ते इति । वनेन वनं वनाद्वनम् ॥ १ ॥ ब्राह्मं वेदं ब्रह्म-प्रतिपादकं उपानिषद्भागं ब्राह्मणयोग्यं वा । पितामहं ब्यासम् ॥ ५ ॥ एकचकां आभिगतः तैः सहोतिशेष ॥११॥ इति आदिपर्वाणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षट्पञ्चाशदधिः कशततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥

> १५७ एकचकामिति ॥ १ ॥

₹

रमणीयानि पश्यन्तो वनानि विविधानि च। पार्थिवानिप चोद्देशान्सरितश्च सरांसि च ॥ ३ चेरुमें इं तदा ते तु सर्व एव विशांपते। बभूवुर्नागराणां च स्वैर्गुणैः प्रियदर्शनाः॥ निवेदयन्ति सम तदा कुन्त्या भैक्षं सदा निशि। तया विमक्तान्मागांस्ते भुञ्जते सम पृथकपृथक्॥ अर्घे ते भुञ्जते वीराः सह मात्रा परंतपाः ।। अर्घ सर्वस्य मैक्षस्य भीमो भुङ्के महावलः॥ तथा तु तेषां वसतां तस्मिन्राष्ट्रे महात्मनाम् । अतिचकाम सुमहान्कालोऽथ भरतर्षम ॥: ततः कदाचिद्धेक्षाय गतास्ते पुरुषर्भाः । संगत्या भीमसेनस्य तत्रास्ते पृथया सह॥ अथार्तिजं महाराष्ट्रं ब्राह्मणस्य निवेशने । भृशमुत्पतितं घोरं कुन्ती शुश्राव भारत ॥ रोरूयमाणांस्तान्द्रष्टा परिदेवयतश्च सा। कारण्यात्साधुमावाच कुन्ती राजन्न चक्षमे ॥१० मध्यमानेव दुःखेन हृद्येन पृथा तदा। उवाच भीमं कल्याणी कृपान्वितमिदं वचः ॥११ वसाम सुसुखं पुत्र ब्राह्मणस्य निवेशने । अक्षाता घार्तराष्ट्रस्य सत्कृता वीतमन्यवः॥ १२ सा चिन्तये सदा पुत्र ब्राह्मणस्यास्य कि न्वहम्। प्रियं कुर्यामिति गृहे यत्कुर्युद्धविताः सुखम् ॥ १३ पतावानपुरुषस्तात कृतं यस्मिन्न नश्यति । यावच कुर्यादन्योऽस्य कुर्यादभ्यधिकं ततः ॥१४ तादिदं ब्राह्मणस्यास्य दुःखमापतितं ध्रुवम् । तत्रास्य यदि साहाय्यं कुर्यामुपकृतं भवेत्॥ १५ भीमसेन उवाच। श्रायतामस्य यदुःखं यतश्चेव समुत्थितम् । विदित्वा व्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात्सुदुष्करम् ॥ वैशंपायन उवाच। एवं तौ कथयन्तौ च भूयः शुश्रुवतुः स्वनम्। आर्तिजं तस्य विप्रस्य सभार्यस्य विशांपते ॥१७ अन्तःपुरं ततस्तस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। विवेश त्वरिता कुन्ती बद्धवत्सेव सौरभी ॥ १८ ततस्तं ब्राह्मणं तत्र भार्यया च सुतेन च। दुहित्रा चैव सहितं ददशीवनताननम् ॥ १९

ब्राह्मण उवाचे। धिगिदं जीवितं छोके गतसारमनर्थकम् । दुःखमूलं पराधनिं भृशमियभागि च ॥ २० जीविते परमं दुःखं जीविते परमो ज्वरः । जीविते वर्तमानस्य दुःखानामागमो ध्रुवः ॥ २१ आत्माह्येको हि धर्मार्थी कामं चैव निषवते। पतैश्च विश्रयोगोऽपि दुःखं परमनन्तकम् ॥ आहुः केचित्परं मोक्षं स च नास्ति कथंचन । अर्थप्राप्ती तु नरकः कृत्स्न प्वापपद्यते ॥ २३ अर्थेप्सुता परं दुःखमर्थप्राप्तौ ततोऽधिकम्। जातक्षेहस्य चार्थेषु विप्रयोगे महत्तरम् ॥ રક न हि योगं प्रपश्यामि येन मुच्येयमापदः। पुत्रदारेण वा सार्धं प्राद्रवेयमनामयम् ॥ २५ यतितं वै मया पूर्वे वेत्य ब्राह्मणि तत्त्रया । क्षेमं यतस्तते। गन्तुं त्वया तु मम न श्रुतम् ॥ २६ इह जाता विवृद्धाऽस्मि पिता चापि ममेति वै। उक्तवत्यसि दुर्मेधे याच्यमाना मयाऽसकृत् ॥२७ खर्गतोऽपि पिता बृद्धस्तथा माता चिरं तव। बान्धवा भूतपूर्वाश्च तत्र वासे तु का रितः ॥२८ सोऽयं ते बन्धुकामाया अश्रण्वन्त्या वचो मम। बन्धुप्रणाशः संप्राप्ती भृशं दुःखकरो मम ॥ २९ <sup>अथवा</sup> मद्विनाशोऽयं न हि शक्ष्यामि कंचन। परित्यक्तुमहं बन्धुं स्वयं जीवकृशंसवत् ॥ सहधर्मचरीं दान्तां नित्यं मातृसमां मम । सखायं विह्तां देवैर्नित्यं परामिकां गतिम् ॥३१ वित्रा मात्रा च विहितां सदा गाईस्थ्यभागिनीम वरियत्वा यथान्यायं मन्त्रवत्परिणीय च ॥ कुळीनां शीळसंपन्नामपत्यजननीमपि। त्वामहं जीवितस्यार्थे साध्वीमनपकारिणीम् ३३ परित्यक्तुं न शक्ष्यामि भार्यो नित्यमनुव्रताम् । कुत एव परित्यक्तं सुतं शक्ष्याम्यहं स्वयम् ॥ ३४ बालमप्राप्तवयसमजातव्यञ्जनाकृतिम्। भर्तुरर्थाय निक्षिप्तां न्यासं धात्रा महात्मना ॥३५ यया दौहित्रजाँह्लोकानाशंसे पितृभिः सह । स्वयमुत्पाद्य तां बालां कथमुत्स्नष्ट्रमुत्सहे ॥ ३६

धार्थिवान्यृथिवीसंबिन्धनः ॥ ३ ॥ भैक्षं भिक्षा-रुष्धममं चेरुर्भक्षितवन्तः आपित क्षात्रियस्यापि तदौचि-त्यात् ॥ ४ ॥ परिदेवयतः विविधं लालप्यमानान् ॥,१० ॥ गृहे सुखं उषिताः दुर्वासःप्रमृतय इव ॥ १३ ॥

कृतं उपकृतं न नर्यति प्रत्युपकारं विना नावसीदति । एता-वानेव पुरुषो न चान्यः ॥१४॥ सौरभी कामधेनुसंतितगौः ॥ १८ ॥ योगं उपायं ॥ २५ ॥ भूतपूर्वाः पूर्वे भूताः नष्टा इत्यर्थः॥२८॥ मातृसमां आदिभूमिसमां गोसमां वा ' माता गौर्यादिजननी गोब्रह्माण्यादि भूमिषु'इति मेदिनी ॥३१॥ मन्यन्ते केचिद्धिकं स्नेहं पुत्रे पितुर्नराः।
कन्यायां केचिद्परे मम तुल्यावुमौ स्मृतौ॥ ३७
यस्यां लोकाः प्रसृतिश्च स्थिता नित्यमथो सुखम्
अपापां तामहं बालां कथमुत्स्रष्टुमुत्सहे॥ ३८
आत्मानमपि चोत्सुज्य तप्स्यामि परलोकगः।

त्यक्ता होते मया व्यक्तं नेह शस्यन्ति जीवितुम्॥ एषां चान्यतमत्यागो नृशंसो गर्हितो बुधैः। आत्मत्यागे कृते चेमे मरिष्यन्ति मया विना ४० स कुच्छ्रामहमापन्नो न शक्तस्तर्तुमापदम्। अहो धिक्कां गर्ति त्वद्य गमिष्यामि सवान्धवः। सर्वैः सह मृतं श्रेयो न च मे जीवितं क्षमम्॥४१

इति श्रीमहा० आदिपर्व० वकवधपर्वाणि ब्राह्मणचिन्तायां सप्तपञ्चाशदिधकशततमोऽध्यायः ॥१५७॥

# 346

ब्राह्मण्युवाच । न संतापस्त्वया कार्यः प्राकृतेनेव कर्हिचित्। न हि संतापकालोऽयं वैद्यस्य तव विद्यते ॥ १ अवस्यं निधनं सर्वेर्गन्तव्यमिह मानवैः। अवस्यभाविन्यर्थे वै संतापो नेह विद्यते ॥ 2 भार्या पुत्रोऽथ दुहिता सर्वमात्मार्थमिष्यते । व्ययां जिह सुब्द्धा त्वं स्वयं यास्यामि तत्र च३ पताद्धि परमं नार्याः कार्यं लोके सनातनम्। प्राणानिप परित्यज्य यद्भर्तृहितमाचरेत्॥ तच तत्र कृतं कर्म तवापीदं सुखावहम्। भवत्यमुत्र चास्रय्यं लोकेऽस्मिश्च यशस्करम् ॥५ एष चैव गुरुर्धमों यं प्रवश्याम्यहं तव । अर्थश्च तव धर्मश्च भूयानत्र प्रदस्यते ॥ ,**E** यद्र्थमिष्यते भार्या प्राप्तःसोऽर्थस्त्वया मयि। कन्या चैका कुमारश्च कृताहमनृणा त्वया ॥ समर्थः पोषणे चासि सुतयो रक्षणे तथा। न त्वहं सुतयोः शक्ता तथा रक्षणपोषणे ॥ 6 मम हि त्वद्विहीनायाः सर्वप्राणधनेश्वर । क्यं स्यातां सुतौ बालौ भरेयं च कथं त्वहम् ९ क्यं हि विघनाऽनाथा बालपुत्रा विना त्वया। मिथुनं जीवयिष्यामि स्थिता साधुगते पथि १० अहं कृतावलितेश्च प्रार्थ्यमानामिमां सुताम्। अयुक्तैस्तव संबन्धे कथं शक्ष्यामि रक्षितुम् ॥ ११ उत्सृष्टमामिषं भूमौ प्रार्थयन्ति यथा खगाः।

प्रार्थयन्ति जनाः सर्वे पतिर्हानां तथा स्त्रियम् ॥ साऽहं विचाल्यामाना वै प्रार्थ्यमाना दुरात्मभिः स्थातं पथि न शस्यामि सज्जनेष्टे द्विजोत्तम॥१३ कथं तव कुलस्यैकामिमां बालामनागसम्। पितृपैतामहे मार्गे नियोक्तमहमुत्सहे॥ कथं शस्यामि बालेऽस्मिन्गुणानाधातुर्माप्सितान् अनाथे सर्वतो लुते यथा त्वं धर्मदार्शवान् ॥ १५ इमामपि च ते बालामनाथां परिभूय माम् । अनर्हाः प्रार्थियेष्यन्ति शुद्धा वेदश्चिति यथा ॥१६ तां चेदहं न दित्सेयं त्वद्गणैरुपबृहिताम् । प्रमथ्येनां हरेयुस्ते हविर्घाङ्का स्वाप्वरात् ॥ १७ संप्रेक्षमाणा पुत्रं ते नानुरूपीमवात्मनः। अन्धवशमापन्नामिमां चापि सतां तव ॥ १८ अवज्ञाता च लोकेषु तथात्मानमजानती। अवलिप्तैर्नरैर्वह्मन्मरिष्यामि न संशयः १९ तो च हीनो मया बालो त्वया चैव तथात्मजी। विनश्येतां न संदेहो मत्स्याविव जलक्षये॥ २० त्रितयं सर्वथाप्येवं विनशिष्यत्यसंशयम्। त्वया विहीनं तस्मात्वं मां परित्यक्तमईसि ॥ २१ व्युष्टिरेषा परा स्त्रीणां पूर्वं मर्तुः परां गतिम्। गन्तुं ब्रह्मन्सपुत्राणामिति धर्मविदो विदुः ॥ २२ परित्यक्तः सुतश्चायं दुहितेयं तथा मया। बान्धवाश्च परित्यक्तास्त्वदर्थं जीवितं च मे ॥२३

इति आदिपर्वाण नै० भा० भा० सत्पपञ्चाशदधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ १५७ ॥

१५८

नेति । वैद्यस्य विद्यावतः ॥१॥ तत्र भर्तृहितनिमिलं तच

प्राणत्यागरूपं कर्म ॥५॥ अहंकृताः गर्विताः अवालिप्ताः कल-द्विताः 'अवलेपस्तु गेर्वस्थाह्नेपने दूषणेऽपि च' इति मेदिनी ॥११॥ मार्गे सत्कुलंसवन्धरूपे॥१४॥ गुणान्विद्यादीन्॥१५॥ च्वांक्षाः काकाः॥१७॥ पराब्युष्टिर्महद्भाग्यम् । 'ब्युष्टिः फले . समृद्धौ स्त्री' इति मेदिनी ॥ २२ ॥

यज्ञैस्तपोभिर्नियमैद्निश्च विविधैस्तथा । विशिष्यते स्त्रिया भर्तुर्नित्यं प्रियहिते स्थितिः॥ तदिदं यचिकीर्षामि धर्म परमसंमतम्। इष्टं चैव हितं चैव तव चैव कुलस्य च ॥ इष्टानि चाप्यपत्यानि द्रव्याणि सुहृदः प्रियाः । **आपद्धर्मप्रमोक्षाय भार्या चापि सतां मतम् ॥ २६** आपदर्थे धनं रक्षेद्वारान्रक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सततं रक्षेद्वारेरिप धनैरिप॥ २७ द्दष्टादृष्टफलार्थे हि भार्या पुत्रो धनं गृहम् । सर्वमेतद्विधातव्यं बुधानामेष निश्चयः॥ 26 पकतो वा कुलं कृत्स्त्रमात्मा वाः कुलवर्धनः। न समं सर्वमेवेति बुधानामेष निश्चयः॥ રેવ स क्रुरुव मया कार्यं तारयात्मानमात्मना। अनुजानीहि मामार्थ सुतौ मे परिपालय ॥ ३० अवच्यां स्त्रियमित्याहुर्धेर्मशा धर्मानेश्चये। धर्मज्ञान्राक्षसानाहुर्ने ह्रन्यात्स च मामपि॥ ३१

निःसंशयं वधः पुंसां स्त्रीणां संशायितो वधः । अतो मामेव धर्मक्ष प्रस्थापयितुमहिस ॥ ३२ भुक्तं प्रियाण्यवाप्तानि धर्मश्च चिरतो महान् । त्वत्प्रस्तिः प्रिया प्राप्ता न मां तप्र्यत्यजीवितम् ॥ जातपुत्रा च यृद्धा च प्रियकामा च ते सदा । समीक्ष्यैतदहं सर्वे व्यवसायं करोम्यतः ॥ ३४ उत्सुज्यापि हि मामार्य प्राप्त्यस्यन्यामपि स्त्रियम् ततः प्रतिष्ठितो धर्मो भविष्यति पुनस्तव ॥ ३५ न चाप्यधर्मः कल्याण बहुपत्नीकृतां नृणाम् । स्त्रीणामधर्मः सुमहान्मर्तुः पूर्वस्य लक्षने ॥ ३६ पतत्सर्वं समीक्ष्य त्वमात्मत्यागं च गहितम् । आत्मानं तार्याद्याशु कुलं चेमौ च दारको ॥३७

वैशंषायन उवाच । एवमुक्तस्तया भर्ता तां समाछिङ्गय भारत । मुमोच बाष्पं शनकैः सभार्यो भृशदुःखितः ॥३८

इति श्री म० आ० बकवधपर्वणि ब्राह्मणीवाक्ये अष्टपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥

१५९

वैशंपायन उवाच ।
तयोर्द्वः खितयोर्वाक्यमतिमात्रं निशस्य तु ।
ततो दुः खपरीताङ्गी कन्या तावस्यभाषत ॥ १
किमेवं सृशदुः खातौँ रोक्ष्येतामनाथवत् ।
ममापि भ्रूयतां वाक्यं श्रुत्वा च क्रियतां श्रमम् ॥
धर्मतोऽहं परित्याज्या युवयोर्नात्रं संशयः ।
त्यक्तव्यां मां परित्यज्य त्राहि सर्वं मयकया ॥ ३
इत्यर्थमिष्यतेऽपत्यं तारिथिष्यति मामिति ।
अस्मिन्नुपस्थिते काले तर्ष्वं प्रववन्मया ॥ ४
इह वा तारयेदुर्गादुत वा प्रेत्य भारत ।
सर्वथा तारयेत्पुत्रः पुत्र इत्युच्यते बुधैः ॥ ५
आकाङ्कन्ते च दौहित्रान्मिथ नित्यं पितामहाः ।

तत्स्वयं वै परित्रास्ये रक्षन्ती जीवितं पितुः ॥ ६ म्राता च मम बालोऽयं गते लोकममुं त्विय । अचिरणैव कालेन विनक्ष्येत न संशयः ॥ ७ तातेपि हि गते खर्ग विनष्टे च ममानुजे । पिण्डः पितृणां व्युष्टिच्चेत्तत्तेषां विभियं भवेत् ॥ पित्रा त्यक्ता तथा मात्रा मात्रा चाहमसंशयम् । दुःखादुःखतरं प्राप्य म्रियेयमतथोचिता ॥ ९ त्विय त्वरोगे निर्मुक्ते माता म्राता च मे शिद्युः । संतानश्चेव पिण्डश्च प्रतिष्ठास्यत्यसंशयम् ॥ , १० भात्मा पुत्रः सखा भार्यो कृच्छ्रं तु दुहिता किल स कृच्छ्रान्मोचयात्मानं मां च धर्मे नियोजय११

फलार्थे विधातब्यमिति संबन्धः ॥ २८॥ आत्मना समं सर्वे नेति एष बुधानां निश्चयः ॥ २९॥ त्वत् त्वतः प्रसूतिः संततिः अजीवितं मरणम् ॥ ३३॥ पूर्वस्य अञ्चने तं विना भन्नन्तरकरणे ॥ ३६॥ इति आदि-पर्वणि नैळकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टपञ्चाशदिधकशत-तमाऽध्यायः ॥ १५८॥

१५९

तयोरिति ॥ १ ॥ त्यक्तब्यां अवद्यदेयां परित्यज्य रक्षेसे दत्वा ॥ ३ ॥ प्रववत् नौकयेव मया तरध्वं दुःसर्ह दुःखनदीमतिकामध्वम् ॥ ४ ॥ पुत्रः पुत्राम्नो नरकान्नायत इति योगात्पुत्र इत्यर्थः । तत्स्वयमिति । दौहिन्नापेक्षया संनिहिता दुहितैवाहं तारयामीत्यर्थः ॥ ६ ॥

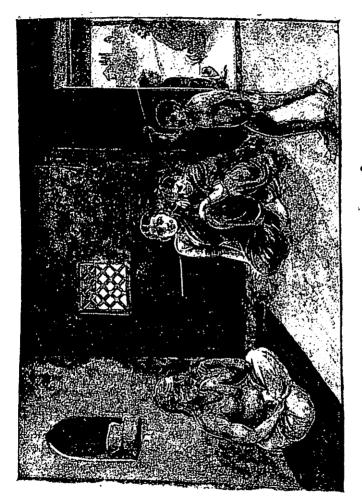

ततः स तृणमादाय प्रहेष्टः पुनरब्रचीत् । अनेनाहं हनिष्यामि राश्नसं पुरुषादन म् ॥ आदि॰ १५९.२२

अनाथा कृपणा बाला यत्र कचनगामिनी ।
भविष्यामि त्वया तात विहीना कृपणा सदा ॥
अथवाऽहं करिष्यामि कुलस्यास्यविमोचनम् ।
फलसंस्था भविष्यामि कृत्वा कर्म सुदुष्करम् १३
अथवा यास्यसे तत्र त्यक्त्वा मां द्विजसत्तम ।
पीडिताऽहं भविष्यामि तद्वेक्षस्व मामापे ॥ १४
तद्समद्र्यं धर्मार्थं प्रसवार्थं स सत्तम ।
आत्मानं परिरक्षस्व त्यक्तत्यां मां च संत्यज १५
अवस्यकरणीये च मा त्वां कालोऽत्यगाद्यम् ।
किंत्वतः परमं दुःखं यद्वयं स्वर्गते त्वयि ॥ १६
याचमानाः पराद्वं परिधावेमिह श्ववत् ।
त्विय त्वरोगे निर्मुक्ते लेशादस्मात्सवान्धवे ।
अमृते वसती लोके भाविष्यामि सुखान्विता १७
इतःप्रदाने देवाश्च पितरश्चेति न श्रुतम् ।

त्वया दत्तेन तोयेन भविष्यन्ति हिताय वै ॥ १८ वैशंपायन उवाच । एवं बहुविधं तस्या निशम्य परिदेवितम् । पिता माता च सा चैव कन्या प्रहरुद्ख्यः ततः प्ररुदितान्सर्वान्निशम्याथ स्रुतस्तदा । उत्फूलनयना बालः कलमन्यक्तमब्रवीत्॥ २० मा पिता रुद् मा मातमस्विसस्विति चाववित प्रहसिश्व सर्वोस्तानेकैकमनुसर्पति ॥ २१ ततः स तृणमादाय प्रहृष्टः पुनरव्रवीत् । अनेनाहं हनिष्यामि राक्षसं पुरुषादकम् ॥ २२ तथापि तेषां दुःखेन परीतानां निशम्य तत् । बालस्य वाक्यमव्यक्तं हर्षः समभवन्महान् ॥२३ अयं काल इति ज्ञात्वा कुग्ती समुपसृत्य तान्। गतासुनमृतेनेव जीवयन्तीदमन्नवीत ॥

इति श्रीम० आदि० बकवधपर्वणि ब्राह्मणकन्यापुत्रवाक्ये ऊनषष्ट्यधिकराततमोऽघ्यायः ॥१५९॥

360

कुत्तयुवाच ।
कुतो मूलिमदं दुःखं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः ।
विदित्वाप्यपक्षयं शक्यं चेदपकिषतुम् ॥ १
ब्राह्मण उवाच ।
उपपन्नं सतामेतद्यद्भविषि तपोधने ।
न तु दुःखिमदं शक्यं मानुषेण व्यपोहितुम् ॥ २
समीपे नगरस्यास्य बको वसित राश्नसः ।
ईशो जनपदस्यास्य पुरस्य च महाबलः ॥ ३
पुष्टों मानुषमांसेन दुर्बुद्धिः पुरुषादकः ।
रक्षत्यसुरराण्नित्यमिमं जनपदं बली ॥ ४
नगरं चैव देशं च रक्षोबलसमन्वितः ।

तत्कृते परचकांच भूतेभ्यश्च न नो भयम्॥ ५ वेतनं तस्य विहितं शालिवाहस्य भोजनम्।
महिषौ पुरुषश्चैको यस्तदादाय गच्छिति॥ ६ पकैकश्चापि पुरुषस्तत्प्रयच्छिति मोजनम्।
स वारो बहुमिर्वर्षैर्मवत्यसुकरो नरैः॥ ७ तिह्मोक्षाय ये केचिद्यतन्ति पुरुषाः कचित्। स पुत्रदारांस्तान्हत्वा तद्रश्लो भक्षयत्युत॥ ८ वेत्रकीयगृहे राजा नायं नयमिहास्थितः। उपायं तं न कुरुते यहादिप स मन्द्धीः। अनामयं जनस्यास्य येन स्यादद्य शाश्वतम्॥ ९

फलसंस्था सफलमरणा ।।१३।। तत्र राक्षससमीपे ।।१४॥
प्रसवार्थं वंशार्थम्।१५॥अमृतेव जीवन्तीव । इहलोके कीर्तेः
सत्त्वात् ॥ १० ॥ इतः प्रदाने अस्मिन् राक्षसाहाराय
कन्यादाने दुर्दानत्वात् पितुर्दुर्मरणाच कन्याया देवाश्च पितस्था हिताय नेति श्रुतं यद्यपि तथापि त्वया दत्तेन तोयेन
तव मम च हिताय ते भविष्यन्तीत्यर्थः ॥ १८ ॥ कलं
मधुरम् ॥ २० ॥ हे पितः मारुद्द रोद्दंन मा कुरु । एतेन
बाललीलापि ग्रुमाग्रुभस्त्विकेति स्वितम् ॥ २१ ॥ इति
आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे जनषष्टयधिकशत-

तमोऽध्यायः । १५९ ॥

१६०

कृत इति । कृतो मूलं कृत उत्थितमिस्तर्थः ॥ १ ॥ शालिबाहः विद्यातिस्तर्वाालितण्डुलौदनः वहो विद्यातिस्तालितण्डुलौदनः वहो विद्यातिस्तालितण्डुलौदनः वहो विद्यातिस्तालितण्डुलौदनः वहेन ।। ६॥ वारः पर्यायागतो विद्यसः ॥ ७॥ वित्रकीयगृहे स्थानिवशेषे । इतः अदूरे राजाऽस्ति अयं इह नगरे नयं न आस्थितः अस्य नगरस्यविक्षां न करोतीत्यर्थः। स्वयं राक्षसं हन्तुमशक्तत्वादुपायमप्यन्यद्वारा न कुरुते यतो मन्दधीः ॥ ९ ॥

एतदर्ही वयं नूनं वसामों दुर्बलस्य ये । विषये नित्यवास्तव्याः कुराजानमुपाश्रिताः ॥ १० ब्राह्मणाः कस्य वक्तव्याः कस्य वा छन्दचारिणः गुणैरेते हि वत्स्यन्ति कामगाः पक्षिणो यथा ॥११ राजानं प्रथमं विन्देत्ततो भार्या ततो धनम् । त्रयस्य संचयेनास्य क्षातीन्पुत्रांश्च तारयेत् ॥१२ विपरीतं मया चेदं त्रयं सर्वमुपार्जितम् । तदिमामापदं प्राप्य भृशं तप्यामहे वयम् ॥ १३

सोयमस्माननुप्राप्तो वारः कुलावेनाशनः । भोजनं पुरुषश्चैकः प्रदेयं वेतनं मया ॥ १४ न च मे विद्यते वित्तं संक्षेतुं पुरुषं कचित्। १५ सुहज्जनं प्रदातं च न शक्यामि कदाचन ॥ गति चैव न पश्यामि तस्मान्मोक्षाय रक्षसः । सोऽहं दुःखार्णवे मग्नो महत्यसुकरे भृशं ॥ १६ सहैवैतैर्गमिष्यामि बान्धवैरद्य राष्ट्रसम् । ततो न सहितान्धुद्रः सर्वानेवोपमोक्ष्यति ॥ १७

इति श्रीमहा० आदि० वकवघपर्वणि कुन्तीप्रश्ले षष्ट्यघिकशततमोऽघ्यायः॥ १६०॥

### १६१

१

ર

#### कुन्त्युवाच ।

न विषादस्त्वया कार्यो भयादस्मात्कयंचन। उपायः परिदृष्टोऽत्र तस्मान्मोक्षाय रक्षसः ॥ पकस्तवसूतो बालः कन्याचैका तपस्विनी। न चैतयोस्तथा पत्न्या गमनं तव रोचये॥ मम पञ्च सता ब्रह्मंस्तेषामेको गमिष्यति । त्वदर्थं बलिमादाय तस्य पापस्य रक्षसः॥

ब्राह्मण उवाच । नाहमेतत्करिष्यामि जीवितार्थी कथंचन। ब्राह्मणस्यातिथेश्चैव स्वार्थे प्राणान्वियोजयन ॥ ४ न त्वेतदक्रलीनासु नाधर्मिष्टासु विद्यते । यद्वाह्मणार्थं विस्जेदात्मानमपि चात्मजम् ॥ आत्मनस्त मया श्रेयो बोद्धव्यमिति रोचते। ब्रह्मवध्यात्मवध्या वा श्रेयानात्मवधो मम्॥ ब्रह्मवध्या परं पापं निष्कृतिनात्र विद्यते । अबुद्धिपूर्वे कृत्वापि वरमात्मवधो मम ॥ 9 न् त्वहं वधमाकाङ्के स्वयमेवात्मनः शुभे। परैः कृते वधे पापं न किंचिन्मयि विद्यते ॥ अभिसंधिकृते तस्मिन्त्राह्मणस्य वधे मया । निष्कृतिं न प्रपद्यामि नृशंसं क्षुद्रमेव च ॥ आगतस्य गृहं त्यागस्तथैव श्ररणार्थिनः । याचमानस्य च वधो नृशंसो गर्हितो बुधैः ॥१० कुर्यान्न निन्दितं कर्म न नृशंसं कथंचन। इति पूर्वे महात्मान आपद्धर्मविदो विदुः ॥ श्रेयांस्तु सहदारस्य विनाशोऽद्य मम खयम्। ब्राह्मणस्य वधं नाहमनुमंस्ये कदाचन ॥

क्रन्त्यवाच ।

ममाप्येषा मतिब्रह्मन्त्रिप्रा रक्ष्या इति स्थिरा न चाप्यनिष्टः पुत्रों मे यदि पुत्रशतं भवेत्॥ १३ न चासौ राक्षसः शक्तो मम पुत्रविनाशने । वीर्यवान्मन्त्रसिद्धश्च तेजस्वी च सुतो मम ॥ १४

एतदर्हाः एतस्य दुःखस्य योग्या वयम् । तत्र हेतुः वसाम इत्यादिः। विषये देशे नित्यवास्तन्याः नित्यं वासकर्तारः नित्य-मुद्धिमा इत्यपि पठन्ति ॥१०॥ कस्य केन हेतुना कस्य केन पुंसा वक्तब्याः। इतो मागच्छतेति वक्तं शक्याः। कृष्यादिका-रित्वामावात् । अत एव छन्दचारिणः।गुणैः देशस्य राज्ञो वा वत्स्यान्ति वासं करिष्यान्ति न तु निर्वन्धेनेत्यर्थः ॥ ११ ॥ संचयेन समृष्या । अराजके हि राष्ट्रे कृता भार्या चोरहार्या स्यात् । अमार्यस्यायज्वनो धनं राजहार्ये स्यात् ॥ १२ ॥ विषरीतं कुराज्ये भार्योद्वहनात् उद्वाहानन्तरं धनालाभाच ॥ १३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे

षष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥

# १६१

न विषाद इति ॥१॥ एतत्त्वदुक्तम् । अकुळीनासु अधूर र्मिष्टास्विप प्रजासु न विद्यते तत्कथं मादशेषु स्यादित्यर्थः ।। ४ ॥ ब्राह्मणार्थे आत्मादिविसर्जनमेव आत्मनः श्रेयो मया बोद्धक्यमिति संबन्धः ॥ ५॥ अबुद्धिपूर्वकन्नह्मवधाः हुद्धिपूर्वकृते आत्मवधे स्वल्पं पापम् । तदिप मम परेण कृति वधे नास्तीत्याह सार्द्धेन । अबुद्धीत्यादिना संधिकृते बुद्धिपूर्वे कृते ॥ ९ ॥

राक्षसाय च तत्सर्वे प्रापयिष्यति भोजनम् । मोक्षयिष्यति चात्मानमिति मे निश्चिता मतिः॥ समागताश्च वीरेण दृष्टपूर्वाश्च राक्षसाः। बलवन्तो महाकाया निहताश्चाप्यनेकशः॥ न त्विदं केषुचिद्रह्मन्व्याहर्तव्यं कथंचन। विद्यार्थिनो हि मे पुत्रान्विप्रकुर्युः कुत्रहलात् १७

गुरुणा चाननुकातो ब्राह्येदात्सुतो मम । न स कुर्यात्तथा कार्य विद्ययेति सतां मतम् १८ पवमुक्तस्तु पृथया स विप्रो भार्यया सह। हृष्टः संपूजयामास तद्वाक्यममृतोपमम्॥ १९ ततः कुन्ती च विप्रश्च सहितावनिलात्मजम् । तमब्रुतां कुरुष्वेति स तथेत्यब्रवीच तौ ॥

इति श्रीमहा० आदि० बकवथ० भीमबकवधाङ्गीकारे एकषष्ट्यधिकराततमोऽघ्यायः ॥ १६१ ॥

# १६२

ર

રૂ

8

11 99 11

वैशंपायन उवाच । करिष्य इति भीमेन प्रतिकातेऽथ भारत । आजग्मुस्ते ततः सर्वे भैक्षमादाय पाण्डवाः ॥ १ आकारेणैव तं झात्वा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः। रहः समुपविदयैकस्ततः पप्रच्छ मातरम् ॥ युधिष्ठिर उवाच। कि चिकीर्षत्ययं कर्म भीमो भीमपराक्रमः। भवत्यनुमते कचित्वयं वा कर्तुमिच्छति ॥ कुन्त्युवाच । ममैव वचनादेष करिष्यति परंतपः। ब्राह्मणार्थे महत्कृत्यं मोक्षाय नगरस्य च ॥

्युधिष्ठिर उवाच । किमिदं साहसं तीक्ष्णं भवत्या दुष्करं कृतम् परित्यागं हि पुत्रस्य न प्रशंसन्ति साधवः॥ 4 कथं परसुतस्यार्थे खसुतं त्यक्तुमिच्छसि । लोकवेदविरुदं हि पुत्रत्यागात्कृतं त्वया ॥ દ્દ यस्य बाह्र समाश्रित्य सुखं सर्वे शयामहे। राज्यं चापत्रतं क्षद्रैराजिहीर्षामहे पुनः॥ 9 यस्य दुर्योधनो वीर्ये चिन्तयन्नमितौजसः। न शेते रजनीः सर्वा दुःस्वाच्छकुनिना सह ॥ ८ यस्य वीरस्य वीर्येण मुक्ता जतुगृहाद्वयम् । अन्येभ्यश्चैव पापेभ्यो निहतश्च पुरोचनः ॥ 9

यस्य वीर्यं समाश्रित्य वसुपूर्णा वसुंघराम्। इमां मन्यामहे प्राप्तां निहत्य घृतराष्ट्रजान् ॥ १० तस्य व्यवसितस्त्यागो बुद्धिमास्थाय कां त्वया कचिन्न दुःखेर्बुद्धिस्ते विलुप्ता गतचेतसः ॥ ११

कुन्त्युवाच । युधिष्ठिर न संतापस्त्वया कार्यो वृकोदरे। न चायं बुद्धिदौर्बल्याद्यवसायः कृतो मया ॥१२ इह विप्रस्य भवने वयं पुत्र सुखोषिताः। अज्ञाता धार्तराष्ट्राणां सत्कृता वीतमन्यवः ॥ १३ तस्य प्रतिक्रिया पार्थ मयेयं प्रसमीक्षिता । एतावानेव पुरुषः कृतं यस्मिन्न नश्यति॥ यावच कुर्यादन्योऽस्य कुर्याद्वहुगुणं ततः । दृष्टा भीमस्य विकान्तं तदा जतुगृहे महत्। हिडिम्बस्य वधास्रवं विश्वासों मे बृकोदरे ॥ १५ बाह्वोर्बलं हि भीमस्य नागायुतसमं महत्। येन यूर्य गजप्रख्या निर्व्यूढा वारणावतात् ॥ १६ वृकोदरेण सहशो बलेनान्यो न विद्यते। यो व्यतीयाद्यि श्रेष्ठमपि चक्रधरं खयम् ॥ १७ जातमात्रः पुरा चैव ममाङ्कारपतितो गिरौ। शरीरगौरवादस्य शिला गात्रैर्विचूर्णिता ॥ तदहं प्रज्ञया ज्ञात्वा बलं भीमस्य पाण्डव। प्रतिकार्ये च विप्रस्य ततः कृतवती मतिम् ॥ १९

विप्रकुर्युः बाधेरन् ॥ १७ ॥ नन्वयमपि तान्बाधतां नेत्याह । गुरुणा चेति प्राहयेत् प्राहवदाचरेत् कवलयेत् स मम सुतः तत्कार्यं तथा न कुर्यात् । यथा विद्यया शिक्षया गुर्वाज्ञया कुर्यादिति॥ १८ ॥ इति आदिपर्वणि नैलक-ण्ठीये भारतभावदीपे एकषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥१६१

करिष्ये इति ॥ १ ॥ मोक्षाय बकभयादिति शेषः ॥४॥ विश्वासः असाध्यमपि साधयेदिति प्रत्ययः ॥ १५ ॥ निर्ब्युढाः बहिर्निष्काशिताः निमूढा इति पाठे गूढाः रक्षिताः वारणावतात् वारणावतं त्यक्त्वा पथीति शेषः ॥ १६ ॥ मितं कृतवती । प्रतिकर्तुमिति शेषः प्रतिकार्ये शत्री

१६२

नेदं लोभान्न चान्नानान्न च मोहाद्विनिश्चितम् । **बुद्धिपूर्वे तु धर्मस्य व्यवसायः कृतो मया ॥ २०** अर्थो द्वावि निष्पन्नौ युधिष्ठिर भविष्यतः। प्रतीकारश्च वासस्य धर्मश्च चरितो महान् ॥ २१ यो ब्राह्मणस्य साहाय्यं कुर्यादर्थेषु कर्हिचित्। क्षत्रियः स शुभाँ होकाना प्रयादिति मे मतिः २२ क्षत्रियस्यैव कुर्वाणः क्षत्रियो वधमोक्षणम् । इति श्रीमहा० आ० बकवधपर्वणि कुन्तीयुधिष्ठिरसंवादे द्विषष्टवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥

विपुलां कीर्तिमामोति लोकेऽस्मिश्च परत्र च ॥ वैश्यस्यार्थे च साहाय्यं कुर्वाणः क्षत्रियो भुवि । स सर्वेष्वपि लोकेषु प्रजा रञ्जयते ध्रुवम् ॥ शुद्धं तु मोचयेद्राजा शरणार्थिनमागतम् । प्राप्नोतीह कुले जन्म सद्भव्ये राजपूजिते॥ २५ एवं मां भगवान्व्यासः पुरा पौरवनन्दन। प्रोवाचासुकरप्रश्रस्तस्मादेवं चिकीर्षितम् ॥

# १६३.

युधिष्ठिरउवाच । उपपन्नमिदं मातस्त्वया यद्वुद्धिपूर्वकम्। आर्तस्यब्राह्मणस्यैतद्नुकोशादिदं कृतम् ॥ . १ भ्रुवमेष्यति भीमोऽयं निहत्य पुरुषादकम् । सर्वथा ब्राह्मणस्यार्थे यद्नुकोशवत्यसि ॥ ર यथा त्विदं न विन्देयुर्नरा नगरवासिनः। तथाऽयं ब्राह्मणो वाच्यः परित्राह्मश्च यत्नतः ॥ ३ वैशंपायन उवाच । ततो रात्र्यां व्यतीतायामभ्रमादाय पाण्डवः। मीमसेनो ययौ तत्र यत्रासौ पुरुषादकः ॥ 8 आसाद्य तु वनं तस्य रक्षसः पाण्डवो बली । आजुहाव ततो नाम्ना तदन्नमुपपाद्यन् ॥ ततः स राक्षसः ऋदो भीमस्य वचनात्तदा । आजगाम सुसंकुद्धो यत्र भीमो व्यवस्थितः॥६ महाकायो महावेगो दारयन्निव मेदिनीम्। लोहितासः करालश्च लोहितस्मश्रुमूर्धजः॥ आकर्णोद्धित्रवक्रश्च राङ्कुकर्णो विभीषणः। त्रिशिखां भ्रुकुर्दि रुत्वा संदश्य दशनच्छद्म ॥ ८ भुञ्जानमन्नं तं दृष्टा भीमसेनं स राक्षसः। विवृत्य नयने ऋद इदं वचनमब्रवीत्॥ कोऽयमन्नामिदं भुङ्के मदर्थमुपकल्पितम्। पश्यतो मम दुर्बुद्धिर्यियासुर्यमसादनम् ॥ १० राक्षसं तमनादृत्य भुङ्क एव पराङ्मखः ॥ ११ रवं स भैरवं कृत्वा समुद्यम्य करावुभी । अभ्यद्रवद्गीमसेनं जिघांसुः पुरुषाद्कः॥ १२ तथापि परिभूयैनं प्रेक्षमाणो वृकोद्रः। राक्षसं भुङ्क पवान्नं पाण्डवः परवीरहा ॥ १३ अमर्षेण तु संपूर्णः कुन्तीपुत्रं वृकोदरम्। जघान पृष्ठे पाणिभ्यामुमाभ्यां पृष्ठतः स्थितः १४ तथा बलबता भीमः पाणिभ्यां भृशमाहतः। नैवावलोकयामास राश्रसं भुङ्क एव सः॥ १५ ततः स भूयः संकुद्धो वृक्षमादाय राक्षसः। ताडियष्यंस्तदा भीमं पुनरभ्यद्रवद्वली ॥ १६ ततो भीमः शनैर्भुक्त्वा तद्न्नं पुरुषष्भः। वार्युपस्पृश्य संहृष्टस्तस्थी युधि महाबलः ॥ १७ क्षिप्तं ऋद्धेन तं वृक्षं प्रतिजग्राह वीर्यवान् । सव्येन पाणिना भीमः प्रहसन्निव भारत ॥ १८ ततः स पुनरुचस्य वृक्षान्बहुविधान्बली । प्राहिणोन्हीमसेनाय तस्मै भीमश्च पाण्डवः ॥ १९ तद्वश्रयुद्धमभवन्महीरुहविनाशनम् । घोरद्भपं महाराज नरराश्चसराजयोः॥ २० नाम विश्राव्य तु बकः समभिद्वत्य पाण्डवम् । भुजाम्यां परिजग्राह भीमसेनं महाबलम् ॥ भीमसेनोऽपि तद्रस्रः परिरभ्य महासुजः । विस्फुरन्तं महाबाहुं विचकर्षं बलाद्वली ॥ २२

प्रतीकारः प्रत्युपकारः ॥ २१ ॥ इति आदिपर्वणि नै॰ भारतभा॰ द्विषष्टयधिकशततमोऽध्याय ॥ १६२ ॥

मीमसेनस्ततः श्रुत्वा प्रहसन्निव भारत।

१६३

उपपन्नमिति कृतं त्राणमिति शेषः॥१॥परिप्राह्यःअनुप्राह्यः

॥३॥ भिन्नवकः विदीणवकः । भ्रुकुटिं भ्रूमध्यम् । त्रिशिखाम् त्रिरेखाम् ॥ ८ ॥ यियासुः गन्तुमिच्छुः यमसादनं यमगृह ॥ १०॥ उपदेवत्वाद्राक्षसस्य तत्स्पर्शेऽपि देाषाभावा 🕵 एवेति भावः॥ १५॥ परिजग्राह आलिङ्गितवान्॥ २१॥ विस्फुरन्तामिति पुंस्त्वं बकनामलिङ्गापेक्षया



तथा बल्लवता भीमः पागिभ्यां भृशमाहतः । नैवावलोकयामास राक्षसं भुङ्क पव सः ॥

आदि० १६३.१५

स रुष्यमाणो भीमेन कर्षमाणश्च पाण्डवम् । समयुज्यत तीवेण क्रमेन पुरुषादकः ॥ २३ तयोवेंगेन महता पृथिवी समकम्पत । पाद्पांश्च महाकायांश्चर्णयामासतुस्तदा ॥ २४ हीयमानं तु तद्रश्नः समीक्ष्य पुरुषादकम् । मिष्पिष्य भूमौ जानुभ्यां समाजन्ने वृकोदरः॥ २५ ततोऽस्य जानुना पृष्ठमवपीक्य बलादिव। वाहुना परिजयाह दक्षिणेन शिरोधराम् ॥ २६ सक्येन च कटीदेशे गृहा वासिस पाण्डवः। तद्रक्षो द्विगुणं चक्रे रवन्तं भैरवं रवम् ॥ २७ ततोऽस्य रिधरं वक्रात्मादुरासीद्विशांपते। भज्यमानस्य भीमेन तस्य घोरस्य रक्षसः॥ २८

इति श्रीमहा० आदि० वकवघपर्वाण वकभीमसेनयुद्धे त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽघ्यायः ॥ १६३॥

१६४

वैशंपायन उवाच। त्रतः स भग्नपार्श्वाङ्गो नदित्वा भैरवं रवम् । शैलराजप्रतीकाशो गतासुरभवद्वकः॥ १ तेन शब्देन वित्रस्तो जनस्तस्याय रक्षसः। निष्पपात गृहाद्राजन्सहैव परिचारिभिः॥ ર तान्भीतान्विगतज्ञानान्भीमः प्रहरतां वरः । सान्त्वयामास बलवान्समये च न्यवेशयत् ॥ न हिंस्या मानुषा भृयो युष्मामिरिति कहिंचित हिंसतां हि वधः शीव्रमेवमेव भवेदिति ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तानि रक्षांसि भारत। पवमस्विति तं प्राहुर्जगृहुः समयं च तम्॥ Ų ततः प्रमृति रक्षांसि तत्र सौम्यानि भारत । नगरे प्रत्यदृश्यन्त नरैर्नगरवासिभिः॥ . દ્વ ततो भीमस्तमादाय गतासुं पुरुषादकम् । द्वारदेशे विनिक्षिप्य जगामानुपलक्षितः ॥ हुष्ट्रा भीमबलोद्धतं बकं विनिहतं तदा । ब्रातयोऽस्य भयोद्वियाः प्रतिजग्मस्ततस्ततः ॥ ८ ततः स भीमस्तं हत्वा गत्वा ब्राह्मणवेश्म तत् । आचचक्षे यथावृत्तं राज्ञः सर्वमशेषतः॥ ततो नरा विनिष्कान्ता नगरात्कल्यमेव तु। दृह्युर्निहतं भूमी राक्षसं रुधिरोक्षितम्॥ १० तमद्रिक्टटसद्दां विनिकीणं भयानकम्। दृष्टा संहृष्टरोमाणो बभुवृस्तत्र नागराः॥ ११ एकचकां ततो गत्वा प्रवृत्ति प्रद्दुः प्रे। ततः सहस्रशो राजन्नरा नगरवासिनः॥ १२ तत्राजग्मुर्वकं द्रष्टुं सस्रीवृद्धकुमारकाः। ततस्ते विस्मिताः सर्वे कर्म दृष्टाऽतिमानुषम् । दैवतान्यर्चयांचकुः सर्व एव विशापते ॥ ततः प्रगणयामासुः कस्य वारोऽद्य भोजने । ज्ञात्वा चागम्य तं विप्रं पप्रच्छुः सर्व एव ते ॥१४ एवं पृष्टः स बहुशो रक्षमाणश्च पाण्डवान् । उवाच नागरान्सर्वानिदं विप्रर्थभस्तदा॥ 96 आश्वापितं मामराने रुदन्तं सह बन्धुभिः। ददर्श ब्राह्मणः कश्चिन्मन्त्रसिद्धो महामनाः ॥१६ परिपृच्छथ स मां पूर्व परिक्रेशं पुरस्य च। अबवीद्वाह्मणश्रेष्ठो विश्वास्य प्रहसन्निव ॥ प्रापयिष्याम्यहं तस्मा अन्नमेतद्दरात्मने । मन्निमित्तं भयं चापि न कार्यमिति चान्रवीत ॥ स तदन्नमुपादाय गतो वकवनं प्रति । तेन नृनं भवेदेतत्कर्म लोकहितं कृतम् ॥ . १९ ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे श्रात्रयाश्च सुविस्मिताः । वैश्याः शुद्राश्च मुदिताश्चकृत्रीह्यमहं तदा ॥

शिराधरां कन्धराम् ॥ २६ ॥ चके कृतं कटिकन्धरयो-योजनेन पृष्ठवंशं बभझेत्यर्थः स्वन्तमिति स्ववत् प्राग्विक्षः ॥ २०॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे ग्रिष्ठष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६३॥

१६४

तत इति । भमानि पार्श्वानि पर्शवो अङ्गानि च हस्त-

पादादानि यस्य स तथा ॥ १ ॥ गत्वा गतवान् । अन्यभ्योपि दृश्यन्त इति गमः क्षनिप् । ततोऽनुनासिकलोपे
तुगागमे चैतद्रूपम् । आचचक्षे ब्राह्मण इति शेषः॥९॥ कल्यं
प्रातःकाले ॥ १० ॥ अज्ञापितं राजकीयेरिति शेषः ।
अञ्चने राक्षसस्य भोजनार्थम् ॥ १६ ॥ ब्रह्ममहं । ब्राह्मणेन
राक्षसो द्वत इति श्रुत्वा ब्राह्मणानां सुखार्थ महं उत्सवं
ब्राह्मणपूजनादिकं चकुः ॥ २० ॥

ز:

्ततो जानपदाः सर्वे आजग्मुर्नगरं प्रति । तद्द्भुततमं दृष्ट्वा पार्थास्तत्रैव चावसन् ॥ २१ इति श्रीमहा० आ० वकवघपर्वणि वकवघे चतुःषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६४॥ समाप्तं बकवधपर्व ।

760

# े चैत्रस्थपर्व ।

१६५

जनमेजय उवाच। ते तथा पुरुष्ट्याद्रा निहत्य बकराक्षसम्। वत ऊर्ध्व ततो ब्रह्मन्किमकुर्वत पाण्डवाः ॥ १ वैशंपायन उवाच । तत्रैव न्यवसन्राजन्निहत्य बकराक्षसम् । अधीयानाः परं ब्रह्म ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ ર ततः कतिपयाहस्य ब्राह्मणः संशितव्रतः। प्रतिश्रयार्थी तद्वेश्म ब्राह्मणस्य जगाम ह ॥ 3 स सम्यक्पुजयित्वा तं विप्नं विप्रर्थभस्तदा। द्दौ प्रतिश्रयं तस्मै सदा सर्वातिथिवतः॥ 8 ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सह कुन्त्या नर्रामाः। उपासांचिकिरे विप्रं कथयन्तं कथाः शुमाः॥

कथयामास देशांश्च तीर्थानि सरितस्तथा।

राज्ञश्च विविधाश्चर्यान्देशांश्चेव पुराणि च ॥

स तत्राकथयद्विपः कथान्ते जनमेजय। पञ्चालेष्वद्भुताकारं याज्ञसेन्याः स्वयंवरम् ॥ घृष्ट्युम्नस्य चोत्पत्तिमुत्पत्ति च शिखण्डिनः । अयोनिजत्वं कृष्णाया द्वपदस्य महामखे॥ तदद्भुततमं श्रुत्वा लोके तस्य महात्मनः। विस्तरेणैव पप्रच्छुः कथान्ते पुरुषर्पभाः॥ पाण्डवा ऊचुः। कथं द्रुपद्पुत्रस्य धृष्ट्युम्नस्य पावकात्। वेदीमध्याच कृष्णायाः संभवः कथमद्भुतः ॥ १० क्यं द्रोणान्महेष्वासात्सर्वाण्यस्राण्यशिक्षतः। कथं विप्र सखायों तो भिन्नी कस्य कृतेन वा वैशंपायन उवाच। एवं तैश्चोदितो राजन्स विप्रः पुरुषर्धमैः। कथयामास तत्सर्व द्रौपदीसंभवं तदा ॥ इति श्रीमहा० आ० चैत्ररयपर्वणि द्रौपदीसंभवे पञ्चषष्टयधिकदाततमोऽध्यायः॥ १६५ ॥

१६६

ब्राह्मण उवाच ।

गङ्गाद्वारं प्रति महान्त्रभूविर्महातपाः। भृरद्वाजो महाप्राज्ञः संततं संशितवतः॥ सोभिषेक्तुं गतो गङ्गां पूर्वमेवागतां सतीम् । ददर्शाप्सरसं तत्र घृताचीमाष्ट्रतामृषिः ॥ तस्या वायुर्नदीतीरे वसनं व्यहरत्तदा । अपकृष्टाम्बरां दृष्टा तामृषिश्चकमे तदा ॥

ų

ફ

इति आदिपर्वाणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुः-षष्ट्याधिकशततमोऽध्याय ॥ १६४ ॥

१६५

ेते तथा पुरुषब्याच्रा इति ॥ १ ॥ ब्रह्म उपनिषदं परं अस्यन्तं अधीयाना इति संबन्धः ॥ २ ॥ शंसितव्रत इति ताल्क्यादिदन्त्यमध्यपाठे शंसा प्रशंसा संजाता यस्य तत् द्रांसितं ऋतं यस्य सः।प्रशस्यकत इत्यर्थः प्रातिश्रयार्थी वासार्थी

॥ ३॥ अतिथिवतः अतिथिपूजनैकनिष्ठः ॥ ४॥ याज्ञ-सेन्याः द्रौपद्याः ॥ ७ ॥ हे विप्र तौ द्रोणद्रुपदौ मि**सी** वैरं प्राप्तौ ॥ ११ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये सारत-भावदीपे पञ्चषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥

१६६

गङ्गाद्वारामिति ॥ १ भ ततो गङ्गामिति पाठे तु गङ्गां। ततः पूर्वे भरद्वाजागमनात् पूर्वे अभिषेक्तं आगतामित्यर्थः ॥ २ ॥ ब्यहरद्विशेषेण हृतवान् चक्रमे कामितवान् ॥ ३ ॥ तस्यां संसक्तमनसः कौमारब्रह्मचारिणः।
चिरस्य रेतश्चस्कन्द तदृषिद्रीण आद्धे॥ ४
ततः समभवद्रोणः कुमारस्तस्य धीमतः।
अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सर्वदाः॥ ५
मरद्वाजस्य तु सखा पृषतो नाम पार्थिवः।
तस्यापि द्वपदो नाम तदा समभवत्सुतः॥ ६
स नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह पार्षतः।
चिक्रीडाध्ययनं चैव चकार स्रत्रियर्षमः॥ ७
ततस्तु पृषतेऽतीते स राजा द्वपदोभवत्।
द्रोणोऽपि रामं शुश्राव दित्सन्तं वसु सर्वद्राः॥८
चनं तु प्रस्थितं रामं भरद्वाजसुतोऽब्रवीत्।
आगतं वित्तकामं मां विद्धि द्रोणं द्विजोत्तम॥९
राम उवाच।

शरीरमात्रमेवाद्य मया समवशेषितम् । अस्त्राणि वा शरीरं वा ब्रह्मन्नेकतमं वृणु ॥ १० द्रोण उवाच ।

अस्त्राणि चैव सर्वाणि तेषां संहारमेव च । प्रयोगं चैव सर्वेषां दातुमहीति मे भवान् ॥ ११ ब्राह्मण उवाच ।

तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मै प्रद्दौ भृगुनन्दनः । प्रातिगृह्य तदा द्रोणः कृतकृत्योऽभवत्तदा ॥ १२ संप्रहृष्टमना द्रोणो रामात्परमसंमतम् । ब्रह्मास्त्रं समनुक्षप्य नरेष्वभ्यधिकोऽभवत् ॥ १३ ततो दुपदमासाद्य भारद्वाजः प्रतापवान् । अब्रवीतपुरुषव्यावः सखायं विद्धि मामिति ॥ १४

द्वपद उवाच । नाश्रोत्रियः श्रोत्रियस्य नारयी रथिनः सखा । नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूर्वं किमिष्यते ॥१५ स विनिश्चित्य मनसा पाञ्चाल्यं प्रति बुद्धिमान् ।
जगाम कुरुमुल्यानां नगरं नागसाह्वयम् ॥ १६
तस्मै पौत्रान्समादाय वस्नि विविधानि च ।
प्राप्ताय प्रद्दौ भीष्मः शिष्यान्द्रोणाय धीमते ॥
द्रोणः शिष्यांस्ततः पार्थानिदं वचनमव्रवीत् ।
समानीय तु तान् शिष्यान्द्रपदस्यासुखाय वै१८
आचार्यवेतनं किंचिद्धृदि यद्वर्तते मम ।
कृतास्त्रैस्तत्प्रदेयं स्यात्तदतं वद्तानधाः ।
सोऽर्जुनप्रमुखैरुक्तस्तयास्त्वित गुरुस्तदा ॥ १९
यदा च पाण्डवाः सर्वे कृतास्त्राः कृतानिश्चयाः ।
ततो द्रोणोऽव्रवीद्भयो वेतनार्थिमदं वचः ॥ २०
पार्षतो द्रुपदो नाम छत्रवत्यां नरेश्वरः ।
तस्मादाकृष्य तद्वाज्यं मम शीवं प्रदीयताम् ॥ २१

ब्राह्मण उवाच ।

द्रोण उवाच । प्रार्थयामि त्वया सख्यं पुनरेव नराधिप । अराजा किल नो राज्ञः सखा भवितुमर्हेति ॥२३ अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन त्वया सह । राजाऽसि दक्षिणे क्रुले भागीरथ्याऽहमुत्तरे २४

द्रोणाय दर्शयामासुर्बद्धा ससचिवं तदा ॥ २२

ततः प्राण्डुसुताः पञ्च निर्जित्य द्भपदं युधि ।

ब्राह्मण उवाच ।
पवमुक्तो हि पाञ्चाल्यो भारद्वाजेन धीमता ।
उवाचास्त्रविदां श्रेष्ठो द्रोणं ब्राह्मणसत्तमम् ॥ २५
पवं भवतु भद्रं ते भारद्वाज महामते ।
सल्यं तदेव भवतु राश्वयदिममन्यसे ॥ २६
पवमन्योऽन्यमुक्त्वा तो कृत्वा सल्यमनुत्तमम् ।
जग्मतुर्द्रोणपाञ्चाल्यौ यथागतमरिंदमौ ॥ २७
असत्कारः स तु महान्मुहूर्तमपि तस्य तु ।
नापैति हृद्यादाञ्चो दुर्मनाः स कृशोऽभवत् २८

इति श्रीमहा० आदि० चैत्ररथपर्वणि द्रौपदी संभवे षद्षष्टयिकराततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥

कुमाराणां सनत्क्रमारादीनां समृहः कौमारं तत्तुल्यस्य ब्रह्म-चारिणः ॥ ४ ॥ एकतमं एकतरं अब्रसमुदायस्याविवक्षित-त्वाद्वा तमप् ॥ १० ॥ समनुज्ञप्य निशम्य । 'मारणतोषण निशामनेषु ज्ञा इति मित्त्वात् हस्वः। ज्ञाप्येत्यपपाठः प्राप्येत्यपि पठान्ति ॥ १३ ॥ पूर्वं सखा इति सिखपूर्वं बाल्ये कृतं सख्यं किं कथं इच्यते प्राज्ञैनं कथमपील्यथः । बालो हि मौट्या-दतुल्येनापि सख्यमिच्छति न तु प्राज्ञ इति भावः ॥ १५ ॥ समादाय हस्ते गृहीत्वा प्रद्दी ॥ १०॥ छत्रवत्यां अहि-च्छत्र॥२१॥ राज्ये राज्यार्थम् । त्वयासह संगम्येति शेषः। भागीरथ्याहमिति संधिराषः ॥ २४॥ उक्त्वा वचनेनैव सख्यं कृत्वा न तु मनसा । ब्राह्मणस्याद्रोहित्विप क्षत्रियस्य दीर्घद्रोहित्वात् ॥ २०॥ तदेवाह असत्कार इति ॥ २८॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षद्वषष्ट्यिकः शततमोऽध्यायः॥ १६६॥

### १६७

ब्राह्मण उवाच । अमर्षी द्वपदो राजा कर्मसिद्धान्द्विजर्षमान्। अन्विच्छन्परिचकाम ब्राह्मणावसथान्बहून्॥ पुत्रजन्म परीप्सन्वै शोकोपहतचेतनः । नास्ति श्रेष्टमपत्यं मे इति नित्यमचिन्तयत्॥ २ जातान्प्रत्रान्सनिर्वेदादिग्बन्ध्रनिति चात्रवीत् । निःश्वासपरमश्चासीद्रोणं प्रति चिकीर्षया ॥ प्रभावं विनयं शिक्षां द्रोणस्य चरितानि च। क्षात्रेण च बलेनास्य चिन्तयन्नाध्यगच्छत ॥ प्रतिकर्ते नृपश्रेष्टो यतमानोऽपि भारत। अभितः सोऽथ कल्मार्षी गङ्गाकूले परिम्रमन् ॥५ ब्राह्मणावसयं पुण्यमाससाद महीपतिः। तत्र नास्नातकः कश्चित्र चासीदवती द्विजः॥ ६ तथैव च महाभागः सोपश्यत्संशितवती । याजोपयाजौ ब्रह्मर्षी शाम्यन्तौ परमेष्टिनौ ॥ संहिताध्ययने युक्ती गोत्रतश्चापि काइयपी। तारणेयौ युक्तरूपौ ब्राह्मणावृषिसत्तमौ ॥ स तावामन्त्रयामास सर्वकामैरतन्द्रितः। बुद्धा बलं तयोस्तत्र कनीयांसमुपह्वरे ॥ ९ प्रपेदे छन्दयन्कामैरुपयाजं घृतवतम्। पाद्शुश्रूषणे युक्तः त्रियवाक्सर्वकामदः॥ १० अर्चियित्वा यथान्यायमुपयाजमुवाच सः । येन मे कर्मणा ब्रह्मन्पुत्रःस्याद्रोणमृत्यवे॥ ११ उपयाजकृते तस्मिनावां दाताऽस्मि तेऽर्बुद्म् । यद्वा तेऽन्यद्विजश्रेष्ठ मनसः सुनियं भवेत्। सर्वे तत्ते प्रदाताऽहं न हि मेऽत्रास्ति संशयः॥१२ इत्युक्तो नाहमित्येवं तमृषिः प्रत्यभाषत । आरार्धियण्यन्द्रुपदः स तं पर्यचरन्पुनः ॥ १३ ततः संवत्सरस्यान्ते द्वपदं स द्विजोत्तमः।

उपयाजोऽब्रवीत्काले राजन्मधुरया गिरा ॥ १४ ज्येष्ठो म्राता ममागृह्वाद्विचरनाहने वने। अपरिक्षातशौचायां भूमौ निपतितं फलम् ॥ १५ तदपश्यमहं भ्रातुरसांप्रतमनुवजन् । विमर्शे संकरादाने नायं कुर्यात्कदाचन ॥ १६ दृष्टा फलस्य नापश्यद्दोषान्पापानुबन्धकान् । विविनक्ति न शौचं यः सोऽन्यत्रापि कथं भवेत्॥ संहिताभ्ययनं कुर्वन्वसन्गुरुकुले च यः। मैक्यमुत्सृष्टमन्येषां मुङ्के सम च यदा तदा ॥ कीर्तयन्गुणमन्नानामघृणी च पुनः पुनः। तं वै फलार्थिनं मन्ये म्रातरं तर्कचक्षुषा ॥ १९ तं वै गच्छस्य नृपते स त्वां संयाजयिष्यति । जुगुप्समानो नृपतिर्मनसेनं विचिन्तयन् ॥ 20 उपयाजवचः श्रुत्वा याजस्याश्रममभ्यगात् । अभिसंपूज्य पूजाईमथ याजमुवाच ह ॥ २१ अयुतानि ददान्यष्टौ गवां याजय मां विमो । द्रोणवैराभिसंतप्तं प्रह्लाद्यितुमर्हास ॥ स हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठो ब्रह्मास्त्रे चाप्यनुत्तमः । तस्माद्रोणः पराजैष्ट मां वै स सिखवित्रहे ॥ २३ क्षत्रियो नास्ति तस्यास्यां पृथिव्यां कश्चिद्ग्रणीः कौरवाचार्यमुख्यस्य भारद्वाजस्य धीमतः ॥ द्रोणस्य शरजालानि प्राणिदेहहराणि च। षडरानि घनुश्चास्य दृश्यते परमं महत्॥ २५. स हि ब्राह्मणवेषेण क्षात्रं वेगमसंशयम् । प्रतिहन्ति महेष्वासो भारद्वाजो महामनाः॥ २६ क्षत्रोच्छेदाय विहितो जामदग्न्य इवास्थितः। तस्य हास्त्रबलं घोरमप्रघृष्यं नरैर्भुवि॥ 50 ब्राह्मं संघारयंस्तेजो हुताहुतिरिवानलः । समेत्य स दहत्याजौ श्लात्रधर्मपुरःसरः॥ २८

### १६७

अमर्पाति ॥ १ ॥ पुत्रान्वनधूश्च धिगित्यक्रवीदित्यन्वयः ॥ ३ ॥ कल्मापी कृष्णवर्णा यमुनामितः गङ्गाकूले च परित्रमन् । कल्मापादस्य कल्मापीमितिः समीपे इत्यन्ये ॥५॥ परमे ब्रह्मणि वेदे वा स्थातुं शीलं ययोस्ती ॥ ७॥तारण्यौ कुमारीप्रमवौ कर्णवत्कानीनौ। 'तरणिर्धुमणौ पुंसि कुमारीन्त्रीक्योः श्चियाम् 'इति मेदिनी । सूर्यभक्तौ वा ब्राह्मणौ ब्रह्मविदी कृषिसत्तमौ मन्त्रद्रष्टुषु श्लेष्ठौ ॥ ८ ॥ उपह्नरे एकान्ते ॥ ९ ॥ प्रपेदे शरणं गतवान् ॥ १० ॥ तस्मिन्कार्ये कृते सिते अर्बुदं दशकोटीः दातास्मि दास्यामि ॥ १२ ॥ असां-

प्रतं अयुक्तं अनुवजन्नपर्श्यं । विमर्शं विचारम् । संकरादाने संकरो दोषसंपर्कः तद्युक्तवस्त्वादाने ॥ १६ ॥ उत्सृष्टं उच्छिष्टं ॥ १८ ॥ अष्टृणी लज्जाहीनः ॥ १९ ॥ हे नृपते तं गच्छ हे स्व हे आत्मीय । मनसा इदं याजचिरतं जुगुप्स-मानो निन्दन् । विचिन्तयन् स्वकार्यं चेति शेषः ॥ २० ॥ अष्टावयुतानि ददानि । 'रिक्तपाणिनं पर्येत राजानं देवतां गुरुम्'इति स्मृतेहपायनमात्रमेतत् न दक्षिणा अर्बुदप्रतिज्ञानात्. ॥ २२ ॥ पराजेष्ट पराजितवान् । विपराभ्यां जोरिति तङ् ॥ २३ ॥ तस्य तस्मात् अग्रणीः श्रेष्टः ॥ २४ ॥

ब्रह्मक्षत्रे च विहिते ब्राह्मं तेजो विशिष्यते। सोऽहं क्षात्राद्वलाद्वींनो ब्राह्मं तेजः प्रपेदिवान्॥ द्रोणाद्विशिष्टमासाद्य भवन्तं ब्रह्मवित्तमम् । द्रोणान्तकमहं पुत्रं लभेयं युघि दुर्जयम् ॥ 30 तत्कर्म कुरु मे याज वितराम्यर्बुदं गवाम् । तथेत्युक्त्वा तु तं याजो याज्यार्थमुपकल्पयत् ॥ गुर्वर्थ इति चाकाममुपयाजमचोदयत्। याजो द्रोणविनाशाय प्रतिजन्ने तथा च सः ॥३२ ततस्तस्य नरेन्द्रस्य उपयाजो महातपाः। आचल्यौ कर्म वैतानं तदा पुत्रफलाय वै ॥ स च पुत्रो महावीयों महातेजा महाबलः । इष्यते यद्विघो राजन्मविता ते तथाविघः ॥ ३४ भारद्वाजस्य हन्तारं सोऽभिसंघाय भूपतिः। थाजहे तत्तथा सर्वे द्वपदः कर्मसिद्धये ॥ याजस्तु हवनस्यान्ते देवीमाशापयत्तदा । प्रेहि मां राज्ञि पृषति मिथुनं त्वामुपस्थितम्॥३६ राध्युवाच।

अविलप्तं मुखं ब्रह्मन्दिव्यान्गन्धान्बिभर्मि च । सुतार्थेनोपलन्धाऽस्मि तिष्ठ याज मम प्रिये ॥३७ याज उवाच ।

याजेन श्रपितं हृट्यमुपयाजाभिमन्त्रितम् । कथं कामं न संद्घ्यात्सा त्वं विप्रेहि तिष्ठ वा ३८ ब्राह्मण उवाच ।

ब्राह्मण उवाच । एवमुक्त्वा तु याजेन हुते हविषि संस्कृते । उत्तस्यो पावकात्तस्मात्कुमारो देवसन्निभः ॥३९

ब्रह्मक्षत्रे इति सार्धः श्लोकः । चोप्यथें ब्रह्मतेजसहित-क्षत्रतेजसि द्रोणगते विहिते श्लेष्ठे सत्यपि केवलं ब्राह्मं त्वदीयं विशिष्यते क्षात्राद्धलात् । अहं तु हीनो ब्राह्मबलेन । भीत इति पाठे ब्राह्माद्धलाद्भीतो ब्राह्मं तेजः प्रपेदिवान् शरणं कृत-वान् ॥ २९ ॥ येन पुत्रं लमेयं तत्कर्म कुरु । याज्यार्थं हुप-दस्येष्टसाधनं यागं उपकल्पयत् मनसा तत्प्रयोगं स्मृत-बान् । अडभाव आर्षः ॥ ३१ ॥ गुर्वथः गुरुश्चासावर्थ-श्चेति । अतिभारोयं यद्गोणहन्तुः पुत्रपस्योत्पादनं इति हेतोः उपयाजं अकाममप्यचोदयत् उपकल्पने प्रेरितवान् । आत्म-न्यप्रत्ययं चेतः इति न्यायेन उपयाजमपि निश्चयार्थं संवादि-तवान् ॥ ३२ ॥ वैतानं श्लोताभिसाध्यं आचल्यौ आख्यातवान् ॥ ३३ ॥ स चेति उपयाज उवाच ॥ ३४॥ वैशंपायन उवाच भारद्वाजस्येति । आजहे कृतवान् । कर्म-सिद्धये कर्मफसिसध्यर्थम् ॥ ३५ ॥ प्रेहि प्रकर्षणशीघ-मेहि । हिवर्प्रहीतुमिति शेषः प्रषति प्रषतस्तुषे इत एव संब-

ज्वालावर्णी घोररूपःकिरीटी वर्म चोत्तमम् । बिम्रत्सखद्गः सरारो धनुष्मान्विनदन्मुहुः॥ ४० सोऽध्यारोहद्रथवरं तेन च प्रययौ तदा । ततः प्रणेदुः पञ्चालाः प्रहृष्टाः साधु सान्विति॥४१ हर्षाविष्टांस्ततश्चेतान्नेयं सेहे वसुंघरा । भयापहो राजपुत्रः पञ्चालानां यरास्करः ॥ धर राज्ञः शोकापहो जात एष द्रोणवधाय वै। इत्युवाच महद्भृतमदृश्यं खेचरं तदा ॥ 83 कुमारी चापि पाञ्चाली वेदीमध्यात्समुत्थिता। सुभगा दर्शनीयाङ्गी स्वसितायतलोचना ॥ श्यामा पद्मपलाशाक्षी नीलकुञ्जितमूर्घजा । ताम्रतुङ्गनंखी सुभूश्चारुपीनपयोधरा ॥ ८५ मानुषं विग्रहं कृत्वा साक्षादमरवार्णेनी। नीलोत्पलसमो गन्धो यस्याः कोशात्प्रधावति ॥ या बिभार्ति परं रूपं यस्या नास्त्युपमा भुवि। देवदानवयक्षाणामीप्सितां देवरूपिणीम् ॥ तां चापि जातां सुश्रोणीं वागुवाचाशरीरिणी। सर्वयोषिद्वरा कृष्णा निनीषुः क्षत्रियान्क्षयम् ॥४८ सुरकार्यमियं काले करिष्यति सुमध्यमा । अस्या हेतोः कौरवाणां महदुत्पस्यते भयम् ॥४९ तच्छूत्वा सर्वपाञ्चालाः प्रणेदुः सिंहसङ्घवत् । न चैतान्हर्षसंपूर्णानियं सेहे वसुंघरा।। तौ दृष्ट्रा पार्षती याजं प्रपेदे वै सुतार्थिनी । न वै मदन्यां जननीं जानीयातामिमाविति ॥ ५१

न्धात्पुंयोगे लीष् । अन्ये तु पार्षतीति पाठं कल्पयन्ति॥३६॥ अवालिप्तं दूषितं लालादिना । अप्रक्षालित्त्वादिति भावः । 'अवलेपस्तु गर्वेस्यालेपने दूषणेपि च'इति मेदिनी । गन्धान् अङ्गरागादिजान् । अस्नाताऽस्मीति भावः । 'यादतो धावते तस्ये स्यावदन् या स्नाति तस्या अप्युमारुकं ' 'इत्यायुक्त्वा तिस्रो रात्रीवृतं चरेत्' इति विहितौ अस्पृत्त्याधर्मावेतौ । तदे-वाह । नोपलञ्धास्मि उपलञ्धं स्प्रष्टुं योग्या नास्मि । तस्मान्मलबद्वाससा न संवदेतिति तया सह संवादस्यापि निषेधात् । अतो हेतोः हे याज मम प्रिये इष्टे सुतार्थे सुतस्ये प्रयोजने तिष्ट ग्राद्धिकालं प्रतीक्षसंस्यर्थः ॥ ३०॥ श्रपितं पक्तम् । क्षेत्रं रेतः संकं च विना आवयोः सामर्थ्यान्मिशुनमुत्पत्त्यत इत्यर्थः । विप्रेहि द्रं वा गच्छ तिष्ठ वा । प्रयोगविधिस्तु न विलंबं सहते इत्यर्थः ॥३८॥ नेयं सेहे न सोढवती । अयोनिजस्य धृष्टयुप्रस्य तेजसो दुःसहत्वादिति भावः ॥ ४२ ॥ अमरवर्णिनी देवकुमारी दुष्टवधायोद्यता दुर्गेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ अमरवर्णिनी देवकुमारी दुष्टवधायोद्यता दुर्गेत्यर्थः ॥ ४६ ॥

तथेत्युवाच तं याजो राज्ञः प्रियचिकीर्षया । तयोश्च नामनी चक्रुर्द्विजाः संपूर्णमानसाः ॥ ५२ **ष्ट्रष्टत्वाद्**त्यमर्षित्वाद्द्युम्नाद्युत्संभवाद्पि । भृष्टग्रमः कुमारोऽयं द्वपदस्य भवत्विति ॥ ५३ कृष्णत्येवाब्रुवन्कृष्णां कृष्णाऽभृत्सा हि वर्णतः ।

तया तन्मिथुनं जज्ञे द्वपदस्य महामखे ॥ ५४ भृष्ट्युम्नं तु पाञ्चाल्यमानीय स्वं निवेशनम्। उपाकरोदस्त्रहेतोर्भारद्वाजः प्रतापवान् ॥ ५५ अमोक्षणीयं दैवं हि भावि मत्वा महामतिः । तथा तत्कृतवान्द्रोण आत्मकीर्त्यनुरक्षणात्॥ ५६

इति श्रीमहा० आ० चैत्ररथपर्वणि द्रौपदीसंभवे सप्तषष्ट्यधिकराततमोऽघ्यायः ॥ १६७ ॥

१६८

वैशंपायन उवाच। एतच्छ्रत्वा तु कौन्तेयाः शल्यविद्धाः इवामवन् । सर्वे चास्वस्थमनसो बभूवुस्ते महाबलाः॥ ततः कुन्तीसुतान्दृष्टा सर्वोस्तद्गतचेतसः । युधिष्ठिरमुवाचेदं वचनं सत्यवादिनी ॥ ર कुन्त्युवाच । चिररात्रोषिताः स्मेह ब्राह्मणस्य निवेशने। रममाणाः पुरे रम्ये लन्धमैक्षा महात्मनः ॥ यानीह रमणीयानि वनान्युपवनानि च। सर्वाणि तानि द्रष्टानि पुनः पुनररिंद्म ॥ पुनर्द्रष्टुं हि तानीह प्रीणयन्ति न नस्तथा। मैं सं च न तथा वीर लभ्यते कुरुनन्दन ॥ ते वयं साधु पञ्चालानाच्छाम यदि मन्यसे।

अपूर्वदर्शनं वीर रमणीयं भविष्यति॥ દ્ सुभिक्षाश्चेव पञ्चालाः श्रूयन्ते रात्रुकर्रान । यज्ञसेनश्च राजासौ ब्रह्मण्य इति शुश्रुम ॥ 9 एकत्र चिरवासश्च क्षमो न च मतो मम। ते तत्र साधु गच्छामो यदि त्वं पुत्र मन्यसे॥ ८ युधिष्ठिर उवाच। भवत्या यन्मतं कार्यं तदस्माकं परं हितम्। अनुजांस्तु न जानामि गच्छेयुर्नेति वा पुनः ॥ ९ वैशंपायन उवाच । ततः कुन्ती भीमसेनमर्जुनं यमजौ तथा । उवाच गमनं ते च तथेत्येवाबुवंस्तदा ॥ १० तत आमन्त्र्य तं विप्रं कुन्ती राजनसुतैः सह । प्रतस्थे नगरीं रम्यां द्भुपदस्य महात्मनः ॥

इति श्रीमहाभा० आदि० चैत्ररथपर्वणि पाञ्चालदेशयात्रायामष्ट्रषष्ट्रथाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८ ।। 《》

३

8

१६९

# वैशंपायन डवाच ।

वसत्सु तेषु प्रच्छन्नं पाण्डवेषु महात्मसु । आजगामाय तान्द्रष्टुं व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ तमागतमभिष्रेक्ष्य प्रत्युद्रम्य परंतपाः। प्रणिपत्याभिवाद्यैनं तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ समनुज्ञाप्य तान्सर्वानासीनानमुनिरब्रवीत् । प्रच्छन्नं पूजितः पार्थैः प्रीतिपूर्वामेदं वचः ॥

धृष्टत्वात् प्रगल्भत्वात् । धृष्णुत्वादिति पाठे पालने शक्तत्वात्। अत्यन्तं अमर्षः । शत्रूत्कर्षासहिष्णुत्वं तद्वत्त्वात् । युन्नं वित्तं तच राज्ञां बलमेव कवचकुण्डलादिकं वा सहोत्पन्नं तदादि-र्यस्य शस्त्रास्त्रशौर्योत्साहादेस्तत् युम्रादि तस्य उत्संभवात् उत्कर्षेणोत्पत्तेश्व ॥ ५३ ॥ उपाकरोत् उपकृतवान् । अस्त्र-हैतोः अस्रदानेन हेतुना राज्यार्धस्य हतत्वात् तावतैवोपाकरोत् 🎹 ५५ ॥ कीर्त्यनुरक्षणात् अन्यथा द्रोणो द्वेषात् भयाच न विद्यां दत्तवानित्यकीर्तिःस्यात् ।। ५६ ॥ इति आदिपर्वाणे

नैलकण्ठीये भारतभाव०सप्तषष्टयाधिकशततमोऽप्यायः॥१६७

१६८

3

एतच्छ्रुत्वा तु कौन्तेया इति स्पष्टार्थोऽघ्यायः ॥ १ <sup>॥</sup> इति आर्दिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टषष्ट्यधिक शततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥

१६९

वसात्स्विति । प्रतस्थ इत्युक्तं ततः प्रागेवाजगामेखर्थः॥१॥

अयि धर्मेण वर्तध्वं शास्त्रेण च परंतपाः । अयि विशेषु पूजा वः पूजाहेषु न हीयते ॥ ४ अथ धर्मार्थवद्वाक्यमुक्त्वा स भगवानृषिः । विचित्राश्च कथास्तास्ताः पुनरेवेद्मव्रवीत् ॥ ५ व्यास उवाच ।

व्यास उवाच ।
आसीत्तपोवने काचिद्रषेः कन्या महात्मनः ।
विलग्नमध्या सुश्रोणी सुश्रूः सर्वगुणान्विता ॥ ६
कर्मिमः सक्तैः सा तु दुर्भगा समपद्यत ।
नाध्यगव्छत्पतिं सा तु कन्या कपवती सती ॥७
ततस्तमुभथारेमे पत्यर्थमसुखा ततः ।
तोषयामास तपसा सा किलोश्रेण शंकरम् ॥ ८
तस्याः स भगवांस्तुष्टस्तामुवाच यशस्विनीम् ।
वरं वरय भद्रं ते वरदोऽस्मीति शंकरः ॥ ९
अथेश्वरमुवाचेदमात्मनः सा वचो हितम् ।

पति सर्वगुगोपतिमच्छामीति पुनः पुनः ॥ १० तामथ प्रत्युवाचेदमीशानो वदतां वरः । पञ्च ते पतयो भद्रे भविष्यन्तीति भारताः ॥ ११ पवमुक्ता ततः कन्या देवं वरदमञ्जवीत् । पक्षमिच्छाम्यहं देव त्वत्प्रसादात्पति प्रभो ॥ १२ पुनरेवाञ्जवीदेव इदं वचनमुक्तमम् । पञ्चकृत्वस्वया द्युक्तः पति देहीत्यहं पुनः ॥ १३ देहमन्यं गतायास्ते यथोक्तं तद्भविष्यति । दुपदस्य कुछे जञ्जे सा कन्या देवक्विणी ॥ १४ निर्देष्टा भवतां पत्नी कृष्णा पार्षत्यनिन्दिता । पाञ्चालनगरे तस्मान्निवसध्वं महाबलाः । सुखिनस्तामनुप्राप्य भविष्यथ न संशयः ॥ १५ पवमुक्त्वा महामागः पाण्डवान्स पितामहः । पार्थानामन्त्र्य कुन्ती च प्रातिष्ठत महातपाः ॥१६

इति श्रीमहा० आदि० चैत्ररथपर्वणि द्रौपदीजन्मान्तरकथने ऊनसप्तत्यधिकशततमोऽग्यायः ॥१६९॥

# १७०

वैशंपायन उवाच ।

गते भगवति व्यासे पाण्डवा हृष्टमानसाः । ते प्रतस्थुः पुरस्कृत्य मातरं पुरुषर्षमाः॥ 8 आमन्त्र्य ब्राह्मणं पूर्वमभिवाधानुमान्य च । समैरुद् खुंबिमीगैंथेथोदिष्टं परंतपाः॥ ર ते त्वगच्छन्नहोरात्रा तीर्थ सोमाभ्रयायणम् । आसेदुः पुरुषव्यात्रा गङ्गायां पाण्डुनन्द्नाः ॥ ३ उल्मुकं तु समुद्यम्य तेषामभ्रे धनञ्जयः। प्रकाशार्थे ययौ तत्र रक्षार्थं च महारथः ॥ 8 तत्र गङ्गाजले रम्ये विविक्ते कीडयन् स्त्रियः । <sub>ई</sub>र्स्युर्गन्धर्वराजो वै जलकीडामुपागतः ॥ ų शब्दं तेषां स ग्रुश्राव नदीं समुपसर्पताम्। तेन शब्देन चाविष्टश्चकोध बलवदली ॥ દ્દ स दृष्टा पाण्डवांस्तत्र सह मात्रा परंतपान् ।
विस्फारयन्धनुर्घोरिमदं वचनमबंवीत् ॥ ७
संध्या संरज्यते घोरा पूर्वरात्रागमेषु या ।
अद्यातिभिर्लवैद्दीनं तन्मुद्धतं प्रचक्षते ॥ ८
विद्दितं कामचाराणां यक्षगन्धर्वरक्षसाम् ।
देशमन्यन्मनुष्याणां कर्मचारेषु वै स्पृतम् ॥ ९
लोभात्प्रचारं चरतस्तासु वेलासु वै नरान् ।
उपकान्तानि गृद्धीमो राक्षसैः सह बालिशान् १०
अतो रात्रौ प्राप्तवन्तो जलं ब्रह्मविदो जनाः ।
गर्ह्यन्ति नरान्सर्वान्बलस्थाकृपतीनिप ॥ ११
आरात्तिष्ठत मामद्धं समीपमुपस्पत ।
कस्मान्मां नाभिजानीत प्राप्तं भागीरयीजलम् १२

अर्थाति कोमलामन्त्रणे ॥ ४॥ विलग्नमध्या कृश-मध्या॥ ६॥ पार्षती पार्षतदुद्दिता ॥ १५॥ इति आदि-पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे ऊनसप्तत्यधिकशततमोऽ-ध्यायः॥ १६९॥

१७०

यते इति ।। १ ।। सोमाश्रयः चन्द्रधरो रुद्रः तस्य स्थानं

सोमाश्रयायणम् ॥३॥ उत्सुकं ज्वलत्काष्ट्रम् ॥ ४ ॥ बलवत् अतिशायितम् ॥ ६॥ पूर्वरात्रागमेषु पश्चिमायां दिशि अधा-स्तमितार्कमण्डलस्पायां संच्या संख्यते रक्ता भवति तस्यां सुद्धते प्रस्थानकालं अशीतिभिर्लवैनिमेषार्थेहीनं प्रचक्षते ॥८॥ तदेव मुद्धते यक्षादीनां कर्मचारेषु विद्वितं अन्यन्मनुष्याणां कर्मचारेषु स्मृतामित्यन्वयः । संध्यायामशीतिलवेषिर रात्रौ यक्षादीनामेव संचारकालः । अन्यदहर्मनुष्याणामित्यर्थः ॥ ९॥ जलं प्राप्नुवतो नरान् ॥ १९॥ अङ्गारपर्ण गन्धर्व वित्त मां स्वबलाश्रयम्।
अहं हि मानी चेर्ध्युश्च कुंबेरस्य प्रियः सखा ॥१३
अङ्गारपर्णमित्येवं ख्यातं चेदं वनं मम ।
अनुगङ्गं चरन्कामांश्चित्रं यत्र रमाम्यहम् ॥ १४
न कौणपाः श्टङ्गिणो वा न देवा न च मानुषाः।
इदं समुपसर्पन्ति तर्तिक समनुसर्पथ ॥ १५

अर्जुन उवाच । समुद्रे हिमवत्पार्श्वे नद्यामस्या च दुर्मते । रात्रावहनि संध्यायां कस्य ग्रप्तः परिग्रहः ॥ १६ भुक्तो वाप्यथवाऽभुक्तो रात्रावहनि खेचर । न कालनियमो हास्ति गङ्गा प्राप्य सरिद्धराम्॥ वयं च शक्तिसंपन्ना अकाले त्वामधृष्णुम। अशक्ता हि रणे ऋर युष्मानर्चन्ति मानवाः॥ १८ पुरा हिमवतश्चेषा हेमश्टङ्गाद्विनिःसृता । गङ्गा गत्वा समुद्राम्मः सप्तधा समपद्यत ॥ १९ गङ्गां च यमुनां चैच प्रश्नजातां सरस्वतीम्। रयस्थां सरयूं चैव गोमतीं गण्डकीं तथा॥ अपर्युषितपापास्ते नदीः सप्त पिवन्ति ये। इयं भूत्वा चैकवप्रा शुचिराकाशगा पुनः ॥ २१ देवेषु गङ्गा गन्धर्व प्राप्नोत्यलकनन्दताम् । तथा पितृन्वैतरणी दुस्तरा पापकर्मिमः। गङ्गा भवति वै प्राप्य कृष्णद्वैपायनोऽब्रवीत् ॥२२ असंबाधा देवनदी स्वर्गसंपादनी शुभा। कथिमञ्छिसि तां रोद्धं नैष धर्मः सनातनः॥ २३ आनिवार्यमसंबाधं तव वाचा कथं वयम् । न स्पृत्रोम यथाकामं पुण्यं भागीरथीजलम् ॥ २४

'न नंहसाः श्रृङ्गिणो वा न च देवाञ्चनस्रजः। कुबेरस्य यथोष्णीषं किं मां समुपर्सपथ ॥' इति प्राचीनः पाठो देवबोधादिभिन्यांख्यातत्वात् । हसान्त विकसान्ति ते हसाः। नमन्तो हसाः येषां ते नंहसाः। मक्ता- नुप्राहका देवाः सर्वत्राप्रातिहतगतयस्ते भवन्तो न भूच- रत्वात्। कौणपा इति पाठे तु राक्षसाः करालाकृतयो यूयं न। रम्याकृतित्वात् । न कुलसा इति पाठेऽपि स एवार्थः। कुलं स्थान्ति अन्तं नयान्ति ते कुलसाः। कुलकण्टका इत्यर्थः। श्रृङ्गिणः कापालिकाः आभिचारिका वीरसाधनादिपरास्तेऽपि निशिषे जलप्रवेशार्दाः न च श्रृङ्गकपालादि ताचिहं युष्मासु हर्यते। न च देवाञ्चनस्रजः। देवानां संबन्धीनि अञ्चनादीनि विश्वहष्टिप्रदानि स्रजश्च आकाशादिगातिप्रदा येषु सन्ति ते गन्धवेयक्षादयः उल्मुकधारित्वात् । जले शब्दकरत्वाच यक्षाद्भिसङ्घविदामप्यज्ञातत्वात् । कुबेरस्य उष्णीपमिवोष्णीषं

वैशंपायन उवाच । अङ्गारपर्णस्तच्छ्रत्वा ऋद्ध आनम्य कार्मुकम् । मुमोचं बाणान्निशितानहीनाशीविषानिव ॥ २५ उल्मुकं म्रामयंस्तूर्णं पाण्डवश्चर्म चोत्तरम् । व्यपोहत शरांस्तस्य सर्वानेव धनंजयः॥ २६. अर्जुन उवाच । बिभीषिका वै गन्धर्व नास्त्रज्ञेषु प्रयुच्यते। अस्त्रज्ञेषु प्रयुक्तेयं फेनवत्प्रविलीयते ॥ 20 मानुषानतिगन्धर्वान्सर्वानान्धर्व लक्ष्ये । तस्मादस्त्रेण दिव्येन योत्स्येऽहं न तु मायया ॥२८ पुरास्त्रमिदमाग्नेयं प्रादात्किल बृहस्पतिः। भरद्वाजायं गन्धर्व गुरुर्मान्यः रातऋतोः ॥ રવે. भरद्वाजाद्यिवेश्य अग्निवेशाद्गुर्सम् । साध्विदं मह्यमददद्दोणो ब्राह्मणसत्तमः॥ 30 वैशंपायन उवाच । इत्युक्त्वा पाण्डवः क्रुद्धो गन्धर्वाय मुमोच ह । प्रदीप्तमस्त्रमाग्नेयं ददाहास्य रथं तु तत्॥ 38 विरथं विप्नतं तं तु स गन्धर्वं महाबलः। अस्त्रतेजःप्रमूढं च प्रपतन्तमवाङ्मुखम् ॥ 32 शिरोरुहेषु जग्राह माल्यवत्सु धनंजयः।

म्रातन्त्रति चकर्षाय सोऽस्त्रपाताद्चेतसम् ॥ ३३

नाम्ना कुम्भीनसी नाम पतित्राणमभीप्सती ॥ ३४

गन्धर्व्यवाच ।

गन्धर्वी शरणं प्राप्ता नाम्ना क्रम्मीनसी प्रभो॥ ३५

त्रायस्व मां महाभाग पार्ति चेमं विमुश्च मे ।

युधिष्ठिरं तस्य भार्या प्रपेदे शरणमर्थिनी ।

शिरोमण्डनभूतं सन्तं मां किं समनुसर्पथ हेल्या उपयाथ ।
यद्वा कुवेरस्य कुत्सितशर्रारस्य हीनशक्तः यथा उष्णीषं यः कश्चित् हेल्या उपस्पति तद्वन्मां कथं जानीथेद्यर्थः ॥१५॥ यत्तु रात्रो जलं न स्प्रष्टव्यमित्युक्तं तत्राह समुद्रे इति ॥१६॥ अहं हि मानीत्युक्तं तत्राह बयमिति अष्ट्रष्णुम धर्षितवन्तः ॥१८॥ सप्तधा वस्त्रोकसारा निल्नीपावनी सीता चक्षुः सिन्धु-रलकनन्देति सप्तधा गत्वा समुद्राम्भः समपद्यतेति योजना ॥१९॥ अपर्युषितपापाः निःशोषितपापाः । एकं आकाशरूपं वप्रं तटं यस्याः सा । 'तटं वप्रम् ' इति मेदिनी ॥ २१ ॥ असंवाधा निःसङ्कटा इतरनदीवत्प्रावृषि रजस्वलात्वेन क्षणमप्य-स्पृश्यत्वं न प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २३ ॥ अहीन्सर्पान् आशी-विषान्विषदंष्ट्रान् ॥२५॥ चर्म छत्राकारं आयुधपातत्राणम् । व्यपोहत अपसारितवान् ॥ २६ ॥ मानुषानितमानुषाधि-कान् लक्षयेऽतो दिक्येनाह्नेण योतस्ये ॥ २८ ॥ विष्रुतं स्थान्युतं अत एव प्रमृद्धम् ॥ ३२ ॥

युधिष्ठिर उवाच ।
युद्धे जितं यशोहीनं स्त्रीनाथमपराक्रमम् ।
को निहन्यद्विषुं तात मुञ्चेमं रिपुस्दन् ॥ ३६
अर्जुन उवाच ।
जीवितं प्रतिपद्यस्य गच्छ गन्धर्व मा शुचः ।
प्रदिशत्यमयं तेऽद्य कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ ३७
गन्धर्व उवाच ।

जितोऽहं पूर्वकं नाम मुख्राम्यङ्गारपर्णताम्। न च श्लाघे बलेनाङ्ग न नाम्ना जनसंसदि ॥ ३८ साध्विमं लब्धवाँहाभं योऽहं दिव्यास्त्रधारिणम् गान्धर्त्या माययेच्छामि संयोजयितुमर्जुनम् ॥३९ अस्त्राग्निना विचित्रोऽयं दग्घो मे रथ उत्तमः सोऽहं चित्ररयो भूत्वा नाम्ना दग्धरयोऽभवम् ४० संभृता चैव विद्येयं तपसेह मया पुरा । निवेद्यिष्ये तामद्य प्राणदाय महात्मने ॥ ક્રશ संस्तम्भयित्वा तरसा जितं शरणमागतम्। यो रिपुं योजयेत्प्राणैः कल्याणं किं न सोऽर्हिति॥ चाक्षुषी नाम विद्ययं यां सोमाय ददौ मनुः। ददौ स विश्वावसवे मम विश्वावसुर्ददौ ॥ सेयं कापुरुषं प्राप्ता गुरुद्त्ता प्रणश्यति । आगमोऽस्या मया प्रोक्तो वीर्यं प्रतिनिबोध मे ॥ यश्चश्चुषा द्रष्टुमिच्छेन्त्रिषु लोकेषु किंचन ।

स्त्री नाथो रक्षिता यस्य तम् ।। ३६।। अङ्गारवत् भास्तरं दुःस्पर्शे च पणं वाहनं स्था यस्य सोङ्गारप-र्णस्तस्य भावस्तत्ताम् ॥ ३८ ॥ लाभं लाभवत्सुखदं सखायम् ॥ ३९ ॥ संभृता अर्जिता तपसा ॥ ४१ ॥ प्राणैयोजयेत् न हन्यात् ॥ ४२ ॥ यदिति तत् धर्मिस्वरूपं पर्येत् यादशं यद्धर्मविशिष्टं सामान्यतो विशेषतश्च सर्वे सर्वावस्थं वस्तु सर्वदा स्वसंकल्पानुसारेण परंयेदित्यर्थः॥४५॥ अनुनेष्यामि पश्चात्प्रापयिष्यामि ॥ ४६॥ विशेषिताः विशिष्टाः अविशिष्टास्तुल्याः । अनुभावस्य आकाशगमना-ह्र्यत्वादेः प्रदर्शिनः द्र्शनशीलाः ॥ ४७ ॥ क्षीणाश्च अक्षीणाश्च क्षीणाक्षीणाः । वृद्धास्तरुणा वा एते न भवन्ति । रंहसो वेगाच्च न हीयन्ते इति नकाराज्ञुषङ्गेण योज्यं । क्षीणाः क्षीणा इति पाठे समर्थाः समर्था इत्यर्थः । ऐश्वर्यार्थस्य क्षयतेः कर्तरि निष्टायां दैर्घ्यं णत्वं च । एते रहसो वेगातिशयाज हीयन्ते अपि तु अधिकमाधिकं समर्था मवन्तीत्पर्थः ॥ ४९ ॥ अश्वोत्पत्तिमाह चतुर्भिः पुरेति ॥ ५० ॥ भागीकृतः शीर्ण-त्वादनेकथा भूतो वज्रभागस्तेषु तेषु स्थानेषु देवैरुपास्यते । तत्प्रयेद्यादशं चेच्छेत्तादशं द्रष्ट्रमहीति॥ છષ एकपादेन षण्मासान् स्थितो विद्यां लभेदिमाम्। अनुनेष्याम्यहं विद्यां स्वयं तुभ्यं व्रते रुते ॥ विद्यया द्यनया राजन्वयं नृभ्यो विशेषिताः। अविशिष्टाश्च देवानामनुभावप्रदार्शिनः ॥ 8/0 गन्धर्वजानामश्वानामहं पुरुषसत्तम । म्रातृभ्यस्तव तुभ्यं च पृथंग्दाता शतं शतम् ॥ ४८ देवगन्धर्ववाहास्ते दिव्यवर्णा मनोजवाः । क्षीणाक्षीणाभवन्त्येते न हीयन्ते च रहसः ॥ ४९ पुरा कृतं महेन्द्रस्य वज्रं वृत्रनिबर्हणम् । दशधा शतधा चैव तच्छीर्ण वृत्रम्धेनि ॥ ततो भागीकृतो देवैर्वज्रभाग उपास्यते। लोके यशोधनं किंचित्सैव वज्रतनुः स्पृता ॥ ५१ वज्रपाणिर्वाह्मणः स्यात् क्षत्रं वज्ररयं स्ट्तम्। वैश्या वै दानवजाश्च कर्मवज्रा यवीयसः॥ ५२ क्षत्रवज्रस्य भागेन अवध्या वाजिनः स्पृताः । रथाङ्गवडवा स्ते शूराश्चाश्वेषु ये मताः ॥ ५३ कामवर्णाः कामजवाः कामतः समुपस्थिताः। इति गन्धर्वजाः कामं पूरियप्यन्ति मे हयाः ॥५४ अर्जुन उवाच ।

यदि प्रीतेन मे दत्तं संशये जीवितस्य वा ! विद्याधनं श्रुतं वाऽपि न तद्गन्धर्व रोचये ॥ ५९

स्थानान्येव सामान्यतो विशेषतश्चाह । लोके इति । यशो-धनं उत्कृष्टं स्पृहणीयं सैव वज्रतनुः वज्रस्य स्वरूपम् । सैवेति विधेयालेङ्गापेक्षया स्त्रात्वम् । तप्ते पयसि दध्याः नयति सा वैश्वदेग्यामिक्षेतिवत् ॥ ५१ ॥ ब्राह्मणस्य पाणिः हविःप्रदत्वात् वज्रः । इतरेषामार्त्विज्यामावेन हविःप्रक्षे-पानईत्वात् । अतः स देवैरुपास्येत । स्थो हि देवब्राह्मणद्विषां नाशहेतुत्वाद्वज्रं देवोपास्यं । दानकर्मणोरपि ब्रह्मक्षत्रप्रीति-करत्वाद्वज्रत्वम् । तेन वज्रवन्तो ब्राह्मणादयो देवैरुपजीव्यन्त इत्यर्थः ॥ ५२ ॥ प्रकृते किमायातं तदाह । क्षत्रेति । क्षत्र-वज्रं रथः तस्य भागेन अंशत्वेन । अवध्याः । अवधिभूताः । वाजिनो वेगवन्तः । रथस्य वज्रत्वे अश्वोत्कर्षे एव मुख्यं न ध्वजादिकमिलर्थः । रथाङ्गं रथचालकम् वडवा अश्वाः । ये ग्ररास्ते च रथाङ्गम् । राथिना तुल्योश्व इत्यर्थः ॥५३॥ स्वीयेष्वश्वेषु विशेषमाह कामेति । गन्धर्वजाःगन्धर्वलोकजाः ॥ ५४ ॥ श्रीतेन दत्तमपि प्रतिप्रदानमन्तरेण न रोचये । 'द्दाति प्रतिगृष्हाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । भुङ्के भोजयते चैव षड्डिघं प्रीतिलक्षणम्' इत्युक्तेः । अन्यथा ऋणित्वं मम स्यादिति भावः । पक्षान्तरे तु मम यशोहानिः ॥ ५५ ॥

गन्धर्व उवाच । संयोगो वै प्रीतिकरो महत्सु प्रतिदृद्यते। जीवितस्य प्रदानेन प्रीतो विद्यां ददामि ते॥ ५६ त्वत्तोऽप्यहं ग्रहीष्यामि अस्त्रमाभ्नेयमुत्तमम् । तथैव योग्यं बीमत्सो चिराय भरतर्षम ॥ अर्जुन उवाच । त्वत्तोऽस्त्रेण वृणोम्यश्वान्संयोगः शाश्वतोऽस्तु नौ

सखे तद्वहि गन्धर्व यूष्पभ्यो यद्भयं भवेत्॥ ५८ कारणं ब्रहि गन्धर्व कि तद्येन स्म धार्षिताः। यान्तो वेदविदः सर्वे सन्तो रात्रावरिद्माः॥ ५९ गन्धर्व उवाच ।

अनग्नयोऽनाहुतयो न च विप्रपुरस्कृताः। यूयं ततो घर्षिताः स्थ मया वै पाण्डुनन्दनाः ६० यक्षराक्षसगन्धर्वाः पिशाचारगदानवाः । विस्तरं कुरुवंदास्य घीमन्तः कथयन्ति ते ॥ ६१ नारदप्रभृतीनां तु देवषींणां मया श्रुतम् । गुणान्कथयतां वीर पूर्वेषां तव धीमताम् ॥ ६२ स्वयं चापि मया दृष्टश्चरता सागराम्बराम्। इमां वसुमतीं कृत्स्नां प्रभावः सुकुलस्य ते ॥ ६३ वैदे धनुषि चाचार्यमभिजानामि तेऽर्जुन। विश्रुतं त्रिषु लोकेषु भारद्वाजं यशस्विनम्॥ ६४ धर्मे वायुं च शक्तं च विजानाम्यश्विनौ तथा। पाण्डुं च कुरुशार्दृल षडेतान्कुरुवर्धनान् । पितृनेतानहं पार्थ देवमानुषसत्तमान्॥ दिव्यात्मानो महात्मानः सर्वशस्त्रभृतां वराः। भवन्तो म्रातरः शूराः सर्वे सुचरितवताः ॥ ६६ उत्तमां च मनोबुद्धि भवतां भावितात्मनाम् ।

जानन्नपि च वः पार्थ कृतवानिह धर्षणाम् ॥ ६७ स्त्रीसकारो च कौरव्य न पुमान् झन्तुमईति । धर्षणामात्मनः पश्यन्ज<u>्ञाहुद्</u>रविणमाश्रितः ॥ नक्तं च बलमस्माकं भूय एवाभिवर्धते । यतस्ततो मां कौन्तेय सदारं मन्युराविशत्॥ ६९ सोऽहं त्वयेह विजितः संख्ये तापत्यवर्धन । येन तेनेह विधिना कीर्त्यमानं निबोध मे ॥ ७० ब्रह्मचर्य परो धर्मः स चापि नियतस्त्विय । यस्मात्तस्माद्हं पार्थ रणेऽस्मि विजितस्त्वया ॥ यस्तु स्यात्क्षत्रियः कश्चित्कामवृत्तः परंतप । नक्तं च युधि युध्येत न स जीवेत्कयंचन ॥ ७२ यस्तु स्यात्कामवृत्तोऽपि पार्थं ब्रह्मपुरस्कृतः । जयेन्नक्तंचरान्सर्वान्सपुरोहितधूर्गतः॥ तस्मात्तापत्य यक्तिचित्रृणां श्रेय इहेप्सितम् । तिस्मिन्कर्मणि योक्तव्या दान्तात्मानः पुरोहिताः वेदे षडङ्गे निरताः शुचयः सत्यवादिनः । धर्मात्मानः कृतात्मानः स्युर्नृपाणां पुरोहिताः ७५ जयश्च नियतो राज्ञः स्वर्गश्च तदनन्तरम् । यस्य स्याद्धर्मविद्धाग्मी पुरोधाः शीलवान् शुचिः॥ लाभं लब्धुमलब्धुं वा लब्धं वा परिराक्षितुम् । पुरोहितं प्रकुर्वीत राजा गुणसमन्वितम् ॥ पुरोहितमते तिष्ठेच इच्छेद्भृतिमात्मनः। प्राप्तुं वसुमतीं सर्वी सर्वदाः सागराम्बराम् ॥ ७८ न हि केवलशौर्येण तापत्याभिजनेन च । जयेदब्राह्मणः कश्चिद्धार्मि भूमिपतिः क्वित्॥७९ तस्मादेवं विजानीहिं कुरूणां वंशवर्धन । ब्राह्मणप्रमुखं राज्यं शक्यं पालयितुं चिरम्॥ ८०

इति श्रीमहा० आदि० चैत्ररथपर्वणि गन्धर्वपराभवे सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७०॥

१७१

अर्जुन∙उवाच ।

तापत्य इति यद्वाक्यमुक्तवानिस मामिह। तद्हूं ज्ञातुमिच्छामि तापत्यार्थं विनिश्चितम्॥ तपती नाम का चैषा तापत्या यत्कृते वयम् । कौन्तेया हि वयं साधो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्

आर्च पक्षमादते संयोग इत्यादिना ॥ ५६॥ युष्मभ्यः युष्मत्तः । यंत् यस्माद्धेतोः ॥ ५८ ॥ अनप्तयः दारहीन-त्वात् । अनाहुतयः समानृतत्वात् । आश्रमविशेषहीनोऽ बाह्मणो धर्षणीय इत्यर्थः ॥ ६० ॥ मनोबुद्धि मनः साहितां बुद्धिः संकल्पनिश्चयौ । भावितात्मनां शोधिताचित्तानाम् ॥ ६७ ॥ बाहुद्रविणं बाहुबलम् ॥ ६८ ॥ कामकृतः कृत-

दारः ॥ ७२ ॥ लाभं लब्धव्यं धनम् ॥ ७७॥ इति आदि-पर्वाणि नै०भारतभावदीपे सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१७०॥

१७१

पुरोहितप्रसादादेव तापत्यत्वं ख्यापयितुं तापत्येति संबो धनं कृतं तदर्थं पृच्छति । तापत्य इति । तापत्यार्थं तापत्य पदार्थम् ॥ १ ॥

वैशंपायन उवाच । प्वमुक्तः स गन्धर्वः कुन्तीपुत्रं धनंजयम्। विश्रुतं त्रिषु लोकेषु श्रावयामास वै कथाम् ॥ ३ गन्धर्व उवाच । हन्त ते कथयिष्यामि कथामेतां मनोरमाम्। यथावद्खिलां पार्थ सर्वबुद्धिमतां वर ॥ 8 उक्तवानस्मि येन त्वां तापत्य इति यद्वचः। तत्तेऽहं कथयिष्यामि श्रृणुष्वैकमना भव ॥ Ų य एष दिवि धिष्ण्येन नाकं व्याप्नोति तेजसा । पतस्य तपती नाम बभूव सदशी सुता ॥ દ્ विवस्ततो वै देवस्य सावित्र्यवरजा विभो। विश्रुता त्रिषु लोकेषु तपती तपसा युता ॥ न देवी नासुरी चैव न यशी न च राक्षसी। नाप्सरा न च गन्धर्वी तथारूपेण काचन ।। सुविभक्ताऽनवद्याङ्गी स्वसितायतलोचना। स्वाचारा चैव साघ्वी च सुवेषा चैव भामिनी ॥ न तस्याः सदृशं कंचित्रिषु लोकेषु भारत । भर्तारं सविता मेने रूपशीलगुणश्रुतैः ॥ संप्राप्तयौवनां पश्यन्देयां दुहितरं तु ताम्। नोपलेभे ततः शान्ति संप्रदानं विचिन्तयन् ॥ ११ अधर्क्षपुत्रः कौन्तेय कुरूणामृषमो बली। सूर्यमाराधयामास नृपः संवरणस्तदा ॥ १२ अर्घ्यमाल्योपहाराचैर्गन्धैश्च नियतः शुचिः । नियमैरुपवासैश्च तपोभिर्विविधैरिप ।। '१३ शुश्रुषुरनहंवादी शुचिः पौरवनन्दन । बंग्रुमन्तं समुद्यन्तं पूजयामास भक्तिमान् ॥ १४ ततः कृतज्ञं धर्मज्ञं रूपेणासदशं भुवि। तपत्याः सदशं मेने सूर्यः संवरणं पतिम् ॥ दातुमैच्छत्ततः कन्यां तस्मै संवरणाय ताम्। नृपोत्तमाय कौरव्य विश्वताभिजनाय च॥ यथा हि दिवि दीप्तांशुः प्रभासयति तेजसा । तथा भुवि महीपालो दीप्यो संवरणोऽभवत्॥ यथाऽचेयन्ति चादित्यमुद्यन्तं ब्रह्मवादिनः। तथा संवरणं पार्थ ब्राह्मणावरजाः प्रजाः ॥ स सोममतिकान्तत्वादादित्यमतितेजसा। बभूव नृप्रतिः श्रीमान्सहृदां दुर्ह्दामपि ॥ १९ एवंगुणस्य नृपतेस्तथावृत्तस्य कौरव । तस्मै दातुं मनश्चक्रे तपतीं तपनः स्वयम् ॥

स कदाचिद्यो राजा श्रीमानमितविक्रमः। चचार मृगयां पार्थ पर्वतोपवने किल ॥ चरतो मृगयां तस्य श्चुत्पिपासासमन्वितः। ममार राज्ञः कौन्तेय गिरावप्रतिमो हयः ॥ स मृताश्वश्चरन्पार्थ पद्भामेव गिरौ नृपः। ददर्शासदर्शी लोके कन्यामायतलोचनाम् ॥ २३ स एक एकामासाद्य कन्यां परबलार्दनः । तस्थौ नृपतिशार्दूलः पश्यन्नविचलेक्षणः ॥ રક્ષ स हि तां तर्कयामास रूपतो नृपतिः श्रियम् । पुनः संतर्कयामास रवेर्प्रधामिव प्रभाम्॥ वपुषा वर्चसा चैव शिखामिव विभावसोः। प्रसन्नत्वेन कान्त्या च चन्द्ररेखामिवामलाम्॥२६ गिरिपृष्ठे तु सा यस्मिन्स्थिता स्वसितलोचना । विभ्राजमाना शुशुभे प्रतिमेव हिरण्मयी ॥ तस्या रूपेण स गिरिवेषेण च विशेषतः। स सबृक्षश्चपलतो हिरण्मय इवाभवत्॥ २८ अवमेने च तां दृष्ट्वा सर्वलोकेषु योषितः। अवार्त चात्मनो मेने स राजा चक्षुषः फलम्॥ जनमप्रभृति यर्तिकचिद्रष्टवान्स महीपतिः। रूपं न सद्दर्शं तस्यास्तर्कयामास किंचन॥ तया बद्धमनश्चक्षुः पारौर्गुणमयस्तदा। न चचाल ततो देशाहुबुधे न च किंचन॥ अस्या नृनं विशालाध्याः सदेवासुरमानुषम् । लोकं निर्मथ्य धात्रेदं रूपमाविष्कृतं कृतम् ॥ ३२ एवं संतर्कयामास रूपद्रविणसंपदा। कन्यामसहशीं लोके नृपः संवरणस्तदा ॥ तां च दृष्ट्रैव कल्याणीं कल्याणाभिजनो नृपः। जगाम मनसा चिन्तां कामबाणेन पीडितः ॥३४ दह्यमानः स तीवेण नृपतिर्मन्मथाप्रिना । अप्रगल्भां प्रगल्भस्तां तदोवाच मनोहराम् ॥ ३५ काऽसि कस्यासि रम्भोरं किमर्थ चेह तिष्ठसि । कथं च निर्जनेऽरण्ये चरस्येका ग्रुचिस्मिते ॥३६ त्वं हिं सर्वानवधाङ्गी सर्वामरणमूषिता। विभूषणमिवैतेषां भूषणानामभीप्सितम् ॥ न देवीं नासुरीं चैव न यशीं न च राक्षसीम्। न च भोगवतीं मन्ये न गन्धवीं न मानुषीम् ॥३८ या हि दृष्टा मया काश्चिष्ट्रता वाऽपि वराङ्गनाः । न तासां सदशीं मन्ये त्वामहं मत्तकाशिनि ॥३९

धिष्ण्येन मण्डलेन ॥ ६ ॥ संप्रदानं दानमात्रम् ॥ ११ ॥ सुत्ददां दुईदामपि मध्ये श्रीमान् ॥ १९ ॥ श्रुपः गुल्मः 'हस्वशाखा शिफः श्रुपः' इत्यमरः ॥ २८ ॥ मत्तेवकाशत इति मत्तकाशिनी ॥ ३९ ॥

दृष्ट्वेत चारुवद्ने चन्द्रात्कान्ततरं तव । च्दनं पद्मपत्राक्षं मां मथ्नातीव मन्मथः ॥ ४० पवं तां स महीपालो बभाषे न तु सा तदा । कामार्ते निर्जनेऽरण्ये प्रत्यभाषत किंचन ॥ ४१ ततो लालप्यमानस्य पार्थिवस्यायतेक्षणा । सौदामिनीव चाभ्रेषु तत्रैवान्तरधीयत॥ ४२ तामन्वेष्टुं स नृपतिः पारिचकाम सर्वतः। वनं वनजपत्राक्षीं म्रमक्षुन्मत्तवत्तदा॥ ४३ अपस्यमानः स तु तां बहु तत्र विरुप्य च। निश्चेष्टः पार्थिवश्रेष्ठो मुहूर्तं स व्यातिष्ठत॥ ४४

इति श्रीमहा० आ० चैत्ररथपर्वणि तपत्युपाख्याने एकसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥

## : १७२

#### गन्धर्व उवाच ।

अथ तस्यामदृश्यायां नृपतिः काममोहितः। पातनः रात्रुसङ्घानां पपात घरणीतले ॥ 8 त्तस्मिन्निपतिते भूमावथ सा चारुहासिनी। पुनः पीनायतश्रोणी दर्शयामास तं नृपम् ॥ 3 . अथाबभाषे कल्याणी वाचा मधुरया नृपम् । तं कुरूणां कुलकरं कामाभिहतचेतसम्॥ 3 उवाच मधुरं वाक्यं तपती प्रहसन्निव। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते न त्वमईस्यरिंद्म॥ 8 मोहं नुपतिशार्द्छ गन्तुमाविष्कृतः क्षितौ । एवमुक्तोऽथ नृपतिर्वाचा मधुरया तदा ॥ ददर्श विपुलश्रोणीं तामेवासिमुखे स्थिताम्। अथ तामसितापाङ्गीमाबभाषे स पार्थिवः॥ मन्मथान्निपरीतात्मा संदिग्धाक्षरया गिरा। साधु त्वमसितापाङ्गि कामार्त मत्तकाशिनि ॥७ भजस्व भजमानं मां प्राणा हि प्रजहन्ति माम् । त्वदर्थं हि विशालाक्षि मामयं निशितैः शरैः ॥८ कामः कमलगर्भाभे प्रतिविध्यन्न शास्यति। द्ष्टमेवमनाऋन्दे भद्रे काममहाहिना ॥ सा त्वं पीनायतश्रोणि मामामुहि वरानने। त्वद्धीना हि मे प्राणाः किनरोद्गीतमाषिणि १० चारुसर्वानवद्याङ्गि पद्मेन्दुप्रतिमानने । ज हाहं त्वहते भीरु शक्ष्यामि खलु जीवितुम् ११

कामः कमलपत्राक्षि प्रतिविध्यति मामयम् । तस्मात्कुरु विशालाक्षि मय्यनुक्रोशमङ्गने ॥ १२ भक्तं मामसितापाङ्गि न परित्यकुमईसि । त्वं हि मां प्रीतियोगेन त्रातुमहीस भाविनि ॥१३ त्वद्दर्शनकृतस्रेहं मनश्चलति मे भृराम् । न त्वां दृष्ट्वा पुनरन्यां द्रष्ट्वं कल्याणि रोचते ॥ १४ प्रसीद वरागोऽहं ते भक्तं मां भज भाविनि । द्युव त्वां वरारोहे मन्मयो सृशमङ्गने ॥ १५ अन्तर्गतं विशालाक्षि विध्यति स्म पतित्रिाभेः। मन्मथाग्निसमुद्धृतं दाहं कमललोचने ॥ १६ प्रीतिसंयोगयुक्ताभिरद्भिः प्रह्वादयस्व मे । पुष्पायुघं दुराघर्षं प्रचण्डशरकार्मुकम् ॥ १७ त्वद्दर्शनसमुद्भृतं विध्यन्तं दुःसहैः शरैः। उपशामय कल्याणि आत्मदानेन भाविनि॥ १८ गान्धर्वेण विवाहेन मामुपैहि वराङ्गने। विवाहानां हि रम्मोरु गान्धर्वः श्रेष्ठ उच्यते ॥१९ तपत्युवाच । नाहमीशात्मनो राजन्कन्या पितृमती ह्यहम् । मिय चेदस्ति ते प्रीतिर्याचस्व पितरं मम ॥ २० यथा हि ते मया प्राणाः संगृहीता नरेश्वर । दर्शनादेव भूयस्त्वं तथा प्राणान्ममाहरः ॥ न चाहमीशा देहस्य तस्मान्नृपतिसत्तम ।

् वनजपत्राक्षी जलजपत्राक्षीम् ॥४३ ॥ इति आदिपर्वणि चिलकण्ठीये भारतमावदीपे एकसप्तत्यधिकशततमो० ॥१७१

१७२

अर्थेति ॥ १ ॥ प्रहसन् अन्य इव ॥ ४ ॥ आविष्कृतः

प्रख्यातः स्त्रीलिङ्गपाठे तु आविर्भूतास्मि ॥ ५ ॥ प्रजहिन्त प्रजहित ॥ ८ ॥ अनाक्षन्दे अन्नातिर काले । 'आक्रन्दः कन्दने ह्वाने मिन्नदारुणयुद्धयोः। न्नातर्यपि च पुंसि स्यात्' इति मेदिनी ॥ ९ ॥ रोचते रुचिर्भवित ॥ १४ ॥ भूयः अधिकं अहरः हतवानासि ॥ २१ ॥ तिहैं कियतां सङ्ग इति चेत्त-न्नाह । न चेति ॥ २२ ॥

समीपं नोपगच्छामि न स्वतन्त्रा हि योषितः २२

का हि सर्वेषु लोकेषु विश्वताभिजनं नृपम् । कन्या नामिलषेत्रायं भर्तारं भक्तवत्सलम् ॥ २३ तस्मादेवं गते काले याचस्व पितरं मम । आदित्यं प्रणिपातेन तपसा नियमेन च ॥ २४ स चेत्कामयते दातुं तव मामरिस्द्न । भविष्याम्यद्य ते राजन्सततं वशवर्तिनी ॥ २५ अहं हि तपती नाम साविज्यवरजा सुता । अस्य छोकप्रदीपस्य सवितुः क्षत्रियर्षभ ॥ २६

इति श्रीमहा० आदिपर्वणि चैत्ररथप० तपत्युपाख्याने द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥

# १७३

गन्धर्व उवाच । पवमुक्त्वा ततस्तूर्णे जगामोर्घ्वमनिन्दिता । स तु राजा पुनर्भूमौ तत्रैव निपपात ह ॥ १ अन्वेषमाणः सब्रहस्तं राजानं नृपोत्तमम् । अमात्यः सानुयात्रश्च तं ददर्श महावने ॥ २ क्षितौ निपतितं काले शक्रध्वजिमवोच्छितम्। तं हि दृष्टा महेष्वासं निरस्तं पतितं भुवि ॥ 3 बभूव सोऽस्य सचिवः संप्रदीप्त इवाग्निना। त्वरया चोपसंगम्य स्नेहादागतसंम्रमः॥ ષ્ઠ तं समुत्यापयामास नृपति काममोहितम्। भूतलाद्भूमिपालेशं पितेव पतितं सुतम् ॥ Ģ प्रज्ञया वयसा चैव वृद्धः कीर्त्या नयेन च। अमात्यस्तं समुत्याप्य बभूव विगतज्वरः ॥ ફ उवाच चैनं कल्याण्या वाचा मधुरयोत्यितम्। मा भैमेनुजंशार्दूल भद्रमस्तु तवानघ ॥ 9 क्षुत्यिपासापरिश्रान्तं तर्कयामास वै नृपम् । प्रतितं पातनं संख्ये शात्रवाणां महीतले ॥ 4 वारिणा च सुशीतेन शिरस्तस्याभ्यषेचयत्। अस्फुटन्मुकुटं राज्ञः पुण्डरीकसुगन्धिना ॥ ९ ततः प्रत्यागतप्राणस्तद्वलं बलवाश्रुपः । सर्वे विसर्जयामास तमेकं सचिवं विना॥ १० ततस्तस्याञ्चया राज्ञो विप्रतस्थे महद्वलम् । स तु राजा गिरिप्रस्थे तस्मिन्युनरुपाविशत्॥११

ततस्तस्मिनारिवरे शुचिर्भूत्वा कृताञ्जलिः। आरिराधयिषुः सूर्यं तस्थानूर्ष्वमुखः क्षितौ ॥ १२ जगाम मनसा चैव वसिष्ठमृषिसत्तमम् । पुरोहितममित्रघं तदा संवरणो नृपः॥ १३ नक्तं दिनमथैकत्र स्थिते तस्मिञ्जनाधिपे। अथाजगाम विप्रर्षिस्तदा द्वादशमेऽहनि॥ १४ स विदित्वैव नृपर्ति तपत्या हृतमानसम्। दिच्येन विधिना श्चात्वा भावितात्मा महानृषिः॥ तथा तु नियतात्मानं तं नृपं मुनिसत्तमः। आबभाषे स धर्मात्मा तस्यैवार्थचिकीर्षया ॥ १६ स तस्य मनुजेन्द्रस्य पश्यतो भगवानृषिः । ऊर्ज्वमाचक्रमे द्रष्टुं भास्करं भास्कर्ष्यतिः॥ सहस्रांशुं ततो विंपः कृताञ्जलिकपस्थितः। वसिष्ठोऽहमिति शीत्या स चात्मानं न्यवेदयत् १८ तमुवाच महातेजा विवखान्मुनिसत्तमम्। महर्षे स्वागतं तेऽस्तु कथयस्व यथेप्सितम् ॥ १९ यदिञ्छसि महाभाग मत्तः प्रवदतां वर । तत्ते दद्यामभित्रेतं यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्॥ पवमुक्तः स तेनर्षिर्वसिष्ठः प्रत्यभाषत । प्रणिपत्य विवखन्तं भानुमन्तं महातपाः ॥ वसिष्ठ उवाच। यैषा ते तपती नाम सावित्र्यवरजा सुता । तां त्वां संवरणस्यार्थे वरयामि विभावसो ॥ २२

इति आदिपर्वणि नैरुकर्णाये भारतभावदीपे द्विसप्तत्य-भिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥

१७३

एविमिति ॥ १ ॥ अनुयात्रः शिविरभाण्डाद्याहर्तृभिः सिहतः सानुयात्रः ॥ २ ॥ निरस्तं तपत्या त्यक्तम् ॥ ३ ॥ आगतसंभ्रमः जातभयः ॥ ४ ॥ पुण्डरीकयुक्तेन सुग- निधना । उशीरमूलेन निर्मितं मुकुटं दाहापनयनार्थे राज्ञः शिरसि निहितमात्रं अस्पुटत् विशीर्णे सद्यः शुष्कमभूदि-त्यर्थः । पाठान्तरे स्पष्टो अर्थः ॥९॥ बलं सैन्यम् ॥ १० ॥ गिरिप्रस्थे शैलशिखरे ॥ १९ ॥ द्वादशमे द्वादशसंख्यया-मिते ॥ १४ ॥ दिक्येन विधिना योगबलेन ॥ १५ ॥ पर्यतः सतः पर्यतोर्थे वा ॥ १७ ॥

\* अस्पृशत्समुखमिति

स हि राजा बृहत्कीर्तिर्धर्मार्थविदुदारधीः । युक्तः संवरणो भर्ता दुहितुस्ते विहंगम ॥ २३ इत्युक्तः स तदा तेन ददानीत्येव निश्चितः । प्रत्यभाषत तं विप्रं प्रतिनन्य दिवाकरः॥ રષ્ઠ वरः संवरणो राञ्चां त्वमृषीणां वरो मुने । तपती योषितां श्रेष्टा किमन्यदपवर्जनात्॥ ર્ષ ततः सर्वानवद्याङ्गी तपतीं तपनः स्वयम् । ददौ संवरणस्यार्थे वासिष्ठाय महात्मने ॥ २६ प्रतिजग्राह तां कन्यां महर्षिस्तपतीं तदा। वसिष्ठोऽथ विस्पृष्ट्तु पुनरेवाजगाम ह ॥ २७ यत्र विख्यातकीर्तिः स कुरूणामृषमोऽभवत् । स राजा मन्मथाविष्टस्तद्गतेनान्तरात्मना ॥ २८ दृष्टा च देवकन्यां तां तपतीं चारुहासिनीम्। वासिष्ठेन सहायान्तीं संहष्टोऽभ्यधिकं बमी ॥२९ रुखे साधिकं सुप्ररापतन्ती नमस्तलात्। सौदामिनीव विभ्रष्टा द्योतयन्ती दिशस्त्विषा ३० कुच्छाद्वादशरात्रे तु तस्य राज्ञः समाहिते। आजगाम विद्युद्धात्मा वासिष्ठो भगवानृषिः॥३१ तपसाराध्य वरदं देवं गोपतिमीश्वरम् । लेभे संवरणो भार्या वसिष्ठस्यैव तेजसा ॥ ३२ ततस्तस्मिनगिरिश्रेष्ठे देवगन्धर्वसेविते । जग्राह विधिवत्पाणि तपत्याः स नर्रामः ॥ ३३ वासिष्टेनाभ्यनुङ्गातस्तासमन्नेव धराधरे। सोऽकामयत राजार्षिर्विहर्तुं सह मार्यया ॥ ततः पुरे च राष्ट्रे च वनेषूपवनेषु च। आदिदेश महीपालस्तमेव सचिवं तदा॥ 34 नृपति त्वभ्यनुकाप्य वासिष्ठोऽथापचक्रमे । सोऽथ राजा गिरौ तस्मिन्वजहारामरो यथा ३६ इति श्रीम० आदिप० चैत्ररथप० तपत्युपाख्यानसमाप्तौ त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽघ्यायः॥ १७३॥

ततो द्वादशवर्षाणि काननेषु वनेषु च। रेमे तस्मिनगरौ राजा तथैव सह भार्यया 🕟 ३७ तस्य राज्ञः पुरे तस्मिन्समा द्वादश सत्तम । न ववर्ष सहस्राक्षो राष्ट्रे चैवास्य भारत॥ ततस्तस्यामनावृष्ट्यां प्रवृत्तायामरिंद्म। प्रजाः श्रयमुपाजग्मुः सर्वाः संखाणुजङ्गमाः ॥३९ तार्स्मस्तथाविधे काले वर्तमाने सुदारुणे। नावश्यायः पपातोर्व्यां ततः सस्यानि नारुहन्४० ततो विम्रान्तमनसो जनाः श्चद्भयपीडिताः । गृहाणि संपरित्यज्य बम्रमुः प्रादेशो दिशः ॥ ४१ ततस्तस्मिन्पुरे राष्ट्रे त्यक्तदारपरिग्रहाः । परस्परममर्यादाः श्चुधार्ता जिन्नरे जनाः॥ ઇર तत्श्चधार्तैर्निराहारैः शवभूतैस्तथा नरैः। अभवत्प्रेतराजस्य पुरं प्रेतैरिवावृतम्॥ 83 ततस्तत्तादशं दृष्टा स एव भगवानृषिः । अभ्यवर्षत धर्मात्मा वासिष्ठो मुनिसत्तमः ॥ तं च पार्थिवशार्दूलमानयामास तत्पुरम् । तपत्या सहितं राजन्ट्युषितं शाश्वतीः समाः। ततः प्रवृष्टस्तत्रासीद्यथापूर्वे सुरारिहा ॥ तिसम्भूपतिशार्द्छे प्रविष्टे नगरं पुनः । प्रववर्ष सहस्राक्षः सस्यानि जनयन्त्रभुः ॥ त्तः सराष्ट्रं मुमुदे तत्पुरं परया मुदा। तेन पार्थिवमुख्येन भावितं भावितात्मना ॥ ४७ ततो द्वादशवर्षाण पुनरीजे नराधिपः। तपत्या सहितः पत्न्या यथा शच्या मरुत्पतिः ४८ गन्धर्व उवाच। प्वमासीन्महाभागा तपती नाम पौर्विकी। तव वैवस्वती पार्थं तापत्यस्त्वं यया मतः ॥ ४९ तस्यां संजनयामास कुरुं संवरणो नृपः। तपत्यां तपतां श्रेष्ठ तापत्यस्त्वं ततोऽर्जुन ॥

्विहंगम हे खेचर ॥ २३ ॥ किमन्यत् श्रेष्ठम् । अपवर्जनात् दानात् ॥ २५ ॥ क्रुच्छ्रात् क्रेशात् द्वादश-राज्ञसाध्ये समाहिते समाधी नियमे समाप्ते साति ॥३१॥ गौपति सूर्यम् ॥ ३२ ॥ न ववर्ष राज्ञः हार्षिकज्योतिष्टोमादिकियालीपात् ॥ ३८ ।। अवस्यायः

नीहारोऽपि न प्पात कुतो वृष्टिरित्यर्थः ॥ ४० ॥ तत् तद् शवभूतैः मृतसद्शैः ॥ ४३ ॥ इति आदिपर्वणि नै० भारतमावदीपे त्रिसंप्तत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १७३ ॥

### 808

वैशंपायन उवाच। स गन्धर्ववचः श्रुत्वा तत्तदा भरतर्षभ । अर्जुनः परया भत्तया पूर्णचन्द्र इवाबभौ ॥ उवाच च महेष्वासो गन्धर्व कुरुसत्तमः। जातकौतूहलोऽतीव वसिष्ठस्य तपोबलात् ॥ २ वासिष्ठ इति तस्यैतद्देर्वाम त्वयेरितम्। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं यथावत्तद्वदस्व मे ॥ 3 य एव गन्धर्वपते पूर्वेषां नः पुरोहितः । आसीदेतन्ममाचक्ष्वं क एष भगवानृषिः ॥ 8 गन्धर्व उवाच । ब्रह्मणी मानसः पुत्री वसिष्ठोऽरुन्धतीपतिः। तपसा निर्जितौ शश्वदजेयावमरैरिप ॥ ų कामकोधावुभी यस्य चरणौ संववाहतुः। इन्द्रियाणां वशकरो वासिष्ठ इति चोच्यते ॥ દ્ यस्तु नोच्छेदनं चक्रे कुशिकानामुदारघीः । विश्वामित्रापराधेन धारयनमन्युमुत्तमम्॥ 9 पुत्रव्यसनसंतप्तः शक्तिमानप्यशक्तवत् ।

विश्वामित्रविनाशाय न चक्रे कर्म दारुणम्॥ ८ मृतांश्च पुनराहर्तुं शक्तः पुत्रान्यमक्षयात् । कृतान्तुं नातिचकाम वेलामिव महोद्धिः॥ यं प्राप्य विजितात्मानं महात्मानं नराधिपाः। इक्ष्वाकवो महीपाला लेभिरे पृथिवीमिमाम् ॥१० पुरोहितमिमं प्राप्य वसिष्ठमृषिसत्तमम् । ईजिरे ऋतुभिश्चैव नृपास्ते कुरुनन्दन॥ 38 स हि तान्याजयामास सर्वात्रुपतिसत्तमान्। ब्रह्मर्विः पाण्डवश्रेष्ठ बृहस्पतिरिवामरान् ॥ १२ तस्माद्धर्मप्रधानात्मा वेद्धर्मविदीप्सितः। ब्राह्मणो गुणवान्कश्चित्पुरोधाः प्रतिदृश्यताम् १३ क्षत्रियेणामिजातेन पृथिवीं जेतुमिच्छता । पूर्वं पुरोहितः कार्यः पार्थ राज्याभिवृद्धवे ॥ १५ महीं जिगीषता राज्ञा ब्रह्मकार्यं पुरःसरम् । तस्मात्पुरोहितः कश्चिहुणवान्विजितेन्द्रियः। विद्वान्भवतु वो विप्रो धर्मकामार्थतत्त्ववित् ॥१५

इ० श्रीम० आदिप० चैत्ररथप० पुरोहितकरणकथने चतुःसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥

## १७५

अर्जुन उवाच । किनिमित्तमभूद्वैरं विश्वामित्रवसिष्ठयोः। वसतोराश्रमे दिव्ये शंस नः सर्वमेव तत्॥ ₹ गन्धर्व उवाच । इदं वासिष्ठमाख्यानं पुराणं परिचक्षते । पार्थ सर्वेषु लोकेषु यथावत्तक्षिबोध मे ॥ ર कान्यकुष्जे महानासीत्पार्थिवो भरतर्षम । गाधीति विश्वतो लोके क्वशिकस्यात्मसंभवः॥३ तस्य धर्मात्मनः पुत्रः समृद्ध्वलवाहनः। विश्वामित्र इति ख्यातो बभूव रिपुमर्दनः॥ 8 स चचार सहामात्यो मृगयां गहने वने । मृगान्विध्यन्वराहांश्च रम्येषु मरुधन्वसु ॥ ų च्यायामकर्शितः सोऽथ मृगलिप्सुः पिपासितः।

आजगाम नरश्रेष्ठ वसिष्ठस्याश्रमं प्रति॥ દ્દ तमागतमभिप्रेक्ष्य वसिष्ठः श्लेष्टमागृषिः। विश्वामित्रं नरश्रेष्ठं प्रतिजन्नाह पूजया ॥ पाद्यार्थ्याचमनीयैस्तं स्वागतेन च भारत। तथैव परिजग्राह वन्येन हविषा तदा ॥ < तस्याथ कामधुग्धेनुर्वसिष्टस्य महात्मनः। उक्ता कामान्प्रयच्छेति सा कामान्दु हाते सदा ९ ग्राम्यारण्याश्चौषधीश्च दुदुहे पय एवं च। षडूसं चामृतनिभं रसायनम्बुत्तमम्॥ १० मोजनीयानि पेयानि भक्ष्याणि विविधानि च । लेह्यान्यमृतकल्पानि चोष्याणि च तथार्जुन ॥११ रत्नानि च महार्हाणि वासांसि विविधानि च । तैः कामैः सर्वसंपूर्णैः पूजितश्च महीपतिः ॥ १२

१७४

स गन्धर्वेति ॥१॥ अपराधेन पुत्रशतवधरूपेण ॥ ७॥ प्रकरणार्थमुपसंहरति तस्मादिति ॥१५॥ इति आ०नै०मा० मा० चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७४॥

किंनिमित्तिमिति ॥ १ ॥ मरुधन्वसु मरुसंज्ञकेष्वल्पजलप्र-देशेषु। धन्वा तु मरुदेशे ना क्लीबे चापे स्थलेपि च'इति मेदिनी ।। ५ ।। ब्यायामकर्शितः श्रमेण म्लानः ॥ ६ ॥ श्रेष्टभाकपू-ज्यपूजकः ॥ ७ ।। परिजप्राह निमन्त्रितवान् ॥ ८ ॥ प्राम्या ब्रीह्यादयः । आरण्या नीवारादयः । षड्साः मधुरा-दयः । रसायनं दिब्यदेहतापादकम् ॥ १० ॥ पेयानि क्षीरादीनि भक्ष्याणि दंतैरवखण्डनीयान्यपूपादीनि । लेह्यानि पायसादीनि । चोष्याणि इक्षुकाण्डादीनि ॥ ११ ॥

सामात्यः सबल्ख्येव तुतोष स भृशं तदा । षडुन्नतां सुपार्श्वोरं पृथुपञ्चसमावृताम् ॥ १३ मण्डूकनेत्रां स्वाकारां पीनोधसमनिन्दिताम्। सुवालिधं राङ्ककर्णां चारुग्टङ्गां मनोरमाम् ॥१४ पुष्टायतशिरोग्रीवां विस्मितः सोऽभिवीक्ष्य ताम्। अभिनन्य स तां राजा नन्दिनीं गाधिनन्दनः १५ अब्रवीच भृशं तुष्टः स राजा तमृषि तदा । अर्बुदेन गवां ब्रह्मन्मम राज्येन वा पुनः॥ ३१ नन्दिनीं संप्रयच्छस्व भुङ्क्ष्य राज्यं महामुने। वसिष्ठ उवाच। देवतातिथिपित्रर्थं याज्यार्थं च पयस्विनी ॥ १७ अदेया नन्दिनीयं वै राज्येनापि तवानघ । विश्वामित्र उवाच । क्षत्रियोऽहं भवान्विप्रस्तपः स्वाध्यायसाधनः १८ ब्राह्मणेषु कुतो वीर्य प्रशान्तेषु धृतात्मसु । अर्बुदेन गवां यस्त्वं न ददासि ममेप्सितम् ॥ १९ स्वधर्म न प्रहास्यामि नेष्यामि च बलेन गाम् । वसिष्ठ उवाच। बलस्थश्चासि राजा च बाहुवीर्यश्च क्षत्रियः ॥२० यथेच्छासि तथा क्षिप्रं कुरु मा त्वं विचारय। गन्धर्व उवाच । एवमुक्तस्तथा पार्थ विश्वामित्रो बलादिव ॥ २१ हंसचन्द्रप्रतीकाशां नन्दिनीं तां जहार गाम् । कशादण्डप्रणुदितां काल्यमानामितस्ततः ॥ २२ हम्भायमाना कल्याणी वसिष्ठस्याय नन्दिनी। आगम्याभिमुखी पार्थ तस्थौ भगवदुन्मुखी २३ भृशं च ताड्यमाना वै न जगामाश्रमात्ततः। वासिष्ट उवाच । श्रुणोमि ते रवं भद्रे विनदन्त्याः पुनः पुनः॥ २४ हियसे त्वं बलाइद्रे विश्वाभित्रेण नन्दिनी। र्कि कर्तव्यं मया तत्र क्षमावान्ब्राह्मणो ह्यहम् २५ गन्धर्व उवाच। सा भयान्नन्दिनी तेषां बलानां भरतर्षम । विश्वामित्रभयोद्धिया वसिष्ठं समुपागमत्॥ २६

सबलःससैन्यः।षङ्कताम् षडायतां। शिरो ग्रीवा सिव्यनी च सास्ना पुच्छमयस्तनाः। ग्रुमान्येतानि धेनूनामायतानि प्र-चक्षते । तथा पृथुभिः पञ्चभिरङ्गैः समावृतां युक्ताम् । ललाटं श्रवणी चैव नयनद्वितयं तथा । पृथून्येतानि शस्यन्ते धेनूनां पञ्चसूरिभिः ॥ १३ ॥ मण्ड्कस्येव उच्छूने नेत्रे यस्याः । पीनं कषःश्वीराशयो यस्यास्तां पीनोषसं । सुवालिधं शोभ-

गौरुवाच। कशाप्रदण्डाभिहतां क्रोशन्तीमामनाथवत् । विश्वामित्रबलैघोँरैर्मगवन्किमुपेक्षसे॥ २७ गन्धर्व उवाच। नन्दिन्यामेवं ऋन्दन्त्यां धर्षितायां महामुनिः। न चुक्षुमे तदा धैर्यान्न चचाल धृतव्रतः॥ वसिष्ठ उवाच। क्षत्रियाणां बलं तेजो ब्राह्मणानां क्षमा बलम् । क्षमा मां भजते यस्माद्गम्यतां यदि रोचते ॥ २९ नन्दिन्युवाच । किं नु त्यक्ताऽस्मि भगवन्यदेवं त्वं प्रभाषसे । अत्यक्ताऽहं त्वया ब्रह्मश्लेतुं शक्या न वै बलात् ३० वसिष्ठ उवाच । न त्वां त्यजामि कल्याणि स्थीयतां यदि शक्यते द्देन दाम्ना बध्वैष वत्सस्ते ह्रियते बलात् ॥ ३१ गन्धर्व उवाच। स्थीयतामिति तच्छ्रत्वा वसिष्ठस्य पयस्विनी । ऊर्ध्वाञ्चितशिरोग्रीवा प्रबमी रौद्रदर्शना॥ क्रोधरक्तेक्षणा सा गौर्हम्भारवधनस्वना । विश्वामित्रस्य तत्सैन्यं व्यद्रावयत सर्वशः ॥ ३३ क्शात्रदण्डाभिहता काल्यमाना ततस्ततः । कोधरक्तेक्षणा कोधं भूय एव समाद्दे ॥ ३४ आदित्य इव मध्याहे क्रोधदीतवपुर्वभौ। अङ्गारवर्षे मुखन्ती मुहुर्वालिधेतो महत्॥ ३५ अस्जत्पह्नवान्पुच्छात्प्रस्नवाद्राविडाञ्छकान् । योनिदेशाच यवनान् शकृतः शबरान्बहून् ॥ ३६ मूत्रतश्चास्त्रतकांश्चिच्छबरांश्चेव पार्श्वतः । पौण्ड्रान्किरातान्यवनान्सिहलान्बर्बरान्बसान्३७ चिबुकांश्च पुलिन्दांश्च चीनान्हणान्सकेरलान् । ससर्ज फेनतः सा गौम्लैच्छान्बहुविधानपि तैर्विसृष्टैर्भहासैन्यैर्नानाम्लेच्छगणैस्तदा । नानावरणसंच्छन्नैर्नानायुधधरैस्तथा ॥ 39 अवाकीर्यंत संर<sup>ुधे</sup>विश्वामित्रस्य प**३्यतः** । एकैकश्च तदा योधः पञ्चिभः सप्तभिर्वृतः ॥ So

नपुच्छां । शुङ्क इव तिक्ष्णामौ कणीं यस्याः सा ॥ १४. ॥ नन्दिनीं नामतः ॥ १५ ॥ कशादण्डप्रणुदितां कशाघातेन खेदं प्रापिताम्। काल्यमानां इतस्ततो निरोध्यमानाम्॥२२॥ पल्हवादयो म्लेच्छिविशेषाः प्रस्नवात् उधःप्रदेशात् शक्रतः गोमयात् ॥ ३६ ॥ विष्ठभ्य ब्याप्य ॥ ४७ ॥



अमुञ्चन्तं तु पन्थानं तमृषिं ऋषिसत्तमः । जघान कराया मोहात्तदा राक्षसवन्मुनिर्म् ॥ आदि० १७६.११

अस्त्रवर्षेण महता वध्यमानं बलं तदा । अभग्नं सर्वतस्त्रस्तं विश्वामित्रस्य पश्यतः॥ न च प्राणैर्वियुज्यन्ते केचित्तत्रास्य सैनिकाः। विश्वामित्रस्य संकुद्धैर्वासिष्ठैर्भरतर्षम ॥ सा गौस्तत्सकलं सैन्यं कालयामास दूरतः। विश्वामित्रस्य तत्सैन्यं काल्यमानं त्रियोजनम्धः कोशमानं भयोद्वियं त्रातारं नाध्यगच्छत । दृष्ट्वा तन्महदाश्चर्यं ब्रह्मतेजोभंव तदा ॥

विश्वामित्रः क्षत्रभावान्निर्विण्णो वाक्यमब्रवीत । धिम्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम् ॥ बलाबलं विनिश्चित्य तप एव परं बलम्। स राज्यं स्फीतमुत्सुज्य तां च दीप्तां नृपश्चियम्॥ भोगांश्च पृष्ठतः कृत्वा तपस्येव मनोद्धे । स गत्वा तपसा सिर्दि लोकान्विष्टभ्य तेजसा ४७ तताप सर्वान्दीप्तौजा ब्राह्मणत्वमवाप्तवान्। अपिबच ततः सोमिमन्द्रेण सह कौशिकः॥ ४८ इति श्रीमहा० आदि० चैत्र० बासिष्ठे विश्वामित्रपराभवे पञ्चसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७५ ॥

## ३७६

गन्धर्व उवाच । कल्मापपाद इत्येवं लोके राजा वभूव ह। इक्ष्वाकुवंशजः पार्थ तेजसाऽसदशो भुवि ॥ स कदाचिद्रनं राजा मृगयां निर्ययौ पुरात्। मृगान्विध्यन्वराहांश्च चचार रिपुमर्दनः॥ २ तस्मिन्वने महाघोरे खड़ांश्च बहुशोऽहनत्। हत्वा च सुचिरं श्रान्तो राजा निवनृते ततः ॥ ३ अकामयत्तं याज्यार्थे विश्वामित्रः प्रतापवान् । स तु राजा महात्मानं वासिष्ठमृषिसत्तमम्॥ ४ तृवार्तश्च श्चुत्रार्तश्च एकायनगतः पथि । अपश्यद्जितः संख्ये मुनि प्रतिमुखागतम् ॥ शक्ति नाम महाभागं वासिष्ठकुलवर्धनम्। ज्येष्ठं पुत्रं पुत्रशताद्यसिष्ठस्य महात्मनः ॥ अपगच्छ पथोऽस्माकमित्येवं पार्थिवोऽब्रवीत् । त्तथा ऋषिरुवाचैनं सान्त्वयन् ऋश्णया गिरा ॥७ मम पन्था महाराज धर्म एव सनातनः । राक्षा सर्वेषु धर्मेषु देयः पन्था द्विजातये ॥ एवं परस्परं तौ तु पथोऽर्थं वाक्यमूचतुः । अपसर्पापसपेति वागुत्तरमकुर्वताम् ॥

ऋषिस्तु नापचकाम तस्मिन्धर्मपथे स्थितः। नावि राजा मुनेर्मानात्कोधाचाथ जगाम ह ॥१० अमुञ्चन्तं तु पन्थानं तमृषि नृपसत्तमः । जघान कराया मोहात्तदा राक्षसवन्मुनिम् ॥ ११ कशाप्रहाराभिहतस्ततः स मुनिसत्तमः। तं शशाप नृपश्रेष्टं वासिष्टः कोधमूर्व्छितः ॥ १२ हंसि राक्षसवद्यस्माद्राजापसद् तापसम्। तस्मात्वमधप्रभृति पुरुषादो भविष्यसि॥ मनुष्यिविद्यति सक्तश्चरिष्यसि महीमिमाम् गच्छ राजाधमेत्युक्तः शक्तिना वीर्यशक्तिना १४ ततो याज्यनिमित्तं तु विश्वामित्रवसिष्टयोः। वैरमासीत्तदा तं तु विश्वामित्रोऽन्वपद्यत ॥ १५ तयोविवदतोरेवं समीपमुपचक्रमे । ऋषिरुग्रतपाः पार्थ विश्वामित्रः प्रतापवान् ॥ १६ ततः स बुबुधे पश्चात्तमृषि नृपसत्तमः। ऋषेः पुत्रं वसिष्ठस्य वसिष्ठमिव तेजसा॥ अन्तर्धाय ततोत्मानं विश्वामित्रोऽपि भारत। ताबुभावतिचकाम चिकीषेन्नात्मनः प्रियम् ॥ १८

इति आदिपर्वणि नै०भा०भा०पञ्चसप्तत्याधिकराततमो० १०५

#### १७६

कल्माषपाद इति । असदशः नास्ति सदशस्तुल्यो यस्य सः 🔻 ॥ १ ॥ याज्यार्थे अयं मम याज्यो भवत्वित्येतदर्थम् ॥४॥ एकायनगतः एकस्यैव अयनं गमनं यत्र तत्र गतः अति-संकुचितमार्गे गत इत्यर्थः ॥ ५ ॥ पथो मार्गात् ॥ ७ ॥ अर्मःसनातनः राज्ञः पन्था ब्राह्मणेनासमेत्य समेत्य तु ब्राह्मण- स्थैव पन्था इत्यादि शास्त्रविहितः ॥ ८ ॥ मानात् कोधाच मुनेर्मार्गात् नापचकाम अथ हठातिशयानन्तरम् ॥ १०॥ तत इति । एवं विश्वामित्रः स्वविद्याबलात् शक्तिन्पयोवैरे-मुत्पाद्य तं नृपं याज्य यदा विश्वामित्रोन्वपद्यत तदा तयो-वैरमासीदित्यर्थः ॥ १५ ॥ तयोः शक्तिनृपयोविवदतोः सतोः ऋषिः राजिषः ॥ १६॥ पश्चाद्विश्वामित्रागमनान-न्तरं ऋषिं शक्तिं ॥ १७ ॥ ततोत्मानं तत आत्मानं उभी शक्तिराजानौ अतिचकाम विश्वतवान् ॥ १८ ॥

स तु शप्तस्तदा तेन शक्तिना वै नृपोत्तमः। जगाम शरणं शक्ति प्रसादयितमह्यन ॥ १९ तस्य भावं विदित्वा स नृपतेः कुरुसत्तम । विश्वामित्रस्ततो रक्ष आदिदेश नृपं प्रति ॥ शापात्तस्य तु विप्रषेविंश्वामित्रस्य चान्नया । राक्षसः किंकरो नाम विवेश नृपर्ति तदा ॥ २१ रक्षसा तं गृहीतं तु विदित्वा मुनिसत्तमः। विश्वामित्रोप्यपाकामत्तरमादेशादरिंदम ॥ ततः स नृपतिस्तेन रक्षसान्तर्गतेन वै। बलवत्पीडितः पार्थे नान्वबुध्यत किंचन ॥ ददर्शाथ द्विजः कश्चिद्राजानं प्रस्थितं वनम्। थयाचत क्षुधापन्नः समांसं भोजनं तदा ॥ तमुवाचाथ राजार्षिर्द्विजं मित्रश्सहस्तदा । आर्स्व ब्रह्मंस्त्वमत्रैव मुहूर्त प्रतिपालयन् ॥ २५ निवृत्तः प्रतिदास्यामि भोजनं ते यथेप्सितम् । इत्युक्त्वा प्रययौ राजा तस्थौ च द्विजसत्तमः २६ ततो राजा परिक्रम्य यथाकामं यथासुखम् । निवृत्तोऽन्तःपुरं पार्थं प्रविवेश महामनाः ॥ ततोऽर्धरात्र उत्थाय सुदमानाय्य सत्वरम्। उवाच राजा संस्मृत्य ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुतम् ॥२८ गच्छामुष्मिन्वनोद्देशे ब्राह्मणो मां प्रतीक्षते । अन्नार्थी तं त्वमन्नेन समांसेनोपपाद्य ॥ गन्धर्व उवाच ।

प्वमुक्तस्ततः सुदः सोऽनासाद्यामिषं क्वचित् । निवेदयामास तदा तस्मै राक्षे व्यथान्वितः ॥३० राजा तु रक्षसाविष्टः सूदमाह गतव्यथः । अप्येनं नरमांसेन भोजयेति पुनः पुनः॥ ३१ तथेत्युक्त्वा ततः सूदः संस्थानं वध्यघातिनाम्। गत्वाजहार त्वरितो नरमांसमपेतभीः॥ 32 एतत्संस्कृत्य विधिवदन्नोपहितमाशुःवै। तस्मै प्रादाह्माह्मणाय श्चुधिताय तपस्विने ॥ ३३ स सिद्धचक्षुषा दृष्ट्वा तदन्नं द्विजसत्तमः। अभोज्यमिद्मित्याह क्रोधपर्याकुलेक्षणः॥

इति श्रीम० आदिप० चैत्ररथप० वासिष्ठे वसिष्ठशोके षट्सप्तत्यधिकश्चततमोऽघ्यायः ॥१७६॥

ब्राह्मण उवाच ।

यस्मादभोज्यमन्नं मे ददाति सनुपाधमः । तस्मात्तस्यैव मूढस्य भविष्यत्यत्र लोलुपा ॥ ३५. सक्तो मानुषमांसेषु यथोक्तः शक्तिना तथा । उद्वेजनीयो भूतानां चरिष्यति महीमिमाम् ॥ ३६ द्विरनुव्याहृते राज्ञः स शापो बलवानभृत् । रक्षोबळसमाविष्टो विसंक्षश्चाभवकृषः॥ ततः स नृपतिश्रेष्ठो रक्षसापहृतेन्द्रियः। उवाच शक्ति तं दृष्टा न चिरादिव भारत॥ ३८ यस्माद्सद्दशः शापः प्रयुक्तोऽयं मयि त्वया। तस्मात्वत्तः प्रवर्तिष्ये खादितुं पुरुषानहम् ॥ ३९ एवमुक्त्वा ततः सद्यस्तं प्राणैर्विप्र<u>य</u>ुज्य च । शक्तिनं भक्षयामास व्याघ्रः पशुमिवेप्सितम्॥ शक्तिनं तु मृतं दृष्ट्वा विश्वामित्रः पुनः पुनः । वसिष्टस्यैव पुत्रेषु तद्रक्षः संदिदेश ह ॥ स ताञ्चछक्त्यवरान्पुत्रान्वसिष्ठस्य महात्मनः । भक्षयामास संक्रुद्धः सिंहः श्रुद्रमृगानिव ॥ वसिष्ठो घातिताञ्चूत्वा विश्वामित्रेण तान्सुतान् धारयामास तं शोकं महाद्रिरिव मेदिनीम् ॥ ४३ चक्रे चात्मविनाशाय बुद्धिं स मुनिसत्तमः। नत्वेव कौशिकोच्छेदं मेने मतिमतां वरः॥ स मेरुकूटादात्मानं मुमोच भगवानृषिः गिरेस्तस्य शिलायां तु तूलराशाविवापतत् ४५ न ममार च पातेन स यदा तेन पाण्डव । तदाग्निमिद्धं भगवान्संविवेश महावने ॥ तं तदा सुसामिद्धोऽपि न ददाह हुताशनः। दीप्यमानोऽप्यमित्रघ्न शीतोग्निरभवत्ततः॥ स समुद्रमभिषेश्य शोकाविष्टो महामुनिः। बद्धा कण्ठे शिलां गुर्वीं निपपात तदाम्भसि ॥४८ स समुद्रोमिवेगेन स्थले न्यस्तो महामुनिः न ममार यदा विप्रः कथंचित्संशितव्रतः । जगाम स ततः खिन्नः पुनरेवाश्रमं प्रति ॥

तस्य राज्ञो भावं शक्तिप्रसादनपरं ज्ञात्वा तदन्तरे च्छाः प्रवेशितवान् ॥ २० ॥बलवत् अत्यन्तम् ॥ २३ ॥

**अत्र नरमां**से लोछपा आसक्तिः ॥ ३५ ॥ **मु**मोच पात-\* मित्रपालकःसौदास एव

यामास आत्मानं देहम् ॥ ४५ ॥ 'कौशिकःकृत्रिमो विप्रो जन्नेऽल्पार्थे शतं मुनीन् । जातिविष्रो वसिष्ठस्तु क्षमापरः '॥ ४९ ॥ इति आदिपर्वणि भारतभावदीपे षट्सप्तत्याधिकशततमोऽध्यायः॥ १७६ ॥

### 900

गन्धर्व उवाच । ततो दृष्टाश्रमपदं रहितं तैः सुतैर्भुनिः। निर्जगाम सुदुःखार्तः पुनरप्याश्रमात्ततः ॥ १ सोपश्यत्सरितं पूर्णा प्रावृद्धाले नवाम्भसा । वृक्षान्वहुविधान्पार्थं हरन्तीं तीरजान्बहुन् ॥ २ अथ चिन्तां समापेदे पुनः कौरवनन्दन । अम्भस्यस्या निमज्जेयमिति दुःखसमान्वितः ॥ ३ ततः पाशैस्तदात्मानं गाढं बद्धा महामुनिः। तस्या जले महानद्या निममज सुदुःखितः ॥ अथ छित्वा नदीपाशांस्तस्यारिबलसूदन । स्थलस्यं तमृषिं कृत्वा विपाशं समवास्जत् ॥ ५ उत्ततार ततः पाद्यैर्विमुक्तः स महानृषिः । विपाशेति च नामास्या नद्याश्चके महानृषिः ॥ ६ शोक बुद्धि तदा चक्रे न चैकत्र व्यतिष्ठत । सोऽगच्छत्पर्वतांश्चेव सरितश्च सरांसि च ॥ ७ दृष्टा स पुनरेवर्षिनेदीं हैमवर्ती तदा। चण्डग्राहवतीं भीमां तस्याः स्रोतस्यपातयत्॥८ सा तमग्निसमं विश्रमनुचिन्त्य सरिद्वरा । शतधा विद्रुता यस्माच्छतद्रुरिति विश्रुता ॥ ९ ततः खलगतं दृष्टा तत्राप्यात्मानमात्मना । मर्तु न शक्यामित्युक्त्वा पुनरेवाश्रमं ययौ ॥ १० स गत्वा विविधाञ्चछैलान्देशान्बहुविधांस्तथा । अदृश्यन्त्याख्यया वध्वाथाश्रमेऽनुसृतोऽभवत् ॥ अथ ग्रुश्राव संगत्या वेदाध्ययननिःस्वनम् । पृष्ठतः परिपूर्णार्थं षड्भिरङ्गेरलंकृतम् ॥ १२ अनुव्रजति कोऽन्वेष मामित्येवाथ सोऽब्रवीत् । अहमित्यदृश्यन्तीमं सा स्तुषा प्रत्यभाषत । शक्तेभीर्या महाभाग तपोयुक्ता तपस्विनी ॥ १३ वासिष्ठ उवाच।

पुत्रि कस्यैष साङ्गस्य वेदस्याच्ययनस्वनः । पुरा साङ्गस्य वेदस्य शक्तेरिव मया श्रुतः ॥ १४

अदृश्यन्त्युवाच । अयं कुक्षौ समुत्पन्नः शक्तेर्गर्भः सुतस्य ते । समाद्वादश तस्येह वेदानभ्यस्यतो मुने ॥ पवमुक्तस्तया हृष्टो वसिष्ठः श्रेष्ठभागृषिः । अस्ति संतानमित्युक्त्वा मृत्योः पार्थ न्यवर्तत ॥ ततः प्रतिनिवृत्तः स तया वन्त्रा सहानघ । कल्माषपादमासीनं द्दर्श विजने वने ॥ १७ स तु हृष्ट्वेव तं राजा कुद्ध उत्थाय भारत । आविष्टो रक्षसोग्रेण इयेषात्तुं तदा मुनिम् ॥ १८ अहश्यन्ती तु तं हृष्टा कूरकर्माणमग्रतः । भयसंविग्नया वाचा वसिष्ठमिद्मव्रवीत् ॥ १९ असौ मृत्युरिवोग्रेण दण्डेन भगविन्नतः ।

गन्धर्व उवाच।

प्रगृहीतेन काष्ट्रेन राष्ट्रसोभ्येति दारुणः ॥ २० तं निवारियतुं राक्तो नान्योऽस्ति भुवि कश्चन । त्वदतेऽद्य महाभाग सर्ववेदविदांवर ॥ २१

पाहि मां भगवन्पापाद्स्माद्दारुणद्दीनात्। राक्षसोऽयमिहातुं वै नूनमावां समीहते॥ २२

वसिष्ठ उवाच।

मा भैः पुत्रि न मेतव्यं राक्षसात्तु कथंचन । नैतद्रक्षो भयं यस्मात्पश्यासे त्वमुपस्थितम् ॥२३ राजा कल्माषपादोयं वीर्यवान्त्रथितो भुवि । स एषोऽस्मिन्वनोद्देशे निवसत्यतिभीषणः ॥ २४

गन्धर्व उवाच ।

तमापतन्तं संप्रेक्ष्य विसष्ठो भगवानृषिः । वारयामास तेजस्वी हुंकारेणैव भारत ॥ २५ मन्त्रपूतेन च पुनः स तमभ्युक्ष्य वारिणा । मोक्षयामास वै शापात्तस्माद्योगान्तराधिपम् २६ स हि द्वादशवर्षाणि विसष्ठस्यैव तेजसा । ग्रस्त आसीद्रहेणेव पर्वकाले दिवाकरः ॥ २७ रक्षसा विष्रमुक्तोऽय स नृपस्तद्वनं महत् । तेजसा रज्जयामास संध्याम्रमिव भास्करः ॥ २८ प्रतिलभ्य ततः संज्ञाममिवाद्य कृताञ्जलिः । उवाच नृपतिः काले विसष्ठमृषिसत्तमम् ॥ २९ सौदासोऽहं महाभाग याज्यस्ते मुनिसत्तम । अस्मिन्काले यदिष्टं ते ब्रूहि किं करवाणि ते ॥३०

### १७७

१५

ततो दृष्ट्वेति ॥ १ ॥ वध्वा स्तुषया ॥ ११ ॥ मा भैः मा भैषीः गातिस्थेति सूत्रे भ्य इति विभेतेरपि प्रहणपक्षे सिचो छक् ॥ २३ ॥ तस्माद्योगात् अभ्युक्षणात् योगजसा-मर्थ्यात् ॥ २६ ॥ प्रागेवैतत्कृतो न कृतमित्यत आह स हीति वसिष्ठस्य शक्तिरूपस्य ॥ २७ ॥ वसिष्ठ उवाच । वृत्तमेतद्यथाकालं गच्छ राज्यं प्रशाधि वै । ब्राह्मणं तु मनुष्येन्द्र माऽवमंस्थाः कदाचन ॥ ३१ राजोवाच ।

नावमंस्ये महाभाग कदाचिद्राह्मणर्षमान् ।
त्विभिदेशे स्थितः सम्यक्पूजयिष्याम्यहं द्विजान् ॥
इस्वाकूणां च येनाहमनृणः स्यां द्विओत्तमः।
तत्वतः प्राप्तिमच्छामि सर्ववेदविदांवर ॥ ३३
अपत्यमीप्सितं महां दातुमर्हसि सत्तमः।
शीलक्षपगुणोपेतमिस्वाकुकुलवृद्धये ॥ ३४
गन्धर्व उवाच ।

ददानीत्येव तं तत्र राजानं प्रत्युवाच ह । वासिष्ठः परमेष्वासं सत्यसंधो द्विजोत्तमः ॥ ३५ ततः प्रतिययौ काले वासिष्ठः सह तेन वै । ख्यातां पुरीमिमां लोकेष्वयोध्यां मनुजेश्वर ३६ तं प्रजाः प्रतिमोदन्त्यः सर्वाः प्रत्युद्धतास्तदा । विपाप्मानं महात्मानं दिवौकस इवेश्वरम् ॥ ३७ सुचिराय मनुष्येन्द्रो नगरीं पुण्यलक्षणाम् । विवेश सहितस्तेन वासिष्ठेन महर्षिणा ॥ ३८

दद्युस्तं महीपालमयोध्यावासिनो जनाः। पुरोहितेन सहितं दिवाकरिमवोदितम् ॥ 39 स तां पूरयामास लक्ष्म्या लक्ष्मीवतां वरः। अयोघ्यां व्योम शीतांद्युः शरत्काल इवोदित ४० संसिक्तमृष्टपन्थानं पताकाध्वजशोभितम्। मनः प्रह्णद्यामास तस्य तत्पुरमुत्तमम् ॥ ક્ષ तुष्टपुष्टजनाकीणी सा पुरी कुरुनन्दन। अशोभत तदा तेन शक्रेणवामरावती॥ SK ततः प्रविष्टे राजर्षौ तार्समस्तत्पुरमुत्तमम् । राज्ञस्तस्याज्ञया देवी वसिष्टमुपचक्रमे ॥ 83: महर्षिः संविदं कृत्वा संबभूव तया सह। देव्या दिव्येन विधिना वसिष्ठः श्रेष्ठमागृषिः ४४ ततस्तस्यां समुत्पन्ने गर्भे स मुनिसत्तमः। राज्ञाभिवादितस्तेन जगाम मुनिराश्रमम्॥ दीर्घकालेन सा गर्भ सुषुवे न तु तं यदा। तदा देव्यश्मना कुक्षि निर्विभेद यशस्त्रिनी ॥ ४६ ततोऽपि द्वादशे वर्षे स जज्ञे पुरुषर्षभः। अश्मको नाम राजविंः पौदन्यं यो न्यवेशयत्र७

इति श्रीमहा० आदि० चैत्र० वासिष्ठे सौदाससुतोत्पत्तौ सप्तसस्यधिकदाततमोऽच्यायः ॥ १७७ ॥

# 300

# गन्धर्व उवाच।

आश्चमस्या ततः पुत्रमदृश्यन्ती व्यजायत । शक्तेः कुळकरं राजिव्हतीयमिव शक्तिनम् ॥ १ जातकमंदिकास्तस्य कियाः स मुनिसत्तमः । पौत्रस्य मरतश्रेष्ठ चकार भगवान्स्वयम् ॥ २ परासुः स यतस्तेन वसिष्ठः स्थापितो मुनिः । गर्भस्थेन ततो लोके पराशर इति स्मृतः ॥ ३ अमन्यत स धर्मात्मा वसिष्ठं पितरं मुनिः ।

वृत्तं निष्पन्नं एतत् यत्त्वया कर्तव्यं अस्मिद्ष्ष्टं । विरुद्धल-क्षणया इयमुक्तिः । त्वयेव रक्षोभिभूतेन मम पुत्रशतं भिक्ष-तमिति भावः ॥३१॥ पन्थानमित्यार्षे पुंस्त्वम् ॥४९॥ सं-विदं ऐकमत्यम् । संवभूव मिथुनीबभूव । दिव्येन स्वर्येण क्षित्येनेत्यर्थः ॥ ४४॥ पौदन्यं पुरम् । वौदन्यमिति तु पिठितुं कुक्तम् । आदिविकारा वा वोदनं निशामनं तद्दं वोदनसिति सावायां असिद्धम्॥४७॥इति आदि० नैलक्ष्णीये

जन्मप्रभृति तार्समस्तु पितरीवान्ववर्तत ॥ ४ स तात इव विप्रिष्टं वासिष्ठं प्रत्यभाषत ॥ भ मातुः समक्षं कौन्तेय अद्दशन्त्याः परंत्रय ॥ ५ तातेति परिपूर्णार्थं तस्य तन्मधुरं वचः अद्दशन्त्यश्रपूर्णाक्षी श्रण्वती तमुवाच ह ॥ ६ मा तात तात तातेति ब्रूग्रेनं पितरं पितुः । रक्षसा भक्षितस्तात तव तातो वनान्तरे ॥ ५ मन्यसे यं तु तातेति नैष तातस्तवानघ । आर्य एष पिता तस्य पितुस्तव यशस्तिनः ॥ ५

भारतभावदीपे सप्तसप्तत्याधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७ <sup>॥</sup>

#### १७८

आश्रमस्थिति ॥ १ ॥ परासुरिति । परासोराशासनमव-स्थानं येन स पराश्चरः परा आङ् पूर्वात् शासेर्डरन्प्रत्ययः कल्प्यः ॥ ३ ॥

स पवमुक्तो दुःखार्तः सत्यवागृषिसत्तमः । सर्वलोकविनाशाय मर्ति चक्रे महामनाः॥ तं तथा निश्चितात्मानं स महात्मा महातपाः। ऋषिर्व्रह्मविदां श्रेष्ठो मैत्रावरुणिरन्त्यधीः ॥ वसिष्ठो वारयामास हेतुना येन तच्छ्रुणु । वासिष्ठ उवाच। कृतवीर्य इति ख्यातो बभूव पृथिवीपतिः ॥ ११ याज्यो वेदविदां लोके भृगूणां पार्थिवर्षमः । स तानग्रभुजस्तात धान्येन च धनेन च ॥ १२ सोमान्ते तर्पयामास विपुलेन विशापितः। तिसम्भूगतिशार्द्छे स्वर्गातेऽय कथंचन ॥ १३ बभूव तत्कुलेयानां द्रव्यकार्यमुपस्थितम् । भृगूणां तु धनं ज्ञात्वा राजानः सर्व एव ते ॥ १४ याचिष्णवोऽभिजग्मुस्तांस्ततो भार्गवसत्तमान् । भूमौ तु निद्धुः केचिद्गगवो धनमक्षयम् ॥ द्दुः केचिद्विजातिभ्यो ज्ञात्वा क्षत्रियतो भयम्। भृगवस्तु ददुः केचित्तेषां वित्तं यथोप्सतम् ॥ १६ क्षत्रियाणां तदा तात कारणान्तरदर्शनात्। ततो महीतलं तात क्षत्रियेण यहच्छया ॥ १७ खनताधिगतं वित्तं केनचिद्गृगुवेदमनि । तद्वित्तं दद्युः सर्वे समेताः क्षत्रियर्षमाः॥ १८ अत्रमन्य ततः कोधाद्वर्ग्स्ताञ्चल्यागतान् ।

निजघुः परमेष्वासाः सर्वास्तान्निशितैः शरैः आगर्भादवकुन्तन्तश्चेरः सर्वा वसुधराम्। तत उच्छिद्यमानेषु भृगुष्वेवं भयात्तदा ॥ २० भृगुपत्न्यो गिरिं दुर्गं हिमवन्तं प्रपेदिरे । तासामन्यतमा गर्भ भयाइध्रे महौजसम् ॥ ऊरुणकेन वामोरूर्भर्तुः कुलविवृद्धये। तद्वर्भमुपलभ्याञ्च ब्राह्मणी या भयार्दिता ॥ २२ गत्वैका कथयामास क्षत्रियाणासुपह्वरे। ततस्ते क्षत्रिया जग्मस्तं गर्भे हन्तुमुद्यताः ॥ २३ ददृशक्राह्मणीं तेऽथ दीप्यमानां स्वतेजसा । अथ गर्भः स भित्वोरं ब्राह्मध्या निर्जगाम ह ॥२४ मुष्णन्दृष्टीः क्षत्रियाणां मध्याह्न इव भास्करः। ततश्रक्षविंहीनास्ते गिरिद्गेषु बम्रमुः॥ ततस्ते मोहमापन्ना राजानो नष्टदृष्ट्यः। ब्राह्मणीं शरणं जम्मुईष्टवर्थं तामनिन्दिताम् ॥२६ ऊचुश्चेनां महाभागां क्षत्रियास्ते विचेतसः। ज्योतिःप्रहीणा दुःखार्ताः शान्तार्चिष द्वाप्नयः॥ भगवत्याः प्रसादेन गच्छेत्क्षत्रं सचक्षुषम्। उपारम्य च गच्छेम सहिताः पापकार्मिणः ॥ २८ सपुत्रा त्वं प्रसादं नः कर्तुमर्हसि शोभने। पुनर्द्धिप्रदानेन राज्ञः संत्रातुमर्देसि ॥ २९

इति श्रीमहा० आदि० चैत्ररथपर्वण्यौर्वीपाख्याने अष्टसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥

# १७९

ब्राह्मण्युवाच ।
नाहं गृह्वामि वस्ताता दृष्टीर्नास्मि रुषान्विता ।
अयं तु भागवो नृनमूरुजः कुपितोऽद्य वः ॥ १
तेन चक्ष्ट्रंषि वस्ताता द्यक्तं कोपान्महात्मना ।
स्मरता निहतान्बन्धूनादत्तानि न संशयः ॥ २
गर्भानिपि यदा यूयं भृगूणां झतपुत्रकाः ।
तदायमूरुणा गर्भो मया वर्षशतं धृतः ॥ ३

षडङ्गश्चाखिलो वेद इमं गर्भष्यमेव ह ।
विवेश भृगुवंशस्य भूयः प्रियचिकीर्षया ॥ ४
सोऽयं पितृवधाद्यक्तं कोधाद्वो हन्तुमिच्छति ।
तेजसा तस्य दिव्येन चक्ष्रृंषि मुषितानि वः ॥ ५
ताममं तात याचध्वमौर्वं मम सुतोत्तमम् ।
अयं वः प्रणिपातेन तृष्टो हृष्टीः प्रमोक्ष्यति ॥ ६

पापकर्भिणोपि वयम् ॥ २८ ॥ इति आ० नै० भा० भा० अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥

### १७९

नाहमिति भो ताताः ॥ १ ॥ आदत्तानि आत्तानि । दददानेस्य रूपभ् ॥ २ ॥ तात हे ताताः संबोधनार्थो निपातो वायम् ॥ ६ ॥

### वासिष्ठं उवाच ।

प्वमुक्तास्ततः सर्वे राजानस्ते तमूरुजम्। ऊचुः प्रसीदेति तदा प्रसादं च चकार सः ॥ ७ अनेनैव च विख्यातो नाम्ना छोकेषु सत्तमः। स और्व इति विप्रर्षिरू संभित्वा व्यजायत ॥ चक्षूंषि प्रतिलब्ध्वा च प्रतिजग्मुस्ततो नृपाः । भार्गवस्तु मुनिर्मेने सर्वलोकपराभवम् ॥ स चक्रे तात लोकानां विनाशाय महामनाः सर्वेषामेव कात्स्न्येन मनः प्रवणमात्मनः ॥ १० इच्छन्नपचितिं कर्तुं भृगुणां भृगुनन्दनः। सर्वेलोकविनाशाय तपसा महतैधितः॥ ११ तापयामास ताँह्योकान्सदेवासुरमानुषान् । तपसोग्रेण महता नन्दयिष्यन्पितामहान्॥ १२ ततस्तं पितरस्तात विश्वाय कुलनन्दनम् । पितृलोकादुपागम्य सर्व ऊचुरिदं वचः ॥ १३ पितर ऊचुः।

ापतर अञ्चः । और्व दृष्टः प्रमावस्ते तपसोग्रस्य पुत्रक ।

इति श्रीमहा० आदि० चैत्ररथपर्वण्यौर्ववारणे ऊनाशीत्यधिकशततमोऽघ्यायः ॥ १७९ ॥

प्रसाद्ं कुरू लोकानां नियच्छ कोधमात्मनः ॥१४ नानीशैर्हि तदा तात भृगुभिभावितात्मभिः। वधो ख़्पेक्षितः सर्वैः क्षत्रियाणां विार्हेसताम् ॥ आयुषा विप्रकृष्टेन यदा नः खेद आविशत् । तदास्मामिर्वधस्तात क्षत्रियैरीप्सितः स्वयम् १६ निखातं यच वै वित्तं केनचिद्गुगुवेश्मनि । वैरायैव तदा न्यस्तं क्षत्रियान्कोपयिष्णुभिः॥१७ किं हि वित्तेन नः कार्यं स्वर्गेप्सूनां द्विजोत्तम । यदस्माकं घनाष्यक्षः प्रभृतं घनमाहरत् ॥ यदा तु मृत्युरादातुं न नः शक्तोति सर्वशः। तदास्माभिरयं दृष्ट उपायस्तात संमतः आत्महा च पुमांस्तात न लोकाँछभते द्युमान् । ततोऽस्माभिः समीक्ष्यैवं नात्मनात्मा निपातितः॥ न चैतन्नः प्रियं तात यदिदं कर्तुमिच्छासि । नियच्छेदं मनः पापात्सर्वलोकपराभवात् ॥ मा वधीः श्रत्रियांस्तात न लोकान्सप्त पुत्रक । दूषयन्तं तपस्तेजः कोधमुत्पतितं जहि ॥

१८०

श्रीर्व उवाच।
उक्तवानस्मि यां कोधात्प्रतिक्षां पितरस्तदा।
सर्वछोकविनाशाय न सा मे वितथा भवेत्॥१
वृथारोषप्रतिक्षो वै नाहं भावितुमुत्सहे।
अनिस्तीर्णो हि मां रोषो दहेदाग्निरिवारणिम्॥ २
यो हि कारणतः क्रोधं संजातं क्षन्तुमर्हति।
नाछं स मनुजः सम्यक् त्रिवर्गं परिरक्षितुम्॥३

ऊरुत उत्पन्न और्व इति निरुक्तिमाह अनेनेति
।। ८॥ आत्मनो मनः सर्वेषां अपचितिं कर्तुं प्रवणं
उन्मुखं इच्छन्स्वमनोपचितिं कर्तुं योजयतित्यर्थः ॥ १०॥
विप्रकृष्टेन अतिदूरगेन बहुना क्षात्रियौनींमित्तमात्रैः
॥ १६॥ आत्महेति। एतेन मृगुपतनादिना मरणं
माद्याणेतरविषयं दर्शितम्॥ २०॥ मावधीरिति। क्षात्रियान्
तद्नियंत्रत्वेनानप्राधिनः । सप्तलोकान् भूरादीश्च मा वधीः
कि द्वा तपःसंमृतं तेजो दूषयन्तं क्रोधं जहि । पाठान्तरमु-

आशिष्टानां नियन्ता हि शिष्टानां परिराक्षिता । स्थाने रोषः प्रयुक्तः स्यान्नृषः सर्वजिगीषुभिः ॥ ४ अश्रीषमहमूद्दस्थो गर्भशय्यागतस्तदा । आरावं मातृवर्गस्य भृगूणां क्षत्रियैर्वधे ॥ ५ संहारो हि यदा लोके भृगूणां क्षत्रियाधमैः । आगर्भोच्छेदनात्नान्तस्तदा मां मन्युराविशत् ६

पेक्ष्यं ॥ २२ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे जनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥

#### १८०

उक्तवानिति ॥ १ ॥ अनिस्तीर्णः अकृतकार्यः ॥ २ ॥ वृथोत्पन्नः कोधो जेतब्यो न तु सकारणक इत्याह यो हीति ॥ ३ ॥ कोधकारणान्याह आशिष्टानामिति स्थाने युक्तम् ॥ ४ ॥ तद्विपरीतं क्षत्रियाश्वकुरित्याह अश्रोषमिति ॥५ ॥ कान्तः उपकान्तः ॥ ६ ॥

संपूर्णकोशाः किल मे मातरः पितरस्तथा। भयात्सर्वेषु लोकेषु नाघिजग्मुः परायणम् ॥ 9 तान्भृगूणां यदा दारान्कश्चित्राभ्युपपद्यत । माता तदा दघारेयमूरुणैकेन मां शुभा ॥ प्रतिषेद्धा हि पापस्य यदा लोकेषु विद्यते। तदा सर्वेषु लोकेषु पापकृत्रोपपद्यते ॥ यदा तु प्रतिषेद्धारं पापो न लभते कचित्। तिष्ठन्ति बहवो लोकास्तदा पापेषु कर्मसु॥ १० जानन्नपि च यः पापं शक्तिमान्न नियच्छति। ईशः सन्सोऽपि तेनैव कर्मणा संप्रयुज्यते ॥ राजभिश्चेश्वरैश्चेव यदि वै पितरो मम । शक्तैर्न शकितास्त्रातुमिष्टं मत्वेह जीवितम् ॥ अत एषामहं कुद्धो लोकानामीश्वरो ह्यहम । भवतां च वचो नालमहं समभिवर्तितुम्॥ १३ ममापि चेद्भवेदेवमीश्वरस्य सतो महत्। उपेक्षमाणस्य पुनर्लोकानां किल्बिषाद्भयम् १४ यश्चायं मन्युजो मेऽग्निलींकानादातुमिच्छति । द्हेदेष च मामेव निगृहीतः खतेजसा ॥ १५ मवतां च विजानामि सर्वलोकहितेप्सुताम् । तस्माद्विधष्वं यच्छ्रेयो लोकानां मम चेश्वराः १६ पितर ऊचुः ।

य एष मन्युजस्तेऽशिर्लोकानादातुमिच्छति ।
अप्सु तं मुश्च भद्रं ते लोका ह्यप्सु प्रतिष्ठिताः १७
आपोमयाः सर्वरसाः सर्वमापोमयं जगत् ।
तस्मादप्सु विमुश्चेमं क्रोधार्थि द्विजसत्तम ॥ १८
अयं तिष्ठतु ते विप्र यदीच्छसि महोद्धौ ।
मन्युजोऽशिर्द्हन्नापो लोका ह्यापोमयाः स्मृताः॥
एवं प्रतिश्चा सत्थेयं तवानघ भविष्यति ।
न चैवं सामरा लोका गमिष्यन्ति पराभवम् २०

विसष्ठ उवाच ।
ततस्तं क्रोधजं तात और्वोऽिश वरुणालये ।
उत्सर्सर्ज स वैवाप उपयुष्के महोदधौ ॥ २१
महद्वयिशो भूत्वा यत्तद्वेदिवेदो विदुः ।
तमिश्रमुद्गिरद्वक्रात्पिवत्यापो महोदधौ ॥ २२
तस्मात्त्वमपि भद्गं ते न लोकान्हन्तुमहीस ।
पराशर पराँ लोकाश्वानव्यां वर ॥ २३

इति श्रीमहा० आदि० चैत्ररथपर्वण्यौर्वोपाख्यानेऽशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥

# १८१

गन्धर्व उवाच ।

यवमुक्तः स विप्रार्षिवंसिष्ठेन महातमना ।
न्ययच्छदात्मनः क्रोधं सर्वछोकपराभवात् ॥ १
ईजे च स महातेजाः सर्ववेदविदां वरः ।
ऋषी राक्षससत्रेण शाक्तेयोऽथ पराशरः ॥ २
ततो वृद्धांश्च बाछांश्च राक्षसान्स महामुनिः ।
ददाह वितते यश्चे शक्तेवंधमनुस्मरन् ॥ ३

न हि तं वारयामास वासिष्ठो रक्षसां वधात्। द्वितीयामस्य मा भाङ्क्षं प्रतिज्ञामिति निश्चयात् त्रयाणां पावकानां च सत्रे तस्मिन्महामुनिः। आसीत्पुरस्तादीप्तानां चतुर्थ इव पावकः॥ ५ तेन यज्ञेन शुम्रेण ह्रयमानेन शक्तिजः। तद्विदीपितमाकाशं सूर्येणेव घनात्यये॥ ६

तर्हि क्षत्रिया एव वध्या न तु लोका इत्यत आह । संपूर्णिति द्वाभ्याम् । कोशो जरायुरूपा मांसपेशी । संपूर्णः कोशो यासां ताः । परिपक्षगर्भा इत्यर्थः । 'को-शोऽर्थसंचये मांसपेश्याम्'इति विश्वः । संपूर्णशोका इत्यपि पठिन्ति। लोकैः सत्यिप सामध्ये मन्मातृणां त्राणं न कृतमत-स्तेऽपि वध्या एवेत्यर्थः ॥७॥ एतदेवोपपादयित प्रतिषेद्धिति । प्रतिषेद्धिर सित पापकृदेव नोपलभ्यते । असिति तु सर्वोपि पाप एव प्रवर्तत इति श्लोकद्वयार्थः ॥ ९ ॥ पापं पापका-रिणम् ॥ ११ ॥ किल्बिषात् अशासनजात् ॥ १४ ॥ आदातुं उच्छेन्तम्॥१०॥आपोमया इति । कारणीभूतास्वप्सु दग्धासु लोका अपि दग्धप्राया इत्यर्थः ॥ १८ ॥ उपयुक्ति भक्षयति ॥ २१ ॥ इयशिरः वडवासुखम् ॥ २२ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अशीत्यधिक-शततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥

#### १८१

एविमिति ॥ १ ॥ मा भाङ्क्षं न नाशयेयम् ॥ ४ ॥ शुद्र्रेण पापिनां निप्रहािन्नमेलेन । तेन यशेन यशियेन द्रव्येण हृयमानेन ॥ ६ ॥

R

U

દ્દ

9

ሬ

तं वासिष्ठादयः सर्वे मुनयस्तत्र मेनिरे। तेजसा दीप्यमानं वै द्वितीयमिव मास्करम्॥ ७ ततः परमदुष्पापमन्यैर्ऋषिकदारधीः। समापिपयिषुः सत्रं तमत्रिः समुपागमत्॥ तया पुलस्यः पुलहः ऋतुश्चैव महाऋतुः । तत्राजग्मुरमित्रघ्न रक्षसां जीवितेप्सया ॥ पुलस्यस्तु वधात्तेषां रक्षसां भरतर्षम । उवाचेदं वचः पार्थं पराशरमरिन्दमम् ॥ 30 कचित्तातापविघ्नं ते कचित्रन्दासि पुत्रक । अजानतामदोषाणां सर्वेषां रक्षसां वधात्॥ ११ प्रजोच्छेदमिमं महां न हि कर्तुं त्वमहीसि। नैष तात द्विजातीनां धर्मो दृष्टस्तपस्विनाम्॥ १२ शम एव परो धर्मस्तमाचर पराशर। अधर्मिष्ठं वरिष्ठः सन्करूषे त्वं पराशर्॥ १३ शाक्तिं चापि हि धर्मज्ञं नातिकान्तुमिहाईसि । प्रजायाश्च ममोच्छेदं न चैवं कर्तुमहीस ॥ शापाद्धि शक्तेर्वासिष्ठ तदा तदुपपादितम्। आत्मजेन स दोषेण शक्तिनीत इतो दिवम्॥ १५

न हि तं राक्षसः कश्चिच्छक्तो भक्षयितुं मुने । आत्मनैवात्मनस्तेन दृष्टो मृत्युस्तदाऽभवत् ॥ १६ निमित्तभूतस्तत्रासीद्विश्वामित्रः पराशर । राजा कल्माषपादश्च दिवमारुद्य मोदते ॥ ये च शक्तयवराः पुत्रा वसिष्टस्य महामुने । ते च सर्वे मुदा युक्ता मोदन्ते सहिताः सुरैः॥१८ सर्वमेतद्वासिष्ठस्य विदितं वै महामुने। रक्षसां च समुच्छेद एष तात तपस्विनाम् ॥१९ निमित्तभूतस्त्वं चात्र कतौ वासिष्टनन्दन । तत्सत्रं मुश्च भद्रं ते समाप्तमिद्मस्तु ते ॥ 20 गन्धर्व उवाच । प्वमुक्तः पुलस्त्येन वासिष्टेन च धीमता। तदा समापयामास सत्रं शाक्तो महामुनिः ॥२१ सर्वराक्षससत्राय संभृतं पावकं तदा । उत्तरे हिमवत्पार्श्वे उत्ससर्ज महावने ॥ રર स तत्राद्यापि रक्षांसि वृक्षानश्मन एव च। भक्षयन्द्रस्यते विद्धाः सदा पर्वणि पर्वणि ॥ इति श्रीमहा० आदि० चैत्ररयपंर्वण्यौर्वोपाख्याने पकाशीत्याधेकशततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥

अर्जुन उवाच। राज्ञा कल्माषपादेन गुरौ ब्रह्मविदां वरे। कारणं कि पुरस्कृत्य भार्या वै संनियोजिता ॥१ जानता वै परं धर्मं वसिष्ठेन महात्मना । अगम्यागमनं कस्मात्कृतं तेन महर्षिणा ॥ अधार्मेष्ठं वासिष्ठेन कृतं चापि पुरा सखे। एतन्मे संशयं सर्वं छेत्तुमहीस पृच्छतः॥ 3 गन्धर्व उवाच । वनंजय निबोधेदं यन्मां त्वं परिपृच्छासि ।

वासिष्ठं प्रति दुर्घर्ष तथा मित्रसहं नृपम् ॥ कथितं ते मया सर्वे यथा शहः स पार्थिवः। शक्तिना भरतश्रेष्ठ वासिष्ठेन महात्मना ॥ स तु शापवशं प्राप्तः कोधपर्याकुलेक्षणः। निर्जगाम पुराद्राजा सहदारः परंतपः ॥ अरण्यं निर्जनं गत्वा सदारः परिचक्रमे । नानामृगगणाकीर्णं नानासत्त्वसमाकुलम् ॥ नानागुल्मलताच्छन्नं नानाद्भमसमावृतम्। अरण्यं घोरसंनादं शापग्रस्तः परिम्रमन् ॥

अपिष्मं ते सत्रमिति शेषः । अजानतामिति पापमपि कृत्वा नन्देसीति साधिक्षेपप्रश्नः ॥ ११॥ मह्यं मम ॥ १३ ॥ शांक्ति चेति । पुत्रदोषेण पिता नश्यतीत्युक्तम् भि १४ ॥ शापात् शक्तिना शप्तो राजा शक्तिमेव मितिवान् अतः शक्तरेवायमपराधो न रक्षसामित्यर्थः ॥ १५ ॥ मोद्ते शक्तिः ॥ १७ ॥ समुच्छेदे एष त्वं

निमित्तभूत इति योजना ।। १९ ।। मुख त्यज ॥ २० ।। इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकाशीत्य-धिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥

१८२

राज्ञेति ॥ १ ॥ अगम्या खुषातुल्यत्वात् ॥२॥ -

स कदाचित्थ्रुधाविष्टो मृगयन्भक्ष्यमात्मनः। ददर्श सुपरिक्किष्टः करिमाश्चित्रिर्जने वने ॥ ब्राह्मणं ब्राह्मणीं चैव मिथुनायोपसंगतौ। तौ तं वीक्ष्य सुवित्रस्तावकृतार्थौ प्रधावितौ १० तयोः प्रद्रवतोर्विपं जग्राह नृपतिर्वलात् । दृष्ट्रा गृहीतं भर्तारमथ ब्राह्मण्यभाषत ॥ ११ श्रृणु राजन्मम वचो यत्त्वां वक्ष्यामि सुव्रत । आदित्यवंशप्रभवस्त्वं हि लोके परिश्रतः॥ १२ अप्रमत्तः स्थितो धर्मे गुरुगुश्रुवणे रतः । शापोपहतदुर्धर्ष न पापं कर्तुमहींस ॥ १३ ऋतुकाले तु संप्राप्ते भर्तृव्यसनकर्शिता । अकृतार्थो हाहं भन्नी प्रसवार्थ समागता ॥ १८ प्रसीद नृपतिश्रेष्ठ भर्ताऽयं मे विस्रज्यताम् । ्रावं विकोशमानायास्तस्यास्तु स नृशंसवत् ॥ १५ भर्तारं भक्षयामास व्याघ्रो मृगमिवेप्सितम्। तस्याः क्रोधाभिभृताया यान्यश्रूण्यपतन्भुवि १६ सोऽग्निः समभवद्दीप्तस्तं च देशं व्यदीपयत् । ततः सा शोकसंतप्ता भर्तृत्यसनकर्शिता ॥ १७

कल्माषपादं राजर्षिमशपद्वाह्मणी रुषा । यस्मान्ममाकृतार्थायास्त्वया श्चुद्र नृशंसवत् १८ प्रेक्षन्त्या भक्षितो मेऽच प्रियो भर्ता महायशाः । तस्मात्वमपि दुर्बुद्धे मच्छापपरिविक्षतः॥ पत्नीमृतावनुप्राप्य सद्यस्त्यक्ष्यसि जीवितम् । यस्य चर्षेर्वसिष्ठस्य त्वया पुत्रा विनाशिताः॥२० तेन संगम्यते भार्या तनयं जनयिष्यति । स ते वंशकरः पुत्रो भविष्यति नृपाधम ॥ एवं शस्वा तु राजानं सा तमाङ्गिरसी शुभा । तस्यैव संनिधौ दीप्तं प्रविवेश हुताशनम्॥ वासिष्ठश्च महाभागः सर्वमेतदवैक्षत । शानयोगेन महता तपसा च परंतप ॥ २३ मुक्तशापश्च राजर्षिः कालेन महता ततः । ऋतुकालेऽभिपतितो मदयन्त्या निवारितः ॥ २४ न हि सस्मार स नृपस्तं शापं काममोहितः । देट्याः सोऽथ वचः श्रुत्वा संम्रान्तो नृपसत्तमः॥ तं शापमनुसंस्मृत्य पर्यतप्यद्भशं तदा । एतस्मात्कारणाद्राजा वसिष्ठं संन्ययोजयत्। खदारेषु नरश्रेष्ठ शापदोषसमन्वितः॥

इति श्रीमहा० आदि० चैत्ररथपर्वणि वसिष्ठोपाख्याने द्यशीत्यधिकशततमोऽघ्यायः ॥ १८२ ॥

१८३

अर्जुन उवाच ।

अस्माकमनुरूपो वै यः स्याद्गन्धर्य वेदिवत् ।

पुरोहितस्तमाचक्ष्य सर्वं हि विदितं तव ॥ १

गन्धर्यं उवाच ।

यवीयान्देवलस्येष वने भ्राता तपस्यति ।
धौम्य उत्कोचके तीथें तं वृष्णुध्वं यदीच्छथ ॥ २

वैद्यापायन उवाच ।

ततोऽर्जुनोस्नमाग्नेयं प्रददौ तद्यथाविधि ।
गन्धर्वाय तदा प्रीतो वचनं चेदमन्नवीत् ॥ ३

त्वय्येव तावत्तिष्ठन्तु ह्या गन्धर्वसत्तम ।

कार्यकाले ग्रहीच्यामःस्वस्ति तेऽस्त्वित चान्नवीत्

तेऽन्योन्यमभिसंपूज्य गन्धर्वः पाण्डवाश्च ह ।

रम्याद्गागीरथीतीराद्यथाकामं प्रतिसरे ॥ ५

तत उत्कोचकं तीर्थं गत्वा घोम्याश्चमं त ते ।

तं वत्नुः पाण्डवा घोम्यं पौरोहित्याय मारत ॥ ६

तान्धोम्यः प्रतिजग्नाह सर्ववेदिवदां वरः ।

वन्येन फलमूलेन पौरोहित्येन चैव ह ॥

ते समाशंसिरे लब्धां श्चियं राज्यं च पाण्डवाः ।

ब्राह्मणं तं पुरस्कृत्य पाञ्चालीं च स्वयंवरे ॥ ८

पुरोहितेन ते नाथ गुरुणा संगतास्तदा ।

नाथवन्तमिवात्मानं मेनिरे भरतर्षभाः ॥ ९

स हि वेदार्थतत्वक्षस्तेषां गुरुषदारघीः ।

तेन धर्मविदा पार्था याज्या धर्मविदः कृताः १०

१८३

अस्माकमिति ॥ १ ॥ प्रतिजग्राह अङ्गीचकार ॥ ७ ॥ पाञ्चाली च रुज्यामाशेसिरे ॥ ८ ॥

अकृतार्थी अकृतपुत्रत्वात् ॥१०॥मदयन्त्या महिष्या ॥२४॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे व्यक्तीत्य-धिकशततमोऽध्यायः॥ १८२॥ चीरांस्तु सहितान्मेने प्राप्तराज्यान्खधर्मतः। बुद्धिवीर्यबलोत्साहैर्युक्तान्देवानिव द्विजः॥

कृतखस्त्ययनास्तेन ततस्ते मनुजाधिपाः । मेनिरे सहिता गन्तुं पाञ्चाल्यास्तं स्वयंवरम् ॥१२

इति श्रीमहा० आदि० चैत्ररयपर्वणि धौम्यपुरोहितकरणे त्र्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८३॥ समाप्तं चैत्ररथपर्व।

स्वयंवरपर्व ।

358

वैशंपायन उवाच । ततस्ते नरशार्दृला भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः। प्रययुद्रीपदीं द्रष्टुं तं च देशं महोत्सवम् ॥ १ ते प्रयाता नख्यात्राः सह मात्रा परंतपाः। ब्राह्मणान्दद्युर्मार्गे गच्छतः संगतान्बहून् ॥ त उच्ब्रीह्मणा राजन्याण्डवान्ब्रह्मचारिणः। भवन्तो गमिष्यन्ति कुतो वाऽभ्यागता इह ॥३

युधिष्ठिर उवाच। आगतानेकचकायाः सोदर्यानेकचारिणः। भवन्तो वै विजानन्तु सह मात्रा द्विजर्षभाः ॥ ४

ब्राह्मणा ऊच्छः। गच्छताद्यैव पञ्चालान्द्रपदस्य निवेशने । स्वयंवरो महांस्तत्र भाविता सुमहाधनः॥ एकसार्थप्रयाताः सम वयं तत्रैव गामिनः। तत्र ह्यद्भुतसंकाशो भावेता सुमहोत्सवः ॥ यज्ञसेनस्य दुहिता द्वपदस्य महात्मनः। वेदीमध्यात्समुत्पन्ना पद्मपत्रानिभेक्षणा ॥ Ó दर्शनीयानवद्याङ्गी सुकुमारी मनस्विनी। घृष्ट्युद्मस्य भागेनी द्रोणशत्रोः प्रतापिनः ॥ यो जातः कवची खड़ी सशरः सशरासनः। सुसमिद्धे महाबाहुः पावके पावकोपमः ॥ स्वसा तस्यानवद्याङ्गी द्रौपदी तनुमध्यमा । नीलोत्पलसमो गन्धो यस्याः क्रोशात्प्रवाति वै॥

यज्ञसेनस्य च सुतां स्वयंवरकृतक्षणाम् । गच्छामो वै वयं द्रष्टुं तं च दिट्यं महोत्सवम् ११ राजानो राजपुत्राश्च यज्वानो भूरिदक्षिणाः। स्वाध्यायवन्तः शुचयो महात्मानो यतव्रताः ॥ तरुणा दर्शनीयाश्च नानादेशसमागताः। महारथा कृतास्त्राश्च समुपेष्यन्ति भूमिपाः॥ १३ ते तत्र विविधान्दायान्विजयार्थं नरेश्वराः। प्रदास्यान्ति घनं गाश्च भक्ष्यं भोज्यं च सर्वशः॥१४ प्रतिगृह्य च तत्सर्व दृष्ट्या चैव स्वयंवरम् । अनुभूयोत्सवं चैव गमिष्यामो यथेप्सितम् ॥ १५ नटा वैतालिकास्तत्र नर्तकाः सूतमागधाः । नियोधकाश्च देशेभ्यः समेष्यन्ति महाबलाः ॥१६ पवं कौत्हलं कृत्वा दृष्ट्या च प्रतिगृह्य च । सहास्माभिर्महात्मानः पुनः प्रतिनिवर्त्स्यथ ॥१७ दर्शनीयांश्च वः सर्वान्देवरूपानवस्थितान्। समीक्ष्य कृष्णा वरयेत्संगत्यैकतमं वरम् ॥ अयं भ्राता तव श्रीमान्दर्शनीयो महाभुजः । नियुज्यमानो थिजये संगत्या द्रविणं बहु । आहरिष्यन्नयं नूनं प्रीति वो वर्ष्रयिष्यति ॥ युधिष्ठिर उवाच । परमं भोगमिष्यामो द्रष्टुं चैव महोत्सवम्। भवाद्भिः सहिताः सर्वे कन्यायास्तं खयंवरम् ॥२०

इति श्रीमहा० आदि० स्वयंवरपर्वणि पाण्डवागमने चतुरशीत्यिधकशततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥

इति आ० नै० भा० भा० त्र्यशीत्यधिकशततमो०॥१८३॥

१८४

त्ततस्ते इति ॥ १ ॥ दायाम् देयानि तानेवाह धनमि-त्यादि ॥ १४ ॥ नटाः वेषभेदकारिणः । वैतालिकाः

मङ्गलपाठकारिणः । नर्तकाः प्रसिद्धाः । सूताः पौराणिकाः मागधाः वंशसूचकाः नियोधकाः महाः ॥ १६॥ संगत्या दैवयोगेन ॥ १८ ॥ परमं यथेष्टम् ॥ २० ॥ इति आ॰ नै॰ भा॰ भा॰ चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८४॥

### १८५

वैशंपायन उवाच । एवमुक्ताः प्रयातास्ते पाण्डवा जनमेजय । राज्ञा दक्षिणपञ्चालान्द्रुपदेनाभिरक्षितान् ॥ १ ततस्तेषु महात्मानं शुद्धात्मानमकल्मषम्। द्द्युः पाण्डवा वीरा मुनि द्वैपायनं तदा॥ तस्मै यथावत्सत्कारं कृत्वा तेन च सत्कृताः। कथान्ते चाभ्यनुज्ञाताः प्रययुर्द्वपदक्षयम् ॥ पश्यन्तो रमणीयानि वनानि च सरांसि च। तत्र तत्र वसन्तश्च शनैर्जग्मुर्महारथाः ॥ स्वाध्यायवन्तः शुचयो मधुराः प्रियवादिनः। आनुपूर्व्येण संप्राप्ताः पञ्चालान्पाण्डुनन्दनाः ॥ ५ त तु दृष्ट्या पुरं तच्च स्कन्धावारं च पाण्डवाः। कुम्भकारस्य शालायां निवासं चकिरे तदा ॥ ६ तत्र भैक्षं समाजहर्बाहाणीं वृत्तिमाश्रिताः । तान्संप्राप्तांस्तथा वाराअक्षिरे न नराः कचित् ॥ यज्ञसेनस्य कामस्तु पाण्डवाय किरीटिने । कृष्णां दद्यामिति सदा न चैतद्विचृणोति सः ॥८ सोऽन्त्रेषमाणः कौन्तेयं पाञ्चाल्यो जनमेजय । दृढं धनुरनानम्यं कारयामास भारत॥ यन्त्रं वैहायसं चापि कारयामास क्वात्रेमम्। तेन यन्त्रेण समितं राजा लक्ष्यं चकार सः॥ १० द्भुपद उवाच । इदं सज्यं घतुः कृत्वा सज्जैरेभिश्च सायकैः। अतीत्य लक्ष्यं यो वेद्धा स लब्धा मत्सुतामिति॥ वैशंपायन उवाच । इति स द्रुपद्रो राजा स्वयंवरमघोषयत्। तच्छूत्वा पार्थिवाः सर्वे समीयुस्तत्र भारत ॥१२ ऋषयश्च महात्मानः रवयंवरदिदक्षवः ।

दुर्योधनपुरोगाश्च सकर्णाः कुरवो नृप ॥ .१३ ब्राह्मणाश्च महाभागा देशेभ्यः समुपागमन्। ततोऽर्चिता राजगणा द्वपदेन महात्मना ॥ १४ उपोपविष्टा मञ्जेषु द्रष्टुकामाः स्वयंवरम् । ततः पौरजनाः सर्वे सागरोद्धतनिःस्वनाः ॥ १५ शिशुमारशिरः प्राप्य न्यविशंस्ते स्म पार्थिवाः । प्रागुत्तरेण नगराद्धमिभागे समे शुभे। समाजवाटः शुशुभे भवनैः सर्वतो वृतः॥ १६ प्राकारपरिखोपेतो द्वारतोरणमण्डितः। वितानेन विचित्रेण सर्वतः समलंकृतः ॥ १७ तूर्यौघरातसंकीर्णः परार्घ्यागुरुधापेतः । चन्दनोदकसिक्तश्च माल्यदामीपशोभितः ॥ कैलासशिखरप्रख्यैर्नभस्तलविलेखिभिः । सर्वतः संवृतः शुभ्रैः प्रासादैः सुकृतोच्छ्र्यैः ॥१९ सुवर्णजालसंवीतैर्मणिकुट्टिमभूषणैः । सुखारोहणसौपानैर्महासनपरिच्छदैः ॥ २० स्रग्दामसमवन्छन्नैरगुरूत्तमवासितैः । हंसांश्रुवर्णेर्बहुभिरायोजनसुगृन्धिभिः॥ २१ः असंबाधरातद्वारैः शयनासनशोभितैः। बहुधा तु पिनद्राङ्गीर्हिमविच्छकरैरिव॥ • २२ तत्र नानाप्रकारेषु विमानेषु स्वलंकृताः । स्पर्धमानास्तदाऽन्योन्यं निषेदुः सर्वपार्थिवाः २३ तत्रोपविष्टान्दद्युर्महासत्त्वपूराक्रमान्। राजर्सिहान्महाभागान्कृष्णागुरुविभूषितान्॥ २४ महाप्रसादान्त्रह्मण्यान्स्वराष्ट्रपरिरक्षिणः। प्रियान्सर्वस्य लोकस्य सुकृतैः कर्माभिः शुभैः २५ मञ्चेषु च परार्ध्येषु पौरजानपदा जनाः। कृष्णादर्शनसिष्यर्थं सर्वतः समुपाविशन् ॥ २६

### १८५

एवमिति ॥ १ ॥ स्कन्धावारं राजगृहप्राकारं लोकसमूहस्थानं वा। 'स्कन्धः स्याजृपतावंसे सांपरायसमूहयोः' इति
मेदिनी ॥ ६ ॥ न जिज्ञरे न ज्ञातवन्तः ॥ ७ ॥ अनानम्यं
नमियतुमशक्यम् ॥९॥ वैहायसं अन्तरिक्षगतम् । यन्त्रं
तीव्रवेगवत्तया भ्रमणेन लक्ष्यमार्गसंकोचकमन्तराबद्धम् समितं
यन्त्रचिछद्रद्वारा उपलक्षितम् । लक्ष्यमिप वैहायसिमत्यर्थः ।
अस्त्रशिक्षायां एकेनार्जुनैनेव चललक्ष्यपातनं कृतमतः स एव
चलयन्त्रद्वारा लक्ष्यं भेतस्यति नान्य इति। तदम्वेषणायायं यत्नो
दुपदेन कृतः । यद्यपि कर्णस्याप्येतत्सुकरं तथापि हीनकुलत्वा-

त्स सुपरिहर इति भावः ॥ १० ॥ सज्यं धतुः कृत्वा इदं यन्त्रमतीत्य रुक्ष्यं यो वेद्धा वेद्धुं समर्थः ॥ ११ ॥ उपो-पविष्ठाः पादपूरणार्था उपेत्यस्यावृत्तिः 'प्रसमुपोदःपादपूरणे' इति ॥ १५ ॥ शिशुमारो जलजन्तुः तदाकारस्तारासमूहा-तमको विष्णुः तस्य शिरःप्रदेशे ऐशान्यां दिशि । अत एव सा अपराजिता दिक् । ता दिशं प्राप्य न्यविशन् । तामेव दिशमाह प्रागिति । प्रागुत्तरेण प्रागुदीच्योरन्तराले नगरा-त्समीपे ।'एनवन्यतरस्यामदूरेपश्चम्या' इत्येनवंतमिदम् ॥१६॥ विमानेषु सप्तभूमिगृहेषु । 'विमानो व्योमयाने च सप्तभूमिगृहेषु । 'विमानो व्योमयाने च सप्तभूमिगृहेषु । 'विमानो व्योमयाने च सप्तभूमिनगृहेषि च' इति मेदिनी ॥ १३॥

30

ब्राह्मणैस्ते च सहिताः पाण्डवाः समुपाविशन् । ऋदि पञ्चालराजस्य परयन्तस्तामनुत्तमाम् ॥२७ ततः समाजो ववृधे स राजन्दिवसान्बहून्। रत्नप्रदानबहुलः शोभितो नटनर्तकैः॥ 26 वर्तमाने समाजे तु रमणीयेऽहि षोडशे । आफ़ुताङ्गी सुवसना सर्वामरणभूषिता ॥ २९ मालां च समुपादाय काञ्चनीं समलंकताम्। अवतीर्णा ततो रङ्गं द्रौपदी भरतर्षभ ॥ 30 पुरोहितः सामकानां मन्त्रविद्राह्मणः ग्रुचिः। परिस्तीर्य जुहावाग्निमाज्येन विधिवत्तदा ॥ ३१ संतर्पयित्वा ज्वलनं ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च । चारयामास सर्वाणि वादित्राणि समन्ततः॥ ३२ निःशब्दे तु कृते तस्मिन्धृष्ट्युद्धो विशापते । कृष्णामादाय विधिवन्मेघदुन्दुाभिनिःस्वनः ॥ ३३ रङ्गमध्ये गतस्तत्र मेघगःभीरया गिरा।
वावयमुचैर्जगादेदं ऋश्णमर्थवदुत्तमम् ॥ ३४
इदं धनुर्लश्यमिमे च बाणाः
गृष्वन्तु मे भूपतयः समेताः।
छिद्रेण यन्त्रस्य समर्पयध्वं
शरैः शितैट्योमचरैर्दशार्धेः॥३५
पतन्महत्कमे करोति यो वै
कुलेन रूपेण बलेन युक्तः।
तस्याद्य भार्या भगिनी ममेयं
कृष्णा भवित्री न मृषा ब्रवीमि॥३६
तानेवमुक्त्वा द्वपदस्य पुत्रः
पश्चादिदं तां भगिनीमुवाच।
नाम्ना च गोत्रेण च कर्मणा च

संकीर्तयन्भूमिपतीन्समेतान्॥

्रइति श्रीमहा० आदि० स्वयंवरपर्वाणे घृष्ट्युम्नवाक्ये पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८५॥

१८६

घृष्ट्यम् उवाच । दुर्योधनो दुर्विषहो दुर्मुखो दुष्प्रधर्षणः । विविश्वतिर्विकर्णश्च सहो दुःशासनस्तथा॥ 8 युयुतसुर्वायुवेगश्च भीमवेगरवस्तथा। उग्रायुघो बलाकी च करकायुर्विरोचनः॥ 2 कुण्डकश्चित्रसेनश्च सुवर्चाः कनकष्वजः । नन्दको बाहुशाली च तुहुण्डो विकटस्तथा ॥ ३ यते चान्ये च बहवो धार्तराष्ट्रा महावलाः। कर्णेन सहिता वीरास्त्वदर्थं समुपागताः॥ 8 असंख्याता महात्मानः पार्थिवाः क्षत्रियर्वभाः शकुनिः सौबलश्चैव वृषकोऽथ बृहद्बलः॥ Ġ एते गान्धारराजस्य सुताः सर्वे समागताः। अध्वत्थामा च भोजश्च सर्वशस्त्रभृतां वरौ ॥ ફ समवेतौ महात्मानौ त्वदर्थे समछंकृतौ। बृहन्तो मणिमांश्चैव दण्डधारश्च पार्थिवः। 9 सहदेवजयत्सेनौ मेघसन्ध्रिश्च पार्थिवः ।

विराटः सह पुत्राभ्यां शंखेनैवोत्तरेण च्॥ वार्घक्षेमिः सुरामी च सेनाबिन्दुश्च पार्थिवः। सुकेतुः सहपुत्रेण सुनाम्ना च सुवर्चसा ॥ 9 सुचित्रः सुकुमारश्चे वृकः सत्यघृतिस्तया । सूर्यध्वजो रोचमानो नीलश्चित्रायुघस्तया ॥ १० अंशुमांश्चेकितानश्च श्रेणिमांश्च महा**ब**लः । ११ समुद्रसेनपुत्रश्च चन्द्रसेनः प्रतापवान् ॥ ज्लसन्यः पितापुत्रौ विद्ण्डो द्ण्ड एव च । पौण्डूको वासुदेवश्च मगदत्तश्च वीर्यवान् ॥ १२ कळिङ्गस्ताम्रलिप्तश्च पत्तनाधिपतिस्तथा। १३ मद्रराज्स्तया शल्यः सहपुत्रो महारथः ॥ रुक्माङ्गदेन वीरेण तथा रुक्मरथेन च । १४ कौरव्यः सोमदत्तश्च पुत्रश्चास्य महारथः॥ समवेतास्त्रयः शूरा भूरिर्भूरिश्रवाः श्रुटः सुदक्षिणश्च काम्बोजो दढधन्वा च पौरवः ॥ १५ वृहद्वलः सुषेणश्च शिविरौशीनरस्तथा । १६ पटचरनिहन्ता च कारुवाधिपतिस्तथा ॥

परिस्तीर्य दर्भैः परितः स्तीर्त्वा ॥ ३९ ॥ इदं षतुः इदं च लक्ष्यं इमे च बाणाः । चलयन्त्रच्छिद्रद्वारा युगपत्पञ्चवाणान्लक्ष्ये यः समर्पयति तस्याद्यभार्या भागेनी ममेयमिति द्वयोः संबन्धः ब्योमचरैर्बाणैः ॥ ३५ ॥ तान् नृपान्त्रति ॥ ३७ ॥ इति आदिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभान वर्दापे पश्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥

१८६

दुर्योधन इत्यादिः स्वष्टार्थो मन्यः ॥ १॥

संकर्षणो वासुदेवो रै। किमणेयश्च वीर्यवान् । साम्बश्च चारुदेष्णश्च प्राद्यक्तिः सगदस्तथा ॥ १७ अकूरः सात्याकिश्चेव उद्धवश्च महामितः । कृतकर्मा च हार्दिक्यः पृथुर्विपृथुरेव च ॥ १८ विदूर्यश्च कङ्कश्च राङ्कश्च सगवेषणः । आशावहोऽनिरुद्धश्च समीकः सारिमेजयः ॥ १९ वीरो वातपितश्चेव झिल्ली पिण्डारकस्तथा । उशीनरश्च विकान्तो वृष्णयस्ते प्रकीर्तिताः ॥ २० भगीरथो वृहत्क्षत्रः सैन्धवश्च जयद्रथः।
वृहद्रथो बाह्निकश्च श्वतायुश्च महारयः॥ २१
उल्कृकः कैतवो राजा चित्राङ्गदशुभाङ्गदौ।
वत्सराजश्च मितमान्कोसलाधिपतिस्तथा॥ २२
शिशुपालश्च विकान्तो जरासंधस्तथैव च।
पते चान्ये च बहवो नानाजनपदेश्वराः॥ २३
त्वद्रथमागता भद्रे क्षत्रियाः प्रथिता भुवि।
पते भेत्स्यन्ति विकान्तास्त्वदर्थे लक्ष्यमुत्तमम्।
विध्येत य इदं लक्ष्यं वरयेथाः शुभेऽद्य तम्॥ २४

३०३

इति श्रीमहा० आदि० स्वयंवरपर्वणि राजनामकीर्तने षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥

१८७

वैशंपायन उवाच । तेऽलंकृताः कुग्डलिनो युवानः परस्परं स्पर्धमाना नरेन्द्राः। अस्त्रं बलं चात्मनि मन्यमानाः सर्वे समुत्येतुरुदायुधास्ते ॥ रूपेण वीर्येण कुलेन चैव शीलेन विरोन च यौवनेन। समिद्धदर्पा मद्वेगभिन्ना मत्ता यथा हैमवता गजेन्द्राः॥ २ परस्परं स्पर्धया प्रेक्षमाणाः संकल्पजेनाभिपरिष्रुताङ्गाः । कृष्णा मभैवेत्याभिभावमाणा 3 नृपासनेभ्यः सहसोदतिष्ठन् ॥ ते क्षत्रिया रङ्गगताः समेता जिगीवमाणा द्वपदान्मजां ताम्। चकाशिरे पर्वतराजकन्या-मुमां यथा देवगणाः समेताः ॥ 8 कंद्पेबाणाभिनिपीडिताङ्गाः कृष्णागतस्ते हृदयैर्नरेन्द्राः। रङ्गावतीणी द्रुपदात्मजार्थ द्वेषं प्रचक्रुः सुहृदोऽपि तत्र ॥ ų

अथाययुर्देवगणा विमानै रुद्रादित्या वसवोऽधाश्विनौ च। साध्याश्च सर्वे मस्तस्तथैव यमं पुरस्कृत्य धनेश्वरं च ॥ Ę दैत्याः हुपर्णाश्च महोरगाश्च देवर्षयो गुह्यकाश्चारणाश्च । विश्वावसुर्नारदपर्वतौ च गन्धर्वमुख्याः सहसाप्सरोभिः ॥ 9 हलायुधस्तत्र जनार्दनश्च वृष्ण्यन्धकाश्चेव यथाप्रधानम्। प्रेक्षां सम चकुर्यदुपुङ्गवास्ते श्विताश्च कृष्णस्य मते महान्तः॥ 4 दृष्टा तु तान्मत्तगजेन्द्ररूपान् पञ्चाभिपद्मानिव वारणेन्द्रान्। भस्मावृताङ्गानिव हृट्यवाहान् कृष्णः प्रदृष्यौ यदुवीरमुख्यः ॥ ९ शशंस रामाय युधिष्ठिरं स भीमं सजिब्छं च यमौ च वीरौ । शनैःशनैस्तान्त्रसमीश्य रामो जनार्दनं प्रीतमना ददर्श ह ॥ १०

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षडद्मीत्याधिक-शततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ १८७

तेऽलंकृता इति॥१॥ संकल्पजेन कामेन॥३॥अभितः पद्मा लक्ष्मीर्येषां तान्सर्वाङ्गसुंदरानित्यर्थः अतिपद्मानिति पाठेपि स एवार्थः । अतिमत्तानित्यपपाठः ॥ ९

अन्ये तु वीरा नृपपुत्रपौत्राः कृष्णागतेर्नेत्रमनःस्वभावैः। व्यायच्छमाना ददशुर्न तान्वै ११ संदृष्टद्न्तच्छदताम्रनेत्राः ॥ तथैव पार्थाः पृथुवाहवस्ते वीरौ यमौ चैव महानुभावौ । तां द्रौपदीं प्रेक्ष्य तदा स्म सर्वे १२ कंदर्पबाणाभिहता बभुवुः॥ देवार्षेगन्धर्वसमाकुलं तत् सुपर्णनागासुरसिद्धजुष्ट्रम् । दिव्येन गन्धेन समाकुलं च दिट्यैश्च पुष्पैरवकीर्यमाणम् ॥ १३ महास्वनैर्दुन्दुभिनादितैश्च बभूव तत्संकुलमन्तरिक्षम्। विमानसंबाधमभूत्समन्तात् संवेणुवीणापणवानुनादम् ॥ १४ ततस्त ते राजगणाः क्रमेण कृष्णानिमित्तं कृतविक्रमाश्च। सकर्णदुर्योघनशाल्वशल्य-द्रौणायनिकाथसुनीथवकाः ॥ १५ कलिङ्गवङ्गाधिपपाण्ड्यपौण्ड्रा विदेहराजो यवनाधिपश्च । अन्ये च नानानृपपुत्रपौत्रा राष्ट्राधिपाः पङ्कजपत्रनेत्राः ॥ १६ किरीटहाराङ्गदचक्रवालै-र्विभूषिताङ्गाः पृथुबाहवस्ते । अनुक्रमं विक्रमसत्त्वयुक्ता वलेन वीर्येण च नर्दमानाः॥ १७ तत्कार्मुकं संहननोपपन्नं सज्यं न रोकुर्मनसापि कर्तुम्। ते विक्रमन्तः स्फुरता द्देन विक्षिप्यमाणा घंतुषा नरेन्द्राः॥ १८ विचेष्ट्रमाना धरणीतलस्था स्ति श्रीमहा० आदिप० स्वयंवरप० राजपराङ्मुखीभवने सप्ताशीत्यधिकशततमोऽच्यायः ॥१८७॥

यथाबलं शैक्ष्यगुणक्रमाश्च । गतौजसः स्रस्तिकरीटहारा १९ विनिःश्वसन्तः शमयांबभृवुः॥ हाहाकृतं तद्धनुषा दढेन विस्नस्तहाराङ्गद्चकवालम्। कृष्णानिमित्तं विनिवृत्तकामं राज्ञां तदा मण्डलमार्तमासीत्॥ २० सर्वात्रृपांस्तान्त्रसमीक्ष्य कर्णो धनुर्धराणां प्रवरो जगाम । उद्धृत्य तूर्ण धनुरुद्यतं तत् सज्यं चकाराशु युयोज बाणान् ॥ दृष्ट्रा सूतं मेनिरे पाण्डुपुत्रा भित्त्वा नीतं लक्ष्यवरं धरायाम्। धनुर्धरा रागकृतप्रतिश्च-રર मत्यग्निसोमार्कमथार्कपुत्रम् ॥ दृष्टा तु तं द्रौपदी वाक्य**मु**ञ्चै-र्जगाद नाहं वरयामि सूतम्। सामर्षहासं प्रसमीस्य सूर्य तत्याज कर्णः स्फुरितं धनुस्तत् ॥ २३ एवं तेषु निवृत्तेषु क्षत्रियेषु समन्ततः। चेदीनामधिपो वीरो बलवानन्तकोपमः ॥ 28 दमघोषसुतो घाँरः शिशुपालो महामृतिः। धनुरादायमानस्तु जानुम्यामगमन्महीम् ॥ ततो राजा महावीयों जरासंघो महाबलः। भनुषोऽभ्याशमागत्य त<del>स</del>्यौ गिरिरिवाचलः २६ धनुषा पीड्यमानस्तु जानुभ्यामगमन्महीम् । तत उत्थाय राजा स स्वराष्ट्राण्यभिजग्मिवान्॥ ततः शल्यो महावीरो मद्रराजो महाबलः। तद्प्यारोप्यमाणस्तु जानुभ्यामगमन्महीम् ॥ तिसम्तु संभ्रान्तजने समाजे निक्षिप्तवादेषु जनाधिपेषु । कुन्तीसुतो जिज्जुरियेष कर्छ 29 सज्यं घनुस्तत्सशरं प्रवीरः ॥

ब्यायच्छमानाः ब्याददानाः चक्षुः प्रसार्य<sub>ः</sub> कृष्णामेव पाण्डवान् ॥ ११ ॥ तथैव पार्था इति । कामाभिभूतत्वाद्रामकृष्णादीन्न दहशुरिति भावः ॥ १२ ॥ विमानसंबाधं विमानसंकीर्णम् ॥१४॥ संहननोपपन्नं अत्यन्तं काठिन्येन युक्तं । स्फुरता नामियतुमसामध्यात्करान्निःसर-स्कोटितया । अत एवं विक्षिप्यमाणाः दण्डेन वीटा इव । धनुषा धनुष्कोद्या शमयांवभृतुरिति द्वयोः संबन्धः ॥१८॥ चक्रवालं मण्डलं ॥ २० ॥ सामर्षहासं नीचकुलयोगादमर्षः सूर्यापराधत्वात् हासः ॥२३॥ धनुरादायमानः परीक्षमाणः दैह शोधनेऽस्य रूपं ॥ २५ ॥ अभ्याशं समीपं ॥ २६ ॥ धनुषा आकृष्यमाणेन ॥२७॥आरोप्यमाणः सजीकर्तुमिच्छन् ॥ २८ ॥ निक्षिप्तवादेषु त्यक्तधनुरुद्यमनकथेषु ॥२९ ॥ इति आ॰ नै॰ भा॰ सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८७ ॥

२१

## 366

वैशंपायन उवाच । यदा निवृत्ता राजानो धनुषः सज्यकर्मणः । अथोदतिष्ठद्विप्राणां मध्याज्ञिष्णुरुदारघीः १ उदक्रोशन्विप्रमुख्या विधुन्वन्तोऽजिनानि च। दृष्टा संप्रस्थितं पार्थमिन्द्रकेतुसमप्रभम् ॥ केचिदासन्विमनसः केचिदासन्मुदान्विताः । आहुः परस्परं केचिन्निपुणा बुद्धिजीविनः ॥ રૂ यत्कर्णशल्यप्रमुखैः क्षत्रियैलोंकिविश्रुतैः । नानतं बलविद्गिर्हि धनुर्वेदपरायणैः ॥ 8 तत्कथं त्वकृतास्त्रेण प्राणतो दुर्बेळीयसा । बदुमात्रेण शक्यं हि सज्यं कर्तुं धनुर्द्विजाः ॥ अवहास्या भविष्यन्ति ब्राह्मणाः सर्वराजसु । कर्मण्यस्मित्रसंसिद्धे चापलादपरीक्षिते ॥ यदेष दर्पाद्धर्षाद्वाऽप्यथं ब्राह्मणचापलात् । प्रस्थितो धनुरायन्तुं वार्यतां साधु मा गमत् ॥७ ब्राह्मणा ऊचुः । नावहास्या भविष्यामो न च लाघवमास्थिताः ।

नावहास्या भविष्यामो न च लाघवमास्थिताः।
न च विद्विष्टतां लोके गमिष्यामो महीक्षिताम्॥८
केचिदाहुर्युवा श्रीमान्नागराजकरोपमः।
पीनस्कन्धोरुवाहुश्च धैयेण हिमवानिव॥ ९
सिंहखेलगतिः श्रीमान्मत्तनागेन्द्रविक्रमः।
संभाव्यमस्मिन्कर्मेद्मुत्साहाचानुमीयते॥ १०
शाक्तिरस्य महोत्साहा न ह्यशक्तः स्वयं व्रजेत्।
न च तद्विद्यते किचित्कर्म लोकेषु यङ्गवेत्॥ ११
ब्राह्मणानामसाध्यं च नृषु संस्थानचारिषु।
अञ्मक्षा वायुभक्षाश्च फलाहारा दृष्टवताः॥ १२
दुर्वेला अपि विप्रा हि बलीयांसः स्वतेजसा।
ब्राह्मणो नावमन्तव्यः सदसद्वा समाचरम्॥ १३
सुखं दुःखं महद्भस्वं कर्म यत्समुपागतम्।
सामदृश्येन रामेण निर्जिताः क्षत्रिया युधि॥१४

पीतः समुद्रोऽगस्त्येन अगाधो ब्रह्मतेजसा ।
तस्माह्रुवन्तु सर्वेऽत्र बदुरेष धनुर्महान् ॥ १५
आरोपयतु शीव्रं वै तथेत्यूचुर्द्विजर्षमाः ।
एवं तेषां विरुपतां विप्राणां विविधा गिरः॥१६
अर्जुनो धनुषोऽभ्याशे तस्थौ गिरिरिवाचलः ।
स तद्धनुः परिक्रम्य प्रदाक्षणमथाकरोत् ॥ १७
प्रणम्य शिरसा देवमीशानं वरदं प्रभुम् ।
कृष्णं च मनसा कृत्वा जगृहे चार्जुनो घनुः॥१८
यत्पार्थिवै स्वमस्तनीथवकैः

राधेयदुर्योधनशल्यशाल्वैः। तदा धनुर्वेदपरैर्नृसिंहैः कृतं न सज्यं महतोऽपि यत्नात्॥ १९ तदर्जुनो वीर्यवतां सदर्प-स्तदैन्द्रिरिन्द्रावरजप्रभावः।

सज्यं च चक्रे निामिषान्तरेण शरांश्च जम्राह दशार्धसंख्यान् ॥ २० विव्याघ लक्ष्यं निपपात तच्च

छिद्रेण भूमौ सहसातिविद्धम् । ततोन्तरिक्षेच बभूव नादः समाजमध्येच महान्निनादः॥

पुष्पाणि दिन्यानि ववर्ष देवः पार्थस्य मूर्भि द्विषतां निहन्तुः॥

विव्यधुस्तत्र ब्राह्मणाश्च सहस्रद्याः । विल्लिक्षतास्ततश्चकुर्हाहाकारांश्च सर्वद्याः । न्यपतंश्चात्र मभसः समन्तात्पुष्पवृष्टयः ॥ २३ द्याताङ्गानि च तूर्याणि वादकाः समवादयन् । स्तमागधसङ्खाश्चाप्यस्तुवंस्तत्र सुस्वराः ॥ २४ तं दृष्ट्वा द्वपदः प्रीतो वभूव रिपुसूदनः । सह सैन्यैश्च पार्थस्य साहाय्यार्थमियेष सः ॥२५

866

यदेति जिष्णुरर्जुनः ॥१॥ प्राणतः शक्तितः ॥५॥ दर्पात् गर्वात्। हर्षात् औत्सुक्यात्। चापलात् अनवस्थितत्वात् ७॥ लोकेषु ब्रह्मलोकान्तेषु नृषु पुरुषेषु संस्थानचारिषु देवासुरा- याकारैश्वरत्सु । तत्कर्म न विद्यते यत् ब्राह्मणानामसाध्य- मिति संबन्धः ॥ ११ ॥महत् =हस्वं । महदपि श्चुदं भवति यत्र तत् कर्म । तदेवोदाहरति जामदम्येनेति ॥१४॥ ब्राह्मणवचसा श्चुद्रेणापि महत्कर्म कर्तुं शक्यामित्यभिप्रेत्य सर्वेप्यैक-

मत्येनाहुः तस्मादिति ॥ १५ ॥ राघेयः कर्णः ॥ १९ ॥ विब्यधुः विजयध्वजवद्याच्छ्रतवन्तः । विलक्षिताः विषमं लाक्षितं दृष्टिर्येषां ते तथाभूताः शत्रवः लक्ष्येण विना कृता वा ॥ २३ ॥ शतं अनन्तानि अङ्गानि नखाङ्गुलिदण्डधनुज्यां-वक्षादानि वादनोपायाः येषां तानि । 'अङ्गं गात्रान्तिको-पायप्रतीकेषु' इति विश्वः ॥ २४ ॥ साहाय्यार्थे द्रौपद्यलाभात् क्षुब्धेर्नृपान्तरैर्युद्धप्रसक्तौ सत्याम् ॥२५॥

तिंसस्त शब्दे महित प्रवृद्धे
युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः ।
आवासमेवोपजगाम शीव्रम्
सार्घे यमाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्याम् ॥ २६
विद्धं तु लक्ष्यं प्रसमीक्ष्य कृष्णा
पार्थे च शक्तप्रतिमं निरीक्ष्य ।

आदाय शुक्लाम्बरमाल्यदाम
जगाम कुन्तीस्रुतमुत्स्मयन्ती ॥ २७
स तामुपादाय विजित्य रङ्गे
द्विजातिभिस्तैरभिपूज्यमानः ।
रङ्गान्निरक्रामदचिन्त्यकर्मा
पत्न्या तया चाप्यनुगम्यमानः ॥ २८

इति श्रीमहा० आ० स्वयंवरपर्वणि लक्ष्यच्छेदनेऽष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८८॥

१८९

#### वैशंपायन उवाच।

तस्मै दित्सति कन्यां तु ब्राह्मणाय तदा नृपे। कोप आसीन्महीपानामालोक्यान्योन्यमन्तिकात् अस्मानयमतिकस्य तृणीकृत्य च संगतान्। दातुमिच्छति विप्राय द्रौपदीं योषितां वराम्॥२ अवरोप्येह वृक्षं तु फलकाले निपात्यते। निहन्मैनं दुरात्मानं योऽयमस्मान्न मन्यते ॥ 3 नु हाईत्येष संमानं नापि वृद्धक्रमं गुणैः। हन्मैनं सह पुत्रेण दुराचारं नृपद्विषम् ॥ 8 अयं हि सर्वानाह्य सत्कृत्य च नराधिपान् । गुणवद्भोजयित्वानं ततः पश्चान्न मन्यते ॥ Ų अस्मिन्राजसमावाये देवानामिव संनये। किमयं सदशं कंचित्रवर्ति नैव दृष्टवान्॥ Ę न च विप्रेष्वधीकारों विद्यते वरणं प्रति। स्वयंवरः क्षत्रियाणामितीयं प्रथिता श्रुतिः॥ अथवा यदि कन्येयं न च कंचिद्वभूषति। अञ्चावेनां परिक्षिप्य याम राष्ट्राणि पार्थिवाः ॥८ ब्राह्मणो यदि चापल्याङ्घोभाद्या कृतवानिदम् । विप्रियं पार्थिवेन्द्राणां नैष वध्यः कथंचन ॥ ब्राह्मणार्थे हि नो राज्यं जीवितं हि वसूनि च। पुत्रपौत्रं च युचान्यद्स्माकं विद्यते धनम् ॥ अवमानभयाचैव स्वधर्मस्य च रक्षणात् । स्वयंवराणामन्येषां मा भृदेवंविधा गतिः ॥ ११ इत्युक्त्वा राजशार्दूला हृष्टाः परिघबाहवः । द्वपदं तु जिघांसन्तः सायुधाः समुपाद्रवन् ॥ १२ तानगृहीतशरावापान्ऋद्धानापततो बहून्।

द्वपदो वीक्ष्य संत्रासाद्राह्मणाञ्च्छरणं गतः ॥ १३ वेगेनापततस्तांस्तु प्रभिन्नानिव वारणान् । पाण्डपुत्रौ महेष्वासौ प्रतियातावरिन्दमौ ततः समुत्पेतुरुदायुधास्ते महीक्षितो बद्धगोधाङ्गालेत्राः। जिघासमानाः कुरुराज्युत्रा-वमर्षयन्तोऽर्जुनभीमसेनौ॥ १५ ततस्तु भीमोऽद्भुतभीमकर्मा महाबलो वज्रसमानसारः। उत्पादय दोभ्या द्रममेकवीरो निष्पत्रयामास यथा गजेन्द्रः॥ तं वृक्षमादाय रिप्रप्रमाथी दण्डीव दण्डं पितृराज उग्रम्। तस्थौ समीपे पुरुषर्वभस्य पार्थस्य पार्थः पृथुदीर्घबाहुः ॥ १७ तत्प्रेश्य कर्मातिमनुष्यबुद्धि-र्जिष्णुः स हि म्रातुरचिन्त्यकर्मा । विसिष्मिये चापि भयं विहाय तस्थौ धनुर्गृह्य महेन्द्रकर्मा ॥ 26 तत्प्रेक्ष्य कर्मातिमनुष्यबुद्धि-र्जिष्णोः सहभ्रातुराचिन्त्यकर्मा । दामोदरो भातुरमुग्रवीर्थ १९ हलायुधं वाक्यमिदं बभाषे ॥ य एव सिंहर्षभ खेलगामी महद्भनुः कर्षति तालमात्रम् ।

उत्स्मयन्ती उत्तमपीतलाभादत्यन्तं गर्वे कुर्वती॥ २७ ॥ इति सादिपर्वणि नैलकण्ठीय० भा० भा० अष्टाशीत्याधिकश-वैतमीऽध्यायः ॥१८८ ॥ १८९

तस्मै दित्सतीति ॥ १ ॥ अवरोप्येत्यस्य ब्याख्या अयं हीति ब्यवहितश्लोकेन ॥ ४ ॥ संत्रासात् ब्राह्मणकोपेन सर्वे क्षत्रं नश्येदिति शङ्कोत्थात् भयात् ॥ १३ ॥

एषोऽर्जुनो नात्र विचार्यमस्ति यद्यस्मि संकर्षण वासुदेवः॥ २० यस्त्वेष वृक्षं तरसाऽवभज्य राज्ञां निकारे सहसा प्रवृत्तः। चुकोदरान्नान्य इहैतदद्य कर्तुं समर्थः समरे पृथिव्याम् ॥ २१ योऽसौ पुरस्तात्कमलायतास्र-स्तनुर्मेहासिंहगतिर्विनीतः। गौरः प्रलम्बोज्ज्वलचारुघोणो विनिःसृतः सोऽच्युतधर्मपुत्रः॥

यौ तौ कुमाराविव कार्तिकेयौ द्वाविश्वनेयाविति मे वितर्कः। मुक्ता हि तस्माजातुवेशमदाहात् मया श्रुताः पाण्डुसुताः पृथा च ॥ २३ तमब्रवीन्निर्जलतोयदाभो हलायुघोऽनन्तरजं प्रतीतः। प्रीतोऽस्मि दृष्ट्रा हि पितृष्वसारम् पृथां विमुक्तां सह कौरवाग्र्यैः॥ २४

इति श्रीमहा० आ० स्वयंवरपर्वणि कृष्णवाक्ये ऊननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८९॥

१९०

Q

वैशंपायन उवाच । अजिनानि विधुन्वन्तः करकांश्च द्विजर्षमाः। **जे चुस्ते भीर्न कर्तव्या वयं योत्स्यामहे परान् ॥१** तानेवं वदतो विप्रानर्जुनः प्रहसिव । उवाच प्रेक्षका भूत्वा यूयं तिष्ठ्य पार्श्वतः ॥ अहमेनानजिह्माग्रैः शतशो विकिरअछरैः। चारियण्यामि संक्रुद्धान्मन्त्रैराशीविषानिव ॥ इति तद्धनुरानम्य शुल्कावाप्तं महाबलः। भात्रा भीमेन सहितस्तस्यौ गिरिरिवाचलः ॥ ४ त्ततः कर्णमुखान्द्रष्ट्रा क्षत्रियान्युद्धदुर्मदान्। संपेततुरभीतौ तौ गजी प्रतिगजानिव॥ अञ्चश्च वाचः परुवास्ते राजानो युयुत्सवः। आहवे हि द्विजस्यापि वधो दृष्टो युयुत्सतः ॥ ६ इत्येवमुक्त्वा राजानः सहसा दुद्ववृद्धिजान्। त्ततः कर्णों महातेजा जिब्छुं प्रति ययौ रणे ॥ ७ युद्धार्थी वासिताहेतोर्गजः प्रतिगजं यथा। भीमसेनं ययौ शल्यो मद्राणामीश्वरो बली ॥ ८ उर्योधनाद्यः सर्वे ब्राह्मणैः सह् संगताः ।

ततोऽर्जुनः प्रत्यविध्यदापतन्तं शितैः शरैः। कर्ण वैकर्तनं श्रीमान्विकृष्य बलवद्रनुः॥ १० तेषां शराणां वेगेन शितानां तियातेजसाम्। विमुद्यमानो राधेयो यत्नात्तमनुधावाते ॥ ताबुभावप्यनिर्देश्यौ लाघवाज्जयतां वरौ। अयुष्येतां सुसंरष्यावन्योन्याविजिगीषिणौ ॥ १२ कृते प्रतिकृतं पश्य पश्य बाहुबलं च में। इति शूरार्थवचनैरभाषेतां परस्परम् ॥ ततोऽर्जुनस्य भुजयोवीर्यमप्रतिमं भुवि । ज्ञात्वा वैकर्तनः कर्णः संरब्धः समयोधयत् १४ अर्जुनेत प्रयुक्तांस्तान्बाणान्वेगवतस्तदा । प्रतिहन्य ननादोचीः सैन्यानि तदपूजयन् ॥ कर्ण उवाच । तुष्यामि ते विप्रमुख्य भुजवीर्यस्य संयुगे । अविषादस्य चैवास्य शस्त्रास्त्राविजयस्य च ॥ १६ कि त्वं साक्षाद्वतुर्वेदो रामो वा विप्रसत्तम । अय साक्षाद्धरिहयः साक्षाद्वा विष्णुरच्युतः १७ आत्मप्रच्छादनार्थे वै बाहुवीर्यमुपाश्चितः । विप्ररूपं विधायेदं मन्ये मां प्रतियुष्यसे ॥ १८

घोणा नासा ॥ २२ ॥ कार्तिकेयावित्यभूतोपमा <sup>1</sup>। २३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे फेननवत्याधेकशततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥

सदुपूर्वमयद्गेन प्रत्ययुध्यंस्तदाहवे॥

१९०

अजिनानीति ॥१॥ शुल्कानाप्तं पणप्राप्तम्॥४॥ विजिगी... षिणौ विजिगीषावन्तौ ॥ १२ ॥ श्रुराणां अर्थवद्भिर्वचनैः शुरार्थवचनैः ॥१३॥ प्रतिहृन्य प्रतिहृत्या वा ल्यपीति पृक्षेऽ नुनासिकलोपाभावाच तुक्। तत प्रतिहननम्॥१५॥

न हि मामाहवे ऋद्धमन्यः साक्षाच्छचीपतेः। पुमान्योधयितुं शक्तः पाण्डवाद्वा किरीटिनः १९ तमेवं वादिनं तत्र फाल्गुनः प्रत्यभाषत । नास्मि कर्णे धनुर्वेदो नास्मि रामः प्रतापवान् २० ब्राह्मणोऽस्मि युघां श्रेष्ठः सर्वशस्त्रभृतां वरः । ब्राह्मे पौरंदरे चास्त्रे निष्ठितो गुरुशासनात् ॥ २१ स्थितोऽसम्यद्य रणे जेतुं त्वां वै वीर स्थिरो भव।

वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्तस्तु राघेयो युद्धात्कर्णो न्यवर्तत ॥ 22 ब्राह्मं तेजस्तदाऽजय्यं मन्यमानो महारथः। अपरस्मिन्वनोद्देशे वीरौ शल्यवृकोदरौ ॥ २३ बलिनौ युद्धसंपन्नौ विद्यया च बलेन च । अन्योन्यमाह्वयन्तौ तु मत्ताविव महागजौ ॥ રપ્ટ मुष्टिभिर्जानुभिश्चैव निघ्नन्तावितरेतरम् । प्रकर्षणाकर्षणयोरभ्याकर्षविकर्षणैः ॥ રૂપ आचकर्षतुरन्योऽन्यं मुष्टिभिश्चापि जन्नतुः । ततश्चटचटा शब्दः सुघोरो ह्यमवत्तयोः ॥ રદ पाषाणसंपातिनमैः प्रहारैरभिजञ्जतः। मुद्धर्त तौ तदाऽन्योन्यं समरे पर्यकर्षताम् ॥ २७ ततो भीमः समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां शल्यमाहवे । अपातयत्कुरुश्रेष्ठो ब्राह्मणा जहसुस्तदा ॥ 26 तत्राश्चर्यं भीमसेनश्चकार पुरुषर्षभः। यच्छल्यं पातितं भूमौ नावधीद्वलिनं बली ॥२९ पातिते भीमसेनेन शल्ये कर्णे च शङ्किते। शक्किताः सर्वराजानः परिवव्नुर्वृकोदरम् ॥ 30 ऊचुश्च सहितास्तत्र साध्विमौ ब्राह्मणर्षभौ। विज्ञायेतां क जन्मानी क निवासी तथैव च॥३१ को हि राधासुतं कर्णं शक्तो योधयितुं रणे। अन्यत्र रामाद्रोणाद्वा पाण्डवाद्वा किरीटिनः॥३२ कृष्णाद्वा देवकीपुत्रात्क्रपाद्वापि शरद्वतः। को वा दुर्योधनं शक्तः प्रतियोधियतुं रणे ॥ ३३

तथैव मद्राधिपातिं शल्यं बलवतां वरम् । बलदेवादते वीरात्पाण्डवाद्वा वृकोदरात्॥ वीरादुर्योधनाद्वाऽन्यः शक्तः पातियतुं रणे । कियताम्बहारोऽस्मायुद्धाह्माह्मणसंवृतात्॥ ३५ ब्राह्मणा हि सदा रक्ष्याः सापराधाऽपि नित्यदा । अधैनानुपलभ्येह पुनर्योत्स्याम हृष्टवत् ॥ तांस्तथावादिनः सर्वान्प्रसमीक्ष्य क्षितीश्वरान् । अथान्यान्पुरुषांश्चापि कृत्वा तत्कर्म संयुगे ॥३७

वैशंपायन उवाच । तत्कर्म भीमस्य समीक्ष्य कृष्णः कुन्तीसुतौ तौ परिशङ्कमानः। निवारयामास महीपतींस्तान् 36 धर्मेण लब्धेत्यनुनीय सर्वान् ॥ पवं ते विानवृत्तास्तु युद्धायुद्धविशारदाः । यथावासं ययुः सर्वे विास्मता राजसत्तमाः॥३९ वृत्तो ब्रह्मोत्तरो रङ्गः पाञ्चाली ब्राह्मणैर्वृता । इति ब्रुवन्तः प्रययुर्वे तत्रासन्समागताः॥ ब्राह्मणैस्तु प्रतिच्छन्नौ रौरवाजिनवासिभिः। ક્ષ્ટ कृच्छ्रेण जग्मतुस्तौ तु भीमसेनधनंजयौ ॥ विमुक्तो जनसंबाधाच्छत्रुभिः परिवीक्षितौ । कृष्णयानुगतौ तत्र नृवीरौ तौ विरेजतुः॥ पौर्णमास्यां घनैर्मुक्तौ चन्द्रसूर्याविवोदितौ। तेषां माता बहुविघं विनाशं पर्यचिन्तयत् ॥ ४३

अनागच्छत्सु पुत्रेषु भैक्षकालेऽभिगच्छति । પ્રજ धार्तराष्ट्रेहिता न स्युर्विज्ञाय कुरुपुङ्गवाः॥ मायान्वितवां रक्षोिमः सुघोरैर्दढवैरिभिः। विपरीतं मतं जातं व्यासस्यापि महात्मनः ॥ <sup>४५</sup> इत्येवं चिन्तयामास सुतस्नेहावृता पृथा । પ્રહ ततः सुप्तजनप्राये दुर्दिने मेघसंष्ठते ॥

महत्यथापराहे तु घनैः सूर्य इवावृतः। ब्राह्मणैः प्राविशत्तत्र जिष्णुर्मार्गववेदम तत् ॥४७

इति श्रीमहा० आ० स्वयंवरपर्वणि पाण्डवप्रत्यागमने नवत्यधिकराततमोऽध्यायः॥ १९०॥

मन्ये त्वां यस्मात् मां प्रतियुध्यसे ॥ १८ ॥ वनोहेशे रङ्गदशां निवासरथाने । 'वनं नपुंसकं नीरे निवा-सालयकानने इति मेदिनी ॥ २३॥ प्रकर्षणं दूरे नोदन अर्वोक्कर्षणं अभ्याकर्षणं अभिमुखमास्फालनं विकर्षणं तिर्यक्पातनम् ॥ २५ ॥ समुक्षिप्य कूष्माण्ड-फलवदपातयत् ॥ २८ ॥ अवहारो युद्धानिवर्तनम् ॥३५॥

सापराधा अपीति संघिराषः । अथ अथवा कालान्तरे उप-लभ्य॥३६॥संयुगे तत्कर्भ कृत्वा तूष्णी भूताविति शेषः॥३७ ब्रह्म ब्राह्मणजातिः उत्तरं उत्कृष्टं यस्मिन्स ब्रह्मोत्तरः ॥४०।। आभिगच्छति उपस्थिते सति ॥ ४४ ॥ भागववेदम् कुलध-लगृहम् ॥४७॥ इति आ० न० मा० मा० नवत्यधिक्रशान

ततमोऽध्यायः ॥ १९० ॥

१९१

वैशंपायन उवाच । गत्वा तु तां भार्गवकर्मशालां पार्थौ पृथां प्राप्य महानुभावौ । तां याइसेनीं परमप्रतीतौ भिक्षेत्यथावेदयतां नराग्र्यौ ॥ १ कुटीगता सा त्वनवेश्य पुत्रौ प्रोवाच भुङ्केति समेख सर्वे । पश्चाच कुन्ती प्रसमीक्ष्य कृष्णाम् ર कष्टं मया भाषितमित्युवाच॥ साऽधर्मभीता परिचिन्तयन्ती तां याइसेनीं परमप्रतीताम्। पाणौ गृहीत्वोपजगाम कुन्ती युधिष्ठिरं वाक्यमुवाच चेदम् ॥ कुन्त्युवाच । इथं तु कन्या द्रुपदस्य राज्ञः तवानुजाभ्यां मायि संनिविष्टा । यथोचितं पुत्र मयापि चोक्तम् समेत्य भुङ्केति नृप प्रमादात्॥ · मया कथं नानृतमुक्तमद्य भवेत्कुरूणामृषभ ब्रवीहि । पञ्चालराजस्य सुतामघर्मो न चोपवर्तेत न विभ्रमेच ॥ Ų वैशंपायन उवाच । स एवमुक्तो मतिमाधृवीरो मात्रा मुहूर्त तु विचिन्त्य राजा । कुन्तीं समाश्वास्य कुरुप्रवीरो દ્દ धनंजयं वाक्यमिदं बभाषे॥ त्वया जिता फाल्गुन याइसेनी त्वयैव शोभिष्यति राजपुत्री । प्रज्वाल्यतामग्निरमित्रसाह गृहाण पाणिं विधिवत्वमस्याः ॥ अर्जुन उवाच । मा मां नरेन्द्र त्वमधर्मभाजं कृथा न धर्मोऽयमाशिष्टदृष्टः। भवान्निवेश्यः प्रथमं ततोऽयं

भीमो महाबाहुरचिन्त्यकर्मा॥ 4 अहं ततो नकुछोऽनन्तरं मे पश्चादयं सहदेवस्तरस्वी । वृकोदरोऽहं च यमौ च राज-न्नियं च कन्या भवतो नियोज्याः॥ ९ एवं गते यत्करणीयमत्र धर्म्य यशस्यं कुरु तद्विचिन्त्य । पञ्चालराजस्य हितं च यत्स्यात् प्रशाधि सर्वे स्म वशे शितास्ते ॥ वैशंपायन उवाच । जिष्णोर्वचनमाशाय मक्तिस्नेहसमन्वितम्। द्दष्टिं निवेश्यामासुः पाञ्चाल्यां पाण्डुनन्दनाः ११ दृष्ट्या ते तत्र पश्यन्तीं सर्वे कृष्णां यशस्त्रिनीम् । संप्रेक्ष्यान्योन्यमासीना हृद्यैस्तामघारयन् ॥ १२ तेषां तु द्रौपदीं दृष्टा सर्वेषाममितौजसाम् । संप्रमध्येन्द्रियग्रामं प्रादुरासीन्मनोभवः॥ काम्यं हि रूपं पांचाल्या विघात्रा विहितं खयम् बभूवाधिकमन्याभ्यः सर्वभूतमनोहरम्॥ तेषामाकारमावज्ञः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । द्वैपायनवचः कृत्स्नं सस्मार मनुजर्षमः ॥ १५ अब्रवीत्सहितान्भ्रातृन्मिथो भेदमयात्रृपः । सर्वेषां द्रौपदी भार्या भविष्यति हि नः शुभा१६ वैशंपायन उवाच । म्रातुर्वचस्तत्प्रसमीक्ष्य सर्वे ज्येष्ठस्य पाण्डेास्तनयास्तदानीम् । तमेवार्थं ध्यायमाना मनोभिः सर्वे च ते तस्थुरदीनसत्वाः॥ १७ वृष्णिप्रवीरस्तु कुरुप्रवीराः नाशंसमानः सहरौहिणेयः। जगाम तां भार्गवकर्मशालाम् यत्रासते ते पुरुषप्रवीराः॥ १८ तत्रोपविष्टं पृथुदीर्घबाहुम् ददर्श कृष्णः सहरौहिणेयः। अजातरात्रुं परिवार्य तांश्चा-प्युपोपविष्टाञ्ज्वलनप्रकाशान् ॥ १९

१९१

गरवेति ॥१॥ अधर्मी बहुर्मतृतारूपस्तस्माद्भीता ॥३॥ अधर्मी बहुर्मतृतारूपः विश्रमेच तेनार्धमण तिर्यग्योनी पुनः पुनर्विशेषेण श्रमेत् ॥५॥ न धर्मोऽयं दष्टः अयं कः यं मां भवान् अशिष्ट शासितवान् । निवेश्यः विवाह्यः॥ ८ ॥ भेदभयं यस्य द्रौपदी तस्येतरे शत्रवः स्युरिति भेदः ॥१६॥ रीहिणेयो बलदेवः ॥ १८ ॥ ततोऽब्रवीद्वासुदेवोऽभिगम्य
कुन्तीसुतं धर्मभृतां वरिष्ठम् ।
कृष्णोऽहमस्मीति निर्पाड्य पादौ
युधिष्ठिरस्याजमीदस्य राज्ञः ॥ २०
तथैव तस्याप्यनुरौहिणेयस्तौ चापि हृष्टाः कुरवोऽभ्यनन्दन् ।
पितृष्वसुश्चापि यदुप्रवीरावगृह्वतां भारतमुख्यपादौ ॥ २१
अजातशत्रुश्च कुरुप्रवीरः
प्रचन्छ कृष्णं कुशलं विलोक्य ।
कथं वयं वासुदेव त्वयेह
गूढा वसन्तो विदिताश्च सर्वे ॥ २२
तमब्रवीद्वासुदेवः प्रहस्य

गृढोऽप्यग्निर्झायत एव राजन् ।
तं विक्रमं पाण्डवेयानतीत्य
कोऽन्यः कर्ता विद्यते मानुषेषु ॥ २३ः
दिष्ट्या सर्वे पावकाद्विप्रमुक्ता
यूयं घोरात्पाण्डवाः शत्रुसाहाः ।
दिष्ट्या पापो घृतराष्ट्रस्य पुत्रः
सहामात्यो न सकामोऽभविष्यत् ॥ २४ः
मद्रं वोऽस्तु निहितं यहुहायाम्
विवर्धध्वं ज्वलना इवैधमानाः ।
मा वो विदुः पार्थिवाः केचिदेव
यास्यावहे शिबिरायव तावत् ।
सोऽनुङ्गातः पाण्डवेनाव्ययश्रीः
प्रायाच्छीव्रं बलदेवेन सार्धम् ॥ २५ः

इति श्रीमहा० आदिप० स्वयंवरप० रामकृष्णागमने एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१॥ —

१९२

## वैशंपायन उवाच ।

धृष्ट्यमस्त पाञ्चाल्यः पृष्ठतः कुरुनन्दनौ । अन्वगच्छत्तदा यान्तौ भार्गवस्य निवेशने॥ 8 सोऽश्रायमानः पुरुषानवधाय समन्ततः। स्वयमाराश्विलीनोऽभूद्धार्गवस्य निवेशने॥ सायं च भीमस्त रिपुप्रमाधी जिष्णुर्यमौ चापि महानुभावौ। मैक्षं चरित्वा तु युधिष्ठिराय निवेदयांचऋरदीनसत्त्वाः॥ ततस्तु कुन्ती द्रुपदात्मजां ता-मुवाच काले वचनं वदान्या। त्वमग्रमादाय कुरुष्व भद्रे बार्छ च विप्राय च देहि भिक्षाम्॥ ये चान्नमिच्छन्ति ददस्व तेभ्यः परिश्रिता ये परितो मनुष्याः। ततश्च शेषं प्रविभज्य शीघ-

Ų मर्घे चतुर्घा मम चात्मनश्च ॥ अर्घ तु भीमाय च देहि भद्रे य एव नागर्षभतुल्यरूपः। गौरो युवा संहननोपपन्न एषो हि वीरो महुभुक्सदैव ॥ દ્ सा त्रष्टक्षेव तु राजपुत्री तस्या वचः साधु विशङ्कमाना । यथावदुक्तं प्रचकार साध्वी 9 ते चापि सर्वे बुभुजुस्तदन्नम् ॥ कुरौस्त भूमी शयनं चकार माद्रीपुत्रः सहदेवस्तरस्वी । यथा खकीयान्यजिनानि सर्वे B संस्तीर्य वीराः सुषुपुर्धरण्याम् ॥ अगस्त्यशास्तामभितो दिशं तु शिरांसि तेषां क्रक्सत्तमानाम्। कुन्ती पुरस्तान्त बभूव तेषाम् 9 पादान्तरे चाथ बभव कृष्णा ॥

शत्रुसाहाः शत्रुवेगस्य सोढारः ।। २४ ॥ यद्भद्रं गुहायां खुद्धौ वो निहितं तद्वोस्तु ।। २५ ॥ इति आदिपर्वणि नैल० भारतभावदीपे एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥

#### १९२

षृष्ट्युम्र इति ॥ १ ॥ सः अज्ञायमानः पाण्डवैरितरैश्च । आरात्समीपे ॥ २ ॥ अग्रं प्रथममादाय बलिं कुरुष्व भिक्षां च देहि ॥ ४ ।। परिश्रिताः अन्येऽन्नोपजीविनः । चतुर्धाः मम चात्मनश्चेत्यर्धं नोढाऽर्धं भीमायेत्यर्थः ॥ ५।। संह-ननोपपन्नो हढः पुष्टश्च ॥ ६ ।। साधु विशङ्कमाना स्वस्य श्रेयस्तर्कयन्ती । 'शङ्का त्रासे वितर्के च' इति मेदिनी ॥७॥ अगस्त्येन शास्ता शिक्षिता तां दक्षिणां अभितः । सर्वेऽपि दक्षिणाशिरसः पुरस्तात् शिरोदेशस्येव पादान्तरे पादसमीन पप्रदेशे ॥ ९ ॥

अशेत भूमौ सह पाण्डुपुत्रैः पादोपधानीव कृता कुरोषु । न तत्र दुःखं मनसापि तस्या १० न चावमेने कुरुपुङ्गवांस्तान्॥ ते तत्र शूराः कथयांबभूवुः कथा विचित्राः पृतनाधिकाराः। अस्त्राणि दिव्यानि रथांश्च नागान् खङ्गानगदाश्चापि परश्वधांश्च॥ ११ तेषां कथास्ताः परिकीर्त्यमानाः पञ्चालराजस्य सुतस्तदानीम् । ग्रुश्राव कृष्णां च तदा निषण्णां ते चापि सर्वे ददशुर्मनुष्याः ॥ १२ धृष्ट्युम्नो राजपुत्रस्तु सर्व वृत्तं तेषां कथितं चैव रात्रौ । सर्व राज्ञे द्रुपदायाखिलेन निवेदायेष्यंस्त्वरितो जगाम ॥ १३ पञ्चालराजस्तु विषण्णक्रप-स्तान्पाण्डवानप्रतिविन्दमानः ।

धृष्ट्युम्नं पर्यपृच्छन्महात्मा क सा गता केन नीता च कृष्णा ॥१४ कचिन्न शृद्रेण न हीनजेन वैश्येन वा करदेनोपपन्ना। कचित्पदं मूर्घि न पङ्कदिग्धम कचित्र माला पतिता श्मशाने॥ १५ कचित्सवर्णप्रवरो मनुष्य उद्गिक्तवर्णीप्युत एव कचित्। काचित्र वामो मम मुर्धि पादः कृष्णाभिमर्शेन कृतोऽद्य पुत्र ॥ १६ कञ्चित्र तप्स्ये परमप्रतीतः संयुज्य पार्थेन नर्र्धभेण। वद्ख तत्त्वेन महानुभाव कोसौ विजेता दुहितुर्ममाद्य ॥ १७ विचित्रवीर्यस्य सुतस्य कञ्चित् कुरुप्रवीरस्य भ्रियन्ति पुत्राः। कचित् पार्थेन यवीयसाऽध धनुर्गृहीतं निहतं च लक्ष्यम् ॥ १८

इति श्रीमहा० आदिप० खयंवरप० घृष्टगुम्नप्रत्यागमने द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९२॥ समाप्तं खयंवरपर्व ।

## वैवाहिकपर्व । १९३

वैशंपायन उवाच ।
ततस्तथोक्तः परिदृष्टक्षः
पित्रे शशंसाय स राजपुत्रः ।
घृष्टग्रुद्धः सोमकानां प्रवहों
वृत्तं यथा येन हता च कृष्णा ॥
घृष्टग्रुद्ध उवाच ।
योऽसौ युवा व्यायतलोहिताक्षः
कृष्णाजिनी देवसमानक्षपः ।

यः कार्मुकाग्रयं कृतवानधिज्यं
लक्ष्यं च यः पातितवान्गृथिव्याम् ॥ २
असज्जमानश्च ततस्तरस्वी
वृत्तो द्विजाग्रयेराभिपूज्यमानः ।
चक्राम वजीव दितेः स्तेषु
सर्वेश्च देवैक्रिषिभिश्च जुष्टः ॥ ३
कृष्णा प्रगृह्याजिनमन्वयात्तम्
नागं यथा नागवधूः प्रहृष्टा ।

पादोपधानीव सर्वेषां पादस्पर्शे लभमाना । उशेषु कुशासनेषु ।। १० ।। पृतनाधिकाराः सेनाधीशयोग्याः ।। ११ ॥ अप्रतिविन्दमानः अजानन् ।। १४ ॥
मूर्षि पदं हीनवर्णयोगात् वैश्यपक्षे तु न पातित्यम् श्रद्रपक्षे तु
'पयु वा एतत् श्मशानं यच्छूद्रः' इति श्रूद्रस्य पादयुक्तश्मशानत्वश्रुतेस्तत्र मालावत् युकुमारी बाला न पतितेति स्पष्टनत्वश्रुतेस्तत्र मालावत् युकुमारी बाला न पतितेति स्पष्टसक्तम् ।। १५ ॥ सर्वर्णप्रवरः क्षात्रियश्रेष्ठः । उदिक्तवर्णो
माह्मणः। मूर्ष्वि पादस्तु वेषमात्रेण माह्मणत्वानिश्चयात् शोर्यस्य

च कर्णेकलक्ययोः स्त्रग्रह्योरिष दृष्टत्वात् संभावितः ॥१६॥ किचिदिति कामप्रवेदने । पार्थेन संयुज्य परमप्रतीतोऽत्यन्ति हृष्टोसि । तादशशौर्यस्यान्यत्रासंभवात् ॥ १७ ॥ ध्रियन्ति जीवन्ति ॥ १८ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥

१९३ ततं इति। प्रबर्हे उत्तमः ॥ १ ॥ .

अमृष्यमाणेषु नराधिपेषु क़ुद्रेषु वै तत्र समापतत्सु॥ 8 ततोऽपरः पार्थिवसङ्घमध्ये प्रवृद्धमारुज्य महीप्ररोहम्। प्रकालयन्नेव स पार्थिवौघान कुद्धोऽन्तकः प्राणभृतो यथैव ॥ तौ पार्थिवानां मिषतां नरेन्द्र कृष्णामुपादाय गतौ नराश्यौ। विम्राजमानाविव चन्द्रसूर्यो बाह्यां पुराद्धार्गवकर्मशालाम् ॥ દ तत्रोपविष्टार्चिरिवानलस्य तेषां जनित्रीति मम प्रतर्कः। तथाविधैरेव नरप्रवीरै-रुपोपविष्टैस्त्रिभिरक्षिकल्पैः॥ 9 तस्यास्ततस्तावभिवाद्य पादौ उक्ता च कृष्णा त्वभिवादयेति । स्थितां च तत्रैव निवेद्य कृष्णाम् भिक्षाप्रचाराय गता नराग्र्याः॥ 6 तेषां तु भैक्षं प्रतिगृह्य कृष्णा दत्वा बिंठ ब्राह्मणसाच कृत्वा। तां चैव वृद्धां परिवेष्य तांश्च नरप्रवीरान्स्वयमप्यभुङ्क्ष ॥ ९ सुप्तास्तु ते पार्थिव सर्व एव कृष्णा च तेषां चरणोपधाने। आसीत्पृथिव्यां शयनं च तेषां दर्भाजिनाम्रास्तरणोपपन्नम्॥ १० ते नर्दमाना इव कालमेघाः कथा विचित्राः कथयांबभूवुः। न वैश्यशूद्रौपयिकीः कथास्ता न च द्विजानां कथयान्ति वीराः॥ ११ निःसंशयं क्षत्रियपुङ्गवास्ते यथा हि युद्धं कथयन्ति राजन्। आशा हि नो व्यक्तामिषं समृद्धा मुक्तान्हि पार्थाञ्च छुणुमोऽग्निदाहात् १२ यथा हि लक्ष्यं निहतं धनुश्च सज्यं कृतं तेन तथा प्रसद्य । यथा हि भावन्ति परस्परं ते छन्ना भ्रुवं ते प्रचरन्ति पार्थाः ॥ १३

ततः स रांजा द्भपदः प्रहष्टः पुरोहितं प्रेषयामास तेषाम्। विद्याम युष्मानिति भाषमाणो महात्मानः पाण्डुसुतास्तु कञ्चित् ॥ १४ यहीतवाक्यो नृपतेः पुरोधा गत्वा प्रशंसामभिधाय तेवाम्। वाक्यं समग्रं नृपतेर्यथाव-दुवाच चानुक्रमविक्रमेण॥ १५ विशातुमिच्छत्यवनीश्वरो वः पञ्चालराजो वरदो वराहीः। लक्ष्यस्य वेद्धारिममं हि दृष्टा हर्षस्य नान्तं प्रतिपद्यते सः ॥ १६ आख्यात च ज्ञातिकुलानुपूर्वी पदं शिरःसु द्विषतां कुरुध्वम् । प्रहादयध्वं हृदयं ममेदं पञ्चालराजस्य च सानुगस्य ॥ १७ पाण्डुहिं राजा द्वपदस्य राज्ञः प्रियः सखा चात्मसमो बभूव। तस्यैष कामो दुहिता ममेयं स्तुषां प्रदास्यामि हि कौरवाय॥ १८ अयं हि कामो द्वपदस्य राज्ञो हृदि स्थितो नित्यमनिन्दिताङ्गाः। यदर्जुनो वै पृथुदीर्घबाहु-र्घमेण विन्देत सुतां ममैताम् ॥ १९ कृतं हि तत्स्यात्सुकृतं ममेदं यशश्च पुण्यं च हितं तदेतत्। अयोक्तवाक्यं हि पुरोहितं स्थितं ततो विनीतं समुदीक्ष्य राजा॥ 20 समीपता भीमामेदं शशास प्रदीयतां पाद्यमध्यं तथाऽस्मै । मान्यः पुरोधा द्वपदस्य राज्ञः तस्मै प्रयोज्याभ्याधिका हि पूजा ॥ भीमस्ततस्तत्कृतवान्नरेन्द्र तां चैव पूजां प्रतिगृह्य हर्षात् । सुखोपविष्टं तु पुरोहितं तदा २२ युधिष्ठिरो ब्राह्मणामेत्युवाच ॥

महीप्ररोहं ग्रन्नम् ॥५॥ उक्ता ताभ्यामिति शेषः ॥८॥ब्राह्मणसात् ब्राह्मणाधीनम् ॥ ९ ॥ दर्भाणां अजिनाग्रं उपर्य िनं व तदास्तरणं चेति समासः ॥ १० ॥ विद्याम वेदितुामिच्छामः ॥१४॥ आख्यात कथयत ॥ १७ ॥ पञ्चालराजेन सुता निसृष्टा स्वधर्मदृष्टेन यथा न कामात्। प्रदिष्ट्युल्का द्वपदेन राज्ञा 23 सा तेन बीरेण तथानुवृत्ता ॥ न तत्र वर्णेषु कृता विवस्रा न चापि शीले न कुले न गोत्रे। कृतेन सज्येन हि कार्मुकेण विद्रेन रुक्ष्येण हिंसा विसृष्टा ॥ २४ सेयं तथानेन महात्मनेह कृष्णा जिता पार्थिवसङ्घमध्ये । नैवंगते सौमकिरद्य राजा संतापमर्हत्यसुखाय कर्तुम् ॥ २५ कामश्च योऽसौ द्वपदस्य राज्ञः स चापि संपत्स्याति पार्थिवस्य ।

संप्राप्यरूपां हि नरेन्द्रकन्या-मिमामहं ब्राह्मण साधु मन्ये॥ २६ न तद्धनुर्मन्दबलेन शक्यं मौर्व्या समायोजयितुं तथा हि । न चाकृतास्त्रण न हीनजेन लक्ष्यं तथा पातियतुं हि शक्यम् ॥ २७ तस्मात्र तापं दुहितुर्निमित्तं पञ्चालराजोहिति कर्तुमद्य । न चापि तत्पातनमन्यथेह कर्तुं हि शक्यं भुवि मानवेन ॥ २८ एवं ब्रुवत्येव युधिष्ठिरे छ पञ्चालराजस्य समीपतोऽन्यः। तत्राजगामाशु नरो द्वितीयो २९ निवेदयिष्यत्रिह सिद्धमन्नम् ॥

इति श्रीमहा० आदिप० वैवाहिकप० पुरोहितयुधिष्ठिरसंवादे त्रिनवत्यधिकराततमोऽघ्यायः ॥१९३॥

ર

१९४

दूत उवाच ।
जन्यार्थमंत्रं द्वपदेन राज्ञा
विवाहहेतोरुपसंस्कृतं च ।
तदामुवध्वं कृतसर्वकार्याः
कृष्णां च तत्रैव चिरं न कार्यम् ॥
इमे रथाः काञ्चनपद्मचित्राः
सदश्वयुक्ता वसुधाधिपार्हाः ।
पतान्समारुद्य परेत सर्वे
पञ्चालराजस्य निवेशनं तत् ॥
वैशंपायन उवाच ।
ततः प्रयाताः कुरुपुङ्गवास्ते
पुरोहितं तं परियाप्य सर्वे ।
आस्थाय यानानि महान्ति तानि

कुन्ती च कृष्णा च सहैकयाने॥ 3 श्रुत्वा तु वाक्यानि पुरोहितस्य यान्युक्तवान्भारतं धर्मराजः। जिज्ञासयेवाथ कुरूत्तमानां द्रव्याण्यनेकान्युपसंजहार ॥ 8 फलानि माल्यानि च संस्कृतानि वर्माणि चर्माणि तथासनानि । गाश्चेव राजन्नथ चैव रज्जु-बीजानि चान्यानि कृषीनिमित्तम् ॥ ५ अन्येषु शिल्पेषु च यान्यपि स्युः सर्वाणि कृत्यान्याखिलेन तत्र। क्रीडानिमित्तान्यपि यानि तत्र सर्वाणि तत्रोपजहार राजा ॥ દ્

शुल्कं मूल्यपणं तेनैव अनुवृत्ता अनुसृता ॥ २३ ॥ तदेवाह कृतेनेति ॥ २४ ॥ सौमिकर्द्रुपदः ॥ २५ ॥ सं- प्राप्यरूपां अस्माकं योग्यस्वरूपाम् ॥ २६ ॥ इति आदि- पर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिनवत्यधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ १९३ ॥

१९४

जन्यार्थमिति । जन्यार्थे वरपक्षीयजनार्थम् । कृष्णां च तत्रैवाप्रवध्वं पाणिग्रहणविधिना । कृष्णा चेति पाठे आप्रोतु अन्नं भवदीयत्वात् भवद्भिः सहैवेति भावः ॥ १ ॥ परियाप्य प्रस्थाप्य ॥ ३ ॥ पुनः क्षत्रियत्वं परीक्षितुं द्रव्याण्युपसंजहार एकत्र कृत्वा दार्शितवान् ॥ ४ ॥ फलवर्म गवाण्युपसंजहार एकत्र कृत्वा दार्शितवान् ॥ ४ ॥ फलवर्म गवाश्वीनि कमान्नेविधिकयोग्यानि ॥ ५ ॥ कृन्तन्तीति कृत्यानि ।
कृती छेदनेस्मात् क्यप् । शिल्पिनां प्रहरणानि वास्यादीनि ।
कृती छेदनेस्मात् क्यप् । शिल्पिनां प्रहरणानि वास्यादीनि ।
कृती छेदनेस्मात् क्यप् । शिल्पिनां प्रहरणानि वास्यादीनि ।
कृती छेदनेस्मात् क्यप् । शिल्पानि यहपात्राणि कृतिमाक्रीडास्तासां साधनानि । अल्पानि यहपात्राणि कृतिमाश्वादीनि सरङ्गपटानि च । तत्र देशे तत्र काले तत्र परीश्वणे निमित्ते ॥ ६ ॥

वर्माणि चर्माणि च मानुमन्ति खङ्गा महान्तोऽश्वरथाश्च चित्राः। धर्नुवि चाद्र्याणि शराश्च चित्राः राक्त्यृष्टयः काञ्चनमृषणाश्च ॥ 9 प्रासा भुशुण्ड्यश्च परश्वधाश्च सांग्रामिकं चैव तथैव सर्वम् । शय्यासनान्युत्तमवस्तुवन्ति तथैव वासो विविधं च तत्र ॥ 4 कुन्ती तु कृष्णां परिगृह्य साध्वी-मन्तःपुरं द्वपदस्याविवेश। स्त्रियश्च तां कौरवराजपत्नीं प्रत्यर्चयामासुरदीनसत्त्वाः॥ ९ तार्न्सिहविकान्तगतीन्निरीक्ष्य महर्षमाक्षानजिनोत्तरीयान् । गूढोत्तरांसान्भुजगेन्द्रभोग-प्रलम्बबाहून्युरुषप्रवीरान्॥ ξö राजा च राज्ञः सचिवाश्च सर्वे पुत्राश्च राज्ञः सुहृदस्तथैव ।

प्रेष्याश्च सर्वे निष्विलेन राजन् हर्ष समापेतुरतीव तत्र॥ ११ ते तत्र वीराः परमासनेषु सपादपीठेष्वविशङ्कमानाः । यथानुपूर्व विविद्युर्नराग्र्याः तथा महार्हेषु न विस्मयन्तः ॥ १२ उच्चावचं पार्थिवभोजनीयं पात्रीषु जाम्बूनदराजतीषु । दासाश्च दास्यश्च सुमृष्टवेषाः संमोजकाश्चाप्युपजहुरन्नम् ॥ १३ ते तत्र भुक्त्वा पुरुषप्रवीरा यथात्मकामं सुभृशं प्रतीताः। उत्क्रम्य सर्वाणि वसूनि राजन् सांग्रामिकं ते विविधुर्नुवीराः॥ १४ तह्यस्यित्वा द्वपस्य पुत्रो राजा च सर्वैः सह मन्त्रिमुख्यैः। समर्थयामासुरूपेत्य दृष्टाः कुन्तीसुतान्पार्थिवराजपुत्रान् ॥

इति श्रीमहा० आदि० वैवाहिकपर्वणि युघिष्ठिरादिपरीक्षणे चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१९४॥

१९५

वैशंपायन उवाच ।
तत आह्य पाञ्चाल्यो राजपुत्रं युधिष्ठिरम् ।
परिप्रहेण ब्राह्मेण परिग्रह्म महाद्युतिः ॥ १
पर्यपृच्छद्दीनात्मा कुन्तीपुत्रं सुवर्चसम् ।
कथं जानीम भवतः क्षत्रियान्ब्राह्मणानुत ॥ १
वैश्यान्वा गुणसंपन्नानथवा शूद्रयोनिजान् ।
मायामास्थाय वा विप्रांश्चरतः सर्वतो दिशम् ॥३
मृष्णाहेतोरनुप्राप्ता देवाः संदर्शनार्थिनः ।
मवीतु नो भवान्सत्यं संदेहो ह्यत्र नो महान् ॥४
अपि नः संशयस्यान्ते मनः संतुष्टिमावहेत् ।

अपि नो भागधेयानि शुमानि स्युः परंतप ॥ ५
इच्छया बूहि तत्सत्यं सत्यं राजसु शोभते ।
इष्टापूर्तेन च तथा वक्तव्यमनृतं न तु ॥ ६
श्रुत्वा ह्यमरसंकाश तव वाक्यमरिंदम ।
ध्रुवं विवाहकरणमास्थास्यामि विधानतः ॥ ७
युधिष्ठिर उवाच ।
मा राजन्विमनाभूस्त्वं पाश्चाल्य प्रीतिरस्तु ते ।
ईप्सितस्ते ध्रुवः कामः संवृत्तोऽयमसंशयम ॥ ८
वयं हि क्षत्रिया राजन्पाण्डोः पुत्रा महात्मनः ।
ज्येष्ठं मां विद्धि कौंतेयं भीमसेनार्जुनाविमौ ॥ ९

उत्तमवस्तृनि रत्नखितताम्बूलधानीप्रमृतीनि तद्वन्ति।
मतोर्मस्यवत्त्वमार्षम् ॥ ८ ॥ गूढोत्तरांसान्गूढजत्रून् ॥१०॥
सुमृष्टः अभ्यञ्जनवासोलंकरणादिभिः सम्यक् परिष्कृतः
पाष्टवानां वेषो यस्ते सुमृष्टवेषाः । ते च संभोजकाश्च
यथायोग्यं ताम्बूलादिकमपूपादिकं चान्नमदनीयं उपाजहः
॥ १३ ॥ इति आदि० नैल० भारतभावदीप

चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥

१९५

तत इति । ब्राह्मेण ब्राह्मणार्थमुचितेनाभ्युत्थानादिना । परिप्रहेण आतिथ्येन ॥ १ ॥ इष्टं यागादि आपूर्ते बाप्यादि तव धर्मकृत्यं नर्येद्यद्यसत्यं ब्रूया इत्यर्थः ॥ ६ ॥ आभ्यां तव सुता राजन्निर्जिता राजसंसदि ।
यमौ च तत्र कुन्ती च यत्र कृष्णा व्यवस्थिता ॥
व्येत ते मानसं दुःखं क्षत्रियाः स्मो नर्षम ।
पिश्चनीव सुतेयं ते हदाद्त्यहदं गता ॥ ११
इति तथ्यं महाराज सर्वमेतद्रवीमि ते ।
भवान्हि गुरुरस्माकं परमं च परायणम् ॥ १२

वैशंपायन उवाच । ततः स द्रुपदो राजा हर्षव्याकुललोचनः । प्रतिवक्तुं मुदा युक्तो नाशकत्तं युधिष्ठिरम् ॥१३ यत्नेन तु स तं हर्षे संनिगृह्य परंतपः । अनुरूपं तदा वाचा प्रत्युवाच युधिष्ठिरम् ॥ १४ पप्रच्छ चैनं धर्मात्मा यथा ते प्रद्वताः प्रात्। स तस्मै सर्वमाचख्यावानुपूर्व्येण पाण्डवः ॥ १५ तच्छूत्वा द्वपदो राजा कुन्तीपुत्रस्य भाषितम्। विगर्हयामास तदा धृतराष्ट्रं नरेश्वरम् ॥ १६ आश्वासयामास च तं कुन्तीपुत्रं युाधिष्ठिरम्। प्रतिज्ञक्षे च राज्याय द्रुपदो वदतां वरः॥ ततः कुन्ती च कृष्णा च भीमसेनार्जुनावपि । यमौ च राज्ञा संदिष्टं विविशुर्भवनं महत्॥ १८ तत्र ते न्यवसन्राजन्यइसेनेन पूजिताः। प्रत्याश्वस्तस्ततो राजा सह पुत्रैस्वाच तम् ॥१९ ग्रह्मातु विधिवत्पाणिमद्यायं कुरुनन्दनः । पुण्येऽहनि महाबाहुरर्जुनः कुरुतां क्षणम् ॥ २० वैशंपायन उवाच ।

तमब्रवीत्ततो राजा धर्मात्मा च युधिष्ठिरः। ममापि दारसंबन्धः कार्यस्तावद्विशांपते॥ २१

द्भुपद् उवाच । भवान्वा विधिवत्पाणि गृह्णातु दुहितुर्मम ।

नापा ।पावपाना व्याप्त ७१०० । इति श्रीमहाभा० आदिप० वैवाहिकप० द्वैपायनागमने पञ्चनवत्यघिकराततमोऽध्यायः ॥१९५॥

क्षणं देवपूजादिपर्वोत्सवं विवाहात्प्राक्कालीनं कुलधर्मम् 'क्षणः पर्वेात्सवेप स्थात्तथा मानेप्यनेहसः' इति मेदिनी॥२० अनिविष्ठः अकृतविवाहः ॥२४॥ समयो नियमः ॥ २५॥ ज्वलने ज्वलनसमीपे करान् गृहातु पञ्चपाणिप्रहणानि करोतु ॥ २६॥ पुंसः पुमांसः यद्वा पुंसः वेदकर्तुः परमात्मनःस-काशान्न श्रूयन्त । तस्मानेका द्वौ पती विन्दत इति वेदिव- रुद्धं च। अविद्धितं निषिद्धं वैतिदित्यर्थः ॥ २७॥ सूक्ष्मः 'नैकस्यै बहवः सहपतयः' इति श्रुत्या सहेति युगपद्वहुपति-

यस्य वा मन्यसे वीर तस्य कृष्णामुपादिश ॥२२ युधिष्ठिर उवाच । सर्वेषां महिषां, राजन्द्रौपदी नो भाविष्यति। एवं प्रव्याहृतं पूर्वं मम मात्रा विशांपते ॥ 23 अहं चाप्यनिविद्यों वै भीमसेनश्च पाण्डवः। पार्थेन विजिता वैषा रत्नभूता सुता तव ॥ एष नः समयो राजन् रत्नस्य संह भोजनम् । न च तं हातुमिच्छामः समयं राजसत्तम ॥ २५ सर्वेषां धर्मतः कृष्णा महिषी नो भविष्यति । आनुपूर्व्येण सर्वेषां गृह्षातु ज्वलने करान् ॥ द्रुपद उवाच । एकस्य बह्वयो विहिता महिष्यः कुरुनन्दन नैकस्य बहवः पुंसः ध्रूयन्ते पतयः क्वित् ॥ २७ लोकवेदविरुद्धं त्वं नाघर्मं धर्मविच्छाचिः। कर्तुमर्हिस कौन्तेय कस्मात्ते बुद्धिर्रोदशी ॥ २८ युधिष्ठिर उवाच ।

युविष्ठिर उपाय ।
सुक्ष्मो धर्मो महाराज नास्य विद्यो वयं गतिम ।
पूर्वेषामानुपूर्वेण यातं वर्त्मानुयामहे ॥ २९
न मे वागनृतं प्राह नाधर्मे धीयते मतिः ।
एवं चैव वदन्त्यम्बा मम चैतन्मनोगतम् ॥ ३०
एष धर्मो ध्रुवो राजंश्चरैनमविचारयन् ।
मा च शङ्का तत्र ते स्यात्कथंचिदिष पार्थिव॥३१

द्रुपद् उवाच ।

त्वं च कुन्ती च कौन्तेय धृष्टगुम्नश्च मे सुतः।
कथयन्त्वित कर्तव्यं श्वः काले करवामहे॥ ३२ वैशंषायन उवाच।

ते समेत्य ततः सर्वे कथयन्ति स्म भारत। अथ द्वैपायनो राजन्नभ्यागच्छद्यदच्छया॥ ३३

त्वनिषेघो विहितो न तु समयभेदेन ततश्चापि निषिद्धम् ।
मात्रा समेत्य भुद्धेत्याज्ञप्तं च न लङ्क्षनीयम् । पित्रोराज्ञयाः
निषिद्धमपि कर्तव्यम् । परग्रुरामकृतमातृवधवत् । किमुतानिषिद्धमिति भावः । पूर्वेषां प्रचेतः प्रस्तीनां तैर्यातं वर्तमः
बहुनामेकपत्नीत्वं अनुयामहे । तच्च आनुपूर्व्येणैव नत्वक्रमेण
॥ २९ ॥ इति आ० नै० भा० भा० पञ्चनवत्यधिकशततमोऽच्यायः ॥ १९५ ॥

१७

## १९६

१

ર

3

ક

4

#### वैशंपायन उवाच ।

ततस्ते पाण्डवाः सर्वे पाञ्चाल्यश्च महायशाः ।
प्रत्युत्थाय महात्मानं कृष्णं सर्वेभ्यवादयन् ॥
प्रतिनन्य स तां पूजां पृष्ट्वा कुशलमन्ततः ।
आसने काञ्चने शुद्धे निषसाद महामनाः ॥
अनुक्षातास्तु ते सर्वे कृष्णेनामिततेजसा ।
आसनेषु महार्देषु निषेदुर्द्विपदां वराः ॥
ततो मुद्दूर्तान्मधुरां वाणीमुद्धार्य पार्षतः ।
पप्रच्छ तं महात्मानं द्रौपद्यर्थं विशापते ॥
कथमेका बहूनां स्याद्धर्मपत्नी न संकरः ।
पतन्मे भगवान्सर्वे प्रव्रवीत यथातथम् ॥

#### व्यास उवाच।

अस्मिन्धर्मे विप्रलन्धे लोकवेद्विरोधके । यस्य यस्य मतं यद्यच्छ्रोतुभिच्छामि तस्य तत् ६

### द्भपद् उवाच ।

अधर्मोऽयं मम मतो विरुद्धो लोकवेदयोः ।
न ह्येका विद्यते पत्नी बहुनां द्विजसत्तम ॥ ७
न चाप्याचरितः पूर्वेरयं धर्मो महात्मिभः ।
न चाप्यधर्मो विद्वद्भिश्चरितव्यः कथंचन ॥ ८
ततोहं न करोम्येनं व्यवसायं कियां प्रति ।
धर्मः सदैव संदिग्धः प्रतिभाति हि मे त्वयम् ॥९

## धृष्ट्युम्न उवाच ।

यवीयसः कथं भार्यो ज्येष्ठो भ्राता द्विजर्षम । ब्रह्मन्समभिवर्तेत सवृत्तः संस्तपोधन ॥ १० न तु धर्मस्य स्कष्मत्वाद्वाति विद्य कथंचन । अधर्मो धर्म इति वा व्यवसायो न शक्यते ॥ ११ कर्तुमस्मद्विधेर्ब्रह्मस्ततोऽयं न व्यवस्यते । पञ्चानां महिषी कृष्णा भवत्विति कथंचन ॥ १२ युधिष्ठिर उवाच ।

न में वागनृतं प्राह नाधमें धीयते मितः। वर्तते हि मनो में ऽत्र नेषो धर्मः कथंचन ॥ १३ ध्रूयते हि पुराणेपि जिटला नाम गौतमी। ऋषीनध्यासितवती सप्त धर्मभृतां वरा॥ १४ तथैव मुनिजा वाक्षीं तपोभिर्मावितात्मनः। संगताभूद्द्रा म्रातृनेकनाम्नः प्रचेतसः॥ १५ गुरोहिं वचनं प्राहुर्धम्यं धर्मक्षसत्तम। गुरूणां चैव सर्वेषां माता परमको गुरुः॥ १६ सा चाप्युक्तवती वाचं भैक्षवद्भुज्यतामिति।

### कुन्त्युवाच ।

तस्मादेतदहं मन्ये परं धर्म द्विजोत्तम ॥

प्वमेतद्यथा प्राह धर्मचारी युधिष्ठिरः । अनुतान्मे भयं तीवं मुच्येऽहमनृतात्कथम् ॥ १८

#### व्यास उवाच ।

अनृतान्मोक्ष्यसे भद्रे धर्मश्चेष सनातनः । ननु वक्ष्यामि सर्वेषां पाञ्चाल श्र्णु मे स्वयम् १९ यथायं विहितो धर्मो यतश्चायं सनातनः । यथा च प्राह कौन्तेयस्तथा धर्मो न संशयः २०

## वैशंपायन उवाच ।

तत उत्थाय भगवान्त्र्यासो द्वैपायनः प्रभुः । करे गृहीत्वा राजानं राजवेश्म समाविशत् ॥२१ पाण्डवाश्चापि कुन्ती च घृष्टद्यस्रश्च पार्षतः । विविशुर्यत्र तत्रैव प्रतीक्षन्ते स्म तावुभौ ॥ २२ ततो द्वैपायनस्तस्मै नरेन्द्राय महात्मने । आच्च्यौ तद्यथा धर्मो बहुनामेकपित्तता ॥ २३

इति श्रीमहाभा० आदिप० वैवाहिकप० व्यासवाक्ये षण्णवत्याधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥

## १९६

ततस्ते इति । कृष्णं ब्यासम् ॥ १ ॥ विप्रलब्धे अतिगहनतया शास्त्रीयेन कापट्येन हते । अत एव लोकवेदविरोधके ॥ ६ ॥ क्रियां प्रति ब्यवसायं निश्चयम् ॥ ९ ॥
न में इति । वक्तृत्वं वाच एव धर्मो न पुरुषस्य निर्विश्रोषस्य अत उक्तं न में वागिति । एवं मितमनसोरिप ज्ञेयम् ।
वागादीनां वक्तृत्व।दिधमवतां असङ्गेन पुंसा संबन्धस्तु न
वास्तवः संभवति । अत एवोक्तम् । ' निःसंगेस्य ससंगेन

कूटस्थस्य विकारिणा । आत्मनोऽनात्मनायोगो वास्तवो नोपपद्यते' इति । अत्र पञ्चानामेकपत्नीत्वे ॥ १३ ॥ राजानं द्रुपदम् ॥ २१ ॥ उभौ ब्यासद्रुपदौ ॥ २२ ॥ अत्र यस्रिवादद्रुरित्यादिना त्रिपथगां नदीमित्यन्तो नारायण्युपाख्यान्मग्रन्थोऽध्यायद्वयात्मकः क्वाचित्पुस्तके पठ्यते ॥ २३ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षण्णवत्य-धिकशततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥

१९७

व्यास उवाच । पुरा वै नैमिषारण्ये देवाः सत्रमुपासते। तत्र वैवस्वतो राजन् शामित्रमकरोत्तदा ॥ १ ततो यमो दीक्षितस्तत्र राजन् नामारयत्कंचिद्पि प्रजानाम्। ततः प्रजास्ता बहुला बभूवुः कालातिपातान्मरणप्रहीणाः॥ २ सोमश्च राक्रो वरुणः कुबेरः साध्या रुद्रा वसवोऽथाश्विनौ च। प्रजापतिर्भुवनस्य प्रणेता समाजग्मुस्तत्र देवास्तथाऽन्ये ॥ 3 ततोऽब्रुवन्लोकगुरुं समेता भयात्तीवान्मानुषाणां विवृध्या । तस्माद्भयादुद्विजन्तः सुखेप्सवः प्रयाम सर्वे शरणं भवन्तम्॥ 8 पितामह उवाच । किं वो भयं मानुषेभ्यो यूयं सर्वे यदाऽमराः। मा वो मर्त्यसकाशाद्वै भयं भवितुमहिति॥ देवा उचुः। मर्त्या अमर्त्याः संवृत्ता न विशेषोऽस्ति कश्चन। अविशेषादुद्विजन्तो विशेषार्थमिहागताः ॥ श्रीभगवानुवाच । वैवस्वतो व्यापृतः सत्रहेतो-स्तेन त्विमे न म्रियन्ते मनुष्याः। तस्मिन्नेकाग्रे कृतसर्वकार्ये तत एषां भवितैवान्तकालः॥ 9 वैवस्वतस्यैव ततुर्विभक्तां वीर्येण युष्माकमुत प्रवृद्धा । सैषामन्तो भविता ह्यन्तकाले न तत्र वीर्यं भाविता नरेषु ॥ 4 व्यास उवाच । ततस्तु ते पूर्वजदेववाक्यं

श्रुत्वा जम्मुर्यत्र देवा यजन्ते। समासीनास्ते समेता महाबला भागीरथ्यां दह्युः पुण्डरीकम् ॥ दृष्टा च तद्विस्मितास्ते बभूवु-स्तेषामिन्द्रस्तत्र शूरो जगाम। सोऽपश्यद्योषामय पावकप्रभां यत्र देवी गङ्गा सततं प्रस्ता ॥ १० सा तत्र योषा रुदती जलार्थिनी गङ्गां देवीं व्यवगाह्य व्यतिष्ठत्। तस्याश्चिबन्दुः पतितो जले य-स्तत्पद्ममासीद्थ तत्र काञ्चनम् ॥ ११ तद्द्धतं प्रेक्ष्य वज्री तदानी-मपुरुखतां योषितमन्तिकार्हे । का त्वं भद्रे रोदिषि कस्य हेतो-र्वाक्यं तथ्यं कामयेऽहं ब्रवीहि॥ १२ रुयुवाच । त्वं वेत्स्यसे मामिह याऽस्मि शक यदर्थं चाहं रोदिमि मन्दभाग्या। आगच्छ राजन्पुरतो गमिष्ये द्रष्टाऽासि तद्रोदिमि यत्कृतेऽहम्॥ १३ व्यास उवाच। तां गच्छन्तीमन्वगच्छत्तदानीं सोपश्यदारात्तरुणं दर्शनीयम् । सिद्धासनस्यं युवतीसहायं क्रीडन्तमक्षेगिरिराजमूर्धि ॥ १४ तमब्रवीदेवराजो ममेदं त्वं विद्धि विद्वन्भुवनं वशे स्थितम्। ईशोऽहमस्मीति समन्युरब्रवी-हृष्ट्रा तमक्षेः सुभृशं प्रमत्तम् ॥ १५ ऋदं च शकं प्रसमीक्ष्य देवो जहास राऋं च रानैरुदैक्षत। संस्तम्भितोऽभूदय देवराज-स्तेनेक्षितः स्थाणुरिवावतस्थे॥ १६

१९७

पुरेति । शमिता यहे पशुवधकर्ता तस्य कर्म शामित्रम् ॥ १ ॥ यमो दीक्षितः । सत्रे हि ये यजमानास्त ऋत्विजः सर्वेषां दीक्षास्ति यजमानत्वात् । कालातिपातात् मरणकालातिकमात् ॥ २ ॥ यत्र प्रजापितस्तत्र सोमादयः समाजग्मुः ॥ ३ ॥ तस्मिन्कृतसर्वकार्ये समापितयहे सित

एषां लोकानामन्तकालो भविता ॥ ७॥ अतः वैवस्वत-स्यैव ततुः प्रशृद्धा योगबलेन विपुला विभक्ता द्वैधीभावं गता सती । सा एषां अन्तो विनाशो भविंता वीर्य देवता-साम्यम् ॥ ८॥ तस्याः अश्वविन्दुः संधिरार्षः ॥ ११ ॥ कामये श्रोतुम् ॥ १२ ॥ युवतीसहायं रुद्रम् ॥१४ ॥ अक्षेः हेतुभिः प्रमत्तं असावधानम् ॥ १५ ॥ संस्तम्भितः वर्ष्केः मोक्तुं उद्यतः सन् अत एव स्थाणुरिव ॥ १६ ॥

यदा तु पर्याप्तामिहास्य कीडया तदा देवीं रुदतीं तामुवाच। आनीयतामेष यतोऽहमारा-न्नैनं दर्पः पुनरप्याविशेत ॥ १७ ततः शकः स्पृष्टमात्रस्तया तु स्रस्तैरङ्गैः पतितोऽभूद्धरण्याम् । तमब्रवीद्भगवानुत्रतेजा मैवं पुनः राऋ कृषाः कथेचित् ॥ १८ निवर्तयैनं च महाद्रिराजं बलं च वीर्यं च तवाप्रमेयम्। छिद्रस्य चैवाविश मध्यमस्य यत्रासते त्वद्विधाः सूर्यभासः ॥ १९ स तद्विवृत्य विवरं महागिरे-स्तुल्यद्यतीश्चतुरोन्यान्ददर्श। स तानभिप्रेक्ष्य बभूव दुःखितः किश्वाहं भविता वै यथेमे॥ २० त्ततो देवो गिरिशो वज्रपाणि विवृत्य नेत्रे कुपितोभ्युवाच । द्रीमेतां प्रविश त्वं शतकतो यन्मां बाल्यादवमंस्थाः पुरस्तात् ॥ २१ उक्तस्त्वेवं विभुना देवराजः प्रावेपतार्तो स्शमेवाभिषङ्गात्। स्रस्तैरङ्गैरानिलेनेव नुन्न-मश्वत्थपत्रं गिरिराजमूर्ध्नि ॥ २२ स प्राञ्जलियें वृषवाहनेन प्रवेपमानः सहसेवमुक्तः। ःउवाच देवं बहुरूपमुग्र-मद्यारोषस्य भुवनस्य त्वं भवाद्यः ॥ २३ तमब्रवीदुग्रवर्चाः प्रहस्य नैवंशीलाः शेषमिहाप्नुवन्ति । एतेप्येवं भावितारः पुरस्ता-त्तस्मादेतां दरीमाविश्य शेष्व॥ २४ तत्र होवं भवितारो न संशयो

योनि सर्वे मानुषीमाविदाध्वम् । तत्र युयं कर्म कृत्वाऽविषद्यं बहूनन्यान्निधनं प्रापयित्वा ॥ २५ आगन्तारः पुनरेवेन्द्रलोकं स्वकर्मणा पूर्वजितं महार्हम् । सर्वे मया भाषितमेतदेवं कर्तव्यमन्यद्विविधार्थयुक्तम् ॥ २६ पूर्वेन्द्रा ऊचुः। गमिष्यामो मानुषं देवलोका-इराधरो विहितो यत्र मोक्षः। देवास्त्वस्मानाद्धीरञ्जनन्यां धर्मो वायुर्भघवानिश्वनौ च। अस्त्रेर्दिच्यैर्मानुषान्योधयित्वा आगन्तारः पुनरेवेन्द्रलोकम् ॥ २७ व्यास उवाच। पतच्छ्रत्वा वज्रपाणिर्वचस्त देवश्रेष्ठं पुनरेवेदमाह । वीर्येणाहं पुरुषं कार्यहेतो-र्दद्यामेषां पञ्चमं मत्त्रसूतम् ॥ २८ विश्वभुग्भृतघामा च शिबिरिन्द्रः प्रतापवान् । शान्तिश्चतुर्थस्तेषां वै तेजस्वी पञ्चमःस्मृतः ॥२९ तेषां कामं भगवानुत्रधन्वा प्रादादिष्टं सन्निसर्गाद्यथोक्तम्। तां चाप्येषां योषितं लोककान्तां श्रियं भार्यो व्यद्धानमानुषेषु ॥ ३० तैरेव सार्घे तु ततः स देवो जगाम नारायणमप्रमेयम् । अनन्तमव्यक्तमजं पुराणं सनातनं विश्वमनन्तरूपम् ॥ 38 स चापि तद्यद्धात्सर्वमेव ततः सर्वे संबभूवुर्घरण्याम्। स चापि केशी हरिरुद्वबर्ह शुक्रमेकमपरं चापि कृष्णम् ॥ ३२

कीड्या पर्याप्तं क्रीडा समाप्ता॥१०॥एनं बिलद्वाररोधिनं अदिराजं निवर्तय दूरीकुरु यथा बलादिकं तवाप्रमेयं तथा निवर्तय ॥१९॥ ततः शीघ्रं अप्रवेशाद्धेतोः ॥ २१ ॥ एवं दर्पे प्रविशेत्युक्तः उवाच हे भव अय त्वं अशेषस्य भुवनस्य जायः पतिरसि । अशेत्यनेन मां जित्वेव न त्वन्यथेति सूचि-। तम्या २३॥ शेषं प्रसादम् 'शेषः संकर्षणे वधे अनन्ते ना असादे च इति मेदिना ॥२४॥ दुराघरो हुष्प्रापः ॥ २०॥

वीर्थेण गुक्तद्वारा पुरुषं अंशभूतं दद्यां स्वयं तु आधिकारि-कत्वादिहैव तिष्ठेयमिति भावः ॥ २८ ॥ तेजस्वी इन्द्रांशः ॥ २९ ॥ सिन्नसर्गात्सुस्वभावात् । श्रियमिति । द्रौपदी स्वर्गश्रीः ताम् ॥ ३० ॥ तैः विश्वभुगादिभिः स देवो मही-देवः ॥ ३१ ॥ व्यदधात् विहितवान् आज्ञप्तवानित्यर्थः । उद्वबर्ह उद्घृतवान् ॥ ३२ ॥

तौ चापि केशो निविशेतां यदुनां कुले स्त्रियौ देवकीं रोहिणीं च। तयोरेको बलदेवो बभूव योऽसौ श्वेतस्तस्य देवस्य केशः। कृष्णो द्वितीयः केशवः संबभुव केशो योसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः ॥ ३३ ये ते पूर्व शकरूपा निबद्धा-स्तस्यां दर्या पर्वतस्योत्तरस्य। इहैव ते पाण्डवा वीर्यवन्तः शकस्यांशः पाण्डवः सव्यसाची ॥३४ एवमेते पाण्डवाः संबभूवु-र्ये ते राजन्पूर्वामिन्द्रा बभुवुः। लक्ष्मिश्चैषां पूर्वमेवोपदिष्टा 34 भार्या येषा द्रौपदी दिव्यरूपा ॥ कथं हि स्त्री अकर्मणा ते महीतलात् समुत्तिष्ठेदन्यतो दैवयोगात्। यस्या रूपं सोमसूर्यप्रकाशं गन्धश्चास्याः कोशमात्रात्प्रवाति ॥ ३६ इदं चान्यत्प्रीतिपूर्वं नरेन्द्र ददानि ते वरमत्यद्भुतं च। दिव्यं चक्षुः पश्य कुन्तीसुतांस्त्वं पुण्येदिंच्येः पूर्वदेहैरुपेतान् ॥ ३७ वैशंपायन उवाच । ततो व्यासः परमोदारकर्मा शुचिर्वित्रस्तपसा तस्य राज्ञः। चक्षुर्दिव्यं प्रददौ तांश्च सर्वान् राजाऽपश्यत्पूर्वदेहेर्ययावत् ॥ 36 ततो दिव्यान्हेमिकरीटमाछिनः शकप्रख्यान्पावकादित्यवर्णान् । बद्धापीडांश्चारुरूपांश्च यूनो

ब्युढोरस्कांस्तालमात्रान्ददर्श॥ ३९ दिव्यैर्वस्त्रैररजोाभिः सुगन्धै-र्माल्येश्चात्र्यैः शोभमानानतीव । साक्षाच्यक्षान्वा वस्त्र्धापि रुद्रा-नादित्यान्वा सर्वग्रुणोपपन्नान् ॥ 80 तान्पूर्वेन्द्रानभिवीक्ष्याभिरूपान् शकात्मजं चेन्द्ररूपं निशम्य । श्रीतो राजा द्वपद्रो विस्मितश्च दिव्यां मायां तामवेश्याप्रमेयाम् ॥ ४१ तां चैवाग्यां स्त्रियमतिरूपयुक्तां दिव्यां साक्षात्सोमवहिपकाशाम्। योग्यां तेषां रूपतेजोयशोभिः पत्नीं मत्वा हृष्टवान्पार्थिवेन्द्रः ॥ स तदृष्टा महदाश्चर्यरूपं जग्रीह पादौ सत्यवत्याः सुतस्य। नैताचित्रं परमर्थे त्वयीति प्रसन्नचेताः स उवाच चैनम् ॥ 83 व्यास उवाच ।

आसीत्तपोवने काचिद्देषः कन्या महात्मनः ।
नाध्यगञ्छत्पति सा तु कन्या रूपवती सती ४४
तोषयामास तपसा सा किलोभेण शंकरम् ।
तामुवाचेश्वरः प्रीतो वृष्णु काममिति स्वयम्॥४५
सैवमुक्ताऽम्रवीत्कन्यां देवं वरदमीश्वरम् ।
पति सर्वगुणोपेतमिञ्छामीति पुनः पुनः ॥ ४६
ददौ तस्य स देवेशस्तं वरं प्रीतमानसः ।
पञ्च ते पतयो भद्रे भविष्यन्तीति शंकरः ॥ ४७
सा प्रसादयती देवमिदं भूयोऽभ्यभाषत ।
एकं पतिं गुणोपेतं त्वत्तोऽर्हामीति शंकर ॥ ४८
तां देवदेवः प्रीतात्मा पुनः प्राह शुमं वचः ।
पञ्चकृत्वस्त्वयोक्तोऽहं पतिं देहीति वै पुनः ॥ ४९

अत्र केशावेव रेतोरूपी। पाण्डवानामिव रामकृष्णयोरिप प्रकरणसंगत्यर्थं साक्षाद्देवरेतस उत्पत्तेरवर्यवक्तकृष्णयोरिप प्रकरणसंगत्यर्थं साक्षाद्देवरेतस उत्पत्तेरवर्यवक्तक्यत्वात्। अत एव देवक्यां रोहिण्यां च साक्षाक्येत्वात्। अत एव देवक्यां रोहिण्यां च साक्षाक्येश्वर्य उच्यते न तु वसुदेवे। तथा सति तु
देवानां रेतो वर्षं वर्षस्य रेत ओषधयः दित्यादि श्रीतप्रनाख्याऽ
समदादिवक्तयोरिप ध्यवधानेन देवप्रभवत्वं स्यात्। तथा च।
एतज्ञानावताराणां निधानं बाजमन्ययमिति भगवतः
साक्षान्मत्त्याद्यवतारबीजत्वमुच्यमानं विरुध्येत। अपि च
केशरेतसोर्देहजत्वे समानिप रेतः प्रभवत्वेऽर्वाक्स्रोतस्त्वेन
मनुष्यत्वं पुत्रत्वं च स्यात्। तथा च कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्

इति श्रीमद्भागवतोक्तिःसंगच्छते । नच केशोद्धरणात्कृष्ण-स्याप्यंशत्वं प्रतीयत इति वाच्यम् । केशस्य देहावयवत्वा-भावात् । तस्मानमुचिवधे कर्तव्ये यथाऽपां फेने वजस्य प्रवेश एवं देवकीरोहिण्योर्जठरप्रवेशे कर्तव्ये केशद्वयेन द्वार-भूतेन भगवतः कार्त्स्न्यंनैवाविर्मावो द्रष्टव्य इति युक्तम् ॥ ३३ ॥ दिव्यं द्योतमानं दिवि विहितं वा सार्वत्र्यप्रद् त्वात् ॥३७॥ तस्य रांज्ञः तस्मै रांग्ने ॥ ३८ ॥ बद्धापीडान् परिहितालंकारान् । तालमान्नान् तालमुक्षप्रमाणान् ॥ ३९ ॥

\* ते कर्मणा यजनेन ।

तत्तथा भविता भद्ने वचस्तद्भद्रमस्तु ते। देहमन्यं गतायास्ते सर्वमेतद्भविध्यति॥ ५० द्वपदेषा हि सा जन्ने सुता वैदेवरूपिणी। पञ्चानां विहिता पत्नी कृष्णा पार्षत्यनिन्दिता ५१ स्वर्गश्रीः पाण्डवार्थे तु समुत्पन्ना महामखे।

सेह तप्त्वा तपो घोरं दुहितृत्वं तवागता॥ ५२ सेषा देवी रुचिरा देवजुष्टा पञ्चानामेका स्वकृतेनेह कर्मणा। सृष्टा स्वयं देवपत्ती स्वयंभुवा श्रुत्वा राजन्द्रपदेष्टं कुरुष्व॥ ५३

इति श्रीमहाभा० आदिप० वैवाहिकप० पञ्चेन्द्रोपाख्याने सप्तनवत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥१९७॥

१९८

द्रपद् उवाच । अश्रुत्वैवं वचनं ते महर्षे मया पूर्व यतितं संविधातुम्। न वै शक्यं विहितस्यापयानं तदेवेदमुपपन्नं विधानम् ॥ 8 दिष्टस्य ग्रन्थिरनिवर्तनीयः स्वकर्मणा विहितं नेह किंचित्। कृतं निमित्तं हि वरैकहेतो-स्तदेवेदमुपपन्नं विधानम् ॥ २ यथैव कृष्णोक्तवती पुरस्ता-न्नैकान्पतीन्मे भगवान्ददातु । स चाप्येवं वरमित्यव्रवीत्ताम् देवो हि वेत्ता परमं यदत्र॥ 3 यदि चैवं विहितः शंकरेण धर्मोऽधर्मो वा नात्र ममापराघः। गृह्धन्त्विमे विधिवत्पाणिमस्या यथोपजोषं विहितैषां हि कृष्णा ॥ वैशंपायम उवाच । ततोऽब्रवीद्धगवान्धर्मराज-मद्यैव पुण्याहमुत वः पाण्डवेयाः । अद्य पौष्यं योगमुपैति चन्द्रमाः पाणि कृष्णायास्त्वं गृहाणाद्य पूर्वम् ॥५ ततोऽराजा यज्ञसेनः सपुत्रो

जन्यार्थमुक्तं बहु तत्तद्रयम्। समानयामास सुतां च कृष्णा-माष्ठाव्य रत्तैर्बहुभिर्विभूष्य ॥ €. ततस्तु सर्वे सुहदो नृपस्य समाजग्मुः साहिता मन्त्रिणश्च। द्रष्टं विवाहं परमप्रतीता हिजाश्च पौराश्च यथा प्रधानाः॥ 9 ततोस्य वेश्माष्ट्रयजनोपशोभितं विस्तर्णिपद्मोत्पलभूषिताजिरम् । बलौघरसौघविचित्रमाबभौ नभो यथा निर्मलतारकान्वितम्॥ 6 ततस्तु ते कौरवराजपुत्रा विभूषिताः कुण्डलिनो युवानः । महाईवस्त्राम्बरचन्दनोक्षिताः कृताभिषेकाः कृतमङ्गलिकयाः॥ पुरोहितेनाग्निसमानवर्चसा सहैव धौम्येन यथाविधि प्रभो। क्रमेण सर्वे विविद्युस्ततः सदो • महर्षमागेष्ठिमिवासिनन्दिनः ॥ 80 ततः समाधाय स वेदपारगो . जुहाव मन्त्रैर्ज्वलितं हुताशनम् । युाधिष्ठिरं चाप्युपनीय मन्त्रवि-नियोजयामास सहैव कृष्णया ॥ ११

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तनवत्याधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥

१९८ अधुत्वेति । विह्तिस्य दैवोपस्थापितस्य अपयानं उपेक्षा । तदेव विधानं प्राकृतं उपपन्नं कर्तुं युक्तम् ॥ १ ॥ प्रन्थिप्रथमा । स्वकर्मणा इदानीं तनेन विहितं सिद्धं निर्मितं तपः ॥ २ ॥ पौष्यं पुष्यत्यनेनेति तं न तु पुष्यं तस्याः वैवाहिकत्वात् । पौष्पमिति पाठे पुष्पाय हितं बहुसंतितिप्रदेर मित्यर्थः । हे आद्य हे ज्येष्ठ ॥ ५ ॥

प्रदक्षिणं तौ प्रगृहीतपाणी परिणाय्ययामास स वेदपारगः। ततोऽभ्यनुङ्गाय तमाजिशोभिनं पुरोहितो राजगृहाद्विनिर्ययौ ॥ १२ ऋमेण चानेन नराधिपात्मजा वरिश्रयस्ते जगृहुस्तदा करम्। अहन्यहन्युत्तमरूपघारिणो १३ महारथाः कौरववंशवर्धनाः॥ इदं च तत्राद्धतरूपमुत्तमं जगाद देवर्षिरतीतमानुषम्। महानुभावा किल सा सुमध्यमा बभूव कन्यैव गते गतेऽहनि ॥ १४ कृते विवाहे द्रपदो धनं ददौ महारथभ्यो बहुरूपमुत्तमम्।

शतं रथानां वरहेममाछिनां चतुर्युजां हेमखलीनमालिनाम् ॥ १५ शतं गजानामपि पश्चिनां तथा शतं गिरीणामिव हेमश्रङ्गिणाम्। तथैव दासीशतमध्ययौवन महाईवेषाभरणाम्बरस्रजम् ॥ १६ पृथक्पृथक् दिव्यदशां पुनर्ददौ तदा धनं सौमिकरियसाक्षिकम्। तथैव वस्त्राणि विभूषणानि प्रभावयुक्तानि महानुभावः ॥ १७ कृते विवाहे च ततस्तु पाण्डवाः प्रभूतरत्नामुपलभ्य तां श्रियम् । विजहुरिन्द्रप्रतिमा महाबलाः पुरे तु पाञ्चालनृपस्य तस्य ह ॥ १८

इति श्रीमहा० आदि० वैवाहिकपर्वणि द्रौपदीविवाहे अष्टनवत्यभ्रिकशततमोऽभ्यायः ॥१९८॥

१९९

वैशंपायन उवाच । 'पाण्डवैः सह संयोगं गतस्य द्रुपदस्य ह। न बमूव भयं किंचिद्देवेभ्योऽपि कथंचन ॥ कुन्तीमासाद्य ता नायों द्रुपदस्य महात्मनः । नाम संकीर्तयन्योऽस्या जम्मुः पादौ स्वमूर्घभिः कृष्णा च श्रीमसंवीता कृतकातुकमङ्गला। क्ताभिवादना श्वध्वा तस्थौ प्रह्ला कृताञ्जलिः॥३ कपलक्षणसंपन्नां शीलाचारसमान्वताम्। द्रौपदीमवदत्प्रेम्णा पृथाशीर्वचनं स्रुवाम् ॥ यथेन्द्राणी हरिहये स्वाहा चैव विभावसी । रोहिणी च यथा सोमे दमयन्ती घथा नले॥ ५ यथा वैश्रवणे भद्रा वासिष्ठे चाप्यहन्धती । यथा नारायणे लक्ष्मीस्तथा त्वं भव भर्तृषु ॥

जीवस्वीरस्भद्रे ब उसौख्यसमन्विता। सुभगा भोगसंपन्ना यज्ञपत्नी पतिवता ॥ आतिथीनागतान्साधून्वृद्धान्बालांस्तथा गुरून्। पूजयन्त्या यथान्यायं शश्वद्रच्छन्त ते समाः॥८ कुरुजाङ्गलमुख्येषु राष्ट्रेषु नगरेषु च । अनु त्वमाभिषिच्यस्य नृपति धर्मवत्सला ॥ ۷, पातिमिनिजितामुवी विक्रमेण महाबलैः। कुरु ब्राह्मणसात्सर्वामश्वमेधे महाकतौ ॥ ₹0′ पृथिव्यां यानि रत्नानि गुणवन्ति गुणान्विते। तान्यामुहि त्वं कल्याणि सुखिनी शरदां शतम्॥ यथा च त्वाभिनन्दामि वध्वय श्रीमसंवृतामः। तथा भूयोऽभिनन्दिष्ये जातपुत्रां गुणान्विताम्॥

चतुर्युजां अश्वचतुष्ट्ययुजाम् । हेममयं खर्लानं अश्वमुखस्यं नियामकं 'लगाम' इति भाषया प्रसिद्धम् । रथप्रसङ्गाद्वा खलीनं युगं तेन मालिनाम् ॥ १५ ॥ पद्मानि गजोत्तमलक्षणानि तद्वतां पद्मिनां श्रीमतां वा। **द्धान्तानुगुण्यात्पद्मं** हेमश्राङ्गणामिति गेजपल्याणं अष्टकोणमष्ट्रसम्भं शिखरकलशादियुक्तं तद्वताम् य। १६॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे

अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९८॥

१९९

पाण्डविरिति ॥१॥ क्षुमा अतसी तद्विकारभूतं बस्नं क्षीमम् ॥ ३ ॥ जीवस्ः आयुष्मत्संततिप्रस्ः ॥ ७ ॥ आभिषिच्यस्व .. अभिषेकं प्राप्नुहि । नृपतिं पद्याभिषिक्तं राजानमनु ॥ ९ ॥ हे वधु अग्र॥ १२॥

## वैशंपायन उवाच ।

ततस्तु कृतदारेभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणोद्धरिः । वैदूर्यमणिचित्राणि हैमान्यामरणानिच ॥ १३ वासांसि च महार्हाणि नानादेश्यानि माधवः । कम्बलाजिनरतानि स्पर्शवन्तिः शुभानि च ॥१४ शयनासनयानानि विविधानि महान्ति च । वैदूर्यवज्राचित्राणि शतशो भाजनानि च ॥ १५ रूपयौवनदाक्षिण्यैरुपेताश्च स्वलंकृताः । प्रेष्याः संप्रद्दौ कृष्णो नानादेश्याः स्वलंकृताः ॥ गजान्विनीतान्मद्रांश्च सद्ध्वांश्च स्वलंकृतान् ॥ १७ रयांश्च दान्तान्सौवर्णैः शुम्भैः पट्टैरलंकृतान् ॥ १७ कोटिशश्च सुवर्णं च तेषामकृतकं तथा । वीथीकृतममेयात्मा प्राहिणोन्मधुसूदनः ॥ १८ तत्सर्वं प्रतिजन्नाह धर्मराजो युधिष्ठिरः । सुदा परमया युक्तो गोविन्दिष्रयकाम्यया ॥ १९

इति श्रीमहा० आदि० वैवाहिकपर्वणि नवनवत्यधिकदाततमोऽघ्यायः ॥ १९९ ॥ समाप्तं वैवाहिकपर्व ।

——**\*\*** 

विदुरागमनराज्यसम्भपर्व ।

२००

वैशंपायन उवाच । ततो राञ्चां चरैराप्तैः प्रवृत्तिरूपनीयत । पाण्डवैरुपसंपन्ना द्रौपदी पातिमिः शुमा ॥ येन तद्धनुरादाय लक्ष्यं विद्धं महात्मना । सोऽर्जुनो जयतां श्रेष्ठो महाबाणघनुर्घरः॥ २ यः शल्यं मदराजं वै प्रोत्क्षिप्यापातयद्वली । त्रासयामास संक्रुद्धो वृक्षेण पुरुषात्रणे॥ न चास्य संग्रमः कश्चिदासीत्तत्र महात्मनः। स भीमो भीमसंस्पर्शः शत्रुसेनाङ्गपातनः ॥ ब्रह्मरूपधराञ्चळूत्वा प्रशान्तान्पाण्डुनन्दनान् । कौन्तेयान्मनुर्जेन्द्राणां विस्मयः समजायत ॥ सपुत्रा हि पुरा कुन्ती दग्धा जतुगृहे श्रुता। पुनर्जातानिव च तांस्तेऽमन्यन्त नराधिपाः॥ ६ भ्रिगकुर्वस्तदा भीष्मं धृतराष्ट्रं च कौरवम् । कर्मणाऽतिनृशंसेन पुरोचनकृतेन वै॥ वृत्ते स्वयंवरे चैव राजानः सर्व एव ते। 9 यथागतं विश्रजग्मुर्विदित्वा पाण्डवान्वृतान् ॥ ८ अथ दुर्योधनो राजा विमना म्रातृभिः सह। अश्वत्याम्ना मातुलेन कर्णेन च कृपेण च॥ ९

विनिवृत्तो वृतं दृष्ट्वा द्रौपद्या श्वेतवाहनम् । तं तु दुःशासनोबींडो मन्दं मन्दमिवाब्रघीत् ॥१० यद्यसौ ब्राह्मणो न स्याद्विन्देत द्रौपदीं न सः। न हि तं तत्वतो राजन्वेद कश्चिद्धनंजयम् ॥ १६ दैवं च परमं मन्ये पौरुषं चाप्यनर्थकम् । धिगस्तु पौरुषं तात भ्रियन्ते यत्र पाण्डवाः ॥१२ एवं संभाषमाणास्ते निन्दन्तश्च पुरोचनम् । विविशुर्हास्तिनपुरं दीना विगतचेतसः॥ त्रस्ता विगतसंक्ल्पा दृष्ट्वा पार्थान्महौजसः । मुक्तान्हव्यभुजञ्जैव संयुक्तान्द्रुपदेन च ॥ भृष्ट्युम्नं तु संचिन्त्य तथैव च शिखण्डिनम् । द्वपदस्यात्मजांश्चान्यान्सर्वयुद्धविशारदान् ॥ १५ विदुरस्त्वथ तां श्रुत्वा द्रौपदीं पाण्डवैर्वृताम् । वीडितान्धार्तराष्ट्रांश्च भग्नदर्पानुपागतान्॥ ततः श्रीतमनाः श्रत्ता धृतराष्ट्रं विशांपते । उवाच दिष्ट्या कुरवो वर्धन्त इति विस्मितः॥ विचित्रवीर्यस्तु नृपो निशम्य विदुरस्य तत् । अब्रवीत्परमधीतो दिष्टचा दिष्टचेति भारत ॥ १८

प्रेष्याः दासीः ।। १६ ।। भद्रान् भद्रजातीयान् ।। १७ ।। अकृतकं जाम्बूनदं आकरेषु धमनादिना अनुत्पादितं । बीथीकृतं धान्यराशिवत् पृथकपृथक् माल्या राशीकृतम् । राशीकृतमिति पाठे पिण्डीकृतं । कृताकृतमिति पाठे घटितमघटितंच ।। १८ ॥ इति आदिप॰ नैक्कण्ठीये भारतभावदीपे नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

11 999 11

२००

तत इति । चरैः चारैः ॥ १ ॥ सेनाङ्गानां रथगजादीनां पातनः ॥ ४ ॥ विस्मये हेतुमाह सपुत्रेति ॥ ६ ॥ अन्नीड इति छेदः । न्नीडन्नित्येव पाठः । अन्यथा मर्न्दं मन्दमित्यस्यानुपपत्तिः ॥ १०॥ मन्यते स वृतं पुत्रं ज्येष्ठं द्वुपद्कन्यया।
दुर्योधनमविज्ञानात्मक्षाचक्षुर्नरेश्वरः॥ १९
वध त्वाक्षापयामास द्रौपद्या भूषणं बहु।
आनीयतां वै कृष्णेति पुत्रं दुर्योधनं तदा॥ २०
वधास्य पश्चाद्विदुर आचक्यौ पाण्डवान्वृतान् ।
सर्वान्कुशिलनो वीरान्पूजितान्द्वपदेन ह॥ २१
तेषां संबन्धिनश्चान्यान्बहून्बलसमन्वितान्।
समागतान्याण्डवेयैस्तस्मिन्नेव स्वयंवरे॥ २२

धृतराष्ट्र उवाच ।
यथैव पाण्डोः पुत्रास्तु तथैवाभ्यधिका मम ।
यथा चाभ्याधिका बुद्धिर्ममतान्प्रति तच्छुग्र॥२३
यत्ते कुशालेनो वीरा मित्रवन्तश्च पाण्डवाः ।
तेषां संबन्धिनश्चान्ये बहवश्च महाबलाः ॥ २४
को हि द्वपदमासाद्य मित्रं क्षत्तः सबान्धवम् ।

न बुभूषेद्भवेनार्थी गतश्रीरिप पार्थिवः॥ २५ वैशंपायन उवाच।
तं तथा भाषमाणं तु विदुरः प्रत्यभाषत।
नित्यं भवतु ते बुद्धिरेषा राजञ्चळतं समाः।
इत्युक्त्वा प्रययौ राजिन्वदुरः स्वं निवेशनम् २६ ततो दुर्योधनश्चापि राधेयश्च विशापते।
धृतराष्ट्रमुपागम्य वचोऽब्र्तामिदं तदा॥ २७ संनिधौ विदुरस्य त्वां दोषं वक्तुं न शकुवः।
विविक्तामिति वश्यावः कि तवेदं चिकीर्षितम् २८ सपलबुद्धि यत्तात मन्यसे वृद्धिमात्मनः।
अभिष्ठौषि च यत्क्षतुः समीपे द्विषतां वर॥ २९ तेषां बलविधातो हि कर्तव्यस्तात नित्यशः॥३० ते वयं प्राप्तकालस्य चिकीर्षां मन्त्रयामहे।
यथा नो न प्रसेयुस्ते सपुत्रबलबान्धवान्॥ ३१

इति श्रीमहाभा० आदिप० विदुरागमनराज्यलम्भपर्वणि दुर्योधनवाक्ये द्विशततभाऽप्यायः ॥२००॥

## २०१

धृतराष्ट्र उवाच । अहमप्येवमेवैतिचिकीर्षामि यथा युवाम्। विवेकुं नाहमिच्छामि त्वाकारं विदुरं प्रति ॥ ₹ ततस्तेषां गुणानेव कीर्तयामि विशेषतः। नाववुध्येत विदुरो ममाभिश्रायमिङ्गितैः ॥ ર यच त्वं मन्यसे प्राप्तं तद्भवीहि सुयोधन । राधेय मन्यसे यच प्राप्तकालं वदाशु मे ।। 3 दुर्योधन उवाच । अद्य तान्कुशलैवित्रैः सुगुत्तैराप्तकारिभिः। कुन्तीपुत्रानभेदयामो माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ४ अथवा द्रुपदो राजा महद्गिर्वित्तसंचयैः। पुत्राश्चास्य प्रलोभ्यन्ताममात्याश्चेव सर्वशः ॥ ५ परित्यजेवाथा राजा कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्। अथ तत्रैव वा तेषां निवासं रोचयन्तु ते ॥ ક

इहैषां दोषवद्वासं वर्णयन्तु पृथक्पृथक्।
ते भिद्यमानास्तत्रैव मनः कुर्वन्तु पाण्डवाः ॥ ७
अथवा कुरालाः केचिदुपायनिपुणा नराः।
इतरेतरतः पार्थान्भेदयन्त्वनुरागतः ॥ ८
व्युत्थापयन्तु वा कृष्णां बहुत्वात्सुकरं हि तत्।
अथवा पाण्डवांस्तस्यां भेदयन्तु ततश्च ताम्॥ ९
भीमसेनस्य वा राजञ्जपायकुरालैनरैः।
मृत्युर्विधीयतां छन्नैः स हि तेषां बलाधिकः १०
तमाश्रित्य हि कौन्तेयः पुरा चास्मान्न मन्यते।
स हि तीक्ष्णश्च शूरश्च तेषां चैव परायणम् ॥ ११
तिस्मस्त्वभिहते राजन् हतोत्साहा हतौजसः।
यतिष्यन्ते न राज्याय स हि तेषां व्यपाश्रयः १२

वै चार्थे। कृष्णाभूषणं च तत्परिधानार्थमानीयतामित्यर्थः॥ २०॥ गतश्रीः नष्टश्रीः कः भवेन ऐश्वर्येणार्थी न
स्रभूषेद्भवितुमिच्छेत् अपि तु सर्वोपीच्छेत् ॥ २५॥
सपलगुद्धिं तत्कृतां बुद्धिम्। वृद्धिमिति पाठः स्वच्छः। हे
वरश्रेष्ठ द्विषतां द्विषतः शत्रून्॥ २९॥ प्राप्तकालस्य कर्मणः
विकीर्षो कर्तव्यताम् ॥ ३९॥ इति आदिप० नैलक०

भारतभावदीपे द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥

२०१

अहमिति । विवेत्तुं ब्यक्तीकर्तुम् ॥ १ ॥ इङ्गितैःचेष्टितैः ॥ २ ॥ यच कर्तब्यम् ॥ ३ ॥ आप्तकारिभिः अवस्रकैः॥४॥ भिद्यमानाः अस्मतः पृथम्भवन्तः ॥ ७ ॥

अजेयो हार्जुनः संख्ये पृष्ठगोपे वृकोदरे। तमृते फालाुनो युद्धे राधेयस्य न पादभाक् ॥१३ ते जानानास्तु दौर्बल्यं भीमसेनमृते महत्। अस्मान्बलवतो बात्वा न यतिष्यन्ति दुर्बलाः १४ इहागतेषु वातेषु निदेशवशवर्तिषु । प्रवार्तिष्यामहे राजन् यथाशास्त्रं निवर्हणम् ॥ १५ वियवा दर्शनीयाभिः प्रमदामिविलोभ्यताम् । यकैकस्तत्र कौन्तेयस्ततः कृष्णा विरज्यताम् १६ इति श्रीमहा० आ० विदुरागमनराज्यलम्भप० दुर्योधनवाक्ये एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०१॥

प्रेष्यतां चैव राधेयस्तेषामागमनाय वै। तैस्तैः प्रकारैः संनीय पात्यन्तामाप्तकारिभिः १७ पतेषामप्यपायानां यस्ते निर्दोषवान्मतः । तस्य प्रयोगमातिष्ठ पुरा काळोऽतिवर्तते ॥ १८ यावद्यकृतविश्वासा द्वपदे पार्थिवर्षमे । तावदेव हि ते शक्या न शक्यास्तु ततः परम् १९ एषा मम मतिस्तात निग्रहाय प्रवर्तते । साध्वी वा यदि वाऽसाध्वी किं वा राधेय मन्यस

202

कर्ण उवाच ।

द्वर्योधन तव प्रज्ञान सम्योगिति में मतिः। न ह्यपायेन ते शक्याः पाण्डवाः कुरुवर्धन ॥ पूर्वमैव हि ते सूक्ष्मैरुपायैर्यतितास्त्वया । निप्रहीतुं तदा वीर न चैव शकितास्त्वया ॥ इहैव वर्तमानास्ते समीपे तव पार्थिव। अजातपक्षाः शिशवः शकिता नैव बाधितुम् ॥ ३ जातपक्षा विदेशस्या विवृद्धाः सर्वशोऽद्य ते । नीपायसाच्याः कौन्तेया ममेवा मतिरच्युत ॥ ४ न च ते व्यसनैयों कुं शक्या दिष्कृतेन च। शाकिताश्चेप्सवश्चेव पितृपतामहं पदम्॥ Ų परस्परेण भेद्श्व नाधातुं तेषु शक्यते । पकस्यां ये रताः पत्न्यां न भिद्यन्ते परस्परम् ६ न चापि कृष्णा शक्येत तेभ्यो भेद्यितुं परैः। परिधूनान्वृतवती किमुताद्य मृजावतः॥ इंप्सितश्च गुणः स्त्रीणामेकस्या बहुमर्तृता। तं च प्राप्तवती कृष्णा न सा भेद्यितुं क्षमा ॥ आर्यवतश्च पाञ्चाल्यो न स राजा धनप्रियः। न संत्यक्षति कौन्तेयान् राज्यदानैरिप ध्रुवम् ॥९

यथाऽस्य पुत्रो गुणवाननुरक्तश्च पाण्डवान् । तस्मात्रोपायसाध्यांस्तानहं मन्ये कथंचन ॥ १० इदं त्वद्य क्षमं कर्तुमस्माकं पुरुषर्षम । यावन्न कृतमूलास्ते पाण्डवेया विशांपते ॥ तावत्प्रहरणीयास्ते तत्तुभ्यं तात रोचताम् । अस्मत्पक्षाे महान्याव**यावत्पाञ्चालको** लघुः । तावत्प्रहरणं तेषां क्रियतां मा विचारय॥ वाहनानि प्रभूतानि मित्राणि च कुलानि च । यावन्न तेवां गान्धारे तावद्विकमपार्थिव ॥ यावच राजा पाश्चाल्यो नोद्यमे कुरुते मनः। सह पुत्रैर्महावीर्येस्तावद्विक्रम पार्थिव ॥ यावन्नायाति वार्ष्णेयः कर्षन्यादववाहिनीम्। राज्यार्थे पाण्डवेयानां पाञ्चाल्यसद्नं प्रति ॥ १५ वसूनि विविधान्मोगान्राज्यमेव च केवलम् । नात्याज्यमस्ति कृष्णस्य पाण्डवार्थे कथंचन १६ विक्रमेण मही प्राप्ता भरतेन महात्मना । विक्रमेण च लोकांस्त्रीञ्जितवान्पाकशासनः ॥१७ विक्रमं च प्रशंसन्ति क्षत्रियस्य विशापते। स्वको हि धर्मः शूराणां विक्रमः पार्थिवर्षम ॥१८

क्युत्थापनं तु स्वभर्तॄणां त्यागः स च बहुत्वदोषेण सुकरः। अथवेति । तस्याः भर्तृषु वैषम्यं प्रदर्श्य पाण्डवानेव वा तस्यां भेदयन्तु ततश्च तां लप्स्यामहे इति शेषः ॥९॥ न पादमाक् न चतुर्थांशतुल्यः ॥ १३ ॥ एकैकः कौन्तेयः <mark>अंलोमनीयः । तत्र तेषु । ततः प्रलोभमानात् ॥</mark> १६ ॥ :संनीय ऐक्यं नोत्वा ॥ १७ ॥ शक्याः घातयितुमिति बैाषः ।। १९ ।। इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये मारत-

भावदीपे एकाधिकद्विशततमोऽप्यायः ।। २०१ ।।

२०२

दुर्योधनेति ॥ १ ॥ जातपक्षाः सहायवन्तः तदन्य अजातपक्षाः ॥ ३ ॥ दिष्टकृतेन दैवनिर्माणेन शकिताः शक्तिमन्तः जतुगृहादिभ्य आत्मानं मोचियतुं शक्ता अभूव-ान्नेत्यर्थः ॥ ५ ॥ परिचूनान् शोच्यान् भिक्षाभोजित्वादिना मृजावतः सुवेषान् ॥७॥ लघुः अल्पकः॥१२॥

ते बलेन वयं राजन्महता चतुरङ्गिणा । प्रमध्य द्रुपदं शीव्रमानयामेह पाण्डवान् ॥ १९ न हि साम्ना न दानेन न भेदेन च पाण्डवाः। शक्याः साधियतुं तस्माद्विक्रमेणैव ताञ्जहि ॥२० तान्विक्रमण जित्वेमामखिलां भुष्ट्व मेदिनीम्। अतो नान्यं प्रपश्यामि कार्योपायं जनाधिप ॥२१ वैशंपायन उवाच । श्रुत्वा तु राधेयवचो घृतराष्ट्रः प्रतापवान्। इति श्रीमहाभा० आदिप० विदुरागमनराज्यलम्मप० घृतराष्ट्रमन्त्रणे द्याधिकशततमोऽध्यायः॥ २०२ ॥

अभिपूज्य ततः पश्चादिदं वचनमन्नवीत्॥ २२ उपपन्नं महाप्राञ्चे कृतास्त्रे स्तनन्दने । त्विय विक्रमसंपन्निमदं वचनमीदशम्॥ २३ भूय एव तु भीषमध्य द्रोणो विदुर एव च। युवां च कुरुतं बुद्धि भवेद्या नः सुखोदया ॥ २४ तत आनाय्य तान्सर्वान्मन्त्रिणः सुमहायशाः । धृतराष्ट्रो महाराज मन्त्रयामास वै तदा ॥ २५

२०३

१

ર

રૂ

8

भीषम उवाच । न रोचते विग्रहों में पाण्डुपुत्रैः कथंचन । यथैव घृतराष्ट्रो मे तथा पाण्डुरसंशयम्॥ गान्धार्याश्च यथा पुत्रास्तथा कुन्तीसुता मम । यथा च मम ते रक्ष्या घृतराष्ट्र तथा तव ॥ यथा च मम राज्ञश्च तथा दुर्योघनस्य ते। तथा कुरूणां सर्वेषामन्येषामपि पार्थिव ॥ एवं गते विष्रहं तैर्न रोचे

संघाय वीरैदींयतामर्घभृमिः। तेषामपीदं प्रिवतामहानां राज्यं पितुश्चैव कुरूत्तमानाम् ॥

दुर्योधन यथा राज्यं त्वमिदं तात पश्यसि। मम पैतृकमित्येवं तेऽपि पश्यन्ति पाण्डवाः ॥ यदि राज्यं न ते प्राप्ताः पाण्डवेया यशस्विनः । क्कत एव तवापीदं भारतस्यापि कस्यचित्॥ अधर्मेण च राज्यं त्वं प्राप्तवान्भरतर्षम् । तेऽपि राज्यमनुप्राप्ताः पूर्वमेवेति मे मतिः॥ मधुरेणैव राज्यस्य तेषामर्धं प्रदीयताम्। एताद्धि पुरुषव्याघ्र हितं सर्वजनस्य च ॥ अतोऽन्यथा चेत्क्रियते न हितं नो मविष्यति । तवाप्यकीर्तिः सकला भविष्यति न संशयः॥ ९

कीर्तिरक्षणमातिष्ठ कीर्तिर्हि परमं बलम् । नष्टकोर्तेर्मनुष्यस्य जीवितं ह्यफलं स्पृतम् ॥ १० यावत्कीर्तिर्मनुष्यस्य न प्रणश्यति कौरव-। तावज्जीवति गान्धारे नष्टकीर्तिस्त नश्यति ॥ ११ तमिमं समुपातिष्ठ धर्मं कुरुकुलोचितम्। अनुरूपं महाबाहो पूर्वेषामात्मनः कुरु ॥ दिष्ट्या भ्रियन्ते पार्था हि दिष्ट्या जीवति सा पृथा दिष्ट्या पुरोचनः पापो न सकामोऽत्ययं गतः १३ यदा प्रभृति दग्धास्ते कुन्तीमोजसुतासुताः । तदा प्रभृति गान्धारेन राक्षोम्यभिवीक्षित्म ॥१४ लोके प्राणभृतां कंचिच्छ्रत्वा कुन्तीं तथागताम्। न चापि दोषेण तथा लोको मन्येत्पुरीचनम्। यथा त्वां पुरुषव्याघ्र लोको दोषेण गच्छति १५ तदिदं जीवितं तेषां तव किल्विषनाशनम्। स्रंमन्तव्यं महाराज पाण्डवानां च दर्शनम् ॥ १६ न चापि तेषां वीराणां जीवतां कुरुनन्दन । पित्र्योद्याः शक्य आदातुमपि वज्रभृता स्वयम् १७ ते सर्वेऽवस्थिता धर्मे सर्वे चैवैकचेतसः। अधर्मेण निरस्ताश्च तुल्ये राज्ये विशेषतः ॥ १८ यदि धर्मस्त्वया कार्यों यदि कार्ये प्रियंच में। क्षेमं च यदि कर्तव्यं तेषामर्धं प्रदीयताम् ॥ इति श्रीमहा० आदिप० विदुरागमनराज्यलम्भप० भीषमवाक्ये त्र्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०३॥

आनयाम स्ववशमिति शेषः॥१९॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भा॰ भा० द्व्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥२०२॥

न रोचते इति ॥ १ ॥ मधुरेण प्रीत्या ॥ ८ ॥ ध्रियन्ते जीवान्ति । सकामो नासीत् । अत्ययं नाशम् ॥१३॥ दोषेण युक्तं गच्छति जानाति ॥ १५ ॥ संमन्तब्यं संमतं कर्तब्यम् ॥१६॥ अधर्मेण जतुगृहदाहादिना ॥१८॥ इति आदिपर्वणि **च्यिकाद्विशततमोऽध्यायः** भारतभावदीपे नैलकण्ठीये 11 203 11

## २०४

द्रोण उंवाच । मन्त्राय समुपानीतैर्धृतराष्ट्र हितैर्नृप । धर्म्यमर्थ्य यशस्यं च वाच्यमित्यनुशुश्रुम ॥ ममाप्येषा मतिस्तात या भीष्मस्य महात्मनः। संविमज्यास्तु कौन्तेया घर्म एव सनातनः ॥ प्रेष्यतां द्वपदायाशु नरः कश्चित्प्रियंवदः । बहुलं रत्नमादाय तेषामर्थाय भारत॥ मियः कृत्यं च तस्मै स आदाय वसु गच्छतु । वृद्धि च परमां बूयात्वत्संयोगोद्भवां तथा ॥ संप्रीयमाणं त्वां ब्रूयाद्राजन्दुर्योघनं तथा । असक्रद्रुपदे चैव धृष्ट्युम्ने च मारत॥ 4 **उचितत्वं व्रियत्वं च योगस्यापि च वर्णयेत्** । पुनः पुनश्च कौन्तेयान्माद्रीपुत्रौ च सान्त्वयन्॥ हिरण्मयानि शुस्राणि बहुन्याभरणानि च। वचनात्तव राजेन्द्रं द्रौपद्याः संप्रयच्छतु ॥ तथा द्रुपदपुत्राणां सर्वेषां भरतर्षभ । पाण्डवानां च सर्वेषां कुन्त्या युक्तानि यानि च पवं सान्त्वसमायुक्तं द्वपदं पाण्डवैः सह । उक्त्वा सोऽनन्तरं ब्र्यात्तेषामागमनं प्रति ॥ अनुज्ञातेषु वीरेषु बलं गच्छतु शोमनम् । दुःशासनो विकर्णश्चाप्यानेतुं पाण्डवानिह ॥ १० ततस्ते पाण्डवाः श्रेष्ठाः पूज्यमानाः सदा त्वया । प्रकृतीनामनुमते पदे स्थास्यन्ति पैतृके ॥

पतत्त्वमहाराज पुत्रेषु तेषु चैव हि। वृत्तमौपयिकं मन्ये भीष्मेण सह भारत ॥ १२ कंर्ण उवाच । योजितावर्धमानाभ्यां सर्वकार्येष्वनन्तरौ । न मन्त्रयेतां त्वच्छ्रेयः किमद्भुततरं ततः॥ १३ दुष्टेन मनसा यो वै प्रच्छन्नेनान्तरात्मना । ब्यान्निःश्रेयसं नाम कथं कुर्यात्सतां मतम् ॥ १४ न मित्राण्यर्थकुच्छ्रेषु श्रेयसे चेतराय वा । विधिपूर्व हि सर्वस्य दुःखं वा यदि वा सुखम् १५ कृतप्रक्षोऽकृतप्रक्षो बालो वृद्धश्च मानवः। ससहायोऽसहायश्च सर्वे सर्वत्र विन्दति ॥ १६ श्रूयते हि पुरा कश्चिद्मबुवीच इतीश्वरः आसीद्राजगृहे राजा मागधानां महीक्षिताम् ॥ स हीनः करणैः सर्वैरुच्छ्वासपरमो नृपः । अमात्यसंस्थः सर्वेषु कार्येष्वेवामवत्तदा ॥ १८ तस्यामात्यो महाकार्णिर्बभूवैकेश्वरस्तदा । स लब्धबलमात्मानं मन्यमानोवमन्यते ॥ १९ स राज्ञ उपभोग्यानि स्त्रियो रत्नधनानि च। आददे सर्वशो मृढ पेश्वर्यं च स्वयं तदा ॥ 20 तदादाय च लुब्धस्य लोभालोभोप्यवर्धत । तथा हि सर्वमादाय राज्यमस्य जिहीर्षति ॥ २१ हीनस्य करणैः सर्वेकच्छासपरमस्य च। यतमानोऽपि तद्राज्यं न शशाकेति नः श्रुतम् ॥

#### २०४

मन्त्रायेति । हितैर्मित्रैः ॥१।। तेषां पाण्डवानाम् ॥३॥

मिथःकृत्यं सांवान्धिकं वरपक्षीयैर्वध्वलङ्कारादि कन्यापक्षीयैर्वरालङ्कारादि । तस्मै द्रुपदाय तद्ये । ऐतन मिथःकृत्ये एव

श्वरुरो जामातृदायं गृह्णीयाश्वान्यथेति सिद्धम् । वृद्धिं चेति ।
त्वत्संयोगादस्माकं महत्वाप्तिर्जातेति धृतराष्ट्रो दुर्योधनश्च

मन्यत इति तत्र वक्तम्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥ योगस्य संबन्धस्य

॥ ६ ॥ संप्रयच्छतुं त्वदीयोऽमात्यादिः ॥०॥ तथा आमरणानि प्रयच्छन्त्वत्यनुषज्य प्रत्येकं द्रुपदपुत्राणामित्यादिषु
योज्यम् ॥ ८ ॥ औपयिकं अवश्यकर्तन्यम् ॥ १२ ॥
अनन्तरौ अन्तरङ्गौ भीष्मद्रोणौ ॥ १३ ॥ नन्वन्तरङ्गौ चेत्कथं
मच्छ्रेयो नानुमन्त्रयेतामित्याशङ्कद्यान्तरङ्गाभासाविमौ नत्वन्तरङ्गावित्याह । दुष्टेनेति । दुष्टेन मित्रद्रोहवता । मनसा संकरङ्गावित्याह । दुष्टेनेति । दुष्टेन मित्रद्रोहवता । सनसा संकरङ्गावित्याह । दुष्टेनेति । दुष्टेन मित्रद्रोहवता । सनसा संक-

स्तानां स्वामिनां मतं इष्टं निःश्रेयसं कल्याणं कथं कुर्यान्न कथमि । शठमित्रं हि पातयत्येव न हितायेत्यर्थः ॥१४॥ नतु शठमित्रत्वं त्वस्य त्वय्यप्याशङ्कयेत तथा च सर्वत्रानाः श्वासप्रसंग इत्याशङ्कय देवमेव मुख्यं गृद्धिहासादिहेतुरित्याह । न मित्राणीति । मित्राणि साध्यसाधूनि । अर्थकुच्छ्रेषु कार्यः संकटेषु । श्रेयसे इतराय नाशाय वा न प्रभवन्ति । हि यस्माद्विधिपूर्वं पुण्यापुण्येकहेतुकं सर्वं सुखादिकम् ॥ १५॥ एतदेव स्पष्टयति । कृतेति । सर्वं देवोपनीतम् । सर्वत्र देशे काले च ॥ १६॥ अत्राख्यायिकामाह । श्रूयत इति । ईश्वरः समर्थः । राजगृहे तन्नामके नगरे ॥ १७॥ करणे श्वश्चरादिभिद्दीनो विकलः । उच्छ्वास एव परमो भवतीति झानं हेतुर्यस्य सः । अमात्यसंस्थः अमात्याधीनः ॥ १८॥ अर्वः मन्यते राजानमिति शेषः ॥ १९॥ न शशाक हर्तुमिणि शेषः ॥ १९॥ न शशाक हर्तुमिणि

किमन्यद्विहिता नृनंतस्य सा पुरुषेन्द्रता । यदि ते विहितं राज्यं भविष्यति विशांपते ॥२३ मिषतः सर्वलोकस्य स्थास्यते त्वयि तद्भवम्। अतोन्यथा चेद्रिहितं यतमानो न लप्स्यसे॥ २४ <uवं विद्वश्रुपादत्स्व मन्त्रिणां साध्वसाधुताम् । दुष्टानां चैव बोद्धव्यमदुष्टानां च भाषितम् ॥ २५

### द्रोण उवाच ।

विश्व ते भावदोषेण यदर्थमिदमुच्यते । दुष्ट पाण्डवहेतोस्त्वं दोषमाख्यापयस्युत ॥ રદ્દ हितं तु परमं कर्ण ब्रवीमि कुलवर्धनम्। अथ त्वं मन्यसे दुष्टं बृहि यत्परमं हितम् ॥ २७ अतोऽन्यथा चेत्रियते यद्भवीमि परं हितम् । कुरवो वै विनङ्क्ष्यन्ति न चिरेणैव मे मतिः॥ २८ इति श्रीमहा० आ० विदुरागमनराज्यलम्भपर्वणि द्रोणवाक्ये चतुरिधकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०४॥

## २०५

## विदुर उवाच ।

राजन्निःसंशयं श्रेयो वाच्यस्त्वमासि बान्धवैः । न त्वशुश्रूषमाणे वे वाक्यं संप्रति तिष्ठति ॥ प्रियं हितं च तद्वाक्यमुक्तवान्कुरुसत्तमः। भीष्मः शान्तनवो राजन्त्रतिगृह्णासि तन्न च ॥ २ तथा द्रोणेन बढुघा भाषितं हितमुत्तमम्। तच राधासुतः कर्णो मन्यते न हितं तव चिन्तयंश्च न पश्यामि राजंस्तव सुहत्तमम्। आभ्यां पुरुषसिंहाभ्यां यो वा स्यात्प्रज्ञयाऽधिकः इमौ हि वृद्धौ वयसा प्रज्ञया च श्रुतेन च। समौ च त्विथ राजेन्द्र तथा पाण्डुसुतेषु च ॥ ५ घर्मे चानवरौ राजन्सत्यतायां च भारत । रामाद्दारारथेश्चैव गयाचैव न संशयः ॥ न चोक्तवन्तावश्रयः पुरस्तादपि किंचन। न चाप्यपकृतं किंचिदनयोर्लक्ष्यत त्विय ॥ ताबुभौ पुरुषव्यात्रावनागसि नृपे त्वयि । न मन्त्रयेतां त्वच्छ्रेयः कथं सत्यपराक्रमौ ॥

प्रज्ञावन्तौ नरश्रेष्ठावस्मिँ छोके नराधिप । त्वित्रिमित्तमतो नेमौ किंाचिजिहां वदिष्यतः॥ ९ इति मे नैष्ठिकी बुद्धिर्वर्तते कुरुनन्दन। न चार्थहेतोर्धर्मक्षौ वश्यतः पक्षसंश्रितम् ॥ एताद्धि परमं श्रेयो मन्येऽहं तव भारत । दुर्योधनप्रसृतयः पुत्रा राजन्यथा तव ॥ ११ तथैव पाण्डवेयास्ते पुत्रा राजन्न संशयः। तेषु चेदहितं किंचिन्मन्त्रयेयुरतद्विदः॥ १२ मन्त्रिणस्ते न च श्रेयः प्रपश्यन्ति विशेषतः । अथ ते हृद्ये राजन्विशेषः स्वेषु वर्तते । अन्तरस्थं विवृण्वानाः श्रेयः कुर्युर्न ते ध्रुवम्॥१३ प्तदर्थिममी राजन्महात्मानी महाद्युती । नोचतुर्विवृतं किचिन्न होष तव निश्चयः॥ १४ यचाप्यशक्यतां तेषामाहतुः पुरुषर्षभौ । तत्तया पुरुषव्याव्र तव तद्धद्रमस्तु ते ॥ १५ कथं हि पाण्डवः श्रीमान्सव्यसाची घनंजयः । शक्यो विजेतुं संप्रामे राजन्मघवतापि हि ॥ १६

आख्यायिकातात्पर्यमाह । किमिति । तस्य अम्बुवीचस्य विधिप्राप्तैव विहिता सा पुरुषेन्द्रता तन्नरेन्द्रत्वं नूनं न तु यत्नसंपादिता । किमन्यददृष्टात्परायणमस्ति न किमपीति भावः । प्रकृते योजयति यदीति ॥ २३ ॥ ते तव मतं विद्य भावदोषेण चित्तगतद्वेषेण ॥ २६ ॥ अहं यद्र-वीमि अतोन्यथा ॥ २८ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुराधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०४ ॥

#### २०५

राजन्निति ॥ १ ॥ आभ्यां भीष्मद्रोणाभ्याम् । पञ्चम्य-

न्तमिदम् ॥ ४ ॥ अनवरौ श्रेष्ठौ ॥ ६ ॥ अनयोः एताभ्यां कर्तरि षष्ठी ॥ ७ ॥ पश्चसंश्रितं अन्यतरस्यैव हितम् ॥१०॥ तेषु पाण्डवेषु ॥ १२ ॥ ते तव मन्त्रिणस्तवान्तरस्थं विशेषं वितृण्वानास्ते ध्रुवं शाश्वतं हितं न कुर्युः । तव वैषम्यदोष-मेव ते प्रकाशयिष्यन्ति न तु कार्यं साधयिष्यन्तीत्यर्थः॥१३॥ एतद्रथे पाण्डवानां श्रेयोर्थम् । विवृतं विस्पष्टम् । विकृतमिति पाठे परुषम् । एष पाण्डवानां श्रेयो भवत्वित्येवंरूपः । हि-शब्देन तत्र तस्यैव प्रतीति प्रमाणयति ॥ १४॥ यचेति । अशक्यतां अजग्यताम् तव पुरस्तात् यचाहतुरिति संबन्धः । तद्भद्रमस्तु ते तत्तेभ्यः पाण्डवेभ्यस्तव भद्रमस्तु । कृद्धाः पाण्डवास्तव सर्वान्पुत्रानमा हिंस्युरिति भावः ॥ १५॥

भीमसेनो महाबाहुनागायुतबलो महान्। कयं स्म युधि शक्येत विजेतुममरेरापे ॥ १७ त्रयैव कृतिनौ युद्धे यसौ यमसुताविव । कयं विजेतुं शक्यौ तौ रणे जीवितुमिच्छता॥१८ ्यस्मिन्घृतिरं नुक्रोशः क्षमा सत्यं पराक्रमः । नित्यानि पाण्डवे ज्येष्ठे स जीयेत रणे कथम् ॥ ेत्रेषां पक्षधरो रामो येषां मन्त्री जनार्दनः। कि नु तैरजितं संख्ये येषां पक्षे च सात्यकिः॥ द्धपदः श्वशुरो येषां येषां स्यालाश्च पार्षताः । ष्ट्रप्रमुखा वीरा भ्रातरो द्वपदात्मजाः॥ २१ सोऽशक्यतां च विश्वाय तेषामग्रे च भारत। दायाद्यतां च धर्मेण सम्यक्तेषु समाचर ॥ २२ इदं निर्दिष्टमयशः पुरोचनकृतं महत् । तेषामनुत्रहेणाद्य राजन्त्रक्षालयात्मनः॥ 23

तेषामनुब्रहश्चायं सर्वेषां चैव नः कुले। जीवितं च परं थ्रेयः क्षत्रस्य च विवर्धनम् ॥ २४ द्धपदोपि महान्राजा कृतवैरश्च नः पुरा। तस्य संग्रहणं राजन्स्वपक्षस्य विवर्धनम् ॥ ર્ષ. बलवन्तश्च दाशाही बहवश्च विशापते। यतः कृष्णस्ततः सर्वे यतः कृष्णस्ततो जयः ॥२६ यच साम्नेव शवयत कार्य साघियतुं नृप। को दैवशसस्तत्कार्यं विग्रहेण समाचरेत्॥ 20 श्रुत्वा च जीवतः पार्थान्पौरजानपदा जनाः 🕨 \_ बलवद्दर्शने हृष्टास्तेषां राजन्प्रियं कुरू ॥ 26 दुर्योघनश्च कर्णश्च राकुानिश्चापि सौबलः । अधर्मयुक्ता दुष्पज्ञा बाला मैषां वचः कृथाः॥२९ः उक्तमेतत्पुरा राजन्मया गुणवतस्तव। दुर्योधनापराधेन प्रजेयं वै विनङ्क्ष्यति॥ 30 इति श्लीमहा० आदिए० विदुरागमनराज्यलम्भपर्वणि विदुरवाक्ये पञ्चाधिकद्विराततमोऽध्यायः॥२०५

२०६

धृत्राष्ट्र उवाच। मीष्मः शान्तनवी विद्वीन्द्रोणश्च भगवानृषिः। हितं च परमं वाक्यं त्वं च सत्यं ब्रवीषि माम्॥ यथैव पाण्डोस्ते वीराः कुन्तीपुत्रा महारथाः। तथैव धर्मतः सर्वे मम पुत्रा न संशयः॥ यथैव मम पुत्राणामिदं राज्यं विधीयते । तथैव पाण्डुपुत्राणामिदं राज्यं न संशयः॥ 3 क्षत्तरानय गच्छैतान्सह मात्रा सुसत्कृतान्। तयाच देवरूपिण्या कृष्णया सह भारत॥ दिष्ट्या जीवन्ति ते पार्था दिष्ट्या जीवति सा पृथा दिष्ट्या द्वपदकन्या च लब्धवन्तो महारथाः॥५ दिष्ट्या वर्धामहे सर्वे दिष्ट्या शान्तः पुराचनः। दिष्ट्या मम प्रं दुःखमपनीतं महाद्यते ॥ ફ

वैशंपायन उवाच। ततो जगाम विदुरो धृतराष्ट्रस्य शासनात्। सकारां यञ्चसेनस्य पाण्डवानां च भारत॥ सूमुपादाय रत्नानि वस्निन विविधानि च। द्रौपद्याः पाण्डवानां च यज्ञसेनस्य चैव ह ॥

तत्र गत्वा स धर्मज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः। द्धपदं न्यायतो राजन्संयुक्तमुपतस्थिवान् ॥ स चापि प्रतिजग्राह धर्मेण विदुरं ततः। चकतुश्च यथान्यायं कुरालप्रश्नसंविद्म्॥ १० ददर्श पाण्डवांस्तत्र वासुदेवं च भारत। स्रेहात्परिष्वज्य स तान्पप्रच्छानामयं ततः ॥ ११ तैश्चाप्यामितबुद्धिः स पूजितो हि यथाक्रमम् । वचनादृतराष्ट्रस्य स्नेह्युक्तं पुनः पुनः॥ पप्रच्छानामयं राजंस्ततस्तान्पाण्डुनन्दनान् । प्रददौ चापि रत्नानि विविधानि वसूनि च ॥१३ पाण्डवानां च कुल्याश्च द्रौपद्याश्च विशांपते । द्धुपदस्य च पुत्राणां यथा दत्तानि कौरवैः ॥ १४ प्रोवाच चामितमतिः प्रश्रितं विनयान्वितः । द्रुपदं पाण्डुपुत्राणां संनिधौ केशवस्य च॥ विदुर उवाच । राजञ्ज्ल्लु सहामात्यः सपुत्रश्च वचो मम ।

अभ्रे तात्पितुरेव पाण्डोः राज्याभागित्वकाले । दायाद्यतां पितृधनभोजनाईताम् ॥ २२ ॥ बलवत् अत्यन्तम् ॥ २८ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चाधिकद्विशत-समो ऽध्यायः ॥ २०५॥

#### २०६

धृतराष्ट्रः सपुत्रस्त्वां सहामात्यः सबान्धवः ॥१६

भीष्म इति ॥१॥न्यायतो ज्येष्ठानुकमेण । संयुक्तमालिङ्ग-ननमस्कारादिना मिलितम् ॥ ९ ॥

अन्नवीत्कुरालं राजन्त्रीयमाणः पुनः पुनः ।

प्रीतिमांस्त दृढं चापि संबन्धेन नराधिप ॥ १७
तथा भीष्मः शान्तनवः कौरवैः सह सर्वशः ।
कुशलं त्वां महाप्रान्धः सर्वतः परिपृच्छति ॥ १८
भारद्वाजो महाप्रान्धो द्रोणः प्रियसंखस्तव ।
समान्त्रेषमुपेत्य त्वां कुशलं परिपृच्छति ॥ १९
धृतराष्ट्रश्च पाञ्चाल्य त्वया संबन्धमीयिवान् ।
कृतार्थं मन्यतेत्मानं तथा सर्वेपि कौरवाः ॥ २०
न तथा राज्यसंत्राप्तिस्तेषां प्रीतिकरी मता ।
यथा संबन्धकं प्राप्य यन्नसेन त्वया सह ॥ २१
पताद्विदित्वा तु भवान्त्रस्थापयतु पाण्डवान् ।

द्रष्टुं हि पाण्डु 9 त्रांश्च त्वरन्ति कुरवो भृशम् ॥ २२ विप्रोषिता दीर्घकालमेते चापि नर्षमाः । उत्सुका नगरं द्रष्टुं भविष्यन्ति तथा पृथा ॥ २३ कृष्णामपि च पाञ्चाली सर्वाः कुरुवराक्षियः । द्रष्टुकामाः प्रतीक्षन्ते पुरं च विषयाश्च नः ॥ २४ स भवान्पाण्डु पुत्राणामाक्षापयतु मा चिरम् । गमनं सहदाराणामेतदत्र मतं मम् ॥ २५ निस्धेषु त्वया राजन्याण्डवेषु महात्मसु । ततोऽहं प्रेषयिष्यामि धृतराष्ट्रस्य शीव्रणान् ॥ वागमिष्यन्ति कौन्तेयाः कुन्ती च सह कृष्णया २६ वागमिष्यन्ति कौन्तेयाः कुन्ती च सह कृष्णया २६

स्ताद्वादत्वा तु मवान्त्रस्यापयञ्ज गाउपार्यः इति श्रीमहा० आमि० विदुरागमनराज्यलम्भप० विदुरद्वपदसंवादे पडिधकद्विशततमोऽघ्यायः ॥२०६

२०७

द्रुपद् उवाच । एवमेतन्महाप्राज्ञँ यथात्थ विदुराद्य माम् । ममापि परमो हर्षः संबन्धेस्मिन्हते प्रमो ॥ १ गमनं चापि युक्तं स्यादृढमेषां महात्मनाम्। न तु तावन्मया युक्तमेतद्वर्क्तुं स्वयं गिरा ॥ २ यदा तु मन्यते वीरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। भीमसेनार्जुनौ चैव यमौ च पुरुषर्षमौ ॥ 3 रामुकुष्णौ च धर्मझौ तदा गच्छन्तु पाण्डवाः। पतौ हि पुरुषट्याघ्रावेषां प्रियहिते रतौ ॥ युधिष्ठिर उवाच । परवन्तो वयं राजंस्त्वयि सर्वे सहानुगाः। यथा वक्ष्यसि नः प्रीत्या तत्करिष्यामहे वयम् ५ वैशंपायन उवाच । ततोऽब्रवीद्वासुदेवो गमनं रोचते मम्। यया वा मन्यते राजा द्वुपदः सर्वधर्मवित् ॥ द्रुपद् उवाच । यथैव मन्यते वीरो दाशार्हः पुरुषोत्तमः। भारतकालं महाबाद्धः सा् बुद्धिर्निश्चिता मम ॥ ७ यथैव हि महाभागाः कौन्तेया मम सांप्रतम्।

तथैव वासुदेवस्य पाण्डुपुत्रा न संशयः ॥ न तच्यायति कौन्तेयः पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः। यथैषां पुरुषव्याघ्रः श्रेयो ध्यायति केशवः॥ वैशंपायन उवाच । ततस्ते समनुक्षाता द्रुपदेन महातमना । पाण्डवाश्चेव कृष्णश्च विदुरश्च महीपते ॥ १० आदाय द्रौपदीं कृष्णां कुन्तीं चैव यशस्विनीम् । सविहारं सुखं जग्मुर्नगरं नागसाह्वयम् ॥ श्रुत्वा चाऱ्यागतान्वीरान्धृतराष्ट्रो जनेश्वरः । प्रतिग्रहाय पाण्डूनां प्रेष्यामास कौरवान् ॥ १२ः विकर्णे च महेष्वासं चित्रसेनं च भारत । द्रोणं च प्रमेष्वासं गौतमं रूपमेव च ॥ १३ तैस्ते परिवृता वीराः शोभमाना महाबलाः । नगरं हास्तिनपुरं शनैः प्रविविशुस्तदा ॥ १४ः कीतूहलेन नगरं दीप्यमानामेवासवत्। तत्र ते पुरुषव्याघ्राः शोकदुःखावनाशनाः ॥ १५ तत उच्चावचा वाचः पौरैः प्रियाचिकार्शुमिः । उदीरिता अश्रण्वंस्ते पाण्डवा हृद्यंगमाः ॥ १६

२०७

एवमिति ॥ १ ॥ साविहारं सलीलम् ॥ ११ ॥ प्रतिप्रहायः प्रत्युद्गमनाय ॥ १२ ॥ कौत्हुलेन दर्शनेच्छया ॥ १५ ॥

मन्यतेत्मानं ते आत्मानमिति छेदः ॥ २० ॥ निस्रष्टेषु अनुज्ञातेषु ॥ २६ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षडिधकद्विज्ञाततमोऽप्यायः

अयं स पुरुषव्याद्रः पुनरायाति धर्मवित्। यो नः स्वानिव दायादान्धर्मेण परिरक्षति ॥ १७ अद्य पाण्डुर्महाराजो वनादिव जनप्रियः। व्यागतः प्रियमस्माकं चिकीर्धुर्नात्र संदायः ॥ १८ र्कि जुनाद्य कृतं तात सर्वेषां नः परं प्रियम् । यन्नः कुन्तीसुता वीरा नगरं पुनरागताः॥ यदि दत्तं यदि हुतं विद्यते यदि नस्तपः। तेन तिष्ठन्तु नगरे पाण्डवाः शरदां शतम् ॥ ततस्ते घृतराष्ट्रस्य भीष्मस्य च महात्मनः। अन्येषां च तदहीणां चकुः पादाभिवन्दनम् २१ कृत्वा तु कुरालप्रश्नं सर्वेण नगरेण च। न्यविशन्ताय वेश्मानि घृतराष्ट्रस्य शासनात् २२ विश्वान्तास्ते महात्मानः कंचित्कालं महाबलाः। आहूता धृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च ॥ 23 धृतराष्ट्र उवाच ।

स्रातृिमः सह कौन्तेय निबोध गदेता मम।
पुननों विग्रहो माभूत्खाण्डवप्रस्थमाविश ॥ २४
न च को वसतस्तत्र कश्चिञ्छक्तः प्रबाधितुम्।
संरक्ष्यमाणान्पार्थेन त्रिदशानिव वात्रिणा ॥ २५
अर्धे राज्यस्य संप्राप्य खाण्डवप्रस्यमाविश।

वैशंपायन उवाच ।
प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं नृपं सर्वे प्रणम्य च ॥ २६
प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं नृपं सर्वे प्रणम्य च ॥ २६
प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं नृपं सर्वे प्रणम्य च ॥ २६
प्रतास्थिरे ततो घोरं वनं तन्मनुजर्षभाः ।
अर्धे राज्यस्य संप्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविशन् ॥
ततस्ते पाण्डवास्तत्र गत्वा कृष्णपुरोगमाः ।
मण्डयांचिक्रिरे तद्वे परं स्वर्गवदच्युताः ॥ २८
ततः पुण्ये शिवे देशे शान्ति कृत्वा महारथाः ।
नगरं मापयामासुर्द्वेपायनपुरोगमाः ॥ २९
सागरप्रतिरूपाभिः परिखाभिरलंकृतम् ।
प्राकारेण च संपन्नं दिवमावृत्य तिष्ठता ॥ ३०
पाण्डुराम्नप्रकाशेन हिमर्गिनमेन च ।

प्राकारेण च संपन्नं दिवमावृत्य तिष्ठता ॥ ३० पाण्डुराम्रप्रकाशेन हिमराश्मानिमेन च।

किं नु नः प्रियं न कृतं अपि तु सब कृतमेव। किं तु इति पाठे तु शब्दो वाक्यालङ्कारे पुनःशब्दार्थः। किं पुनर्न कृतं अपि तु सर्व कृतमेवेति पूर्ववदेवार्थः॥ १९॥ नगरेण सह कुशल-प्रश्नं कृता। नगरेणापि कृतकुशलप्रश्नाः॥ २२॥ पार्थेन अर्जुनेन ॥ २५॥ घोरं वनमिति । भूमेरघ सस्यश्चन्यो देशः पाण्डवेभ्यो दत्त इति श्रायते॥ २०॥ तद्वैतद्धोरं वनं सत्स्वर्गवन्मण्डयांचिकरे ॥ २८ तदेवाह । नगरं मापयामासुरित्यादिना॥ २९॥ मोगवतीमिवेति प्रथमार्थे द्वितीया। ईमिति विपातप्रकृषो वा। मोगवतीमिवेति प्रथमार्थे द्वितीया। ईमिति विपातप्रकृषो वा। मोगवती यथेत्यपेक्षिते प्रमादपाठो वा ॥ ३९॥ निविद्धैः आच्छिदैः अभेवैर्वा। शक्तिमिहंस्तक्षेप्या-

38 शुशुभे तत्पुरश्रेष्ठं नागैर्भोगवतीमिव ॥ \*हिपक्षगरुडप्रख्येर्द्वारैः सौधेश्च शोभितम्। 32 गुप्तमभ्रचयत्रख्यैर्गोपुरैर्मन्दरोपमैः॥ विविधैरापे निर्विद्धैः शस्त्रोपेतैः सुसंवृतैः। शक्तिभिश्चावृतं तद्धि द्विजिह्वैरिव पन्नगैः॥ ३३ ×तल्पैश्चाभ्यासिकेर्युक्तं द्युद्युभे योधरक्षितम् । तीक्ष्णाङ्कराशतन्त्रीभिर्यन्त्रजालैश्च शोभितम् ॥३४ आयसैश्च महाचक्रैः शुशुमे तत्पुरोत्तमम् । स्रुविमक्तमहारथ्यं देवताबाधवर्जितम् ॥ રૂપ विरोचमानं विविधैः पाण्डुरैर्भवनोत्तमैः। तित्रिविष्टपसंकाशिमन्द्रप्रस्थं व्यरोचत ॥ ३६ मेघवृन्दामिवाकाशे विद्धं विद्युत्समावृतम् । तत्र रम्ये शिवे देशे कौरव्यस्य निवेशनम् ॥ ग्रुग्रुभे वनसंपूर्णे घनाष्यक्षक्षयोपमम् । तत्रागच्छन्द्रिजा राजन्सर्ववेदाविदां वराः॥ निवासं रोचयन्ति स्म सर्वभाषाबिदस्तया । वणिजश्चाययुस्तत्र नानादिग्ग्यो धनार्थिनः॥ ३९ सर्वशिल्पविदस्तत्र वासायाभ्यागमंस्तदा । उद्यानानि च रम्याणि नगरस्य समन्ततः ॥ ४० आब्रेराम्रातकैनींपैरशोकैश्चम्पकैस्तथा । पुन्नागैर्नागपुष्पैश्च लकुचैः पनसैस्तथा ॥ ઇશ शालतालतमालैश्च बकुलैश्च संकेतकः। मनोहरैः सुपुष्पैश्च फलमारावनामितैः॥ ધર प्राचीनामलकैलों प्रैरङ्कोलैश्च सुपुष्पितैः। जम्बूभिः पाटलाभिश्च कुन्जकैरतिमुक्तकैः॥ ઇરૂ करवीरैः पारिजातैरन्यैश्च विविधैर्दुमैः। नित्यपुष्पफलोपेतैर्नानाद्विजगणायुर्तैः ॥ જજ मत्तवर्हिंणसंघुष्टकोकिलैश्च सदामदैः। गृहैरादर्शविमलैविविधेश्च लतागृहैः॥ ४५ मनोहरैश्चित्रगृहैस्तथाऽजगतिपर्वतैः । वापीभिर्विविधाभिश्च पूर्णाभिः परमाम्भसा ॥

मिलोंहमयोभिः ॥ ३३ ॥ तीक्ष्णाश्च तेऽङ्कुताश्च शतहयश्च ताभिः । आग्नेयौषधबलेनोत्क्षितेन दष्टिपण्डन या युगपच्छतं सहस्रं वा मनुष्यादीन् व्रन्ति ताभिः शतव्राभिर्दुर्गारूडाभिः ॥३४॥ विद्धं मिथः श्चिष्ठम्॥३०॥ क्षयोपमं गृहोपमम्॥३८ अजगितप्वतैः नृपलीलायात्रार्थेः कृत्रिमेः प्वतैः । 'अजस्लागेहिष्मिद्धा बिल्वस्मरहरेनुपे । गतिःस्नीमार्गदशयोशीने यात्राम्युपाययोः'इति च मेदिनी ॥४६ ॥ \*द्वाभ्यां पक्षाभ्यां कपाटाभ्यां गरुडप्रख्यानि भयानकत्वात्। × तल्पैः राक्षिभिः पुरुषैः तेषामेव विशेषणमाभ्यासिकैरिति मिश्राः । तत्राभ्यासिकैरित्यस्य शस्त्राद्यभ्यासे नियुक्तैरित्यर्थः।

सरोभिरतिरम्येश्च पद्मोत्पलसुगान्धिमिः। हंसकारण्डवयुतैश्चकवाकोण्शोभितैः॥ ८७ रम्याश्च विविधास्तत्र पुष्करिण्यो वनावृताः। तडागानि च रम्याणि बृहन्ति सुबहूनि च॥ ४८ तषां पुण्यजनोपेतं राष्ट्रमाविशतां महत्। पाण्डवानां महाराज राश्वत्प्रीतिरवर्घत ॥ इति श्रीमहा० आदिप०विदुरागमनराज्यलम्भपर्वणि पुरनिर्माणे सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः॥२०७॥

तत्र भीष्मेण राज्ञा च धर्मप्रणयने कृते। पाण्डवाः समपद्यन्त खाण्डवप्रस्थवासिनः ॥ ५० पञ्चभिस्तैर्महेष्वासैरिन्द्रकल्पैः समन्वितम्। श्रुश्मे तत्पुरश्रेष्ठं नागैभीगवती यथा ॥ तां निवेश्य ततो वीरो रामेण सह केशवः। ययौ द्वारवतीं राजन्याण्डवानुमते तदा ॥

## २०८

जनमेजय उवाच। एवं संप्राप्य राज्यं तदिन्द्रप्रस्थं तपोधन । अत ऊर्घ्व महात्मानः किमकुर्वत पाण्डवाः ॥ सर्व एव महासत्त्वा मम पूर्विपतामहाः। द्रौपदी धर्मपत्नी च कथं तानन्ववर्तत ॥ 2 कथं च पञ्च कृष्णायामेकस्यां ते नराधिपाः। वर्तमाना महाभागा नामिद्यन्त परस्परम् ॥ श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वे विस्तरेण तपोधन। तेषां चेधितमन्योन्यं युक्तानां कृष्णया सह ॥ ४ वैशंपायन उवाच । ्घृतराष्ट्राभ्यनुङ्गाताः कृष्णया सह पाण्डवाः । रेमिरे खाण्डवप्रस्थे प्राप्तराज्याः परंतपाः ॥ प्राप्य राज्यं महातेजाः सत्यसंधो <u>यु</u>धिष्ठिरः । पालयामास धर्मेण पृथिवीं स्रातृभिः सह ॥ દ્દ जितारयो महाप्रज्ञाः सत्यधर्मपरायणाः। सुदं परमिकां प्राप्तास्तत्रोषुः पाण्डुनन्द्नाः ॥ 9 कुर्वाणाः पौरकार्याणि सर्वाणि पुरुष्पेभाः। आसांचकुर्महाहेषु पार्थिवेष्वासनेषु च ॥ 6 अथ तेषूपविधेषु सर्वेष्वेव महात्मसु । Q नारदस्त्वथ देवर्षिराजगाम यटच्छ्या ॥ आसनं रुचिरं तस्मै प्रदद्ौ स्वं युविष्ठिरः। देवर्षेरुपविष्ठस्य खयमर्च्यं यथाविधि ॥ १०

प्रादाग्रुधिष्ठिरो घीमान्राज्यं तस्मै न्यवेदयत्। प्रतिगृह्य तु तां पूजामृषिः प्रीतमनास्तदा ॥ आशीर्भिर्वर्धयित्वा च तमुवाचास्यतामिति । निषसादाभ्यनुज्ञातस्ततो राजा युधिष्ठिरः ॥ १२ कथयामास कृष्णायै भगवन्तमुपस्थितम् । श्रुत्वैतद्रौपदी चापि श्रुचिर्भृत्वा समाहिता ॥१३ जगाम तत्र यत्रास्ते नारदः पाण्डवैः सह। तस्याभिवाद्य चरणौ देवर्षेर्धर्मचारिणी॥ कृताञ्जलिः सुसंवीता खिताऽथ द्वपदात्मजा। तस्याश्चापि स धर्मात्मा सत्यवागृषिसत्तमः १५ आशिषो विविधाः प्रोच्य राजपुत्र्यास्तु नारदः । गम्यतामिति होवाच भगवांस्तामानिन्दिताम् १६ गतायामथ कृष्णायां युधिष्ठिरपुरोगमान् । विविक्ते पाण्डवान्सर्वानुवाच भगवानृषिः ॥ १७

नारद उवाच। पाञ्चाली भवतामेका धर्मपत्नी यशस्त्रिनी। यथा वो नात्र भेदः स्यात्तथा नीतिर्विधीयताम्॥ सुन्दोपसुन्दौ हि पुरा भ्रातरौ सहितावुभौ । आस्तामवध्यावन्येषां त्रिषु लोकेषु विश्रुतौ ॥ १९ एकराज्यावेकगृहावेकशय्यासनाशनौ । तिलोत्तमायास्तौ हेतोरन्योन्यमभिजन्नतुः॥ २०

वनावृताः वनैः आरामैः आवृताः जलपूर्णा वा ॥४८॥ पुण्यैर्जनैरुपेतम् ॥ ४९ ॥ राज्ञा धृतराष्ट्रेण धर्मस्य युधि-ष्ठिरस्य । प्रणयने प्रापणे ॥ ५०॥ इति आ० नै० भा० भा॰ सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०७॥

#### २०८

एवमिति ॥१॥ तत्रोषुः तत्र इन्द्रप्रस्थे ऊषुर्वासं कृतवन्तः ॥ ७ ॥ आसांचकुः स्थिरासना बभूवुः । पार्थिबेषु राजसंब-न्धिषु आसेनष्वधिकारविशेषेषु ॥ ८ ॥ सुसंवीता सम्यक्: तावगुण्ठना ॥१५॥

रस्यतां सौहदं तस्माद्न्योन्यप्रीतिभावकम् । यया वो नात्र भेदः स्यात्तत्कुरुष्व युधिष्ठिर २१ युधिष्ठिर उवाच। सुन्दोपसुन्दावसुरौ कस्य पुत्रौ महासुने । उत्पन्नश्च कथं भेदः कथं चान्योऽन्यमघताम् ॥२२ । श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतूहलं हि मे ॥ इति श्रीमहा०आदि०विदुरागमनराज्यलम्भप०युधिष्ठिरनारदसंवादेऽष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः २०८

अप्सरा देवकन्या वै कस्य चैषा तिलोत्तमा। यस्याः कामेन संमत्तौ जञ्चतुस्तौ परस्परम् ॥ २३: पतत्सर्वे यथावृत्तं विस्तरंण तपोधन।

## २०९

नारद उवाच। शृष्णु मे विस्तरेणेममितिहासं पुरातनम्। म्रातृभिः सहितः पार्थं ययावृत्तं युधिष्ठिर ॥ १ सहासुरस्यान्ववाये हिरण्यकशिपोः पुरा । निकुम्मो नाम दैत्येन्द्रस्तेजस्वी बळवानभूत्॥ २ तस्य पुत्रौ महावीयौँ जातौ भीमपराक्रमों। सुन्दोपसुन्दौ दौर्यन्द्रौ दारुणौ कूरमानसौ ॥ 3 तावेकनिश्चयौ दैत्यावेककार्यार्थसंमतौ। निरन्तरम्वर्तेतां समदुःखसुखावुभौ॥ विनाऽन्योत्यं न भुजाते विनाऽन्योत्यं न जल्पतः अन्योऽन्यस्य प्रियकरावन्योऽन्यस्य प्रियंवदौ ॥५ एकशीलसमाचारौ द्विधैवैकोऽमवल्कृतः। तौ विवृद्धौ महावीयौँ कार्येष्वप्येकनिश्चयौ ॥ ६ त्रैलोक्यविजयार्थाय समाधायैकनिश्चयम्। दीस्रां कृत्वा गतौ विन्ध्यं तावुत्रं तेपतुस्तपः ॥ ७ तौ तु दीर्घेण कालेन तपोयुक्ती बभूवतुः। **श्चुत्पिपासापरिश्चान्तौ जटावल्कलघारिणौ** ॥ ८ मलोपचितसर्वाङ्गौ वायुमस्रौ बभूवतुः। आत्ममांसानि जुह्बन्तौ पादाङ्गुष्ठात्राधिष्ठितौ । ऊर्ध्वबाह् चानिमिषौ दीर्घकालं धृतवतौ ॥ तयोस्तपःप्रभावेण दीर्घकालं प्रतापितः। धूमं प्रमुमुचे विन्ध्यस्तदद्भुतमिवामवत्॥ १० ततो देवा भयं जम्मुरुप्रं दृष्ट्रा तयोस्तपः। तपाविधातार्थमधो देवा विधानि चक्रिरे॥ ११

रतैः प्रलोभयामासुः स्त्रीभिश्चोभौ पुनः पुनः । न च तौ चऋतुर्भङ्गं वतस्य सुमहावतौ ॥ अथ मायां पुनर्देवास्तयोश्चकुर्महात्मनोः । भगिन्यो मातरो भार्यास्तयोँ आत्मजनस्तथा १३ प्रपात्यमाना विस्नस्ताः शूलहस्तेन रक्षसा । म्रष्टाभरणकेशान्ता म्रष्टाभरणवास**सः** ॥ १४ अभिभाष्य ततः सर्वास्तौ त्राहीति विचुक्रुशुः। न च तौ चऋतुर्भङ्गं वतस्य सुमहावतौ ॥ 24. यदा श्लोमं नोपयाति नार्तिमन्यतरस्तयोः। ततः स्त्रियस्ता भूतं च सर्वमन्तरधीयत॥ १६ ततः पितामहः साक्षादभिगम्य महासुरौ। वरेण छन्दयामास सर्वलोकहितः प्रभुः॥ १७ ततः सुन्दोपसुन्दौ तौ म्रातरौ दढविक्रमौ। दृष्ट्वा पितामहं देवं तस्वतुः प्राञ्जली तदा ॥ १८: **ऊचतुश्च प्रभुं देवं ततस्तौ सहितौ तदा**। आवयोस्तपसाऽनेन यदि प्रीतः पितामहः ॥ १९ मायाविदावस्त्रविदौ बलिनौ कामरूपिणौ । उभावप्यमरौ स्यावः प्रसन्नो यदि नौ प्रभुः ॥२० व्रह्मोवाच । ऋतेऽमरत्वं युवयोः सर्वमुक्तं भविष्यति ।

अन्यान्यप्रीतिभावकम् परस्परप्रीत्या भावो बृद्धि-र्थस्य तत्तथा ॥ २१ ॥ अन्नतां इतवन्तौ ॥ २२ ॥ कस्य देवस्य कन्या ॥ २३ ॥ इति आदिपर्वाणि नै० भा० मा । अष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०८ ॥

२०९

२२

अन्यद्भुणीतं मृत्योश्च विधानममरैः समम् ॥

प्रभविष्याव इति यन्महद्दभ्युद्यतं तपः ।

युवयोर्हेतुनानेन नामरत्वं विधीयते ॥

शृष्विति॥१॥ निरन्तरं मतिभेदं विना॥४॥येनामरतुल्यत्वं भवेत्तादृशं विधानं वृणीतं ज्ञापयतम् ॥ २१ ॥ प्रभविष्यावः प्रभुत्वमैश्वर्यं कारिष्यावः । यत्कामो यदारभेतत्त्समामे तदेवः लभते नान्यदित्यर्थः ॥ २२ ॥

त्रैलोक्यविजयार्थाय भवभ्द्यामास्थितं तपः । हेतुनाऽनेन दैत्येन्द्री न वा कामं करोम्यहम् २३ सुन्दोपसुन्दावृचतुः। त्रिषु लोकेषु यद्भृतं किचित्स्थावरजङ्गमम्। सर्वस्मान्नी भयं न स्यादतेन्योऽन्यं पितामह ॥२४ पितामह उवाच। यत्प्रार्थितं यथोक्तं च काममेतइदानि वाम्। मृत्योविधानमेतच यथावद्वा भविष्यति॥ २५ नारद उवाच । ततः पितामहो दत्वा वरमेतत्तदा तयोः। निवर्त्य तपसस्ता च ब्रह्मलोकं जगाम ह ॥ २६ ऋष्या वराणि दैत्येन्द्रावय तौ म्रातरावुभौ । अवध्यौ सर्वलोकस्य स्वमेव भवनं गतौ ॥ २७ समाः संक्रीडतां तेषामहरेकमिवामवत् ॥

तौ तु लब्धवरी दृष्टा कृतकामौ मनस्विनौ । सर्वः सुद्धजनस्ताभ्यां प्रहर्षमुपजिमवान् ॥ ततस्तौ तु जटा भित्वा मौलिनौ संबभ्वतुः । महार्होभरणोपेतौ विरजोम्बरधारिणौ ॥ अकालको मुदी चैव चकतुः सार्वकालिकीम्। नित्यः प्रमुदितः सर्वस्तयोश्चेव सुद्धज्जनः॥ भश्यतां भुज्यतां नित्यं दीयतां रम्यतामिति । गीयतां पीयतां चेति शब्दश्चासीद्रहे गृहे ॥ तत्र तत्र महानादैक्त्क्रष्टतलनादितैः। हृष्टं प्रमुदितं सर्वं दैत्यानाममवत्पुरम्॥ 32 तैस्तैर्विहारैर्बहुभिर्दैत्यानां कामकपिणाम्। ३३

इति श्रीमहा० आदिप० विदुरागमनराज्यलम्भपर्वणि सुदोपसुन्दोपाख्याने नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०९॥



280

नारद उवाच । उत्सवे वृत्तमात्रे तु त्रैलोक्याकाङ्किणावुमी । मन्त्रयित्वा ततः सेनां तावाक्षापर्यंतां तदा ॥ १ सुद्धद्भिरप्यनुकातौ दैत्यैर्वृद्धैश्च मन्त्रिभः। कृत्वा प्रास्थानिकं रात्रौ मघासु ययतुस्तदा ॥ २ गदापद्दिराधारिण्या शूलमुद्गरहस्तया । प्रस्थिती सह वार्मिण्या महत्या दैत्यसेनया ॥ ३ मङ्गलैः स्तुतिभिश्चापि विजयप्रतिसंहितैः। चारणैः स्तूयमानौ तौ जम्मतुः परया मुदा ॥ ४ तावन्तरिक्षमुत्प्रत्य दैत्यौ कामगमावुमौ । Ų देवानामेवभवनं जग्मतुर्धुद्धदुर्मदौ ॥ तयोरागमनं ज्ञात्वा वरदानं च तत्प्रमोः । हित्वा त्रिविष्टपं जम्मुर्बह्मलोकं ततः सुराः ॥ ताविन्द्रलोकं निर्जित्य यक्षरक्षोगणांस्तदा । खेचराण्यपि भृतानि जन्नतुस्तीवविकमौ ॥ यन्तर्भूमिगतान्नागाञ्जित्वा तौ च महार्थौ।

समुद्रवासिनीः सर्वो म्लेच्छजातीर्विजिग्यतुः ॥ ततः सर्वो महीं जेतुमारब्धावुद्रशासनौ । सैनिकांश्च समाह्य सुतीक्ष्णं वाक्यमूचतुः॥ 🤏 राजर्षयो महायज्ञैर्हव्यकव्यक्रिंजातयः। तेजो बलं च देवानां वर्धयन्ति श्रियं तथा ॥ १० तेषामेवं प्रवृत्तानां सर्वेषामसुराद्विषाम् । संभूय सर्वैरस्माभिः कार्यः सर्वोत्मना वघः॥११ एवं सर्वान्समादिश्य पूर्वतीरे महोद्धेः। कूरां मतिं समास्याय जग्मतुः सर्वतोमुखौ ॥ यज्ञैर्यजन्ति ये केचिद्याजयन्ति च ये द्विजाः। तान्सर्वान्त्रसमं हत्वा बालेनी जग्मतुस्ततः ॥१३ आश्रमेष्वग्निहोत्राणि मुनीनां भावितात्मनाम् । गृहीत्वा प्रक्षिपन्त्यप्सु विश्रव्धं सैनिकास्तयोः ॥ तपोधनैश्च थे कुद्धैः शापा उक्ता महात्मभिः । नाकामन्त तयोस्तेपि वरदानानिराकृताः ॥

यथावद्वा यथावदेव ॥ २५॥ मीलिनी किरीटवन्ती। मालिः किरीटे धम्मिले १ इति मेदिनी । ब्रीह्यादित्वादिनिः करतलध्वनिभिः वाद्यघोषैर्वा तलनादितैः बहुनि वर्षाणि एकं दिनमिवाभूत समाः भारतभावदीपे नैलकण्ठीये श ३३ ॥ इति आदिपर्वणि

नवाधिकद्विशततमाऽध्यायः ॥ २०९ ॥

२१०

उत्सवे इति ॥ १ ॥ मघासु गमनार्थे निषिद्धेपि नक्षत्रे आसुरत्वाद्ययतुः ॥२॥ विजयप्रतिसंहितैः विजयकथकैः॥४॥ नाकामन्त न ज्यासवन्तः । तयोः तौ । कर्मणि षष्ठी॥१५॥ नाकामन्त यदा शापा बाणा मुक्ताः शिलास्विष नियमान्संपरित्यज्य व्यद्भवन्त द्विजातयः॥ १६ पृथिव्यां ये तपःसिद्धा दान्ताः शमपरायणाः। तयोर्भयादुद्धवुस्ते वैनतेयादिवोरगाः॥ १७ मिथतैराश्रमभंग्नैर्विकीणकलश्चुवैः। शून्यमासीज्ञगत्सर्वे कालेनेव हतं तदा॥ १८ ततो राजन्नदृश्यद्भिक्तिभिश्च महासुरौ। उभौ विनिश्चयं कृत्वा विकुर्वाते वधैषिणौ॥१९ प्रामिन्नकरदौ मन्तौ भूत्वा कुजरूरूपिणौ। संलीनमपि दुर्गेषु निन्यतुर्यमसादनम्॥ २० सिंहौ भूत्वा पुनर्व्यात्रौ पुनश्चान्तर्हितावुभौ। तैस्तैकपायस्तौ कूरावृषीन्दृष्टा निज्ञञ्चतुः॥ २१ निवृत्तयश्रस्वाध्याया प्रणष्टनृपतिद्विजा । उत्सन्नोत्सवयन्ना च बभूव वसुधा तदा ॥ 22 हाहाभूता भयार्ता च निवृत्तविपणापणा । निवृत्तदेवकार्या च पुण्योद्वाहविवर्जिता ॥ **२३** निवृत्तकृषिगोरक्षा विध्वस्तनगराश्रमा । अस्थिकङ्कालसंकीर्णा भूर्वभूवोत्रदर्शना ॥ રષ્ઠ निवृत्तपितृकार्यं च निर्वषट्कारमङ्गलम् । जगत्प्रतिभयाकारं दुष्प्रेश्यमभवत्तदा ॥ २५ चन्द्रादित्यौ ग्रहास्तारा नक्षत्राणि दिवौकसः ।ः जग्मुर्विषादं तत्कर्म दृष्ट्रा सुन्दोपसुन्दयोः॥ રદ્દ एवं सर्वा दिशो दैत्यौ जित्वा कूरेण कर्मणा। निःसपत्नौ कुरुक्षेत्रे निवेशमभिचऋतुः ॥ २७

इति श्रीमहा० आदिप० विदुरागमनराज्यलम्मपर्वाणे सुन्दोपसुन्दोपाख्याने दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २१०॥

288

नारद् उवाच। ततो देवर्षयः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः। जग्मुस्तदा परामार्ति दृष्टा तत्कदनं महत्॥ तेमिजग्मुर्जितकोधा जितात्मानो जितेन्द्रियाः। पितामहस्य भवनं जगतः कृपया तदा ॥ 3 ततो ददशुरासीनं सहदेवैः पितामहम् । सिद्धेर्ब्रह्मर्षिभिश्चेव समन्तात्परिवारितम् ॥ 3 तत्र देवो महादेवस्तत्राग्निर्वायुना सह। चन्द्रादित्यौ च शक्रश्च पारमेष्टवास्तथर्षयः॥ वैखानसा वालखिल्या वानप्रस्था मरीचिपाः। अजाश्चेवाविमूढाश्च तेजोगर्भास्तपस्विनः॥ ऋषयः सर्व एवैते पितामहमुपागमन्। ततोऽभिगम्य ते दीनाः सर्व एव महर्षयः ॥ Ę सुन्दोपसुन्दयोः कर्म सर्वमेव शशंसिरे। यया हतं यथा चैव कृतं येन ऋमेण च॥ न्यवेदयंस्ततः सर्वमखिलेन पितामहे ।

ततो देवगणाः सर्वे ते चैव परमर्षयः ॥ तमेवार्थं पुरस्कृत्य पितामहमचोद्यन् । ततः पितामहः श्रुत्वा सर्वेषां तद्वचस्तदा ॥ मुहूर्तमिव संचिन्त्य कर्तव्यस्य च निश्चयम् । तयोर्वधं समुद्दिस्य विश्वकर्माणमाह्वयत् ॥ दृष्टा च विश्वकर्माणं स्यादिदेश पितामहः। सुज्यतां प्रार्थनीयैका प्रमदेति महातपाः॥ ११ पितामहं नमस्कृत्य तद्वाक्यमाभिनन्य च । निर्ममे योषितं दिव्यां चिन्तयित्वा पुनः पुनः त्रिषु लोकेषु यत्किचिद्भृतं स्थावरजङ्गमम्। समानयद्दर्शनीयं तत्तदत्र स विश्ववित् ॥ १३ कोटिराश्चैव रत्नानि तस्या गात्रे न्यवेरायत् । तां रत्नसंघातमयीमसुजद्देवरूपिणीम् ॥ १४ सा प्रयत्नेन महता निर्मिता विश्वकर्मणा। त्रिषु लोकेषु नारीणां रूपेणाप्रतिमाभवत् ॥ १५

अह्रयद्भिरन्तिहैतैः। क्रिपिभेहेतुभूतैस्ते विकुवति विविधानि सिंहव्याघ्रादीनि रूपाणि जग्रहाते तिरोभावाय । ततस्तद्रूपा- ज्ञानात्प्रकटान्मुनीन् गजाादिरूपौ निजव्रतिरित्यर्थः ॥ १९ ॥ तदेवाह् प्रभिन्नेति प्रभिन्नौ मदेन क्रिन्नौ करटौ गण्डदेशौ यथोस्तौ । संलीनमिप मुनिम्।।२०॥उत्सवो यात्राविवाहादिः । २२ ॥ निवुत्तविपणाः क्रयविक्रयादिव्यवहारश्च्या

आपणाः हृष्टा यस्याम् ॥ २३ ॥ अस्थानि हस्तपादादिसंब-न्धीनि । कङ्कालाः देहमञ्यास्थीनि पार्श्वादिसाहितानि ॥२४॥ प्रहाः कुजादयः ताराः सप्तम्ब्योदयः । नक्षत्राणि आश्विन्यादीनि ॥ २६ ॥ इति खादिपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१० ॥ न तस्याः सुक्ष्ममप्यस्ति यद्वात्रे रूपसंपदा । नियुक्ता यत्र वा दृष्टिर्न सज्जति निरीक्षताम ॥१६ सा विग्रहवतीव श्रीः कामरूपा वपुष्मती। जहार सर्वभूतानां चक्षृंषि च मनांसि च ॥ १७ तिलं तिलं समानीय रह्मानां यद्विनिर्मिता। तिलोत्तमेति तत्तस्या नाम चक्रे पितामहः ॥१८ ब्रह्माणं सा नमस्कृत्य प्राञ्जलिवन्यमब्रवीत् । कि कार्यं मयि भूतेश येनासम्यदेह निर्मिता ॥१९

पितामह उवाच। गच्छ सुन्दोपसुन्दाभ्यामसुराभ्यां तिलोत्तमे । प्रार्थनीयेन रूपेण कुरु भद्रे प्रलोभनम् ॥ 20 त्वत्कृते दर्शनादेव \*रूपसंपत्कृतेन वै । विरोधः स्याद्यथा ताभ्यामन्योन्येन तथा कुरु॥ नारद उवाच।

सा तथेति प्रतिशाय नमस्कृत्य पितामहम् । चकार मण्डलं तत्र विबुधानां प्रदक्षिणम् ॥ २२ प्राड्यको भगवानास्ते दक्षिणेन महेश्वरः। देवाश्चैवोत्तरेणासन्सर्वतस्त्वृषयोऽभवन् ॥ २३

कुर्वत्या तु तदा तत्र मण्डलं तत्प्रदक्षिणम् । इन्द्रः स्थाणुश्च भगवान्धैर्येण प्रत्यवस्थितौ ॥ २४ द्रष्टकामस्य चात्यर्थं गतया पार्श्वतस्तया। अन्यदञ्चितपद्माक्षं दक्षिणं निःसृतं मुखम् ॥ २५ पृष्ठतः परिवर्तन्त्या पश्चिमं निःसतं मुखम् । गतया चोत्तरं पार्श्वमुत्तरं निःसृतं मुखम् ॥२६ महेन्द्रस्यापि नेत्राणां पृष्ठतः पार्श्वतोत्रतः । रक्तान्तानां विशालानां सहस्रं सर्वतोऽभवत ॥ एवं चतुर्मुखः स्थाणुर्महादेवोऽभवत्पुरा । तथा सहस्रनेत्रश्च बभुव बलसूदनः ॥ तथा देवनिकायानां महर्षीणां च सर्वशः। मुखानि चाभ्यवर्तन्त येन याति तिलोत्तमा ॥२९ तस्या गात्रे निपतिता दृष्टिस्तेषां महात्मनाम्। सर्वेषामेव भूयिष्ठमृते देवं पितामहम् ॥ गच्छन्त्या तु तया सर्वे देवाश्च परमर्षयः। कृतमित्येव तत्कार्यं मेनिरे रूपसंपदा ॥ तिलोत्तमायां तस्यां तु गतायां लोकभावनः। सर्वान्विसर्जयामास देवानृषिगणांश्च तान् ॥३२

इति श्रीमहा० आदिप० विदुरागमनराज्यलम्भपर्वणि सुन्दोपसुन्दोपाख्याने तिलोत्तमाप्रस्थापने एकादंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २११॥

## २१२

नारद उवाच । जित्वा तु पृथिवीं दैत्यौ निःसपत्नौ गतव्यथौ। कृत्वा त्रैलोवयमय्ययं कृतकृत्यौ बभृवतुः ॥ देवगन्धर्वयक्षाणां नागपार्थिवरक्षसाम् । आदाय सर्वरत्नानि परां तुष्टिमुपागती ॥ 2 यदा न प्रतिषेद्धारस्तयोः सन्तीह केचन। निरुद्योगौ तदा भूत्वा विजहातेऽमराविव ॥ स्त्रीमिर्माल्येश्च गन्धेश्च भक्ष्यमोज्येः सुपुष्कलैः। पानैश्च विविधेर्हद्यैः परां प्रीतिमवापतुः ॥

अन्तःपुरवनोद्याने पर्वतेषु वनेपु च । यथेप्सितेषु देशेषु विजहातेऽमराविव ॥ تو ततः कदाचिद्धिन्ध्यस्य प्रस्थे समशिलातले । पुष्पिताग्रेषु शालेषु विहारमभिजग्मतुः॥ Ę. दिव्येषु सर्वकामेषु समानीतेषु तावुभौ। वरासनेषु संहष्टौ सहस्रोभिनिषीद्तुः ॥ **9**, ततो वादित्रनृत्याभ्यामुपातिष्ठन्त तौ स्त्रियः। गीतैश्च स्तातिसंयुक्तैः प्रीत्या समुपजिमरे ॥

देवसंघानां येन देशेन मार्गेण सा याति तथा मुखानि अभ्यः वर्तन्त ।। २९ ।। इति आदिप० नै० भा० भा० एकाद-शाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २११ ॥

## २१२

जित्वेति । कृत्वा स्वाधीनं अन्यप्रं निर्विशेषं यथा स्यात्तथा ॥ १ ॥ प्रस्थे शिखरे ॥ ६ ॥

२११

तस्या गात्रे सूक्ष्ममपि तदङ्गं नास्ति । यच्छन्दस्तदर्थे । रूप-संपदाहेतुभूतया यत्र नियुक्ता निरीक्षतां दृष्टिर्न सज्जतीति संबन्धः ॥ १६ ॥ प्रलोभनं अर्थात्सुन्दोसुन्दयोरेव ॥२०॥ ताभ्यां तयोः ॥ २९ ॥ मण्डलं समुदायं ॥२२॥ भगवा-न्विष्णुः । प्राक्मुखीभावादिना तेषामपि तत्र मोहो द्योतितः ॥ २३ ।। द्रष्टुकामस्य स्थाणोः ।। २५ ॥ देवानिकायानां

\* रुपसंपत्करणेन हेतुना

ततस्तिलोत्तमा तत्र वने पुष्पाणि चिन्वती। वैषं साक्षिप्तमाघाय रक्तेनैकेन वाससा॥ नदीतीरेषु जातान्सा कर्णिकारान्प्रचिन्वती । शनैर्जगाम तं देशं यत्रास्तां तौ महासुरौ ॥ तौ तु पीत्वा वर पानं मदरक्तान्तलोचनौ । ष्ट्रैव तां वरारोहां व्यथितौ संबभृवतुः।। ११ ताबुत्थायासनं हित्वा जमतुर्यत्र सा स्थिता। उँमौ च कामसंमत्तावुमौ प्रार्थयतश्च ताम् ॥ १२ दक्षिणे तां करे सुम्रं सुन्दो जग्राह पाणिना। उपसुन्दोपि जन्नाह वामे पाणौ तिलोत्तमाम्॥ वरप्रदानमत्ती तावौरसेन बलेन च। श्चनरत्नमदाभ्यां च सुरापानमदेन च॥ १४ सवैरेतैमेदैमेत्तावन्योऽन्यं मुकुटीकृतौ । मदकामसमाविष्टी परस्परमथीचतुः॥ १५ मम भार्या तव गुरुरिति सुन्दोऽभ्यभाषत । मम भार्या तव वधूरुपसुन्दोऽभ्यभाषत ॥ १६ नेषा तव ममैषेति ततस्ता मन्युराविशत्। तस्या रूपेण समत्तौ विगतस्रोहसौहदौ ॥ १७ तस्या हेतोगींदे भीमे संगृहीतामुभी तदा। प्रगृह्य च गदे मीमे तस्यां ता काममोहितौ ॥१८ अहं पूर्वमहं पूर्वमित्यन्योऽन्यं निजन्नतुः । तौ गदाभिहतौ भीमौ पेततुर्धरणीतले ।। रुधिरेणावसिकाङ्गौ द्वाविवाकौ नमध्र्युतौ । १९ः ततस्ता विद्वता नार्यः स च दैत्यगणस्तया ॥२० यातालमगमत्सर्वौ विषाद्मयकाम्पितः।

ततः पितामहस्तत्र सह देवैर्महर्षिभिः॥ २१
आजगाम विशुद्धात्मा पूजयंश्च तिलोत्तमामः ।
वरेण छन्दयामास भगवान्त्रपिताभहः॥ २२
वरं दित्सः स तत्रैनां प्रीतः प्राह पितामहः।
आदित्यचरिताँहोकान्विचरिष्यासि भाविनि २३
तेजसा च सुदृष्टां त्वां न करिष्यति कश्चन।
प्वं तस्यै वरं दत्वा सर्वलोकिपतामहः॥ २४
इन्द्रे त्रैलोक्यमाधाय ब्रह्मलोकं गतः प्रभुः।
नारद उवाच।

पवं तौ सहितौ भृत्वा सर्वार्थे ब्वेकिनिश्चयौ ॥ २५ तिलोत्तमार्थं संकुद्धावन्योऽन्यमभिजञ्जतः । तस्माद्भवीमि वः स्नेहात्सर्वान्मरतसत्तमाः ॥ २६ यथा वो नात्र भेदः स्यात्सर्वेषां द्रौपदीकृते । तथा कुरुत भद्रं वो मम चेत्रियमिच्छय ॥ २७

वैशंपायन उवाच ।
पवमुक्ता महात्मानो नारदेन महर्षिणा ।
समयं चित्ररे राजंस्तेऽन्योऽन्यवशमागताः ।
समक्षं तस्य देवर्षेनार्रदस्यामितौजसः ॥ २८
द्रौपद्या नः सहासीनानन्योऽन्यं योऽभिदर्शयेत् ।
स नो द्वादशवर्षाणि ब्रह्मचारी वने वसेत् ॥ २९
कृते तु समये तस्मिन्पाण्डवैर्धमेचारिभिः ।
नारदोऽप्यगमत्त्रीत इष्टं देशं महामुनिः ॥ ३०
एवं तैः समयः पूर्वं कृतो नारदचोदितैः ।
न चाभिद्यन्त ते सर्वे तदाऽन्योऽन्येन भारत ३१

इति श्रीमहा० आदिप० विदुरागमनराज्यलक्ष्मप० सुन्दोपसुन्दोपाख्याने द्वादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१२॥

समाप्तं विदुरागमनराज्यलम्भपर्व ।



वेषं श्वन्नारं आधाय साक्षिप्तं आक्षिप्तं आक्षेपो मनोवैकल्यं तेन सह यथा स्यात्तथा । सूक्ष्मैकवाससो धारितत्वाद्विविक्तावयवत्वेन जनं ब्याकुलयन्तीत्यर्थः ॥९॥ व्यक्तितो कामेन ॥ ११॥ तेजसाऽर्कवत्परदृष्ट्यभि-

भावकत्वात्सुदृष्टां सम्यग्दृष्टां न करिष्यति कश्चिती. ।। २४ ।। इति आदिपर्वणि नै॰ भा॰ भा॰ द्वादशाधिकद्धि -शततमोऽध्यायः ॥ २१२ ।।



दाक्षणे तां करे सुभ्रं सुन्दो जग्राह पाणिना । उपसुन्दोपि जग्राह वामे पाणौ तिलोत्तमाम् ॥ आदि॰ २१२.१३

## अर्जुनवनवासपर्व

## २१३

## वैशंपायन उवाच ।

्एवं ते समयं कृत्वा न्यवसंस्तत्र पाण्डवाः । चरो शस्त्रप्रतापेन कुर्वन्तोऽन्यान्महीक्षितः ॥ तेषां मनुजसिंहानां पञ्चानाममिताजसाम् । वभूव कृष्णा सर्वेषां पार्थानां वशवर्तिनी ॥ ते तया तैश्च सा वीरैः पतिभिः सह पश्चभिः। बभूव परमप्रीता नागैरिव सरस्वती ॥ न्वर्तमानेषु धर्मेण पाण्डवेषु महात्मसु । टयवर्धन्कुरवः सर्वे हीनदोषाः सुखान्विताः ॥ ४ अथ दीर्घेण कालेन ब्राह्मणस्य विशांपते । कस्याचित्तस्करा जहुः केचिद्रा नृपसत्तम ॥ द्वियमाणे धने तस्मिन्ब्राह्मणः कोधमूर्च्छितः । आगम्य खाण्डवप्रस्यमुद्कोशत्स पाण्डवान् ॥ ६ इद्विवते गोधनं क्षुद्रैर्नृशंसैरकृतात्मभिः। प्रसद्य चास्मद्रिषयादभ्यधावत पाण्डवाः॥ ब्राह्मणस्य प्रशान्तस्य हविर्घाङ्कैः प्रलुप्यते । शार्दूलस्य गुहां शून्यां नीचः कोंष्टाभिमदीति ॥८ अरक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम्। तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रं पापचारिणम् ॥ 9 ब्राह्मणस्वे हते चोरैर्घर्मार्थे च विलोपिते । रोह्यमाणे च मथि क्रियतां हस्तधारणा ॥ १०

## वैशंपायन उवाच ।

नोह्नयमाणस्याभ्याशे भृशं विप्रस्य पाण्डवः। तानि वाक्यानि शुश्राव कुन्तीपुत्रो धनंजयः ११ श्रुत्वेव च महाबाहुर्माभैरित्याह तं द्विजम्। आयुधानि च यत्रासन्पाण्डवानां महात्मनाम् १२ कृष्णया सह तत्रास्ते धर्मराजो युधिष्ठिरः। संप्रवेशाय चाशको गमनाय च पाण्डवः॥ १३

तस्य चार्तस्य तैर्वाक्यैश्चोद्यमानः पुनः पुनः । आऋन्दे तत्र कौन्तैयश्चिन्तयामास दुःखितः हियमाणे धने तस्मिन्त्राह्मणस्य तपस्विनः । अश्रुप्रमार्जनं तस्य कर्तव्यमिति निश्चयः॥ः उपक्षेपणजोऽधर्मः स्तमहान्स्यानमहीपतेः । यद्यस्य रुदतो द्वारि न करोम्यद्य रक्षणम् ॥ अनास्तिक्यं च संवैषामस्माकमपि रक्षणे । प्रतितिष्ठेत लोकेस्मित्रधर्मश्चैव नो भवेत ॥ अनादृत्य तु राजानं गते मिय न संशयः । अजातशत्रोर्भृपतेर्मिय चैवानृतं भवेत् ॥ १८ अनुप्रवेशे राज्ञस्तु वनवासो भवेन्मम । सर्वमन्यत्परिहृतं घर्षणात् महीपतेः॥ १९ अधर्मो वै महानस्तु वने वा मरणं मम । शरीरस्य विनाशेन धर्म एव विशिष्यते ॥ રં एवं विनिश्चित्य ततः कुन्तीपुत्रो धनंजयः। अनुप्रविक्य राजानमापृच्छय च विद्यापिते ॥ २१ धनुरादाय संहष्टो ब्राह्मणं प्रत्यभाषत । ब्राह्मणागम्यतां शीवं यावत्परधनैषिणः ॥ 22 न दूरे ते गताः श्वद्रास्तावद्रच्छावहे सह। यावन्निवर्तयाम्यद्य चौरहस्ताद्धनं तव॥ सोऽनुस्त्य महाबाहुर्घन्वी वर्मी रथी ध्वजी । शरैर्विध्वस्य तांश्चौरानवजित्य च तद्धनम् ॥ २४ ब्राह्मणं समुपाकृत्य यशः प्राप्य च पाण्डवः । ततस्तद्गोधनं पार्थों दत्वा तस्मै द्विजातये ॥ २५ आजगाम पुरं वीरः सव्यसाची धनंजयः । सोऽभिवाद्य गुरून्सर्वान्सर्वेश्चाप्यभिनान्दतः धर्मराजमुवाचेदं व्रतमादिश मे प्रभो। समयः समितिकान्तो भवत्संन्दर्शने मया ॥

### २१३

एविमिति ॥ १ ॥ नागैर्गजै: । सरस्वती बहुसरोयुक्ता वनस्थली । सा हि गजैर्युक्ताऽन्ये छेत्तुमशक्या । तया च गजा बलिनः । एवं ते मिथो वृद्धिहेतव इत्यर्थः ॥ ३ ॥ इस्तधारणा कियता अभयं दीयतामित्यर्थः ॥ १० ॥ उपक्षिपणजः उपेक्षाजन्यः अधर्म इति छेदः ॥ १६ ॥ अनारितक्यं आस्तिक्यामावः । रक्षणे विषये । प्रतितिष्ठेत स्थिरः स्यात् । तेन च नोस्माकं अधर्मश्च महान् भवेत्

॥ १७ ॥ राजानं सस्त्रीकं आयुधागारस्थं प्रति मिय गते सित ॥ १८ ॥ अनुप्रवेशे एकस्मिन् स्त्रिया सह रममाणेऽ-न्यस्य तत्र गमने। अन्यत् वनवासादिकम् । परित्हतं तुच्छम्। धर्षणातु अधर्मी महान् इति संबन्धः ॥ १९ ॥ वा शब्द इवार्थे । येनाधर्मेण मम वने मरणिमव स्यात्स एवास्तु यतोस्मात् ब्रह्मस्वरक्षणजो धर्मः श्रेष्ठः ॥ २० ॥ आपृच्छच धनुश्चादाय ॥ २१ ॥ समुपाकृत्य प्रसाद्य स्वपुरं आजगा-मेति द्वितीयेनान्वयः ॥ २५ ॥

ዊ:

212

₹.

वनवासं गमिष्यामि समयो होष नः कृतः। इत्युक्तो धर्मराजस्तु सहसा वाक्यमियम् ॥ २८ कथमित्यब्रवीद्वाचा शोकार्तः सज्जमानया । युधिष्ठिरो गुडाकेशं म्राता भ्रातरमञ्जूतम् ॥ २९ उवाच दीनो राजा च धनंजयमिदं वचः। प्रमाणमास्म यदि ते मत्तः शृणु वचोऽनघ ॥ ३० अनुप्रवेशे यद्वीर कृतवांस्त्वं समाप्रियम् । सर्वे तदनजानामि व्यलीकं न च मे हिंदे॥ ३१ गुरोरनुप्रवेशो हि नोपघातो यवीयसः।

यवीयसोऽनुप्रवेशो ज्येष्टस्य विधिलोपकः ॥ ३२ निवर्तस्व महाबाहो कुरुष्व वचनं मम । न हि ते धर्मलोपोस्ति न च ते धर्षणा कृता ॥३३

अर्जुन उवाच ।

न व्याजेन चरेद्धर्ममिति मे भवतः श्रुतम् । न सत्याद्विचलिष्यामि सत्येनायुधमालमे ॥ ३४: वैशंपायन उवाच ।

सोभ्यनुक्षाय राजानं वनचर्याय दीक्षितः । वने द्वादश वर्षाणि वासायानुजगाम ह ॥

इति श्रीमहा० आदिप०अर्जुनवनवासपर्वणि अर्जुनतीर्थयात्रायां त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१३

288

न्तं प्रयान्तं महाबाहुं कौरवाणां यशस्करम् । अनुजन्मुर्महात्मानों ब्राह्मणा वेदपारगाः॥ वेदवदाङ्गविद्वांसस्तथैवाघ्यात्मचिन्तकाः। मैसास्त्र भगवद्भक्ताः स्ताः पौराणिकाश्च ये ॥ २ कथकाश्चापरे राजन् श्रमणाश्च वनौकसः। दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरं द्विजाः३ एतैश्चान्येश्च बहुभिः सहायैः पाण्डुनन्दनः। वृतः श्रुश्णकथैः प्रायान्मकद्भिरिव वासवः ॥ ४ रमणीयानि चित्राणि वनानि च सरांसि च । सरितः सागरांश्चेव देशानपि च भारत॥ ų पुण्यान्यपि च तीर्थानि ददर्श भरतर्षमः। ु स गङ्गाद्वारमाश्रित्य निवेशमकरोत्प्रभुः॥ ફ तत्र तस्याद्धतं कर्म शृणु त्वं जनमेजय । कृतवान्यद्विशुद्धात्मा पाण्डूनां प्रवरो हि सः॥ ७ निविष्टे तत्र कौन्तेये ब्राह्मणेषु च भारत। अग्निहोत्राणि विप्रास्ते प्रादुश्चकुरनेकराः॥

वैशंपायन उवाच।

कृताभिषेकैर्विद्वद्भिर्नियतैः सत्पथि स्थितैः। शुरामेऽतीव तदाजन् गङ्गाद्वारं महात्मभिः ॥ १० तथा पर्याकुले तस्मिन्निवेशे पाण्डवर्षभः। 28 अभिषेकाय कौन्तेयो गङ्गामवततार ह ॥ तत्राभिषेकं कृत्वा स तर्पयित्वा पितामहान्। उत्तितीर्षुर्जुलाद्वाजन्नश्निकार्यचिकीर्षया ॥ १२. अपरुष्टो महाबाहर्नागराजस्य कन्यया । अन्तर्जले महाराज उलुष्या कामयानया ॥ १३. दद्शे पाण्डवस्तत्र पावकं सुसमाहितः। कौरव्यस्याथ नागस्य भवने परमार्चिते ॥ १४ तत्राग्निकार्ये कृतवान्कुन्तीपुत्रो धनंजयः । अराङ्कमानेन हुतस्तेनातुष्यद्धुतारानः॥

अग्निकार्यं स कृत्वा तु नागराजसुतां तदा ।

किमिदं साहसं भीरु कृतवत्यसि भाविनि ।

कश्चायं सुभगे देशः का च त्वं कस्य वात्मजा<sup>१७</sup>

प्रहसन्निव कौन्तेय इदं वचनमन्नवीत् ॥

कृतपुष्पोपहारेषु तीरान्तरगतेषु च ॥

समयः अनुप्रवेष्टुर्द्दाशवार्षिको वनवासनियमः ॥ २८ ॥ सजमानया स्खलन्त्या ॥ २९ ॥ अनुजानामि ब्राह्मणार्थ-्तिनं गुणत्वेमैवाङ्गीकरोमि । व्यलीकं अप्रियम् ॥ ३१ ॥ उपघातोऽनिष्टः । विधिलोपको धर्मप्तः ॥ ३२ ॥ न च ते त्वया ॥ ३३ ॥ इति आ० नै० मा० मा० त्रयोदशाधिक-द्विशततमोऽध्यायः ॥ २१३ ॥

तेषु प्रबोध्यमानेषु ज्वलितेषु दुतेषु च।

तं प्रयान्तमिति ॥ १ ॥ मैक्षाः मिक्षाजीबिनी यतयो ब्रह्मचारिणश्च । चौक्षा इति पाठे चोक्षाः शुचयस्त एकः चौक्षाः ' चोक्षो गीते छुचौ दक्षे तथा तीक्षणमनोज्ञयोः ' इति मेदिनी । चोक्षा इत्येव मुख्यः पाठः ॥ २ ॥ श्रमणाः ऊर्व्वरेतसो यतयो ब्रह्मचारिणश्च ॥ ३ ॥ अभिकार्यचिकीर्ष-येति । पत्नीसांनिध्याभावेपि प्रवसता औपासनहोमः कर्तव्यः इति दर्शितम् ॥ ११ ॥ अपक्रुष्टे। ऽपनीतः । कामयानया त पतिभिच्छन्त्या ॥ १३ ॥ अशङ्कमानेन आपर्द्धमनिश्चयवत्र विस्मयरहितेन ॥ १५॥

उल्रूप्युवाच ।

ऐरावतकुले जातः कौरत्यो नाम पन्नगः ।
तस्यास्मि दुहिता राजकुलूपी नाम पन्नगी ॥ १८
साऽहं त्वामभिषेकार्थमवतीर्णं समुद्रगाम् ।
हृष्ट्रैव पुरुषव्यात्र कन्द्र्पेणाभिमूर्व्छिता ॥ १९
तां मामनङ्गग्लपितां त्वत्कृते कुरुनन्दन ।
अनन्यां नन्द्यस्वाद्य प्रदानेनात्मनोऽनघ ॥ २०

अर्जुन उवाच।
ब्रह्मचर्यमिदं भद्रे मम द्वादशवार्षिकम्।
धर्मराजेन चादिष्टं नाहमस्मि स्वयं वशः॥ २१
तव चापि थ्रियं कर्तुमिच्छामि जलचारिणि।
अनृतं नोक्तपूर्वं च मया किंचन कर्हिचित्॥ २२
कथं च नानृतं में स्यात्तव चापि प्रियं भवेत्।
न च पीड्येत में धर्मस्तथा कुर्या मुजङ्गमे॥ २३
उल्रुप्युवाच।

जानाम्यहं पाण्डवेय यथा चरास मेदिनीम् ।
यथा च ते ब्रह्मचर्यमिदमादिष्टवानगुरुः ॥ २४
परस्परं वर्तमानां द्रुपदस्यात्मजां प्रति ।
यो नोऽनुप्रविद्यान्मोहात्स वे द्वादशवार्षिकम् २५
वने चरेद्रह्मचर्यमिति वः समयः कृतः ।
तदिदं द्रौपदिहेतोरन्योऽन्यस्य प्रवासनम् ॥ २६
कृतवांस्तत्र धर्मार्थमत्र धर्मो न दुष्यति ।

परित्राणं च कर्तव्यमार्तानां पृथुलोचन ॥ २७ कृत्वा मम परित्राणं तव धर्मो न लुप्यते । यदि वाप्यस्य धर्मस्य स्रुस्मोऽपि स्याद्यतिक्रमः ॥ स च ते धर्म पव स्याद्दत्वा प्राणान्ममार्जुन । मक्तां च भज मां पार्य सतामतन्मतं प्रभो ॥ २९ न करिष्यासे चेदेवं मृतां मामुपधारय । प्राणदानान्महाबाहो चर धर्ममनुत्तमम् ॥ ३० शरणं च प्रपन्नास्मि त्वामच पुरुषोत्तम । दीनाननाथान्कौन्तय परिरक्षासे नित्यशः ॥ ३१ साऽहं शरणमभ्योम रोरवीमि च दुःखिता । याचे त्वां चामिकामाहं तस्मात्कुरु मम प्रियम् । स त्वमात्मप्रदानेन सकामां कर्त्वमहंसि ॥ ३२ वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्तस्तु कौन्तेयः पन्नगेश्वरकन्यया।
कृतवांस्तत्तथा सर्वे धर्ममुद्दिस्य कारणम् ॥ ३३
स नागमवने रात्रि तामुषित्वा प्रतापवान्।
उदितेऽभ्युत्थितः सूर्ये कौरव्यस्य निवेशनात् ३४
आगतस्तु पुनस्तत्र गङ्गाद्वारं तया सह।
परित्यज्य गता साध्वी उलूपी निजमान्दिरम् ॥३५
दत्वा वरमजेयत्वं जले सर्वत्र भारत।
साध्या जलचराः सर्वे भविष्यन्ति न संशयः ३६

इति श्रीमहा० आदि० अर्जुनवनवासपर्वाणि उलूपीसङ्गे चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१४॥

२१५

वैशंपायन उवाच ।
कथियत्वा च तत्सर्व ब्राह्मणेम्यः स भारत ।
प्रययौ हिमवत्पार्श्व ततो वज्रधरात्मजः ॥ १
अगस्त्यवटमासाद्य वसिष्ठस्य च पर्वतम् ।
भृगुतुङ्गे च कौन्तेयः कृतवान् शौचमात्मनः ॥ २
प्रद्दौ गोसहस्राणि सुबहूनि च भारत ।
निवेशांश्च द्विजातिभ्यः सोऽददत्कुरुसत्तमः ॥ ३

हिरण्यबिन्दोस्तिथें च स्नात्वा पुरुषसत्तमः।

हष्टवान्पाण्डवश्रेष्ठः पुण्यान्यायतनानि च ॥ ४

अवतीर्य नरश्रेष्ठो ब्राह्मणैः सह भारत।

प्राचीं दिशमभिषेष्सुर्जगाम भरतर्षभः॥ ५

आनुपूर्व्येण तीर्थानि दष्टवान्कुरुसत्तमः।

नदीं चोत्पिलिनीं रम्यामरण्यं नैमिषं प्रति॥ ६

विस्रुज्य ॥ ३५ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१४ ॥

२१५

कथायित्वेति ॥१॥ स्गुतुङ्गे तुङ्गनाथ इति प्रसिद्धे ॥२॥

समुद्रगां गङ्गाम् ॥ १९ ॥ अनङ्गग्लापितां कामेन पीडि-ताम् ॥ २० ॥ जानाम्यहं पाण्डवेयेत्यादिना स्वस्याती-न्द्रियं ज्ञानं दर्शयन्ती द्रीपदीनिमित्तमेव तव ब्रह्मचर्ये नान्यत्रेत्याह । अत एवाग्रेपि चित्राङ्गदासुभद्रयोः पाणिग्रहणं संगच्छते ॥ २४ ॥ परित्यज्य सुनिसमाजे तं

नन्दामपरनन्दां च कौशिकीं च यशस्विनीम् । महानदीं गयां चैव गङ्गामपि च भारत ॥ एवं तीर्थानि सर्वाणि पश्यमानस्तथाश्रमान् । थात्मनः पावनं कुर्वन्त्राह्मणेभ्यो ददौ च गाः ॥८ अङ्गवङ्गकलिङ्गेषु यानि तीर्थानि कानिचित्। जगाम तानि सर्वाणि पुण्यान्यायतनानि च ॥९ दृष्ट्रा च विधिवत्तानि धनं चापि ददौ ततः। कलिङ्गराष्ट्रद्वारेषु ब्राह्मणाः पाण्डवानुगाः । अभ्यनुकाय कोन्तयमुपावर्तन्त भारत ॥ १० स तु तैरम्यनुज्ञातः कुन्तीपुत्रो धनंजयः। सहायेरल्पकेः शूरः प्रययौ यत्र सागरः ॥ ११ स कलिङ्गानतिकम्य देशानायतनानि च। हर्म्याणि रमणीयानि प्रेक्षमाणो ययौ प्रभुः ॥ १२ महेन्द्रपर्वतं दृष्टा तापसैस्पर्गोभितम् । समुद्रतीरेण रानैर्मणिपूरं जगाम ह ॥ १३ तत्र सर्वाणि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। अभिगम्य महाबाहुरम्यगच्छन्महीपतिम्॥ मणिपूरेश्वरं राजन्यमध्यं चित्रवाहनम् । तस्य चित्राङ्गदा नाम दुहिता चारुदरीना ॥ १५ तां ददर्श पुरे तस्मिन्वचरन्ती यहच्छया । दृष्ट्वा च तां वरारोहां चक्रम चैत्रवाहिनीम् ॥ १६ अभिगम्य च राजानमवदत्स्वं प्रयोजनम् ।

देहि मे खिल्वमां राजन् स्रत्रियाय महात्मने १७ तच्छूत्वा त्वब्रवीद्राजा कस्य पुत्रोऽसि नाम किम् उवाच तं पाण्डवोहं कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ तमुवाचाथ राजा स सान्त्वपूर्वभिदं वच । राजा प्रभञ्जनो नाम कुलेऽस्मिन्संबभूव ह ॥ १९ अपुत्रः प्रसवेनार्थी तपस्तेषे स उत्तमम् । उग्रेण तपला तेन देवदेवः पिनाकधृक् ॥ २० ईश्वरस्तोषितः पार्थ देवदेव उमापतिः । स तस्मै भगवान्प्रादादेकेकं प्रसवं कुले॥ २१ एकैकः प्रसवस्तस्माद्भवत्यस्मिन्कुले सदा । तेषां कुमाराः सर्वेषां पूर्वेषां मम जिक्षरे ॥ રર एका च मम कन्येयं कुळस्योत्पादिनी भूशम्। पुत्रो ममायमिति भे भावना पुरुषंवम ॥ २३ पुत्रिका हेतुविधिना संक्षिता भरतर्षमः -तस्मादेकः स्रुतो योऽस्यां जायते भारत त्वया २४ प्तच्छुल्कं मवत्वस्याः कुलकृजायतामिह् । एतेन समर्थेनेमां प्रतिगृद्धीष्व पाण्डव॥ ર્ષ स तथेति प्रतिज्ञाय तां कन्यां प्रतिगृह्य च। उवास नगरे तर्सिमस्तिस्रः कुन्तीसुतः समाः २६ तस्यां स्रुते समुत्पन्ने परिष्वज्य वराङ्गनाम् । आमन्त्र्य नृपति तं तु जगाम परिवार्तितुम् ॥ २७

इति श्रीमहाभा० आदिप० अर्जुनवनवासप० चित्राङ्गदासंगमे पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१५

२१६

वैशंपायन उवाच । ततः समुद्रे तीर्थानि दक्षिणे भरतर्षम । अभ्यगच्छत्सुपुण्यानि शोभितानि तपिसिभः १ वर्जयन्ति स्म तीर्थानि तत्र पश्च स्म तापसाः । अवकीर्णानि यान्यासन्पुरस्तानु तपस्विभिः ॥ २

निवेशान् गृहाणि ॥३॥ महानदीं गयास्थामेव नदीम् ॥७॥ राष्ट्रद्वारेषु पर्वतसिन्धमार्गेषु। कलिङ्गस्थतीर्थानामनति- प्रशस्तत्वात् उपावर्तन्त परावृताः ॥ १०॥ चैत्रवाहिनीं चित्रवाहनस्य दुहितरम् ॥१६॥ हेतुविधिना पुत्रहेतौ । पुत्रि-कायामपि पुत्रशब्दप्रयोगविधानात् । लाङ्गलं जीवनिमितिवत् तथा च लिङ्गं पुमांस एव मे पुत्रा जायेरित्रिति । तेन पुत्र्यपि पुत्रसंकिता ॥२४॥ शुल्कं मील्यम् । अद्यापि पुत्रिकापुत्रस्यैव राज्यमिति दक्षिणकेरलेष्याचारो हर्यते ॥ २५ ॥ समाः

अगस्यतीर्थं सौभद्रं पौलोमं च सुपावनम् । कारन्थमं प्रसन्नं च हयमेथफलं च तत् ॥ भारद्वाजस्य तीर्थे तु पापप्रशमनं महत् । एतानि पञ्च तीर्थानि ददर्श कुहसत्तमः ॥

₹

8

वर्षाणि । हिमा इति पाठेपि हेमन्तत्रयेण स एवार्थे रुक्ष्यः । पर्येम त्वा ज्ञत रहिम इति वेदे प्रयोगाच ॥ २६ ॥ इति आदिपर्वणि नै०मा०भावदीपे पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१५ ॥

२१६

तत इति ॥ १॥ पत्र तीर्थानि आगस्यसौभद्रपौठीमकार रन्थमभारद्वाजीयानि पत्र तीर्थानि ॥ २ ॥

विविक्तान्युपलक्ष्याथ तानि तीर्थानि पाण्डवः । दृष्ट्रा च वर्ज्यमानानि मुनिभिर्धर्मबुद्धिभिः ॥ ५ तपस्विनस्ततोऽपृच्छत्प्राञ्जलिः कुरुनन्दनः। तीर्थानीमानि वर्ज्यन्ते किमर्थं ब्रह्मवादिभिः ॥ ६ तापसा ऊचः। श्राहाः पञ्च वसन्त्येषु हरन्ति च तपोधनान् । तत एतानि वर्ज्यन्ते तीर्थानि क्रम्नन्दन ॥ वैशंपायन उवाच । तेषां श्रुत्वा महाबाहुर्वार्यमाणस्तपोधनैः। जगाम तानि तीर्थानि द्रष्टुं पुरुषसत्तमः॥ ततः सौमद्रमासाच महर्षेस्तीर्थमुत्तमम्। विगाह्य सहसा शूरः स्नानं चक्रे परंतपः॥ अथ तं पुरुषद्याघ्रमन्तर्जलचरो महान्। जग्राह् चरणे ग्राहः कुन्तीपुत्रं धनंजयम् ॥ १० स तमादाय कौन्तेयो विस्फूरन्तं जलेचरम्। उदतिष्ठनमहाबाहुर्बलेन बलिनां वरः॥ ११ उत्कृष्ट एव ग्राहस्तु सोऽर्जुनेन यशस्त्रिना। बभूव नारी कल्याणी सर्वाभरणभूषिता॥ १२ दीप्यमाना श्रिया राजिन्दिव्यरूपा मनोरमा। तद्द्भुतं महद्द्या कुन्तीपुत्रो घनंजयः॥ १३ तां स्त्रियं परमप्रीत इदं वचममन्रवीत्।

का वै त्वमसि कल्याणि कुतो वाऽसि जलेचरी॥ किमर्थे च महत्पापमिदं कृतवती पुरा।

### वर्गोवाच।

अप्सराऽस्मि महाबाहो देवारण्यविहारिणी १५ इष्टा धनपतेर्नित्यं वर्गा नाम महाबल । मम सख्यश्चतस्त्रोन्याःसर्वाः कामगमाः शुमाः १६ ताभिः सार्धे प्रयाताऽस्मि लोकपालानिवेशनम् । ततः पद्यामहे सर्वा ब्राह्मणं संशितव्रतम् ।। रूपवन्तमधीयानमेकमेकान्तचारिणम् । तस्यैव तपसा राजंस्तद्वनं तेजसा वृतम्॥ आदित्य इव तं देशं कृत्स्नं सर्वं व्यकाशयत् । तस्य दृष्टा तपस्ताद्यूपं चाद्भतमुत्तमम्॥ अवतीर्णाः सम तं देशें तपोविद्यचिकीर्षया। अहं च सौरभेयी च समीची बुद्धदा लता ॥ २० यौगपद्येन तं विप्रमभ्यगच्छाम भारत। गायन्त्योऽथ हसन्त्यश्च लोभयित्वा च तं द्विजम् स च नास्मासु कृतवान्मनो वीर कथंचन। नाकम्पत महातेजाः स्थितस्तपसि निर्मले ॥ २२ सोशपत्कुपितोस्मासु ब्राह्मणः क्षत्रियर्षम । ब्राह्मूता जले यूयं चरिष्यथ शतं समाः॥

इति श्रीमहा० आदिप० अर्जुनवनवासपर्वाण तीर्थंब्राहविमोचने षोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥२१६

## २१७

## वर्गावाच।

ततो वयं प्रत्यथिताः सर्वा भारतसत्तम ।
अयाम शरणं विप्रं तं तपोधनमच्युतम् ॥ १
रूपेण वयसा चैव कन्द्रपेण च द्रिपताः ।
अयुक्तं कृतवत्यः स्म क्षन्तुमर्हसि नो द्विज ॥ २
एष एव वधोऽस्माकं सुपर्याप्तस्तपोधन ।
यद्वयं संशितात्मानं प्रलोब्धुं त्वामिहागताः ॥ ३
अवध्यास्तु स्त्रियः सृष्टा मन्यन्ते धर्मचारिणः ।

तस्माद्धमेंण वर्ध त्वं नास्मान्हिंसितुमहींस ॥ ४ सर्वभूतेषु धर्मन्न मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । सत्यो भवतु कल्याण एष वादो मनीषिणाम् ॥ ५ शरणं च प्रपन्नानां शिष्टाः कुर्वन्ति पालनम् । शरणं त्वां प्रपन्नाः समस्तस्मात्वं क्षन्तुमहींस ॥ ६ वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्तः स धर्मात्मा ब्राह्मणः शुभकर्मकृत् । प्रसादं कृतवान्वीर रविसोमसमप्रभः ॥

धर्मबुद्धिभि: दुर्मरणजं दोषं तीर्थेनाप्यविनादयं पत्र्यद्भि: ॥ ५॥ उक्कष्ट एव उद्धृतमात्रः॥ १२॥ इति आदिपर्विणि नैलकष्ठीये भारतभावदीपे षोडशाधिक-द्विशततमोऽध्याय:॥ २१६॥

#### २१७

ततो वयमिति । अयाम गतवत्यः ॥ १ ॥ प्रलोब्धुं प्रलोमायेतुम् ॥ ३ ॥ वर्ध वर्धस्व ॥ ४ ॥ मैत्रः सर्वभूत-सुत्दत् । एष वादः मैत्रो ब्राह्मण इत्युद्धोषः ॥ ५ ॥ ब्राह्मण उवाच ।

शतं शतसहस्रं तु सर्वमक्षय्यवाचकम् ।

परिमाणं शतं त्वेतन्नेदमक्षय्यवाचकम् ॥ ८

यदा च वो प्राहभूता गृह्णन्तीः पुरुषाञ्जले ।

उत्कर्षति जलात्तस्मात्स्थलं पुरुषसत्तमः ॥ ९

तदा यूयं पुनः सर्वाः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यथ ।

अनृतं नोक्तपूर्वं मे हसतापि कदाचन ॥ १०

तानि सर्वाणि तीर्थानि ततः प्रभृति चैव ह ।

नारीतीर्थानि नाम्नेह ख्याति यास्यन्ति सर्वशः ।

पुण्यानि च भविष्यन्ति पावनानि मनीषिणाम्११

वर्गोवाच ।

ततोभिवाद्य तं वित्रं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । अचिन्तयामोऽपस्तत्य तस्माद्देशात्सुदुःखिताः १२ क जुनाम वयं सर्वाः कालेनाल्पेन तं नरम्। समागच्छेम यो नस्तद्रूपमापादयेत्पुनः ॥ ता वयं चिन्तथित्वैव मुद्दूर्तादिव भारत। दृष्टवत्यो महाभागं देविविद्युत नारदम् ॥ संप्रदृष्टाः स्म तं दृष्ट्वा देविश्विममितगुतिम् । अभिवाद्य च तं पार्थं स्थिताः स्म त्रीडिताननाः १५ स नोपृच्छद्दृःसमूलमुक्तवत्यो वयं च तम्। श्रुत्वा तत्र यथावृत्तमिदं वचनमद्भवीत्॥ १६ दक्षिणे सागरानूपे पश्च तीर्थानि सन्ति वै। पुण्यानि रमणीयानि तानि गच्छत मा चिरम्१७ तत्राञ्च पुरुषव्याद्यः पाण्डवेयो धनंजयः । मोक्षयिष्यति शुद्धात्मा दुःखादस्मात्र संशयः १८ तस्य सर्वा वयं वीर श्रुत्वा वाक्यमितो गताः। तदिदं सत्यमेवाद्य मोक्षिताहं त्वयाऽनघ ॥ १९ एतास्तु मम ताः सख्यश्चतस्त्रोऽन्या जले श्रिताः। कुरु कर्म शुभं वीर एताः सर्वा विमोक्षय ॥ २०

वैशंपायन उवाच । ततस्ताः पाण्डवश्रेष्ठः सर्वा एव विशापते । तस्माञ्छापाददीनात्मा मोक्षयामास वीर्यवान् २१ उत्थाय च जलात्तस्मात्प्रतिलभ्य वपुः स्वकम् । तास्तदाऽप्सरसो राजन्नदृश्यन्त यथा पुरा ॥ २२ तीर्थानि शोधयित्वा तु तथानुज्ञाय ताः प्रभुः । चित्राङ्गदां पुनर्द्रष्टुं मणिपूरं पुनर्ययौ ॥ 23 तस्यामजनयत्पुत्रं राजानं बम्नुवाहनम् । तं दृष्ट्रा पाण्डवो राजंश्चित्रवाहनमब्रवीत् ॥ चित्रोङ्गदायाः शुक्कं त्वं गृहाण बभ्रुवाहनम् । अनेन च भविष्यामि ऋणान्मुक्तो नराधिप ॥२५ चित्राङ्गदां पुनर्वा<del>क</del>्यमब्रवीत्पाण्डुनन्द्नः । इह वै भव मद्रं ते वर्धेथा बभुवाहनम् ॥ इन्द्रप्रस्थिनवासं मे त्वं तत्रागत्य रंस्यसि । कुन्तीं युधिष्ठिरं भीमं म्रातरौ मे कनीयसौ ॥२७ आगत्य तत्र पश्येथा अन्यानिप च बान्धवान्। बान्धवैः सहिताः सर्वेर्नन्दसे त्वमानिन्दिते ॥ २८ धर्मे स्थितः सत्यधृतिः कौन्तेयोऽय युधिष्ठिरः। जित्वा तु पृथिवीं सर्वा राजसूर्यं करिष्यति॥२९ तत्रागच्छन्ति राजानः पृथिद्यां नृपसंक्षिताः । बहूनि रत्नान्यादाय आगमिष्यति ते पिता ॥ ३० पकसार्थे प्रयातासि चित्रवाहनसेवया । द्रस्यामि राजसूर्ये त्वां पुत्रं पालय मा श्रुचः ३१ बम्रुवाहननाम्ना तु मम प्राणो महीचरः। तस्माद्भरस्व पुत्रं वै पुरुषं वंशवर्धनम् ॥ ३२ चित्रवाहनदायादं धर्मात्पौरवनन्दनम् । पाण्डवानां प्रियं पुत्रं तस्मात्पालय सर्वदा ॥ **३**३ विप्रयोगेन संतापं मा कृथास्त्वमानिन्दिते । चित्राङ्गदामेवमुक्त्वा गोकर्णमभितोगमत्॥ आद्यं पशुपतेः स्थानं दर्शनादेव मुक्तिदम् । यत्र पापोपि मनुजः प्राप्तोत्यभयदं पद्म् ॥

इति श्रीमहाभा०आदिप०अर्जुनवनवासपर्वण्यर्जुनतीर्थयात्रायां सप्तद्शाधिकद्दिशततमोऽष्यायः ॥२१७

शतसहस्रादयः शब्दा अनन्तवाचकाः इह तु शतशद्धः शतमेव वक्तीत्यर्थः ॥ ८॥ यदा चेति । उत्कर्षण-मेवाविर्वन शतसंख्येति भावः ॥ ९ ॥ इति आदिपर्वणि

नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तदशाधिकद्विशततमोऽ ध्यायः ॥ २१७ ॥

## २१८

वैशंपायन उवाच । सोऽपरान्तेषु तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। सर्वाण्येवानुपूर्व्येण जगामामितविक्रमः॥ १ समुद्रे पश्चिमे यानि तीर्थान्यायतनानि च। त्तानि सर्वाणि गत्वा स प्रभासमुपजग्मिवान् ॥ २ प्रभासदेशं संप्राप्त बीभत्समपराजितम् । सुपुण्यं रमणीयं च शुश्राव मधुसुदनः ॥ 3 त्ततोभ्यगच्छत्कौन्तेयं सखायं तत्र माधवः। दहशाते तदान्योन्यं प्रभासे कृष्णपाण्डवौ ॥ 8 तावन्योऽन्यं समाश्चिष्य पृष्टा च कुरालं वने । आस्तां प्रियसखायौ तौ नरनारायणवृषी ॥ ų ततोर्जुनं वासुदेवस्तां चर्या पर्यपृच्छत । किमर्थे पाण्डवैतानि तीर्थान्यनुचरस्युत ॥ દ્ ततोऽर्जुनो यथावृत्तं सर्वमाख्यातवांस्तदा । श्रुत्वोवाच च वार्ष्णेय एवमेतदिति प्रभुः॥ O तौ विहृत्य यथाकामं प्रभासे कृष्णपाण्डवौ । महीधरं रैवतकं वासायैवाभिजग्मतुः ॥ 6 पूर्वमेव तु कृष्णस्य वचनात्तं महीधरम् । पुरुषा मण्डयांचकुरुपजह्म भोजनम् ॥ ९ प्रतिगृह्यार्जुनः सर्वमुपभुज्य च पाण्डवः । सहैव वासुदेवेन दृष्टवान्नटनर्तकान्॥ १० अभ्यनुद्धाय तान्सर्वानर्चियत्वा च पाण्डवः।

सत्कृतं शयनं दिव्यमभ्यगच्छन्महामतिः ॥ ११ ततस्तत्र महाबाहुः रायानः रायने श्रुभे । तीर्थानां पल्वलानां च पर्वतानां च दर्शनम्। आपगानां वनानां च कथयामास सात्वते ॥ १२ एवं स कथयन्नेव निद्रया जनमेजय । कौन्तेयोपि हतस्तस्मिन्शयने खर्गसंनिभे मधुरेणैव गीतेन वीणाराब्देन चैव ह। प्रबोध्यमानो बुबुधे स्त्रातिभिर्मङ्गलैस्तथा ॥ स कृत्वाऽवश्यकार्याणि वार्ष्णयेनाभिनन्दितः। रथेन काञ्चनाङ्गेन द्वारकामाभिजग्मिवान ॥ अलंकृता द्वारका तु बभूव जनमेजय । कुन्तीपुत्रस्य पूजार्थमपि निष्कुटकेष्वपि ॥ दिद्दक्षन्तश्च कौन्तेयं द्वारकावासिनो जनाः। नरेन्द्रमार्गमाजग्मुस्तूर्णे शतुसहस्र्वाः॥ अवलोकेषु नारीणां सहस्राणि शतानि च। भोजवृष्ण्यन्धकानां च समवायो महानभूत्॥१८ स तथा सत्हतः सर्वैभीजवृष्ण्यन्धकात्मजैः । अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वेश्च प्रतिनन्दितः ॥ १९ कुमारैः सर्वशो वीरः सत्कारेणाभिचोदितः। समानवयसः सर्वानाश्विष्य स पुनः पुनः ॥ २० कृष्णस्य भवने रम्ये रत्नभोज्यसमावृते। उवास सह कृष्णेन बहुलास्तत्र शर्वरीः॥

इति श्रीमहा० आदिपर्व० अर्जुनवनवासपर्व०अर्जुनद्वारकागमनेऽष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥२१८॥ समाप्तं अर्जुनवनवासपर्व ।



# सुभद्राहरणपर्व ।

२१९

8

वैशंपायन उवाच । ततः कतिपयाहस्य तस्मिन्दैवतके गिरौ । वृष्ण्यन्धकानामभवदुत्सवो नृपसत्तम ॥ तत्र दानं ददुवीरा ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः ।

भोजवृष्ण्यन्धकाश्चेव महे तस्य गिरेस्तुदा ॥ २ प्रासादै रत्नचित्रेश्च गिरेस्तस्य समन्ततः । स देशः शोभितो राजन्कल्पवृश्चेश्च सर्वशः ॥ ३

#### २१८

स इति । अपरान्तेषु पश्चिमसमुद्रतीरेषु ॥ १ ॥ काञ्चना-क्षेन स्वर्णमयध्वजादिमता ॥ १५ ॥ निष्कुटेषु गृहारामेष्ट्रपि अलंकृता किमृत राजमार्गादिषु ॥ १६ ॥ इति आदि- पर्नणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टादशाधिकद्विशत-तमोऽध्यायः॥ २१८॥

२१९

तत इति ॥ १ गिरे: महे पर्वतदैवत्ये उत्सवे ॥ २ ॥

वादित्राणि च तत्रान्ये वादकाः समवादयन् 🞼 नमृतुनर्तकाञ्चेव जगुर्गेयानि गायनाः ॥ 8 अलंकताः कुमाराश्च वृष्णीनां सुमहौजसाम् । यानेहारकचित्रश्च चञ्चर्यन्ते स्म सर्वशः ॥ 4 पौराश्च पादचारेण यानैरुचावचैस्तथा। सदाराः सानुयात्राश्च शतशोथ सहस्रशः ॥ ततो हलधरः श्लीबो रेवतीसहितः प्रभुः । श्र**नुगम्यमानो गन्धर्वैरचरत्तत्र भारत** ॥ 9 तथैव राजा वृष्णीनामुत्रसेनः प्रतापवान् । अनुगीयमानो गन्धर्वैः स्त्रीसहस्रसहायवान् ॥ ८ रौक्रिमणयश्च साम्बश्च श्रीबौ समरदुर्मदौ। दिव्यमाल्याम्बरघरौ विजहातेऽमराविव ॥ , ९ अक्रूरः सारणक्षेत्र गद्दो बभूविंदूरथः। निराठश्चारुदेष्णश्च पृथुर्विपृथुरेव च ॥ १० सत्यकः सात्यकिश्चैव भङ्गकारमहारवौ । हार्दिक्य उद्भवश्चेव ये चान्ये नानुकीर्तिताः ॥११ पते परिवृताः स्त्रीभिर्गन्धर्वेश्च पृथकपृथक् । तमुत्सवं रैवतके शोभयांचाकरे तदा ॥ १२ चित्रकौत्हले तस्मिन्वर्तमाने महाद्भते । वासुदेवश्च पार्थश्च सहितौ परिजन्मतुः॥ १३ तत्र चंडूममाणी तौ वसुदेवसुतां शुभाम । अलंकता संखीमध्ये भद्रा दहरातुस्तदा ॥ १४ दृष्ट्रैव तामर्जुनस्य कन्दर्पः समजायत । तं तदैकात्रमनसं कृष्णः पार्थमलक्षयत् ॥

अब्रवीत्पुरुषव्याद्यः प्रहसित्रव भारत । वनेचरस्य किमिदं कामेनालोड्यते मनः ॥ १६ ममेषा भगिनी पार्थ सारणस्य सहोदरा । सुभद्रा नाम भद्रं ते पितु में दियता सुता । यदि ते वर्तते बुद्धिवस्थामि पितरं स्वयम् ॥१७ अर्जुन उवाच ।

दुहिता वसुदेवस्य वासुदेवस्य च स्वसा । रूपण चैषा संपन्ना किमवेषा न मोहयेत् ॥ १८ कृतमेव तु कल्याणं सर्व मम भवेद्भुवम् । यदि स्यान्मम वार्णोयी महिषीयं स्वसातव १९ प्राप्तौ तु क उपायः स्यात्तं व्रवीहि जनार्दन । आस्थास्यामि तदा सर्व यदि राक्यं नरेण तत्२० वासुदेव उवाच ।

स्वयंवरः क्षात्रेयाणां विवाहः पुरुषर्षमः ।
स च संशायितः पार्थ स्वभावस्थानिमित्ततः २१
प्रसद्य हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रशस्यते ।
विवाहहेतुः शूराणामिति धर्मविदो विदुः ॥ २२
स त्वमर्जुन कल्याणीं प्रसद्य भगिनीं ममः ।
हर स्वयंवरे हास्याः को वै वेद चिकीर्षितम् २३
ततोऽर्जुनश्च कृष्णश्च विनिश्चित्यतिकृत्यताम् ।
शीव्रगान्पुरुषानन्यान्प्रेषयामासतुस्तदा ॥ २४
धर्मराजाय तत्सर्वमिन्द्रप्रस्थगताय वै ।
श्वत्वेव च महाबाहुरनुजन्ने स पाण्डवः ॥ २५

इति श्रीमहा० आदिप० सुभद्राहरणपर्वणि युधिष्ठिरानुक्षायामूनविद्यत्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः॥२१९

२२०

वैशंपायन उवाच ।
ततः संवादिते तस्मिन्ननुशातो धनंजयः ।
गतां रैवतके कन्यां विदित्वा जनमेजय ॥ १
वासुदेवाभ्यनुशातः कथायित्वेतिकृत्यताम् ।
कृष्णस्य मतमादाय प्रययौ भरतर्षभः ॥ २

रथेन काञ्चनाङ्गेन कल्पितेन यथाविधि। शैष्यसुग्रीवयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना॥ देश सर्वशस्त्रीपपन्नेन जीमूतरवनादिना। ज्वलिताग्निप्रकाशेन द्विष्रतां हर्षधातिना॥ ४

चञ्चूर्यन्ते देदींप्यन्ते ॥ ५ ॥ क्षीबो मधुमत्तः ॥ ७ ॥ वक्ष्यामि पितरं स्वयमिति कृष्णेन दापयिष्यामीति सूचितेपि प्राप्तौ तु क उपाय इति पृच्छन्नर्जुनः प्रतिग्रहं नानुः मन्यत इति गम्यते ॥ २० ॥ स्वभावस्यानिमित्ततः स्त्रीचि-तस्य शौर्यपाण्डित्याद्यनपेक्षत्वात् । स्त्रियो ह्यपरीक्षितेपि पुंसि स्वापाततो सम्भीये सद्यः सक्रामा भवन्तीति मावः ॥२१ ॥

अनुजज्ञे अनुज्ञातवान् ॥ २५ ॥ इति आ० नै० भा० भा० ऊनर्विज्ञात्यधिकद्विज्ञततमोऽथ्यायः ॥२१९॥

२२०

तत इति । तस्मिन् विवाहसन्देशे ॥ १ ॥ इतिकृत्यत<sup>ि</sup> अप्रेतनी इतिकर्तन्यताम् ॥ २ ॥

संनदः कवची खङ्गी बद्धगोधाङ्गालेत्रवान्। मृगयाव्यपदेशेन प्रययौ पुरुषर्वभः ॥ सुभद्रा त्वथ शैलेन्द्रमभ्यच्यैंव हि रैवतम् । दैवतानि च सर्वाणि ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च ॥ प्रदक्षिणं गिरेः कृत्वा प्रययौ द्वारकां प्रति । तामभिद्भत्य कौन्तेयः प्रसह्यारोपयद्रथम्। स्रभद्रां चारुसर्वाङ्गीं कामबाणप्रपीडितः ॥ ततः स पुरुषव्यावस्तामादाय श्रुचिस्मिताम् । रथेन काञ्चनाङ्गेन प्रययौ स्वपुरं प्रति ॥ हियमाणां तु तां दृष्ट्वा सुभद्रां सैनिका जनाः। विकोशन्तोऽद्रवन्सर्वे द्वारकामभितः पुरीम् ॥ ९ ते समासाद्य सहिताः सुधर्मामाभेतः सभाम् । सभापाळस्य तत्सर्वमाचख्युः पार्थविकमम् १० तेषां श्रुत्वा सभापालो भेरीं सांनाहिकीं ततः। समाजब्रे महाघोषां जाम्बूनदपरिष्कृताम् ॥ क्षुन्त्रास्तेनाथ शब्देन मोजवृष्ण्यन्धकास्तदा । अन्नपानमपास्याथ समापेतः समन्ततः ॥ तत्र जाम्बूनदाङ्गानि स्पर्ध्यास्तरणवन्ति च। मणिविद्वमचित्राणि ज्वलिताग्निप्रभाणि च ॥१३ मेजिरे पुरुषदयाचा वृष्ण्यन्धकमहारथाः। सिंहासनानि शतशो घिष्ण्यानीव हुताशनाः १४ तेषां समुपविद्यानां देवानामिव संनये। आचल्यौ चेष्टितं जिष्णोः सभापालः सहानुगः१५ तच्छूत्वा वृष्णिवीरास्ते मदसंरक्तलोचनाः। अमृष्यमाणा पार्थस्य समुत्पेतुरहंकृताः॥ योजयध्वं रथानाञ्च प्रासानाहरतेति च। थनृषि च महार्हाणि कवचानि बृहन्ति च ॥ १७ स्तानुचकुगुः केचिद्रथान्योजयतेति च। स्वयं च तुरगान्केचिद्युअन्हेमभूषितान् ॥

रथेष्वानीयमानेषु कवचेषु ध्वजेषु च। आभिकन्दे नृवीराणां तदासीतुमुलं महत् ॥ १९ वनमाली ततः श्लीबः कैलासशिखरोपमः। नीलवासा मदोत्सिक्त इदं वचनमब्रवीत्॥ किमिदं कुरुथाप्रज्ञास्तूष्णींभूते जनार्दने । अस्य भावमविद्याय संकुद्धा मोघगर्जिताः ॥ २१ एष तावदभिप्रायमाच्यातु स्वं महामतिः । यदस्य रुचिरं कर्तुं तत्कुरुष्यमतन्द्रिताः॥ ततस्ते तद्वचः श्रुत्वा ग्राह्य रूपं हलायुधात् । तूष्णीं भूतास्ततः सर्वे साधु साध्विति चाबुवन् समं वचो निशम्यैव बलदेवस्य धीमतः। पुनरेव सभामध्ये सर्वे ते समुपाविशन्॥ ततोऽब्रवीद्वासुदेवं वचो रामः परंतपः। किमवागुपविद्योऽसि प्रेक्षमाणो जनार्दन ॥ सत्कृतस्त्वत्कृते पार्थः सर्वेरस्माभिरच्युत । नःच सोऽर्हति तां पूजां दुर्नुद्धिः कुलपांसनः॥ को हि तत्रैव भुक्त्वान्नं भाजनं भेतुमईति । मन्यमानः कुले जातमात्मानं पुरुषः कचित् २७ इच्छन्नेव हि संबन्धं कृतं पूर्वं च मानयन्। को हि नाम भवेनार्थी साहसेन समाचरेत् ॥२८ सोऽवमन्य तथाऽस्माकमनादत्य च केशवम् । व्रसह्य हतवानच सुभद्रां मृत्युमात्मनः॥ २९ कथं हि शिरसो मध्ये कृतं तेन पदं मम् मर्षयिष्यामि गोविन्द पादस्पर्शमिवोरगः ॥ ३० अद्य निष्कौरवामेकः करिष्यामि वसुंधराम् । न हि मे मर्पणीयोऽयमर्जुनस्य व्यतिक्रमः॥ तं तथा गर्जमानं तु मेघदुन्दुभिनिःस्वनम् । अन्वपद्यन्त ते सर्वे मोजवृष्ण्यन्धकास्तदा॥ ३२

इति श्रीमहा० आदिप० सुमद्राहरणपर्वणि बलदेवक्रोधे विंशत्य-

धिकद्विराततमोऽध्यायः ॥२२०॥

समाप्तं सुभद्राहरणपर्व ।



भेरी दुंदुाभिम् । सांनाहिकीं संनद्धाः सर्वे भवतेति सूचयन्तीम् ॥ ११ ॥ संनये समुदाये ॥१५॥ श्रुत्वा पार्थस्य विक्रमं श्रुत्वा ग्राह्य गृहीत्वा रूपं उपदेशात्मकमालोकम् ॥ २३ ॥ भवेन ऐश्वर्येण ॥२८॥ अन्वपद्यन्त अनुमोदितवन्तः ॥३२॥ इति आ० नै० भा ० विंशत्याधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२०॥

## हरणाहरणपर्व ।

#### २२१

वैशंपायन उवाच । उक्तवन्तो यथा वीर्यमसकृत्सर्ववृष्णयः। ततोऽब्रवीद्वासुदेवो वाक्यं धर्मार्थसंयुतम् ॥ नावमानं कुलस्यास्य गुडाकेराः प्रयुक्तवान् । संमानोऽभ्यधिकस्तेन प्रयुक्तोयं न संशयः॥ अर्थलुज्यात्र वः पार्थी मन्यते सात्वतान्सदा । स्वयंवरमनाधृष्यं मन्यते चापि पाण्डवः॥ प्रदानमपि कन्यायाः पशुवत्कोनुमन्यते । विकयं चाप्यपत्यस्य कः कुर्यात्पुरुषो भवि॥ ४ पतान्दोषांस्त कौन्तेयो दश्वानिति मे मतिः। अतः प्रसह्य हतवान्कन्यां धर्मेण पाण्डवः ॥ उचितश्चेव संबन्धः सुभद्रां च यशास्वनीम् । पष चापीदशः पार्थः प्रसद्य द्वतवानिति ॥ भरतस्यान्वये जातं शान्तनीश्च यशस्त्रिनः। क्कन्तिमोजात्मजापुत्रं को बुभूषेत नार्जुनम् ॥ न च पश्यामि यः पार्थ विजयेत रणे बलात्। वर्जिथित्वा विरूपाक्षं भगनेत्रहरं हरम्॥ अपि सर्वेषु लोकेषु सेन्द्ररुद्रेषु मारिष। सँ च नाम रथसाहङ्गदीयास्ते च वाजिनः ॥ ९ योद्धा पार्थश्च शीव्रास्त्रः को नु तेन समो भवेत । तमाभिद्रत्य सान्त्वेन परमेण घनंजयम् ॥ न्यवर्तयत संदृष्टा ममेषा परमा मतिः। यदि निर्जित्य वः पार्थौ बलाइच्छेत्स्वकं पुरम्॥ प्रणस्येद्वो यशः सद्यो न तु सान्त्वे पराजयः। तच्छ्रत्वा वासुदेवस्य तथा चक्रुर्जनाधिप ॥ १२ मिवृत्तश्चार्जनस्तत्र विवाहं कृतवान्त्रभुः। उषित्वा तत्र कौन्तेयः संवत्सरपराः क्षपाः ॥१३ विह्रत्य च यथाकामं पूजितो वृश्णिनन्दनैः। पुष्करे तु ततः शेषं कालं वर्तितवान्त्रभुः॥ १४ पूर्णे तु द्वादशे वर्षे खाण्डवप्रस्थमागतः। अभिगम्य च राजानं नियमेन समाहितः॥ १५

अभ्यर्च्य ब्राह्मणान्पार्थो द्रौपदीमभिजाग्मवान् । तं द्रौपदी प्रत्युवाच प्रणयात्कुरुनन्द्नम् ॥ तत्रैव गच्छ कौन्तेय यत्र सा सात्वतात्मजा। सुबद्धस्यापि भारस्य पूर्वबन्धः ऋथायते ॥ तथा बहुविधं कृष्णां विलपन्तीं धनंजयः। सान्त्वयामास भूयश्च क्षमयामास चासकृत् १८ सुमद्रां त्वरमाणश्च रक्तकौरोयवासिनीम्। पार्थः प्रस्थापयामास कृत्वा गोपालिकावपुः॥ साऽधिकं तेन रूपेण शोभमाना यशस्विनी । भवनं श्रेष्ठमासाद्यं वीरपत्नी वराङ्गना ॥ ववन्दे पृथुताम्राङ्गी पृथां भद्रा यशस्त्रिनी . तां कुन्ती चारुसर्वाङ्गीमुपाजित्रत मूर्धनि ॥ २१ प्रीत्या परमया युक्ता आशीर्मिर्धुञ्जतातुलाम् । ततोऽभिगम्यःत्वरिता.पूर्णेन्दुसहशानना ॥; २२ वबन्दे द्रौपदी मद्रा प्रेष्याऽहमिति चात्रवीत्। प्रत्युत्थाय तदा कृष्णा स्वसारं माधवस्य च॥२३ परिष्वज्यावदत्प्रीत्या निःसपलोऽस्तु ते पतिः। तथैव मुदिता भद्रा तामुवाचैवमस्त्वित ॥ ततस्ते हृष्टमनसः पाण्डवेया महारथाः। कुन्ती च परमधीता बभूव जनमेजय ॥ श्रुत्वा तु पुण्डरीकाक्षः संप्राप्तं स्वं पुरोत्तमम् । अर्जुनः पाण्डवश्रेष्ठिमिन्द्रप्रस्थगतं तदा ॥ રદ आजगाम विशुद्धात्मा सह रामेण केशवः। वृष्ण्यन्धकमहामात्रैः सह वीरैर्महारथैः ॥ २७ भ्रातिभिश्च कुमारैश्च योधैश्च बहुमिर्वृतः। सैन्येन महता शौरिरभिगुप्तः परंतपः॥ ર૮ तत्र दानपतिधीमानाजगाम महायशाः । अक्रूरो वृष्णिवीराणां सेनापतिरारिद्मः॥ 29 अनाधृष्टिर्महातेजा उद्धवश्च महायशाः । साक्षाद्वहस्पतेः शिष्यो महाबुद्धिर्महामनाः ॥ ३०

#### २२१

उत्तवन्त इति ॥ १ ॥ अनावृष्यं कन्यालाभानियमाद-नादेयम् ॥ ३ ॥ प्रदानं प्रतिप्रहो नीचं कर्मेत्यर्थः ॥ ४ ॥ अभूषेत प्राप्तुमिच्छेत् ॥ ७ ॥ अद्य निष्कौरवामित्युक्तं तित्राह् । न चेति । अहं तु भक्तयेव तन जितोस्मि परिशे-षात्तु हर एव तत्प्रतियोद्धा नान्य इति भावः ॥ ८ ॥ संवत्सरपराः संवत्सराद्धिकाः ॥ १३ ॥ शेषं द्वादशवर्षप्र रणम् ॥१४॥ श्रुथायते दृढतेर बन्धान्ते (उसित ॥१०॥ गोपान् लिकावपुः बह्नवीवेषम् । गोपालकृष्णसंबन्धात् । पृद्वमहिषीवेषेण द्रौपद्याः कोपो माभूदिति ॥ १९ ॥ भद्रा सुभद्रा ॥ २१ ॥ युज्जत अयुंक्त ॥ २२ ॥ महामात्रैः श्रेष्ठैः ॥ २७ ॥ द्वानपन् तिरित्यकूरस्येव कर्मनाम ॥ २९ ॥ सत्यकः सात्यिकश्चेव कृतवर्मा च सात्वतः । प्रयुद्धश्रेव साम्बश्च निराठः राङ्करेव च ॥ 38 चारुदेष्णश्च विकान्तो झिल्ली विपृथुरेव च। सारणश्च महाबादुर्गदश्च विदुषां वरः ॥ एते चान्ये च बहवो वृष्णिमोजान्धकास्तथा। आजग्मुः खाण्डवप्रस्थमादाय हरणं बहु ॥ ३३ ततो युधिष्ठिरो राजा श्रुत्वा माधवमागतम् । प्रतिब्रहार्थे कृष्णस्य यमी प्रास्थापयत्तदा ॥ ३४ ताभ्यां प्रतिगृहीतं तु वृष्णिचकं महर्द्धिमत्। विवेश खाण्डवप्रस्थं पताकाष्त्रजशोभितम् ॥ ३५ संसृष्टिसक्तपन्थानं पुष्पप्रकरशोभितम् । चन्दनस्य रसैः शीतैः पुण्यगन्धेनिधेवितम् ॥ ३६ दह्यताऽगुरुणा चैव देशे देशे सुगन्धिना । हृष्टुपुष्टजनाकीण वंणिग्सिष्पशोभितम्॥ **`३७** प्रतिपेदे महाबाहुः सह रामेण केशवः। वृष्ण्यन्धकैस्तथा भोजैः समेतः पुरुषोत्तमः ॥ ३८ संपूज्यमानः पौरैश्च-ब्राह्मणेश्च सहस्रशः। विवेश भवनं राज्ञः पुरन्दरगृहोपमम् ॥ ३९ युधिष्ठिरस्तु रामेण समागच्छयथाविवि । मूर्धि केशवमात्राय बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥ तं श्रीयमाणी गोविन्दो विनयेनाभिपूजयन् । भीमं च पुरुष्ट्याघ्रं विधिवत्प्रत्यपूजयत् ॥ ४१ तांश्च वृष्ण्यन्धकश्रेष्ठान्कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। प्रतिजग्राह सत्कारैर्यथाविधि यथागतम्॥ ४२ गुरुवत्पूजयामास कांश्चित्कांश्चिद्वयस्यवत्। कांश्चिद्भ्यवदत्प्रेम्णा केश्चिद्याभिवादितः॥ ४३ तेषां ददौ हषीकेशो जन्यार्थे धनमुत्तमम्। हरणं वै सुभद्राया ज्ञातिदेयं महायशाः ॥ ८४ रथानां काञ्चनाङ्गानां किङ्किणीजालमालिनाम् । चतुर्युजामुपेतानां सूतैः कुरालशिक्षितैः ॥ ४५

सहस्रं प्रद्दौ कृष्णो ग्वामयुतमेव च । श्रीमान्माथुरदेश्यानां दोग्ध्रीणां पुण्यवर्चसाम् ४६ वडवानां च शुद्धानां चन्द्रांशुसमवर्चसाम् । ददौ जनार्दनः प्रीत्या सहस्रं हेमभूषितम् ॥ तथैवाश्ववरीणां च दान्तानां वातरंहसाम्। शतान्यञ्जनकेशीनां श्वेतानां पञ्च पञ्च च ॥ ४८ स्नानपानोत्सवे चैव प्रयुक्तं वयसान्वितम् । स्त्रीणां सहस्रं गौरीणां सुवेषाणां सुवर्चसाम् ४९ सुवर्णशतकण्ठीनामरोमाणां स्वलंकताम् । परिचर्यासु दक्षाणां प्रददौ पुष्करेक्षणः ॥ पृष्ठयानामपि चाश्वानां बाल्हिकानां जनार्दनः । द्दौ शतसहस्राख्यं कन्याधनम्बुत्तमम् ॥ ५१ कृताकृतस्य मुख्यस्यः कनकस्याभिवर्चसः । मनुष्यभारान्दाशाहीं ददौ दश जनार्दनः ॥ गजानां तु प्रभिन्नानां त्रिधा प्रस्नवतां मदम् । गिरिकूटनिकाशानां समरेष्वनिवर्तिनाम् ॥ ५३ गुप्तानां पदुवण्टानां चारूणां हेममालिनाम् । हस्त्यारोहैरुपेतानां सहस्रं साहसप्रियः ॥ ५४ रामः पाणिव्रहणिकं ददौ पार्थाय लाङ्गली । प्रीयमाणो हलधरः संबन्धं प्रतिमानयन् ॥ ५५ स महाधनरतीयो वस्त्रकम्बलफेनवान् । महागजमहाय्राहः पताकाशैवलाकुलः ॥ ५६ पाण्डुसागरमाविद्धः प्रविवेदा महाघनः। पूर्णमापूरयंस्तेषां द्विषच्छोकावहोऽभवत् ॥ ५७ प्रतिजग्राह तत्सर्वे धर्मराजा युधिष्ठिरः । पूजयामास तांश्चेव वृष्ण्यन्त्रकमहारथान् ॥ ५८ ते समेता महात्मानः कुरुवृष्ण्यन्थकोत्तमाः । विजहूरमरावासे नराः सुकृतिनो यथा ॥ तत्र तत्र महानादैरुत्रुष्टतलनादितैः। यथायोगं यथाप्रीति विजहः कुरुवृष्णयः॥

हरणं प्रीतिदायम् ॥ ३३ ॥ प्रतिप्रहार्थं सन्मानेन खानेतुम् ॥ ३४ ॥ प्रतिपेदे प्राप्तवान् खाण्डवप्रस्थमिति संबन्धः ॥ ३८ ॥ जन्यार्थं जनी वधूस्तामर्हन्तो जन्याः घरपक्षीयास्तेषामर्थे ॥ ४४ ॥ चतुर्युजां वाहचष्कयुजाम् ॥ ४५ ॥ सहस्रं रथानां गवां दोग्प्रीणाम् ॥ ४६ ॥ वडवानां अश्वानाम् ॥ ४७ ॥ गौरीणां अदृष्टरजसाम् ॥ ४९ ॥ सुवर्णशतं सुवर्णमणिशतं कण्ठे यासां तासाम् । अरोमाणां अनुद्विन्नरोमावलीनां स्वलंकृतां सुतराम-

लंकृतानाम् ॥५०॥ पृष्ठवानां पृष्ठवाहिनाम् । बाल्हिकानां बाल्हिकदेशजानाम् ॥५०॥ कृताकृतस्य कृतं आकरजं धमनादिना साधितं अकृतं जांबृनदं स्वतःसिद्धं तस्य ॥५२॥ प्राभिन्नानाम् मत्तानां । त्रिधा गण्डगुह्यकर्णमूलैः ॥५३॥ स स्त्रीधः पाण्डसागरं प्रविवेशोति संबन्धः ॥५६॥ आविद्धः सर्वतो विप्रकीर्णः । महाधनो बहुमूल्यः ॥५०॥ तत्रेति । तलस्तन्त्रीनादः गायन्तो वादयन्तश्च विज्ञहुरित्पर्थः ॥६०॥

एवमुत्तमवीर्यास्ते विद्वत्य दिवसान्बहून् । पूजिताः कुरुभिर्जन्मः पुनद्वरिवती प्रति ॥ ६१ रामं पुरस्कृत्य ययुर्वृष्ण्यन्धकमहारथाः। रतान्याद्दाय ग्रुमाणि दत्तानि कुरुसत्तमैः ॥ ६२ वासुदेवस्तु पार्थेन तत्रैव सह भारत। उवास नगरे रम्ये शक्रप्रस्थे महात्मना ॥ ६३ व्यचरद्यमुनातीरे मृगयां स महायशाः। मृगान्विध्यन्वराहांश्च रेमे सार्ध किरीटिना ॥६४ ततः सुभद्रा सौभद्रं केशवस्य प्रिया स्वसा । जयन्तमिव पौलोमी ख्यातिमन्तमजीजनत् ॥६५ दीर्घबाहुं महोरस्कं वृषभाक्षमरिदमम् । सुभद्रा सुषुवे वीरमामिमन्युं नर्षमम् ॥ ६६ अभिश्च मन्युमांश्चेव ततस्तमरिमर्दनम् । अभिमन्युमिति प्राहुरार्जुनि पुरुषपमम् ॥ रुष्ठ स सात्वत्यामितरथः संबभूव घनंजयात । मखे निर्मयनेनव शुमीगर्भाद्धताशनः ॥ .82 यस्मिञ्जाते महातेजाः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। अयुतं गा द्विजातिभ्यः पादान्निष्कांश्च भारत ६९ दयितो वासुदेवस्य बाल्यात्रभृति चामवत्। पितृणामिव सर्वेषां प्रजानामिव चन्द्रमाः ॥ ७० जन्मप्रभृति कृष्णश्च चन्ने तस्य क्रियाः शुभाः । स चापि ववृधे बालः ग्रुक्लपक्षे यथा शर्शा ॥ ७१ चतुष्पादं दशाविधं धनुर्वेदमरिद्मः ।

अर्जुनाहेद्रवेद्ञः सक्तलं दिव्यमानुषम् ॥ ७२ विश्वानेष्वपि चास्त्राणां सौष्टवे च महाबलः। कियास्विप च सर्वासु विशेषानभ्यशिक्षयत् ७३ आगमे च प्रयोगे च चक्रे तुल्यमिवात्मना । तुतोष पुत्रं सौभद्रं प्रेक्षमाणो धनजयः ॥ હક્ટ सर्वसंहननोपेतं सर्वछक्षणछाक्षितम् । दुर्घर्षमृषभस्कन्धं व्यात्ताननामेवोरगम् ॥ હહ सिंहदर्पं महेष्वासं मत्तमातङ्गविक्रमम् । मेघदुन्दुभिनिर्घोषं पूर्णचन्द्रनिभाननम् ॥ છદ્દ कृष्णस्य सदशं शौर्यं वीयं रूपे तथा कृतौ । ददर्श पुत्रं बीमत्सुर्मघवानिव तं यथा॥ 99 पाञ्चाल्यपि तु पञ्चभ्यः पतिभ्यः शुभलक्षणा । लेमे पञ्च सुतान्वीरान् श्रेष्ठान्पञ्चाचलानिव ॥७८ युधिष्ठिरात्प्रतिविन्ध्यं सुतसोमं वृकोदरात् । अर्जुनाच्छ्रतकर्माणं शतानीकं च नाकुलिम् ॥ ७९. सहदेवाच्छ्रतसेनमेतान्पञ्चः महारथान् । पाञ्चाली सुषुवे वीरानादित्यानादितिर्यथा ॥ ८० शास्त्रतः प्रतिविन्ध्यं तमृजुर्विपा युधिष्ठिरम् । परप्रहरणज्ञाने प्रतिविन्थ्यो भवत्वयम् ॥ सुते सोमस्हर्भे तु सोमार्कसम्तेजसम्। सुतसोमं महेष्वासं सुषुवे भीमसेनतः॥ ८२ श्रुतं कर्म महत्कृत्वा निवृत्तेन किरीटिना। जातः पुत्रस्तथेत्येवं श्रुतकर्मा ततोऽभवत्॥

मभि इति हस्वत्वमार्षम् मन्युमान् कोधवान् आतिशूरः इत्यर्थः ॥ ।। शमीगभीत् शमीगर्भे ६७ जातादश्वत्थात् । निर्मथनेन अधरारण्यां अत्राश्वत्यवदर्जुनः **'तस्यार्घो** वा एष यत्पत्नी ' इति श्रुतेरघःस्थार्घदहेरूपत्वादघरारणीवत्सुभद्रा अमिवदभिमन्युरिति साम्यम् ॥ ६८ सुवर्णमणिमालाः ।। ६९ ॥ क्रियाः लालनपालनालंकरणा-दिकाः॥७१॥चतुष्यादमिति । भंत्रमुक्तं पाणिमुक्तं मुक्तामुक्तं तथैवच । अमुक्तं च धनुर्वेदे चतुष्याच्छन्नमीरितम्'यस्य प्रयोग एवास्ति नतूर्पसंहारस्तदाद्यम् बाणादि द्वितीयम् प्रयोगी-पसंहाराभ्यां युक्तं तृतीयम्। चतुर्थं मन्त्रसाधितं ध्वजादियद्दर्श-नादेव शत्रवः पलायन्ते । यद्वा स्त्रशिक्षाप्रयोगरहस्यानीति चत्वारो प्रन्थपादाः।दश्चाविधं प्रन्थार्थानुष्ठानं यथा।'आदानमथ संवानं मोक्षणं विनिवर्तनं । स्थानं मुष्टिः प्रयोगश्च प्रायश्चि-त्तानि मण्डलम् । रहस्यं चेति दशघा धनुर्वेदाङ्गामिष्यते।'आदानं बाणस्य निषष्टात् । संघानं मौर्क्या योगः । मोक्षणं लक्ष्ये निपातनम् । विनिवर्तनं हीनशक्तौ लक्ष्ये पातितस्यास्त्रस्य

प्रत्यावर्तनम् । स्थानं मध्यं उपमध्यं वा धनुषो ज्यायाश्च धारणे शरसन्धाने च । - मुष्टिस्ट्यंगुलिश्वतुरंगुलिर्वा । प्रयोन गस्तर्जनीमध्यमयोर्मध्यमांगुष्ठयोर्वा मध्येन बाणसंयोजनम् । प्रायश्चित्तानि स्वतः परतो वा प्राप्तस्य प्राप्स्यमानस्य वा ज्या-घातशरघातादेराभेघातार्थास्तलत्राणप्रत्यस्रादिविधयः । मण्ड-लानि चक्रवत् भ्रमता रथेन भ्राम्यमाणस्य लक्ष्यस्य वेषः । रहस्यं शब्दादिवेधो युगपदनेकेषु लक्ष्येषु शरपात इत्यादि । दित्यं ब्रह्मास्त्रादि । मानुषं खङ्गदि ॥ ७२॥ अस्त्राणां अकाले प्रयोगानां विज्ञाने विशिष्टे ज्ञाने । सौष्टवे अन्येषां प्रयोगपटुत्वे। शारीरीषु उत्सर्पणंत्रसर्पणादिषु । आधिक्यानि । अभितः साकल्येनाशिक्षयदर्जुनः पुत्रम् ॥७३ आगमे शिक्षे प्रयोगे अनुष्टाने ॥ ७४ ॥ सर्वसंहननोपेतं संह-ननैः पराभिभावकैर्गुणैरुपेतम् ॥ ७५॥ कृष्णस्येति । 'नराणां मातुलक्तमः' इति न्यायेन रेतः सेक्तार्नित्यं कृष्णध्यायित्वेन वां कृष्णस्य संहशम् । तं अर्जुनं यथा मघवान् ॥७७ ॥ परप्रहान रणज्ञाने शत्रुकृतप्रहारवेदनायां विनध्य इव निर्विज्ञान इति प्रतिविन्ध्यः स्पष्टार्थमन्यत् ॥ ८१ ॥

शतानीकस्य राजर्षेः कौरव्यस्य महात्मनः । चक्रे पुत्रं स नामानं नकुलः कीर्तिवर्धनम् ॥ ८४ ततस्त्वजीजनत्कृष्णा नक्षत्रे विह्नदैवते । सहदेवात्स्रतं तस्माच्छतसेनेति यं विदुः ॥ ८५ एकवर्षान्तरास्त्वेते द्रौपदेया यशस्त्रिनः । अन्वजायन्त राजेन्द्र परस्परिहतैषिणः ॥ ८६

जातकर्माण्यानुपूर्व्याचूडोपनयनानि च ।
चकार विधिवद्धौम्यस्तेषां भरतसत्तम ॥ ८७
कृत्वा च वेदाध्ययनं ततः सुचरितव्रताः ।
जगुडुः सर्विभिष्वस्त्रमर्जुनादिव्यमानुषम् ॥ ८८
दिव्यगर्भोपमैः पुत्रैर्व्यूढोरस्कैर्महारयैः ।
आन्विता राजशार्दूल पाण्डवा सुदमामुवन् ॥ ८९

इति श्रीमहा० आदिप० हरणाहरणपर्वणि एकविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२१ ॥

#### समाप्तं हरणाहरणपर्व ।

## खाण्डवदाहपर्व ।

#### **२**२२

वैशंपायन उवाच ।
इन्द्रप्रस्थे वसन्तस्ते ज्ञपुरन्यान्नराधिपान् ।
शासनाद्ध्वराष्ट्रस्य राज्ञः शान्तनवस्य च ॥ १
आश्चित्य धर्मराजानं सर्वछोकोऽवसत्सुखम् ।
गुण्यलक्षणकर्माणं स्वदेहामिव देहिनः ॥ २
स समं धर्मकामार्थान्सिषेवे भरतर्षम ।
श्रीनिवात्मसमान्बन्धूज्ञीतिमानिव मानयन् ॥ ३
तेषां समविभक्तानां क्षितौ देहवतामिव ।
बभौ धर्मार्थकामानां चतुर्थ इव पार्थिवः ॥ ४
अध्येतारं परं वेदान्प्रयोक्तारं महाध्वरे ।
रिक्षतारं शुभाँ ह्लोकान्लेभिरे तं जनाधिपम् ॥ ५
आधिष्ठानवती लक्ष्मीः परायणवती मितः ।
वर्धमानोऽखिलो धर्मस्तैनासीत्पृथिवीक्षिताम्॥६

भ्रातृभिः सहितो राजा चतुर्भिरिधकं बभौ ।
प्रयुज्यमानैर्विततो वेदैरिव महाध्वरः ॥ ७
तं तु धौम्यादयो विप्राः परिवार्योपतिस्थरे ।
बृहस्पतिसमा मुख्याः प्रजाप्रतिमिवामराः॥ ८
धर्मराजे ह्यातिप्रीत्या पूर्णचन्द्र इवामले ।
प्रजानां रेमिरे तुल्यं नेत्राणि हृदयानि च ॥ ९
न तु केवलदैवेन प्रजामावेन रेमिरे ।
यद्वभूव मनःकान्तं कर्मणा स चकार तत् १०
न ह्ययुक्तं न चासत्यं नासह्यं न च वाऽप्रियम् ।
भाषितं चारुभाषस्य जज्ञे पार्थस्य धीमतः ॥ ११
स हि सर्वस्य लोकस्य हितमात्मन एव च ।
चिकीर्षनसुमहातेजा रेमे भरतसन्तम ॥ १२

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एक विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२१॥

#### २२२

इन्द्रप्रस्थे वसन्तस्त इति ॥ १ ॥ पुण्यानि लक्षणानि फर्ष्वरेखादीनि गाम्भीर्यादीनि च कर्माणि आरम्भकाणि कियमाणानि च यस्य तम् ॥ २ ॥ समं परस्परापिडया ॥ ३ ॥ तेषामिति । यथा त्रयाणाममात्यानां चतुर्थो राजा आराध्यत्वेन भाति यथा वा धर्मार्थकामानां त्रयाणां चतुर्थो मोक्षस्वरूप आत्मा आराध्यत्वेन भाति तथैनं धर्माः दयः स्वयमुपतिष्ठन्तीत्यर्थः ॥४॥ परं अध्येतारं परस्य ब्रह्म-णोधिगन्तारम् । वेदान्वेदानाम् । ब्रह्मकर्मनीतिनिष्ठमिति विशे- वणत्रयार्थः ॥५॥ अधिष्ठांनेति । चलापि लक्ष्मीर्देहास्पदाऽभूत् । परायणं परा काष्ठा तद्वती तां प्राप्तेत्यर्थः ॥ ६ ॥
महान् अर्थवंदोक्ततत्तरकर्माङ्गोपासनायुक्तः । ऋग्यजःसामसाध्यो ज्योतिष्ठोमादिः ॥ ७॥ तुल्यं युगपत् । तुल्यमित्यत्र
युर्धिति पाठे युत्या नेत्राणि प्रीत्या त्ददयानि च रेमिरे इत्यन्वयः ॥ ९ ॥ दैवेन देवो राजा तत्कर्मणा पालनेन न
केवलं रिमरे आपि तु भावेन भक्त्या । तत्र हेतुः ।
यदिति । मनःकान्तं मनोरमं प्रजानाम् ॥ ९०॥ कर्मणा
प्रियकरत्वमुक्त्वा वाडमनसाभ्यामपि तदाह द्वाभ्याम् । न
होति । असत्यं दुःखदम् । अहित्रिमिति पाठेपि स एवार्थः ।
अप्रियं प्रीत्यनुत्यादकम् । भाषितं वचनम् । जहे प्रादुर्वभृव
॥ ११ ॥

तथा तु मुदिताः सर्वे पाण्डवा विगतज्वराः। अवसन्पृथिवीपालांस्तापयन्तः स्वतेजसा ॥ १३ ततः कीतपयाहस्य बीमत्सुः कृष्णमञ्जवीत् । उष्णानि कृष्ण वर्तन्ते गच्छावो यमुनां प्रति १४ सहज्जनवृतो तत्र विहत्य मधुस्दन । सायाहे पुनरेष्यावो रोचतां ते जनार्दन ॥ १५

१५ वासुदेव उवाच। कुन्तीमातर्ममाप्येतद्रोचते यद्वयं जले। सुहुज्जनवृताः पार्थ विहरेम यथासुखम् ॥ १६ वैशंपायन उवाच । आमन्त्र्य तो धर्मराजमनुक्षाप्य च भारत। जग्मतुः पार्थगोविन्दौ सुहुज्जनवृतौ ततः ॥ १७ विहारदेशं संप्राप्य नानाद्वममनुत्तमम्। गृहैरुद्यावचर्युक्तं पुरन्दरपुरोपमम् ॥ १८ मध्येमीज्येश्च पेयेश्च रसवद्भिर्महाधनैः। माल्येश्च विविधेर्गन्धेर्युक्तं वार्ष्णेयपार्थयोः ॥ १९ विवेशान्तःपुरं तुर्णे रहेरुबावचेः शुभैः । ययोपजोषं सर्वध्र जनश्चिकींड भारत ॥ २० स्त्रियश्च विपुलश्चीण्यश्चारुपीनपयोधराः। मदस्खालितगामिन्यश्चिकांडुर्वामलोचनाः॥ २१ वने काश्चिक्कले काश्चित्काश्चिद्देशम्सु चाङ्गनाः ।

द्रौपदी च सुभद्रा च वासांस्याभरणानि च। प्रायच्छतां महाराज स्त्रीणां ते स्म मदोत्कटे २३ काश्चित्प्रहृष्टा ननृतुश्चकुञ्जञ्ज तथा पराः। जहसुश्च परा नार्यः पपुश्चान्या वरासवम् ॥ ३४ रुरुधुश्चापरास्तत्र प्रजन्नश्च परस्परम् । मन्त्रयामासुरन्याश्च रहस्यानि परस्परम् ॥ સુષ वेणुवीणामृदङ्गानां मनोन्नानां च सर्वदाः । शब्देन पूर्यते हर्म्य तद्वनं सुमहर्द्धिमत्॥ २६. तस्मिस्तदा वर्तमाने क्रुस्दाशाईनन्दनौ । समीपं जग्मतुः कांचिदुदेशं सुमनोहरम् ॥ २७ तत्र गत्वा महात्मानौ कृष्णौ परपुरंजयौ । महाहीसनयो राजंस्ततस्तौ संनिषीदतुः ॥ 26. तत्र पर्वव्यतीतानि विकान्तानीतराणि च । बहूनि कथयित्वा तौ रेमाते पार्थमाधवौ ॥ २९ तत्रोपविष्टौ मुदितौ नाकपृष्टेऽश्विनाविव । अभ्यागच्छत्तदा विप्रो वासुदेवधनंजयौ ॥ ३० बृहच्छालप्रतीकाशः प्रतप्तकनकप्रभः। हरिपिङ्गोज्वलक्ष्मश्रुः प्रमाणायामतःसमः ॥ 38 तरुणादित्यसंकाशश्चीरवासा जटाधरः। पद्मपत्राननः पिङ्गस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ 32 उपसृष्टं तु तं कृष्णौ भ्राजमानं द्विजोत्तमम् । अर्जुनोवासुदेवश्चतूर्णमुत्यत्य तस्थतुः॥ 33

इति श्री० आ० खाण्डवदाहपर्वणि ब्राह्मणरूप्यनलागमने द्वाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२२॥

२२३

वैशंपायन उवाच।
सोव्रवीदर्जुनं चैव वासुदेवं च सात्वतम्।
लोकप्रवीरौ तिष्ठन्तौ खाण्डवस्य समीपतः॥ १
ब्राह्मणो बहुभोक्तास्मि भुञ्जेऽपरिमितं सदा।
भिन्ने वार्ष्णेयणयौं वामेकां तृप्तिं प्रयच्छतम्॥२
पवमुक्तौ तमव्रतां ततस्तौ कृष्णपाण्डवौ।

यथादेशं यथाप्रीति चिक्रीडुः पार्थकृष्णयोः ३२

जणानि निदाघदिनानि ॥ १४ ॥ कुन्ती माता यस्येति हे कुन्तीमातहेंऽर्जुन ॥ १६ ॥ गृहैः मध्येयसुनं निर्मितैःक्रीडावाप्यादियुक्तैः॥१८॥भक्ष्यावीर्युक्तं विहारस्थानम् ॥१९॥ विवेशान्तःपुरं कर्तृ रक्षेयुक्तम् ॥२०॥ उद्देशं प्रदेशम् ॥२०॥ हिरिपेक्वः नील्पीताखिलाक्वः ज्वलश्मश्रुः ज्वाला-वर्षीतक्षमृष्ठः ॥ ३१ ॥ उपसृष्टं समीपागतं उपलक्ष्य उत्पत्य

केनान्नेन भवांस्तृप्येत्तस्यान्नस्य यतावहे ॥ १ एवमुक्तः स भगवानव्रवीत्तावुभौ ततः । भाषमाणा तदा वीरौ किमन्नं क्रियतामिति ॥ १ ब्राह्मण उवाच । नाहमन्नं बुभुक्षे वै पावकं मां निबोधतम् । यदन्नमनुरूपं मे तद्यवां संप्रयच्छतम् ॥

आसनात् ॥३३॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव दीपे द्वाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२२ ॥

२२३ सोऽनवीदिति॥ १॥ वां भिक्षे युवां दातुं समधौं प्रार्धिय ॥ २ तस्यामस्य दाने ॥ ३॥ क्रियतामिति । भाषमाणी तौ प्रति अववीदित्यन्वयः ॥ ४॥ इदमिन्द्रः सदा दावं खाण्डवं परिरक्षति। न च राक्षोम्यहं दग्धुं रक्ष्यमाणं महात्मना ॥ ६ वसत्यत्र सखा तस्य तक्षकः पन्नगः सदा । सगणस्तत्कृते दावं परिरक्षति वज्रभृत्॥ तत्र भूतान्यनेकानि रक्षतेऽस्यप्रसङ्गतः। तं दिघक्षर्न राक्रोमि दग्धुं राऋस्य तेजसा ॥ स मां प्रज्वलितं दृष्टा मेघाम्मोभिः प्रवर्षति । ततो दण्धुं न शकोमि दिधश्चर्दावमीप्सितम्॥ ९ स युवाभ्यां सहायाभ्यामस्त्रविद्भां समागतः। दहेर्य खाण्डवं दावमेतदन्नं वृतं मया ॥ युवां त्युदकधारास्ता भूतानि च समन्ततः। उत्तमास्त्रविदौ सम्यक्सर्वतो वारियष्यथः ॥ ११

जनमेजय उवाच।

किमर्थं भगवानाग्नः खाण्डवं दण्धुमिच्छति । रक्ष्यमाणं महेन्द्रेण नानासत्त्वसमायुतम्॥ न ह्येतत्कारणं ब्रह्मऋत्यं संप्रति भाति मे । यद्दाह सुसंऋदः खाण्डवं हव्यवाहनः ॥ १३ पतद्विस्तरशो ब्रह्मन् श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। खाण्डवस्य पुरा दाहो यथा सममवन्मुने ॥ १४ वैशंपायन उवाच ।

गृणु मे ब्रुवतो राजन्सर्वमेतद्यथातथम्। यान्निमित्तं ददाहाग्निः खाण्डवं पृथिवीपते ॥ १५ हन्त ते कथयिष्यामि पौराणीमृषिसंस्तुताम्। क्थामिमां नरश्रेष्ठा खाण्डवस्य विनाशिनीम् ॥ पौराणः श्रूयते राजन् राजा हरिहयोपमः भ्वेतिकर्नाम विख्यातो बलविक्रमसंयुतः॥ यज्वा दानपतिधीमान्यथा नान्योस्ति कश्चन। ईजे च स महायद्येः ऋतुभिश्चाप्तदक्षिणैः॥ तस्य नान्याऽभवद्वाद्विदिवसे दिवसे नृप । सत्रे कियासमारम्भे दानेषु विविधेषु च ॥ १९ ऋत्विग्भः सहितो धीमानेवमीजे स भूमिपः। ततस्तु ऋत्विजश्चास्य धूमव्याकुळलोचनाः ॥२० कालेन महता खिन्नास्तत्यज्ञस्ते नराधिपम्। ततः प्रचोदयामास ऋत्विजस्तान्महीपतिः ॥ २१ चश्चार्विकलतां प्राप्ता न प्रपेदुश्च ते कतुम्। ततस्तेषामनुमते तद्विप्रैस्तु नराधिपः॥ २२

सत्रं समापयामास ऋत्विभिरपरैः सह। तस्यैवं वर्तमानस्य कदाचित्कालपर्यये॥ . २३ सत्रमाहर्तुकामस्य संवत्सरशतं किल । ऋत्विजो नाभ्यपद्यन्त समाहर्तुं महात्मनः ॥ २४ स च राजाऽकरोद्यलं महान्तं ससुहज्जनः । प्रणिपातेन सान्त्वेन दानेन च महायशाः ॥ ऋत्विजोऽनुनयामास भूयो भूयस्त्वतन्द्रितः। ते चास्य तमभिप्रायं न चकुरमितौजसः॥ स चाश्रमस्थान्राजिष्स्तानुवाच रुषाऽन्वितः । यद्यहं पतितो विप्राः शुधूषां यां न च स्थितः ॥ आशु त्याज्योऽस्मि युष्माभित्रोह्मणैश्च जुगुप्सितः। तन्नाईथ ऋतुश्रद्धां व्याघातयितुमद्य ताम् ॥ १८ अस्थाने वा परित्यागं कर्ते मे द्विजसत्तमाः। प्रपन्न एव वो विप्राः प्रसाद कर्तुमर्हेथ ॥ सान्त्वदानादिभिर्वाक्यस्तत्वतः कार्यवत्तया। प्रसादयित्वा वश्यामि यन्नः कार्यं द्विजोत्तमाः॥ अथवाहं परित्यक्तो भवद्भिद्वेषकारणात्। ऋत्विजोऽन्यानगमिष्यामियाजनार्थं द्विजोत्तमाः पतावदुक्त्वा वचनं विरराम स पार्थिवः। यदा न शेकू राजानं याजनार्थं परंतप ॥ ततस्ते याजकाः कुद्धास्तमूचुर्नुपसत्तमम् । तव कर्माण्यज्ञस्नं वे वर्तन्ते पार्थिवोत्तम् ॥ ३३ ततो वयं परिश्रान्ताः सततं कर्मवाहिनः। श्रमादस्मात्वीरश्रान्तान्स त्वं नस्त्यकुमहीसे ॥३७ बुद्धिमोहं समास्थाय त्वरासंमावितोऽनघ। गच्छ रुद्रसकाशं त्वं स हि त्वां याजयिष्यति ॥ साधिक्षेपं वचः श्रुत्वा संकुद्धः श्वेतकिर्नृपः। कैलासं पर्वतं गत्वा तप उग्नं समास्थितः ॥ 🗦 ६ आराधयन्महादेवं नियतः संशितवतः। उपवासपरो राजन्दीर्घकालमतिष्ठत ॥ कदाचिद्वादशे काले कदाचिदपि षोडशे। आहारमकरोद्राजा मूलानि च फलानि च ॥३८ ऊर्ध्वबादुस्त्वानिमिषस्तिष्ठन्स्थाणुरिवाचलः । षण्मासानभवद्राजा श्वेतिकः सुसमाहितः॥ ३० तं तथा नृपशार्दूलं तप्यमानं महत्तपः। शंकरः परमग्रीत्या दर्शयामास भारत॥ 80

भूतानि बहिर्निर्गन्तुकामानि ॥ ८ ॥ महायज्ञैः पश्वभिर्देवयज्ञादिभिः स्मार्तैः ऋतुभिः दिभिः। महासन्नैरिति पाठे सत्रमनदानं लोकप्रसिद्धेः त्वरासंभावितस्त्वरावदाः अस्मदीयश्रमाज्ञानादित्यर्थः ॥३५॥

श्रीतैज्योतिष्टोमाः ॥ १८ ॥ सत्रे यज्ञे ॥ १९ ॥ बुद्धिमोहं बुद्धिवैकल्यम् ।

जवाच चैनं भगवान्त्रिग्धगम्भीरया गिरा। श्रीतोऽस्मि नरहाार्डुल तपसा ते परंतप ॥ ક્ષ वरं वृणीष्व भद्रं ते यं त्वामिच्छासि पार्थिव । पतन्छ्वा तु वचनं रुद्रस्याभिततेजसः॥ ४२ प्राणिपत्य महातमानं राजिषः प्रत्यभावत । यदि भे भगवान्त्रीतः सर्वलोकनमस्कृतः ॥ કરૂ स्वयं मां देवदेवेश याजयस्व सुरेश्वरः। पतत्त्र्रुवा तु वचनं राक्षा तेन प्रमाषितम् ॥ ४४ डवाच भगवान्त्रीतः स्मितपूर्वमिदं वचः। नास्माकभेतद्विषये वर्तते याजनं प्रति ॥ છહ त्वया च सुमहत्तर्व तपो राजन्वरार्थिना । याजिथयामि राजस्त्वां समयेन परंतप ॥ કદ रुद्र उवाच । समा द्वादश राजेन्द्र ब्रह्मचारी समाहितः। सततं त्वाज्यधारामिर्धेदि तर्पयसेऽनलम्॥ 80 कामं प्रार्थयसे यं त्वं मत्तः प्राप्त्यासि तं नृप। पवमुक्तश्च रुद्रेण श्वेतिकर्मनुजाधिपः॥ 86 तथा चकार तत्सर्व यथोक्तं शूलपाणिना । पूर्णे तु द्वादशे वर्षे पुनरायानमहेश्वरः ॥ ક્ષ दृष्ट्रैव च स राजानं शंकरो लोकभावनः। उवाच परमप्रीतः श्वेतिक नृपसत्तमम्॥ 40 तोषितोऽहं नृपश्रेष्ठ त्वयेहाचेन कर्मणा। याजनं ब्राह्मणानां तु विधिद्धं परंतप ॥ . ५१ अतोऽहं त्वां स्वयं नाच याजयामि परंतप । ममांशस्तु क्षितितले महाभागो द्विजोत्तमः ॥५२ दुर्वासा इति विख्यातः स हि त्वां याजयिष्यति मन्नियोगन्मिहातेजाः संभाराः संम्रियन्तु ते ॥५३ यतच्छूत्वा तु वचनं रुद्रेण समुदाहृतम् । स्वपुरं पुनरागम्य संभारान्युनरार्जयत्॥ 48

याजनंप्रति याजनं उद्दिश्य । त्वया च सुमहत्तप-स्तप्तम् । एतद्याजनं अस्माकं विषये न वर्तते इति संबन्धः । वयं तु न याजनेऽधिकारिण इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ सततं त्वाज्य-धारामिः। अन्छित्रया आज्यधारया । बहुत्वमवयवाभिप्रायम् ॥४६ ॥ आदोन अनादिवेदगोधितेन । विधिदष्टं ब्राह्मणानामिदं इविरिति चतुर्घाकरणमन्त्रिलङ्गानुमितविधिद्दष्टम् ॥ ५१ ॥

त्ततः संभृतसंभारो भूयो रुद्रमुपागमत्।

संभृता मम संभाराः सर्वोपकरणानि च ॥

पतच्छूत्वा तु वचनं तस्य राह्यो महात्मनः ॥

त्वत्मसादान्महादेव भ्वी मे दीक्षा मवेदिति ।

दुर्वाससं समाहूय रुद्रो वचनमब्रवीत्। एष राजा महाभागः श्वेतिकार्द्विजसत्तम ॥ ५७ एनं याजयः विप्रेन्द्र मन्नियोगेन भूमिपम् । बाढमित्येव वचनं रुद्रं त्वृषिरुवाच ह ॥ 46 ततः सत्रं समभवत्तस्य राश्चो महात्मनः । यथाविधि यथाकालं यथोक्तं बहुदक्षिणम् ॥ ५९ तस्मिन्परिसमाते तु राज्ञः सत्रे महात्मनः । दुर्वाससाऽभ्यनुज्ञाता विव्रतस्थुः स्मयाजकाः६० ये तत्र दीक्षिताः सर्वे सदस्याश्च महौजसः । सोऽपि राजन्महाभागः स्वपुरं प्राविशत्तदा ६१ पूज्यमानो महाभागिर्बाह्मणैर्वेदपारगः। बन्दिमिः स्त्यमानश्च नागरैश्चाभिनान्दितः॥६२ एवं वृत्तः स राजिः श्वेतिकर्नृपसत्तमः। कालेन महता चापि ययी स्वर्गमिम्छतः॥ ऋत्विग्मिः सहितः सर्वे सदस्यैश्च समिन्वतः । तस्य सत्रे पपौ विहिर्दिविद्वीद्शवत्सरान्॥ सततं चाज्यधाराभिरैकात्म्ये तत्र कर्मणि । हिवया च ततो विह्निः परा तिक्षमगच्छत ॥ ६५ न चैञ्छत्पुनरादातुं हविरन्यस्य कस्यचित्। पाण्डुवर्णो विवर्णश्च न यथावत्प्रकाराते ॥ ततो भगवतो चन्हेर्विकारः समजायत। तेजसा विप्रहीणश्च ग्लानिश्चैनं समाविशत् ॥ ६७ स लक्षयित्वा चात्मानं तेजोहीनं हुताशनः। जगाम सदनं पुण्यं ब्रह्मणी लोकपूजितन्॥ ६८ तत्र ब्रह्माणमासीनभिदं वचनमब्रवीत् । भगवन्परमा प्रीतिः कृता भे श्वेतकेतुना ॥ अरुचिश्चामवत्तीवा तां न शक्नोम्यपाहितुम्। तेजसा विप्रहीणोऽस्मि बलेन च जगत्पते॥ ७० इच्छेय त्वत्प्रसादेन स्वात्मनः प्रकृति स्थिराम् । एतच्छ्रत्वा हुतवहाद्भगवान्सर्वलोककृत्॥ हब्यवाहमिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्निवः। त्वया द्वादशवर्षाणि वसोर्घाराहुतं हविः ॥ उपयुक्तं महाभाग तेन त्वां ग्लानिराविशत्। तेजसा विप्रहीणत्वात्सहसा हव्यवाहन ॥

अत इति । स्वयं यज्ञभोक्ता भूत्वा ऋतिबद्धानभङ्गभयात्स्वयं न याजयामीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ दीक्षिताः कर्मसु निष्णाताः ॥६१॥ प्रकृतिं स्वभावम् ॥ ७१ ॥ वसोर्घारा पात्रविशेषः येन हृयमानं घृतद्रव्यं सन्ततधारारूपेण क्षरति । तेन हुतं हिवर्षाद्धृतमेव । वसोर्घारां जुहोतीत्युपक्रम्य घृतस्य वा एन-मेषा धारोति वाक्यशेषात् ॥७२॥ उपयुक्तं भुक्तम् ॥७३॥

मा गमस्त्वं यथा वहे प्रकृतिस्थो भविष्यासि । अरुचि नाशयिष्येहं समयं प्रतिपद्यते ॥ 80 पुरा देवनियोगेन यत्त्वया भस्मसात्कृतम्। आलयं देवरात्रणां सुघोरं खाण्डवं वनम् ॥ तत्र सर्वाणि सत्त्वानि निवसन्ति विभावसो । तेषां त्वं मेदसा तृप्तः प्रकृतिस्थो भविष्यति ॥७६ गच्छ शीघं प्रदग्धं त्वं ततो मोध्यसि किल्बिषात् पतच्छ्रत्वा तु वचनं परमेष्ठिमुखाच्युतम् ॥ ७७ उत्तमं जवमास्थाय प्रदुद्वाव हुताशनः । भागम्य खाण्डवं दावमुत्तमं वीर्यमास्थितः। सहसा प्राज्वलचाग्निः कुद्धी वायुसमीरितः ७८ इति श्रीमहा० आदि० खाण्डवदाहप० अग्निपराभवे त्रयोविदात्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः॥ २२३॥

प्रदीप्तं खाण्डवं दृष्टा ये स्युस्तत्र निवासिनः। परमं यत्नमातिष्ठन्पावकस्य प्रशान्तये ॥ ७९ करैस्त करिणः शीव्रं जलमादाय सत्वराः । सिषिचुः पावकं ऋद्धाः शतशोऽथ सहस्रशः ८० बहुशीर्षास्ततो नागाः शिरोभिर्जलसंततिम्। मुमुचुः पावकाभ्यादो सत्वराः कोधमुर्चिछताः ॥ तथैवान्यानि सत्त्वानि नानाप्रहरणोद्यमैः। विलयं पावकं जीव्रमनयन्भरतर्षम ॥ **८२** अनेन तु प्रकारेण भूयो भूयश्च प्रज्वलन् । सप्तकृत्वः प्रशामितः खाण्डवे ह्वयवाह्नः ॥

#### २२४

वैशंपायन उवाच । स तु नैरादयमापन्नः सदा ग्लानिसमन्दितः। पितामहमुपागच्छत्संऋद्धो हव्यवाहनः॥ 8 तच सर्वे यथान्यायं ब्रह्मणे संन्यवेदयत्। उवाच चैनं भगवान्मुहूर्तं स विचिन्त्य तु॥ ર उपायः परिदृष्ट्री मे यथा त्वं धश्यसेऽनघ । कालं च कंचित्समतां ततस्वां वश्यतेऽनल॥ ३ भाविष्यतः सहायौ ते नरनारायणौ तदा। ताभ्यां त्वं सहितो दावं धश्यसे हृत्यवाहन ॥ ४ प्वमस्त्वित तं विद्विद्वाणं प्रत्यभाषत । संभूतौ तौ विदित्वा तु नरनारायणावृदी॥ कालस्य महतो राजंस्तस्य वावथं खयंभुवः । દ अनुस्मृत्य जगामाथ पुनरेव पितामहम्॥ अबवीच तदा ब्रह्मा यथा त्वं घश्यसेऽनल । खाण्डवं दावमधैव मिषतोऽस्य दार्चापतेः ॥ 9 नरनारायणी यौ तौ पूर्वदेवी विभावसो। संप्राप्ती मानुषे लोके कार्यार्थ हि दिवौकसाम ८ अर्जुनं वासुदेवं चयौ ती लोकोऽभिमन्यते। तावेती सहितावेहि खाण्डवस्य समीपतः॥

तौ त्वं याचस्व साहाय्ये दाहार्थं खाण्डवस्य च। ततो धश्यासे तं दावं राक्षितं त्रिदशैरि ॥ तौ त सत्त्वानि सर्वाणि यस्ततो वारयिष्यतः। देवराजं च सहितौ तत्र में नास्ति संशयः ॥ ११ एतच्छूत्वा तु वचनं त्वरितो हृदयवाहनः। कृष्णपार्थावुपागम्य यमर्थे त्वभ्यभाषत ॥ १२ तं ते कथितवानस्मि पूर्वमेव नृपोत्तम । तच्छ्रत्वा वचनं त्वग्नेवींभत्सुर्जातवेदसम्॥ अव्वीन्नपशार्दूल तत्कालसदशं वचः । दिघक्षुं खाण्डवं दावमकामस्य शतऋतोः॥ १४ अर्जुन उवाच । उत्तमास्त्राणि में सनित दिव्यानि च बहूनि च। यैरहं शक्तयां योद्धमपि वज्रधरान्बहून् ॥ धनुमें नास्ति भगवन्बाहुवीर्येण संमितम्। कुर्वतः समरे यतं वेगं यदिषहेन्मम ॥ १६ रारैश्च मेर्थो बहुभिरक्षयैः क्षिप्रमस्यतः। न हि वोद्धं रथः शक्तः शरान्मम यथेप्सितान् ॥ अश्वांश्च दिव्यानिच्छेयं पाण्डुरान्वातरंहसः। रथं च मेघनिघींषं सूर्यप्रतिमतेजसम् ॥ १८

मा गमः ग्लानिमिति विपरिणामेनानुषज्यते । यथेत्यस्य ययापूर्वमित्यर्थः ॥ ७४॥ किं तत्स्वाण्डवामित्याकाङ्क्षायां पुरावृत्तं स्मारयति पुरेति॥ ७५॥ किल्विषात् ग्लानि-रूपात् ॥ ७७ ॥ नानाप्रहरणोद्यमैः । नानाविधैः प्रहरणैः पोसुप्रक्षेपकृक्षशाखाताडनादिभिः उद्यमैर्जल्सेका-

दिभिश्च ॥ ८२ ॥ इति आदिपर्वणि नैलक्फीये भारतभावदीपे त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥२२३॥

#### २२४

सत्विति ॥ १ ॥ मिषतः पर्यतः ॥ ७ ॥ शतक्रतोः संबन्धि ॥ १४ ॥

तथा कृष्णस्य वीर्येण नायुधं विद्यते समम्। येन नागान्पिशाचांश्च निहन्यान्माधवो रणे १९ उपायं कर्मसिद्धौ च भगवन्वक्तुमहीसे।

निवारयेयं येनेन्द्रं वर्षमाणं महावने ॥ २० पौरुषेण तु यत्कार्यं तत्कर्तारौ स्व पावक। करणानि समर्थानि भगवन्दातुमहीसि ॥ રશ

इति श्रीमहा० आदिप० खाण्डवदाहप० अर्जुनाग्निसंवादे चतुर्विशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२४॥

#### २२५

१

ર

8

Ģ

દ્દ

9

4

१०

११

वैशंपायन उवाच। एवमुक्तः स भगवान्धूमकेतुर्द्धताशनः । चिन्तयामास वरुणं लोकपालं दिदक्षया ॥ आदित्यमुदके देवं निवसन्तं जलेश्वरम्। स च तिचन्तितं ज्ञात्वा द्रीयामास पावकम २ तमब्रवीद्भमेकतुः प्रतिगृह्य जलेश्वरम् । चतुर्थं लोकपालानां देवदेवं सनातनम् ॥ सोमेन राज्ञा यद्त्तं धनुश्चैवेषुधी च ते । तत्प्रयच्छोभयं शांत्रं रथं च कापिलक्षणम् ॥ कार्य च सुमहत्यार्थी गाण्डीवेन करिष्यति । चकेण वासुदेवश्च तन्ममाच प्रदीयताम्॥ ददानीत्येव वर्षणः पावकं प्रत्यभाषत । तदद्भतं महावीर्यं यशः कीर्तिविवर्धनम् ॥ सर्वशस्त्रेरनाधूष्यं सर्वशस्त्रप्रमाथि च। सर्वायुधमहामात्रं परसैन्यप्रधर्षणम् ॥ एकं शतसहस्रेण संमितं राष्ट्रवर्धनम् । चित्रमुद्यावचैर्वणैः शोभितं श्रुक्लमव्रणम् ॥ देवदानवगन्यर्वैः पुजितं शाश्वतीः समाः। प्रादाचैव धनुरत्नमंश्रय्यो च महेषुधी ॥ रथं च दिव्याश्वयुजं कपिप्रवरकेतनम् । उपेतं राजतैरश्वैर्गान्धवैर्हेममालिभिः॥ पाण्डुराभ्रप्रतीकादैर्मनोवायुसमैर्जवे । सर्वोपकरणैर्युक्तमजय्यं देवदानवैः॥ भानमन्तं महाघोषं सर्वरत्नमनोरमम् ।

ससर्ज यं सुतपसा भौमनो भुवनप्रभुः॥ १२ प्रजापतिरनिर्देश्यं यस्य रूपं रवेरिव। यं स्म सोमः समारुद्य दानवानजयत्त्रभुः॥ १३ नवमेघप्रतीकाशं ज्वलन्तमिव च श्रिया। आश्रितौ तं रथश्रेष्ठं राक्रायुधसमावुमौ ॥ १४ तापनीया सुरुचिरा ध्वजयष्टिरनुत्तमा । तस्यां तु वानरा दिव्यः सिंहशार्द्छकेतनः ॥१५ दिधक्षान्नेव तत्र सम संस्थितो मुध्येशोभत । ध्वजे भूतानि तत्रासन्विविधानि महान्ति च ॥ नादेन रिपुसैन्यानां येषां संज्ञा प्रणक्यति । स तं नानापताकाभिः शोभितं रथसत्तमम् ॥१७ प्रदक्षिणमुपावृत्य दैवतेभ्यः प्रणस्य च। संनद्धः कवची खङ्गी बद्धगोधाङ्गुलित्रकः ॥ १८ आरूरोह तदा पार्थो विमानं सुकृती यथा । तच दिव्यं धनुः श्रेष्ठं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा गाण्डीवमुपसंगृह्य बभूव मुदितोऽर्जुनः । हुताशनं पुरस्कृत्य ततस्तद्पि वीर्थवान्॥ जग्राह् बलमास्थाय ज्यया च युयुजे धनुः। मौर्व्या तु योज्यमानायां बलिना पाण्डवेन ह २१ येऽश्रण्यन्क्रजितं तत्र तेषां वै स्यथितं मनः। लन्ना रयं घनुश्चेव तथाक्षय्ये महेषुधी ॥ २२ बभूव कल्यः कौन्तेयः प्रहृष्टः साह्यकर्मणि । वज्रनामं ततश्चकं ददौ कृष्णाय पावकः ॥ રર

करणानि युद्धसाधनानि धनुरादीनि ॥ २१ इति स्रादिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्विशत्यधिकद्विशततमोऽप्यायः ॥ २२४॥

#### २२५

एनमिति ॥ १ ॥ सादित्यं अदितेः पुत्रम् ॥२॥ प्रति-युवा पूजादिना स्वायतीकृत्य ।। ३ ॥ महामात्रं अतिप्रमाण समृद्धं प्रधानं वा ॥ ७ ॥ राजतैः रजतवर्णैः ॥ १०॥ भार्तुः मन्तं दीप्तिमन्तं भीमनो विश्वकर्मा ॥ १२॥ शकायुधसमी देह वासम्छाविभ्यां नीलिपशङ्गवणीं ॥१४॥ तापनीया सीवणीं। सिंहशाद्लानत् मयंकरः केतनः कायो यस्य सः। 'केतनं लाखि काये 'इति विश्वः ॥१५॥ नादेन येषाम् ॥ १७ ॥ ज्यया मोर्च्या ॥२१॥ कल्यः समर्थः । साह्यकमिण साहाय्यके । वर्ष वरत्रासा नाभी यस्य तत्। सूत्रबद्धशकुनिवत्पुनः प्रयोजिङ्कर्त मायातीत्यर्थः । वज्रं त्रपुवस्त्रयोः । इति मेदिनी ॥ २३ ॥

आग्नेयमस्त्रं द्यितं स च कल्योऽभवत्तदा । अब्रवीत्पावकश्चैवमेतेन मधुसुदन ॥ રષ્ઠ अमानुषानपि रणे जेध्यसि त्वमसंशयम् । अनेन तु मनुष्याणां देवानामपि चाहवे ॥ २५ रक्षःपिशाचदैत्यानां नागानां चाधिकस्तथा । भविष्यसि न संदेहः प्रवरोऽपि निवर्हणे ॥ २६ क्षिप्तं क्षिप्तं रणे चैतत्वया माधव रात्रुषु । हत्वाऽप्रतिहतं संख्ये पाणिमेष्यति ते पुनः ॥ २७ वरुणश्च ददौ तस्मै गदामशनिनिः खनाम्। दैत्यान्तकरणीं घोरां नाम्ना कौमोदकीं प्रभुः २८ त्ततः पावकमब्रतां प्रहृष्टावर्जुनाच्युतौ । कृतास्त्रौ शस्त्रसंपन्नौ रथिनौ ध्वजिनावपि ॥२९ कल्यौ स्वो भगवन्योद्धमपि सर्वैः सुरासुरैः । र्वि पुनर्वज्रिणैकेन पन्नगार्थे युयुत्सता ॥ अर्जुन उवाच । चक्रपाणिर्हर्षाकेशों विचरन्युधि वीर्यवान्।

चकेण भस्मसात्सर्वे विस्तृष्टेन तु वीर्यवान् ।
त्रिषु लोकेषु तन्नास्ति यन्न कुर्याज्ञनार्दनः ॥ ३१
गाण्डीवं धनुरादाय तथाक्षय्ये महेषुधी ।
अहमप्युत्सहे लोकान्विजेतुं युधि पावक ॥ ३२
सर्वतः परिवार्येवं दावमेतं महाप्रभो ।
कामं संप्रज्वलाद्येव कल्यौ स्वः साह्यकर्मणि ३३
वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्तः स भगवान्दाशाहेंणार्जनेन च।
तैजसं रूपमास्थाय दावं दग्धुं प्रचक्रमे॥ ३४
सर्वतः परिवार्याथ सप्तार्चिज्वं छनस्तथा।
ददाह खाण्डवं दावं युगान्तमिव दर्शयन्॥ ३५
प्रतिगृह्य समाविश्य तद्वनं भरतर्षभ।
मेघस्तनितनिर्घोषः सर्वभूतान्यकम्पयत्॥ ३६
दह्यतस्तस्य च बभौ रूपं दावस्य भारत।
मेरोरिव नगेन्द्रस्य कीर्णस्यांशुमतोंऽशुभिः॥ ३७

इति श्रीमहा० आदि० खाण्डवदाहप० गाण्डीवादिदाने पञ्चविंशत्यधिकद्विशततमोऽघ्यायः॥२२५॥

#### २२६

वैशंपायन उवाच ।
तौ रथाभ्यां रथश्रेष्ठौ दावस्योभयतः स्थितौ ।
दिश्च सर्वासु भूतानां चकाते कदनं महत् ॥ १
यत्र यत्र च दृश्यन्ते प्राणिनः खाण्डवालयाः ।
पलायन्तः प्रवीरौ तौ तत्र तत्राभ्यधावताम् ॥ २
छिद्रं न स्म प्रपश्यन्ति रथयोराशुचारिणोः ।
आविद्धावेव दृश्येते रथिनौ तौ रथोत्तमौ ॥ ३
खाण्डवे दृश्यमाने तु भूताः शतसहस्रशः ।
उत्पेतुर्भेरवान्नादान्विनदन्तः समन्ततः ॥ ४
दग्धैकदेशा बहवो निष्ठताश्च तथापरे ।
स्फुटिताक्षा विश्वाणिश्च विष्ठताश्च तथापरे ॥ ५

समालिङ्ग्य सुतानन्ये पितृन्म्रातृन्थापरे।
त्यक्तुं न रोकुः स्नेहेन तत्रैव निधनं गताः॥ ६
संदृष्ट्दशनाश्चान्ये समुत्पेतुरनेकशः।
ततस्तेऽताव घूर्णन्तः पुनरग्नौ प्रपेदिरे॥ ७
दग्धपक्षाक्षिचरणा विचेष्टन्तो महीतले।
तत्र तत्र सम दश्यन्ते विनश्यन्तः शरीरिणः॥ ८
जलाशयेषु तत्तेषु काश्यमानेषु विद्वना।
गतस्त्वाः सम दश्यन्ते कूर्ममत्स्याः समन्ततः ९
शरीरेरपरे दीर्त्तेर्देहवन्त इवाग्नयः।
अद्दयन्त वने तत्र प्राणिनः प्राणिसंक्षये॥ १०
कांश्चिदुत्पततः पार्थः शरैः सांच्छिद्य खण्डशः।
पातयामास विह्नान्यदीते वसुरेतिस॥ ११

स्रत एवानेयं अस्त्रमिवास्त्रम् ॥२४॥ तदेवाह क्षिप्तं क्षिप्तमिति ॥२७॥ युयुत्सता योद्धमिन्छता॥३०॥सप्तार्चिःकालीकराली-प्रमातिसप्ताजिह्वावान् ॥ ३५॥ दह्यतः दह्यमानस्य ॥३७॥ इति आदिप० नै० भा० भा० पत्रविंशस्यिकद्विशततमोऽ-व्यायः ॥ २२५॥

#### २२६

तौ रथाभ्यामिति । आश्रितौ तं रथं श्रेष्टमिति ह्रयो-रेकरथस्थत्वं प्रागुक्तं तच्छोभामात्रं भाग्युपयोगसूचनार्थम् । इह तु पृथप्रथस्थावेवेति ज्ञेयम् ॥ १ ॥ आविद्धावेव अला-तचकवद्मामितावेव ॥ ३ ॥ निष्टप्ता अतितप्ताः विश्वीर्णाः कर्कटीफलवद्विदीर्णाः । विष्नुताः भयाद्विद्वताः ॥ ५॥ शरीरे-दीप्तैर्लोहप्रतिमावद्त्यन्ततप्तैः ॥१०॥ वसुरेतिसि वह्वौ ॥१९॥ ते शराचितसर्वाङ्गा निनदन्ते महारवान् ।
जर्ष्वमुत्पत्य वेगेन निपेतुः खाण्डवे पुनः ॥ १२
शरैरभ्याहतानां च सङ्गाः स्म वनौकसाम् ।
विरावः शुश्रुवे घोरः समुद्रस्येव मध्यतः ॥ १३
वेहेश्चापि प्रदीप्तस्य खमुत्पेतुर्महार्चिषः ।
जनयामासुरुद्वेगं सुमहान्तं दिवौकसाम् ॥ १४
तेनार्चिषा सुसन्तप्ता देवाः सर्षिपुरागमाः ।
ततो जग्मुर्महात्मानः सर्व पव दिवौकसः ।
शतकतुं सहस्राक्षं देवेशमसुरार्दनम् ॥ १५

देवा ऊचुः।

कि न्विमे मानवाः सर्वे दह्यन्ते चित्रभानुना । अर्चिर्धाराभिसंबद्धं धूमविद्युत्समाकुलम् । कि क्विन्न संक्षयः प्राप्तो लोकानाममरेश्वर ॥ १६ वभूव तद्वनं घोरं स्तनियत्नुसमाकुलम् ॥ इति श्रीमहा० आदि० खाण्डवदाहप० इन्द्रकोधे षड्विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२६ ॥

वैशंपायन उवाच । तच्छ्रत्वा वृत्रहा तेभ्यः स्वयमेवान्ववेक्ष्य च। पाण्डवस्य विमोक्षार्थं प्रययौ हरिवाहनः महता रथवृन्देन नानारूपेण वासवः। आकारां समवाकीर्य प्रववर्ष सुरेश्वरः॥ 26 ततोऽक्षमात्रा व्यसुजन्धाराः शतसहस्रशः । चोदिता देवराजेन जलदाः खाण्डवं प्रति ॥ १९ असंप्राप्तास्तु ता धारास्तजसा जातवेदसः। ख एव समग्रुष्यन्त न काश्चित्पावकं गताः २० ततो नमुचिहा ऋद्धो भृशमर्चिष्मतस्तदा । पुनरेव महामेघैरम्भांसि व्यस्जद्वरु ॥ રશ अर्चिर्धाराभिसंबद्धं धूमविद्युत्समाकुलम् । १६ | बभूव तद्वनं घोरं स्तनायित्नुसमाकुलम् ॥ २२

#### २२७

वैद्यांपायन उवाच । तस्याथ वर्षतो वारि पाण्डवः प्रत्यवारयत् । शरवर्षेण बीभत्सुरुत्तमास्त्राणि दर्शयन् ॥ खाण्डवं च वनं सर्वं पाण्डवो बहुमिः शरैः। आच्छादयदमेयात्मा नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥ न च स्म किंचिच्छक्षोति भूतं निश्चरितुं ततः। संच्छाद्यमाने खे बाणैरस्यता सव्यसाचिना॥ ३ तक्षकस्तु न तत्रासीन्नागराजो महाबलः। द्द्यमाने वने तस्मिन्कुरुक्षेत्रं गतो हि सः॥ अभ्वसेनोऽभवत्तत्र तक्षकस्य सुतो बली। स यत्तमकरोत्तीवं मोक्षार्यं जातवेदसः ॥ न शशाक स निर्गन्तुं निरुद्धोर्जुन्पात्रिभिः। मोक्षयामास तं माता निर्गार्य भुजगात्मजा॥ ६ तस्य पूर्वं शिरो प्रस्तं पुच्छमस्य निगीर्यते । निगीयमाणा साकामत्स्रंतं नागी मुमुखया॥ ७ तस्याः शरेण तीश्णेन पृथुघारेण पाण्डवः। शिरश्चिच्छेद गच्छन्त्यास्तामपदयच्छचीपतिः ॥८ तं मुमोचयिषुर्वज्ञी वातवर्षेण पाण्डवम् ।

मोहयाभास तत्कालमश्वसेनस्त्वमुच्यत ॥ तां च मायां तदा दृष्ट्वा घोरां नागेन वञ्चितः। द्विघा त्रिघा च खगतान्त्राणिनः पाण्डवोच्छिनत् शशाप तं च संशुद्धो बीभत्सुर्जिह्मगामिनम् । पावको वासुदेवश्चाप्यप्रतिष्ठो भविष्यसि ॥ ततो जिष्णुः सहस्राक्षं खं वितत्याशुगैः शरैः। योधयामास संक्रुद्धो वश्चनां तामनुस्मरन् ॥ १२ देवराजोऽपि तं दृष्टा संरब्धं समरेर्जुनम् । खमस्रमसुजत्तीवं छादयित्वाऽखिलं नभः॥ १३ ततो वायुर्महाघोषः क्षोभयन्सर्वसागरान्। वियत्स्थो जनयन्मेघाञ्जलघारासमाकुलान्॥१४ ततोऽशनिमुचो घोरांस्तडित्स्तनितनिःस्वनान् 🎙 तद्विघातार्थमस्जदर्जुनोप्यस्त्रमुत्तमम् ॥ वायव्यमभिमन्त्र्याथ प्रतिपत्तिविशारदः। तेनन्द्राशनिमेघानां वीयौंजस्तद्विनाशितम् ॥ १६ जलघाराश्च ताः शोषं जग्मुनेशुश्च विद्यतः। क्षणेन चामवद्योम संप्रशान्तरजस्तमः॥ १७

मध्यतः मध्यमानस्य ॥ १३॥ अक्षः रथचक्रद्वयसंधानकाष्ठं तत्प्रमाणा अक्षमात्राः ॥ १९ ॥ इति आदिप० नै० भा० भा० षर्द्विशत्यधिकाद्विशततमोऽध्यायः ॥२२६॥

२२७ तस्याथेति ॥ १ ॥ निर्गायते यावता कालेन तावतैव निर्गायमाणा अर्जुनेन हन्यमाना सती आकामत् कान्तवती खामिति शेषः । मुसुक्षया मोचनेच्छया ॥ ७ ॥ अप्रतिष्ठी निराश्रय असंतितर्वा ॥ ११ ॥

सुखर्शातानिलवहं प्रकृतिस्थार्कमण्डलम् । निष्पतीकारहृष्ट्य हुत्मुग्विविधाकृतिः ॥ १८ सिच्यमानो वसौधैस्तैः प्राणिनां देहनिःस्तैः। प्रजज्वालाथ सोऽर्चिष्प्रान्स्वनादैः पूरयञ्जगत् ॥ कृष्णाभ्यां रक्षितं दृष्टा तं च दावमहंकृताः । खमुत्पेतुर्महाराज सुपर्णाद्याः पतत्रिणः ॥ २० गरुत्मान्वज्रसःद्रीः पश्चतुण्डनखेस्तथा । प्रहर्तुकामो न्यपतदाकाशात्कृष्णपाण्डवौ ॥ २१ तथैवोरगसंघाताः पाण्डवस्य समीपतः । उत्स्रजन्तो विषं घोरं निषेतुःवीलेताननाः ॥ २२ तांश्चकर्त दारैः पार्यः सरोषाग्निसमुक्षितैः। विविशुश्चापि तं दीतं देहाभावाय पावकम् ॥ २३ त्ततोऽसुराः सगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः । उत्पे र्रनीद्मतुञ्जमुत्सृजन्ती रणार्थिनः॥ રપ્ अयःकणपचक्राश्मभुद्युण्डयुद्यतबाहवः । कृष्णपार्थौ जिघांसन्तः क्रोधसंमूर्छितौजसः तेषामतिव्याहरतां शस्त्रवर्षे प्रमुश्चताम् । अममाथात्तमाङ्गानि बीभत्सुर्निशितैः शरैः ॥ २६ कृष्णश्च सुमहातेजाश्चकेणारिविनारानः। दैत्यदानवसंघानां चकार कदनं महत्॥ २७ अथापरे शरैविद्धाश्चकवेगेरितास्तथा। चेलामिव समासाद्य व्यतिष्ठत्रमितौजसः ततः शकोऽतिसंकुद्धस्त्रिदशानां महेश्वरः। पाण्डुरं गजमास्थाय तावुभौ समुपाद्रवत् ॥ २९ वेगेनाशनिमादाय वज्रमस्रं च सोऽस्जत्। 30 हतावेताविति प्राह सुरानसुरसूदनः ॥ त्रतः समुद्यतां दृष्टा देवेन्द्रेण महाशानिम्। जगृहुः सर्वशस्त्राणि स्वानि स्वानि सुरास्तथा ॥ कालदण्डं यमो राजनादां चैव धनेश्वरः।

निष्प्रतीकारं बलवदाश्रयात् सावि ग्लानिहीनं त्दष्टं हर्षो यस्य सः ॥ १८ ॥ अयःकणान् लोहगुलिकाः पिबतीति तथाविधं आग्नेयीषधबलेन गर्भसंमृता लोहगुलिकास्ता-रका इव विकीर्यन्ते येन तयन्त्रमयःकणपं लोहमयम् । तथा नकाइमसंज्ञं यस्य श्रमिबलेन महान्तोपि पाषाणा आतिद्रे क्षिप्यन्ते तत्काष्ठमयं यन्त्रं मुग्जुण्डी चर्मरज्जुमयं यन्त्रं पाषाणक्षेपणमेव । तैः उद्यताः बाहवो येषां ते असुरा-दयः । अयःकणपचकारममुग्जुण्डयुद्यतबाहवः । क्रोधसंम्-र्च्छितीजसः क्षोधन संवर्षिततेजसः ॥ २५ ॥ आतिब्याह-रतां कत्थमानानाम् ॥ २६ ॥ यथा चक्रवेगेन जलावर्त-अवाहेण ईरितास्तृणादयो वेलां प्राप्य विष्ठितत्वं स्तब्धत्वं

पाशांश्च तत्र वरुणो विचित्रां च तथाशनिम ३२ स्कन्दः शक्ति समादाय तस्थौ मेरुरिवाचलः । ओवधीदीं यमानाश्च जगृहातेश्विनावपि ॥ जगृहे च धनुर्घाता मुसलं तु जयस्तथा । पर्वतं चापि जग्राह कुद्दस्त्वष्टा महाबलेः॥ ३४ अंशस्तु शक्तिं जग्राह् मृत्युर्देवः परश्वधम् । प्रगृह्य परिघं घोरं विचचारार्यमा अपि ॥ રૂપ मित्रश्चश्चरपर्यन्तं चक्रमादाय तस्थिवान् । पूषा भगश्च संफ़ुद्धः सविता च विशांपते ॥ ३६ आत्तकार्भुकानिस्त्रिशाः कृष्णपार्थौ प्रदुद्वदुः । रुद्राश्च वसवश्चैव मरुतश्च महाबलाः॥ विश्वेदेवास्तथा साध्या दीप्यमानाः स्वतेजसा । एते चान्ये च बहवो देवास्तौ पुरुषोत्तमौ ॥ ३८ कृष्णपार्थौ जिघांसन्तः प्रतीयुर्विविधायुधाः । तत्राद्भुतान्यदृश्यन्त निमित्तानि महाहवे ॥ युगान्तसमरूपाणि भूतसंमोहनानि च। तथा दृष्टा सुसंरन्धं शक्रं देवैः सहाच्युतौ ॥ ४० अभीतौ युधि दुर्घर्षे तस्थतुः सज्जकार्मुकौ । आगच्छतस्ततो देवानुभौ युद्धविशारदौ ॥ । ४१ व्यताडयतां संकुद्धौ शरैर्वज्रोपमैस्तदा । असकुद्भग्रसंकल्पाः सुराश्च बहुशः कृताः ॥ ४२ भयाद्रणं परित्यज्य शक्रमेत्रामिशिश्रयुः। दृष्ट्रा निवारितान्देवान्माधवेनार्जुनेन च ॥ 83 आश्चर्यमगमंस्तत्र मुनयो नमसि स्थिताः। शक्रश्चापि तयोवींर्यमुपलभ्यासकृद्रणे ॥ 88 बभूव परमप्रीतो भूयश्चेतावयोधयत्। ततोऽश्मवर्षे सुमहद्यस्जत्पाकशासनः॥ છહ भूय एव तदा वीर्य जिज्ञासुः सन्यसाचिनः। तच्छरैरर्जुनो वर्षं प्रतिज्ञवेऽत्यमर्षितः ॥ પ્રદ

प्राप्य तिष्ठान्त । एवं चक्रवेगेन अस्त्रवलजवेन ईरिता असु-रायाः कृष्णार्जुनौ प्राप्य व्यतिष्ठिक्तित्यर्थः । चक्रः कोके इत्युपक्रम्य 'कुम्भकारोपकरणास्त्रयोः जलावर्ते ' इति मेदिनी ॥ २८ ॥ गदां चैवेत्यत्र शिविकामिति पाठे शिविका गदेति प्राञ्चः शिविकामिति सानुस्वारपाठे तु तत्सदश्मीषद्धक्रमायुध-मिति तु तत्त्वम् । तच द्रविङकैवर्तेषु प्रासिद्धं दारुमयम् । लोह-मयमपि बलवत्सु संभाव्यत एव ॥ ३२ ॥ पर्वतं चापीत्यत्र विचकं परीतिपाठे विचकं त्रिश्लम् ॥३४॥ अर्थमा अपीत्यत्र संधिरीवविक्षतः ॥ ३५ ॥ निमित्तानि सूचकानि उल्का-पातादीनि ॥ ३९ ॥

विफलं कियमाणं तत्समवेश्य शतकतुः। भूयः संवर्धयामास तद्वर्ष पाकशासनः ॥ 80 सोऽस्मवर्षे महावेगैरिषुभिः पाकशासनिः। विलयं गमयामास हर्षयन्पितरं तथा ॥ 86 तत उत्पादच पाणिभ्यां मन्दराच्छिखरं महत्। स द्वमं व्यस्जव्छको जिघांसुः पाण्डुनन्द्नम् ४९ | शृङ्गेण निहतास्तत्र प्राणिनः खाण्डुवालयाः ॥५२

ततोऽर्जुनो वेगवाद्धिर्ज्वालिताग्रैरजिह्मगैः । शरैविंध्वंसयामास गिरेः शुङ्गं सहस्रधा ॥ 60 गिरोर्विशीर्यमाणस्य तस्य रूपं तदा बभौ। सार्कचन्द्रग्रहस्येव नभसः परिशीर्यतः ॥ **પ્**ષ્ટ तेनाभिपतिता दावं शैलेन महता भृशम्।

इतिश्रीमहा०आदि० खाण्डवदादपर्वणि देवकृष्णार्जुनयुद्धे सप्तर्विशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥२२७॥ समाप्तं खाण्डवदाहपर्व।

## मयदर्शनपर्व । २२८

वैशंपायन उवाच। तथा शैलिनपातेन भीषिताः खाण्डवालयाः । दानवा राक्षसा नागास्तरस्वृक्षवनौकसः॥ द्विपाः प्रभिन्नाः शार्दूछाः सिंहाः केसरिणस्तथा मुग्राश्च महिषाश्चेव रातराः पक्षिणस्तथा ॥ समुद्रिमा विसस्पुस्तथान्या भूतजातयः । तं दावं समुदेशन्त कृष्णी चाम्युद्यतायुधी॥ उत्पातनादशब्देन संत्रासित इव स्थिताः। ते वनं प्रसमीक्ष्याय दह्यमानमनेकथा ॥ S कृष्णमभ्युद्यतास्त्रं च नादं मुमुचुरुल्बणम् । तेन नादेन रौद्रेण नादेन च विभावसोः॥ ररास-गगनं कृत्स्नमुत्पातजलदैरिव। ततः कृष्णो महाबाद्धः स्वतेजो भास्वरं महत्॥६ चकं व्यस्जदत्युग्रं तेषां नाशाय केशवः। तेनार्ता जातयः क्षुद्राः सदानवनिशाचराः ॥ ७ निकृत्ताः शतशः सर्वा निपेतुरनलं क्षणात् । तत्रादृश्यन्त ते दैत्याः कृष्णचक्रविदारिताः ॥ ८ वसारुधिरसंपृक्ताः संघ्यायामिव तोयदाः। पिशाचान्पक्षिणो नागान्पशूंश्चेव सहस्रशः॥ निमंधरति वार्ष्णेयः कालवत्तत्र भारत । क्षिप्तं क्षिप्तं पुनश्चकं कृष्णस्यामित्रघातिनः ॥ १०

छित्व नेकानि सत्वानि पाणिमेति पुनः पुनः। तथा तु निघतस्तस्य पिशाचोरगराक्षसान् ॥ ११ बभूव रूपमत्युत्रं सर्वभूतात्मनस्तदा । समेतानां च सर्वेषां दानवानां च सर्वशः॥ १२: विजेता नाभवत्कश्चित्कृष्णपाण्डवयोर्भृधे । तयोर्वलात्परित्रातुं तं च दावं यदा सुराः ॥१३ नाशक्रवञ्च्छमायितुं तदाऽभूवन्पराङ्मुखाः। शतकतुस्तु संप्रेक्ष्य विमुखानमरांस्तथा ॥ १४ बभृव मुदितो राजन्प्रशंसन्केशवार्जुनौ । निवृत्तेष्वय देवेषु वागुवाचाशरीरिणी ॥ १५ शतऋतुं समाभाष्य महागम्भीरनिःस्वना । न ते सखा संनिहितस्तक्षको भुजगोत्तमः ॥ १६-दाहकाले खाण्डवस्य कुरुक्षेत्रं गतो ह्यसी। न च शक्यौ युघा जेतुं कर्यचिदिप वासव ॥ १७ वासुदेवार्जुनावेतौ निबोध वचनान्मम । नरनारायणावेतौ पूर्वदेवौ दिवि श्रुतौ ॥ १८ भवानप्याभिजानाति यद्वीयौँ यत्पराऋमौ । नैतौ शक्यौ दुराधवौँ विजेतुमजितौ युधि ॥ १९ अपि सर्वेषु लोकेषु पुराणावृषिसत्त्मौ । पूजनीयतमावेताविषे सर्वैः सुरासुरैः ॥ २०

गिरे:गिरिशृङ्गस्य ॥ ५१ ॥ शैलेन शिलासमृहुन करणेन श्रेष्टेण कर्त्रा॥ ५२॥ इति आ० नै० भा० भा० सप्तिविद्यात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२७ ॥

२२८

तथेति । तरक्षवःस्वल्पन्याघाः ऋक्षाःभहाः॥१॥ प्रभिन्नाः मदच्युताः केसरिण :उत्पन्नकेसराः युवान इत्यर्थः ॥ २ ॥ दावं वनभ्॥३॥ उत्पातनादाः निर्घातादयस्तच्छव्देन संत्रा-सिते वने इति शेषः। संचारिते इति पाठेपि स एवार्थः॥४॥ ररास शब्दं कृतवान् ॥ ६ ॥

यक्षराक्षसगन्धर्वनरकिन्नरपन्नगैः । तस्मादितः सुरैः सार्धं गन्तुमर्हेसि वासव ॥ २१ दिष्टं चाप्यनुप्रयैतत्खाण्डवस्य विनारानम् । इति वाक्यमुपश्रुत्य तथ्यामित्यमरेश्वरः॥ २२ क्रोधामषौं समुत्सुज्य संप्रतस्थे दिवं तदा । तं प्रस्थितं महात्मानं समवेश्य दिवौकसः॥ २३ सहिताः सेनया राजन्ननुजग्मुः पुरंदरम् । देवराजं तदायान्तं सहदेवैरवेध्य तु ॥ રષ્ઠ वासदेवार्जुनौ वीरौ सिंहनादं विनेद्तुः। देवराजे गते राजन्त्रहृधी केशवार्जुनौ ॥ રૂષ निविश्रङ्कं वनं वीरौ दाह्यामासतुस्तदा। स मारुत इवाभ्राणि नाशायित्वार्जुनः सुरान्॥२६ व्यधमच्छरसंघातैर्देहिनः खाण्डवालयान्। न च स्म किंाचिच्छक्कोति भूतं निश्चरितं ततः २७ संविद्यधमानमिषुभिरस्यता सव्यसाचिना। नाशक्तवंश्च भूतानि महान्त्यपि रणेऽर्जुनम् ॥ २८ निरीक्षितुममोघास्त्र योद्धं चापि कुतो रणे। शतं चैकेन विद्याध शतेंनैकं पतित्रणाम् ॥ २९ व्यसवस्तेऽपतन्नभ्रो साक्षात्कालहता इव । न चालमन्त ते शर्म रोधःसु विषमेषु च ॥ ३० पितृदेवनिवासेषु संतापश्चाप्यजायत । ३१ भूतसंघाश्च बहवो दीनाश्चऋर्महाखनम् ॥ रुरुदुर्वारणाश्चैव तथा मृगतरक्षवः। ३२ तेन राब्देन वित्रेसुर्गङ्गोदधिचरा झषाः॥ विद्याधरगणाश्चेव ये च तत्र वनौकसः । न त्वर्ज्जुनं महाबाह्ये नापि कृष्णं जनार्दनम् ॥३३ निरीक्षितुं वै राक्षोति कश्चिद्योद्धं कुतः पुनः एकायनगता येऽपि निष्पेतुस्तत्र केचन॥

राक्षसा दानवा नागा जन्ने चक्रेण तान्हरिः । ते तु भिन्नशिरोदेहाश्चकवेगाद्रतासवः ॥ 34 पेतुरन्ये महाकायाः प्रदीप्ते वसुरेतसि । स मांसरुधिरौधैश्च वसाभिश्चापि तर्पितः॥ ३६ उपर्याकारागो भूत्वा विधूमः समपद्यत । दीप्ताक्षो दीप्तजिह्नश्च संप्रदीप्तमहाननः॥ ३७ दीप्तोर्ध्वकेशः विङ्गाक्षः विवन्त्राणस्तां वसाम् । तां स कृष्णार्जुनकृतां सुधां प्राप्य हुताशनः ॥३८ बभूव मुदितस्तृप्तः परां निर्वृतिमागतः । तथाऽसुरं मयं नाम तक्षकस्य निवेशनात् ॥ ३९ विप्रद्रवन्तं सहसा ददर्श मधुसूदनः। तमग्निः प्रार्थयामास दिश्रक्षुर्वातसारिधः ॥ ४० शरीरवाञ्जटी भूत्वा नदिनव बलाहकः। विज्ञाय दानवेन्द्राणां मयं वै शिल्पिनां वरम् ४१ जिघांसुर्वासुदेवस्तं चऋमुद्यम्य धिष्ठितः । स चक्रमुद्यतं दृष्ट्वा दिघक्षन्तं च पावकम् ॥ ४२ अभिधावार्जुनेत्येवं मयस्त्राहीति चात्रवीत्। तस्य भीतस्वनं श्रुत्वा मा भैरिति धनंजयः ॥ ४३ प्रत्युवाच मयं पार्थो जीवयन्निव भारत । तं न भेतव्यमित्याह मयं पार्थो दयापरः ॥ 88 तं पार्थेनामये दत्ते नमुचेभ्रातरं मयम् । न हन्तुमैच्छद्दाशार्हः पावको न ददाह च ॥ वैशंपायन उवाच । तद्वनं पावको धीमान्दिनानि दश पश्च च। ददाह कृष्णपार्थाभ्यां रक्षितः पाकशासनात्॥४६ तस्मिन्वने दह्यमाने पडग्निर्न ददाह च । अश्वसेनं मयं चैव चतुरः शार्क्नकांस्तथा ॥

चनगता यठाय गण्यतुरुपय नाजरा । इति श्रीमहा० आदि० मयदर्शनप० मयदानवत्राणे अष्टाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२८ ॥

#### २२९

जनमेजय उवाच।

किमर्थं शार्ङ्गकानग्निर्न ददाह तथागते । तिस्मिन्वने दह्यमाने ब्रह्मन्नेतत्प्रचश्च मे ॥ १ अदाहे ह्यश्वसेनस्य दानवस्य मयस्य च । कारणं कीर्तितं ब्रह्मञ्चछार्ङ्गकाणां न कीर्तितम् २

गङ्गोदिधिचरा इति आतिदूरस्थोपलक्षणम् ॥ ३२॥ एकायन-गताः संधीभूताः॥३४॥ कृतां दत्तां सुधां खभोजनम् ॥३८॥ बार्ङ्गकान् पक्षिविशेषान् ॥ ४७ ॥ इति आदिपर्वणि नै० भारतभा । २२८ ॥ २२८ ॥ २२८ ॥ २२८ ॥

किमथमिति ॥ १ ॥

तदेतदद्भुतं ब्रह्मञ्चछार्ङ्गकाणामनामयम् । कीर्तयस्वाग्निसंमर्दे कथं ते न विनाशिताः॥ 3 वैशंपायन उवाच । यदर्थं शार्झकानग्निनं ददाह तथागते । तत्ते सर्वे प्रवश्यामि यथाभूतमरिंदम ॥ 8 धर्मज्ञानां मुख्यतमस्तपस्वी संशितव्रतः। आसीन्महर्षिः श्रुतवान्मन्द्रपाल इति श्रुतः ॥ स मार्गमाधितो राजवृत्रीणामूर्घ्वरेतसाम्। स्वाध्यायवान्धर्मरतस्तपस्वी विजितेन्द्रियः ॥ ६ स गत्वा तपसः पारं देहमुत्सुज्य भारत । जगाम पितृलोकाय न लेभे तत्र तत्फलम् ॥ O स लोकान्फलान्द्रष्ट्वा तपसा निर्जितानपि । पप्रच्छ धर्मराजस्य समीपस्थान्दिवौकसः ॥ मन्दपाल उवाच। किमर्थमावृता लोका ममैते तपसार्जिताः। कि मया न कृतं तत्र यस्यैतत्कर्मणः फलम् ॥ तत्राहं तत्करिष्यामि यद्धमिदमावृतम्। फलमेतस्य तपसः कथयष्त्रं दिवौकसः॥ १० देवा ऊचुः। ऋणिनो मानवा ब्रह्मञ्जायन्ते येन तन्छुगु कियाभिर्वसचर्येण प्रजया च न संशयः ॥ ११ तदपाकियते सर्वं यक्षेन तपसा श्रुतैः। तपस्वी यशक्रचासि न च ते विद्यते प्रजा ॥ त इमे प्रसवस्यार्थे तव लोकाः समावृताः। प्रजायस्व ततो लोकानुपमोक्ष्यसि पुष्कलान् १३ पुंनाम्नो नरकात्पुत्रस्त्रायते पितरं श्रुतिः । तस्मादपत्यसंताने यतस्व ब्रह्मसत्तम ॥ १४ वैशंपायन उवाच । तच्छ्रत्वा मन्दपालस्उ वचस्तेषां दिवौकसाम् ।

तस्यां पुत्रानजनयचतुरो ब्रह्मवादिनः। तानपास्य स तत्रैव जगाम लपितां प्रति ॥ १७ बालान्स तानण्डगतान्सह मात्रा मुनिर्वने । तिस्मिन्गते महाभागे लापेतां प्रति भारत ॥ १८ अपत्यस्नेहसंयुक्ता जरिता बह्वचिन्तयत्। तेन त्यक्ता न संत्याज्यानृषीनण्डगतान्वने न जहा पुत्रशोकार्ता जरिता खाण्डवे सुतान्। बभार चैतान्संजातान्स्ववृत्या स्नेहविष्ठवा ॥ २० ततोऽप्तिं खाण्डवं दग्घुमायान्तं दृष्टवानृषिः । मन्दपालश्चरंस्तस्मिन्वने लिपतया सह ॥ तं संकल्पं विदित्वाग्नेर्जात्वा पुत्रांश्च बालकान्। सोऽभितुष्टाव विप्रर्षिर्वाह्मणो जातवेदसम् ॥ २२ पुत्रान्प्रतिवदन्मीतो लोकपालं महौजसम्। मन्द्रपाल उवाच। त्वमग्ने सर्वलोकानां मुखं त्वमसि ह्वयवाद् ॥२३ त्वमन्तः सर्वभूतानां गृढश्चरासि पावक । त्वामेकमाहुः कवयस्त्वामाहुस्त्रिविधं पुनः॥ २४ त्वामष्ट्रधा कल्पायित्वा यक्षवाहमकल्पयन् । त्वया विश्वमिदं सृष्टं वदन्ति परमर्षयः॥ २५ त्वदते हि जगत्कृतस्त्रं सद्यो नश्येद्धताशन । तुभ्यं कृत्वा नमो विशाः स्वकर्मविजितां गतिम्॥ गच्छन्ति सह पत्नीभिः सुतैरिप च शाश्वतीम्। त्वामग्ने जलदानाहुः खे विषक्तान्सविद्युतः ॥ २७ दहन्ति सर्वभूतानि त्वत्तो निष्कम्य हेतयः। जातवेदस्त्वयैवेदं विश्वं सृष्टं महायुते ॥ २८ तवैव कर्म विहितं भूतं सर्वं चराचरम् । त्वयापो विहिताः पूर्वं त्वयि सर्वमिदं जगत्॥२९ त्यिय हृद्यं च कट्यं च यथावत्संप्रतिष्ठितम् । त्वमेव दहनो देव त्वं धाता त्वं बृहस्पतिः ॥ ३० त्वमिवनौ यमौ मित्रः सोमस्त्वमसि चानिलः। वैशंपायन उवाच । एवं स्तुतस्तदा तेन मन्दपालेन पावकः ॥

भावताः प्रतिषिद्धभोगाः ॥ ९ ॥ प्रजायस्व प्रजेच्छां कुरु ॥१३॥ अपत्यसंताने संततेरिवच्छेदे ॥१४॥ जरितां नाम भार्याम्॥१६॥लिपतां नामापरां भार्याम् ॥१७॥ तान्वालान-पास्येति संबन्धः॥१८॥मुखमिति जीवरूपेण भोकृत्वं॥२३॥ गृढ़ इति ब्रह्मस्पेणागोचरत्वम् । त्रिविधं दिझ्यं भौममौद्र्यं च ॥२४॥ अष्टधापञ्चभूतात्मना सूर्यचन्द्रयजमानरूपेण च । यज्ञ-वाहं यज्ञनिर्वाहकम् ॥२५॥ त्वया सद्रूपेण विना नश्येददर्शन

क जुँ शीव्रमपत्यं स्याद्वहुलं चेत्यचिन्तयत् ॥ १५

शार्ङ्गिकां शार्ङ्गिको भूत्वा जरितां समुपेथिवान्॥

स चिन्तयन्नभ्यगच्छत्सुबहुप्रसवान् खगान् ।

गच्छेत्। निर्धिष्टानकश्रमायोगादित्यर्थः । कर्मिणां त्वमेव गतिरित्याह तुभ्यमिति॥२६॥ पालनं संहारश्च तवैव कर्मणी इत्याह त्वामिति॥२७॥ हेतयः जवालाः । जगत्स्रिष्टस्त्वत्त एवेत्याह जातवेद इति॥२८॥ तवैवेति । कर्मविधायको वेदेापि तवैव वाक्यम्। 'निःश्वसितमेतरम्बेदः, इत्यादिश्रुतेः। आप इति भूतान्तरीपलक्षणम् । त्वाये अधिष्ठाने ॥२९॥ हब्यादिप्रति-ष्ठाभीक्तत्वेन फलरातृत्वेन च त्वमेवेत्याह । त्वयीति ॥३०॥

३१

तुतोष तस्य नृपते मुनेरमिततेजसः। उवाच चैनं प्रीतात्मा किमिष्टं करवाणि ते ॥ ३२ तमत्रवीन्मन्दपालः प्राञ्जलिर्हट्यवाहनम् ।

प्रदहन्खाण्डवं दावं मम पुत्रान्विसर्जय ॥ ३३ तथोते तत्प्रतिश्रुत्य भगवान्हव्यवाहनः। खाण्डवे तेन कालेन प्रजज्वाल दिधक्षया ॥ ३४

इति श्रीमहा० आदिप० मयदर्शनार्वाणे शार्ङ्गकोपाख्याने ऊनित्रेशदिधकव्रिशततमोऽध्यायः ॥ २२९

#### २३०

वैशंपायन उवाच । <sup>ःतत</sup>ः प्रज्विलते वही शार्ङ्गकास्ते सुदुःखिताः । व्यायेताः परमोद्धिमा नाधिजग्मुः परायणम् ॥ १ निराम्य पुत्रकान्बालान्माता तेषां तपस्विनी । जरिता शोकदुःखार्ता विल्लाप सुदुःखिता ॥ जरितोवाच ।

अयमिर्दिहन्कक्षामित आयाति भीषणः। जगत्संदीपयन्भीमो मम दुःखविवर्धनः ॥ 3 इमे च मां कर्षयन्ति शिशवो मन्द्चेतसः । अवर्हाश्चरणैहींनाः पूर्वेषां वः परायणाः ॥ ञासयंश्चायमायाति लेलिहानो महीरुहान् । अजातपक्षाश्च सुता न शक्ताः सरणे मम ॥ ų आदाय च न शक्तोमि पुत्रांस्तरितुमात्मना । न च त्यकुमहं शक्ता हृदयं दूयतीव मे ॥ દ્ कं तु जह्यामहं पुत्रं कमादाय वजाम्यहम् । कि नु मे स्यात्कृतं कृत्वा मन्यध्वं पुत्रकाः कथम् चिन्तयाना विमोक्षं वो नाधिगच्छामि किंचन । छाद्यिष्यामि वो गात्रैः करिष्ये मरणं सह ॥ ८ जरितारौ 🛊 कुलं ह्येतज्ज्येष्ठत्वेन प्रतिष्ठितम् । सारिसुकः प्रजायेत पितृणां कुलवर्धनः ॥ स्तम्बामित्रस्तपः कुर्याद्रोणो ब्रह्मविदां वरः । इत्येवमुक्त्वा प्रययौ पिता वो निर्घृणः पुरा ॥१०

खाण्डवे वने । तेन हेतुना । काले दाहवेलायाम् । शाङ्गाकाणां दिधक्षया न प्रजज्वाल ॥ ३४ ॥ इति आदिप० नै० भा० सा॰ ऊनत्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२९ ॥

#### २३०

तत इति । परायणं त्रातारम् ॥ १ ॥ निशम्य आलोच्य ध। २ ।। कक्षं वनम् ॥ ३ ॥ कर्षयन्ति पीडयन्ति । अबर्हा

ः जरितारिसारिसक्स्तम्बमित्रद्रोणाःपुत्राः ॥

कमुपादाय शक्येयं गन्तुं कष्टापदुत्तमा । कि नुकत्वा कृतं कार्यं भवेदिति च विह्नला। नापश्यत्स्विधया मोक्षं खसुतानां तदानलात् ११

वैशंपायन:उवाच । एवं ब्रुवाणां शार्ङ्गास्ते प्रत्यूचुरथ मातरम् । स्नेहमुत्सुज्य मातस्त्वं पत यत्र न हव्यवाद् ॥ १२ अस्मास्विह विनष्टेषु भवितारः सुतास्तव । त्विय मातर्विनष्टायां न नः स्यात्कुलसंतितः १३ अन्ववेक्ष्येतदुभयं क्षेमं स्याद्यत्कुलस्य नः । तद्वै कर्तुं परः कालो मातरेष भवेत्तव ॥ १४ मा त्वं सर्वविनाशाय स्नेहं कार्षीः सुतेषु नः न होदं कर्म मोघं स्याल्लोककामस्य नः पितुः॥१५ जरितोवाच ।

इदमाखोर्बिछं भृमौ वृक्षस्यास्य समोपतः । तदाविशध्वं त्वरिता वहेरत्र न वो भयम् ॥ १६ ततोऽहं पांसुना छिद्रमपि यास्यामि पुत्रकाः। एवं प्रतिकृतं मन्ये ज्वलतः कृष्णवरमंनः ॥ तत एष्याम्यतीतेऽग्री विहन्तुं पांसुसंचयम् । रोचतामेष वो वादो मोक्षार्थं च हुताशनात्॥

शार्ङ्गका ऊचुः। अञ्चर्हान्मांसभूताम्नः ऋज्यादाखुर्विनाशयेत् । पश्यमाना भयामेदं प्रवेष्टुं नात्र राक्रुमः ॥

अजातपक्षाः । परायणास्त्रातारः ॥ ४ ॥ सरणे गमने ॥ ५ ॥ तारेतुं वनं लङ्कितुम् । निःसारायेतुमन्तत इति पाठे अन्ततो निरमिदेशे ॥६॥ किं न्विति किं कृत्वा कृतकृत्या स्थामित्यर्थः ॥ ७ ॥ प्रजायेत प्रजारूपेणात्पेयत ॥ ९ ॥ गन्तुं लङ्कितुम् ॥ ११ ॥ पत गच्छ ॥ १२ ॥ नोऽस्माकं सर्वविनाज्ञाय सर्वेषां विनाशाय सुतेषु स्नेहं माकार्षीरिति संबन्धः ॥१५॥ विहन्तुं दूरीकर्तुम्वादो वचनम् ॥१८॥ ऋव्यादाखुः मांसाद उन्दुरुः पर्यमानाः पर्यन्तः ॥ १९ ॥

कथमग्निर्न नो धक्ष्येत्कथमाखुर्न नारायेत् । कथं न स्यात्पिता मोघः कथं माता भ्रियेत नः॥ बिल आखोर्विनाशः स्यादग्नेराकाशचारिणाम् । अन्ववेश्येतदुभयं श्रेयान्दाहो न भक्षणम्॥ २१ गर्हितं मरणं न स्यादाखुना भक्षिते बिले । शिष्टादिष्टः परित्यागः शरीरस्य हुताशनात् २२

इति श्रीमहा० आदिप० मयदर्शनपर्वणि जरिताविलापे त्रिंशदाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३०॥

22 D

#### २३१

#### जरितोवाच ।

अस्माद्विलान्निष्पतितमाखुं श्येनो जहार तम् । श्चुद्रं पम्यां गृहीत्वा च यातो नात्र भयं हि वः॥ शार्ङ्गका ऊचुः।

न हतं तं वयं विद्याः दयेनेनाखुं कथंचन । अन्येऽपि भवितारोऽत्र तेभ्योऽपि भयमेव नः॥२ संदायो विह्नरागच्छेदृष्टं वायोर्निवर्तनम् । मृत्युनीं विल्वासिभ्यो विले स्यान्नात्र संदायः॥३ निःसंदायात्संदायितो मृत्युमीतर्विद्यास्यते । चर खे त्वं यथान्यायं पुत्रानाप्स्यसि द्योभनान् ॥ जरितोवाच ।

अहं वेगेन तं यान्तमद्राक्षं पततां वरम्।
बिलादाखुं समादाय दथेनं पुत्रा महाबलम्॥ ५
तं पतन्तं महावेगा त्विरता पृष्ठतोऽन्वगाम्।
आशिषोऽस्य प्रयुक्षाना हरतो मूिषकं बिलात्॥
यो नो हेष्टारमादाय दथेनराज प्रधावितः।
भव त्वं दिवमास्थाय निरामित्रो हिरण्मयः॥ ७
स यदा मक्षितस्तेन दथेनेनाखुः पतित्रणा।
तदाहं तमनुक्षाप्य प्रत्युपायां पुनर्गृहम्॥ ८
प्रविश्चं बिलं पुत्रा विश्वव्धा नास्ति वो मयम्।
इथेनेन मम पदयन्त्या हत आखुर्महात्मना॥ ९

#### शार्ङ्गका ऊचुः।

न विद्यहे हतं मातः ३थेनेनाखुं कथंचन । अविज्ञाय न शक्यामः प्रवेष्टुं विवरं भुवः॥ १० जरितोवाच ।

अहं तमभिजानामि हतं द्येनेन मूषिकम् । नास्ति वोत्र भयं पुत्राः कियतां वचनं मम ॥१९ शार्ङ्गका ऊचुः ।

न त्वं मिथ्योपचारेण मोक्षयेथा भयाद्धि नः ।
समाकुलेषु ज्ञानेषु न बुद्धिकृतमेव तत् ॥ १२
न चोपकृतमस्माभिनं चास्मान्वेत्थ ये वयम् ।
पीड्यमाना विभर्ष्यस्मान्का सती के वयं तव१३
तरुणी दर्शनीयाऽसि समर्था भर्तुरेषणे ।
अनुगच्छ पति मातः पुत्रानाप्स्यास शोभनान् १४
वयमाप्त्रं समाविश्य लोकानाप्स्याम शोभनान् ।
अथास्मात्र दहेद्शिरायास्त्वं पुनरेव नः ॥ १५
वैशंपायन उवाच ।

पवमुक्त्वा ततः शाङ्गी पुत्रानुत्सुज्य खाण्डवे । जगाम त्वरिता देशं श्लेममग्नेरनामयम् ॥ १६ ततस्तीरणाचिरभ्यागात्वरितो हृद्यवाहनः । यत्र शाङ्गी बभूवुस्ते मन्द्रपालस्य पुत्रकाः ॥१७ ततस्तं ज्वलितं दृष्टा ज्वलनं ते विहंगमाः । जरितारिस्ततो वाक्यं श्रावयामास पावकम् १८

इति श्रीमहाभा० आदिप० मयदर्शनप० शार्ङ्गकोपाख्याने एकार्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२३१॥

माघः निष्कलाऽपत्यात्पत्तिः । ध्रियेत जीवेत ॥ २० ॥ शिष्टादिष्टः शिष्टैरादिष्टः ॥२२॥ इति आ० नै० भा० भा० त्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥ २३१

अस्मादिति ॥ १ ॥ विहरागच्छेदित्यत्र संशयः यतो वायोः सकाशाद्वहेर्निवर्तनं दृष्टम् ॥३ ॥ दिवं आस्थाय निर-मित्रः अशत्रुर्भव अक्षयःस्वर्गस्तोस्त्विति भावः । हिरण्मयः दिन्यदेहः ॥ ७ ॥ प्रत्युपायां प्रत्यागतवत्यस्मि ॥ ८ ॥ न त्विमिति। अस्मांस्त्यक्त्वा गन्तु। मच्छन्त्यास्तव । मध्यैव।यमुप-चारो न वास्तव इति भावः । समाकुलेषु संदिग्धेषु । ज्ञानेषु ज्ञातन्यकार्येषु । तत् बिलप्रवेशनम् । बुद्धिकृतं बुद्धिमदाचिरतः नैव । बिले शत्रुसद्भावशङ्कायां सत्यां बलात्तत्र प्रवेशो न युक्त इति भावः ॥ १२ ॥ न चेति । अस्मान् अग्रे वा उपकर्तृन् भूतभान्युपकारग्रन्यान् किमिति बिभिषे । वयं तव के न केपीत्यर्थः। त्वं वासती अस्माकं का न कापि । मातृसंबन्धस्य भ्रान्तिकल्पितत्वादित्यर्थः ॥ १३ ॥ आयाः आगच्छेः नः अस्मान् ॥ १५ ॥ तत इति । अग्निदाहात्प्रागेव तक्षकव- ज्ञितापि गताऽतो दाहात् षडेवमुक्ता इति पूर्वोक्तमविरुद्धम् ॥ १७ ॥ इति आदिप्वणि नैलकण्ठीयेभारत भावदीपे एक- त्रिश्चादिभक्षिकृतत्तमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

११

#### २३२

जरितारिख्वाच ।
पुरतः कुच्छूकालस्य घीमाञ्जागर्ति पूरुषः ।
स कुच्छूकालं संप्राप्य व्यथां नैवैति कर्हिचित् १
यस्तु कुच्छूमनुप्राप्तं विचेता नावबुध्यते ।
स कुच्छूकाले व्यथितो न श्रेयो विन्दते महत् २
सारिसुक्क उद्याच ।
धीरस्त्वमासि मेधावी प्राणकुच्छूमिदं च नः ।
प्राज्ञः शूरो बहूनां हि भवत्येको न संशयः ॥ ३
स्तम्बामित्र उवाच ।
ज्येष्टस्तातो भवति वै ज्येष्ठो मुञ्जति कुच्छूतः ।
ज्येष्टश्चेत्र प्रजानाति कनीयान्कि करिष्यति ॥ ४
द्रोण उवाच ।
हिरण्यरेतास्त्वरितो ज्वलन्नायाति न क्षयम् ।

प्यष्टश्चम प्रजानाति कर्नायान्क कारण्यात ॥ व द्रोण उवाच । हिरण्यरेतास्त्वरितो ज्वलन्नायाति न क्ष्यम् । सप्तजिह्वा ः करो लेलिहानो विसर्पति ॥ ५ वैद्यांपायन उवाच । एवं संभाष्य तेऽन्योन्यं मन्दपालस्य पुत्रकाः । तुष्टुवुः प्रयता भृत्वा यथान्निं शृष्णु पार्थिव ॥ ६

२३२

आत्माऽसि वायोर्ज्वलन शरीरमसि वीरुधाम् ।
योनिरापश्च ते शुक्रं योनिस्त्वमसि चाम्मसः ॥%
ऊर्ध्वं चाधश्च सर्पन्ति पृष्ठतः पार्श्वतस्तथा ।
आर्चिषस्ते महावीर्य रश्मयः सवितुर्यथा ॥ ८
सारिसृक्क उवाच ।
माता प्रणष्टा पितरं न विद्यः
पक्षा जाता नैव नो धूमकेतो ।
न नस्नाता विद्यते वै त्वद्न्यस्तस्माद्स्मांस्त्राहि बालांस्त्वमग्ने ॥ ९
यदग्ने ते शिवं रूपं ये च ते सप्त हेतयः ।
तेन नः परिपाहि त्वमार्त्तान्नः शरणैषिणः ॥ १०
त्वमेवैकस्तपसे जातवेदो
नान्यस्तप्ता विद्यते गोषु देव ।

ऋषीनस्मान्बालकान्पालयस्व

परेणास्मान्त्रेहि वै हटयवाह ॥

जरितारिरुवाच.।

पुरत इति । अत्र संसाराटब्यां महामाहानलब्याप्तायां मातापि न त्रातुं समर्था किंतु सर्वे स्वार्थकामा एवेति संसूच्य ब्रह्मिष्ठ एव सर्वास्त्रातुं समर्थ इत्यस्मिनध्याये सूच्यते कथापक्षे तु स्पष्ट एवार्थः । तत्र जितारिनीशितकामादिशत्रुगण आह पुरत इति । मरणात् प्रागेव ज्ञानार्थे यातितब्यं ततश्च मरणब्यथां ज्ञानी न प्राप्नोति। 'न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रैव समत्रनीयन्ते' इति श्रुतेरित्याद्यश्लोकतत्त्वम् कृच्छ्कालो मरण-कालः । व्यथां प्राणीत्क्रमणपीडाम् ॥१॥ एतदेव ब्यतिरेक-मुखेनाह यस्त्वित । विचेताः आजितचित्तः । ब्यथितो निपात्य कर्मणा वशीकृतो महच्छ्रेयो मोक्षम् ॥ २ ॥ उक्तब्यथानाशः सत्संगादेव भवतीत्यन्वयब्यति-रैकाभ्यामाह द्वाभ्याम् धीर इति । धीरो ध्यानवान् । ऊहापोहकुज्ञालः अतस्त्वमेवास्मान्पाहीति भावः ॥ ३ ॥ त्वद्नुग्रहं विना नास्ति तरणोपाय इत्याह ज्येष्ठ इति ॥ ४ ॥ द्रोणवाक्ये क्षयं गृहं अध्यातमं तु हरतीति हिरण्यं विषयवासना सैव रेतो बीजं यस्य स मोहो मरण-कालिकः । क्षयं देहगेहं एति । सप्तजिह्वाः । 'काली मनो-जवा धूमा कराली लोहिता तथा। स्फुलिङ्गिनी विश्वहिनः सप्ताजिह्या विभावसो:॥' पक्षे पञ्चेन्द्रियाणि बुद्धिमनसी चःतयु-क्तमाननं मुखं भोगसाधनं यस्य सः । लेलिहानो व्रसि-ष्यन्विसर्पति ब्याप्नोति । अतः स्वमोक्षाय स्वयमेव यति-

तब्यमिति भावः ॥ ५ ॥ एवमधिकारिणमुत्थाप्य अग्निस्तु-तिब्याजेन तत्त्वमुपदिशति । ब्रह्मेतद्यात्हतं त्वयेत्यसंपहारेऽ--भिवाक्यात्। तत्र मुख्यब्रह्मविद्याधिकारार्थे समष्ट्रयुपासनां जितारिराहात्मासीति द्वाभ्याम् वायोः सूत्रात्मनः 'वायुर्वे गौतम तत्सूत्रं वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिः 'इति श्रुतेः । आत्मा स्त्ररूपमसि शरीरमसि वीरुधामिति विराडात्मत्व-मुक्तम् । वीरुधां योनिः पृथ्वी आपश्च ते तव शुक्तं बीजं त्वदुत्पन्नम् । 'अमेरापः अच्चःपृथिवी ' इति च श्रुतेः । आपस्ते शुक्रमित्यस्य ब्याख्या योनिस्त्वमासे चाम्भसं इति । यद्वा वायोरात्मा अन्तरिक्षं मरीचिशन्दितं वीरुधां योनि: पृथ्वी-मरशद्विता यत्पृथिब्या अधस्तात्तदापः यद्दिव उपरिष्टात्तदम्भः । तथा च लोकसृष्टिरुक्ता भवति । 'अदोम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवीमरोया अधस्तात्ता आपः इत्यैतरेये श्रुता लोकसृष्टिरुक्ता भवति । स इमान् लोका-नसजताम्भी मरीचिमरमाप इति उपकम्यात्र लोकात्मत्वेन स्तुतिर्न लोककर्तृत्वेनेत्यतः समष्टयुपासनायामेव तात्पर्यम् ॥ ७ ॥ अत्रानाधिकारी सारिणी सुके सुिक्कणी यस्य सः सारिसृक्को बाह्यभोगासक्तो व्यष्टिरूपमेवाभि प्रार्थयते मातेति । प्रणष्टा अद्रश्नं गता ॥ ९ ॥ शिवं शान्तं लोक-हितम् । हेतयो ज्वालाः पूर्वीक्ताः ॥१०॥ गोषु रविरिहमषु रिवरिप त्वमेवेत्यर्थः । परेणास्मान् अस्मत्तो दूरे प्रेहि । परेणेत्येनबन्तम् ॥ ११ ॥

स्तम्बामेत्र उवाच। सर्वमग्ने त्वमेवैकस्त्वाये सर्वमिदं जगत्। त्वं घारयसि भूतानि भुवनं त्वं बिमर्षि च ॥१२ त्वमग्निर्हञ्यवाहस्त्वं त्वमेव परमं हविः। मनीषिणस्त्वां जानन्ति बहुधा चैकधापि च १३ सृष्टा लोकांस्त्रीनिमान्हव्यवाह काले प्राप्ते पचसि पुनः समिद्धः । त्वं सर्वस्य भुवनस्य प्रसृति-स्त्वमेवाग्ने भवासि पुनः प्रतिष्ठा ॥ १४ द्रोण उवाच । त्वमन्नं प्राणिभिर्भुक्तमन्तर्भूतो जगत्पते। विनत्यप्रवृद्धः पचासे त्वाये सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ सूर्यो भूत्वा रश्मिभिजीतवेदो भूमेरम्भो भूमिजातान्रसांश्च। विश्वानादाय पुनरुत्सुज्य काले

एवं व्यष्ट्युपासनासिद्धस्य सार्वात्म्योपासनां सर्वे खल्विदं **ःत्रह्मेत्यादिशास्त्रप्रसिद्धां** शाण्डिल्याविद्यादिरूपां सर्वप्राणिसमुदायसखा आह सर्वमित्यादिना। त्वयीदं कनके कुण्डलादिवत् ॥ १२ ॥ बहुधा कार्यरूपेण एकधा कारणरूपेण॥ १३॥ त्रीन् लोकानिति ब्रह्माण्डो-·धलक्षणम् । पचसि संहरसि । समिद्धः तमोगुणेन प्रशृद्धः । अत्र हेतुं श्रीतं दर्शयति । त्वं सर्वस्येति । प्रसृतिरूत्पः उत्तिस्थानम् । प्रतिष्ठा लयस्थानम् । एतेन 'एष योनिःसर्वस्य प्रमनंष्ययौ हि भूतानाम्' इतिश्रुतेरथीं दर्शितः ॥ १४ ॥ -यत्तु नान्तः प्रक्रमित्यादिश्वतिप्रसिद्धं तुरीयं निर्विशेषं तदे-तत् द्रोणो ब्रह्मविदां वर इत्युपक्रमात् ब्रह्मतद्यात्हतं त्वयेख-भिनापि द्रोणस्यैव स्तुतत्वाच द्रोणवाक्यस्य विषय इति ज्ञायते । अत्र च नान्तः प्रज्ञादिवाक्यार्थो न च हर्यतेऽतः । श्रुतिबलेनेव स्वष्टीकुर्म: कष्टमेतत् त्वमन्नामिति । हे जगत्वते त्वं अन्नम् । 'अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदु-च्यते' इति श्रुतेर्विराडसि । किमसौ नित्यः । नेत्याह । आणिभिर्भुक्तमिति । प्राणः सूत्रात्मा स उपास्यत्वेनास्ति थेषां ते प्राणिनः स्त्रोपासकास्तेर्भुक्तमुपसंत्हतम् । एतेन स्थूलस्य सूक्ष्मे लय उक्तः । तथा अन्तर्मध्ये भूतानि सूत्र-शरीरारम्भकाणि अपत्रीकृतिवयदादीनि यस्य सः अन्तर्भू-तोसि । भूतलयस्थानमप्यसि । एतेन सूक्ष्मस्य कारणे विलापनमुक्तम् । अत एव जगतः स्थूलस्क्ष्मकार्यस्थपते स-ष्टिसंहारयोः स्वतन्त्रत्वम्। नित्यं प्रत्रुद्धोसि। कार्यकारणब्रह्मणोः -सोपाधिकयोरुपाधितिराभावाविर्भावानुसारि प्रवृद्धत्वम ।

हृष्ट्या भावयसीह शुक्र ॥ १६ त्वत्त एताः पुनः शुक्र वीरुघो हरितच्छदाः । जायन्ते पुष्करिण्यश्च सुभद्रश्च महोद्धिः ॥ १७ इदं वै सद्म तिग्मांशो वरुणस्य परायणम् । शिवस्त्राता भवास्माकं माऽस्मानद्य विनाशय ॥ पिद्माक्ष छोहितग्रीव कृष्णवर्त्मन्हुताशन । परेण प्रेहि मुञ्चास्मान्सागरस्य गृहानिव ॥ १९ वैशंपायन उवाच । एवमुक्तो जातवेदा द्रोणेन ब्रह्मवादिना । द्रोणमाह प्रतीतात्मा मन्द्रपालप्रतिक्रया ॥ २०

ऋषिद्रींणस्त्वमसि वै ब्रह्मैतद्याहतं त्वया । ईप्सितं ते करिष्यामि न च ते विद्यते भयम् ॥२१ मन्द्रपालेन वै यूयं मम पूर्वं निवेदिताः । वर्जयेः पुत्रकान्महं दहन्दावमिति स्म ह ॥ २२

अग्निरुवाच ।

निरुपाधिकस्य तु नित्यमेव तत् । त्वयि शुद्धे प्रतिष्ठितं सर्वे कार्यकारणात्मकं रज्वामिवोरगादिकर्माभूतं त्वं पचसि संहरसि । एवं च नान्तःप्रज्ञं न वहिःप्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञ-मित्यादिश्चतेरर्थः स्थ्लस्क्ष्मकारणरूपातीतं निष्कलं शिव-शद्वाभिधेयं प्रतिपादितम् ॥ १५॥ सूर्य इति । हे शुक्र शुक्र सर्वोपाधिकाळुष्यहीन त्वं सूर्यो भूत्वा रसानादाय पुनह-त्सुज्य काले वृष्ट्या भावयसीति संवन्धः । त्वं भूम्यादीनां रसान् सत्वानि आदाय संत्हत्य सूर्यः कारणात्मा भूत्वा बीजमात्ररूपेण स्थित्वा पुनः प्रबोधकाले वृष्ट्या चित्सत्ता-प्रदानेन पृथिन्यादीनि जनयसीत्यर्थः ॥ १६ ॥ एताः रसस्य ब्रह्मसत्ताया आश्रयत्वेन दृश्यमानाः सत्सदितिप्रत्ययविषयभूता वीरुदादयो जडपदार्था अपि त्वत्त एवोत्पन्ना इत्यर्थः । तेन प्रधानादेः कारणत्वं निरस्तम् । सुभद्रश्चेत्यत्र समुद्रश्चेति पाठे महोद्धिशब्देन महान्ति ब्रह्माण्डाद्वहिः स्थितानि धीयन्तेस्मिन्निति ब्युत्पत्याऽनेकन्नह्याण्डशुक्तिसं-पुटाश्रयभूतो जलावरणरूपः समुद्रो प्राह्यः । तच्चावरणान्त-राणामप्युपलञ्जणम् ॥ १७ ॥ एवं परापरब्रह्मरूपेणार्थि स्तुत्वा उपस्थितभयनिवृत्ति प्रार्थयते । इदमिति । हे तिग्मांशो तीक्ष्णकर वहे । सद्मेव सद्म शरीरम् । वरुणस्य रसनेन्द्रियाधिपतेः । परायणं अत्यन्तालम्बनम् । पक्षिदेहेन हिं सर्वरसास्वादो लभ्यते । अतस्त्वं शिवः अन्तरात्मा । अस्माकं त्राता भव ॥ १८ ॥ सागरस्य गृहान् नदीप्रवाहा<sup>-</sup> निव अनभिभाव्यान् स्वाभिभावकांश्च ज्ञात्वा मुझ ॥ १९॥ प्रतीतात्मा त्दष्टः ॥ २० ॥ मह्यं मम ॥ २२ ॥

तस्य तद्वचनं द्रोण त्वया यचेह भाषितम् । उभयं मे गरीयस्तु ब्रूहि किं करवाणि ते । भृशं प्रीतोस्मि भद्रं ते ब्रह्मंस्तोत्रेण सत्तम॥ २३ द्रोण उवाच । इमे मार्जारकाः शुक्र नित्यमुद्वेजयन्ति नः । एतान्कुरुष्व दग्धांस्त्वं हुताशन सवान्धवान् २४ वैशंपायन उवाच । तथा तत्कृतवानग्निरभ्यनुङ्गाय शार्ङ्गकान् । ददाह खाण्डवं दावं सामिद्धो जनमेजय ॥ २५

इति श्रीमहा० आदि० मयदर्शनपर्वाणे शार्क्ककोपाख्याने द्वात्रिंशदिशक्विद्याततमोऽध्यायः ॥२३२



### २३३

वैशंपायन उवाच । मन्दपालोपि कौरव्य चिन्तयामास पुत्रकान्। उक्त्वाऽपि च स तिग्मांशुं नैव शर्माधिगच्छति स तप्यमानः पुत्रार्थे लिपतामिदमब्रवीत् । कथं न शक्ताः शरणे लिपते मम पुत्रकाः॥ वर्धमाने हुतवहे वाते चाशु प्रवायति असमर्था विमोक्षाय भविष्यन्ति ममात्मजाः ॥३ कथं त्वशक्ता त्राणाय माता तेषां तपस्विनी। भविष्यति हि शोकार्ता पुत्रत्राणमपर्यती ॥ ४ कथमुङ्गीयनेऽशक्तान्पतने च ममात्मजान् । संतप्यमाना बहुधा वाशमाना प्रधावती ॥ जरितारिः कयं पुत्रः सारिसृक्षः कथं च मे । स्तम्बमित्रः कथं द्रोणः कथं सा च तपस्विनी ६ लालप्यमानं तमृषिं मन्दपालं तथा वने। लिपता प्रत्युवाचेदं सासूयमिव भारत॥ 9 न ते पुत्रेष्ववेक्षाऽरित यानृषीनुक्तवानिस । तेजास्वनो वीर्यवन्तो न तेषां ज्वलनाद्भयम् ॥ ८ त्वयाऽस्रौ ते परीताश्च स्वयं हि मम संनिधौ। मतिश्रुतं तथा चेति ज्वलनेन महात्मनः॥ लोकपालो न तां वाचमुक्तवा मिथ्या करिष्यति

समक्षं बन्धुकृत्येन तेन ते स्वस्थ मानसम् ॥ १० तामेव तु ममामित्रां चिन्तयन्परितप्यसे । ध्रुवं मिय न ते सेहो यथा तस्यां पुराऽभवत् ११ न हि पक्षवता न्याय्यं निःस्रोहेन सुहुज्जने । पीड्यमान उपद्रष्टुं शक्तेनात्मा कथंचन ॥ १२ गच्छ त्वं जरितामेव यद्थं परितप्यसे । चरिष्याम्यहम्थेका यथा कुपुरुषाश्रिता॥ १३ मन्द्रपाल उवाच ।

नाहमेवं चरे लोके यथात्वमिमन्यसे।
अपत्यहेतोर्विचरे तच इन्ड्यूगतं मम॥ १४
भूतं हित्वा च भाव्यर्थे योवलम्बेत्स मन्द्धीः।
अवमन्येत तं लोको यथेन्छसि तथा कुरु॥ १५
एष हि प्रज्वलन्नाग्नेलेलिहानो महीरुहान्।
आविग्ने हिद संतापं जनयत्यिशवं मम॥ १६

वैशंपायन उवाच ।
तस्मादेशादतिक्रान्ते ज्वलने जरिता पुनः ।
जगाम पुत्रकानेव जरिता पुत्रगृद्धिनी ॥ १७
सा तान्कुशालिनः सर्वान्विमुक्ताञ्जातवेदसः।
रोक्तयमाणान्ददशे वने पुत्रान्निरामयान् ॥ १८

इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वात्रिंशद-धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३२

#### २३३

मन्दपाल इति । उक्त्वा मम पुतानमा दहेति प्रार्थ्यापि ।। १ ।। शरणे गृहे । कथं नु न कथमपि ।। २ ।। उड्डी-यने ऊर्घ्वपतने । पतने तिर्थग्गमने । वाशमाना रुदतो ।। ५ ।। परीताः शापिताः ॥९ ॥ समक्षमिति । हे स्वस्थ ते

तव मानसं तेन हेतुना बन्धुकृत्य रुक्षणे रक्षणे समक्षं अभिमुखं न किंतु तामेनेत्यादिस्पष्टार्थम् ॥ १० ॥ न हीति । पक्षवता सहायवता । सुत्हज्जनेन निःक्षेहेन नितरां क्षेह्वता क्षक्तेन च पांड्यमान आत्मा पुत्रदाररूपः कथं च न उपद्रष्टुम् उपेक्षितुं न हि न्याय्यम्॥१२॥ अतस्त्वं जितामेव गच्छेत्यधिक्षिप्याह । गच्छेति ॥ १३ ॥ एवं कामवृत्तो नाहं चरे न चरामि ॥ १४ ॥ भूतं जितायामपत्यम् । भाव्यर्थे त्विय जनिय-तब्ये अपत्ये ॥ १५ ॥ जित्तानामतः जरा संजाता अस्याः सा जित्ता । सर्वेन्द्रियव्याकुला ॥ १७ ॥ अश्रूणि सुमुचे तेषां दर्शनात्सा पुनः पुनः । पक्षेकद्येन तान्सर्वान्कोशमानान्वपद्यत ॥ १९ ततोऽभ्यगच्छत्सहसा मन्दपालोपि भारत । अथ ते सर्व पवैनं नाभ्यनन्दंस्तदा सुताः ॥ २० लालप्यमानमेकैकं जिरतां च पुनः पुनः । न चैवोचुस्तदा किंचित्तमृषि साध्वसाधु वा २१ मन्दपाल उवाच ।

ज्येष्ठः सुतस्ते कतमः कतमस्तस्य चानुजः । मध्यमः कतमश्चेव कनीयान्कतमश्च ते ॥ २२ एवं ब्रुवन्तं दुःखार्तं किं मां न प्रतिभाषसे । कृतवानिप हि त्यागं नैव शान्तिमितो लभे ॥२३ जरितोवाच ।

किं नु ज्येष्ठेन ते कार्यं किमनन्तरजेन ते। किं वा मध्यमजातेन किं किनष्टेन वा पुनः ॥२४ यां त्वं मां सर्वतो हीनामुत्सृज्यासि गतः पुरा। तामेव लिपतां गच्छ तरुणीं चारुहाासिनीम्॥२५

मन्द्रपाल उवाच । न स्त्रीणां विद्यते किंचिदमुत्र पुरुषान्तरात्। सापलकमृते लोके नान्यदर्थविनाशनम् ॥ वैरान्निदीपनं चैव भृशमुद्धेगकारि च । सुवता चापि कल्याणी सर्वभूतेषु विश्रुता ॥ २७ अरुन्धती महात्मानं वासिष्ठं पर्यशङ्कत । विशुद्धभावमत्यन्तं सदा श्रियहिते रतम् ॥ २८ सप्तर्षिमध्यगं वीरमवमेने च तं मुनिम्। अपध्यानेन सा तेन धूपारुणसः 🍱 लक्ष्याऽलक्ष्या नामिरूपा निमित्तमिव पश्यति॥ अपत्यहेतोः संप्राप्तं तथा त्वमपि मामिह्। इष्टमेवं गते हि त्वं सा तथैवाद्य वर्तते ॥ न हिभार्येति विश्वासः कार्यः पुंसा कथंचन । न हि कार्यमनुध्याति नारी पुत्रवती सती ॥३१ वैशंपायन उवाच । ततस्त सर्व एवैनं पुत्राः सम्यगुपासते । स च तानात्मजान्सर्वानाश्वासियतुमुद्यतः ॥ ३२

द्भति श्रीमहा० आदिप० मयदर्शनप० शार्ङ्गकोपाख्याने त्रयास्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥२३३॥

### २३४

मन्द्रपाल उवाच ।
युष्माकमपवर्गार्थं विक्षतो ज्वलनो मया ।
अग्निना च तथेत्येवं प्रतिक्षातं महात्मना ॥ १
अग्नेवंचनमाक्षाय मातुर्धमक्षतां च वः ।
भवतां च परं वीर्यं पूर्वं नाहमिहागतः ॥ २
न संतापो हि वः कार्यः पुत्रका हृदि मां प्रति ।
ऋषीन्वेदहुताशोऽपि ब्रह्म तद्विदितं च वः ॥ ३
वैशंपायन उवाच ।
प्वमाश्वासितान्पुत्रान्भार्यामादाय स द्विजः ।

स्त्रीणां अमुत्र परलोके पुरुषान्तराहते सापलकं च ऋतेन्यत् तृतीयं अर्थनाश्चनं पुरुषार्थघातकं नास्ति ॥ २६ ॥ तहुमयं निन्दति वैराग्नीति । एतचापिरिहार्ये सतीनामपीत्याह सुन्न-तेति॥२०॥निमित्तं भर्तुर्लक्षणामिव पश्यति कपटेन । अत एव नामिरूपा प्रच्छन्नवेषा । तेन हेतुना लक्ष्याऽलक्ष्या च॥२९॥ इष्टं आप्तं तथारुन्धतीव शङ्कमाना । त्विमव सापि तथैव । मिथ अपत्यहेतीर्थ्याकुले सित सा लिपतापि तथैव वर्तते ॥ ३०॥ यतः स्त्रीणामाप्तो नास्तीत्याह । न हीति । कार्ये मन्द्रपालस्ततो देशाद्रन्यं देशं जगाम ह ॥ ४ मगवानि तिग्मांशुः सिमद्धः खाण्डवं ततः । ददाह सह कृष्णाभ्यां जनयञ्जगतो हितम् ॥ ५ वसामदेशवहाः कुष्यास्तत्र पीत्वा च पावकः । जगाम परमां तृतिं दर्शयामास चार्जुनम् ॥ ६ ततोऽन्तरिक्षाद्भगवानवतीर्य पुरंदरः । मस्द्रणैर्शृतः पार्थं केशवं चेदमव्रवीत् ॥ ७ कृतं युवाभ्यां कर्मेदममरैरिप दुष्करम् । वरं वृणीतं तृष्टोस्मि दुर्लमं पुरुषेष्विह ॥ ८

भर्तृशुश्र्वादि । अनुध्याति मनसिकरोति ।। ३१ ॥ इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयस्त्रिंदशधिक-द्विशततमोऽध्यायः ॥ २३३ ॥

२३४

युष्माकमिति ॥ १ ॥ मातुर्धर्मज्ञतां च वः मातुः वः युष्मत्संवन्धितया धर्मज्ञतां युष्मदोयं परमधर्मज्ञानं मातुर स्तीति विज्ञायेत्यर्थः ॥२॥ ब्रह्म तत् वेदान्तप्रसिद्धम् ॥ ३ ॥ पार्थस्तु वरयामास शकादस्त्राणि सर्वशः।
प्रदातुं तच शकस्तु कालं चके महाद्यतिः॥ ९
यदा प्रसन्नो भगवान्महादेवो भविष्यति।
तदा तुभ्यं प्रदास्यामि पाण्डवास्त्राणि सर्वशः १०
अहमेव च तं कालं वेत्स्यामि कुरुनन्दन।
तपसा महता चापि दास्यामि भवतोऽप्यहम् ११
आग्नेयानि च सर्वाणि वायव्यानि च सर्वशः।
मदीयानि च सर्वाणि ग्रहीष्यसि धनंजय॥ १२
वासुदेवोपि जग्राह श्रीति पार्थेन शाश्वतीम्।
ददौ सुरपतिश्चैव वरं कृष्णाय धामते॥ १३
एवं दत्वा वरं ताभ्यां सहदेवैर्मरुत्पतिः।

हुताशनमनुक्षाप्य जगाम त्रिदिवं प्रभुः ॥ १४ पावकश्च तदा दावं दग्ध्वा समृगपक्षिणम् । अहानि पञ्च चैकं च विरराम सुतर्पितः ॥ १५ जग्ध्वा मांसानि पीत्वा च मेदांसि रुधिराणि च युक्तः परमया प्रीत्या तावुवाचाच्युतार्जुनौ ॥१६ युवाभ्यां पुरुषाग्र्याभ्यां तर्पितोऽस्मि यथासुस्त्रम् अनुजानामि वां वीरौ चरतं यत्र वाञ्छितम् १७ एवं तौ समनुक्षातौ पावकेन महात्मना । अर्जुनो वासुदेवश्च दानवश्च मयस्तथा ॥ १८ परिकम्य ततः सर्वे त्रयोपि भरतर्षम । रमणीये नदीकूले साहिताः समुपाविशन् ॥ १९

इति श्रीमहाभा० शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासक्यां आदिप० मयदर्शन० वरप्रदाने चतुर्स्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३४ ॥ समाप्तं मयदर्शनपर्वादिपर्व च ॥

> अतःपरं सभापर्व भविष्यति तस्यायमाद्यः श्लोकः ॥ वैशंपायन उवाच ।

ततोब्रवीन्मयः पार्थं वासुदेवस्य संनिधौ । प्राञ्जलिः ऋश्णया वाचा पूजियत्वा पुनः पुनः ॥ १

चरतं यत्र वाञ्छितमित्यनेनाप्रतिहतगतित्वं द्वयोरपि दत्तं मयेत्यथः ।। १७ ।। इति आदिपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्स्निशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३४ ॥



# MAHABHARATAM

with

the Commentary

of

NILAKANTHA.

2 Sabhaparva.

Illustrated.

~~~

PRINTED AND PUBLISHED

BY

Shankar Narhar Joshi, at Chitrashala Press, Poona City.



POONA.

1929.

# महाभारतम्।

( नीलकण्ठकृतया भारतभावदीपाख्यया टीकया समेतम्।)

# २ सभापर्व।

अयं ग्रन्थः पुण्यपत्तने १०२६ सदाशिववीथ्यां चित्रशालाख्ये मुद्रणालये शंकर नरहर जोशी इत्याख्यैरधिकारिभिर्मुद्रयित्वा प्रकाशितः ।

शाकः १८५०,

[ अस्य प्रम्थस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशियत्रा सायत्तीकृताः ]

५,

शुष्ट

| 명 •        | श्लोका     | ः विषयः                                                                                                        | पृष्ठांकाः         | अ॰            | श्लोकाः           | विषयः                                                                                          | पृष्ठांकाः             |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            |            | (१) सभाक्रियापर्व।                                                                                             |                    | ફ             | १९                | युद्धिष्टिरस्य लोकपालसभा-                                                                      |                        |
| १          | २१         | अर्जुनं प्रति मयेन प्रत्युपकार<br>स्वीकारप्रार्थना                                                             |                    | <b>७</b><br>८ | ३०                | जिज्ञासा<br>नारदेन इन्द्रसभावर्णनम्<br>यमसभावर्णनम्                                            |                        |
| <b>ર</b>   | ३६         | मयेन समारचनोपकमः<br>द्वारकां प्रति प्रस्थितस्य श्रीव<br>युधिष्ठिरादिभिः सारध<br>करणम् । अर्धयोजनगतान           | य-                 | ९<br>१०<br>११ | ३०<br>४०          | वरुणसभावर्णनम्<br>कुवेरसभावर्णनम्<br>ब्रह्मसभावर्णनम्                                          | ર <b>ર</b><br>રધ<br>રદ |
| 3          | <b>३</b> ७ | पाण्डवादीनां परस्परानुक्षया<br>स्वस्वनगरगमनम् श्रीकृष्णस्य<br>द्वारकां प्रति गमनम्<br>सभानिर्माणसामग्र्यानयनाः | સ                  | १२            | <b>ર</b> છ<br>( : | हरिश्चन्द्रकथा । युधिष्ठिरं प्रा<br>पाण्डुसंदेशकथनम् । नारद-<br>गमनम्<br>३ ) राजसूयारम्भपर्व । | ते<br>२                |
| <b>~</b> ; | २७         | मयस्य बिन्दुसरोगमनम् ।<br>सरोवर्णनम् । मयेन स<br>र्जुनाभ्यां गदाराङ्खदानम् ।                                   | बिन्दु-            | १३            | ५१                | युधिष्ठिरेण स्वकीयराजसूयाश्<br>माहृतस्य श्रीकृष्णस्य इन्द्रप्रस्<br>प्रति गमनम्                | <b>खं</b><br>३         |
| 8          | કર         | मयसभावर्णनम्<br>पाण्डवानां सभागृहप्रवेशः<br>समागतानां ऋषीणां राज्ञां<br>वीणां च नामानि                         | गन्ध- `            | १४            | ७०<br>२६          | श्रीकृष्णेन जरासंधस्य शौय<br>कथनम्<br>राजस्यविषये युधिष्ठिरभीः<br>कृष्णानां मिथः संभाषणम्      | 3                      |
|            |            | २) स्रोकपालसभाख्यानप                                                                                           |                    | १६            | . १७              | युधिष्ठिरार्जुनयोर्जरासंघवः<br>विचारः                                                          | र्व-<br>१              |
| 4          | १२८        | नारदवर्णनम् । तदागमनकः<br>नारदेन युधिष्टिरस्य कुरा                                                             | थनम् ।<br>लप्रश्न- | १७            | ५२                |                                                                                                | ìt-                    |
|            |            | हारेण राजधमानुशासनम्                                                                                           | <b>१</b> 6         | 186           | ११                | जरायाः इवस्तपेऽन्तर्धानः                                                                       | Ę                      |

| _            |             |                                                    |               |            |               | •                                                                     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| अ॰           | श्लोका      | ः विषयः                                            | पृष्ठांकाः    | अ०         | श्लोकाः       | ं विषयः पृष्ठांक                                                      |
| १९           | २८          | जरास्ध्रप्रशंसा                                    | <b>રે</b> ૮   | 3८         | .३३           | शिशुपालं मधुरवचसा सान्त्वयन्तं                                        |
|              |             | (४) जरासंधवधपर्व                                   | ٠ ا <b>١</b>  |            | •.            | युधिष्ठिरं निवार्य भीष्मेण श्रीकृष्ण                                  |
| २०           | રૂં         | भीमार्जुनाभ्यां सह मार                             |               |            | _             | माह्यस्यकयनम्                                                         |
|              |             | मगघदेशगमनम्                                        | ઇ૦            | ३९         | १८            | सहदेवेन कृष्णाग्रपूजाविरुद्धभा-                                       |
| २१           | ५४          | कृष्णजरासंधसंवादः                                  | धर            |            |               | षिणः सनिकारं वधे प्रतिकाते<br>राक्षां तृष्णींभावः। सहदेवशिः           |
| २२           | ३६ .        | जरासंधस्य युद्धोद्योगः                             | . ४३          |            | ,             | रसि पुष्पवृष्टिः। नारदेन कृष्ण-                                       |
| २३           | ३५          | भीमजरासंघयोर्युद्धम्                               | . કષ          |            |               | द्वेषिणां निर्भर्त्सना । शिश्रुपालेन                                  |
| રક           | ६०          | जरासंघवघः। तेन बंद                                 | कितानां       |            | -             | यक्षविघातार्थं राज्ञां निमन्त्र-                                      |
| •            |             | भूभुजां मुक्तिः। जरासं<br>सहदेवाख्यं राज्येऽभिषि   | धपुत्र<br>च्य | †<br>†     | •             | णम् ६                                                                 |
|              | ٠           | श्रीकृष्णभीमार्जुनानामिन                           |               |            | •             | (८) शिशुपालवधपर्व ।                                                   |
|              |             | गमनम्                                              | 80            | ४०         |               | •                                                                     |
| •            |             | (५) दिग्विजयपर्व।                                  |               | 50         | १५            | कुद्धं राजमण्डलं दृष्ट्या भीतस्य युपि<br>ष्ठिरस्य भीष्मेण समाश्वासनम् |
| 4            | ११          | संक्षेपतः पाण्डवदिग्विज                            | यवर्णनम्।४८   | <b>ध</b> र | ૪૦            | भीष्मपरिहासपूर्वकं शिशुपालेन                                          |
| ६            | <b>१६</b> . | अर्जुनदिग्विजये भवदत्त                             | जयः। "        |            |               | कृष्णमाहात्म्यमत्सेनम् (                                              |
| 9            | <b>ર</b> ્  | नानादेशजयः। 🔸                                      | કર            | <b>કર</b>  | २०            | शिशुपालस्य निन्दावाक्यं श्रुत्वा                                      |
| 4            | २१          | उत्तरदिग्विजयः।                                    | 40            | Ç .        |               | क्रुघा शिशुपालं हन्तुं प्रवृत्तस्य                                    |
| ९            | २६          | दिग्विजये पांचालदेशग                               | मनम् ५१       |            |               | भीमस्य भीष्मेण निवारणम्                                               |
| 0            | ३०          | भीमप्राचीदिग्जयः                                   | ५२            | કરૂ        | ર્ષ           | भीष्मेण शिश्चपालस्य जन्म-                                             |
| 2            | 96          | सहदेवदक्षिणदिग्विजयः                               | 48            |            |               | प्रभृति दुश्चरित्रकथनम् ।                                             |
| ₹.           | २०          | नकुलप्रतीचीजयः                                     | ५५            | કક         | ४२            | भीष्मवचनं श्रुत्वा कुद्धेन शिशु-                                      |
|              |             | (६) राजसूयपर्व।                                    |               |            |               | पालेन भीष्मानिन्दा। ततश्चेदिपतेः                                      |
| <b>ર</b>     | ५५          | राज्यव्यवस्थावर्णनम् । श्र                         | (ÆEINER       |            |               | शिशुपालस्य वचनं श्रुत्वा भीष्मस्<br>प्रतिवचनम्                        |
| Κ            |             | द्राज्यव्ययसायगाम् । अ<br>द्वारकाया आगमनम् ।       | - (           | +31-       | <b>c</b> 4    | •                                                                     |
|              |             | सामग्री संपादनम् । ऋ।                              |               | ४५         | ६८            | शिशुपालेन राज्ञः संनाह्य युद्धार्थ                                    |
|              |             | व्यासेनानयनम् । धृतराष्ट्र                         |               |            |               | कृष्णाह्वानम् । श्रीकृष्णेन शिशुपाल                                   |
|              | . (         | णार्थे नकुलगमनम् । युधि                            | अष्टिरस्य     |            |               | कृतापराधकयनम् । श्रीकृष्णेन                                           |
|              | ;           | राजसूयदीक्षाग्रहणम्                                | ५७            |            |               | चक्रेण शिशुपालस्य शिरुकेदः।                                           |
| ; :          |             |                                                    | 46            |            |               | श्रीकृष्णस्य द्वारकां प्रति गमनम्                                     |
|              | રેલ :       | भीष्मादीनामागतानां त                               |               |            |               | (९) द्यूतपर्व ।                                                       |
|              | a           | कारे नियोजनम् । राजसूर                             | यार्गः ५९     | ४६         | ३३            | व्यासं प्रति युधिष्ठिरेण शिशुपाल                                      |
| •            |             | ) अर्घाभिहरणपर्व ।                                 |               |            | •             | वधीत्पन्नोत्पातफलप्रश्नः। उत्पा-                                      |
| · 3          |             |                                                    | रमधेरीय .     |            |               | तस्याशुभं फलमुक्त्वा व्यासस्य                                         |
| •            |             | श्रीकृष्णस्य भीष्माज्ञया स्<br>ग्रपुजाकरणम् ।      | तहद्वन<br>६१  |            |               | कैलासं प्रति गमनम् । उत्पातकलं                                        |
| ्र<br>इ.स. इ |             |                                                    | - 1           |            | • 5 • • • • • | श्रुत्वा खिन्नस्य युधिष्ठिरस्य                                        |
| . •          |             | श्रीकृष्णात्रपूजामसहमाने<br>विन श्रीकृष्णोपालुस्मः | । शिशुः       |            |               | अर्जुनेन सान्त्वनम् । युधिष्ठिर-                                      |
|              | 7           | । लग आक्षणापालस्म                                  | ६२ ।          |            |               | समयाः                                                                 |

|                 |                                        | ı          |                                              |                                                  |
|-----------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| १० श्लोका       |                                        | अ०         | श्लोका                                       | 651 1111                                         |
| જ છ             | मयसभायां स्थले जलस्रमेण जले            | ५९         | २१                                           | पाण्डवानां द्यूतसभाप्रवेशः ।                     |
|                 | स्थलम्रमेण अद्वारे द्वारम्रमेण द्वारे  |            |                                              | शकुनियुधिष्ठिरसंवादः ९६                          |
|                 | च भित्तिम्रमेण दुर्योधने पतति          | ६०         | ९                                            | भीष्मादीनां द्युतसभाप्रवेशः ।                    |
|                 | भीमादिभिस्तस्योपहासः । तत्प            |            |                                              | युधिष्ठिरदुर्योधनयोः 'पण'विषये                   |
|                 | रिहासदुःखोद्विञ्चस्य दुर्योधनस्य       | !          |                                              | मिथः समयः "                                      |
|                 | पाण्डवसंपदाहरणे मतिः ८०                | ६१         | ३१                                           | युधिष्ठिरेण पणीकृतानां शकुनि-                    |
| ८ २३            | शकुनिना पाण्डवान् जेतुं द्यूतो- 🕟      | :          |                                              | नापहरणम् ९८                                      |
|                 | पायकथनम् "                             | ६२         | १७                                           | द्यूतविष्ये विदुरहितवाक्यम् ९५                   |
| કુ <b>ર દ</b> ૦ | शकुनिना दुर्योधनस्य चिन्ताकाश्या-      | ६३         | १०                                           | विदुरवाक्ये द्युतस्यानर्थकारि-                   |
| - • •           | दिकस्य घृतराष्ट्राय निवेदनम्।          |            |                                              | त्वम् । १००                                      |
|                 | धृतराष्ट्रस्य दुर्योधनं प्रति चिन्ता-  | ६४         | <b>२</b> ०                                   | विदुरस्य दुर्योधनेनोपालमाः।                      |
|                 | निमित्तप्रश्नः । दुर्योधनेन स्ववि-     | ,-         | •                                            | विदुरस्य प्रतिवचनम् १०                           |
|                 | चारकथनम् । धृतराष्ट्रेण धूतार्थं       | દ હ        | <b>ઝ</b> ષ                                   |                                                  |
|                 | पाण्डवानयनाय विदुरभेरणा ।              | 1,         | <b>–</b> ,                                   |                                                  |
|                 | विदुरभाषणम् ८३                         |            |                                              | तृणां पराजयः । पणीभृतस्य                         |
|                 |                                        |            |                                              | युधिष्ठिरस्य पराजयः । युधि-                      |
| १० ३६           | विस्तरेण द्युतवृत्तान्तः। धृतराष्ट्रेण |            |                                              | ष्ठिरेण पणीकृतायाः द्रौपद्याः                    |
| •               | द्युतनिषेधः । दुर्योधनेन पाण्डवै-      | 4          |                                              | परौजयः । सभाक्षोमः । घृतरा-<br>ष्ट्रस्य हर्षः १० |
| •••             | श्वरीवर्णनं भीमादिस्तस्वोपहा-          | .ee        | 05                                           | •                                                |
|                 | सकथनं च् ् ८४                          | दद         | . १२                                         |                                                  |
| ५१ ३५           | राजसूयसमये नानादेशागतभूपाल-            | ļ.         |                                              | मुक्तवन्तं दुर्योधनं प्रति विदुर-                |
| •               | · प्रदत्तोपायनवर्णनम् ८१               |            | • • •                                        | वाक्यम् १                                        |
| <b>પ્</b> ર     | """                                    | ६७         | <i>બ</i> ઇ                                   | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          |
| ५३ २६           | दुर्योधनेन राजसूयवर्णनम् ८९            | ١          | •                                            | द्रौपद्या आनयनम् । सभ्या-                        |
|                 |                                        | · .        |                                              | न्प्रति स्वविषये द्रौपदीप्रश्नः १                |
|                 |                                        | ६८         | ९                                            | ॰ 'द्रौपदी अजिता 'इति सत्प-                      |
| ५५ २१           | ~ " \ \ \ \                            |            |                                              | पक्षपातिनो धार्तराष्ट्रान्तःपा-                  |
| ५६ २२           | शक्रीनेना ''धूतेन पाण्डवाञ्जेष्याः     |            |                                              | तिना विकर्णस्य वचनम्।                            |
|                 | मि ' इति प्रतिज्ञाकरणम् । ह्य          | त   .      |                                              | कर्णस्य तत्प्रतिकूलवचनम् ।                       |
|                 | दुर्याधेनसंगतिः । घृतराष्ट्रेण पुन     | :          |                                              | दुःशासनेन द्रौपदीवस्त्राकर्षणम्                  |
|                 | पुनः पाण्डववैरिनषेधः । दैवानुरोधे      | न 📗        |                                              | भगवतः श्रीकृष्णस्य कृपया                         |
|                 | पुत्रप्रेम्णा व्यामोहितस्य धृतराष्ट्र  | <b>[</b> - |                                              | द्रौपद्या रक्षणम् । भीमप्रतिज्ञा ।               |
|                 | स्याज्ञया द्यूतस्मानिर्माणं पाण्डव     | τ-         |                                              | विदुरवाक्यम्                                     |
|                 | नयनाय विदुरप्रेषणं च ९                 | १ ह        | <b>१</b> २                                   | .१    द्रौपद्याः सभ्यानुद्दिस्य प्रश्नः ।        |
| <i>4</i> 19 4   | ्द्यूतविषये विदुरधृतराष्ट्रयोर्मिथः    |            | •                                            | ' अस्य प्रश्नस्य युधिष्ठिरेण उर                  |
|                 | ~~                                     | 2          |                                              | वक्तव्यम्'इति भीष्मवचनम्                         |
| ५८ ३८           | ्र विदुरस्य पाण्डवसमीपे गमनम्।         | ی ا        | <u>,                                    </u> | ्र ट्यारियम् <del>जीतर्ग</del>                   |
| ाय स्ट          | _                                      | *          | •                                            | ८८ दुर्योघस्य द्रौपदीमुद्दिश्य संभ               |
|                 | विदुरयुधिष्ठिरसंवादः। पाण्डवार         | Į.         |                                              | षणम् । भीमेन स्वपराका                            |
|                 | हास्तिनपुरीगमनं च                      | रक्ष ।     |                                              | वर्णनम्                                          |

| अ०           |     |                  | विषयः                                                                      | पृष्ठांकाः       | अ०           | श्लोक | ाः विषयः                                                                            | <u>पृष्ठां</u> काः  |
|--------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ७१           | રૂદ | दुर्योध          | रीमुद्दिश्य कर्णप्रलपः<br>यनेन प्रेक्षमाणायाः !<br>रुप्रदर्शनम् । तत् !    | द्रौपद्याः       | હલ           | १२    | द्रोणादीनां धूतनिषेधः<br>गान्धार्या धृतराष्ट्रकृत्यनिषे                             | १२०                 |
|              |     | ' यहि<br>भिन्दा  | दे एतमूरं गदया<br>ां तदा पितृभिः                                           | न<br>सह          | ७६           | રષ્ઠ. | धृतराष्ट्रस्य पुनर्शूतनिश्चयः<br>पाण्डवानां मध्येमार्गे प्रति-                      | १२१                 |
|              | •   | गच्छेत्<br>विदुर | रः सालोक्यं म<br>(' इति भीमप्रति<br>वाक्यम् । दुर्यो<br>म् । अर्जुनवाक्यम् | ज्ञा ।<br>घन-    | ૭૭           | ક્રફ  | दुःशासनेन परुषवचसा उ                                                                | ँ १२२<br>नां<br>प-  |
| (            |     | धृतरा<br>वरं वर  | ष्ट्रेण पाञ्चालीं प्रत्य<br>त्य इति स्चनम् । द्रै<br>ह पाण्डवानामदास्      | भीष्टं<br>पिद्या |              | •     | हासः । तत् श्रुत्वाऽमर्षि<br>पाण्डवैः कौरववधे प्रति<br>करणम्                        | तेः<br>ज्ञा-<br>१२४ |
| <b>૭</b> ૨   | १७  | वरणम्            | ्<br>विधः । तस्य युधिष्ठि                                                  | ११७              | 96           | રક    | पाण्डवानां विदुरस्याशीर्घ<br>चनम् । भीष्मद्रोणौ नमस्कृत                             | <u>.</u>            |
|              | १८  | परिसा<br>घृतरा   | ०० त्य जुन्याष्ठ<br>न्त्वनम्<br>ष्ट्रवरप्रदानपूर्वकमिन<br>धिष्ठिरगमनम्     | ११८              | હર           | ३६    | याधाष्ठरस्य वनप्रस्थानम्<br>विदुरवचनात् कुन्त्यास्तस्य<br>गृहे वासः । द्रौपदीकन्ती- | १२५                 |
| <b>૭</b> ૪ . | २७  | ( १०<br>दुर्योघ  | ) अनुद्यूतपर्व ।<br>नेन पाण्डवपराऋम्ब<br>धृतराष्ट्रस्य पुनरपि              | ार्ण-            | <b>رده</b> . |       | सवादः<br>पाण्डवविषयके धृतराष्ट्रविः<br>रयोवचनप्रतित्रचने । द्रोण-                   | १२७                 |
| <i>:</i>     |     | द्यूतार्थं ।     | द्वाराष्ट्रस्य पुनराप<br>पाण्डवानयनाय संग                                  | ।<br>गतिः ।      | ८१           | _     | वाक्यम्<br>धृतराष्ट्रसंजयसंवादः                                                     | १२९<br>१३०          |

## सभापर्वसमाप्तिः ।

सभापर्व २, उपपर्वाणि १०, अध्यायाः ८१, श्लोकाः २७२२.



## ॥ श्रीः ॥

# महाभारतम्।

(सटीकम्)

## सभापर्व



नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥ १ ॥

वैशंपायन उवाच । ततोऽब्रवीन्मयः पार्थं वासुदेवस्य संनिधौं । प्राञ्जिलः श्रक्ष्णया वाचा पूजयित्वा पुनः पुनः २ मय उवाच ।

अस्मात्कृष्णात्सुसंरब्धात्पावकाच दिधक्षतः। त्वया त्रातोस्मि कौन्तेय ब्रूहि किं करवाणि ते३ अर्जुन उवाच।

कृतमेव त्वया सर्वं स्वस्ति गच्छ महासुर । श्रीतिमान्भव मे नित्यं श्रीतिमन्तो वयं च ते ॥ ४ मय उवाच । युक्तमेतत्त्विय विमो यथात्य पुरुषर्वम । प्रीतिपूर्वमहं किचित्कर्तुमिच्छामि भारत ॥ अहं हि विश्वकर्मा वै दानवानां महाकविः । सोहं वै त्वत्कृते कर्तु किचिदिच्छामि पाण्डव ॥६ अर्जुन उवाच ।

प्राणकृष्ट्राद्विमुक्तं त्वमात्मानं मन्यसे मया। एवं गते न शक्ष्यामि किंचित्कारियतुं त्वया॥ ७ न चापि तव संकल्पं मोधिमच्छामि दानव। कृष्णस्य क्रियतां किंचित्तथा प्रतिकृतं मिथे॥ ८

8

श्रीगणेशायनमः ॥ बाँजांकुरहुमसमेश्वरसूत्रविश्वान्मोक्षाय चिन्तयत यूयमभेदबुध्वा । दास्याय बाँजशतगर्भफलाभमेकं गोपालमेव कलयाम जगिन्नदानम् ॥१॥ जीवे भुजिः स्वपरस्त्रश्वपुर्युजेव यत्रेशतापरिधया निजमायया वा । सृष्टैरुपाधि-भिरसंगचितावपीष्टा तिस्मन्ममास्तु रितरात्मिन लक्ष्मणार्ये ॥२॥प्रणम्य नारायणतीर्थवर्यान् धीरेशमिश्रांश्च हमीरपुर्यान्। प्राचां गुरूणां त्हदयानुरूपं कुर्मः सभापर्वणि भावदीपम्॥३॥ तत्र पूर्विस्मन्पर्वणि अन्ते शार्क्षकाः ज्ञानबलादेव विद्वमुखा-दिमुक्ता इत्युक्तं तच्च ज्ञानं भगवद्भिक्तिबलादेव लभ्यत इति प्रतिपादनायदं सभापर्व आरभ्यते । तत्र भक्ताविप रूच्युत्पा-दनार्थं भक्तिबलेनैव पाण्डवानां दिव्यसभालाभाद्यैश्चर्ये द्वेषे-

णापि भगवध्यानम् भगवत्सायुज्यप्रापकमिति शिशुपालनिर्याणेन ध्यानमाहात्म्यम् । निरपराधिष्वपि पाण्डवेषु अभक्तानां
दुर्योधनादीनां द्वेषोत्पत्त्याऽभक्तदोषाः । द्यूते द्रौपदीत्राणेन
भगवतो भक्तपक्षपातित्वं समर्थानामि पाण्डवानां सापराधेष्वपि दुर्योधनादिषु अप्रकोपेन भक्तानां तितिक्षा चेति भक्तगुणाश्च दर्शिताः । तत्र उपकर्त्रे प्रत्युपकारोऽवश्यं कर्त्तव्य इत्येतद्शियतुं पाण्डवार्थे मयेन विह्नतो मोचितेन अभूतपूर्वा
सभा कृतेति तावद्वण्येते ततोऽब्रवीन्मयःपार्थमित्यादिना
॥ २ ॥ खाण्डवदाहे कृष्णात् चक्रेण जिघांसतः ॥ ३ ॥
विश्वं कर्म कृतिसाध्यं यस्य स विश्वकर्मा महाकविः शिल्पपण्डितः ॥ ६ ॥ एवं गते प्रत्युपकारार्थे प्राप्ते त्विय
सित ॥ ७ ॥

चोदितो बासुदेवस्तु मयेन भरतर्षम । मुहूर्तमिव संद्ध्यौ किमयं चोद्यतामिति ॥ ततो विचिन्त्य मनसा लोकनाथः प्रजापतिः। चोदयामास तं कृष्णः सभा वै क्रियतामिति १० यदि त्वं कर्त्वकामोसि श्रियं शिल्पवतां वर । श्रमेराजस्य दैतेय यादशीमिह मन्यसे ॥ यां कृतां नानुकुर्वन्ति मानवाः प्रेक्ष्य धिष्ठिताः । मनुष्यलोके सकले ताहशीं कुरु वै सभाम ॥ १२ यत्र दिव्यानभिप्रायान्पश्येम हि कृतांस्त्वया। आसुरान्मानुषांश्चेव समां तां कुरु वै मय ॥ १३ वैशंपायन उवाच । प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं संप्रहृष्टो मयस्तदा ।

विमानप्रतिमां चके पाण्डवस्य शुभां सभाम् ॥ ततः रूष्णश्च पार्थश्च धर्मराजे युष्टिष्टिरे ।

सर्वमेतत्समावेद्य दर्शयामासतुर्मयम् ॥ १५ तस्मै युधिष्ठिरः पूजां यथाईमकरोत्तदा । स तु तां प्रतिजग्राह मयः सत्कृत्य भारत ॥ स पूर्वदेवचरितं तदा तत्र विशांपते। कथयामास दैतेयः पाण्डुपुत्रेषु भारत ॥ १७ स कालं कंचिदाश्वस्य विश्वकर्मा विचिन्त्य तु । सभां प्रचक्रमे कर्तुं पाण्डवानां महात्मनाम् ॥ १८ अभिप्रायेण पार्थानां कृष्णस्य च महात्मनः। पुण्येऽहानि महातेजाः कृतकौतुकमङ्गलः ॥ ११ तर्पियत्वा द्विजश्रेष्ठान्पायसेन सहस्रदाः। धनं बहुविधं दत्वा तेभ्य एव च वीर्यवान् ॥ २० सर्वर्तुगुगसंपन्नां दिव्यरूपां मनोरमाम् । दशकिष्कुसहस्रां तां मापयामास सर्वतः ॥ २१

इति श्रीमहा० सभाप० सभाकियापर्वणि सभास्थाननिर्णये प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥



उषित्वा खाण्डवप्रस्थे सुखवासं जनार्दनः। पार्थैः प्रीतिसमायुक्तैः पूजनाहींभिपूजितः॥ गमनाय मतिं चके पितुर्दर्शनलालसः। धर्मराजमथामन्त्र्य पृथां च पृथ्रलोचनः ર ववन्दे चरणौ मूर्घा जगद्दन्यः पितृष्वसुः।

स तया मुध्युपात्रातः परिष्वक्तश्च केशवः ॥ ददर्शानन्तरं कृष्णो मगिनीं स्वां महायशाः।

वैशंपायन उवाच ।

संदध्या विचारितवान् ॥ ९ ॥ हे दैतेय हे दानव ॥ ११ ॥ आसुरान्मानुषानित्युपलक्षणम् । देवगन्धर्वादीना-मप्यभिप्रायान् । लेपचित्रे लेख्याचित्रे च चतुर्दशभुवनान्तर. स्यतत्तज्ञात्रायस्वाभाविकनानाविधलीलाप्रदर्शनेन मनोवृत्तीः पश्येम । यहर्शनेन ब्रह्माण्डान्तरवर्ति सर्वे वस्तुजातं दृष्टप्रायं भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ विमानप्रतिमेतिं नाम विमान-सहशों वा ॥ १४ ॥ पूर्वदेवी बृषपर्वा दानवः तस्य चरितं बिन्दुसरसि यज्ञकरणादि ॥ १७ ॥ आश्वस्य स्वस्थचित्तो भूत्वा । प्रचक्रमे आरब्धवान् ॥ १८ ॥ किष्कुर्द्धस्तः । सर्वत-श्रवुद्धि ॥ २१ ॥ इति सभापर्वाणे नैलकण्ठीये

तामुपेत्य हवीकेशः प्रीत्या बाष्यसमन्वितः ॥ ४ अर्थ्य तथ्यं हितं वाक्यं लघुयुक्तमनुत्तरम्। उवाच भगवान्मद्रां सुभद्रां भद्रभाषिणीम् ॥ तया स्वजनगामीनि श्रावितो वचनानि सः। संपूजितश्चाप्यसकृच्छिरसा चाभिवादितः॥ तामनुशाय वार्ष्णेयः प्रतिनन्द्य च भामिनीम् । ददर्शानन्तरं कृष्णां धौम्यं चापि जनार्दनः ॥ ७

भारतभावदीपे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

उषित्वेति ॥१॥अध्ये अर्थादनपेतम् । तथ्यं सत्यम् । लघ स्वल्पाक्षरं युक्तं युक्तिमत् अत एवानुत्तरं पूर्वपक्षवदप्रखाख्येयम्। 'तथ्यं पथ्यं हितं वाक्यं गुरु स्वल्पाक्षरं मृदु' इति पाठे पश्य सन्मार्गाद्नेपतं गुरु बहुर्थम् ॥५॥ स्वजनगामीनि मात्रादिषु स्वबान्धवेषु कुशलसंदेशरूपाणि ॥ ६ ॥ भामिनीं दीप्तिमतीं भाविनीमिति पाठे सद्भावयुक्ताम् ॥ ७॥

चवन्दे च यथान्यायं धौम्यं पुरुषसत्तमः। द्रौपदीं सान्त्वयित्वा च आमन्त्र्य च जनार्दनः ८ म्रातृनभ्यगमद्विद्वान्पार्थेन सहितो बली । म्रात्मिः पञ्चाभिः कृष्णो वृतः राक इवामरैः॥ ९ ऱ्यात्राकालस्य योग्यानि कर्माणि गरुडध्वजः। कर्तुकामः श्रुचिर्भृत्वा स्नातवान्समलंकृतः ॥ १० अर्चयामास देवांश्च द्विजांश्च यदुपुङ्गवः। माल्यजाप्यनमस्कारैर्गन्धेरुचावचैरपि ॥ ११ स कृत्वा सर्वकार्याणि प्रतस्थे तस्थुषां वरः। उपेत्य स यदुश्रेष्ठो बाह्यकक्षाद्विनिर्गतः॥ १२ स्वस्तिवाच्यार्हतो विप्रान्दधिपात्रफलाक्षतैः। चसु प्रदाय च ततः प्रदक्षिणमथाकरोत् ॥ १३ काञ्चनं रथमास्थाय तार्स्यकेतनमाशुगम्। -गदाचकासिशाङ्गीयौरायु**यैरावृतं** शुमम् ॥

ववन्दे चेति । पुरुषसत्तमः पुरुषेषु अन्नमयप्राणमयमनो-मयविज्ञानमयानन्दमयेषु पञ्चसु । आद्यो व्यवहारतः सत्यः । उत्तरोत्तरेषां तु पूर्वपूर्वाधिष्टानत्वात् तत्तदपेक्षया सत्यतर-त्वम् । पुच्छं ब्रह्म तु षष्ठं तेषामधिष्ठानभूतं मोक्षेप्यवा-च्यत्व<sup>[त्स</sup>त्तमः। ननु कथं सत्तमे 'अस्थूलमनणु निष्कलं गनिष्क्रियं शान्तम्' इत्यादिश्रुतेः । स्विविशेषग्रुन्थे नामरूप-चन्दनादिकियायोगो घटेतेति चेत्। अत्र ब्रूमः । 'कौलिके अतिमाद्वारा चैत्रे भोग इवेशता । अंसगे भूम्नि जीवौध-क्तल्पतोपाधियोगतः '।। अनादौ संसारे जीवेश्वरविमा-जीवौघस्याविद्यया इव गस्याप्यनादित्वाद्रज्वां भुजङ्ग गुद्धेपि चिदात्मनि ईशसूत्रादिकं कल्पितम् । ज्ञह्मणः शरीरभिति । यथा कौलिकः प्रतिमां कृत्वा इदमेन चैत्रस्य शरीरमिति भावयति तद्वत् । यथा च प्रतिमाद्वारा चैत्रस्य भोगो भवत्येवं ग्रुद्वायामपि चिति जीवीघकित्पतो-षाधिद्वारा ईशनादिकं भवति । एतावांस्तु विशेषः। जीवस्य स्वाविद्याकल्पितं शरीरान्तरमस्तीति प्रतिमानिमित्तकोपि भोगः स्वदेहावच्छेदेनैव जायते न प्रतिमावच्छेदेन। चितस्तु त्तदभावाद्विभुत्वाच परकल्पितोपाध्यवच्छेदेनैव नियन्त्रता-रिदेकं भवति । तच्चाकमजत्वाचितौ न संस्उच्यते । यथा जीवे भोगः यथा वा कल्पितसर्पगतं भोषणत्वं रज्वाम्। एवं च ब्यव-हारतः संसारस्यायन्तराज्यस्वात् तत्कारणीभूतस्य ईज्ञादेरीप त्तथात्वं वक्तन्यं किमृत ईशादिकारणीभूतायाः कृष्णमूर्तेः । तथा हि बीजाङ्करतरूपमेषु ईशस्त्रविराट्सु अनन्तबीजगर्भ-फलोपमः श्रीकृष्णः अनन्तकोटिज्ञह्माण्डनायक <sup>इति</sup> प्रसिद्धम् । अयमेव श्रीमच्छंकरभगवत्पादैर्वेदान्तसारे वनवृक्षदृष्टान्तेन

तिथावण्यथ नक्षत्रे मुह्तें च गुगान्विते।
प्रययौ पुण्डरीकाक्षः रैान्यसुप्रीववाहनः॥ १५
अन्वाहरोह चाप्येनं प्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः।
अपास्य चास्य यन्तारं दाहकं यन्त्रसत्तमम् ॥१६
अभीवृन्संप्रजग्राह स्वयं कुरुपतिस्तदा।
उपाहत्वार्जुनश्चापि चामरव्यजनं सितम्॥ १७
हक्मदण्डं बृहद्वाद्वुविंदुधाव प्रदक्षिणम्।
तथैव भीमसेनोपि यमाभ्यां सहितो बली ॥१८
पृष्ठतोऽनुययौ कृष्णमृत्विक्पौरजनैः सह।
स तथा भ्रातृभिः सवैः केशवः परवीरहा॥ १९
अन्वीयमानः शुशुभे शिष्यैरिव गुहः थ्रियैः।
पार्थमामन्त्र्य गोविन्दः परिष्वज्य सुपीडितम् २०
युधिष्ठिरं पूजयित्वा भीमसेनं यमौ तथा।
परिष्वक्तो भृशं तैस्तु यमाभ्यामभिवादितः॥२१

समारिव्यष्टिरूपेण स्थूलसूक्ष्मकारणानि प्रतिपाद्य समिथवनदः ष्टान्तेन प्रतिपादितः। शास्त्रेपि 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्'इत्यत्र 'य एषोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यसम्पुर्हिरण्य-केश आप्राणनखात् सर्व एव सुवर्णस्तस्य यथा कप्यासं पुण्ड-रीकभेवमक्षिणी नाम स एष सर्वेभ्य-तस्योदिति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो पाप्मभ्य उदेति वेद' इति नामरूपवन्त आदित्यमण्डलान्तर्वर्तिनं नारायण-मुदात्हत्य 'तस्य ऋक् च साम च गेष्णी' इति नारायणस्य कृत्स्नप्रपञ्चात्मके ऋक्सामे अंगुलिपर्वणी इत्युक्तम्। ततोऽनन्त-कोटिन्नह्याण्डाश्रयत्वं सूर्योक्वतेन्नह्मणो युज्यते। अयमेव नन्द् नन्दनी महामायावी सुप्तिप्रलयकैवल्येषु कर्मीपरमे सति जगदि-न्द्रजालं स्वमूर्त्या सह तिरोधायापास्तसमस्तविशेषं ब्रह्मात्माचं प्रापयति कमेशेषसत्त्वे पुनरुद्भावयति च । ततश्चास्य स्वावि-पराविद्याकल्पितोपाधिसंबन्धा त्प्रतिमाया द्याभावादसंगत्वं भोजकत्ववत् नियनतृत्वं अविद्यायाश्वाद्यन्तशून्यत्व। त्तन्नित्यत्वं चेति सिद्धम्। ततश्रासंगत्वाद्युक्तमस्य पुरुषसत्तमत्वं जनगम-यितृत्वरूपजनार्दनत्वेन नियन्तृत्वं नियन्तृत्वादेव च 'उत्सीदे-युरिमे लोका न कुर्यों कर्म चेदहम्'इति वक्ष्यमाणरीत्या जन शिक्षार्थं धौम्यवन्दनेन वैदिकमर्यादापारिपा लक्तवं द्रौपदीसा न्त्वनेन च सुत्हदनुपाहकत्वं चेत्यादि सर्वे समजसम् ।अयमेवार्थे मङ्गलश्लोकाभ्यामस्माभिः संग्रहीतो न विस्मर्तव्यः ॥ ८ ॥ भ्रातृन् पितृष्वसुः पुत्रान् ॥ ९ ॥ तस्थुषां स्थिातीमतां वर सर्नातन इत्यर्थः ॥ १२ ॥ अभीषून् रथाश्वरहमीन् ॥१७॥

योजनार्धमधो गत्वा कृष्णः परपुरंजयः। युाधिष्ठिरं समामन्त्र्य निवर्तस्वेति भारत ॥ ततोभिवाद्य गोविन्दः पादौ जत्राह धर्मवित्। उत्याप्य धर्मराजस्तु मृध्र्युपाघ्राय केशवम् ॥े२३ पाण्डवो यादवश्रेष्ठं कृष्णं कमललोचनम्। गम्यतामित्यनुश्राप्य धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ २४ ततस्तैः संविदं कृत्वा यथावनमधुसूदनः। निवर्त्य च तथा क्रच्छ्रात्पाण्डवान्सपदानुगान् ॥ स्वां पुरीं प्रययौ हृष्टों यथा राक्रोऽयरावतीम् । लोचनैरनुजग्मुस्ते तमादृष्टिपथात्तदा ॥ २६ मनोभिरनुजग्मुस्ते कृष्णं प्रीतिसमन्वयात्। अतृप्तमनसामेव तेषां केशवद्रीने ॥ २७ क्षिप्रमन्तर्द्धे शौरिश्चक्षुषां प्रियदर्शनः । अकामा एव पार्थास्ते गोविन्दगतमानसाः ॥ २८ निवृत्योपययुस्तूर्णं स्वं पुरं पुरुषर्षभाः। स्यन्दनेनाथकृष्णोपि त्वरितं द्वारकामगात् ॥२९ सात्वतेन च वीरेण पृष्ठतो यायिना तदा।

दारुकेण च स्रुतेन सहितो देवकीसुतः। स गतो द्वारकां विष्णुर्गरुत्मानिव वेगवान्॥३० वैशंपायन उवाच।

निवृत्यधर्मराजस्तु सह भ्रातृभिरच्युतः। सुद्धत्परिवृतो राजा प्रविवेश पुरोत्तमम् ॥ 38 विसुज्य सुदृदः सर्वान्म्रातृन्पुत्रांश्च धर्मराट् । मुमोद पुरुषव्याची द्रौपद्या सहितो नृप ॥ ३२. केशवोपि मुदा युक्तः प्रविवेश पुरोत्तमम्। पूज्यमानो यदुश्रेष्टैरुत्रसेनमुखैस्तथा॥ 3.3 आहुकं पितरं वृद्धं मातरं च यशस्विनीम् । अभिवाद्य बलं चैव स्थितः कमललोचनः॥ प्रयुक्तसाम्बनिराठांश्चारुदेष्णं गदं तथा । अनिरुद्धं च भानुं च परिष्वज्य जनार्दनः ॥ ३५-स वृद्धैरभ्यनुज्ञातो रुक्मिण्या भवनं ययौ । मयोपि स महाभागः सर्वरत्नविभूषिताम् । विधिवत्कल्पयामास सभां धर्मसुताय वै ॥ ३६-

इति श्रीमहामा० सभाप० सभाक्रियाप० भगवद्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

वैशंपायन उवाच ।
अथाव्रवीन्मयः पार्थमर्जुनं जयतां वरम् ।
आपृच्छे त्वां गमिष्यामि पुनरेष्यामि चाप्यहम् १
उत्तरण तु कैलासं मैनाकं पर्वतं प्रति ।
यियक्षमाणेषु पुरा दानवेषु मया कृतम् ॥ २
चित्रं मणिमयं भाण्डं रम्यं बिन्दुसरः प्रति ।
सभायां सत्यसंधस्य यदासीद्वषपर्वणः ॥ ३

आगमिष्यामि तहुद्य यदि तिष्ठति भारत । ततःसभां कारेष्यामि पाण्डवस्य यशस्त्रिनीम् ४ मनः प्रह्णादिनीं चित्रां सर्वरत्नविभूषिताम् । अस्ति बिन्दुसरस्युत्रा गदा च कुरुनन्दन ॥ ५ निहिता भावयाम्येवं राज्ञा हत्वा रणे रिपून् । सुवर्णविन्दुभिश्चित्रा गुर्वी भारसहा दृढा ॥

सुपीडितं गाढं यथा भवति तथा परिष्वज्य ॥ २० ॥ संविदं पुनरेष्यामीति निश्चयं कृत्वा ॥ २५ ॥ लोचनै-रिति सर्वेन्द्रियाग्राह्यमपि परमात्मानं प्रथमं प्रतिमादिषु संचिन्त्य मनोभिरिति पश्चात्प्रतिमां त्यक्त्वा मनसैव चिन्त्र-येदित्युक्तम् ॥२६॥ मनसो लये शौरिर्मानसमूर्तिरूपोऽन्तर्दधे अत एव ते अकामाः निर्विकल्पसमाधिस्थाः 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य त्ददि श्रिताः।अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चत' इति श्रुतेः यतो गोविन्दे निर्विकल्पे ब्रह्मणि गतं लीनं मानसं येषां ते तथा भूताः ॥२८॥ निवृत्येति समाधि-स्थानुभवानन्तरं व्युत्थानं ध्वनितम् ॥ २९ ॥ स गत्वेति पाठे गत्वा शीव्रगमनशीलः गमः 'अन्येम्योपि द्रयते' इति

क्वनिप्।अनुदात्तोपदेशेति अनुनासिकलोपे ह्रस्वस्येति तुगागमः ।। ३०॥ कल्पयामास एवमेवं करिष्यामीति मनसि विवार-यामासेत्यर्थः ।। ३६॥ इति सभा० नैलकण्ठीये भारतभा० द्वितीयोऽप्यायः ॥ २॥

अथेति ॥१॥ भाण्डामिव भाण्डं मूलघनं विचित्ररङ्गोपाद्गन् द्रब्यं कृतं हिड्गुलादिवान्नार्मितं मणिमयं मणिप्रचुरं येन। कृति ममयूरादीनां चन्द्रकलोचनादीनि क्रियन्ते ॥३॥ राज्ञा वृष्य वणा निहिता मा इदानीमप्यस्तीति भावयीत योज्यम् ततोऽवी गभीमसेनं विना तदुद्यमनयोग्यस्य पुंसोऽजातत्वादिति भावः। भारसहा गदान्तरेण संनिपाते सत्यविचात्या यतो दृढा ॥६॥

सा वै शतसहस्रस्य संमिता शत्रुघातिनी । अनुरूपा च भीमस्य गाण्डीवं भवतो∙यथा ॥ ७ चारुणश्च महाशङ्को देवदत्तः सुघोषवान् ॥ सर्वमेतत्प्रदास्यामि भवते नात्र संशयः॥ इत्युक्त्वा सोऽसुरः पार्थे प्रागुदीचीं दिशं गतः। अथोत्तरेण कैलासान्मैनाकं पर्वतं प्रति ॥ हिरण्यश्रङ्गः सुमहान्महामाणिमयो गिरिः। रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः ॥ १० द्र्षृं भागीरथीं गङ्गामुवास बहुलाः समाः । यत्रेष्टं सर्वभूतानामीश्वरेण महात्मना ॥ आह्ताः ऋतवो मुख्याः शतं भरतसत्तम । यत्र यूपा मणिमयाश्चित्याश्चापि हिरण्मयाः ॥ १२ शोभार्थं विहितास्तत्र न तु दृष्टान्ततः कृताः । यत्रेष्ट्रा स गतः सिद्धिं सहस्राक्षः राचीपतिः १३ यत्र भूतपतिः सृष्ट्या सर्वान्लोकान्सनातनः । उपास्यते तिग्मतेजाः थितो भूतैः सहस्रशः नरनारायणी ब्रह्मा यमः स्थाणुश्च पञ्चमः। उपासते यत्र सत्रं सहस्रयुगपर्यये ॥ १५ यत्रेष्टं वासुदेवेन सत्रैर्वर्षगणाम्बहून्। श्रद्धानेन सततं धर्मसंप्रतिपत्तये ॥ ३६ सुवर्णमालिना यूपांश्चेत्यांश्चाप्यतिमास्वरान् । द्दौ यत्र सहस्राणि प्रयुतानि च केशवः॥ तत्र गत्वा स जग्राह गदां शङ्कं च भारत। रफाटिकं च सभाद्रव्यं यदासिद्वृषपर्वणः ॥ र्विकरैः सह रक्षोभिर्यदरक्षनमहद्धनम्।

सा वै शतसहस्रस्य लक्षस्य गदालक्षेण तुल्येत्यर्थः। स्वर्णभारसहस्रस्येति पाठे तु 'तुलां पलशतं प्राहुर्भारः स्यार्द्दिशतिस्तुल' इति शास्त्रोक्तमानेन गुर्वीत्यर्थः ॥७॥ प्रागु-दीचीमैशानीं उत्तरेण उत्तरतः ॥ ९ ॥ हिरण्यश्टङ्गी मैना ॥ ईश्वरेण प्रजापतिना 11 90 कावयवभूतो गिरिः शास्त्रसिद्धान्ततः ॥ ११ ॥ दृष्टान्ततः भूतपतिर्महादेवः सृष्ट्वा सृष्टिकर्ता । अत्रापि गत्वेतिवत् क्वनिप् ॥ १४ ॥ शिष्टसंप्रातिपत्तये इति पाठेपि शिष्टान् धर्मानुष्ठाने प्रवर्तायेतुमित्यर्थः ॥ १६ ॥ स्फाटिकं स्फटिक इत्युपलक्षणं सितसारङ्गपिशङ्गादिवणानां महामणीनां नानारत्नमयम् । चूर्णानि यथापेक्षितं मिश्राणि शुक्रपारावतमयूरजपादाडिम-जम्बूफलवर्णाद्यवान्तरामिश्ररङ्गरचनार्थं वृष्पर्वयागे सभार्थं संपा. दितं तत्रोपयुक्तावशिष्टं आनीतवानित्यर्थः ॥ १८ ॥ किंकरैः रक्षसां जातिविशेषैः ॥ १९ ॥ दिन्या दिन्येन वर्चसा अलौ-क्रिकेन च तेजसा नवुमेघप्रतीकाशा नविभर्मेघैरिव मेघैश्चित्त-

तद्गृह्वान्मयस्तत्र गत्वा सर्वे महासुरः ॥ तदाहृत्य च तां चके सोसुरोऽप्रतिमां सभाम्। विश्रुतां त्रिषु लोकेषु दिव्यां मणिमयीं श्रुभाम् ॥ गदां च भीमसेनाय प्रवरां प्रददौ तदा। देवदत्तं चार्जुनाय शङ्कप्रवरमुत्तमम् ॥ यस्य शङ्कस्य नादेन भूतानि प्रचकम्पिरे। सभा च सा महाराज शातकुम्भमयद्भुमा ॥ २२ द्शाकिष्कुसहस्राणि समन्तादादायताभवत्। यथा वहेर्यथार्कस्य सोमस्य च यथा सभा ॥ २३ भ्राजमाना तथात्यर्थे दधार परमं वपुः । अभिघ्नतीव प्रभया प्रभामर्कस्य भास्वराम् ॥ २४ प्रबभौ ज्वलमानेव दिव्या दिव्येन वर्चसा । नवमेघप्रतीकाशा दिवमावृत्य विष्ठिता । आयता विपुला रम्या विपापमा विगतक्रमा २५ उत्तमद्रव्यसंपन्ना रत्नश्राकारते।रणा । बहुचित्रा बहुध<del>नाः सुक</del>ृता विश्वकर्मणा ॥ न दाशाहीं सुधर्मा वा ब्राह्मणा वाथ तादशी। सभारूपेण संपन्ना यां चके मतिमान्मयः ॥ २७ तां रंम तत्र मयेनोक्ता रक्षन्ति च वहन्ति च । सभामध्रे सहस्राणि किंकरा नाम राक्षसाः २८ अन्तरिक्षचरा घोरा महाकाया महाबलाः। रक्ताक्षाः पिङ्गलाक्षाश्च श्रुक्तिकर्णाः प्रहारिणः २९ तस्यां सभायां निलनीं चकाराप्रतिमां मयः । वैदूर्यपत्रविततां मणिनालमयाम्बुजाम्॥

क्षेत्र चमत्कारामृतवर्षिभिः शृङ्गारादिभी स्सस्तत्ति चिचत्रेष्व-भिनीय प्रदर्शितः शोभमाना दिवं आदृत्य ब्याप्य अभिभूयेति यावत् विष्ठिता विशेषेण स्थिता विपाप्मा पापन्नी दिन्यतेजः-संपन्नत्वात् विगतक्कमा श्रमच्छेदिनी । ब्युढास्त्वत्र विचित्र-मणिवेदिकेति पाठं कल्पयन्ति ॥ २५ ॥ प्राकारः परिधि -भित्तिः तोरणानि बहिर्द्वाराणि । प्राकारमालिनीत्यपि पाठः ॥ २६ ॥ दश अहिंसादीन् यमनियमान् अर्हन्ति ते दशार्हा भगवद्भक्ताः बलिबाणप्रभृतयः तेषामियं दाशार्ही । सात्व-तीति पाठे सात्पत्रमात्मा सोस्त्येषां ते । सात्वन्तस्तेषा-मियं सात्वतीति स एवार्थः ॥ २७ ॥ वहन्तीति सभायाः जंगमत्वमुक्तम् । अत एव विमानप्रतिमेत्ि नाम तस्या युक्तम् ॥ २८ ॥ नृलिनी कमलवती सरसी वैद्यैः इन्द्रनीलमणि-मयः पत्रैक्याप्तां मणिनालमयाम्बुजां मणिमयनालां कनका-म्बुजां च मयः शिल्पिनि दैत्यानां करभेऽश्वतरेपि च'इति विश्वः 'क्र्सः कलभो वाष्टापदे' इति च विश्वः। मणिनालोज्ज्वलाम्बु-जामिति पाठे तु मणिमयानि नालेषु विकस्वराणि अम्बुजानि यस्यां सा तथा । मणिमयनालेषु स्वच्छाम्बुजां वा ॥३०॥ पद्मसौगन्धिकवर्तां नानाद्विजगणायुताम् ।
पुष्पितेः पङ्कजैश्चित्रां कूर्मैर्मत्स्यैश्च काञ्चनैः ।
चित्रस्फटिकसोपानां निष्पङ्कसिललां शुभाम् ३१
मन्दानिलसमुद्भूतां मुक्ताबिन्दुभिराचिताम् ।
महामणिशिलापद्टबद्धपर्यन्तवेदिकाम् ॥ ३२
माणिरत्नाचितां तां तु केचिद्दभ्येत्य पार्थिवाः ।
दृष्टापि नाभ्यजानन्त तेऽक्षानात्प्रपतन्त्युत ॥ ३३
तां समामभितो नित्यं पुष्पवन्तो महाद्वमाः ।

शसतानाविधा लोलाः शीतच्छाया मनोरमाः ॥
कातनानि सुगन्धीनि पुष्करिण्यश्च सर्वशः ।
हंसकारण्डवोपेताश्चकवाकोपशोभिताः ॥ ३५
जलजानां च पद्मानां खलजानां च सर्वशः ।
मास्तो गन्धमादाय पाण्डवान्स्म निषेवते ॥ ३६
ईहशीं तां सभां कृत्वा मासैः परिचतुर्दशैः ।
निष्ठितां धर्मराजाय मयो राजक्यवेदयत् ॥ ३७

इति श्रीमहाभा० सभाप० सभाकियापर्वणि सभानिर्माणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

8

### वैशंपायन उवाच ।

ततः प्रवेशनं तस्यां चक्रे राजा युधिष्ठिरः ।

अयुतं मोजायित्वा त ब्राह्मणानां नराधिपः ॥ १
साज्येन पायसेनैव मधुना मिश्रितेन च ।

मध्यमूँछैः फल्रेश्चेव मांसैर्वाराहहारिणैः ।

इसरेणाथ जीवन्त्या हविष्येण च सर्वशः ॥ २
मांसप्रकारौर्विविधैः खाद्यैश्चापि तथा नृप ।
चोष्येश्च विविधै राजन्येयश्च बहुविस्तरैः ॥ ३
अहतैश्चेव वासोभिर्माख्येक्ष्यावचरिष ।

तर्पयामास विप्रेन्द्रान्नानादिग्भ्यः समागतान् ॥४
ददौ तेभ्यः सहस्राणि गवां प्रत्येकशः पुनः ।

पद्मसौगन्धिकवतीं । पद्माकारैः सौगन्धिकै : पद्मरागैर्युक्ताम् । पद्मरागमयपद्मामित्यर्थः । 'सौगन्धिकं तु करहारे
पद्मरागे च ' इति मेदिनी । हैमसौगन्धिकवतीमिति पाठः
स्पष्टार्थः । पुष्पितैर्विकसितैः । निष्पञ्केति विद्यमानमि सालिलमतिस्वच्छत्वात् आश्चयरूपेणैव प्रकाशते न स्वरूपेण
स्फिटिकजपानुसुमवत् । अनेन तत्र स्थलभ्रमकारणमुक्तम्॥३१॥
मञ्दानिलेन समुध्दूतां समुच्छिलितिबन्दुम् । अत एव सर्वतः
प्रस्तनालिनिपत्रेषु मुक्तातुल्यैर्जलविन्दुभः आचितां व्याप्ताम् ।
महामणिमयाः शिलापद्वाः दीर्घचतुरस्रपाषाणाः तैर्वद्धाः
पर्यन्ते समीपे चतुर्दिश्च वेदिकाः यस्यास्ताम् ॥३२॥ मणिस्वितां तां निलनीं तु अभ्येत्य अधिगत्य ज्ञात्वा । अयं भावः
अदृष्टपूर्वेरितिभास्वरैः पत्रनालपुष्टेराच्छन्नत्वात्सिलिलस्य काच
मध्यावैद्र्यमणिमय्यां वा भृवि कृत्रिमाष्टेव कमलादीनीति
अमान्मणिरत्निचताभूमिरेवयमिति तां निलनीं ज्ञात्वा स्थलभ्र-

पुण्याह्योषस्तत्रासीद्दिवस्पृगिव भारत ॥ ५. वादित्रैविविद्यैदिंद्यैर्गन्धेरुचावचरिष । पूजियत्वा कुरुश्रेष्ठो दैवतानि निवेदय च ॥ ६ तत्र महा नटा झहाः स्ता वैतालिकास्तथा ॥ उपतस्थुर्महात्मानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ ७ तथा स कृत्वा पूजां तां म्रातृभिः सह पाण्डवः ॥ तस्यां सभायां रम्यायां रमे राक्रो यथा दिवि ८ सभायामृषयस्तस्यां पाण्डवैः सह आसते । आसांचकुर्नरेन्द्राश्च नानादेशसमागताः ॥ ९ असितो देवलः सत्यः सिपंर्माली महाशिराः । अर्वावसुः सुमित्रश्च मैत्रेयः शुनको बिलः ॥ १०

माजले पतन्तीति॥ ३३॥तां सभां अभित इति कर्मप्रवचनीय-योगात् द्वितीया । तस्याः सभायाः समन्तत इत्यर्थः ॥३४॥ पुष्करिष्यस्तटाकाः ॥ ३५ ॥ परिचतुर्दशैः चतुर्दशाधिकैन् ॥ ३७ ॥ इति सभापर्वाणे नैलकण्ठीये भारतमा । तृतीयी-ऽष्यायः ॥ ३ ॥

٤

तत इति ॥ १ ॥ क्रसरेण तिलमिश्रीदनेन । ' ओदन' स्तिलमिश्रस्तु क्रसरः परिकीर्तितः । तिलकल्कान्विनिक्षिप्य श्रितो वा क्रसरो भवेत्।' इति गृद्यविदः । जीवन्त्या पाकि विशेषण । ओदनस्यैव यवनभाषया 'विरिजि' इत्युच्यते द्यार्क विशेषणत्यन्ये ॥ २ ॥ अहतैः अनुपभुक्तैः ॥ ४ ॥ देवतानि द्वारादिषु स्थानेषु पितामहादीनि। 'द्वारे पितामहं विद्यात' इति गृद्यात् ॥ ६॥ मल्लाः बाहुयोधिनः अल्लाः लक्षुट्योधिनः ॥ ७ ॥

बको दाल्भ्यः स्थूलिशाराः कृष्णद्वैपायनः शुकः । सुमन्तुर्जेमिनिः पैलो व्यासिशप्यास्तथा वयम् ॥ तित्तिरियोञ्चवल्यश्च ससुतो लोमहर्षणः। अप्सुहोम्यश्च धौम्यश्च अणीमाण्डव्यकौशिकौ ॥ दामोष्णीषस्त्रेबलिश्च पर्णादी घटजानुकः। मौआयनो वायुभक्षः पाराशर्यश्च सारिकः ॥ १३ बलिवाकः सिनीवाकः सप्तपालः कृतश्रमः। जात्कर्णः शिखावांश्च आलम्बः पारिजातकः ॥ पर्वतश्च महाभागो मार्कण्डेयो महामुनिः। पवित्रपाणिः सावर्णों भालुकिर्गालवस्तथा ॥ १५ जङ्काबन्धुश्च रैभ्यश्च कोपर्वेगस्तथा भृगुः। हरिबमुश्च कौण्डिन्यो बम्रुमाली सनातनः ॥ १६ काक्षीवानौराजश्चेव नाचिकेतीय गौतमः। पैङ्गथो वराहः श्रुनकः शाण्डिलश्च महातपाः १७ कुक़ुरो वेणुजङ्घोय कालापः कठ एव च । मुनयो धर्मविद्वांसो धृतात्मानो जितेन्द्रियाः १८ एते चान्ये च बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः। उपासते महात्मानं सभायामृषिसत्तमाः ॥ कथयन्तः कथाः पुण्या धर्मज्ञाः शुचयोऽमलाः । तथैव क्षत्रियश्रेष्ठा धर्मराजमुपासते ॥ २० श्रीमान्महात्मा धर्मात्मा मुखकेतुर्विवर्धनः। संग्रामजिद्धे ख्रु उग्रसेनश्च वीर्यवान्॥ २१ कक्षसेनः क्षितिपतिः क्षेमकश्चापराजितः। कम्बोजराजः कमठः कम्पनश्च महाबलः॥ २२ सततं कम्पयामास यवनानेक एव यः। बलपौरुषसंपन्नान्छतास्त्राममितौजसः । यथासुरान्कालकेयान्देवो वज्रधरस्तथा ।। २३ जटासुरो मद्रकानां च राजा कुन्तिः पुलिन्दश्च किरातराजः । तथाङ्गवाङ्गौ सह पुण्डूकेण पाण्ड्योड्राजौ च सहान्ध्रकेण॥ રષ્ઠ अङ्गो वङ्गः सुमित्रश्च शैब्यश्चामित्रकर्शनः।

किरातराजः सुमना यवनाधिपतिस्तथा ॥ રૂહ चाणूरो देवरातश्च भोजो भीमरथश्च यः । श्रुतायुधश्च कालिङ्गो जयसेनश्च मागघः ॥ २६ सुकर्मा चेकितानश्च पुरुश्चामित्रकर्शनः । केतुमान्वसुदानश्च वैदेहोथ कृतक्षणः ॥ २७ सुधर्मा चानिरुद्ध श्रुतायुश्च महाब्रु । अनूपराजो दुर्धर्षः क्रमजिच सुदर्शनः ॥ २८ शिशुपालः सहस्रुतः करूषाधिपतिस्तथा। वृष्णीनां चैव दुर्घर्षाः कुमारा देवरूपिणः ॥ २९ आहुको विपृथुश्चैव गदः सारण एव च । अकूरः कृतवर्मा च सत्यकश्च शिनेः सुतः ॥ ३० भीष्मकोथाकृतिश्चेव ग्रुमत्सेनश्च वीर्यवान् । केकयाश्च महेष्वासा यज्ञसेनश्च सौमकिः ॥ ३१ केतमान्वसुमांश्चेव कृतास्त्रश्च महाबलः। एते चान्ये च बहवः क्षत्रिया मुख्यसंमताः ॥३२ उपासते सभायां स्म कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् । अर्जुनं ये च संश्रित्य राजपुत्रा महाबलाः ॥ ३३ अशिक्षन्त धनुर्वेदं रौरवाजिनवाससः । तत्रैव शिक्षिता राजन्कुमारा वृष्णिनन्दनाः ॥३४ ्रौक्मिणेयश्च साम्बश्च युयुधानश्च सात्याकिः। सुधर्मा चानिरुद्धश्च रौव्यश्च नरपुङ्गवः॥ एते चान्ये च बहवो राजानः पृथिवीपते । धनंजयसला चात्र नित्यमास्ते स्म तुम्बुरुः ॥३६ उपासते महात्मानमासीनं सप्तविंशतिः। चित्रसेनः सहामात्यो गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ ३७ गीतवादित्रकुरालाः साम्यतालिवशारदाः । प्रमाणेथ लये स्थाने किन्नराः कृतनिश्रमाः ॥ ३८ संचोदितास्तुम्बुरुणा गन्धर्वसहितास्तदा। गायन्ति दिव्यतानैस्ते यथान्यायं मनस्विनः ॥३९ पाण्डुपुत्रानुषींश्चेव रमयन्त उपासते। तस्यां सभायामासीनाः सुव्रताः सत्यसंगराः ४० दिवीव देवा ब्रह्माणं युधिष्ठिरमुपासते ॥

इति श्री महाभा० सभापर्वणि सभाक्रियापर्वणि सभाप्रवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ समाप्तं सभाक्रियापर्व ।

कालकेयाः कालकाया अपत्यानि असुराः ॥२३॥ रौरवा-जिनवाससः मृगचर्मपरीधानाः॥३४॥ सप्तविंशतिश्चित्रसेनाद्या गन्धर्वगणाः ॥३७॥ साम्यं तालविशेषः शंपेत्यपि पाठः शंपा दक्षिणहस्तगृहीततालविशेषः 'शंपा दक्षिणपातस्तु वामे ताल इति स्मृतः' इत्युक्तेः । प्रमाणे गीतवाद्यतालानां व्वनिसाम्ये लये द्रुतमध्यविलम्बिते स्थाने उरःशिरःकण्ठादौ ॥ ३८॥ इति सभाप० नैलकण्ठीये भारतभा० चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

# लोकपालसभाख्यानपर्व ।

4

वैशंपायन उवाच । अय तत्रोपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । महत्सु चोपविष्टेषु गन्धर्वेषु च भारत ॥

वेदोपानेषदां वेत्ता ऋषिः सुरगणार्चितः। इतिहासपुराणङ्गः पुराकल्पविशेषवित्॥ न्यायविद्धर्मतत्त्वज्ञः षडङ्गविदनुत्तमः। ऐक्यसंयोगनानात्वसमवायविशारदः॥

२

ર

L

अथ तत्रोपविष्टेष्विति । अत्र नारदो युधिष्ठिरं प्रश्नमुखेन राजधर्माननुशास्ति ॥ १ ॥ तत्र शास्तुः स्वरूपं तावत् व्याचष्टे । अस्यापि कणिकतुल्यता माभूदिति वेदोपनिषदां वेतेति । वेदाःऋग्यजुःसामाथर्वाणः। उपनिषदो रहस्यविद्या-श्रतुर्विधाः । तत्र कर्माङ्गावबद्धोपासनं ' उषा वा अश्वस्य मेष्यस्य शिरः' इत्यादि शास्त्रविहितं कर्माङ्गेष्वश्वादिषु विराङ्-दृष्टिकरणम् । प्रतीकोपासनं 'अन्नं ब्रह्मेत्युपासीत आदित्यो ब्रह्मे-त्यादेश: ' इत्यादित्यादिम् तिंषु ब्रह्मदृष्टिकरणम् । अहंग्रहोपा-सनं 'त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि'इति ब्यति हारेणात्मनो देवतायाश्वाभेदचिन्तनं ज्ञानं ब्रह्मात्मानुभवः । वेदानां कर्मप्रतिपादकानां तदन्तर्गतानामुपनिषदां च वेत्ता पाठतोऽर्थतश्च ज्ञाता । अतः एव ऋषिःगन्ता फलं प्रति वेदो. क्तकृत्स्नफलभागी । कृतानुष्ठानत्वात् । अत एव सुरगणार्चितः इतिहासपुराणे प्रसिद्धे पुराकल्पः बहुकर्तृकमन्वाख्यानं 'देवासुरा संयता आसन्'इत्यादिकं वेदोक्तम् विशेषः एककर्तृकमन्वाख्यानं पिकृत्याख्यं 'हरिश्चन्द्रो ह वैधस ऐक्ष्वाको राजाऽपुत्र आस' इत्यादि तस्य योगबलात् प्रत्यक्षदर्शी ॥२॥ न्यायः पञ्चाङ्गम-धिकरणम् यथा 'विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्। संगति-श्वेति पत्राङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं विदुः ' अत्र यूपस्य स्वरं करो-तीति नाक्यं विषयः । तत्र षष्टी यूपसंबन्धीतिकर्तब्यतालक्ष-णार्था । उत यूपावयवलक्षणार्थेति संदेहो विशयः । एतावेव पूर्वोत्तरपक्षौ ज्ञेयौ । कल्पनालाघवानुब्रहादुत्तरः सिद्धान्तः । फलं अनुष्टानमेदः । पूर्वपक्षे तक्षणाष्टास्त्रीकरणादिना काष्टा-न्तरं यूपसदशं निर्मातब्यम् । सिद्धान्ते एकदेशस्य पृथक्करण-मात्रमिति। इदमेव पञ्चकं मोक्षधर्मेषूक्तम्। स्ट्सं सांख्यं कमौ चोभी निर्णयः सप्रयोजनः । पञ्चैतान्यनुजानीहि वाक्यमि-त्युच्यते बुधैः॥ ' इति सूक्ष्मं गहनार्थत्वाद्विषयः। सांख्यं एव-मेवं वेति विचारः । ऋमः अतिक्रमः । सिद्धान्तस्य पूर्वपक्ष इत्यर्थः । निर्णयः सिद्धान्तः । प्रयोजनं फलमिति वाक्यं वाक्यार्थनिर्णयोपायः । एवं पूर्वे।त्तरमीमांसाधिकरणानि न्यायः तद्वित् । घर्मज्ञः मन्वादिप्रणीतशास्त्रतत्त्वज्ञः । षडङ्ग-

वित् । शिक्षा कल्पो ब्याकरणं छंदोविचितिर्निरुक्तं ज्योति-षमिति षङ्गेदाङ्गानि । अनुत्तमःअत्युत्कृष्टः । ऐक्यसंयोगना-नात्वसमवायविशारदः । ऐक्यादित्रयं सर्वेष्वपि शास्त्रेषु समा-नम् । यथा मीमांसायां समिधो यजतीत्यादि प्रयाजायङ्गवा-क्यानां दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेते।ति महावाक्येनैक-वाक्यत्वमैक्यम् । संयोगनानात्वं संयोगपृथक्त्वम् । यथा दथ्ना जुहोतीति वाक्यान्नित्यमपि दिध द्रिगेन्द्रियकामस्येति वाक्या-न्तरेणेंन्द्रियार्थमीप पृथाग्विधीयते तेन द्वयमपि युगपद्धा साध्यत इति । समवायः एकस्मिन्कर्मण्यनेकेषां धर्माणां संनिपातः । यथा इष्टिपशुसोमात्मके राजसूये इष्टवादीनां दर्शादित्रिकद्वय-स्येव साक्षात्परमापूर्वजनकत्वे उपनिपातः न त्वङ्गानामिव परं-परया परमापूर्वीपकारकत्वम्। यद्वा'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन' इति आत्मविवि-दिषोत्पादकापूर्वे वेदानुवचनादीनामेककार्यकारित्वलक्षणमै-क्यम्। नन्त्रेककर्माङ्गत्वाभावे कथमेषामैक्यं अत आह। संयोग-नानात्वेति । स्वस्ववाक्योत्पन्नानां पृथक्फलानामप्येषां संयोग पृथवत्वन्यायेन विविदिषार्थत्वमपि युक्तमेवेत्यर्थः । नन्वेषां समुचितानामेककार्यकारित्वे समुचयासंभवः दीनां ब्राह्मणाद्यनुपयोगित्वात् । प्रत्येकं चेदितरवैयर्थ्यमि-त्याशंक्याह समवायविशारद इति । समवायः यथाधिकारं-कर्मसंबन्धः । अयमर्थः ब्राह्मणादीनां राजसूयादिष्वनधिका-रात्र तत्प्राप्तिः । विविदिषायाःपापनिवृत्तिफलकैर्नित्येरेवोः त्पत्तेर्न तदर्थे फलतो निषिद्धानां रथेनादीनां प्राप्तिः । अत एव हेतुद्रयात्पवित्रेष्ट्यादिकं काम्यमपि न निवायते। नित्या-नामपि न सर्वेषां समुच्चयः । विविदिषाख्यदष्टफलकत्वात् । तस्मान सर्वकर्मसमुच्चयो नापीतरवैयर्थ्यमिति एव समुच्चयोत्र समवायशब्दार्थः । अस्मिस्त्रये विशारदः विवेकसमर्थः । यद्वा ऐक्यं साधम्यात्पृथिब्यादीनां द्रब्यत्वेन रूपेण । संयोगनानात्वं असाधारणधर्मसंबन्धः तेन पृथिवी-त्वजलत्वादिरूपेण भेदोपि। समवायः शरीरे पञ्चानामपि भूतानां मेलकः एतेषां तत्त्वं साधम्र्ये वैधम्र्ये संकरं च ज्ञातुं कुशल इत्यर्थः ॥ ३ ॥

वक्ता प्रगल्भो मेधावी स्मृतिमान्नयवित्काविः। परापरिवभागद्यः प्रमाणकृतिनिश्चयः॥ १ पञ्चावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित्। उत्तरोत्तरवक्ता च वद्तोपि बृहस्पतेः॥ १ धर्मकामार्थमोक्षेषु यथावत्कृतिनश्चयः।

तथा भुवनकोशस्य सर्वस्यास्य महामितः॥ ६ प्रत्यक्षदर्शी लोकस्य तिर्यगूर्ध्वमधस्तथा। सांख्ययोगिवभागक्षो निर्विवित्सुः सुरासुरान् ७ संधिविग्रहतत्त्वक्षस्त्वनुमानविभागवित्। षाडुण्यविधियुक्तश्च सर्वशास्त्रविशारदः॥ ८

न केवलं ज्ञातुमेव कुशलः किं तु वक्तुमित्याह । वक्तेति । वक्तापि समानाधिकरण एवेत्याह इति । असंबद्धप्रलापी नेत्यर्थः । यतः मेधावी ऊहापीह-कुशलः । तादशोपि स्मृतिमान् । अधीतं न नाशितवानि-त्यर्थः । नयवित् दायविभागादिन्यत्रहारवित् । कविः अनागत-दर्शो । परापरविभागज्ञः परापरयोज्ञीनकाण्डकर्मकाण्डयो: विभागः यथायोग्यं शिष्येषु विभजनं तज्ज्ञः। यतः प्रमाणकृत-ानिश्चयः प्रमाणं प्रत्यक्षानुमानागमादि । तच द्विविधं **लौ**कि कमलैकिकं च। आद्यं घटविहस्वर्गादिविषयम्। द्वितीयं निर्वि-शेषात्मवस्तुतत्त्वविषयम्। तथा हि अहंकारादिकमात्मनि सुषु-प्रयादाबद्दष्टत्वान्मिथ्येति तत्र प्रत्यक्षं सुप्तौ निर्विशेषत्वम् । तथा द्रष्टुद्रयौ एकोपादानको भास्यमासकत्वात् श्रोत्रशब्दवत भास्यभासको च दृश्यद्रष्टारी तस्मादेकोपादानको यो न तथा तौ नैकोपादानकी यथा शब्दघाणाविति व्यतिरेकते। वा साध्यसिद्धौ सत्यां उपादानोपादेययोरभेदादुङ्यात्रवस्तुतत्व-मिति सिद्यति । अनुमानादप्यात्मनो निर्विशेषत्वं घट-ज्ञानं पटज्ञानमिति दशिविशेषदर्शनानुभवस्य घटाकाशादि-वदौपाधिकत्वात् । तथागमोपि आत्मनो निर्विशेषत्वे प्रसिद्धः 'अस्थूलमनणु निर्गुणं निष्कियम्' इस्यादिः॥४॥ नन्वनुमान-बलात् चन्द्रप्रादेशिकत्वप्रत्यक्षं यजमानः प्रस्तर इत्यादिरा-गमश्च शिथिलीकियते । अनुमानमिप नरशिरःकपालं शुचि प्राण्यङ्गत्वात् शङ्कवदित्यादिकं 'नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं सवासा जलमाविशेत्' इत्यागमेन तथा च सर्वमिप प्रमाणं सदोषम-तस्तत्र कृतनिश्चयत्वं दूरापेतमित्याशंक्याह । पत्रावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित्। तत्र परं बोधयितुं प्रवृत्तस्यानुमानवाक्ये प्रतिज्ञादयः पञ्चावयवाः । तत्र पर्वतो विह्नमानिति प्रतिज्ञा । भूमादिति हेतु: । यथा महानस इति दृष्टान्त उदाहरणम् । धूमवांश्वायं इत्युपनयः । तस्माद्वहिमानिति निगमनम् । अस्मिन्वाक्ये गुणानकुलतर्कः यदि वहिमान्न स्यात्तीह धूम-वानिप न स्यात । दोषः हदो वहिमानित्यादाविवाश्रयासि-द्धिप्रभृतिः । तावुभौ वेत्तीति तथा । तथा चानुमानं प्रत्यक्षा-गमौ शिथिलीकरोतु ब्रीहिमसूरादौ शुचित्वाशुचित्वविभा-गस्य शाह्रिकगम्यत्वात् । तत्रानुकूलतर्काभाव एवानुमानबा-धको न त्वागम इति स्थितम् । तथा च लौकिकप्रमाणाधि-

कारिणे अंपरं कर्मकाण्डमेव विभजते इतरस्य इतरदिति विवेकः ॥ ५ ॥ यथावत्कृतनिश्चयः । लौकिकानां प्रमा-णानां प्रामाण्यमादाय धर्मार्थकामानां पुरुषार्थत्वनिश्वयः । इतरेषां प्रामाण्यमुयजीव्यमप्युपष्ट्य मोक्षरसस्य पुरुषार्थत्वनि-श्वयः । तदा लौकिकप्रभाणवाधात् । वेदा अवेदा इति श्रुतेः । ं लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्रयात् ' इत्यभियुक्तो-क्तेश्व । आत्मनिश्चयादवींगेवेति शेषः आ श्वयादिति वा : छेदः । महामितः आत्मन्नः । 'आत्मनो वा अरे दर्शनेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वे विदितम्' इति तस्यैव सार्वद्मश्रुतेः ॥६॥ सांख्ययोगविभागज्ञः । सांख्यं वेदान्तवि-चारः । योगश्चित्तवृत्ति।नेरोधः अनयोर्विभागः । उपयोगः । तत्र श्रवणात्मको वाक्यार्थविचारः प्रमाणगतासंभावनानिवृ-त्युपयोगी । मननाख्यःश्रुतस्यार्थस्य तर्केणानुसन्धानरूपो-विचारः प्रमेयगता संभावना निवृत्युपयोगी । अद्वैतमेव वेदो वदति युक्तियुक्तं चैतदेवेति सांख्यविभागः । निदि-ध्यासनापरपर्यायो योगः अनात्मसु देहादिष्वात्मप्रत्ययरूपां विपरीतभावनां निवर्त्य ज्ञातृज्ञानज्ञेयाभाववन्तं दङ्मात्रप्रत्ययं गोचरयतीति योगविभागः । ये तु 'द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यग-वेक्षणम् ' इति वासिष्ठवचनमुदात्हत्य चित्तनाशाख्यात्मदर्शः नस्य द्वाञ्चपायाविति वदन्ति । 'तेषां तमेव विदित्वातिमृत्य-मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'इति श्रुतिविरोधः । संवादि-भ्रमवद्योगोपि ज्ञानं जनयित्वैव फलद: इति चेत्तस्योपसर्ज-नत्वं कर्मणामिव स्यात्तथा च नोपायान्तरं योग इत्यापतित । वासिष्ठवाक्यं तु क्रमभेदमाह न तूपायभेदम् । तथा च कृतो-पास्तेर्योग उपसर्जनं वाक्यार्थसंभवं ज्ञानं प्रधानम् । अकृतो-पास्तेस्तु ज्ञानमुपसर्जनं योगः प्रधानम् । यथा दष्टगोषिण्ड-स्यापि अगृहीतशब्दार्थसंगतिकस्य इयं गौरिति वाक्यमेव गवाज्ञाननुत् न चक्षुस्तेन विषयीकृतेपि गोपिण्डे गोनुभुत्सानु-वृत्तेः । एवं साक्षात्कृतत्वं पदार्थस्यापि तत्त्वमसीति वाक्यमेव संसारानर्थमूलब्रह्माज्ञानस्य ।निवर्तकं न मनः तेन दृष्टेपि त्वमर्थे ब्रह्माज्ञानानुत्रृत्तिदर्शनात् । एवं सास्नादिमती गौरिति लक्षणतो ज्ञातगोपदार्थस्यापि गोपिण्डदर्शनमेव गोबुभुत्सा-निवर्तकं न तु वाक्यम् । तथा श्रवणादिना ज्ञातब्रह्मपदार्थ- युद्धगान्धवंसेवी च सर्वत्राप्रतिघस्तथा।

एतैश्चान्येश्च बहुभिर्युक्तो गुणगणैर्मुनिः॥ ९
लोकाननुचरन्सर्वानागमत्तां सभां नृप।
नारदः सुमहातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा ॥ १०
पारिजातेन राजेन्द्र पर्वतेन च धीमता।
सुमुखेन च सौम्येन देवर्षिरमितधुतिः॥ ११
समास्थान्पाण्डवान्द्रष्टुं प्रीयमाणो मनोजवः।
जयाशीर्भिस्तु तं विप्रो धर्मराजानमार्चयत्॥१२
तमागतमृषि दृष्टा नारदं सर्वधर्मवित्।
सहसा पाण्डवश्रष्टः प्रत्युत्थायानुजैः सह॥ १३
अभ्यवाद्यत प्रीत्या विनयावनतस्तदा।

स्यापि योगादेव दर्शनं न तु वाक्यात् तेन तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति मनसैवानुद्रष्टव्यमिति च शब्दमनसीः ज्ञानकरणत्वानुवादकश्रुत्योर्ब्यवस्था सिद्धति । तदिदमुक्तं सांख्ययोगाविभागज्ञ इति । विभागो हि द्वयोः समुचित्यै-ककार्यकारित्वे सति संभवति न तु त्रीहियववद्विकल्पैकका-र्यकारित्वे इत्यास्तां तावत् । 'सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः' इत्यत्र प्रपन्नयिष्यमाणत्वात् । एवं ब्राह्या विद्यया संपन्नत्वमुक्त्वा राजयोगविद्यान्तरसंपत्तिमध्याह । निर्वितित्सुः सुरासुरानित्यादिना । निर्वितित्सुः विवित्सुर्वि-निर्विवित्सुस्तद्विरोधी उमयेषां धीप्रमो-चारं कर्तुमिच्छः षणेन कलहप्रवर्तकः । यद्वा निर्वेदो युद्धादुपरितस्तं कर्तु-ामेच्छः लोकनाशभयादित्यर्थः। एतेन भेदाभिज्ञत्वमुक्तम्॥७॥ संधिः साम विप्रहो निप्रहो दण्ड इत्यर्थः । अनुमानविभाग-वित् । स्वपरशक्तिबलाबलेऽनुमानतो निश्चित्य विभागं विभ-जनं परामात्यादिभ्यो धनप्रदानं तद्वित् । अनुमाय विभाग-विदिति गौडाः पठन्ति । एवं च नीतिशास्त्रप्रसिद्धोपायच-तुष्टयाभिज्ञत्वं उक्तम् । पाङ्गुण्यविधियुक्तश्च षङ्गाः संधिवि-ग्रह्यानासनद्वैधीभावसमाश्रयाख्याः त एव षाङ्ग्यम् । स्वार्थे ष्यव् । तस्य विधिः अज्ञातज्ञापनं तेन युक्तः। सर्वदा विजि-गोषुम्यः षाङ्गण्यादिकमुपादिशति स्वस्य निःशत्रुत्वेप्याधि-कारिकत्वात् । तत्र संधिविग्रही प्रत्येकं द्विविधी। प्रबलदुर्ब-रुयोर्विजिगीषावतोः समभूमौ युद्धप्रसंगे आद्यो वित्रहमि-च्छति दण्डेनैव । परः संधिमिच्छति दानेनेति । तयोरेव दुर्बलोऽभेयदुर्गाश्रितश्चेद्रलवतापि सह देशोलुण्ठनादिना विप्र-हामिच्छति। इतरस्तु तेन सहात्पकरग्रहेणापि संधिमेवेच्छति। तया च दुर्वलद्वारको सन्धिविष्रहावन्यौ प्रवलद्वारकावन्यौ । तिदिदमुक्तं रामायणे 'द्वियोनी संधिविग्रही' इति तत्र प्रवल-योानिर्वित्रहः यानासनयोः प्रयोजकः । दुर्बलयोनिः संधिर्द्वैधीन

१४ तदर्हमासनं तस्मै संप्रदाय यथाविघि ॥ गां चैव मधुपर्कं च संप्रदायार्ध्यमेव च। अर्चयामास रत्नैश्च सर्वकामैश्च धर्मवित् ॥ १५ तुतोष च यथावच पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्। सोर्चितः पाण्डवैः सर्वेर्महर्षिर्वेदपारगः। भ्रमेकामार्थसंयुक्तं पप्रच्छेदं युधिष्ठिरम् ॥ १६. नारद उवाच। कचिदर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः। सुखानि चानुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते ॥ १७ काचिदाचरितं पूर्वेर्नरदेव पितामहैः। वर्तसे वृत्तिमश्चद्रां धर्मार्थसहितां त्रिषु ॥ 26

भावसमाश्रययोः । तथोक्तं कामन्दकीये । 'संधेश्व विग्रह-स्यापि द्वेगुण्यं संप्रचक्षते । यानासने विग्रहस्य रूपं संधेः परं द्वयम्' इति । द्वौ गुणभूतौ यस्य स द्विगुणः। स च स च तौ तयोर्भावो द्वेगुण्यं तत्र यानं विजिगीषोरिरं प्रति यात्रा । आसनं कदाचिच्छक्तिप्रतिबन्धे च तत्रैव शत्रोर्दुर्गमावेष्ट्य तत्र घान्य।दिप्रवेशनं प्रतिबध्नतावस्थानम् । बलवता विग्रहे बल-वत्तरेण तच्छत्रुणा संधि कृत्वा उभयत्र दासोस्मीति वाचै-वात्मसमर्पणं कर्तव्यं न कर्मणेति स द्वैर्घाभावः । यथोक्तं तत्रैव 'बलिनोर्द्विषतोर्मध्ये वाचात्मानं समर्पयन् । द्वैधी-भावेन वर्तेत काकाक्षिवदलक्षित' इति । अरिणा पीडयमा-नस्य बलवदुर्गभूपालाद्याश्रयणं समाश्रयः। एवं चोपायान्तर्गतौ संधिविष्रहावन्यौ षाङ्कुष्यान्तर्गतौ चान्याविति न पुनरुक्तिः ८ युद्धगान्धर्वसेवी तदुमयप्रिय इत्यर्थः । सर्वत्र सर्वासु विद्यासु सर्वेषु कर्मसु च अप्रतिघः अप्रतिहतः पूर्णशाक्तित्वात् । अन्यैः असंगत्वकारुष्यादिभिः मुनिःआत्मतत्त्वानुसंघानवान् ॥९॥ आगमत् आगतवान् ॥ १० ॥ आर्चयत् पूजितवान् १२ ॥ किषदर्थाश्च कल्पन्त इति किचिदिति कामप्रवेदने स्वाभि-प्रायाविष्करणे त्वदीया अर्थाः स्वकार्ये यागदानकुटुंबभरणादै। समर्था भवन्त्विति ममाभिप्राय इत्यर्थः। एवं करिष्यामि यथै-तदुक्तमित्यन्ते राज्ञाङ्गीकृतत्वादुपदेशपरोयं प्रनथ इत्यवसीयते । अर्थधर्मकाममोक्षान् त्वदियान् अविहतानिच्छामीति क्रमेण पादचतुष्ट्यार्थः किचिदिति सर्वत्र संबन्धनीयम्। तत्रापि मनश्चान्तरात्माने प्राणिधीयमानं प्रतिहृन्यते वृत्यन्तरैरित्य-न्त्यपादार्थः ॥ १७ ॥ त्रिषु उत्तमाधममध्यमेषु ऋत्विकपुरो-हितादिषु धर्मेण सहितां कृतिं वर्तसे दण्डचहिष्यादिषु अर्थेन सहितां प्रनासु पालनषड्भागहाराभ्यां धर्मार्थसहितामिति वि-वेकः घर्मार्थौ च घर्मार्थौ चेति द्वन्द्वैकशेषः तैः सहितामिति समासः ॥ १८॥

किंदिर्थेन वा धर्म धर्मेणार्थमथापि वा ।
उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रनाधसे॥ १९
किंदिर्थे च धर्म च कामं च जयतां वर ।
विभज्य काले कालकः सदा वरद सेवसे॥ २०
किंदिराजगुणैः पङ्किः सप्तीपायांस्तथानघ ।

बलाबलं तथा सम्यक्चतुर्दश परीक्षसे॥ २१ कचिदात्मानमन्वीश्य परांश्च जयतां वर । तथा सन्धाय कर्माणि अष्टौ भारत सेवसे॥ २२ कचित्रकृतयः सप्त न लुप्ता भरतर्षभ । आढ्यास्तथा व्यससनिनः सनुरक्ताश्च सर्वशः॥

अर्थलोभाद्धर्मबाघो कचिदर्थेनेति नीचानां ंधर्मलोभादर्थवाधो विश्कानां कामेन प्रीतिसारेण तात्कालिः क्सुखाभासप्रदर्शनबलेन मोहयता धर्मार्थयोर्बोधः कामुकानां प्रसक्तः त्वयि राज्यप्रतिकृलानां नीचत्वाविरक्तत्वकामुकत्वा-नामभावमिच्छामीत्यर्थः ॥ १९ ॥ परस्परविरोधिनामेषां कथमेकेनानुष्ठानमित्याशंक्य कालभेदेनेत्याह । किचदर्थमिति। ' पूर्वाह्न चाचरेद्धर्मे मध्योह्ष्यमुपार्जयेत् । सायाहे चाचरे-त्कामित्येषा वैदिकी श्रुतिः'इति दक्षोक्तकालब्यवस्थामास्थाय त्रिवर्ग सेवेतेत्यर्थः । सदा वरदेति संबोधनेन परानुप्रहरूपो धर्मः सर्वस्मिन्नपि काले कर्तव्य इति सूचयति।समामिति पाठे अवैषम्थेण आत्मसाम्येनेत्यर्थः॥२०॥कच्चिद्राजेति षड्गुणाः 'वक्ता प्रगल्भो भेधावी स्मृतिमान्नयवित्कविः'इति नारदस्तुतौ सूचिता वक्तृत्वादयः। अत्र राजगुणेषु वक्तृत्वं चारामा-त्यादिषु यथायोग्यं कार्योपदेशकौशलम् । प्रागल्भ्यं शत्र-दमनादी उत्कर्षप्रदर्शनम् । मेथानित्वं तर्ककौशलम् । स्मृति-मान् कविरिति च अतीतानागतयोः परामर्शित्वम्। नयविदिति नीतिशास्त्रवित्त्वम्। एतैः राजगुणहपायान्बलाबलं अन्यांश्चतु-र्दश त्वं परीक्षसे इति योजना। हे अनंघ चतुर्दशभी राजदोषै-र्वर्जित ते च वक्ष्यन्ते 'नास्तिक्यमनृतं कोधं प्रमादं दीर्घ-सूत्रताम् । अद्र्शनं ज्ञानवतामालस्यं पत्रवृत्तिताम् ॥ एक-चिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च चिन्तनम् । निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम् ।मङ्गलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः॥ कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्वतुदश'इति ॥ नास्तिक्यं परलोकापलापः । प्रमादोऽनवधानता । दीर्घस्त्रतां चिर-क्रियत्वम्।पञ्चन्नुत्तितां पञ्चोन्द्रयपरवशताम्।अर्थानां प्रयोजनानां एकचिन्तनं एकेनैव चिंतनम् । अनर्थज्ञैः विपरातार्थदर्शिभिः सह चिन्तनं मन्त्रः । मङ्गलं उत्सवः । आदिपदाद्देवपूजादि तस्यात्रयोगमननुष्ठानम् । प्रत्युत्थानं च सर्वतः युगपत्सर्वै-दिगवस्थितशत्रृद्देशेन दण्डयात्रेति तदर्थः । यद्वा अघं परा-जयमूलं विंशतिवर्गस्तद्रहित । स च कामन्दकीये उक्तः। 'बालो बृद्धो दीर्घरोगी तथा ज्ञातिबहिष्कृतः। भीरको भीरु-जनको लुब्धो लुब्धजनस्तथा॥ विरक्तप्रकृतिश्चैव विषयेष्वपि सक्तिमान् । अनेकाचित्तमन्त्रथ देवब्राह्मणनिन्दकः ॥ दैवोपहतकश्चेब दैवचिन्तक एव च । दुर्भिक्षव्यसनो-

पेतो वलव्यसनसंकुलः । अदेशस्थो बहुरिपूर्यक्तो कालेनः सत्यधर्मव्यपेतश्च विंशतिः पुरुषा असी । कुर्वीत वित्रही स्थानु केवलम् ' इति। उपायाः सप्त सामदानभेददण्डमन्तौषघेनद्रजालाख्याः॥ बलाबलं स्वपरपक्षयोः साम्यं परस्य हीनता स्वस्य वा हीन-तेति त्रिविधम् । यथायोगं बुद्धादिभिः सामादयः पर्राक्ष-णीयाः । किमनेन शत्रुणा साम कर्तव्यं न वा । कर्तुमारब्धं चेत् सिध्यति न वा । सिद्धं चेदं ते कुशलं नवेति चारप्रे-षणादिना च वलाबलप्रमृतिकं परीक्षणीयम्। तथा चतुर्द्द्यः देशादयोपि परीक्षणीयाः। ते च नीतिशास्त्रोक्ताः। 'देशो दुर्गेः हस्तिवाजियोधाधिकारिणः । अन्तःपुरान्नगणनाः शास्त्रलेख्यधनासवाः ॥ परीक्ष्या द्यधिपास्तेषां चतुर्दश नरे-श्वरैः 'इति। योधाः शूराः अधिकारिणः देशपालदुर्गपालसेना-पत्यादयः गणना अश्वरथधनादीनां संख्या । लेख्यं आय-ब्ययनिर्णयाय सर्वस्य पत्रारोहकरणम् । धनं पर्याप्तमपर्याप्तं चेति विचार्यम् । आसवाः मद्यवदपकारिणःप्रच्छन्नशत्रवः असव इति पाठे असुर्बलमित्यर्थः । बलावलेन सम्यत्तवमितिः उक्तविधेन बलाबलेन स्वीयं परकीयं च देशादिकं बुद्धवाचारैश्च परीक्षणीयमित्यर्थः ॥ २१ ॥ कचिदात्मानमिति । आत्मानं प्रबलं परान् दुर्बलान्परीक्ष्य से-वसे राज्यं तथा विपरीते जयमूलस्य कोशस्य बृद्धये सन्धाय परै: सह साम कृत्वाऽष्टी कर्माणि। 'कृषिर्वणिक्पथो दुर्ग सेतु: कञ्चरबन्धनम् । खन्याकरकरादानं ज्ञान्यानां च निवेशनम् अष्टौ संधानकर्माणि प्रयुक्तानि मनीषिभिः'इति शास्त्रोक्तानि सेवसे। कुजरबन्धनं बहुभक्षकत्वात्तेषां यथाविभागं प्रामीण-धनैरेव ग्रामे ग्रामे पोषणार्थं बन्धनम् । खनीरत्नायुत्पत्तिन स्थानं : आकरः सुवर्णायुत्पत्तिस्थानमितिभेदः । खननमात्नेष धमनादिनाऽभिमुखीकरणेन च तयोस्तल्लामहेतुत्वात् ॥२२॥ कृष्यादिनापि कोशवृद्धिः स्वाम्यादिप्रकृतिसप्तकस्य परैर्धनाः दिना मोहने कृते सति न भवतीत्यत आह कचिचरप्रकृतय इति । सप्त 'स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च । राज्यांगानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोपि च'इति कोशोक्ताः।तत्र स्वामिरूपा प्रकृतिः सप्तविधा। 'दुर्गाध्यक्षो बलाध्यक्षो धर्मा-ध्यक्षश्चमूपति । पुरोधा वैद्यदैवज्ञौ सप्त प्रकृतयः स्मृताः' इति प्रोक्ताः। बलाध्यक्षः बलस्य चतुरंगस्याहोरादिदानेन पालकः। किश्व कृतकैर्दूतैयें चाप्यपिरशंकिताः।
त्वतो वा तव चामात्यैर्मियते मन्त्रितं तथा ॥२४
मित्रोदासीनशत्र्णां कश्चिद्वेत्सि चिकीर्षितम्।
किश्वत्सिन्धं यथाकालं विग्रहं चोपसेवसे॥ २५
किश्वद्वात्मसमा वृद्धाः शुद्धाः संबोधनसमाः॥२६
कुलीनाश्चानुरक्ताश्च कृतास्ते वीरमन्त्रिणः।
विजयो मन्त्रमूलो हि राक्षो भवति भारत्॥ २७
किश्वत्संवृतमन्त्रैस्ते अमात्यैः शास्त्रकोविदैः।
राष्ट्रं सुरक्षितं तात शत्रुभिनं विलुप्यते॥ २८
किश्वित्रद्वावशं नैिषे कश्चित्काले विबुद्ध्यसे।
किश्वचापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थमर्थवित्॥ २९
किश्वन्यस्यसे नैकः कश्चित्र बहुभिः सह।

चम्पतिर्यद्धे चम्वाः प्रणेता । धर्मः कार्यमात्रम् । अमात्यः मन्त्री। सुहृत् न्यायान्यायाविभागकर्ता पर्षद्रूपः। एते न तावका ख्रप्ताः परैमीहिता माभवन्। खप्यतेमीहनार्थस्यदं रूपम्। ख्रप्ता-श्रेदुर्गादीनामेव नाशापत्तिरित्यर्थः । अथवा त एवाट्याः सन्तो न्यसनिनो यूतपानादिरताः माभूवन्। 'त्हष्टो हप्यति हप्तो धर्ममतिकामति धर्मातिकमात्पापं करोति'इति स्मतेः अस्त्या-द्यस्य ब्यसनप्रसिक्तिस्तदापि न कोशादीनां त्रुद्धिः स्यात् । क्यं तर्हि स्यः । सर्वप्रकारैः खनुरक्ता अत्यन्तं स्वाभिकार्ये *जीतिमन्तः* ॥ २३ ॥ दुर्गाध्यक्षादीनां लोभतो विपरीत-कार्यकारित्वेन नाशहेतुत्वं प्रसिद्धम् । अमात्यसहदोस्त लोभेन क्यं नशाहेतुत्विमत्याशंक्य मन्त्रभेदेनेत्याह । कचि-न्नेत्यादिना । अपरिश्वङ्किताः येषु दौष्टगशङ्का नास्ति तैः कृतकैः कृत्रिमैः सुहद्भूतैर्दूतैः उभयवेतनैः तव मन्त्रितं मन्त्रः न भिराते प्रकारयते कचित् । तकैंद्रतैवेंति पाठे सम्यगिप मन्त्रितं कुयुक्तिभिनं विष्ठाब्यत इत्यर्थः । त्वत्तो वा कृतक-मित्रं प्रति कथयतः अमात्येर्वा कृतकैः मन्त्रितं भिद्यत इति सर्वत्र संबन्धनीयम् ॥ २४ ॥ मित्रेति । मित्रं सम्यक परीक्ष्य तेन सह संमन्त्र्य बलवता रात्रुणा सिन्ध दुर्बलेन सह विप्रहं मध्यमेन उभयवेतनेन उदासीनेन राज्ञा च सह वृत्ति साम्येन स्थिति च कुर्यादिति सार्धश्लोकार्थः ॥ २५ ॥ तत्र मित्रं केर्गुणैः परीक्षेतेत्यत आह । कच्चिदात्मसमा इति । गुद्धाचारत्वं कुलीनत्वं च नैर्मल्यस्यासाधारणं लिङ्गम् । गुद्धाः संबोधनक्षमा इत्यत्र शुचयो जीवितक्षमा इति पाठे आप-न्ममूस्य राज्ञ उज्जीवने क्षमा इत्यर्थः ॥ २६ ॥ किमेवं-विधेन मन्त्रेणेत्यत आह अर्धेन विजय इति ॥ २०॥ मन्त्र-भेदो भाभूदित्युक्तं तत्फलमाह कच्चित्संवृतेति ॥ २८ ॥ कचिचित्रिदेति । यथाकालं स्वप्नप्रबोधवता ब्राह्मे मुहूर्तेऽमा-

कि चित्ते मिन्त्रतो मन्त्रो न राष्ट्रं परिधावति ॥३० कि चित्र्थान्विनिश्चित्य लघुमूलान्महोद्यान् । कि प्रमारमसे कर्तुं न विज्ञयसि ताहशान् ॥ ३१ कि चित्र सर्वे कर्मान्ताः परोक्षास्ते विशङ्किताः । सर्वे वा पुनरुत्सृष्टाः संसृष्टं चात्र कारणम् ॥ ३२ आतेरलुग्धेः क्रमिकैस्ते च कि चित्रवृष्टिताः । कि चित्राजन्कृतान्थेव कृतप्रायाणि वा पुनः ॥ ३३ विदुस्ते वीर कर्माणि नानवात्तानि कानिचित् । कि चित्कारणिका धर्मे सर्वशास्त्रेषु को विदाः । कारयन्ति कुमारांश्च योधमुख्यांश्च सर्वशः ॥३४ कि चित्सहस्त्रेर्मू क्षाणामेकं क्रीणासि पण्डितम् । पण्डितो ह्यर्थकृत्कृषु कुर्याक्षिःश्चेयसं परम् ॥ ३५ पण्डितो ह्यर्थकृत्कृषु कुर्याक्षिःश्चेयसं परम् ॥ ३५

त्यादिमिः सह कृतस्य मन्त्रस्य पर्यालोचनं कर्तव्यम् । बाह्य मुहूर्ते चोत्याय चिन्तयेदात्मनो हितम्' इति स्मृतेस्तदा निर्णी-तोर्थो न विष्ठवत इत्यवसायात् ॥ २९ ॥ कन्चिनमन्त्रेति । ' षट्कर्णो भिद्यते मन्त्र'इति प्रसिद्धेर्द्धाभ्यामेव मन्त्रायितव्य-मित्यर्थः । मन्त्रभेदो न कर्तब्य इत्युक्तं तदुपसंहरति कच्चि-त्तः इति ॥ ३० ॥ स्वाम्यमात्यादिप्रकृतिसप्तकानुग्रहात् कृष्यादिकर्माष्टकासिद्धितश्च कोशबृद्धिरित्युक्तं विशेषविधानार्थम् । किचदर्थानिति । अर्थान् अर्थप्राप्त्युपा-यान् लघुमूलान् अल्पन्ययसाध्यान्। महोदयान् प्रचुरफलान्। तादशान्क्रष्याद्यारम्भकर्तृनन्यान् वैश्यादीन् तेम्योपि करादा-नेन कोशवृद्धिरवे मवतीति मावः॥ ३१॥ कचित्र सर्व इति । कर्मणा असन्ते बध्यन्त इति कर्मान्ताः कृष्यादिकर्म-वद्धाः कृषीवलाद्यः कचित्ते परोक्षा अज्ञाता न सन्ति । अथवा विशंकिता अविश्वास्याः न सन्ति । अथवा पुनरू-त्सृष्टाः । पुनःपुनस्त्यक्तोपात्ताः । संसृष्टं स्नेहः । 'संसृष्टं त्रिषु-संगते' इति मेदिनी । चिरपरिप्रहात् ज्ञाताः विश्वास्याः क्रिग्धाश्च कर्मकरा अत्र महोदये कर्मणि कारणं उदयनिमित्तं ज्ञात्वा तादृशानेव संगृह्णीयादित्यर्थः ॥ ३२ ॥ एतदेवाहार्थे-नाप्तेरिति । क्रमिकैः वृद्धकमागतैः । ते च कृष्यादयश्च । किचिदिति । मन्त्रगुप्तिवत् कर्मगुप्तिरिप कर्तन्थेत्यर्थः ॥३३॥ अनवाप्तानि अनारब्धानि न विदुः कचिदिति आृहृत्या यो-ज्यम् । कोशवृद्घ्युपायमुत्तवा बलवृद्घ्युपायमाह । कचित्कार-णिका इति । कारणं ज्ञापनं शिष्येम्यो विद्याप्रतिपादनं तदर्थं चरन्ति ते काराणिकाः कृपद्रोणसदृशा आचार्याः कारयन्ति शिक्षयान्ते ॥ ३४ ॥ सुहृदुर्गामात्यसंपदं क्रमेण त्रिभिराह । कचित्सहसैरित्यादिभिः । अर्थकृच्छ्रेषु प्रयोजनसंकटेषु । निःश्रेयसं कल्याणम् ॥ ३५॥

कचिद्दर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकैः। यन्त्रेश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः ॥ एकोप्यमात्यो मेघावी शूरो दान्तो विचक्षणः। राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेनमहतीं श्रियम् ॥ ३७ किचिद्यादशान्येषु स्वपक्षे दश पंच च। त्रिमिस्त्रिमिरविद्यातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः ३८ कचिद्विषामविदितः प्रतिपन्नश्च सर्वदा । नित्ययुक्तो रिपून्सर्वान्वीक्षसे रिपुसूदन॥ कचिद्विनयसंपन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः । अनस्युरनुप्रष्टा सःकृतस्ते पुरोहितः॥ 80 : किचदिशिषु ते युक्तो विधिक्षो मतिमानुजुः। हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥ ४१ कचिदङ्गेषु निष्णातो ज्योतिषः प्रतिपादकः। उत्पातेषु च सर्वेषु दैवज्ञः कुशलस्तव ॥ कचिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः। जघन्याश्च जघन्येषु भृत्याः कर्मस्य योजिताः॥

अमात्यानुपघातीतान्पितृपैतामहान् शुचीन् । श्रेष्टान्श्रेष्ठेषु कचित्त्वं नियोजयांस कर्मेसु ॥ ८३ किचन्नोग्रेण दण्डेन भृशमुद्धिजसे प्रजाः। राष्ट्रं तवानुशासन्ति मन्त्रिणो भरतर्षभ ॥ 88 कचित्त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । उग्रप्रतिग्रहीतारं कामयानामेव स्त्रियः॥ છહ कचिद्धष्टश्च शूरश्च मतिमान्धृतिमान् शुचिः। कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिस्तथा ॥ किचद्वलस्य ते मुख्याः सर्वयुद्धविशारदाः । भृष्टावदाता विकान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ४७ काचिद्वलस्य भक्तं च वेतनं च ययोचितम् । संप्राप्तकाले दातव्यं ददासि न विकर्षसि ॥ ४८. कालातिक्रमणादेते भक्तवेतनयोर्भृताः। भर्तुः कुर्वान्त दौर्गत्यात्सोऽनर्थः सुमहान्स्मृतः ॥ किंचत्सर्वेनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । किचत्राणांस्तवार्थेषु संत्यजन्ति सदा युधि ५०

पष्ठीं राष्ट्रसंपदमाह । किचदष्टादशान्येष्विति तीर्थानि मन्त्रिप्रमृतीन्यष्टादश यान्यवगाह्य राजा कृत-कृत्यो भवति । तानि चोक्तानि नीतिशास्त्रे । भन्त्री पुरी-हितश्चेव युवराजश्चमूपतिः । पञ्चमो द्वारपालश्च षष्ठोन्तर्वे-शिकस्तथा ॥१॥ कारागाराधिकारी च द्रव्यसंचयकृत्तथा । कृत्याकृत्येषु चार्थानां नवमो विनियोजकः ॥ २॥ प्रदेष्टा नगराच्यक्षः कार्यनिर्माणकृत्तथा । धर्माध्यक्षः सभा-ध्यक्षो दण्डपालिस्रपञ्चमः ॥ ३ ॥ षोडशो दुर्गपालश्च तथा राष्ट्रान्तपालकः । अटवीपालकान्तानि तीर्थान्यष्टादशैव तु ॥ ४ ॥ चारान्विचारयेत्तीर्थेष्वात्मनश्च परस्य च । पाख-ण्डादीनविज्ञातानन्योन्यमितरेष्वपि ॥ ५ ॥ मन्त्रिणं युव-रांजं च हित्वा स्वेषु पुरोहितम्।'इति। एषां तीर्थशब्दवाच्यत्वे हलायधः। 'योनौ जलावतारे च मन्त्राचष्टादशस्विप । पुण्य-क्षेत्रे तथा पात्रे तीर्थे स्याद्दरीनेष्वपि ' इति । परेषामष्टादशसु स्वस्य मन्त्रिपुरोहितयुवराजवर्जं पञ्चदशसु च तीर्थेषु चारान् अन्यैः परस्परं चाविज्ञातान् त्रींस्त्रीन्प्रयुज्य तत्रत्यां वार्ता सर्वचारसंवादे तथ्यां जानीयात् ज्ञात्वा च स्वप्रजानामनु-रखनेन परप्रजानां दुःखितानामभयदानादिना आकर्षणेन च स्वराष्ट्रं वर्धयेदित्युक्तं भवति ॥ ३८ ॥ पूर्वीक्तानां गौण-स्वामिनां संपदं विवश्वः मुख्यस्वामिसंपदं तावदाह । कचि-द्विषामिति । अविदितः पर्राकेंकरैः प्रतिपन्नः सावधानः । प्रतियत्त इति पाठे प्रतीकारे यत्नवान् । नित्ययुक्तो नित्यो-चोगी ।। ३९ ॥ विनयसंपन्नः शिक्षायुक्तः । कुलपुत्रः सत्कु-

लजः । अनसू युः परगुणेषु दोषारोपमकुर्वन् । अनुप्रष्टा शास्त्र-चर्चाकुशलः । असंकीर्ण इति पाठे सदसद्विवेकवान् ॥ ४० ॥ ऋजुरकुटिलः ।। ४१ ॥ अङ्गेषु सामुद्रिकशास्त्रोक्तरीत्याः अङ्गानां परीक्षायाम् । उत्पातेषु दिब्यभौमशारीरेषु धूमकेतु-भूकंपवामनेत्रस्फुरणादिषु आगाम्यशुभसूचकेषु ॥४२॥ सेना-पत्याकरकोशाध्यक्षकृष्याद्यवेक्षणानि मुख्यमध्यमनीचानि । उपधातीतान् छलरहितान् श्रेष्ठेषु ॥४३॥ मन्त्रकार्येषु॥४४।। पतितमिति ब्यतिरेकदृष्टान्तः । नावजानन्ति नावमन्यन्ते । तत्र हेतुः । उग्रप्रतिग्रहीतारं उग्रमिति कियाविशेषणम् । यद्वा उग्रं हिंस्रं कर्म तेन प्रतिप्रहीतारं धनस्य प्रजापीडक-मित्यर्थः । यथोक्तं ' प्रजापीडनसंतापात्समुद्भूतो महानलः । राज्ञः प्राणान् बलं कोशं नादग्ध्वा विनिवर्तते ' इति । तथाः च नाशहेतुकर्मकारिणः अवज्ञैव उचिताऽतस्त्वया तन्न क-र्तव्यामित्यर्थः । कामयानं कामतो यानं पर्यटनं यस्य तं भ्रष्टत्वाद्रतिप्रदत्वाच क्षियोवमन्यन्ते तद्वत् स्वैरिणमिव ॥४५॥ त्दष्टो धनमानादिना ॥४६॥ धृष्टावदाताः प्रगल्भाः निष्कपटाश्व अत एव विकान्ता जयं कृतवन्तः । एवं गौण-स्वामिसंपदमुत्तवा तद्वृद्धिहेतुमाह । त्वया सत्कृत्य मानिताः इत्यादिना ॥४७॥ भक्तं अहरहर्देयं धान्यादि । वेतनं मासात-देयं वित्तम् । विकर्षणं कालातिक्रमः ॥ ४८ ॥ दौर्गत्यात् दारिद्येण ॥ ४९ ॥ प्रधानतः मन्त्रिणमारम्य मन्त्रिप्रमृतयः इत्यर्थः ॥ ५० ॥

किश्वेत्रको बहुनर्थान्सर्वशः सांपरायिकान् ।
अनुशास्ति यथाकामं कामात्मा शासनातिगः ५१
किश्वित्पुरुषकारेण पुरुषः कर्म शोमयन् ।
उसते मानमधिकं भूयो वा मक्तवेतनम् ॥ ५२
किश्विद्धधाविनीतांश्च नरान् ज्ञानविशारदान् ।
यथार्हे गुणतश्चेव दाननाम्युपपद्यसे ॥ ५३
किश्विद्याद्विनीतांश्च तथार्थे मृत्युमीयुषाम् ।
व्यसनं चाम्युपेतानां विभिष्ठे भरतर्षम ॥ ५४
किश्विद्धयादुपगंत क्षीणं वा रिपुमागतम् ।
युद्धे वा विजितं पार्थ पुत्रवत्परिरक्षासि ॥ ५५
किश्वित्वमेव सर्वस्याः पृथिवयाः पृथिवीपते ।
समश्चानिभशंक्यश्च यथा माता यथा पिता ५६
किश्विद्धसनिनं शत्रुं निशम्य भरतर्षम ।
अभियासि जवेतेव सर्माध्य त्रिविधं बलम् ॥५७

सांपरायिकान् संप्रामहितान् श्रुरान् गजरथतुरगा-रोहान् पदातींश्र अर्थान्त्रयोजनानि नानुशास्ति । सर्वस्यै-न्द्राधिपत्ये तद्भेदेन सर्वनाशो युगपदेव स्यादिति भावः ॥५१॥ कचित्पुरुषेति । कृतज्ञो भवेदिति भावः ॥ ५२ ॥ कचिद्वियेति । बुद्धिदान् मानयस्वेति भावः ॥ ५३ ॥ किन्नद्दारानिति । जीवतां शूराणां विश्वासार्थे ब्यसनं न्विति परलोकार्थम् ॥ ५४ ॥ तदेवाह युद्धे वेति ॥ ५५ ॥ सर्वस्या इति । प्रजानुकूल्यमपि जयहेतुः॥५६॥एवं विजय-हेतुं प्रकृतिसंपदमुत्तवा विजयकालमाह । कचिद्यसनिन-मिति। व्यसनैः 'स्त्री यूर्तं मृगया मयं नृत्यं गीतं नृथाटनम् । वार्धं निन्दा दिवास्वापो व्यसनानि नृणां दश 'इत्युक्तैर्युक्तम् । त्रिविधं बलं । मन्त्रकेशिस्त्यबलानि प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तीर्वा ॥ ५७ ॥ पार्धिंगमूलं पार्धिंगत्राहकः आदिर्यस्य तत् द्वादशः विधं मण्डलम् । तच्चांक्तं कामन्दकीये 'अमात्यराष्ट्रतुर्गाणि कोशो दण्डश्च पञ्चमः। एता प्रकृतयस्तज्ज्ञैर्विजिगीषो-रुदाहृताः ॥ संपन्नस्तु प्रकृतिभिमहोत्साहः कृतश्रमः । जेतु-मेषणशीलश्च विजिगीषुरितिस्मृतः ॥ अरिभित्रमरेभितं मि-त्रमित्रमतः परम् । अथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुर-रुकृताः ॥ पार्बिगप्राहस्ततः पश्चादाकृत्दस्तद्नन्तरम् । आसा-रावनयोश्चेव विजिगीषोस्तु पृष्ठतः ॥ अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः । अनुग्रहे संहतयोर्व्यस्तयोर्निग्रहे प्रभुः।। मण्डलाद्वहिरेतेशामुदासीनो बलाधिकः । अनुप्रहे संहतानां **च्यस्तानां च वधे प्रभुः** ' इति विजिगीषुरात्रू तयोर्भित्रे त्तिमित्रे चेति त्रीणि द्वन्द्वानि क्रमेण पुरतः विजिगीषीः प्रष्ठतः पार्ष्णिप्राहाकन्दौ । पार्ष्णिप्राहः पृष्टरश्रकः । आ-कन्दः प्रोत्साहकः । एतयोरनुप्राहकौ आसारौ तत्तत्पृष्ठगतौ

यात्रामारमसे दिष्टथा प्राप्तकालमिर्दम । पार्षणमूलं च विश्वाय व्यवसायं पराजयम् ॥५८ बलस्य च महाराज दत्वा वेतनमग्रतः । किश्वच बलमुख्येभ्यः परराष्ट्रे परंतप । उपन्छन्नानि रत्नानि प्रयच्छसि यथाईतः ॥ ५९ किश्वदात्मानमेवाग्रे विजित्य विजितेन्द्रियः । परान् जिगीषसे पार्थ प्रमत्तानजितेन्द्रियान् ॥६० किश्वतं यास्यतः शत्रून्पूर्वं यान्ति स्वनुष्ठिताः । सामदानं च मेद्श्र दण्डश्च विधिवद्रुणाः ॥ ६१ किश्वद्रलं दढं कृत्वा परान्यासि विशापते । तांश्च विकमसे जेतुं जित्वा च परिरक्षसि ॥ ६२ किश्वद्रणङ्ग सुनीता ते द्विषतां प्रतिवर्धिनी ॥ ६३ वलमुख्यैः सुनीता ते द्विषतां प्रतिवर्धिनी ॥ ६३

पार्ष्णित्राहासार आक्रंदासारश्वेति दश पुरुषाः । विजिगीषु-शक्तोः पार्श्व मध्यमः सर्वेषां पार्श्व उदासीनः । इति मण्डलं पार्धिगमूलमित्युच्यते । व्यवसायं कृत्यानिश्चयं कृत्यं च । 'अलब्धवेतनो लुब्धो मानी चाप्यवमानितः । ऋद्धश्च को-पितोऽकस्मात्तया भीतश्च भीषितः ॥ यथाभिलषितैः कामै-र्भिन्यादेतांश्रतुर्विधान् । परकयािन् स्वकीयांस्तुः रक्षेद्विजय-कामुकः ॥' इति नीतिकास्त्रोक्तम् । पराजयं पराजयमूलानां व्यसनानां परपक्षे सद्भावं स्वपक्षे चाभावं विज्ञाय दिष्टवा विशेषतो देवज्ञादिद्वारा ज्ञात्वा। तत्र देवं ब्यसनं पञ्चविधम्। मानुषं च पञ्चविधम् । यथोक्तं कामन्दकीये । ' हुताशनो जलं ब्याधिर्दुर्भिक्षं मरकस्तया । इति पञ्चविधं दैवं ब्यसनं मानुषं परम् ॥ अयुक्तेभ्यश्च चोरेभ्यः परेभ्यो राजवल्लभात । पृधिवीपतिलोमाच्च प्रजानां पञ्चधा भयम्॥' इति ॥५८॥ उपच्छन्नानि परेरलक्ष्याणि । रत्नानि उत्कृष्टवस्तुनि भेदा-येत्यर्थः ॥ ५९ ॥ स्वनुष्टिताः शोभनेन सम्यगनुष्ठिताः । विधिवद्गुणाः ये सामादयः विधिवत् अनु-ष्ठिताःसन्तो गुणाः हिताय भवन्ति । अन्यथा विपरीताय । यथोक्तमभियुक्तैः । ' चतुर्थोपायसाच्ये तु रिपौ सान्त्वमप-किया'इति। यद्वा सामादयोऽवर्यमनुष्टेयाः यतो राज्ञां गुणाः संधिविग्रहयानासनद्वैधीभावसंश्रयाः विधिवदाग्रहोत्रादि-विधिवदवस्यानुष्ठेयाः तदकरणे स्वराष्ट्रभङ्गादिना जातेन प्रजापीडनेन राज्ञां दोषोत्पत्तिः ॥ ६१ ॥ मूलं स्वराज्यं हढप्रत्ययिभिः ग्रहेराधिष्ठितं सत् हढं परानाभिभाव्यं कृत्वा ॥ ॥६२ ॥ अधाक्रसंयुक्ता ' स्था नागा हया योधाः पत्तयः कर्मकारकाः । चारा दैशिकमुख्याश्च व्वजिन्यष्टाङ्गिका मता' चतुर्विधवला मैलिमैत्रमृत्याटिवकैर्वलैर्युक्ता वलमुख्यैःसेना-पतिभिः प्रतिवर्धिनां प्रातिकूल्येन छेदिनी ॥ ६३ ॥

किच्छवं च मुष्टिं च परराष्ट्रे परंतप । अविहाय महाराज निहंसि समरे रिपृन् ॥ દ્દપ્ર कचित्स्वपरराष्ट्रेषु बहवोधिकृतास्तव अर्थान्समधितिष्रन्ति रक्षान्ति च परस्परम् ॥ ६५ कश्चिदभ्यवहार्याणि गात्रसंस्पर्शनानि च । ब्रेयाणि च महाराज रक्षन्त्यनुमतास्तव ॥ દદ कचित्कोशश्च कोष्ठं च वाहनं द्वारमायुधम्। आयश्च कृतकल्याणैस्तव भक्तैरनुष्ठितः ॥ कचिदाभ्यन्तरेभ्यश्च बाह्येभ्यश्च विशांपते । रक्षस्यात्मानमेवाग्रे तांश्च स्वेभ्यो मिथश्च तान्६८ किचन पाने घूते वा की डासु प्रमदासु च। प्रतिजानन्ति पूर्वोद्धे व्ययं व्यसनजं तव ॥ १३ कचिदायस्य चार्घेन चतुर्भागेन वा पुनः । पादभागैस्त्रिभिर्वापि व्ययः संशुद्ध्यते तव ॥ ७० कचिज्ञातीन्मुरून्वृद्धान्वणिजः शिलिपनः श्रितान् अभीक्ष्णमनुगृह्णासि धनधान्येन दुर्गतान् ॥ कचिचायव्यये युक्ताः सर्वे गणकलेखकाः। अनुतिष्ठन्ति पूर्वीक्षे नित्यमायं व्ययं तव ॥ ७२

कचिद्रथेषु संप्रौढान् हितकामाननुप्रियान् । नापकर्षीस कर्मभ्यः पूर्वमप्राप्य किल्विषम् ॥ ७३ किचिद्वित्वा पुरुषानुत्तमाधममध्यमान्। त्वं कर्मस्वनुरूपेषु नियोजयसि भारत ॥ कचित्र लुधाओंरा वा वैरिणो वा विशापते। अप्राप्तव्यवहारा वा तव कर्मस्वनुष्टिताः ॥ कचित्र चौरैर्लुग्यैर्वा कुमारैः स्त्रीबलेन वा। त्वया वा पीड्यते राष्ट्रं कचित्तुष्टाः कृषीवलाः ७६ कचिद्राष्ट्र तडागानि पूर्णानि च बृहन्ति च। भागशो विनिविष्टानि न कृषिरैवमातृका ॥ ७७ कचिन्न भक्तं बीजं च कर्षकस्यावसीदति । प्रत्येकं च शतं वृध्या ददास्यृणमनुप्रहम् ॥ कचित्स्वनुष्ठिता तात वार्ता ते साधुभिर्जनैः। वार्तायां संश्रितस्तात लोकोयं सुखमेवते ॥ ७९ किचच्छूराः कृतप्रक्षाः पञ्च पञ्च स्वनुष्ठिताः । क्षेमं कुर्वन्ति संहत्य राजजनपदे तव ॥ 40 कचित्रगरगुप्यर्थे ग्रामा नगरवत्कृताः। य्रामवच कृताः प्रान्तास्ते च सर्वे त्वदर्पणाः ॥८१

लवः सस्यच्छेदनकालः मुष्टिः सस्यानां गोपनकालः दुर्भिक्षमिति यावत् । ॡञ् छेदने मुषस्तेये आभ्यां अधिकरणे घक्तिनी । परराष्ट्रे क्षेत्रस्थेषु सस्येषु सुखलन्धानैर्दु।र्भिक्षे च राजकुललब्धमक्तीपजीविभिनिरन्ताकांताः शत्रवः सुखं जेया इत्यर्थः ।।६४॥ स्वपरराष्ट्रेषु स्वेति दृष्टान्तार्थे स्वराष्ट्रे इव परराष्ट्रे प्रविष्टाः बहवः अधिकृताः स्थाने स्थाने स्थिताः स्थानपत्यादयोऽर्थान् प्रयोजनानि प्रजावशीकरणकरप्रहणा-दीनि रक्षान्ति च परस्परं संभूय परकीयमागतं सेनापत्यादिकं आभिभूय राष्ट्रं स्वीयांश्व रक्षन्तीत्यर्थः ॥ ६५ ॥ अम्य-वहार्याणि मक्ष्याणि । गात्रसंस्पर्शनानि वस्त्राणि । णानीति पाठे चन्दनागुरुक्कंकुमकस्त्रिकादीनि घ्रेयाणि उत्तम-थूपादीनि । अनुमताः विश्वस्ताः । तव त्वदर्थे रक्षान्ति न छ देशान्तरोत्पन्नानि तानि स्वयमेव स्वीकुर्वन्तीत्यर्थः।।६६॥ कोशो धनगृहम् । कोष्ठं धान्यस्थानम्।।६७॥आभ्यन्तरेभ्यः स्दादिभ्यः। बाह्यभ्यः सेनापत्यादिभ्यः । तानुभयान्खेभ्यः पुत्रामात्यादिभ्यः। तानिप मिथः पुत्रममात्यादमात्यं च पुत्रा-दक्षिति ॥६८॥कच्चिक्नेति। पानादिन्यसनजं न्ययं तव पूर्वाहे धर्मा वरणकाले भृत्याः न प्रतिजानन्ति नावेंदयन्ति। आवेदने हि तदानीमागताः शिष्टाः पुरोहितादयः पानादिदुर्व्यसनासक्तं त्वां ज्ञात्वा त्यजेयुरिति भावः ॥ ६९ ॥ सुभिक्षसाम्यदु-डिभिक्षेषु आयस्य पादेन पादाभ्यां त्रिभिः पादैर्वा ब्ययः संशुद्धाते पूर्यते । सर्वथापि कोशतृद्धिः कार्येति भावः॥७०॥

दुर्गतान् दरिद्रान् ॥ ७१ ।। अनुतिष्ठन्ति निवेदयन्ति ॥ ॥ ७२ ॥ अनु प्रौढत्वहितकामत्वज्ञानानन्तरं प्रियान् कर्म-भ्योपकर्षः अधिकारच्युतिः सा च पूर्वे किल्बिषं अप्राप्य दोष-मदृष्ट्वा न कर्तव्येत्यर्थः ।। ७३ ॥ अप्राप्तव्यवहाराः अप्रौद्धः ॥ ७५ ॥ देवमातृका वृष्टिनिष्पाद्यसस्या ॥ ७७ ॥ प्रत्येकं च शतं प्रतिशतमेकं बृद्धोति संबन्धः। एकैकः प्रतिमासं वर्ध-नीय इल्पर्थः। पादिकं च शतं कृद्योति पाठे तु वर्षस्य शतचत्र-र्योशो वृद्धिः । तथा चै किंचिदिधकाद्वयुत्तरवृद्धिः।आधे सं बन्धके वृद्धिरन्यत्र निर्बन्धके इति विभागः। यतु दिकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च समं शतम्। भासस्य बृद्धिं गृह्णीयात्' इति त्रिकादिपक्षस्तु आधमणिकव्यवसायानुसारेणेति ज्ञेयम् ॥ ७८ ।। वार्ता कृषिर्वाणिज्यं पाशुपाल्यं कुसीदं चेति चतु-विधा ॥७९। कच्चिच्छूरा इति । प्रतिप्रामं पञ्च पञ्चेति स्वनुष्ठिताः शोभनमनुष्ठितमनुष्ठानं येषां ते तथा । ते च प्रशास्ता समाहर्ता संविधाता लेखकः साक्षी चेति । समा-हृती प्रजाभ्यो द्रव्यमुद्गृहीकीकृत्य राज्ञेऽपीयता । संविधाता प्रजासमाहर्त्रेरिकवाक्यताघटकः संहत्य 1 ॥ ८०॥ नगरवादित्यनेन बहुभिः शूरैराधिष्ठिता प्रामाः। बहुतरैर्नगराणि । बहुतमैर्जनपदेश्वरस्थानं पुरसंज्ञम् । प्रामाः शुद्रजनबहुलाः। आपणादियुक्तं नगरम् । प्रान्ताः सीमास्थाः आटाविकानां त्रामाः । ते च सर्वे त्वदर्पणाः । ते प्रान्तप्राम-नगरपुरेशाः त्वय्येव कृताकृतस्य धनस्य चार्पणं निवेदनं येषाः काचिद्वलेनानुगताः समानि विषमाणि च । पुराणि चौरा निघन्तश्चरन्ति विषये तव ॥ ८२ कचित्त्रियः सान्त्वयासे कचित्ताश्च सुरक्षिताः। कचित्र श्रद्धास्यासां कचिद्गुद्यं न भाषसे ॥ ८३ कचिदात्ययिकं श्रुत्वा तद्दर्धमृतुचिन्त्य च । प्रियाण्यनुभवञ्च्छेषे न त्वमन्तःपुरे मृप ॥ **68** कचिद्दौ प्रथमौ यामौ रात्रेः सुस्वा विशांपते । संचिन्तयसि धर्मार्थौ याम उत्थाय पश्चिमे ॥ ८५ किचदर्थयसे नित्यं मनुष्यान्समलंकृतः। उत्थाय काले कालझैः सह पाण्डव मन्त्रिभिः ८६ कचिद्रक्ताम्बरघराः खङ्गहस्ताः खळंकृताः । उपासते त्वामाभितो रक्षणार्थमार्रेदम ॥ ८७ कचिद्दण्डथेषु यमवत्पूज्येषु च विशांपते । परीक्ष्य वर्तसे सम्यगि्रयेषु प्रियेषु च ॥ 66 कञ्चिच्छारीरमाबाधमौषधैर्नियमेन वा । मानसं वृद्धसेवाभिः सदा पार्थापकर्षसि ॥ किंद्वेद्याश्चिकित्सायामष्टाङ्गायां विशारदाः। सुद्ध्यानुरक्ताश्च शरीरे ते हिताः सदा ॥ ९० कचित्र लोभान्मोहाद्वा मानाद्वापि विशांपते। अर्थि प्रत्यर्थिनः प्राप्तान्न पश्यसि कथंचन ॥ कचित्र लोभान्मोहाद्वा विश्रम्भात्रणयेन वा। आश्रितानां मनुष्याणां वृत्ति त्वं संस्णात्स वै ॥ कचित्पौरा न सहिता ये च ते राष्ट्रवासिनः। त्वया सह विरुघ्यन्ते परैः क्रीताः कथंचन ॥ ९३

ते तथाभूताः । प्रान्ताधिपो ग्रामाधिपतौ । सोपि नगरा-थिपतौ । सोपि देशाधिपतौ । सोपि साक्षाद्राज्ञि सर्वे निवे-दयतीत्यर्थः ॥ ८९ ॥ विषमाणि सदुर्गाणि निघ्नन्तो ये चरान्ति तांन् बलेन सहितः पुराध्यक्षोऽनुद्रवेदित्यर्थः । समेषु विषमेष्वपीति पाठे विषमेषु ईतिकालेषु । अतिवृष्टया-दय ईतयः ॥ ८२ ॥ आसां वर्चनं आसां पुरश्च न भाषसे ॥ ८३॥ आत्ययिकं अकल्याणम् ॥ ८४ ॥ पश्चिमे चतुर्थे तस्मादेव द्वौ प्रथमौ द्वितीयतृतीयावित्यर्थः ।। ८५ यमवत् स हि दण्ड्येषु कृरः पूज्येषु विनयवान् तद्वत् ॥ ८८ ॥आबाधं दुःखम्। नियमेन पथ्याशनादिना। मानसमावाधम्॥८९॥अष्टाङ्गायां विचित्कित्सायाम्। 'निदानं पूर्वालिङ्गानि रूपाण्युपशयस्तथा । संप्राप्तिरौषधी रोगी परि-चारक एव च'इति । अष्टावङ्गानि । अथवा रोगो रोगहेतुः। आरोग्यमारोग्यहेतुः । तेषां स्रक्षणानि च ॥ ९०॥ अर्थिनः याचकाः प्रत्यर्थिनः परंपरागतत्रृत्तिप्रतिबन्धात्स्रुव्धचित्ताः । प्रत्येत्य तदर्थिनःशत्रवो वा नशब्दद्वयेन पर्श्येदेवेति उच्यते

कचिन्न दुर्बेलः शत्रुर्बलेन परिपीडितः । मन्त्रेण बलवान्कश्चिदुभाभ्यां च कथंचन॥ ९४ काचित्सर्वेनुरक्तास्त्वां भूमिपालाः प्रधानतः । कचित्राणांस्त्वदर्थेषु संत्यजन्ति त्वया हताः ९५ कचित्ते सर्वविद्यासु गुणतोर्चा प्रवर्तते । ब्राह्मणानां च साधूनां तव नैःश्रेयसी शुभा। दक्षिणास्त्वं ददास्येषां नित्यं स्वर्गापवर्गदाः ॥९६ कचिद्धमें त्रयीमूले पूर्वेराचारिते जनैः। यतमानस्तथा कर्ते तास्मन्कर्माणे वर्तसे ॥ काचित्तव गृहेन्नानि स्वादृन्यश्नन्ति वै द्विजाः। गुणवन्ति गुणोपेतास्तवाध्यक्षं सदक्षिणम् ॥ ९८ कचित्ऋतूनेकचित्तो वाजपेयांश्च सर्वशः। पुण्डरीकांश्च कात्स्न्येन यतसे कर्तुमात्मवान् ९९ कचिज्ज्ञातीन्गुरून्बृद्धान्दैवतांस्तापसानपि । चैत्यांश्च वृक्षान्कल्याणान्त्राह्मणांश्चनमस्यासि१०० कचिच्छोको न मन्युर्वा त्वया प्रोत्पाद्यतेऽनघ। अपि मङ्गलहस्तश्च जनः पार्श्वेनुतिष्ठति ॥ कचिदेषा च ते बुद्धिर्वृत्तिरेषा च तेऽन्छ। आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थदर्शिनी ॥ २ पतया वर्तमानस्य बुध्या राष्ट्रं न सीदति। विजित्य च महीं राजा सोत्यन्तसुखमेघते॥ कचिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्चौरकर्मणि। अदृष्ट्यास्त्रकुरालैर्न लोभाद्वध्यते शुचिः॥

॥ ९१ ॥ काचिन्नेति । योरिर्बलेन पूर्व परिपीडित एव न हतः स एव कालान्तरे मन्त्रेण उमाभ्यां च मन्त्रवलाभ्यां कच्चिद्वलवान्नेति योजना । कच्चित्ते इति पाठे ते तव बले सैन्येयोरिःपूर्वपीडित इत्यादि पूर्ववत् ॥ ९४ ॥ प्रघानतः प्राधान्येन त्हता दानमानाभ्यां वशीकृताः। आहता इति वा पाठः ॥ ९५ ॥ विद्यासु साधूनां ब्राह्मणानां गुणतो गुणं दृष्ट्वा Sची पूजा प्रवर्त्तते ॥९६॥ तथा कर्तुं पूबैराचरितवत्कर्तुम् । तर्सिमस्रयी मूले ।। ९७ ॥ तवाध्यक्षं त्वत्समक्षम् । सदाक्षणं सदक्षिणालामं यथास्थात्तथाऽश्नन्ति ॥९८॥ चैत्यान्स्थण्डि-लवतो प्रामसूचकान् बृक्षान् ॥१००॥ शोकःनीचानां मन्युः श्रेष्टानां मङ्गलहस्तो मङ्गलप्रदो मन्त्रादिवित् पुरोहितादिः अनुतिष्ठति स्वस्त्ययनं करोति ॥ १०१ ॥ या एषा इदानी व्यक्तिरास्ते सैव सार्वदिकी कच्चिदस्तीत्यर्थः ॥१०२॥ कच्चि दार्थ इति । आर्यो विशुद्धात्मा च सन्निप कस्मिश्चिनिन्धे कर्मणि निमित्ते क्षारिती धनधान्यादिना रिक्तः कृतः। 'राजाभिः कृतदण्डास्तु शुध्यन्ति मलिना जनाः' इत्यादिशास्त्र प्रामाण्यात् शुचिरिष सन् अदृष्टशास्त्रकुशलैरनुपासितपण्डिते

२६

दुष्टो यहीतस्तत्कारी तज्ज्ञेर्द्धः सकारणः। कश्चित्र मुच्यते स्तेनो द्रव्यलोभान्नरर्षम ॥ उत्पन्नान्कश्चिदादश्यस्य दरिद्रस्य च भारत । अर्थाभ्र मिथ्या पश्यन्ति तवामात्या हता जनैः ६ नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् । अद्र्शनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्। पकचिन्तनमर्थानामनर्थक्षेश्च चिन्तनम् ॥ निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम् । मङ्गलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः॥ 4 कचित्वं वर्जयस्येतान्राजदोषांश्चतुर्दश । प्रायशो यैर्विनश्यान्ति कृतमूलापि पार्थिवाः ॥ ९ किंचते सफला वेदाः किंचते सफलं धनम्। कचित्ते सफला दाराः कचित्ते सफलं श्रुतम्॥१० युधिष्ठिर उवाच । क्यं वै सफला वेदाः कथं वै सफलं धनम्। कथं वै सफला दाराः कथं वै सफलं श्रुतम्॥११ नारद उघाच। अग्निहोत्रफला वेदा दत्तभुक्तफलं धनम्। रतिपुत्रफला दाराः शीलवृत्तफलं श्रुतम्॥ १२ वैशंपायन उवाच । पतदाख्याय स मुनिर्नारदो वै महातपाः। पप्रच्छानन्तरभिदं धर्मात्मानं याधिष्ठिरम्॥ १३ नारद उवाच। कच्चिदभ्यागता दूराद्वणिजो लाभकारणात्। यथोक्तमवहार्यन्ते शुल्कं शुल्कोपजीविाभेः ॥ १४

मूर्खेरमात्यैः किचन्न वध्यते हन्यतेऽधिकधनलोभात् । अदृष्ट इति साविसर्गपाठे तु शास्त्रकुशलेरमात्यैरज्ञात इत्यर्थः ॥ ४ ॥ दुष्टः स्वभावतः । तत्कारा दुष्टकर्मकारा । तज्ज्ञेः चोरान्वेषिभिः कोष्ठपालैः हष्टः सकारणः चोरितद्रव्यसहितो गृहीतो विग्रतश्चीते योजना ॥५॥ उत्पन्नानिति चो वार्थे । आद्यस्य दिस्य वार्थान् उत्पन्नान् बीजकणिशन्यायेन स्वल्पकालेनैव बहुगुणां वृद्धि प्राप्तान् तव अमात्याः मिथ्या अनृतान् चौर्यादिनाऽन्यायेनार्जितानिति किचन्न पश्यन्ति । जनैः पिशुनैः हिताः हतविवेकाः । पाठान्तरे धनैर्हृताः वशीकृताः । छुड्यो हि लिप्सुः परत्रासं तमिष देषमारोप्य तिद्वत्तं जिहीर्षतीति प्रसिद्धम् ॥६॥ नास्तिक्यमित्यादि सार्धश्लोकत्रयं व्याख्यातम् ॥७॥ किचिद्ययाता इति । अवहार्यन्ते दाप्यन्ते शुल्कं राजप्राद्यं करम् ॥ १४ ॥ पण्यानि विकेयद्रव्याणि । उपधाभिः छलैः ॥ १५ ॥ कृषितन्त्रेषु कृष्युत्पायेषु प्रथफलेष

किश्चत्ते पुरुषा राजन्पुरे राष्ट्रे च मानिताः। उपानयन्ति पंण्यानि उपधाभिरवञ्चिताः॥ कचिच्छ्रणोषि वृद्धानां धर्मार्थसहिता गिरः। नित्यमर्थेविदां तात यथाधमार्थदार्शेनाम्॥ काचित्ते कृषितन्त्रेषु गोषु पुष्पफलेष च । धर्मार्थं च द्विजातिभ्यो दीयेते मघुसार्पेषी ॥ १७ द्रव्योपकरणं किंचित्सर्वदा सर्वदािल्पनाम् । चातुर्मोस्यावरं सम्यङ्क्यितं संप्रयच्छासि ॥ ॥१८ कचित्कृतं विजानीषे कर्तारं च प्रशंससि । सतां मध्ये महाराज सत्करोषि च पूजयन् ॥ १९ कचित्सुत्राणि सर्वाणि गृहासि भरतर्षभ। हस्तिस्त्राश्वस्त्राणि रथस्त्राणि वा विभो ॥१२० कचिदभ्यस्यते सम्यग्गृहे ते भरतर्षभ । धनुर्वेदस्य सूत्रं वै यन्त्रसूत्रं च नागरम् ॥ २१ कचिदस्त्राणि सर्वाणि ब्रह्मदण्डश्च तेनघ। विषयोगास्तथा सर्वे विदिताः शत्रुनाशनाः॥ २२ कचिदग्निभयाचैव सर्वे व्यालभयात्त्रथा। रोगरक्षोभयाचैव राष्ट्रं स्वं परिरक्षासि॥ 23 कचिद्न्धांश्च मूकांश्च पङ्गन्त्यङ्गानबान्धवान् । पितेव पासि धर्मेश तथा प्रवजितानपि ॥ २४ . षडनर्था महाराज काचित्ते पृष्ठतः कृताः । निद्रालस्यं मयं कोघो मार्द्वं दीर्घसूत्रता ॥ ततः कुरूणामृषभो महात्मा श्रुत्वा गिरो ब्राह्मणसत्तमस्य। प्रणम्य पादावभिवाद्य तुष्टो

आईशुष्कधान्येषु । तथा गोषु जातेषु पुष्पफलेषु दुग्धपृतरूपेषु उत्पन्नेषु सत्स मधुसिंपेषी अन्न वै मधु इति श्रुतेधीन्यादिकं अन्न प्रति व यहोके न्रह्मोत्तरं इत्युच्यते ॥ १०॥ द्रव्यं शिल्पिनां वेतनं उपकरणं स्वकार्यसाधनसामग्री। यथा चित्रोत्पादने रञ्जकद्रव्यादि चातुर्मास्यावरं मासचतुष्ट्यपर्याप्तानिष्ठकम् ॥ १८॥ सूत्रं संक्षेन्यवयं व्यवस्था वा। हस्त्यादीनां लक्षणपरीक्षाचिकित्सीषधी-ई।पनमादनादिप्रकारप्रतिपादकग्रन्थसिद्धान्तमात्रसंक्षेपयुक्तान् गृह्णासि तत्तदाचार्येभ्यः ॥ २०॥ यन्त्राणि आम्नेयौषधवलेन सीसकांस्यहषद्रोलप्रक्षेपकाणि लोहमयानि भाषायां नालश्चदानिधेयानि तेषां सूत्रं सूचकं शास्त्रम् । नागरं नगरहितम्॥ २१॥ अस्त्राणि मन्त्रप्रयुक्तानि शिल्पाणि । न्रह्मदण्ड आभिचारिकविद्या ॥ २२ ॥ व्यालः सर्पः व्याधादेरप्येतदुपलक्षणम् ॥ २३ ॥ प्रत्रजितान् जातिबहिष्कृतान् अन्नमात्रार्थिनो दीनान् ॥ २४॥ प्रत्रजितान् जातिबहिष्कृतान् अन्नमात्रार्थिनो दीनान् ॥ २४॥

राजाव्रवीन्नारदं देवरूपम् ॥

स० २

युधिष्ठिर उवाच । एवं करिष्यामि यथा त्वयोक्तं प्रका हि में भूय प्वाभिवृद्धा । उक्त्वा तथा चैव चकार राजा

**लेमे महीं सागरमेखलां च**॥ २७ नारद उवाच। एवं यो वर्तते राजा चातुर्वर्ण्यस्य रक्षणे। स विदृत्येह सुसुखी शक्रस्यैति सलोकताम् १२८

इति श्रीमहा० सभापर्वणि लोकपालसभाख्यानपर्वणि नारदप्रश्नमुखेन राजधर्मानुशासने पञ्चमोऽध्यायः॥५॥

Ę

वैशंपायन उवाच । संपूज्याथाभ्यनुक्षातो महर्षेर्वचनात्परम् । प्रत्युवाचानुपूर्व्येण धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ युधिष्ठिर उवाच । भगवन्याय्यमाहैतं यथावद्धमनिश्चयम् ।

यथाशक्ति यथान्यायं क्रियतेऽयं विधिर्भया ॥ २ राजभिर्यद्यथा कार्य पुरा वैतन्न संशयः। यथान्यायोपनीतार्थं कृतं हेतुमदर्थवत् ॥ 3 वयं तु सत्पर्यं तेषां यातुमिच्छामहे प्रभो। न तु शक्यं तथा गन्तुं यथा तैर्नियतात्मभिः ॥ ६

वैशंपायन उवाच । एवमुक्त्वा स धर्मात्मा वाक्यं तद्भिपूज्य च । मुहूर्तात्प्राप्तकालं च द्या लोकचरं मुनिम् ॥ नारदं सुस्थमासीनमुपासीनो युधिष्ठिरः । अपृच्छत्पाण्डवस्तत्र राजमध्ये महायुतिः ॥

युधिष्ठिर उवाच । भवान्संचरते लोकान्सदाः नानाविधान्बह्रम्। ब्राह्मणा निर्मितान्पूर्वे प्रेश्नमाणी मनोजवः॥ ईंदशी भविता काचिदृष्टपूर्वा सभा कचित्। इतो वा श्रेयसी ब्रह्मंस्तन्ममाचक्ष्य पृच्छतः॥ ८ वैशंपायन उवाच ।

तच्छूत्वा नारदस्तस्य धर्मराजस्य भाषितम्। पाण्डवं प्रत्युवाचेदं स्मयन्मधुरया गिरा ॥ ९

नारद उवाच।

80

१३ .

मानुषेषु न मे तात दृष्टपूर्वा न च श्रुता। समा मणिमयी राजन्यथेयं तव भारत॥ सभां तु पितृराजस्य वरुणस्य च धीमतः।

कथायिष्ये तथेन्द्रस्य कैलासनिलयस्य च॥ ११

ब्रह्मणश्च सभां दिव्यां कथायेच्ये गतक्रमाम् । दिव्यादिव्यैरभिप्रायैहपेतां विश्वरूपिणीम् ॥ १२

देवैः पितृगणैः साध्यैर्यज्वभिर्नियतातमभिः।

जुष्टां मुनिगणैः शान्तैर्वेदयक्षैः सदक्षिणैः । यदि ते श्रवणे बुद्धिर्वर्तते भरतर्षभ ॥

उपसंहरति एवं यो वर्तत इति ।। २८ ॥ इति० सभा० नैल-कण्ठीये भारतभावदीपे पश्चमोऽघ्यायः ॥ ५ ॥

संपूज्याथाभ्यनुज्ञात इति ।। १ ।। दिग्यसभालाभादः विंतो युधिष्ठिर उवाच भवानिति । संचरते समो गम्यृच्छीति सूत्रे गर्मेर्गत्यर्थमात्रोपल्रञ्जणपरत्वात् चरेरपि तङ्कर्मन्यतिहारे वा तङ्। त्वं हि लोकेषु संचरिस । लोकाश्च हार्हाकाशनिष्टे त्वयि संचरन्तीति वार्थः तेन सर्वज्ञत्वमुक्तम् पूर्वे मनुष्यसृष्टेः प्राक् निर्मितान् देवलोकानित्यर्थः ॥ ७ ॥ क्रचिदिति । देवलोका-पेक्षया मनुष्यलोके कचित्काले वा भविता भवित्री अना-गतदर्शित्वात्तव तद्पि विदितमेवेत्यर्थः ॥८॥ समयन् युधि-

ष्ठिरस्यापि गर्वोभूत् देवतामहाभाग्याज्ञानं चेति विस्मयं प्राप्तु-वन् ॥ ९ ॥ मानुषेषु न दृष्टा न श्रुतेति अग्रेपि न द्रक्ष्यते न श्रोष्यते पूर्वकल्पसमानरूपत्वादुत्तरस्यापीत्यर्थः ॥ १० ॥ कैलासेति । कुबेरस्थेत्यर्थः ॥ ११ ॥ गतक्कमां अविद्यादिक्केरी-र्वजितां तेन पूर्वासु तत्सत्त्वं ज्ञायते । दिन्यादिन्यैरिति । दिन्या दिनिभवाः रम्भोर्वेश्यादयः अदिब्यास्तदन्ये मानुषाः पित्रा-दयः।'स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठान्ति तेन स पितृलोकेन संपन्नो महीयत' इति ब्रह्मलोके तत्सत्त्वस्यापि श्रवणात् । अभिष्रेयन्ते संकल्प्यन्ते इत्यभिप्रायाः विषयाः तैः विश्वरूपिणीं भावकसंकल्पानुसारि नानारूपवतीं मानसीमित्यर्थः ॥ १२ ॥ जुष्टां सेवितां यदि श्रवणे बुद्धि र्वर्तते तर्हि कथयिष्ये इति पूर्वेण संबन्धः ॥ १३ ॥

नारदेनैवमुक्तस्तु धर्मराजो युधिष्ठिरः।
प्राज्जलिर्मातृभिः सार्धं तैश्च सर्वेद्विजोत्तमैः॥१४
नारदं प्रत्युवाचेदं धर्मराजो महामनाः।
समाः कथय ताः सर्वाः श्रोतृमिच्छामहे वयम्॥
र्केद्रव्यास्ताः सभा ब्रह्मान्किविस्ताराः किमायताः
पितामहं च के तस्यां सभायां पर्युपासते॥ १६

वासवं देवराजं च यमं वैवस्वतं च के। वरुणं च कुवेरं च सभायां पर्युपासते॥ १७ पतत्सर्वे यथान्यायं ब्रह्मषें वद्तस्तव। श्रोतुमिच्छाम सहिताः परं कौतृहलं हि नः॥१८ पवमुक्तः पाण्डवेन नारदः प्रत्यभाषत। क्रमेण राजन्दिव्यास्ताः श्र्यन्तामिह नः सभाः

इति श्रीमहा० समापर्वाण लोकपालसभाख्यानपर्वणि युधिष्ठिरसभाजिज्ञासायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

नारद उवाच।

शक्रस्य तु सभा दिव्या भास्वरा कर्मनिर्मिता । स्वयं शकेण कौरव्य निर्जितार्कसमप्रभा॥ विस्तीणी योजनशतं शतमध्यर्थमायता । वैहायसी कामगमा पञ्चयोजनमुञ्ज्ञिता ॥ जराशोकक्रमापेता निरातङ्का शिवा द्यमा । वेश्मासनवती रम्या दिव्यपादपशोभिता॥ तस्यां देवेश्वरः पार्थं सभायां परमासने । आस्ते शच्या महेन्द्राण्या श्रिया लक्ष्म्या च भारत विभ्रद्वपुरनिर्देश्यं किरीटी लोहिताङ्गदः। र्विरजोम्बरश्चित्रमाल्यो ह्रीकीर्तिष्ठतिभिः सह॥ ५ तस्यामुपासते नित्यं महात्मानं शतकतुम्। मरुतः सर्वशो राजन्सर्वे च गृहमेधिनः ॥ ासिद्धा देवर्षयश्चेव साध्या देवगणास्तथा । मरुत्वन्तश्च सहिता भास्वन्तो हेममालिनः॥ 9 पते सानुचराः सर्वे दिव्यरूपाः स्वलंकताः। उपासते महात्मानं द्वेराजमारदमम् ॥ 4 तथा देवर्षयः सर्वे पार्थ शक्रमुपासते । अमला धृतपाप्मानो दीप्यमाना इवाग्नयः ॥ तेजस्विनः सोमसुतो विशोका विगतज्वराः। पराशरः पर्वतश्च तथा सावर्णिगालवौ ॥ १०

शङ्खश्च लिखितश्चैव तथा गौरशिरा मुनिः। दुर्वासाः कोधनः दयेनस्तथा दीर्धतमा मुनिः ११ पवित्रपाणिः सावर्णियाँ इवल्क्योथ भालकः। उदालकः श्वेतकेतुस्ताण्ड्यो भाण्डायनिस्तयार्२ हविष्मांश्च गरिष्ठश्च हरिश्चन्द्रश्च पार्थिवः। हृचश्चोदरशाण्डिल्यः पाराशर्यः कृषीवलः ॥ १३ वातस्कन्धो विशासश्च विधाता काल एव च । करालदन्तस्त्वष्टा च विश्वकर्मा च तुम्बुरुः ॥ १४ अयोनिजा योनिजाश्च वायुमझा हुताशिनः। ईशानं सर्वलोकस्य विज्ञणं समुपासते ॥ १५ सहदेवः सुनीथश्च वाल्मीकिश्च महातपाः। समीकः सत्यवाक्वैव प्रचेताः सत्यसंगरः ॥ १६ मेघातिथिर्वामदेवः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः । मरुत्तश्च मरीचिश्च स्थाणुश्चात्र महातपाः ॥ १७ कक्षीवान्गौतमस्तार्ध्यस्तथा वैश्वानरो मुनिः। मुनिः कालकवृक्षीय आश्राद्योथ हिरण्मयः ॥१८ संवर्तो देवहव्यश्च विष्वक्सेनश्च वीर्यवान् । दिव्या आपस्तथौषध्यः श्रद्धा मेघा सरस्वती१९ अर्थो धर्मश्च कामश्च विद्युतश्चेव पाण्डव। जलवाहास्तथा मेघा वायवस्तनयित्नवः ॥

इति सभा० नै० भा० भा० षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

૭

शक्तस्योति । कर्मभिर्विश्वकर्मणो यत्नैर्निर्मिता । शक्रेण विर्जिता चेति संबन्धः ॥ १ ॥ अध्यर्धे सार्धे आयता दीर्घा वैहायसी खेचरी ॥ २ ॥ निरातङ्का निर्भया शिवा शान्त-जना शुभा कल्याणावहा ॥ ३ ॥ शच्या नामतः श्रिया शोभया ॥ ४ ॥ महतो गृहमेधिन इति सामानाधिकरण्यम् ॥६॥ सोमसुतः सोमाभिषवकर्तारः सोमयाजिन इति यावत् ॥ १० ॥ अर्थः अर्थाद्यभिमानिन्यो देवताः ॥२०॥ प्राची दिग्यववाहाश्च पावकाः सप्तविंशतिः । अग्नीषोमौ तथेन्द्राग्नी मित्रश्च सवितार्यमा ॥ २१ भगो विश्वे च साध्याश्च गुरुः गुक्रस्तयैव च । विश्वावसुश्चित्रसेनः सुमनस्तरुणस्तथा ॥ २२ यद्माश्च दक्षिणाश्चेवं ग्रहास्तोमाश्च भारत । यद्मवाहाश्च ये मन्त्राःसर्वे तत्र समासते ॥ २३ तथैवाप्सरसो राजनान्धर्वाश्च मनोरमाः । नृत्यवादित्रगीतिश्च हास्यैश्च विविधैरिप ॥ २४ रमयन्ति सम मृपते देवराजं शतकतुम । स्तुतिमिर्मकृष्ठैश्चैव स्तुवन्तः कर्ममिस्तथा ॥ २५

विक्रमेश्च महात्मानं बलचुत्रनिष्दनम् ।

ब्रह्मराजर्षयश्चेव सर्वे देवर्षयस्तथा ॥ २६ः
विमानैविविधैर्दिव्यैर्दीप्यमाना इवाप्तयः ।

स्रान्वणो भूषिताः सर्वे यान्ति चायान्ति चापरे ॥

बृहस्पतिश्च शुक्तश्च नित्यमास्तां हि तत्र वै ।

एते चान्ये च बहवो महात्मानो यतव्रताः ॥ २८
विमानैश्चन्द्रसङ्काशैःसोमवित्रयदर्शनाः ।

ब्रह्मणः सहशा राजन्मृगुः सप्तर्षयस्तथा ॥ २९

एषा सभा मया राजन्मृगुः सप्तर्पयस्था ॥ २९

एषा सभा मया राजन्मृगुः सप्तर्पयस्था ॥ ३०

ु इति श्रीमहाभा० सभाप० लोकपालसभाख्यानपर्वणि इन्द्रसभावर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

नारद उवाच। क्ययिष्ये सभां याम्यां युधिष्ठिर निबोध ताम्। वैवस्वतस्य यां पार्थ विश्वकर्मा चकार ह॥ तैजसी सा सभा राजन्बभूव शतयोजना । विस्तारायामसंपन्ना भूयसी चापि पाण्डव॥२ अर्कप्रकाशा म्राजिष्णुः सर्वतः कामरूपिणी। नातिशीता न चात्युष्णा मनसश्च प्रहर्षिणी ॥ ३ न शोको न जरा तस्यां श्चुत्पिपासे न चाप्रियम्। न च दैन्यं क्रमो वापि प्रतिकूलं न चाप्युत ॥ ४ सर्वे कामाः स्थितास्तस्यां ये दिव्याये चमानुषाः सारवच प्रभूतं च भक्ष्यं भोज्यमरिदम ॥ लेखं चोष्यं च पेयं च हृदं स्वादु मनोहरम् । पुण्यगन्धाः स्नजस्तस्य नित्यं कामफला द्रुमाः॥६ रसवन्ति च तोयानि शीतान्युष्णानि चैव हि। तस्यां राजर्षयः पुण्यास्तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः ॥७ यमं वैवस्वतं तात प्रहृष्टाः पर्युपासते । ययातिर्नेहुषः पूरुर्माधाता सोमको नृगः॥

त्रसद्स्युश्च राजर्षिः कृतवीर्यः श्रुतश्रवाः। अरिष्टनेमिः सिद्धश्च कृतवेगः कृतिर्निमिः॥ €. प्रतर्दनः शिविर्मत्स्यः पृथुलाक्षो बृहद्वथः । वार्तों मरुत्तः कुषिकः सांकाद्यः सांकृतिर्ध्रुवः ॥ चतुरश्वः सदस्योर्मिः कार्तवीर्यश्च पार्थिवः। भारतः सुरथश्चैव सुनीथो निशठो नलः॥ दिवोदासश्च सुमना अम्बरीषो भगीरथः। व्यश्वः सद्भ्वा वध्यश्वः पृथुवेगः पृथुश्रवाः ॥१२: पृषद्भ्वा वसुमनाः क्षुपश्च सुमहाबलः 🕦 रुपदुर्वृषसेनश्च पुरुक्तत्सो ध्वजी रथी॥ 8.3 आर्ष्टिषेणो दिलीपश्च महात्मा चाप्यशीनरः । औशीनरिः पुण्डरीकः शर्यातिः शरमः श्रुचिः१४ अङ्गोरिष्टश्च वेनश्च दुष्यन्तः सृंजयो जयः। भाङ्गासुरिः सुनीयश्च निषघोय वहीनरः॥ १५. करंधमो बाह्निकश्च सुबुन्नो बलवान्मधुः। ऐलो मरुत्तश्च तथा बलवान्पृथिवीपतिः ॥ १६

'ब्रह्मणोङ्गात्प्रस्तोमिरिङ्गरा इति विश्वतः । दक्षिणामिर्गा-हेपत्याहवनीयाविति त्रयी । निर्मन्थ्यो वैद्युतः शूरः संवर्तो लौकिकस्तथा । जाठरो विषगः कव्यात्क्षेमवान्त्रैष्ण-वस्तथा । दस्युमान्बलदश्चैव शान्तः पुष्टो विभावसुः । ज्योतिष्मान्भरतो भद्रः स्विष्टकृद्धसुमान्क्रतुः । सोमश्च पितृ-मांश्चैव पावकाः सप्तविंशतिः ' ॥ २१ ॥ एवं यज्ञदक्षि-णादयः ॥ २३ ॥ पुष्करमालिनी नामतः ॥ ३० ॥ इति समा० नै० मा० सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

कथियये इति ॥ १ ॥ तैजसी ज्योतिर्मयी सौवणी वा भूयसी महती पूर्वसभातः ॥ २ ॥ सर्वतः कामरू पिणी यस्यां सर्वे वस्तु संकल्पसमकालेमव सर्वात्मकं भवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥ कामाः काम्यमाना विषयाः । प्रभूतं बहुलम् । भक्ष्यं अपूपादि । भोज्यं ओदनादि ॥ ५ ॥ लेह्यं खण्डशर्करादि चोप्यं इक्षुकाण्डादि स्त्रजः प्रं-पराः तस्य भक्ष्याद्यज्ञस्य कामफलाः आम्रादेरिष पनसादिकं फलमुद्भवति कामानुसारादित्यर्थः ॥ ६ ॥

कपोतरोमा तृजकः सहदेवार्जुनौ तथा। व्यश्वः साध्वः कृशाध्वश्च शश्विन्दुश्च पार्थिवः॥ रामो दाशरियश्चेव लक्ष्मणोथ प्रतर्दनः। अलर्कः कक्षसेनश्च गयो गौराश्व एव च ॥ जामद्वयथ्य रामश्च नाभागसगरी तथा। भूरिखुम्नो महाभ्वश्च पृथाभ्वो जनकस्तथा ॥ १९ राजा वैन्यो वारिसेनः पुरुजिज्जनमेजयः। ब्रह्मदत्तस्त्रिगर्तिश्च राजोपरिचरस्तथा ॥ इन्द्रयुम्नो भीमजानुर्गौरपृष्ठो नघोलयः । पद्मोथ मुचुकुन्दश्च भूरिद्मनः प्रसेनजित् ॥ भरिष्टनेमिः सुद्भः पृथुलाभ्वोऽष्टकस्तथा । श्चतं मत्स्या नृपतयः शतं नीपाः शतं हयाः ॥२२ भ्रुतराष्ट्राश्चेकशतमशीतिर्जनमेजयाः। दातं च ब्रह्मदत्तानां वीरिणामीरिणां रातम् ॥ २३ भीष्माणां द्वे रातेप्यत्र भीमानां तु तथा रातम् । श्रतं च प्रतिविध्यानां शतं नागाः शतं ह्याः ॥ पळाशानां शतं श्रेयं शतं काशकुशादयः। शान्तनुश्चैव राजेन्द्र पाण्डुश्चैव पिता तव ॥ २५ उराङ्गवः रातरथो देवराजो जयद्रथः। चृषद्भश्च राजंषिंर्बुद्धिमान्सह मन्त्रिभः॥ अथापरे सहस्राणि ये गताः राराबिन्दवः । इष्ट्राश्वमेधेबहुभिमहद्भिर्भरिदाक्षणैः॥ पते राजर्षयः पुण्याः कीर्तिमन्तो बहुश्रुताः। तस्यां सभायां राजेन्द्र वैवस्वतसुपासेत ॥ अगस्योथ मतङ्गश्च कालो मृत्युस्तथैव च। यज्वानश्चेव सिद्धाश्च ये च योगशरीरिणः ॥ २९

अग्निष्वात्ताश्च पितरः फेनपाश्चोष्मपाश्च ये। सुधावन्तो बर्हिषदो मूर्तिमन्तस्तथापरे ॥ कालचकं च साक्षाच भगवान्ह्व्यवाहनः। नरा दुष्कृतकर्माणी दक्षिणायनमृत्यवः ॥ कालस्य नयने युक्ता यमस्य पुरुषाश्च ये। तस्यां शिशपपालाशास्त्रया काशकुशादयः ३२ उपासते धर्मराजं मुर्तिमन्तो जनाधिप । पते चान्ये च बहवः पितृराजसभासदः। न राक्याः परिसंख्यातं नामभिः कर्मभिस्तया ॥ असंबाघा हि सा पार्थ रम्या कामगमा सभा। दर्धिकालं तपस्तप्त्वा निर्भिता विश्वकर्भणा॥३४ ज्वलन्ती भासमाना च तेजसा स्वेन भारत। तामुत्रतपसो यान्ति सुवताः सत्यवादिनः ॥३५ शान्ताः संन्यासिनः शुद्धाः पूताः पुण्येन कर्मणा सर्वे भास्वरदेहाश्च सर्वे च विरजोम्बराः ॥ ३६ चित्राङ्गदाश्चित्रमाल्याः सर्वे ज्वलितकुण्डलाः । सुकृतैः कर्मभिः पुण्यैः पारिवर्हेश्च भूषिताः ॥ ३७ गन्धर्वाश्च महात्मानः सङ्घाश्चाप्सरोगणाः । वादित्रं नृत्यगीतं च हास्यं लास्यं च सर्वशः३८ पुँण्याश्च गन्धाः राद्वाश्च तस्यां पार्थ समन्ततः । दिव्यानि चैव माल्यानि उपतिष्ठन्ति नित्यशः॥ शतं शतसहस्राणि धर्मिणां तं प्रजेश्वरम्। उपासते महात्मानं रूपयुक्ता मनस्विनः ॥ ४० ईदशी सा सभा राजिश्वराक्षी महात्मनः। वरणस्यापि वश्यांमि सभां पुष्करमालिनीम् ४१

इति श्रीमहाभा० सभाप० लोकपालसभाख्यानप० यमसभावर्णनं नामाष्ट्रमोऽध्यायः ॥८॥



राम इति । रामलक्ष्मणयोर्विष्णुरोषक्षणे स्वस्थान-स्थयोरिप प्रतिमारूपेण उपासकानुम्रहार्थमत्रावस्थानं बोध्यम् ॥ १८ ॥ धृतराष्ट्राश्चेकद्यतमिति । पुराणेषु प्रायेणाधिका-रिणामेव कीर्तनासेषां च प्रतिकल्पं समाननामरूपकर्मत्वाद-नेककल्पं धर्मसभावासिनां तेषां बहुत्वं युक्तम् सेनापल्या-दिश्चव्यवद्धिकारवाचित्वाद्भृतराष्ट्रादिशच्दानाम् ॥ २३ ॥ अयमेव न्यायः पलाशादियश्चियद्रभ्याद्यभिमानिद्वतासु सेय इत्याशयवानाह पलाशानामिति ॥ २५ ॥ काल-चकं चेति । संवत्सराद्याभिमानिन्यो देवताः । दुष्कृतकर्माणः

विद्याविहीनकर्ममात्रनिष्ठाः ॥ ३१ ॥ असंबाधा असंकीर्णाः ॥ ३४ ॥ संन्यासिनः निष्कामकर्मकर्तारः काम्यानां कर्मणां त्यागिनो वा। पूर्वेषामपि आपस्तम्बेनं तद्यथाम्रे फलार्थे निर्मिते छायागन्ध इत्यमूत्पद्येते। एवं धर्मे चर्यमाणमर्था अमृत्यद्यन्ते । इति आनुषान्निकफलभागित्वदर्शनात् । निर्मिते ऐपिते। अर्था दिम्यानपानादयः ॥ ३६ ॥ पुष्करैर्मृर्तिमिद्धस्तिर्थिविषेषः मालिनीं शोभिनीम् ॥ ४१ ॥इति सभा० नै० भा०मावदिषे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

नारद उवाच। युधिष्ठिर सभा दिव्या वरुणस्यामितप्रभा। प्रमाणेन यथा याम्या शुभप्राकारतोरणा ॥ अन्तःसलिलमास्थाय विहिता विश्वकर्मणा। दिन्यै रत्नमयैर्नृक्षैः फलपुष्पप्रदेर्युताः॥ नीलप्तिः सिताः स्यामैः सितैलाहितकैरपि। अवतानैस्तया गुल्मैर्मञ्जरीजालघारिमिः॥ तथा शकुनयस्तस्यां विचित्रा मधुरस्वराः। अनिर्देश्या वपुष्मन्तः शतशोथ सहस्रशः॥ सा सभा इखसंस्पर्शा न शीता न च घर्मदा । वेश्मासनवती रम्या सिता वरूणपालिता ॥ यस्यामास्ते स वरुणो वारुण्या च समन्वितः । दिव्यरत्नाम्बरघरो दिव्याभरणभूषितः॥ स्निक्वणो दिव्यगन्धाश्च दिव्यगन्धानुलेपनाः। आदित्यास्तत्र वरुणं जलेभ्वरमुपासते ॥ 9 वासुकिस्तक्षकश्चेव नागश्चेरावतस्तथा। क्रष्णश्च लोहितश्चैव पद्मश्चित्रश्च वीर्यवान् ॥ 4 कम्बलाश्वतरौ नागौ धृतराष्ट्रबलाहकौ । ९ मणिमान्कुण्डघारश्च कर्कीटकघनंजयौ ॥ पाणिमान्कुण्डधारश्च बलवान्पृथिवीपते । १० प्रहादो मूषिकादश्च तथैव जनमेजयः ॥ पताकिनो मण्डलिनः फणावन्तश्च सर्वशः। एते चान्ये च बहवः सर्पास्तस्यां युधिष्ठिर । उपासते महात्मानं वरुणं विगतऋमाः ॥ ११ बालेवेरोचनो राजा नरकः पृथिवीजयः। संह्वादो विप्रचित्तिश्च कालखञ्जाश्च दानवाः ॥१२ सुहनुर्दुर्मुखः शङ्खः सुमनाः सुमतिस्ततः । घटोद्रो महापार्श्वः क्रथनः पिठरस्तथा ॥ १३ विश्वरूपः स्वरूपश्च विरूपोथ महाशिराः । दशग्रीवश्च वाली च मेघवासा दशावरः॥ १४ िटिट्टिमो विटभूतश्च संहादश्चेन्द्रतापनः।

814. दैत्यदानवसङ्घाश्च सर्वे रुचिरकुण्डलाः ॥ स्राग्वणो मौलिनश्चैव तथा दिव्यपरिच्छदाः । सर्वे रूप्यवराः शूराः सर्वे विगतमृत्यवः ॥ १ह ते तस्यां वरुणं देवं धर्मपाशधरं सदा । १७ उपासते महात्मानं सर्वे सुचरितव्रताः ॥ तथा समुद्राश्चत्वारो नदी भागीरथी च सा कालिन्दी विदिशा वेणा नर्मदा वेगवाहिनी १८ विपाशा च शतद्वश्च चन्द्रभागा सरस्वती। इरावती वितस्ता च सिन्धुर्देवनदी तथा ॥ गोदावरी कृष्णवेणा कावेरी च सरिद्वरा। किपुना च विशल्या च तथा वैतरणी नदी ॥२० तृतीया ज्येष्ठिला चैव शोणश्चापि महानदः। चर्मण्वती तथा चैव पर्णाशा च महानदी ॥ २१ सरयूर्वारवत्याथ लाङ्गर्की च सरिद्वरा । करतोंया तथात्रेयी लौहित्यश्च महानदः॥ लंघती गोमती चैव सन्ध्या त्रिःस्रोतसी तथा। एताश्चान्याश्च राजेन्द्र सुतीर्था लोकविश्रुताः २३ सरितः सर्वतश्चान्या तीर्थानि च सरांसि च। कूपाश्च सप्रस्रवणा देहवन्तो युधिष्ठिर ॥ पल्वलानि तडागानि देहवन्त्यथ भारत । दिशस्तथा मही चैव तथा सर्वे महीधराः ॥ २५ उपासते महात्मानं सर्वे जलचरास्तथा। गीतवादित्रवन्तश्च गन्धर्वाप्सरसां गणाः॥ स्तवन्तो वरुणं तस्यां सर्व एव समासते। महीधरा रत्नवन्तो रसा ये च प्रतिष्ठिताः॥ २७ कथयन्तः सुमधुराः कथास्तत्र समासते । वारुणश्च तथा मन्त्री सुनाभः पर्युपासते ॥ 24 पुत्रपौत्रैः परिवृतो गोनाम्ना पुष्करेण च । सर्वे विग्रहवन्तस्ते तमीश्वरमुपासते ॥ ર્ષ્ડ. एषा मया संपतता वारुणी भरतर्षभ । दृष्टपूर्वा सभा रम्या कुवैरस्य सभा शृणु ॥ રૂજ

इति श्रीम० सभाप० लोकपालसभाख्यानपर्वाणे वरुणसभावर्णने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

्युधिष्ठिरेति॥१॥दिब्यौरीते तस्यामित्युत्तरश्लोकादपकृष्यते ॥२॥अवतानैर्वितानवद्वृक्षस्वरूपाच्छादकैः स्रताप्रतानैः सिताः बद्धाः प्रदेशा इति शेषः ॥३॥ वपुष्मन्तः प्रशस्तदेहाः ॥४॥

वारुण्या वरुणान्या माध्व्या वा ॥६॥ संपतता समा गछता ॥ ३० ॥ इति सभा० नैलकण्ठीये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

80

नारद उवाच। सभा वैश्रवणी राजञ्चलतयोजनमायता । विस्तीर्णा सप्ततिश्चैव योजनानि सितप्रभा ॥ १ तपसा निर्जिता राजन्स्वयं वैश्रवणेन सा । शशिप्रभा प्रावरणा कैलासशिखरोपमा ॥ ર गुद्यकैरुद्यमाना सा खे विषक्तेव शोभते। दिव्या हेममयैरुचैः प्रासादैरुपशोभिता ॥ રૂ महारत्नवती चित्रा दिव्यगन्धा मनोरमा। सिताभ्रशिखराकारा प्रवमानेव दश्यते॥ दिव्या हेममयैरङ्गेर्विद्युद्धिरिव चित्रिता। तस्यां वैश्रवणो राजा विचित्राभरणाम्बरः॥ स्त्रीसहस्रेर्वृतः श्रीमानास्ते ज्वलितकुण्डलः । दिवाकरानेभे पुण्ये दिव्यास्तरणसंवृते। दिव्यपादोपधाने च निषण्णः परमासने ॥ मन्दाराणामुदाराणां वनानि परिलोडयन् । सौगन्धिकवनानां च गन्धं गन्धवहो वहन्॥७ निलन्याश्चालकाख्याया नन्दनस्य वनस्य च। शीतो हृदयसंहादी वायुस्तमुपसेवते ॥ तत्र देवाः सगन्धर्वा गणैरप्सरसां वृताः। दिव्यतानैर्महाराज गायन्ति स्म सभागताः ॥९ मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रसेना ग्रुचिस्मिता। चारुनेत्रा घृताची च मेनका पुञ्जिकस्थला॥१० विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचा उर्वशी इरा॥ वर्गा च सौरमेयी च समीची बुद्ध्दालता। एताः सहस्रशश्चान्या नृत्यगीतविंशारदाः ॥१२ उपातिष्ठन्ति धनदं गन्धर्वाप्सरसां गणाः। भनिशं दिव्यवादित्रैर्नृत्यगीतैश्च सा सभा ॥ १३ अशून्या रुचिरा भाति गन्धर्वाप्सरसां गणैः। किन्नरा नाम गन्धर्वा नरा नाम तथा परे ॥ १४ मणिभद्रोथ धनदः श्वेतभद्रश्च गुह्यकः। कशेरको गण्डकण्डूः प्रद्योतश्च महाबलः ॥ १५ कुस्तुम्बरुः पिशाचश्च गजकर्णो विशालकः। वराहकर्णस्ताम्रोष्टः फलकक्षः फलोदकः ॥ १६ हंसचूडः शिखावर्ती हेमनेत्रो बिभीषणः।

पुष्पाननः पिङ्गलकः शोणितोदः प्रवालकः १७ वृक्षवास्यनिकेतश्च चीरवासाश्च भारत। पते चान्ये च बहवो यक्षाः शंतसहस्रशः॥ सदा भगवती लक्ष्मीस्तत्रैव नलकूबरः। अहं च बद्धशस्तस्यां भवन्यन्ये च मद्विधाः।।१९. ब्रह्मर्षयो भवन्त्यत्र तथा देवर्षयो परे। ऋत्यादाश्च तथैवान्ये गन्धर्वाश्च महाबलाः ॥२० उपासते महात्मानं तस्यां धनदमीश्वरम् । भगवान्भृतसंघैश्च वृतः शतसहस्रशः ॥ २१ उमापतिः पशुपतिः शूलभृद्भगनेत्रहा । ज्यम्बको राजशार्दूल देवी च विगतक्रमा ॥ २२ वामनैर्विकटैः कुब्जैः क्षतजाक्षेर्महारवैः । मेदोमांसारानैस्प्रैस्प्रधन्वा महाबलः॥ २३ नानाप्रहरणैरुप्रैवातिरिव महाजवैः। वृतः सखायमन्वास्ते सदैव धनदं नृप ॥ રછ प्रहृष्टाः शतशश्चान्ये बहुशः सपरिच्छदाः । ग्रन्धर्वाणां च पतयो विश्वावसुर्हहाहुहुः ॥ तुम्बुरुः पर्वतश्चेव रौत्रृषश्च तथापरः । चित्रसेनश्च गीतशस्तथा चित्ररथोपि च ॥ २६ एते चान्ये च गन्धर्वा धनेश्वरमुपासते। विद्याधराधिपश्चैव चक्रधर्मा सहानुजैः॥ २७ उपाचरति तत्र स्म धनानामीश्वरं प्रभुम्। किन्नराः शतशस्तत्र धनानामीश्वरं प्रभुम् ॥ २८ आसते चापि राजानो भगदत्तपुरोगमाः । द्भमः किंपुरुषेशश्च उपास्ते धनदेश्वरम् ॥ રેલ राक्षसाधिपतिश्चेव महेन्द्रो गन्धमादनः। सह यक्षैः सगन्धर्वैः सह सर्वैर्निशाचरैः ॥ 30 विभविणश्च धर्मिष्ठ उपास्ते भ्रातरं प्रभुम्। हिमवान्पारियात्रश्च विन्ध्यकैलासमन्दराः ३१ मलयो दर्दुरश्चैव महेन्द्रो गन्धमादनः । इन्द्रकीलः सुनामश्च तथा दिव्यौ च पर्वतौ 32 एते चान्ये च बहवः सर्वे मेरुपुरोगमाः। उपासते महात्मानं धनानामीश्वरं प्रभुम्॥ ३३

१०

समेति ।। १ ॥ शशिप्रमाप्रावरणा शशिप्रमामपि धाव-ल्येन तिरस्करोतित्यर्थः ॥ २ ॥ विषक्ता लग्ना ॥ ३ ॥ रङ्ग- रिति छेदः ॥ ५ ॥ मनोहदयसंह्रादीति पाठे मनश्चित्तं हृदयं कदम्बगोलकाकृतिर्मासखण्डः ॥८॥ दिव्यतानैः रम्यैस्तानै-र्गातशास्त्रप्रसिद्धैरेकोनपञ्चाशसंख्यैः ॥ ९ ॥ नन्दिश्वरश्च भगवानमहाकालस्तथैव च ॥ श्रङ्ककर्णमुखाः सर्वे दिव्याः पारिषदास्तथा ३४ काष्टः कुटीमुखो दन्ती विजयश्च तपोधिकः । श्वेतश्च वृषभस्तत्र नर्दश्चास्ते महाबलः ॥ ३५ धनदं राक्षसाश्चान्ये पिशाचाश्च उपासते । पारिषदैः परिवृतमुपायान्तं महश्वरम् ॥ ३६ सदा हि देवदेवेशं शिवं त्रैलोक्यभावनम् ।

प्रणम्य मूर्झा पौलस्त्यो बहुरूपमुमापतिम् ॥ ३७ ततोभ्यनुक्षां संप्राप्य महादेवाद्धनेश्वरः। आस्ते कदाचिद्धगवान्भवो धनपतेः सखा ३८ निधिप्रवरमुख्या च राङ्क्षपद्मौ धनेश्वरौ । सर्वाक्षिधीन्त्रगृह्याय उपास्तां वै धनेश्वरम् ३९ सा सभा तादशी रम्या मया दृष्टान्तरिक्षगा। पितामहसमां राजन्कितियिष्ये निबोध ताम् ॥

इति श्रीमहाभा० सभाप० लोकपालसमाख्यानप० धनदसभावर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

#### ११

#### नारद उवाच।

पितामहसभां तात कथ्यमानां निवोध मे । शक्यते या न निर्देष्ट्रमेवंरूपेति भारत ॥ पुरा देवयुगे राजन्नादित्यो भगवान्दिवः । आगच्छन्मानुषं लोकं दिदश्चार्वगतक्रमः॥ ર चरन्मानुषरूपेण सभां दृष्टा स्वयंभुवः। स तामकथयन्मह्यं दृष्टा तत्त्वेन पाण्डव ॥ ३ अप्रमेयां समां दिव्यां मानसीं भरतर्षभ । अनिर्देश्यां प्रभावेण सर्वभूतमनोरमाम्॥ 8 श्रुत्वा गुणानहं तस्याः सभायाः पाण्डवर्षम । द्र्शनेप्सुस्तथा राजन्नादित्यमिद्मबुवम् ॥ भगवन्द्रष्ट्रमिच्छामि पितामहसभां शुभाम् । येन वा तपसा शक्या कर्मणा वापि गोपते ॥ औषघैर्वा तथा युक्तैरुत्तमा पापनाशिनी ॥

तन्ममाचक्ष्य भगवन्पस्येयं तां समां यथा ॥ ७ स तन्मम वचः श्रुत्वा सहस्रांशुर्दिवाकरः प्रोवाच भरतश्रेष्ठ व्रतं वर्षसहस्रिकम् ॥ ረ ब्रह्मवतमुपास्स्व त्वं प्रयतेनान्तरात्मना । ततोहं हिमवत्पृष्ठे समारच्यो महावतम् ॥ ततः स भगवान्सूर्यो मामुपादाय वीर्यवान् । आगच्छत्तां समां ब्राह्मीं विपाप्मा विगतक्रमः॥ एवंरूपेति सा शक्या न निर्देष्टुं नराधिप । क्षणेन हि बिभव्यंन्यद्निर्देश्यं वपुस्तथा ॥ ११ न वेद परिमाणं वा संस्थानं चापि भारत। न च रूपं मया तादम्दृष्टपूर्वे कदाचन ॥ १२ सुसुखा सा सदा राजन्न शीता न च धर्मदा। न श्चित्पिपासे न ग्लानि प्राप्य तां प्राप्नुवन्त्युत ॥

आस्ते इत्यावृत्त्या योजनीयम् । यदा भवः कदाचि-त्कुबरेसभामध्यास्ते तदा कुबेरोपि भवादनुज्ञां प्राप्य तिन्नकटे आस्ते उपाविशति ॥ ३८॥ इति सभा० नैलकण्ठीथे भारतभावदीपे दशमोऽध्यायः॥ १०॥

#### ं ११

पितामहेति ॥ १ ॥ देवयुगे कृतयुगे ॥ २ ॥ मानसी-मित्यनेन भौतिकत्वन्यावृत्तिः तथाहि । 'आतिवाहिक एवायं त्वाहशैश्वित्तदेहकः । आधिभौतिकया बुद्धा गृहीतश्चिरमा-वनात्'इति वासिष्ठोक्तरीत्या प्रपन्नस्य त्रैविध्यं दश्यते । तत्रायं स्थूलभूतमय आधिभौतिकः । सूक्ष्मभूतमय आतिवाहिकः स एव अति अत्यन्तं कार्याकारं वोढं समर्थोतिवाही सूक्ष्मभूत-संवस्तेन निर्वृत्त इति योगात् । अत एव तत्र इन्द्रादिलोकरूपे स्वर्गे । 'यन दुःखेन संभिन्नं न च प्रस्तमनन्तरं । अभिलाषो पनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्'इति स्वर्गपदिनिवचनं संग चलते । संभिन्नं भिश्नं प्रस्तं भोगोत्तरपापावहम् । अभिलाषः संकल्पः तत्राप्याधिभौतिकस्य तत्त्वं आतिवाहिकः रज्जुरिव भुजङ्गस्य । अस्यापि तत्त्वं चित्तमेव । तदिदमुक्तं चित्तदेहक इति । ताहशो च प्रजापतिसभाऽतो मानसत्वं तत्र युक्तम्॥४॥ औषधः ज्योतिष्मत्यादिभिः कल्पोक्तप्रकारेण साधितैः ॥७॥ ब्रह्मवतं हार्दब्रह्मोपासनाम् ॥ ९ ॥ ततः स इति । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्तीति ब्रह्मसमाप्रवेशिधदेवं प्रत्यक्षसूर्यस्यव द्वारत्वं अध्यात्मं तु इडाख्यसूर्यनाडीद्वारा ॥ १० ॥ एव-मिति मानसत्वादेव रज्जूरगवत्सत्यसती वेति निर्वक्तं न शक्या क्षणेनेति रज्जुर्यथा मावकबुद्धानुरोधात् स्वक्सपंदण्डधारादि- ह्या तथेयमपि वैक्रण्ठकेलासादिह्यंण भातीत्यर्थः ॥ ११ ॥

नानारूपैरिव कृता मणिभिः सा सुभास्वरैः । स्तम्भैर्न च धृता सा तु शाश्वती न च साक्षरा॥ दिव्यैर्नानाविधैर्मावैर्मासङ्गरमितप्रभैः॥ आतिचन्द्रं च सूर्यं च शिखिनं च स्वयंप्रभा । दीप्यते नाकपृष्ठस्था भत्सीयन्तीव भास्करम् १६ तस्यां स भगवानास्ते विद्धहेवमायया । स्वयमेकोनिशं राजन्सर्वलोकपितामहः॥ १७ उपतिष्ठान्ति चाप्धेनं प्रजानां पतयः प्रभुम्। दक्षः प्रचेताः पुलहो मरीचिः कश्यपः प्रभुः भृगुरात्रिवंसिष्ठश्च गौतमोथ तथाङ्गिराः। पुलस्त्यश्च ऋतुश्चेव प्रहादः कर्दमस्तथा ॥ १९ अथर्वाङ्गिरसञ्चेव वालखिल्या मरीचिपाः। मनोन्तरिश्नं विद्याश्च वायुस्तेजो जलं मही ॥२० शब्दस्पर्शौ तथा रूपं रसो गन्धश्च भारत ॥ प्रकृतिश्च विकारश्च यञ्चान्यत्कारणं भुवः ॥ अगस्त्यश्च महातेजा मार्कण्डेयश्च वीर्यवान्। जमदाग्निर्भरद्वाजः संवर्तश्चयवनस्तथा ॥ २२ दुवासाश्च महाभाग ऋष्यश्दङ्गश्च धार्मिकः। सनत्कुमारो भगवान् योगाचार्यो महातपाः २३॰ असितो देवलश्चेव जैगीषव्यश्च तत्त्ववित् । ऋषभो जितरात्रुश्च महावीर्यस्तथा माणिः॥ २४ आयुर्वेदस्तथाष्टाङ्गो देहवांस्तत्र भारतः चन्द्रमाः सह नक्षत्रैरादित्यश्च गभस्तिमान् ॥२५ वायवः ऋतवश्चैव संकल्पः प्राण एव च ।

स्तम्मेरिति। यतो न क्षरा नापक्षयवती अतः शाश्वती नित्या।
'एतत्सत्यं ब्रह्मपुरम्'इति श्रुतेः॥१४॥ अतिचन्द्रमिति। स्वयमित्यक्ययं स्वयमहं करोमि स्वयं त्वं करोषि स स्वयंकृतवानित्यादिप्रयोगाद्व्याकृतप्रत्यगात्मवाचकम्। स एव प्रभा
प्रकाशकं ज्योतिर्यस्यां सा स्वयंप्रभा। जागरे हि सूर्यादीनां
घटादिप्रकाशकत्वं दृष्टं तदात्मन एवेति साधियतुं सूर्याद्यभावकाले स्वप्नं प्रकृत्यात्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिरिति श्रुत्या
साटोपमुक्तम्॥ १६॥ तस्यामिति। सः महत्तत्वाभिमानी
सूक्ष्ममन आख्यः यं प्रकृत्य स्मर्यते भनो महान्मतिर्बह्मा पूर्वुद्धिः
ख्यातिरीश्वरः। प्रज्ञा सैवित् चितिश्वेव स्मृतिश्व परिपद्यते दिवः
खेता एव भगवान्सवेश्वर्यवान देवमायया स्विवयया विदधखोकानिति शेषः। विद्धदेवमानुषानिति पाठेपि स्वाविययेत्यख्याहार्यम्। एकोनिशं सत्खिप खरुष्ठेषु पदार्थेषु ऐन्द्रजालिकवदेक एवेत्यर्थः ॥ १०॥ एकस्यैव विद्यक्वयंयं सार्वारंयः

मूर्तिमन्तो महात्मानो महाव्रतपरायणाः॥ एते चान्ये च बहवो ब्रह्माणं समुपस्थिताः। अर्थो धर्मश्च कामश्च हर्षो द्वेषस्तपो दमः॥ २७ आयान्ति तस्यां सहिता गन्धर्वाप्सरसां गणाः विंशतिः सप्त चैवान्ये लोकपालाश्च सर्वशः ॥२८ शुको बृहस्पतिश्चैव बुधोङ्गारक एव च। शनैश्चरश्च राहुश्च ग्रहाः सर्वे तथैव च ॥ २९ मन्त्रो रथन्तरं चैव हरिमान्वसुमानि । आदित्याः साधिराजानो नामद्वन्द्वैचदादृताः॥ मरुतो विश्वकर्मा च वसवश्चेव भारत। तथा पितृगणाः सर्वे सर्वाणि च हर्वोध्यथ ॥ ३१ ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदश्च पाण्डव । अथर्ववेदश्च तथा सर्वशास्त्राणि चैव ह ॥ ३२ इतिहासोपवेदाश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः। त्रहा यश्राश्च सोमश्च देवताश्चापि सर्वशः॥ ३३ सावित्री दुर्गतरणी वाणी सप्तविधा तथा। मेघा धृतिः श्रुतिश्चैव प्रज्ञा बुद्धिर्यशः क्षमा ॥३४ सामानि स्तुतिशस्त्राणि गाथाश्च विविधास्तथा । भाष्याणि तर्कयुक्तानि देहवन्ति विशांपते ॥ ३५ नाटका विविधाः काव्याःकथाख्यायिककारिकाः तत्र तिष्ठन्ति ते पुण्या ये चान्ये गुरुपूजकाः॥ ३६ क्षणा लवा मुहूर्ताश्च दिवारात्रिस्तथैव च । अर्घमासाश्च मासाश्च ऋतवः षद् च भारत ॥३७

'अहं मनुरभवं सूर्यश्च' इत्यादिश्वृतिप्रसिद्धं प्रपञ्चयित उपातिष्ठन्तीत्यादिनाऽच्यायशेषेण॥१८॥यचान्यत् कालादृष्ठादि॥२१॥सप्त
चैवान्ये इति सप्तिविंशतिर्नक्षत्राणीत्येके अन्ये तु विंशतिर्गन्धवांप्सरसां गणाः सप्त चान्ये गन्धवां मुख्याः ते च। 'हंसो
हाहाहुहूर्विश्वावसुर्वरहाचिस्तथा । वृषणस्तुम्बुहश्चेव गन्धवाः
सप्त कीर्तिताः' इति ॥ २८॥ मन्त्रः सामगानाश्रयभूतोऽन्नआयाहीत्यादिः रथंतरं सामविदेषः हिरमान्वसुमानिति कर्मविशेषयोरिन्द्रनामनी साधिराजानः सेन्द्राः नामद्वन्द्वैः अन्तिषोमेन्द्राग्न्यादिभिः ॥ ३०॥ हवीषि वीहिपश्वादिजीवाः
॥३१॥उपवेदाः 'आयुर्वेदो धर्नुवदो गान्धवश्चार्थशास्त्रकम्'इति
अङ्गानि शिक्षादीनि ॥ ३३ ॥ दुर्गतरणी वाणी प्रणवः सा च
सप्तविधा अकार उकारो मकारः अधमात्रानादः विन्दुः
शक्तिरिति सप्तप्रकाराः शान्तस्पाधिष्ठानप्रापका इत्यर्थः ।
संस्कृतप्राकृतपैशाच्यपंत्रंशलिस्तमागधगग्रस्पा इत्यन्ये॥३४॥

संवत्सराः पञ्चयुगमहोरात्रश्चतुर्विधः। कालचकं च ताहिव्यं नित्यमक्षयमव्ययम् ॥ ३८ धर्मचकं तथा चापि नित्यमास्ते युधिष्टिर । बादीतिर्दितिर्दनुश्चैव सुरसा विनता इरा ॥ कालिका सुरभी देवी सरमा चाथ गौतमी। प्रभा कद्रश्च वै देट्यो देवतानां च मातरः। रुद्राणी श्रीश्च लक्ष्मीश्च मद्रा पष्टी तथापरा ४१ पृथिवी गां गता देवी होः स्वाहा कीर्तिरेव च। सुरा देवी शची चैव तथा पुष्टिररूम्प्रती ॥ संवृत्तिराशा नियतिः सृष्टिर्देवी रतिस्तथा। एताश्चान्याश्च वै देव्य उपतस्थुः प्रजापतिम् ४३ आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्चाश्विनावपि। विश्वेदेवाश्च साध्याश्च पितरश्च मनोजवाः ॥ ४४ पितृणां च गणान्विद्धि सप्तैव पुरुषर्वभ । मूर्तिमन्तो वै चत्वारस्त्रयश्चापि शरीरिणः ॥ ४५ वैराजाश्च महामागा अग्निष्वात्ताश्च भारत। गाईपत्या नाकचराः पितरो लोकविश्रताः ॥४६ सोमपा एकश्रङ्काश्च चतुर्वेदाः कलास्तथा। एते चतुर्ष वर्णेषु पुज्यन्ते पितरो नृप ॥ 80 एतैराप्यायितैः पूर्वं सोमश्चाप्याय्यते पुनः। त एते वितरः सर्वे प्रजापति सुपस्थिताः ॥ उपासते च संदृष्टा ब्रह्माणममितौजसम् । राक्षसाश्च पिशाचाश्च दानवा गुद्यकास्तथा ॥४९ नागाः सुपर्णाः पशवः पितामहमुपासते । स्थावरा जंगमाश्चैव महाभूतास्तथापरे ॥ 40

पुरंदरश्च देवेन्द्रो वरुणो धनदो यमः। महादेवः सहोमोत्र सदा गच्छति सर्वशः ॥ ५१ महासेनश्च राजेन्द्र सदोपास्ते पितामहम् । देवो नारायणस्तस्यां तथा देवर्षयश्च ये ॥ ऋषयो वालखिल्याश्च योनिजाऽयोनिजास्तथा । यच किंचिजिलोकेस्मिन्दश्यते स्थाण जंगमम्। सर्वे तस्यां मया दृष्टमिति विद्धि नराधिए॥ ५३ अष्टाशीति सहस्राणि ऋषीणामूर्ध्वरेतसाम्। प्रजावतां च पञ्चाशदपीणामपि पाण्डव ॥ 68 ते स्म तत्र यथाकामं दृष्टा सर्वे दिवौकसः। प्रणम्य शिरसा तस्मै सर्वे यान्ति यथागमम्॥५५ अतिथीनागतान्देवान्दैत्यान्नागांस्तथा द्विजान्। यक्षान्सुपर्णान्कालेयान्गन्धर्वाप्तरसस्तथा પ્**દ** महाभागानमितधीर्ब्रह्मा लोकपितामहः। दयावान्सर्वभूतेषु यथाई प्रतिपद्यते ॥ 1400 · प्रतिगृह्य तु विश्वात्मा स्वयंभूरिमत्वृतिः। सान्त्वमानार्थसंभोगैर्युनक्ति मनुजाघिप ॥ तथा तैरुपयातैश्च प्रतियद्भिश्च भारत। आकुला सा सभा तात भवति स्म सुखप्रदा ५९ सर्वतेजोमयी दिव्या ब्रह्मार्षिगणसेविता । ब्राह्या श्रिया दीप्यमाना ग्रुग्रुमे विगतक्रमा ६० सा सभा तादशी दृष्टा मया लोकेषु दुर्लभा । समेयं राजशार्दूल मनुष्येषु यथा तव॥ ६१ एता मया दृष्टपूर्वाः सभा देवेषु भारत। सभेयं मानुषे लोके सर्वश्रेष्टतमा तव ॥ ६२

इति श्रीम० सभाप० लोकपालसभाख्यानप० ब्रह्मसभावर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥

संवत्सराः षष्टिः प्रभवादयः ते च पञ्च पञ्च एकैकं युगं। चतुः विधः मानुषोऽहोरात्र पष्टिधटिकाभिः। पैत्रो मासेन दैवो वत्सरेण ब्राह्मः कल्पनेति कालचकं द्वादशराश्यात्मकम्॥३८॥ वैराजाः विराट्प्रभवाः सप्तिपितृणा अग्निष्वात्तादयः ॥४६॥ महादेव ईश्वरोपि सहोमो ब्रह्मविद्यासहितस्तत्रैवान्तर्भृतः ॥५१॥ नाराथणश्च विद्याप्राप्यः शुद्ध आत्मापि तत्रेव प्राप्यत इत्पर्थः॥५१॥ एकस्यापिसार्वात्म्यमुक्तं उपसहरति यचेति ॥५३॥तत्प्राप्त्यिकारिण आह अष्टाशीतीति ॥५४॥ ते स्म तत्रेत्यादिना यत्कोषीतकीये श्रुतं पर्यक्कस्यं ब्रह्म तेन सह संवादा-दिक च तदुपगृंद्दयति ॥५५॥ ब्राह्म्या श्रिया शमो दमस्तपः शौचमित्यादिना प्रसिद्धया शमादिसंपत्त्या ॥ ६०॥ इति सभा० नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकादशोऽध्यायः ॥११॥

### १२

## युधिष्ठिर उवाच ।

प्रायशो राजलोकस्ते कथितो वदतां वर। वैवस्वतसभायां तु यथा वदसि मे प्रभो ॥ वरुणस्य सभायां तु नागास्ते कथिता विभो । दैत्येन्द्राश्चापि भूयिष्ठाः सरितः सागरास्तथा २ तथा धनपतेर्यक्षा गुद्यका राश्रसास्तथा। गन्धर्वाप्सरसञ्चेव भगवांश्च वृषष्वजः ॥ 3 पितामहसभायां तु कथितास्ते महर्वयः। सर्वे देवानेकायाश्च सर्वशास्त्राणि चैव ह ॥ 8 शकस्य तु सभायां तु देवाः संकीर्तिता मुने। उद्देशतश्च गन्धर्वा विविधाश्च महर्षयः॥ Ģ पक पव तु राजर्षिर्हरिश्चन्द्रो महामुने ॥ कथितस्ते सभायां वै देवेन्द्रस्य महात्मनः॥ દ્દ कि कर्म तेनाचरितं तपो वा नियतवत । येनासौ सह शक्रेण स्पर्दते सुमहायशाः॥ 9 पितृलोकगतश्चैव त्वया विप्र पिता मम। दृष्टः पाण्डुर्महाभागः कथं वापि समागतः॥ 4 किमुक्तवांश्च भगवंस्तन्ममाचध्व सुव्रत । त्वत्तः श्रोतुं सर्वमिदं परं कौतूहलं हि मे ॥ ९

नारद उवाच।

यनमां पृच्छिसि राजेन्द्र हरिश्चन्द्रं प्रति प्रभो । तत्तेहं संप्रवक्ष्यामि माहातम्यं तस्य धीमतः ॥१० स राजा बलवानासीत्सम्राट् सर्वमहीक्षिताम् । तस्य सर्वे महीपालाः शासनावनताः स्थिताः ११ तेनैकं रथमास्थाय जैत्रं हेमविभूषितम्। शस्त्रप्रतापेन जिता द्वीपाः सप्त जनेश्वर ॥ स निार्जित्य महीं कृत्स्नां सरीलवनकाननाम् । आजहार महाराज राजसूयं महाऋतुम् ॥ तस्य सर्वे महीपाला धनान्याजहराज्ञया । द्विजानां परिवेष्टारस्तास्मिन्यक्षे च तेऽभवन् ॥ १४ प्रादास द्रविणं प्रीत्या याचकानां नरेश्वरः। यथोक्तवन्तस्ते तर्स्मिस्ततः पञ्चगुणाधिकम् १५ अतर्पयच विविधैर्वसुभिन्नीम्हणांस्तदा । प्रसर्पकाले संप्राप्ते नानादिग्भ्यः समागतान् १६ भक्ष्यभोज्येश्च विविधेर्ययाकामपुरस्कृतैः। रत्नौघतर्पितैस्तुष्टैद्विजैश्च समुदाहृतम्। तेजस्वी च यशस्वी च नृपेभ्योऽभ्यधिकोऽभवत् पतस्मात्कारणाद्राजन् हरिश्चन्द्रो विराजते । तेभ्यो राजसहस्रेभ्यस्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ 80 समाप्य च हरिश्चन्द्रो महाग्रज्ञं प्रतापवान् । अभिषिक्तश्च शुशुभे साम्राज्येन नराधिप ॥ ये चान्ये च महीपाला राजसूयं महाऋतुम्। यजन्ते ते सहेन्द्रेण मोदन्ते भरतर्षम ॥ 30 ये चापि निधनं प्राप्ताः संग्रामेष्वपलायिनः । ते तत्सदनमासाद्य मोदन्ते भरतर्षभ ॥ २१ तपसा ये च तीवेण त्यजन्तीह कलेवरम्। ते तत्स्थानं समासाद्य श्रीमन्तो भान्ति नित्यशः पिता च त्वाह कौन्तेय पाण्डुः कौरवनन्दन । हरिश्चन्द्रे श्रियं दृष्टा नृपतौ जातविष्मयः॥ विश्राय मानुषं लोकमायान्तं मां नराधिप । प्रोवाच प्रणतो भूत्वा वदेथास्त्वं युाघिष्ठिरम् २४ समर्थीसि महीं जेतुं भ्रातरस्ते स्थिता वही। राजस्यं ऋतुश्रेष्ठमाहरस्वेति भारत ॥ 26 त्वयीष्ट्वाते पुत्रेहं हरिश्चन्द्रवदाशु वै। मोदिष्ये बहुलाः शश्वत्समाः शक्रस्य संसदि २६ एवं भवतु वक्ष्येहं तव पुत्रं नराधिपम्। भूलोंकं यदि गच्छेयमिति पाण्डुमथाव्रुवम् ॥ २७ तस्य त्वं पुरुषव्याघ्र संकल्पं कुरु पाण्डव । गन्तासि त्वं महेन्द्रस्य पूर्वैः सह सलोकताम् २८ बहुविघश्च नृपते ऋतुरेष स्मृतो महान्। छिद्राण्यस्य तु वाञ्छन्ति यज्ञघा ब्रह्मराक्षसाः २९

#### १२

राजसूयमुपोद्धातयति । प्रायश इत्यादिना ॥ १॥ सहस्र-वर्षत्रतप्राप्यां ब्रह्मसभामुपेक्ष्य हरिश्चन्द्रप्राप्तां शक्यप्रवेशां मत्वा तत्साधनं पृच्छति एक एवेति ॥ ६ ॥ यन्मां प्रच्छसीत्यादेः दाशाईनगरी प्रतीत्यन्तस्य परमतात्पर्ये शकलोकप्रापको राजसूयः अतियत्नसाध्यः ।सिद्धश्च तीव्रानर्थ-हेतुरतो ब्रह्मसभाप्रापकमेव व्रतमनुष्टेयमिति । अवान्तर-तात्पर्ये तु भूभारहरणार्थे ब्रह्मणा प्रेरितो नारदः सर्वसंहारहेतुं राजसूरं युधिष्टिरद्वारा कारयितुं युधिष्टिरं कृष्णं चोद्योजयः तीति ॥ १० ॥ 'येनेष्टं राजस्येन मण्डलस्येश्वरश्च यः। शास्ति यश्वाज्ञया राज्ञः स सम्नाडिति शब्दाते'॥११॥ 'जम्बू-द्वीपः कुशद्वीपः शाकः क्रौंचश्च शाल्मलिः । गोमेदः पुष्कर-श्चैव सप्त द्वीपाः प्रकीर्तिताः॥ १२॥ प्रसर्पेशिविसर्जनः मिति निधण्टुः ॥ १६ ॥ त्वाह त्वामाह ॥ २३ ॥ संकल्पु कामं गन्तासि गमिष्यसि ॥ २८॥

युद्धं च क्षत्रशमनं पृथिवीक्षयकारणम् । किनिवेदव निमित्तं च मवत्यत्र क्षयावहम् ॥ ३० पतत्संचिन्त्य राजेन्द्र यत्क्षेमं तत्समाचर । अप्रमत्तोत्थितो नित्यं चातुर्वर्ण्यस्य रक्षणे ॥ ३१ मव प्रथस्व मोदस्व धनैस्तर्पय च द्विजान् । पत्ते विस्तरेणोक्तं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।

आपृच्छे त्वां गमिष्यामि दाशार्हनगरीं प्रति ३२ वैशंपायन उवाच । पवमाख्याय पार्थेभ्यो नारदो जनमेजय । जगाम तैर्वृतो राजशृषिभिर्यैः समागतः ॥ ३३ गते तु नारदे पार्थो म्रातृभिः सह कौरवः । राजसूयं ऋतुश्रेष्ठं चिन्तयामास पार्थिवः ॥ ३४

इति श्रीम० समाप० लोकपालसभा० पाण्डुसंदेशकथने द्वादशोऽघ्यायः ॥ १२ ॥ समाप्तं लोकपालसभाख्यानपर्व ।



# राजस्रुयारम्भपर्व।

१३

वैशंपायन उवाच । ऋषेस्तद्वचनं श्रुत्वा निशश्वास युधिष्ठिरः। चिन्तयन्याजस्योष्टिं न लेमे शर्मे भारत ॥ राजर्षीणां च तं श्रत्वा महिमानं महात्मनाम् । यज्वनां कर्भिमः पुण्यैलीकप्राप्ति समीक्ष्य च ॥२ हरिश्चन्द्रं च राजर्षि रोचमानं विशेषतः। यज्वानं यक्षमाहर्तुं राजस्यामिवेष सः॥ युधिष्ठिरस्ततः सर्वानर्चेथित्वा समासदः। प्रत्यिचितश्च तैः सर्वैर्यक्षायेव मनो दधे ॥ स राजस्यं राजेन्द्र क्रहणामृषमस्तदा । आहर्तुं प्रवणं चक्रे मनः संचिन्त्य चासकृत्॥ मुयश्चाद्भतवीयौँजा धर्ममेवानुचिन्तयन् । कि हितं सर्वलोकानां भवेदिति मनो दधे॥ દ્ अनुगृह्धस्त्रजाः सर्वाः सर्वधर्मभृतां वरः। अविशेषेण सर्वेषां हितं चक्रे युधिष्ठिरः ॥ O सर्वेवां दीयतां देथं मुज्जनकायमदावृमी । साधु धर्मोते धर्मेति नान्यच्छ्येत भाषितम् ॥ एवंगते ततस्तिसिन्पितयीवाश्वसञ्जनाः।

न तस्य विद्यते द्वेष्टा ततोस्याजातरात्रुता ॥ परिप्रहान्नरेन्द्रस्य भीमस्य परिपालनात् । रात्रूणां क्षपणाचैव बीभत्सोः सव्यसाचिनः ॥१० थीमतः सहदेवस्य धर्माणामनुशासनात् । वैनत्यात्सर्धतश्चेव नकुलस्य स्वभावतः। े आवित्रहा वीतभयाः स्वकर्मनिरताः सदा ॥ ११ निकामवर्षाः स्फीताश्च आसञ्जनपदास्तथा। वार्धुषी यञ्चसत्त्वानि गोरक्षं कर्षणं वणिक् ॥ १२ विशेषात्सर्वमेवैतत्संजन्ने राजकर्मणा। अनुकर्षे च निष्कर्षे द्याधिपावकमूर्छनम् ॥ १३ सर्वमेव न तत्रासीद्धर्मनित्ये युधिष्ठिरे। दस्युभ्यो वञ्चकेभ्यश्च राज्ञः प्रति परस्परम् ।।१४ राजवलभतश्चेव नाश्र्यत मृषाकृतम्। श्रियं कर्तुमुपस्थातुं बालिकर्म स्वकर्मजम् ॥ १५ अभिहर्तुं नृपाः षद्सु पृथक्जात्येश्च नैगमैः। वत्रुघे विषयस्तत्र धर्मनित्ये युधिष्ठिरे ॥ १६ कामतोष्युपयुञ्जानै राजसैर्लोभजैर्जनैः । सर्वेद्यापी सर्वगुणी सर्वसाहः स सर्वराट् ॥१७

इति सभा ॰ नैल॰ भारतभावदीपे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

१३

क्षेरिति ॥ १ ॥ दीयतामित्युवाचेति शेषः पाठान्तरे इ. स्पष्टम् ॥८॥ अविप्रहाः कलहरात्याः ॥ ११ ॥ वार्धुषी वैष्युपजीविका यज्ञसत्विन कतूनां सामर्थ्यानि सद्यः पुष्कल-फलप्रस्त्वादिविषयाणि ॥ १२ ॥ अनुकर्षे दारिद्यात् राज- कीयद्रव्यस्यातीतवर्षस्य ऋणत्वेन धारणम् । निष्कर्षे करार्थे प्रजापीडनं मूर्छनं वृद्धिः ॥ १३ ॥ षद्भमु संधिविप्रहादिष्ठ यस्य प्रियादिकं कर्तुं नैगमैर्वणिग्मिः सह स्नासन्निति शेषः इतरे तृपाः विणग्वत् येन करदीकृता इत्यर्थः तल तस्मिन् विषयो देशः ॥ १६ ॥ कामता यथेष्टं उपयुज्ञानैः दिख्यान वस्नादिभोगं कुर्वद्धिः । यतो लोमजैः विमोहात्थैः । राजसै-र्वृत्तिविशेषेस्तृष्णादिभिस्तादशैरपि ववृधे वृद्धिमान् अमृत् १ ७

यस्मिन्नधिकृतः सम्राङ्म्राजमानो महायशाः । यत्र राजन्दश दिशः पितृतो मातृतस्तथा । अनुरक्ताः प्रजा आसन्नागोपाला द्विजातयः १८ वैशंपायन उवाच ।

स मन्त्रिणः समानाय्य म्रातृश्च वदतां वरः । राजसूयं प्रति तदा पुनः पुनरपृञ्छत ॥ १९ ते पृच्छमानाः सहिता वचोर्थ्यं मन्त्रिणस्तदा । युधिष्ठिरं महाप्राञ्चं यियश्चामिदमञ्जवन् ॥ येनाभिषिको नृपतिर्वारुणं गुणमृच्छति । तेन राजाऽपि तं कृत्स्नं सम्राङ्गणमभीप्सति ॥२१ तस्य सम्राङ्गणार्हस्य भवतः कुँरुनन्दन । राजस्यस्य समयं मन्यन्ते सुद्धदस्तव ॥ २२ तस्य यञ्चस्य समयः खाधीनः क्षत्रसंपदा । साम्ना पडग्नयो यस्मिश्चीयन्ते शंसितव्रतैः ॥ २३ द्वींहोमानुपादाय सर्वान्यः प्राप्नुते ऋतून्। आभिषेकं च यस्यान्ते सर्वजित्तेन चोच्यते ॥ २४ समर्थोसि महाबाहो सर्वे ते वशगा वयम् । अचिरात्वं महाराज राजसूयमवाप्स्यसि ॥ अविचार्य महाराज राजसूये मनः कुरु । इत्येवं सुद्धदः सर्वे पृथक्क सह चाब्रुवन् 🛭 २६ स धर्म्य पाण्डवस्तेषां वचः श्रुत्वा विशापते । भ्रष्टमिष्टं वरिष्ठं च जग्राह मनसारिहा ॥ २७ श्रुत्वा सुदृद्धचस्तच जानंश्चाप्यात्मनः क्षमम् । पूनः पुनर्मनो दघ्ने राजसूयाय भारत ॥ स भ्रातृभिः पुनर्धीमानृत्विग्भिश्च महात्मिभः । मन्त्रिभिश्चापि सहितो धर्मराजो युधिष्ठिरः । धौम्यद्वैपायनाद्यैश्च मन्त्रयामास मन्त्रवित् ॥ २९

युधिष्ठिर उवाच । इयं या राजसूयस्य सम्राडर्हस्य सुकतोः ।

॥ १०॥ यस्मिन्विषये राजन्सि पितृतः पितृगुणैः नीति-शिक्षणादिभिः मातृतो मातृगुणैः वात्सल्यादिभिः ॥ १८॥ वारुणं गुणं जलधातुजयम् सम्राङ्गुणं भूधातुजयम् ॥ २१॥ अमयः अमिस्थापनार्थानि स्थण्डिलानि । साम्ना सामवेद-विहितैः मन्त्रेश्चीयन्ते रच्यन्ते ॥ २३॥ द्वीति । द्वी-होमोऽमिहोन्नादिस्तत्प्रभृतीन् सर्वान् ऋतून् इष्टिपशुसोम-यागान्प्राप्नुते ब्याप्नोति । तत्समुदायात्मक इत्यर्थः । अमि-षेकफलं सर्वजित्त्वम् ॥ आत्रेयोङ्गमभिषिषेच तस्माद्वङ्गं समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन्परीयाय इति श्रुतम् ॥ २४॥ धृष्टं प्रगत्मम् । इष्टं आप्ततमं वरिष्ठं श्रेष्टतमम् ॥ २०॥ कथं भवेत् फलवतीति शेषः ॥ ३०॥ आत्मवान् जितचितः श्रद्दधानस्य वदतः स्पृहा मे सा कथं भवेत्॥३० वैशंपायन उवाच ।

प्वमुक्तास्तु ते तेन राज्ञा राजीवलोचन। इदमूचुर्वचः काले धर्मराजं युधिष्ठिरम्॥ 38 अर्हस्त्वमसि धर्मन्न राजसूयं महाऋतुम्। अथैवमुक्ते नृपतावृत्विग्भिर्ऋषिभिस्तथा ॥ 32 मन्त्रिणो भ्रातरश्चान्ये तद्वचः प्रत्यपूजयन् । स तु राजा महाप्राज्ञः पुनरेवात्मनात्मवान् ॥ ३३ भूयो विममृशे पार्थों लोकानां हितकाम्यया। सामर्थ्ययोगं संप्रेक्ष्य देशकाली व्ययागमी ॥ ३४ विमृश्य सम्यक धिया कुर्वन्त्राक्षो न सीदति न हि यज्ञसमारम्भः केवलात्मविनिश्चयात् ॥३५ भवतीति समाज्ञाय यत्नतः कार्यमुद्रहन्। स निश्चयार्थं कार्यस्य कृष्णमेव जनार्दनम् ॥ ३६ सर्वलोकात्परं मत्वा जगाम मनसा हरिम्। अप्रमेयं महाबाहुं कामाज्ञातमजं नृषु ॥ ३७ पाण्डवस्तर्कयामास कर्मभिर्देवसंमतैः। नास्य किंचिदविशातं नास्य किंचिदकर्मजम् ३८ न स किंचिन्न विषहेदिति कृष्णममन्यत । स तु तां नैष्ठिकीं बुद्धिं रुत्वा पार्थों युधिष्ठिरः 🕅 गुरुवद्भृतगुरवे प्राहिणोद्दूतमञ्जसा । शीव्रगेन रथेनाञ्ज स दूतः प्राप्य यादवान् ॥ ४० द्वारकावासिनं कृष्णं द्वारवत्यां समासदत् । दर्शनाकांक्षिणं पार्थं दर्शनाकांक्षयाच्युतः ॥ ४१ इन्द्रसेनेन सहित इन्द्रप्रस्थमगात्तदा । व्यतीत्य विविधान्देशांस्त्वरावान्श्रिप्रवाहनः ४२ इन्द्रप्रस्थगतं पार्थमभ्यगच्छज्जनार्दनः। स गृहे पितृवद्भात्रा धर्मगजेन पूजितः॥ ध३ -

॥ ३३ ॥ विममृशे कथं यज्ञः सिद्धोत्कथं वा लोकनाशो न स्यादिति विमर्शे कृतवान् । सामर्थ्ये पृथ्वीं जेतुम् । योगं धनसंपत्तिं व्ययागमौ धनस्यैव ॥ ३४ ॥ एतान्सम्यक् संख्या-दिना धिया च विमृश्य ॥ ३५ ॥ सर्वस्मात् लोक्यत इति लोको दृश्यं मूलाज्ञानं तस्मात्परं । 'तमसः परस्तात् 'इति श्रुतेः अत एव अप्रमेयं वाष्ट्रानसातीतत्वात् । कामात् बहुस्यां प्रजायेयत्यादिश्रुतादीक्षणात् न तु कर्मवशत्वात् ॥ ३७ ॥ देवानां संमतैः कर्माभिः बालेनापि पूतनावधादिभिः संमितै-रिति पाठे देवकर्मतुल्यैरित्यर्थः । नास्येति सर्वज्ञः सर्वकृत् सर्वसह इति पादत्रयार्थः ॥ ३८ ॥ भूतगुरवेपि गुरुवत् आशीर्वादंसेदशादिना युक्तम् ॥४०॥ भ्रान्ता पितृष्वरुजेन ।

भीमेन च ततोपश्यत्स्वसारं प्रीतिमान्पितुः ।
प्रीतः प्रीतेन सुद्धदा रेमे स सिहतस्तदा ॥ ४४
अर्जुनेन यमाभ्यां च गुरुवत्पर्युपासितः ।
तं विश्रान्तं शुभे देशे श्रणिनं कल्पमच्युतम् ।
धर्मराजः समागम्य झापयत्स्वप्रयोजनम् ॥ ४५
युधिष्ठिर उवाच ।
प्रार्थितो राजसूयो मे न चासौ केवलेप्सया ।
प्राप्यते येन तत्ते हि विदितं कृष्ण सर्वशः ॥ ४६
यस्मिन्सर्वं संमवति यश्च सर्वत्र पूज्यते ।

यश्च सर्वेश्वरो राजा राजस्यं स विन्दति ॥ ४७ तं राजस्यं सुद्ददः कार्यमाद्धः समेत्य मे । तत्र मे निश्चिततमं तव कृष्ण गिरा भवेत् ॥ ४८ केचिद्धि सौद्धदादेव न दोषं परिचक्षते । स्वार्थहेतोस्त्येवान्थे प्रियमेव वदन्त्युत ॥ ४९ प्रियमेव परीप्सन्ते केचिदात्मनि यद्धितम् । एवंप्रायाश्च दृश्यन्ते जनवादाः प्रयोजने ॥ ५० त्वं तु हेतूनतीत्येतान्कामकोधौ व्युदस्य च । परमं यत्क्षमं होके यथावद्यकुमईसि ॥ ५१

इति श्रीमहा० समाप०राजसूयारम्भप० वासुदेवागमने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

88

कृष्ण उवाच ।
सर्वेर्गुणैर्महाराज राजसूयं त्वमहींसे ।
जानतस्त्वेव ते सर्वे किंचिद्धस्यामि भारत ॥ १
जामदम्येन रामेण क्षत्रं यदवशोषितम् ।
तस्मादवरजं लोके यदिदं क्षत्रसंक्षितम् ॥ २
कृतोयं कुलसंकल्पः क्षत्रियैर्वसुधाधिप ।
निदेशवाग्मिस्तत्ते ह विदितं भरतर्षम् ॥ ३
ऐलस्येक्ष्वाकुवंशस्य प्रकृतिं परिचक्षते ।
राजानः श्रेणिबद्धाश्च तथान्ये क्षत्रिया मुवि ॥ ४
ऐलवंश्याश्च ये राजंस्तयैवेक्ष्वाक्षवो नृपाः ।

तानि चैकरातं विद्धि कुलानि भरतर्षभ ॥ ५ ययातेस्त्वेव भोजानां विस्तरो गुणतो महान् । भजतेच महाराज विस्तरं स चतुर्दिशम् ॥ ६ तेणां तथैच तां लक्ष्मीं सर्वक्षत्रमुपासते । इदानीभेच वै राजञ्जरासंधो महीपतिः ॥ ७ अभिभूय श्रियं तेणां कुलानामिभेचितः । स्थितो मूर्धि नरेन्द्राणामोजसाकम्य सर्वशः ॥ ८ सोवनीं मध्यमां मुक्तवा मिथो भेदममन्यत । प्रमुर्यस्तु परो राजा यस्मिन्नेकवशे जगत् ॥ ९ स साम्राज्यं महाराज प्राक्षो भवति योगतः । तं स राजा जरासंधं संश्रित्य किल सर्वशः ॥१०

श ४३ ॥ क्षणिनं सावसरं कल्पं समर्थम् ॥ ४५ ॥ इति सभापर्वणि नै० भारतभावदीपे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

१४

सर्वेरिति । सर्वराजजयाद्राजसूरोधिकियते राजजयश्च प्रधा-नमल्लिनवर्हणन्यायेन जरासंधवधेनैय जायत इत्यभिष्ठेत्याह् जानत इत्यादिना ।। १ ।। अवरजं अर्वाग्जातं यद्वा यत्य-लायनपरं अवशेषितं क्षत्रं तस्मात् । अवरात् नीचात् जातं नीचजम् । अत एव क्षत्रसंज्ञितं न तु क्षत्रकर्मयोग्यम् ॥२॥ नैतेश्वायं कुलसंकल्पः सर्वक्षत्रसमुदाये संकेतः कृतः यः सर्व-क्षत्रजित्सः अस्माकं मध्ये सम्राट्राज्ञामिष राजा भविष्यतीति नक्ष्यमाणः । निदेशनाग्भिः पूर्वपूर्वीपदेशवाक्यैः ह प्रसिद्धम् । तत्ते विदितं । निदेशमाग्भिरिति पाठे अस्वतन्त्रैः क्षत्रियै-रित्यर्थः ॥ ३ ॥ तत्र पूर्वे ऐलः सम्राट् जात इत्याह । एेळस्थेति । एेळः पुरूरवाः इक्ष्वाकुवंशस्य च मनोः इला इक्ष्वाकुश्व तत्र इलायाः पुरूरवादयः इक्ष्वाकोर्नामागादय-श्वेति सोमसूर्यवंशीयराजसु द्वौ सुख्यौ तथोः प्रकृतिं प्रजा-मिव प्रजां करदत्वात्। कासौ प्रकृतिरित्यत आह राजान इति । श्रेणिबद्धाः तत्या दान्ना बळीवर्दा इव आज्ञया बद्धाः ॥४॥ वंशह्येप्येवं कमतः शतं सम्नाजां कुलानि जातानीत्याह । एेळबंस्या इति ॥ ५ ॥ यय।तेः वंशे । इति शेषः अद्य संप्रति ॥ ६ ॥ इदानीमेव अभिषेचितो नरेंद्रौरिति शेषः ॥ ७ ॥ मध्यमां मधुराश्वरूषां अस्मादीयां अस्मासु द्वारवतीं गतेषु मुत्तवा मिथः अस्माभिः सह भेदं वैरं अमन्यत । तेन सः अस्मान्सर्वश्रेष्ठान् जित्वा स एव सामाज्यं प्राप्त इत्याह प्रभुरित्यादिना । चतुर्जस्तु परो राजेति पाठे चतुर्जो जरान्स्यः । द्वे मातरौ पिता जरा शक्षसी चेति चतुर्भ्यो जातन्त्वात् ॥ ९ ॥

राजन्सेनापतिर्जातः शिद्युपालः प्रतापवान् । तमेव च महाराज शिष्यवत्समुपस्थितः॥ वक्रः करूषाधिपतिर्मायायोधी महाबलः। अपरो च महावीयों महात्मानौ समाश्रितौ ॥१२ जरासंधं महावीर्यं तौ हंसडिम्भकावुमौ । वऋदन्तः करूपश्च करमो मेघवाहनः। मूर्घा दिव्यमार्णे बिम्रद्यमद्भुतमार्णे विदुः॥ १३ मुरुं च नरकं चैव शास्ति यो यवनाधिपः। अपर्यन्तबलो राजा प्रतिच्यां वरुणो यथा ॥ १४ भगदत्तो महाराज वृद्धस्तव पितुः सस्वा॥ स वाचा प्रणतस्तस्य कर्मणा च विशेषतः ॥ १५ स्नेहबद्धश्चं मनसा पितृवद्गक्तिमांस्त्वयि। प्रतीच्यां दक्षिणं चान्तं पृथिव्याः प्रति यो नृपः॥ मातुलो भवतः शूरः पुरुजित्कुन्तिवर्धनः । स ते सन्नतिमानेकः स्नेहतः रात्रुसूदनः॥ १७ जरासंयं गतस्त्वेव पुरा यो न मया हतः। पुरुषोत्तमविश्वातो योसौ चेदिषु दुर्मतिः॥ आत्मानं प्रतिजानाति लोकेस्मिन्पुरुषोत्तमम् । आदत्ते सततं मोहाद्यः स चिन्हं च मामकम् १९ -वङ्गपुण्डृकिरातेषु राजा बलसमन्वितः । पौण्डुको वासुदेवेति यौसौ लोकेभिविश्रुतः २० चतुर्थभाञ्जहाराज भोजं इन्द्रसंखो बली । विद्याबलाद्यो व्यजयत्सपाण्डश्वक्रथकेशिकान् २१ भ्राता यस्याकृतिः शूरो जामदग्न्यसमोभवत् । स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीरहा ॥२२ प्रियाण्याचरतः प्रह्वान्सदा संबन्धिनस्ततः। भजतो न भजत्यस्मानप्रियेषु व्यवस्थितः ॥ २३ नकुलं सबलं राजन्नभ्यजानात्त्रथात्मनः। पश्यमानो यशोदीप्तं जरासंधमुपस्थितः ॥ उदीच्याश्च तथा भोजाः कुलान्यष्टाद्रा प्रभो । जरासंघमयादेव प्रतीचीं दिशमास्थिताः॥ शूरसेना भद्रकारा बोधाः शाल्वाः पटऋराः । सुस्थलाश्च सुकुद्दाश्च कुलिन्दाः कुन्तिभिः सह२६ शाल्वायनाश्च राजानः सोदर्यानुचरैः सह। दक्षिणा ये च पाञ्चालाः पूर्वाः कुन्तिषु कोशलाः॥

भगदत्तो मध्यस्थ इत्याह भगेति ॥१५॥ त्वत्पक्षे तु कुन्तिभोज एक एवेत्याह । मातुल इति ॥ १० ॥ पौण्ड्कोपि परपक्षे एवास्तीत्याह जरेति ॥ १८ ॥ अस्म-च्छ्वशुरो भीष्मकोपि परपक्षे एवास्तीत्याह चतुर्थेति । पृथिन्या-श्रुतुर्थोशभाक् ॥ २१ ॥ सः बलं कुलं च आत्मनो न ज्ञात-

तथोत्तरां दिशं चापि परित्यज्य भयार्दिताः। मत्स्याः संन्यस्तपादाश्च दक्षिणां दिशमाश्रिताः॥ तथैव सर्वपाञ्चाला जरासंधभयार्दिताः। स्वराज्यं संपरित्यज्य विद्वताः सर्वतो दिशम् ॥ कस्यचित्वय कालस्य कंसो निर्मथ्य यादवान्। बाईद्रथसुते देव्यावुपागच्छद्र्यामतिः॥ अस्तिः प्राप्तिश्च नाम्ना ते सहद्वानुजेऽबले । बलेन तेन स्वज्ञातीनभिभूय वृथामतिः॥ 38 श्रेष्ठयं प्राप्तः स तस्यासीदतीवापनयो महान् । भोजराजन्यवृद्धैश्च पीड्यमानैर्दुरात्मना ॥ ३२ शातित्राणमभीप्सद्भिरस्मत्संभावना कृता । दत्वाऽक्रूराय सुतनुं तामाहुकसुतां तदा ॥ 33 संकर्षणद्वितीयेन ज्ञातिकार्यं मया कृतम्। हतौ कंससुनाभानौ मया रामेण चाप्युत ॥ ३४ भये तु समतिकान्ते जरासंघे समुद्यते। मन्त्रोयं मन्त्रितो राजन्कुलैरहादशा वरैः રૂષ अनारमन्तो निघन्तो महास्त्रैः शत्रुघातिभिः। न हन्यामो वयं तस्य त्रिमिर्वर्षशतैर्वलम् ॥ ३६ तस्य ह्यमरसंकाशी वलेन बलिनां वरी । नामभ्यां हंसडिम्भकावशस्त्रनिघनावुमौ ॥ ३७ ताबुभौ सहितौ वीरौ जरासंघश्च वीर्थवान् । त्रयस्त्रयाणां लोकानां पर्याप्ता इति मे मतिः॥३८ न हि केवलमस्माकं यावन्तोऽन्ये च पार्थिवाः । तथैव तेषामासीच बुद्धिर्बुद्धिमतां वर॥ अथ हंस इति ख्यातः कश्चिदासीन्महात्रुपः। रामेण स हतस्तत्र संग्रामेशदशावरे ॥ हतो हंस इति प्रोक्तमथ केनापि भारत। तच्छ्रत्वा डिम्भको राजन्यमुनाम्भस्यमञ्जत ४१ विना हंसेन लोकेस्मिन्नाहं जीवितुमृत्सहे। इत्येतां मतिमास्थाय डिम्मको निघनं गतः॥४२ तथा तु डिम्भकं श्रुत्वा हंसः परपुरंजयः । प्रपेदे यमुनामेव सोपि तस्यां न्यमज्जत ॥ तौ स राजा जरासंधः श्रुत्वा च निधनं गतौ । पुरं शून्येन मनसा प्रययौ भरतर्घभ ॥ 88

वान् यतो मच्छत्रुपक्षे गत्वा मया जामात्रापि सह कलह-मिच्छतीति भावः ॥२४॥ कुलैः मन्त्रीपुरोहितश्चेवेत्यादिना प्राक् प्रदिशितैः ॥ ३५ ॥ न हन्यामी न हतवन्तः वर्षस्तै-वर्षसततुल्यैस्त्रिभिवेषैरित्यर्थः ॥ ३६ ॥ स हंसः हतः मरण-तुल्यां मूर्छो प्रापितः ॥ ४० ॥

ततो वयममित्रघ तस्मिन्प्रतिगते नृपे। पुनरानान्दिनः सर्वे मथुरायां वसाभहे ॥ યુષ यदा त्वभ्येत्य पितरं सा वै राजीवलोचना । कंसमार्या जरासंघं दृहिता मागधं नृपम् । चोदयत्येव राजेन्द्र पतिव्यसनदुःखिता ॥ ક્રદ पतिघ्नं मे जहीत्येवं पुनः पुनररिंदम । ततो वयं महाराज तं मन्त्रं पूर्वमन्त्रितम् ॥ संस्मरन्तो विमनसो व्यपयाता नराधिप। पृथक्त्वेन महाराज संक्षिप्य महतीं श्रियम् ॥ ४८ पलायामो भयात्तस्य ससुतज्ञातिबान्धवाः। इति संचित्त्य सर्वे स्म प्रतीचीं दिशमाश्रिताः ॥ कुशस्थलीं पुरीं रम्यां रैवंतेनोपशोभिताम् । ततो निवेशं तस्यां च कृतवन्तो वयं नृप ॥ ५० तथैव दुर्गसंस्कारं देवैरिप दुरासदम् स्त्रियोपि यस्यां युध्येयुः किंमु वृष्णिमहारथाः तस्यां वयममित्रघ्न निवसामोऽक्रतोभयाः। आलोच्य गिरिमुख्यं तं मागधं तीर्णमेव च॥५२ माधवाः कुरुशार्दूल परां मुदमवाप्नुवन्। एवं वयं जरासंधादिभतः कृतिकिल्बिषाः ॥ ५३ सामर्थ्यवन्तः संबन्धाद्गोमन्तं समुपाश्रिताः। त्रियोजनायतं सद्म त्रिस्कन्धं योजनावधि ॥ ५४ योजनान्ते शतद्वारं वीरविक्रमतोरणम् । अष्टादशावरैर्नद्धं क्षत्रियैर्युद्धदुर्मदैः ॥ अष्टादशसहस्राणि भ्रातृणां सन्ति नः कुले। आहुकस्य शतं पुत्रा पक्षैकस्त्रिदशावरः॥ ५६ चारुदेष्णः सह भ्रात्रा चक्रदेवीथ सात्याकः। अहं च रौहिणेयश्च साम्बः प्रद्युन्न एव च ॥ ५७

एवमेते रथाः सप्त राजन्नन्यान्निबोध मे। कृतवर्मा ह्यनाघृष्टिः समीकः समितिजयः ॥ ५८ कङ्कः शङ्कश्च कुन्तिश्च सप्तेते वै महारथाः। पुत्रौ चान्धकमोजस्य वृद्धो राजा च ते दश वज्रसंहनना वीरा वीर्यवन्तो महारथाः। स्मरन्तो मध्यमं देशं वृष्णिमध्ये व्यवस्थिताः॥६० स त्वं सम्राङ्गुणैर्युक्तः सदा भरतसत्तमः। क्षत्रे सम्राजमोत्मानं कर्तुमहीस भारत॥ ६१ न तु शक्यं जरासंधे जीवमाने महाबले । राजसूयस्वयावाधुमेषा राजन्मातिर्मम्॥ . ६२ तेन रुद्दा हि राजानः सर्वे जित्वा गिरिव्रजे । कन्दरे पर्वतेन्द्रस्य सिंहेनेव महाद्विपाः॥ ६३ स हि राजा जरासंघो यियश्चर्वसुघाधिपैः। महादेवं महात्मानमुमापतिमरिंदम ॥ દ્દષ્ઠ आराध्य तपसोग्रेण निर्जितास्तेनःपार्थिवाः। प्रतिज्ञायाश्च पारं स गतः पार्थिवसत्तम ॥ स हि निर्जित्य निर्जित्य पार्थिवान्पृतनागतान् । पुरमानीय बच्चा च चकार पुरुषव्रजम्॥ દ્દહ્ वयं चैव महाराज जरासंधभयात्तदा । मथुरां संपरित्यज्य गता द्वारवतीं पुरीम् ॥ रुष यदि त्वेनं महाराज यक्षं प्राप्तमभीप्ससि। यतस्व तेषां मोक्षाय जरासंघवधाय च॥ દ૮ समारम्भो न शक्योयमन्यथा कुरुनन्दन॥ राजसूयश्च कात्स्न्येन कर्तुं मतिमतां वर॥ ६९ इत्येषा मे मती राजन्यथा वा मन्यसेनघ। एवंगते ममाचक्ष्व स्वयं निश्चित्य हेतुः ॥ 90

इति श्रीमहाभा० सभाप० राजस्यारम्भप० कृष्णवाक्ये चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥

१५

युधिष्ठिर उवाच । उक्तं त्वया बुद्धिमता यन्नान्यो वकुमहीति । संशयानां हि निर्मोक्ता त्वन्नान्यो विद्यते भुवि १ गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियंकराः । न च साम्राज्यमाप्तांस्त सम्राट्शब्दो हि कुच्छूभाक् कथं परानुभावज्ञः स्वं प्रशंसितुमर्हति । परेण समवेतस्तु यः प्रशस्यः स पूज्यते ॥ विशाला बहुला भूमिर्बहुरत्ससमाचिता । दूरं गत्वा विजानाति श्रेयो वृष्णिकुलोद्वह ॥

ર

इति सभापर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतु-देशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

१५

राजसूर्य दुष्प्रापं मत्वा शममेव परं मन्वान आह

विशालेति । भूमिरिव स्थिरा निश्वयात्मिका चितवृत्तिः । सा बहुला विषयभेदाद्वहुप्रकारा । इदं साध्ययेष्ये इत्येवं -रूपा । अत एव विशाला शालेव शाला आवरणं निरावर णा ब्रह्मलोकायापि स्पृह्यति । बहुरत्नसमाचिता बहुभिरनन्ते -स्तत्तज्ञात्युत्कृष्टैर्विषयेर्व्याप्ताऽतः पुरुषः कार्येषु स्वस्य बलावलं

१८

शममेव परं मन्ये शसारक्षेमं भवेन्मम । आरम्भे पारमेष्ठ्यं तु न प्राप्यामिति मे मतिः ॥ ५ एवमेते हि जानन्ति कुले जाता मनस्विनः। कश्चित्कदाचिदेतेषां भवेच्छ्रेष्ठो जनार्दन ॥ वयं चैव महाभाग जरासंधभयात्तदा । शाङ्किताः स्म महाभाग दौरात्यात्तस्य चानघ७ अहं हि तव दुर्द्धर्ष भुजवीर्याश्रयः प्रभो । नात्मानं बलिनं मन्ये त्विय तस्माद्विशङ्किते ॥ ८ त्वत्सकाशाच रामाच भीमसेनाच माधव। अर्जुनाद्वा महाबाहो हन्तुं शक्यो न वेति वै। एवं जानिह वार्ष्णेय विमृशामि पुनः पुनः ॥ ९ त्वं मे प्रमाणभूतोसि सर्वकार्येषु केशव। तच्छृत्वा चाब्रवीद्धीमो वाक्यं वाक्यविशारदः॥ भीम उवाच ।

अनारम्भपरो राजा वल्मीक इव सीदति।

न जानाति । स दूरं गत्वा बुद्धेः परां निष्ठां प्रत्यगात्मरूपां प्राप्य श्रेयो मोक्षाख्यं विजानाति नान्यथा । बहुषु दुष्प्रा-वेष्वर्थेष् ब्यासक्तिच त्तत्वात् । यथोक्तम् भगवता 'ब्यवसाया-त्मिका वृद्धिरेकेह कुरुनन्दन । बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् ' इति व्यवसायस्तत्त्वनिश्वय इति । प्राञ्चस्तु भूमिर्मन्त्रभूमिः मन्त्रस्य विषयः । विशाला विस्तीर्णा । बहु-शाखा पुरुषभेदेन बुद्धिभेदात् । बहुला बहुपायविस्फुरणात् । अत एवं बहिभिर्मन्त्रज्ञैः सह मन्त्र्यते । बहुभिर्भूहिरण्यह-स्त्यश्वरथमित्रल्लीप्रमृतिभिरनेकै रत्नैः समन्विता । एतस्यां मन्त्रभूमौ विगाह्यमानायां द्रं गत्वा अङ्गपञ्चकषडुणश क्तित्रयसिद्धित्रयसप्तोपायादिसमस्तनीतिभूमिमवगाह्य अत-स्त्वमेव सर्वज्ञोस्मद्धितेषी कार्याकार्यनिश्चयं वेत्सीति भावः ॥ ४ ॥ 'यत्पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः क्रियः। नालमकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमं व्रजेत् 'इत्युक्तेः शम एव श्रेयानित्याह शमामिति । शमस्वीकारे हेतुमाह । आरम्भे सजस्यारम्भे।ऋतुफलं पारमेष्ठर्वं परमेष्ठितादात्म्यं दुष्प्रापम् । अशक्तत्वादस्माकामित्यर्थः ॥ ५ ॥ कृष्णमेवोद्दिश्याह एव-मिति । एते अस्मदीयाः सभासदः मनस्विनो भीमादयः श्रेष्ठः सर्वान् जेतुं समर्थो भविष्यतीति जानान्ति ॥ ६ ॥ न त्वस्माकं मध्ये तादृशः कश्चिदस्तीत्याह वयं चेति ॥ ७ ॥ 🐃 यां हेतुमाह अहं हीति ॥ ८ ॥ तथापि त्वत्प्रभृतीनां चतुणों मध्ये कश्चिदेनं हन्तुं समधोंस्ति न वेति विमृशामि सुष्माकमप्यनन्तशक्तित्वं जानान्नित्याह त्वत्सकाशादिति ॥ ९ ॥ नीत्यार्थान् नीतिप्राप्यानर्थान् नीत्येति तृतीया- दुर्बलश्चानुपायेन बालेनं योधि तिष्ठति ॥ अतन्द्रितश्च प्रायेण दुर्बलो बलिनं रिपुम् । जयेत्सम्यक्प्रयोगेण नीत्यार्थानात्मनो हितान् १२ कृष्णेन यो मयि बलं जयः पार्थे धनंजये। मागधं साधयिष्याम इष्टि त्रय इवाद्रयः ॥

कृष्ण उवाच ।

अर्थानारभते बालो नाउुवन्ध्रमवेक्षते ॥ तस्मादरिं न मृष्यन्ति बालमर्थपरायणम्॥ जित्वा जयान्यीवनाश्वः पाहनाश्व सर्गारथः। कार्तवीर्यस्तपोवीर्याद्वलानु भरतो विभुः॥ ऋध्या मरुत्तस्तान्पञ्च सम्राजस्त्वनुशुभ्रम । साम्राज्यमिन्छतस्ते तु सर्वाकारं युधिष्ठिर ॥१६ निग्राह्यस्थणं प्राप्तिर्धर्मार्थन्यस्रभणेः ॥ १७ बाईद्रथो जरासंधस्ताद्वाद्ध भरतर्षभ। न चैनमनुरुध्धन्ते कुलान्येकरातं नृपाः॥

न्तं वा ॥ १२ ॥ मागधम् जरासंघम् ॥१३॥ भीमं प्रको-पयन्कृष्ण उन्नाच अर्थानिति । बालः अन्युत्पन्नः अनुबन्धं विपाकं अर्थपरायणं स्वकार्यतत्तरं न मृष्यान्त न विचान °रयन्ति ॥ १४ ॥ यौवनाश्विमीधाता जय्यान् जेतव्यान् बाह्यान्तरशत्रून् जित्वा जयादयः पञ्च साम्राज्यहेतव इति भावः हित्वा करानिति पाठे करत्यागादयः पञ्च ॥ १५ ॥ सर्वाकारं जयादिपञ्चप्रकारम् । यौवनाश्विप्रसृतयः एकैकेन गुणेन साम्राज्यं प्राप्तास्त्वं तु तत्स्वैरिप गुणेरिच्छसीति भावः ॥ १६ ॥ तानेव गुणानाह । निप्राह्याः निप्रहमर्हन्ति ते निप्राह्याः विजिताः शत्रव एव रुक्षणं व्वजो यस्य साम्राज्यस्य । एतेन जयपूर्वकं तत् मुख्यमित्युक्तम् । तच यौवनाश्वे दष्टं प्राप्तिःपालनं भगीरथे प्राप्तिरिति साम्राज्यल-क्षणं इत्येकदेशानुषङ्गेण योज्यम् । सा च धर्मादिलक्षणैः सिंहतेति योज्यम् । धर्मो योगः कार्तवीर्ये ।अर्थो वृद्धिर्मरुत्ते। नयो नीतिबलं भरते ॥ १७ ॥ बाईद्रथो जरासंध इत्यतः प्राक् 'मन्त्रान्वस्थाननुमृशन्नेवमेव सतां युगे। निप्राह्य-लक्षणं प्राप्तो धर्माप्तिनयरुक्षणैः'इति पठन्ति। जरासंधस्तत्सा म्राज्यं नित्राह्यलक्षणं प्राप्त इति सार्धेन संबन्धः । किं भूतः सः धर्माप्तिनयलक्षणैः । धर्मो लाभो नातिश्व एतैर्ल-क्षणैः सतां युगे सङ्घे एवमेव वयमिव मन्त्रान् विचारान् वर्यान्स्वकृतिसाध्यान् अनुमृशन् अनुतिष्ठन् सर्वाकारं साम्रा-ज्यमिच्छतस्तव जरासंधः प्रतिकूलोस्तीति विद्धि तर्हि स एव सम्राडस्त्वित चेत्तस्य राजपीडाकरत्वाक्तत्याह न चेति 11 96 11

દ્દ

तस्मादिह बलादेव साम्राज्यं कुरुते हि सः ॥१९
रत्नभाजो हि राजानो जरासंधमुपासते ।
न च तुष्यति तेनापि बाल्यादनयमास्थितः ॥२०
मूर्यामिषिक्तं नृपति प्रधानपुरुषो बलात् ।
आदत्ते न च नो दृष्टो भागः पुरुषतः क्रचित् २१
एवं सर्वान्वरो चक्रे जरासंधः रातावरान् ।
तं दुर्बलतरो राजा कथं पार्थ उपैष्यति ॥ २२

प्रोक्षितानां प्रमृष्टानां राज्ञां पशुपतेर्गृहे ।
पश्नामिव का प्रीतिर्जीविते भरतर्षम ॥ २३
क्षत्रियः शस्त्रमरणो यदा भवति सत्कृतः ।
ततः स्म मागधं संख्ये प्रतिबाधेम यद्वयम् ॥ २४
षडशोतिः समानीताः शेषा राजंश्चतुर्दश ।
जरासंधेन राजानस्ततः ऋरं प्रवर्त्स्यते ॥ २५
प्राप्नुयात्स यशो दीप्तं तत्र यो विद्यमाचरेत् ।
जयेद्यश्च जरासंधं स सम्राण्नियतं भवेत् ॥ २६

इति श्रीम० सभाप० राजसूयारम्भप० कृष्णवाक्ये पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

१६

युधिष्ठिर उवाच ।
सम्राङ्गुणमभीप्सन्वै युष्मान्स्वार्थपरायणः ।
कथं प्रहिणुयां कृष्ण सोहं केवलसाहसात् ॥ १
मीमार्जुनावुभौ नेत्रे मनो मन्ये जनार्दनम् ।
मनश्रक्षुर्विहानस्य कीदशं जीवितं भवेत् ॥ २
जरासंघवलं प्राप्य दुष्पारं मीमविकमम् ।
यमोपि न विजेताजौ तत्र वः कि विचेष्टितम्॥३
अस्मिस्त्वर्यान्तरे युक्तमनर्थः प्रतिपद्येते ।
तस्मान्न प्रतिपत्तिस्तु कार्या युक्ता मता मम् ॥ ४
यथाहं विमृशाम्येकस्तत्तावच्छूयतां मम् ।
संन्यासं रोचये साधु कार्यस्यास्य जनार्दन ।
प्रतिहन्ति मनो मेद्य राजसूयो दुराहरः ॥ ५

वैशंपायन उवाच। पार्थः प्राप्य धनुश्रेष्ठमक्षय्यौ च महेषुधी। रथं ध्वजं सभां चैब युधिष्ठिरमभाषत॥

्अर्जुन उवाच ।

घनुः शस्त्रं शरो वीर्यं पक्षो भूमिर्यशो बलम् । प्राप्तमेतन्मया राजन्दुष्प्रापं यदमीप्सितम् ॥ ७ कुले जन्म प्रशंसन्ति वैद्याः साधु स्नुनिष्ठिताः । बलेन सदशं नास्ति वीर्यं तु मम रोचते ॥ ८ कृतवीर्यकुले जातो निवीर्यः किं करिष्यति । निवीर्ये तु कुले जातो वीर्यवांस्तु विशिष्यते ॥९ क्षात्रियः सर्वशो राजन्यस्य वृत्तिर्द्विषज्जये । सर्वेर्गुणैर्विहीनोपि वीर्यवान्हि तरेद्रिपून् ॥ १०

नः अस्मामिनं च दृष्टः जरासंथेन अभागः अस्वीकृतः पुरुषतः मूर्धामिषित्तेषु पुरुषेषु तेन सर्वे वशी-कृता इत्यर्थः ॥ २१ ॥ शतावरान् शतन्यूनान् ॥ २२ ॥ प्रमृष्टानां रुद्रदेवत्योयमिति प्रत्येकमिमृष्टानाम् ॥ २३ ॥ तदा सत्कृतो भवतीत्यध्यात्दत्य योज्यम् । ततः राज्ञां निप्र-हाद्धेतोः प्रतिबाधेम हंतुमाशास्महे । यत् मागधं प्रति-बाधेम तत्ततो हेतोरिति योज्यम् ॥ २४ ॥ ऋरं राजवधास्यं कर्म । पशुपतये बलिदानं प्रवर्त्स्यते कारियध्यति ॥ २५ ॥ तं दुर्बलतरो राजा कथं पार्थ उपैष्यतीति तस्य दुर्ज-वत्मुक्तवापि तज्जय एव साम्राज्थहेतुरित्याह प्राप्नुयादिति । स एवादौ जेतन्य इत्यभिप्रायः ॥ २६ ॥ इति सभापर्वणि नै भारतभावदीपे पन्नदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

१६

सम्राडिति । एवं जरासंघात् भीषितो राजा कृष्णेन य इत्यादिना श्लोकेन भीमेनोक्त उपायो दुष्कर इत्याह युष्मान कृष्णभीमार्जुनान् प्रहिणुयां जरासंघवधार्थभिति शेषः ॥१॥ विजेता जेष्यति श्रमोपि विजयताजाविति गौडपाठे तु श्रमः श्रमणो दुर्बलोपि जरासंघे सहाये सित विजयत शत्रृनिति शेषः ॥३॥ अर्थान्तरे इष्टफलाद्विपरीतफले कार्ये युक्तं पुरुषं प्रति अनर्थः प्रतिपद्यते प्राप्नोति तस्मात्कार्या कर्तुमिष्टा प्रतिपत्तिः । राजस्यबुद्धिः न युक्ता ॥४॥ कार्यस्य संन्यासं कर्ममात्रस्य त्यागं न तु क्रतुमात्रस्य काषायं सुलभन्नित्यसं कर्ममात्रस्य त्यागं न तु क्रतुमात्रस्य काषायं सुलभन्नित्यन्ते दर्शनात् पारिवाज्यमेव रोचये इत्यर्थः॥ ५॥ वीर्ये उत्साहः । पक्षो वासुदेवः । भूभिः मन्त्रपूर्वकः कार्यनिश्चयः । वलं शारीरसेनादिरूपं सामर्थ्यम् ॥७॥ वैद्याः विद्यावन्तः बेतेन् वेति उत्साह एव श्रेयानित्यर्थः ॥ ८ ॥

सर्वेरिप गुणैर्युक्तो निर्वीर्यः किं करिष्यति ।
गुणीभूता गुणाः सर्वे तिष्ठन्ति हि पराक्रमे ॥ ११
जयस्य हेतुः सिद्धिहिं कर्म दैवं च संश्रितम् ।
संयुक्तो हि बलैः कश्चित्रमादाक्रोपयुज्यते ॥ १२
तेन द्वारेण शत्रुभ्यः क्षीयते सबलो रिपुः ॥ १३
दैन्यं यथा बलवति तथा मोहो बलान्विते ।
ताबुभौ नाशकौ हेत् राज्ञा त्याज्यौ जयार्थिना॥

जरासंधविनाशं च राज्ञां च परिरक्षणम् । यदि कुर्याम यज्ञार्थं किं ततः परमं भवेत् ॥ १५ अनारम्भे हि नियतो भवेद्गुणानिश्चयः । गुणानिःसंशयाद्राजन्नेर्गुण्यं मन्यसे कथम् ॥ १६ काषायं सुलभं पश्चान्मुनीनां शममिञ्ज्ञताम् । साम्राज्यं तु भवेञ्ज्ञस्यं वयं योत्स्यामहे परान् ॥

इति श्रीमहाभा० सभाप० राजस्यारम्भप० जरासंघवधमन्त्रणे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥



#### 80

#### वासुदेव उवाच।

जातस्य भारते वंशे तथा कुत्त्याः सुतस्य च।
या वै युक्ता मितः सेयमर्जुनेन प्रदर्शिता ॥ १
न सम मृत्युं वयं विद्य रात्रौ वा यदि वा दिवा।
न चापि कंचिद्मरम्युद्धेनानुशुश्रम ॥ २
एतावदेव पुरुषैः कार्यं हृद्यतोषणम्।
नयेन विधिदृष्टेन यदुपक्रमते परान्॥ ३
सुनयस्यानपायस्य संयोगे परमः क्रमः।
संगत्या जायतेऽसाम्यं साम्यं च न भवेह्योः ४
अनयस्यानुपायस्य संयुगे परमः क्षयः।

संशयो जायते साम्याज्ञयश्च न भवेद्द्योः ॥ ५
ते वयं नयमास्थाय शत्रुदेहसमीपगाः ।
कथमन्तं न गच्छेम वृक्षस्येव नदीरयाः ।
पररन्ध्रे पराक्रान्ताः स्वरन्ध्रावरणे स्थिताः ॥ ६
व्यूढानीकैरतिबर्लेनं युच्धेदिरिभिः सह ।
इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते ॥ ७
अनवद्य ह्यसंबुद्धाः प्रविष्टाः शत्रुसद्म तत् ।
शत्रुदेहमुपाक्रम्य तं कामं प्राप्नुयामहे ॥ ८
एको ह्येव श्रियं नित्यं विभार्ते पुरुषर्थभः ।
अन्तरात्मेव भूतानां तत्क्षयं नैव स्थ्ये ॥ ९

सिद्धियोंगः अत्यन्ताभिनिवेश इति यावत् 'सिद्धिनिस्पत्तियोगयोः ' इति विश्वः तच्च सिद्धिरूपं वीर्ये । कर्म
पार्रस्पन्दः दैवं भाग्यं तदुभयापेक्षं नोपयुज्यते न कार्यक्षमो
भवति ।। १२ ॥ तेन प्रमादेन शत्रुभ्यः शत्रुतः ॥ १३ ॥
तर्मादुत्साहवता कर्मेव कर्तव्यं जयावेत्याह जरेति
॥ १५ ॥ अकरणे दोषमाह अनारम्भ इति । कर्मण
इति शेषः आरब्धमपि प्रतिकूलं चेत्तत्राह गुणात्पूर्वोत्ताद्धनुरादिसंपत्तिरूपात् । नैगुण्यं अशक्तत्वम् ॥ १५ ॥
स्वात्त्वनिश्वयाद्ध्वं । काषायं गैरिकरक्तं वस्त्रम् ॥ १७ ॥
इति सभापर्वणि नै० भारतभावदीपे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥

नेन असाम्यं अन्यतरोत्कर्षः जायते चकारो हेतौ यतः द्वयोर्युध्यतोः साम्यं न भवति तस्माद्विना युद्धं अशक्तत्व-निश्चयायोगादशक्तिशंकया तूष्णीमवस्थानं पराभवहेतुरिति भावः ।। ४ ॥ विपक्षे दोषमाह । अनयस्यानुपायस्य संयुगे परमक्षय इति । ननु परस्यापि नयादिमत्त्वे कथं स्वस्य जयः स्यादित्याशंक्याह । संशयो जायते साम्याज्ययश्च न भवे-द्वयोरिति । द्वयोरुपायादिसाम्ये तु द्वयोरिप परस्परभयाञ्जये संशय एव भवति न तु जयः चात् पराजयो वा किं तु ताटस्थ्येन द्वाविप तिष्ठत इत्यर्थः ॥ ५ ॥ साम्येप्यारम्भ-वैफल्यमित्यारांक्य स्वस्योत्कर्षमाह सार्धेन ते वयमिति॥६॥ नन्वेवं महतो राजकस्योत्थापने कतुविच्न एव भवेदित्याशं-क्याह ब्यूढेति ।। ७ ॥ उत्कर्षे कामप्राप्तिः सिद्धा साम्यं तु नैव भवोदित्याह एक इति । श्रियं साम्राज्यलक्ष्मीं तत्तस्मा-दन्यतरजयनिश्चयाद्धेतोः अहं क्षयं स्वीयं नैवोपलक्षये किं तु परस्यैव क्षयो भाविष्यतीत्यर्थः । तत्क्षयं चैवेति पाठे तस्य जरासंधस्य क्षयं लक्षये संभावये ॥ ९ ॥

#### १७

जातस्येति ॥ १ ॥ सुनयस्य शोभनस्य मन्त्रस्य । अन-भायस्य दैवादिप्रातिकृल्यहीनस्य । संयोगे प्राप्ती सत्यां परम रक्कष्टः क्रमः उपक्रमः सिध्यति तेन च संगल्या द्वयोर्मेल- अथवैनं निहत्याजौ रोषेणापि समाहताः। आभुयाम ततः स्वर्गे क्षातित्राणपरायणाः॥ १० युधिष्ठिर उवाच। कृष्ण कोयं जरासंधः किंवीर्यः किंपराक्रमः। यस्त्वां स्पृष्टाग्निसहरां न दन्धः रालमो यथा॥११

कृष्ण उवाच । श्रृष्णु राजञ्जरासंघो यद्वीर्यो यत्पराक्रमः । यथा चोपेक्षितोस्माभिर्बद्धशः कृतविप्रियः ॥ १२ अक्षौहिणीनां तिस्रणां पतिः समरदर्पितः ॥ राजा बृहद्रथो नाम मगधाधिपतिर्बली ॥ १३ रूपवान्वीर्यसंपन्नः श्रीमानतुलविक्रमः। १४ नित्यं दीक्षाङ्किततनुः शतऋतुरिवापरः ॥ तेजसा सूर्यसंकाशः श्रमया पृथिवसिमः। यमान्तकसमः क्रोधे श्रिया वैश्रवणोपमः ॥ १५ तस्याभिजनसंयुक्तैर्गुणैर्भरतसत्तम । व्याप्तेयं प्रथिवीं सर्वा सूर्यस्थेव गमस्तिभिः ॥१६ स काशिराजस्य सते यमजे भरतर्षभ । उपयेमे महावीर्यो रूपद्रविणसंयुते । तयोश्चकार समयं मिथः स पुरुषर्धभः॥ १७ नातिवर्तिष्य इत्येवं पत्नीभ्यां संनिधौ तदा । स ताभ्यां शुशुमे राजा पत्नीभ्यां वसुधाधिपः ॥ प्रियाभ्यामनुरूपाभ्यां करेणुभ्यामिव द्विपः। तयोर्मध्यगतश्चापि रराज वसुधाधिपः॥ १९ गङ्जायमुनयोर्मध्ये मूर्तिमानिव सागरः। विषयेषु निमयस्य तस्य यौवनमभ्यगात्॥ २० न च वंशकरः पुत्रस्तस्याजायत कश्चन । मङ्गलैर्बह्यभिर्होंमैः पुत्रकामाभिरिष्टिभिः। बाससाद नृपश्रेष्ठः पुत्रं कुलविवर्धनम् ॥ २१ अथ काश्रीवतः पुत्रं गौतमस्य महात्मनः। द्युश्राव तपासि श्रान्तमुदारं चण्डकौशिकम् ॥२२ बहच्छयागतं तं तु वृक्षमूलमुपाश्रितम्। पत्नीभ्यां सहितो राजा सर्वरत्नैरतोषयत् ॥ २३

निहत्य संप्राप्य शेषेण वधेन वधहेतुना शत्रुणा शेषे संकर्षणनन्ते उपयुक्तितरे वधे इति विश्वः । श्रातयः जरासंधवद्धा राजानः ॥ १० ॥ पतिः पालकः १। १३ ॥ यमो वैवस्वतः अन्तकः कालः ॥ १५ ॥ जीतिवर्तिच्ये वैषम्यं न करिष्ये ॥ १८ ॥ रलैः सुनियोग्यैः उत्कृष्टद्रव्यैः ॥ २३ ॥ अवानं अशुष्कं सरस-

तमब्रवीत्सत्यघृतिः सत्यवागृषिसत्तमः । षरितृष्टोस्मि राजेन्द्र वरं वरय सुव्रत ॥ २४ ततः सभार्यः प्रणतस्तमुवाच वृहद्रथः । पुत्रदर्शननैराक्ष्याद्वाष्पसंदिग्धया गिरा ॥ २५

राजोवाच ।

भगवन्राज्यमुत्सृज्य प्रस्थितोहं तपोवनम् । कि वरेणाल्पभाम्यस्य कि राज्येनाप्रजस्य मे॥२६

कृष्ण उवाच।

एतच्छूत्वा मुनिर्ध्यानमगमत्सुभितेन्द्रियः । तस्यैव चाम्रवृक्षस्य छायायां समुपाविशत् ॥२७ तस्योपविष्टस्य मुनेरुत्संगे निपपात ह। अवानमञ्जकादष्टमेकमाम्रफलं किल ॥ 26 तत्प्रगृह्य मुनिश्रेष्ठो हृदयेनाभिमन्त्र्य च। राक्षे ददावपातिमं पुत्रसंप्राप्तिकारणम् ॥ ર્ उवाच च महाप्राक्षस्तं राजानं महामुनिः। गच्छ राजन्कृतार्थोसि निवर्तस्व नराधिप ३० एतच्छ्रत्वा मुनेवांक्यं शिरसा प्रणिपत्य च । मुनेः पादौ महाप्राज्ञः स नृपः स्वगृहं गतः 38. यथासमयमाञ्चाय तदा स नृपसत्तमः। द्वाभ्यामेकं फलं प्रादात्पत्तीभ्यां भरतर्षभ ॥ ते तदाम्रं द्विघा कृत्वा भक्षयामासतुः शुभे । भावित्वादिप चार्थस्य सत्यवाक्यतया मुनेः ३३ तयोः समभवद्गर्भः फलप्राशनसंभवः। ते च दृष्ट्रा स नृपतिः परां मुद्मवाप ह ॥ રુષ્ટ: अथ काले महाप्राज्ञ यथासमयमागते। प्रजायेतामुभे राजञ्चछरीरशकले तदा ॥ 314 एकाक्षिबाहुचरणे अधीदरमुखस्फिचे। दृष्ट्रा शरीरशकले प्रवेपतुरुमे भृशम् ॥ 38 उद्विप्ने सह संमन्त्र्य ते भगिन्यौ तदाऽबले । सर्जावे प्राणिशकले तत्यजाते सुदुःखिते ॥ 30 तयोधांत्र्यौ सुसंवीते कृत्वा ते गर्भसंख्नवे। निर्गम्यान्तःपुरद्वारात्समुत्सुज्याभिजग्मतुः ॥ ३८

मिति यावत् 'आमे फले शलादुः स्याच्छुष्के वानमुंभे त्रिषु'इत्यमरः । अवातमिति पाठे नास्ति पात्यिता वातोः यस्य तत् ॥ २८ ॥ थथासमयं यथाप्रतिश्चं नातिवर्तिष्य इति दर्शितरीत्या ॥ ३२ ॥ प्रजायेतां सुषुवतुः ॥ ३५ ॥ स्फिक् कट्या अधोमागः ॥३६॥ ते शकले ॥३०॥ गर्भसंहिं गर्भपाते सित् ॥ ३८ ॥

ते चतुर्पधानीक्षित्रे जरा नामाथ राक्षसी। जत्राह मनुजव्यात्र मांसशीणितभोजना ॥ 39 कर्तुकामा सुखबहे शकले सा तु राक्षसी। संयोजयामास तदा विधानबळचोदिता 🛚 80 ते समानीतमात्रे तु शकले पुरुवर्षम । यकमूर्तिधरो वीरः कुमारः समपद्यत ॥ धर ततः सा राक्षसी राजन्विस्मयोत्पुळ्ळोचना न शशाक समुद्धोदुं वजसारमयं शिशुम् ॥ ४२ बालस्ताम्रतलं मुधि कृत्वा चास्ये नियाय सः। प्राक्रोशद्दतिसंख्धः सतीय इव तीयदः ॥ न्तेन शब्देन संम्रान्तः सहसान्तःपरे जनः। .निर्जगाम नरव्याव्र राज्ञा सह परंतप ॥ 88 ते चाबले परिम्लाने पयःपूर्णपयोघरे । निरादे। पुत्रलाभाय सहसैवाभ्यगच्छताम् ॥ ४५ तथ दृष्टा तथाभूते राजानं चेष्टसंततिम् । तं च बालं सुबलिनं चिन्तयामास राक्षसी ४६ नार्हामि विषये राज्ञो वसन्ती पुत्रगृद्धिनः । बालं पुत्रमिमं हन्तुं धार्मिकस्य महात्मनः ॥ ४७ सा तं बालमुपादाय मेघलेखेव भास्करम् । कृत्वा च मानुषं रूपमुवाच वसुधाधिपम् ॥ ४८ राक्षस्यवाच ।

बृहद्रथ सुतस्तेयं मया दत्तः प्रगृह्यताम् । तव पत्नीद्वये जातो द्विजातिवरशासनात् । धात्रीजनपरित्यक्तो मयायं परिरक्षितः॥ છર

कृष्ण उवाच । ततस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजसुते शुभे । तं बालमभिपद्याशु प्रस्नवैरभ्यविञ्चताम् ॥ 40 ततः स राजा संहष्टः सर्वे तदुपलभ्य च । अपृच्छद्धेमगर्भामां राक्षसीं तामराक्षसीम् ॥ ५१ राजावाच ।

का त्वं कमलगर्भाभे मम पुत्रप्रदायिनी । कामया बृहि कल्याणि देवता प्रतिभासि मे ५२

इति श्रीमहाभा० समाप० राजस्यारमभप० जरासंघोत्पत्तौ सप्तद्शोध्यायः॥ १७ ॥

## 35

# जरा नामास्मि भद्रं ते राक्षसी कामक्रिपणी। तव वेश्मीन राजेन्द्र पूजिता न्यवसं सुखम् ॥ गृहे गृहे मनुष्याणां नित्यं तिष्ठामि राक्षसी । गृहदेवीति नाम्ना वै पुरा सृष्टा खयंभुवा ॥

राक्षस्युवाच ।

दानवानां विनाशाय स्थापिता दिव्यरूपिणी । यो मां भक्त्या लिखेत्कुड्ये सपुत्रां यौवनान्विताम् गृहे तस्य भवेद्वद्धिरन्यथा क्षयमापुरात्। त्वद्गृहे तिष्ठमानाहं पूजिताहं सदा विभा ॥ 8 लिखिता चैव कुड्येषु पुत्रैर्वहुमिरावृता। गन्धपुष्पेत्तथा धूपैर्मक्ष्यभोज्यैः सुपूजिता ॥ न्साहं प्रत्युपकारार्थं चिन्तयाम्यानेशं तव । तवेमे पुत्रशकले दृष्टवत्यस्मि धार्मिक ॥ संक्ष्मेषिते मया दैवात्क्रमारः समपद्यत ।

तव भाग्यान्महाराज हेतुमात्रमहं त्विह ॥ मेरं वा खादितुं शक्ता किं पुनस्तव बालकम् गृहसंपूजनात्तृष्ट्या मया प्रत्यर्पितस्तव ॥

#### कृष्ण उवाच ।

एवमुक्त्वा तु सा राजंस्तत्रैवान्तरधीयत । स संगृत्य कुमारं तं प्रविवेश गृहं नृपः ॥ 9 तस्य बालस्य यत्कृत्यं तचकार नृपस्तदा । आज्ञापयच राक्षस्या मगधेषु महोत्सवम् ॥ १७ तस्य नामाकरोच्चैव पितामहसमः पिता । जरया संधितो यस्माजारासंधो भवत्वयम्॥ सोवर्धत महातेजा मागघाधिपतेः सुतः। प्रमाणबलसंपन्नो हुताहुतिरिवानलः। मातापित्रोर्नेन्दिकरः शुक्रपक्षे यथा शशी॥ १२

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजस्यारम्भपर्वणि जरासंघोत्पत्तौ अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

ફ

सुखबहे एकी कृतयोर्वहनं हि सुखेन भवतीति प्रसिद्धम् गा४ ।।समानीतमात्रे संयोजितमात्रे ॥४१॥ अराक्षसी वेषतः ॥ ५१ ॥ कामया कामेन यातीति इच्छाविहारिणी ॥५२॥ इति सभापर्वणि तैल० आ० भा० सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥

जरेति ॥ १ ॥ तिष्टमाना सुस्थिरा ॥ ४ ॥ नन्दिकरः समृद्धिकृत् ॥ १२ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

१९

#### कृष्ण उवाच।

कस्यचित्वथ कालस्य पुनरेव महातपाः। मगधेषुपचकाम भगवांश्चण्डकौशिकः तस्यागमनसंहृष्टः सामात्यः स पुरःसरः। सभार्यः सह पुत्रेण निर्जगाम बृहद्रथः ॥ पाद्यार्घ्याचमनीयैस्तमर्चयामास भारत। स नृपो राज्यसहितं पुत्रं तस्मै न्यवेदत् 3 प्रतिगृत्य च तां पूजां पार्थिवाद्भगवानृषिः । उवाच मागधं राजन्त्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ सर्वमेतन्मया ज्ञातं राजन्दिव्येन चक्षणा। पुत्रस्तु शृषु राजेन्द्र यादशोयं भविष्यति ॥ अस्य रूपं च सत्त्वं च बलमृर्जितमेव च । एष श्रिया समुदितः पुत्रस्तव न संशयः દ્ प्रापयिष्यति तत्सर्वं विक्रमेण समन्वितः। अस्य वीर्यवतो वीर्यं नानुयास्यन्ति पाार्थंबाः॥७ पततो वैनतेयस्य गतिमन्ये यथा खगाः। विनाशमुपयास्यान्त ये चास्य परिपन्थिनः ॥ देवैरपि विस्रष्टानि शस्त्राण्यस्य महपिते। न रुजं जनयिष्यन्ति गिरेरिव नदीरयाः॥ सर्वमूर्धाभिषिक्तानामेष मृधि ज्वलिष्यति । प्रभाहरोयं सर्वेषां ज्योतिषामिव भास्करः॥ १० एनमासाद्य राजानः समृद्धबलवाहनाः। विनाशमुपयास्यन्ति शलभा इव पावकम्॥ ११ एष श्रियः समुदिताः सर्वराञ्चां ब्रहीष्यति । वर्षास्विवोदीर्णजला नदीनेदनदीपतिः १२ एव धारयिता सम्यकातुर्वर्ण्यं महाबलः। द्यभाद्यभामेव स्फीता सर्वसस्यधरा घरा ॥१३ अस्याज्ञावदागाः सर्वे भविष्यन्ति नराधिपाः। सर्वभूतात्मभूतस्य वायोरिव शरीरिणः॥ १४

एष रुद्रं महादेवं त्रिपुरान्तकरं हरम् । सर्वलोकेष्वतिबलः साक्षाद्वध्यति मागधः॥ १५ एवं ब्रुवन्नेव मुनिः स्वकार्यमिव चिन्तयन्। विसर्जयामास नृपं बृहद्रथमथारिहन् ॥ १६ प्रविश्य नगरीं चापि शातिसंबन्धिभिर्वृतः। अमिषिच्य जरासंधं मगधाधिपतिस्तदा ॥ 30 बृहद्रथो नरपतिः परां निर्वृतिमाययौ । अभिषिक्ते जरासन्धे तदा राजा बृहद्रथः। पत्नीद्वयेनानुगतस्तपोवनचरोभवत्॥ 36. ततो वनस्थे पितरि मात्रोश्चेव विद्यांपते। जरासंघः खवीर्येण पार्थिवानकरोद्वरो ॥ १९ वैशंपायन उवाच । अथ दीर्घस्य कालस्य तपोवनचरो नृपः। सभार्यः खर्गमगमत्तपस्तप्वा बृहद्र्थः ॥ २० जरासंघोपि नृपतिर्यथोक्तं कौशिकेन तत्। वरप्रदानमिललं प्राप्य राज्यमपालयत् ॥ રશ निहते वासुदेवेन तदा कंसे महीपती। जातो वै वैरनिर्बन्धः कृष्णेन सह तस्य वै॥ म्रामयित्वा शतगुणमेकोनं थेन भारत । गदा क्षिप्ता बलवता मागधेन गिरिव्रजात् ॥ २३ तिष्ठतो मथुरायां वै कृष्णस्याद्भृतकर्मणः। एकोनयोजनशते सा पपात गदा शुभा॥ રક્ષ दृष्ट्रा पौरैस्तदा सम्यग्गदा चैव निवेदिता। गदावसानं तत्ख्यातं मथुरायाः समीपतः॥ तस्यास्तां हंसडिम्भकावशस्त्रनिधनावुभौ । मन्त्रे मतिमतां श्रेष्ठौ नीतिशास्त्रे विशारदौ ॥ २६ यौ तौ मया ते कथितौ पूर्वमेव महावलौ। त्रयस्त्रयाणां लोकानां पर्याप्ता इति मे मतिः॥२७

इति श्रीमहाभा० सभापर्वाणि राजसूयारम्भपर्वणि जरासंध्रप्रशंसायां एकोनविंशतितमोऽध्यायः॥१९॥ समाप्तं राजसूयारम्भपर्व ॥

学业主派主命令

१९

करयेति ।। १ ॥ सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वेषां भूतानां भात्मबित्रियतमस्येत्यर्थः ॥ १४ ॥ अशस्त्रिनिधनौ न विद्यते शक्षेण निधनं ययोस्तौ ॥ २६ ॥ नीतिहैतोः बलीयसा स्पर्धा न कर्तब्येति नीतिस्तदर्थम् ॥ २८ ॥ इति सभापर्विणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोनविंशतितमोऽध्यायः॥१९॥

प्वमेष तदा वीर बलिभिः कुकुरान्थकैः ।

वृष्णिभिश्च महाराज नीतिहेतोरुपेक्षितः ॥

# जरासंधवधपर्व ।

२०

वासदेव उवाच। पतितौ हंसडिम्भकौ कंसश्च सगणो हतः। जरासंधस्य निधने कालोयं समुपागतः ॥ 8 न शक्योसी रणे जेतुं सर्वेरिप सुरासुरैः। ર प्राणयुद्धेन जेतव्यः स इत्युपलभामहे ॥ मयि नीतिर्बलं भीमे रिक्षता चावयोर्जयः। मागधं साधयिष्याम इष्टिं त्रय इवाययः ॥ 3 त्रिभिरासादितोस्माभिर्विजने स नराधिपः । न संदेहो यथा युद्धमेकेनाप्युपयास्यति ॥ 8 अवमानाच लोभाच बाहुवीयीच दर्पितः। भीमसेनेन युद्धाय ध्रुवमप्युवयास्यति ॥ अलं तस्य महाबाहुर्भीमसेनो महाबलः। लोकस्य समुदीर्णस्य निधनायान्तको यथा ॥ ६ यदि में हृद्यं वेत्सि यदि ते प्रत्ययो मयि। भीमसेनार्जुनी शीधं न्यासभृतौ प्रयच्छ मे ॥ वैशंपायन उवाच ।

वनुक्तो भगवता प्रत्युवाच युघिष्टिरः । भीमार्जुनी समालोवय संप्रहृष्टमुखी स्थिती ॥ ८ युधिष्ठिर उवाच ।

अच्युताच्युत मामैवं व्याहरामित्रकर्शन ।
पाण्डवानां भवान्नाथो भवन्तं चाश्रिता वयम् ९
यथा वदिस गोविन्द सर्वं तदुपपद्यते ।
न हि त्वमग्रतस्तेषां येषां लक्ष्मीः पराष्णुखी॥ १०
निहतश्च जरासंधो माश्रिताश्च महीक्षितः ।
राजसूयश्च मे लच्घो निदेशे तव तिष्ठतः ॥ ११
क्षित्रमेव यथा त्वेतत्कार्यं समुपपद्यते ।
अप्रमन्तो जगन्नाथ तथा कुरु नरोत्तम ॥ १२
न्रिभिभेवद्गिहिं विना नाहं जीवितुमुत्सहे।

धर्मकामार्थरहितो रोगार्त इव दुःखितः ॥ १३ न शौरिणा विनापार्थों न शौरिः पाण्डवं विना। नाजेयोस्त्यनयोर्लोके कृष्णयोरिति मे मतिः अयं च बलिनां श्रेष्ठः श्रीमानपि वृकोदरः। युवाभ्यां सहितो वीरः किं न कुर्यान्महायशाः॥ सुप्रणीतो बलौघो हि कुरुते कार्यमुत्तमम्। अन्धं बलं जडं प्राहुः प्रणेतव्यं विचक्षणैः ॥ १६ यतो हि निम्नं भवति नयान्ति हि ततो जलम्। यताश्छिद्रं ततश्चापि नयन्ते धीवरा जलम् ॥ १७ तस्मान्नयविधानइं पुरुषं लोकविश्रतम् । वयमाश्रित्य गोविन्दं यतामः कार्यासेद्धये ॥ १८ एवं प्रज्ञानयबलं कियोपायसमन्वितम् । पुरस्क्रवीत कार्येषु कृष्णं कार्यार्थसिद्धये॥ एवमेव यदुश्रेष्ठ यावत्कार्यार्थासिद्धये। अर्जुनः कृष्णमन्वेतु भीमोन्वेतु धनंजयम् । नयो जयो बलं चैव विक्रमे सिद्धिमेध्यति ॥ २० वैशंपायन उवाच ।

पवमुक्तास्ततः सर्वे म्रातरौ विपुलौजसः। वार्ष्णेयः पाण्डवैयौ च प्रतस्थुर्मागधं प्रति॥ २१ वर्चित्वनां ब्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छदम्। आच्छाद्य सहदां वाक्यैर्मनोज्ञेराभिनन्दिताः॥२२ अमर्षाद्मितप्तानां ज्ञात्यर्थं मुख्यतेजसाम्। रिवसोमाग्निवपुषां दीप्तमासीत्तदा वपुः॥ २३ हतं मेने जरासंधं दृष्ट्या भीमपुरोगमौ। पककार्यसमुद्यन्तौ कृष्णौ युद्धेऽपराजितौ॥ २४ ईशौ हि तौ महात्मानौ सर्वकार्यप्रवर्तिनौ। धर्मकामार्थलोकानां कार्याणां च प्रवर्तकौ॥ २५ कुक्त्यः प्रस्थितास्ते तु मध्येन कुक्जांगलम्। रम्यं प्रमसरो गत्वा कालकूटमतीत्य च॥ २६

२०

पतिताविति । १ । जयोर्जुनः ॥ ३ ॥ वलीघः सेना-प्रवाहः विचक्षणैः प्रणतब्यः अन्यथा अन्धजडवदाकिंचि-त्कंर बलिमत्यर्थः ॥ १६॥ एतदेव सदृष्टान्तमाह यत इति । धीवराः वरिधयः यतो यस्मिन् देशे निम्नं अयत्नत आक-मणीयं स्थानं भवति तं हि ततः द्वितीयार्थे तसिः इष्टं निरुपद्रवं देशं प्रति जडं सैन्यं नयन्ति न तु मृत्युमुखे महा-वीरस्याग्रे पात्यान्ति अत्र दृष्टान्तः यथा धीवराः नदीजलजी- विनः यति छदं कुल्यारूपं ततः तेनैव मार्गण जलं वारि इष्टं केदारादिप्रदेशं नयन्ति तद्वत् ॥१७॥ बलापेक्षया नीतिरेव श्रेष्ठेत्युपसंहरित तस्मादिति ॥१८॥ परिच्छदं अजिन-दण्डकमण्डलुकाषायादिरूपां सामग्रीं आच्छाय स्वीकृत्य तया स्वं वेषं तिरोधाय वा ॥२२ ॥ ईशो नरनारायणो सर्वाणि कार्याणे निमेषोन्मेषादिमहाप्रलयान्तानि वर्तियितुं श्रीलं ययोस्ती नियन्तारावित्यर्थः ॥२५ ॥ गण्डकीं च महाशोणं सदानीरां तथैव च।

एकपर्वतके नद्यः क्रमेणैत्याव्रजन्त ते॥ २७

उत्तीर्य सरयूं रम्यां दृष्ट्या पूर्वीश्च कोसलान्।

अतीत्य जम्मुर्मिथिलां मालां चर्मण्वतीं नदीम्॥

अतीत्य गङ्गां शोणं च त्रयस्ते प्राङ्मुखास्तदा । कुशचीरच्छदा जग्मुर्मागधं क्षेत्रमच्युताः ॥ २९ ते शश्वद्गोधनाकीर्णमम्बुमन्तं शुभद्रुमम् । गोरथं गिरिमासाद्य ददशुर्मागधं पुरम् ॥ ३०

इति श्रीमहाभा० सभाप० जरासंधवधप० कृष्णपाण्डवमागधयात्रायां विंशोऽध्यायः ॥२०॥

#### २१

#### वासुदेव उवाच।

एव पार्थ महान्भाति पश्चमान्नित्यमम्बमान् । निरामयः स्रवेश्माढ्यो निवेशो मागधः ग्राभः १ वैहारो विपूलः शैलो वराहो वृषभस्तथा तथा ऋषिगिरिस्तात द्युभाश्चेत्यकपञ्चमाः॥ प्ते पञ्च महाश्रुङ्गाः पर्वताः शीतलद्भमाः। रक्षन्तीवाभिसंहत्य संहताङ्गा गिरिव्रजम् ॥ पुष्पवेष्टितशाखाग्रैर्गन्धविद्धर्मनोहरैः। निगुढा इव लोधाणां वनैः कामिजनिषयैः॥ शूद्रायां गौतमो यत्र महात्मा संशितवतः। औशीनर्यामजनयत्काक्षीवाद्यान्सुतान्मुनिः ॥ गौतमस्य श्रयात्तरमाद्यथासौ तत्र स्वानि । भजते मागधं वंशं स नृपाणामनुब्रहः॥ अङ्गवङ्गादयश्चैव राजानः सुमहाबलाः। गौतमक्षयमभ्येत्य रमन्ते सम् पुरार्जन ॥ वनराजीस्त पश्येमाः विष्यलानां मनोरमाः । लोधानां च धुभाः पार्थ गौतमौकःसमीपजाः ८ अर्बुदः राऋवापी च पन्नगौ रात्रतापनौ ।

इति सभापविणि नै० मा० मा० विशोऽध्यायः ॥ २०॥

#### २१

ं एव मागधः मगधदेशसंबन्धी निवेशः विन्यासः॥ १ ॥
गौतमस्य क्षयादिति क्षयात् ऐश्वर्यात् असा ग्रद्भायां जातोपि
काक्षीवदादीनां वंशः मानवं वंशं भजते । स गौतमस्य तृपाणामुपर्यनुप्रहः ॥ ६ ॥ गौतमक्षयं गृहम् ॥७॥ गौतमौकः
गौतमस्य ओको गृहम् ॥ ८ ॥ पुरस्य गिरिं पुरप्राकारसंलग्नं
गिरितुल्यं महास्तम्मं 'बुरुज'इति भाषायां प्रसिद्धम् ॥ १४॥
वैत्यकं नगरस्चकम् ॥ १५ ॥ यत्रीति । मांसादं मांसाहारं
क्षयमं वृषभाकारं दैत्यमाससाद हतवान् । भेरीः हुन्हुभीन्

स्वस्तिकस्यालयश्चात्र मणिनागस्य चोत्तमः ॥९
अपरिहार्या मेघानां मागधा मनुना कृताः ।
कौशिको मणिमांश्चेव चकाते चाप्यनुप्रहम् १०
प्वं प्राप्य पुरं रम्यं दुराधर्षं समन्ततः ।
अर्थसिर्द्धि त्वनुपमां जरासंधोभिमन्यते ॥ ११
वयमासादने तस्य दर्पमद्य हरेमहि ।
वैशंपायन उवाच ।
प्वमुक्त्वा ततः सर्वे मातरो विपुलौजसः ॥१२
वार्षोयः पाप्टवौ नैव प्रतस्थर्माग्यं प्रमा

पवमुक्तवा ततः सर्वे भ्रातरो विपुलौजसः ॥१२ वाष्णेयः पाण्डवौ चैव प्रतम्थुमांगधं पुरम् । दृष्टपुष्टजनोपेतं चातुर्वण्यंसमाकुलम् ॥ १३ स्फीतोत्सवमनाधृष्यमासेदुश्च गिरिव्रजम् ॥१४ ततो द्वारमनासाद्य पुरस्य गिरिमुच्छ्रितम् ॥१४ बाईद्रथैः पूज्यमानं तथा नगरवासिभिः । मागधानां तु रुचिरं चैत्यकान्तरमाद्रवन् ॥१५ यत्र मांसादमृष्ममाससाद बृहद्रथः । तं हत्वा मासतालाभिस्तिस्रो भेरीरकारयत् १६ स्वपुरे स्थापयामास तेन चानद्यचर्मणा । यत्र ताः प्राणदन्भयों दिव्यपुष्पावचूर्णिताः ॥१७

मासतालाभिः मासेन ताला व्वनिपरिच्छेदो यासां ताभिराकृतिभिः उपलक्षिता इति योज्यम् । महतो हि कांस्यादिभाजनस्य सकृदाह तस्य चिरकालानुवर्ती व्वनिरिति प्रसिद्धं।
पूर्वे तु मासशब्देन द्वादशसंख्या तालशद्धेन मध्यमाङ्गुष्ठप्रमाणं
चोक्त्वा द्वादशतालप्रमाणाभिरिति ब्याचक्षते । आकृतिभिः
संमिता इत्यध्यात्हत्य योजना उभयत्रसमाना। तालःकरतलेङ्गुष्ठमध्यमाभ्यां च संमिते। गीतकालिकयामाने तालःखङ्गादिमुष्टिषु इति ।विश्वः । मांसनालाभिरिति गौडपाठे तु मांसस्य
नालबद्धेष्टनकत्रीभिःमांसनालाभिवर्धीभिः ॥ १६॥ तेन
चर्मणा च आनह्येति ब्यवहितेन संबन्धः अवचूर्णिताः
अवकीणां ब्याप्ता इत्यर्थः यत्र पुरस्य गिरौ ॥ १७॥

भंकत्वा भेरीत्रयं तेपि चैत्यप्राकारमाद्रवन् ॥ द्वारतोभिमुखाः सर्वे ययुर्नानायुधास्तदा ॥ १८ मागधानां सुरुचिरं चैत्यकं तं समादवन्। जिरसीव समाघन्तो जरासंधं जिशंसवः॥ १९ स्थिरं सुविपुलं शृङ्गं सुमहत्ततपुरातनम्। अर्चितं गन्धमाल्यैश्च सततं सुप्रातेष्ठितम् ॥ २० विपुलैर्बाहुभिर्वीरास्तेभिहत्याभ्यपातयन्। न्ततस्ते मागधं दृष्टाः पुरं प्रविविद्युस्तदा ॥ २१ यतास्मिन्नेव काले तु ब्राह्मणा वेदपारगाः । **र्श** दृष्टा तु दुर्निमित्तानि जरासंधमदर्शयन् ॥ पर्यश्यकुर्वेश्च नृपं द्विरदस्थं पुरोहिताः । न्ततस्तच्छान्तये राजा जरासंधः प्रतापवान्। दीक्षितो नियमस्थोसाबुपवासपरोभवत् ॥ स्नातकवातिनस्ते तु बाहुरास्त्रा निरायुधाः। युयुत्सवः प्रविविशुर्जरासंधेन भारत भश्यमाल्यापणानां च ददशुः श्रियमुत्तमाम् । स्कीतां सर्वगुणोपेतां सर्वकामसमृद्धिनीम ॥ २५ तां तु दृष्ट्रा समृद्धि ते वीथ्यां तस्यां नरोत्तमाः । राजमार्गेण गच्छन्तः कृष्णभीमधनंजयाः। वलादुद्दीत्वा माल्यानि मालाकारान्महाबलाः२६ विरागवसनाः सर्वे स्रग्विणो मृष्टकुण्डलाः। निवेशनमधाजग्मुर्जरासंघस्य घीमतः॥ २७ नोवासमिव वीक्षन्तः सिंहा हैमवता यथा। शालस्तम्भनिभास्तेषां चन्दनागुरुरूषिताः॥ अशोभन्त महाराज बाहवो युद्धशालिनाम् । तान्दृष्टा द्विरदप्रख्याञ्शालस्कन्धानिवोद्गतान् । व्यूढोरस्कान्मागधानां विस्मयः समपद्यत ॥ २९ ते त्वतीत्य जनाकीणीः कक्षास्तिस्रो नर्षभाः। अहंकारेण राजानमुपतस्थुर्गतव्यथाः॥ 30 न्तान्पाद्यमधुपर्कार्हान्गवार्होन्सत्कृति गतान् । प्रत्युत्थाय जरासंघ उपतस्थे यथाविधि ॥ ३१ उवाच चैतान्राजासौ स्वागतं वोस्त्वित प्रभुः। मौनमासीत्तदा पार्थभीमयोर्जनमेजय ॥ 32

तेषां मध्ये महाबुद्धिः कृष्णो वचनव्रवीत् । वक्तुं नायाति राजेन्द्र एतयोर्नियमस्थयोः ॥ 33 अर्वाष्ट्रिशीथात्परतस्त्वया सार्ध वदिष्यतः। यज्ञागारे स्थापयित्वा राजा राजगृहं गतः ॥ ३४ ततोर्घरात्रे संप्राप्ते यातो यत्र स्थिता द्विजाः। तस्य त्धेतद्वतं राजन्बभूव भुवि विश्वतम् ॥ ३५ स्नातकान्त्राह्मणान्त्राप्ताञ्चङ्कृत्वा स समितिजयः। अप्यर्धरात्रे नृपतिः प्रत्युद्गच्छति भारत ॥ ३६ तांस्त्वपूर्वेण वेषेण दृष्टां स मृपसत्तमः । उपतस्थे जरासंघो विस्मितश्चाभवत्तदा ॥ श्र ते तु दृष्ट्वैव राजानं जरासंधं नरर्षभाः। इदमुचुरामेत्रघाः सर्वे भरतसत्तम ॥ 3८ स्वस्त्यस्तु कुरालं राजन्निति तत्र व्यवस्थिताः । तं नृपं नृपद्यार्दूल प्रेक्षमाणाः परस्परम् ॥ ३९ तामव्रवीज्जरासंधस्तथा पाण्डवयादवान् । आस्यतामिति राजेन्द्र ब्राह्मणछद्मसंवृतान् ॥ 80 अथोपविविद्युः सर्वे त्रयस्ते पुरुषर्षमाः । संप्रदीतास्त्रयो लक्ष्म्या महाध्वर इवाव्नयः ॥ ४१ तानुवाच जरासंघः सत्यसंघो नराघिपः। ेविगर्हमाणः कौरव्य वेषग्रहणवैकृतान् । न स्नातऋवता विप्रा बहिर्माल्यानुरुपनाः ॥ ४२ भवन्तीति नृलोकेस्मिन्विदितं मम सर्वशः । के यूर्य पुष्पवन्तश्च भुजैर्ज्याकृतलक्षणैः ॥ बिस्रतः क्षात्रमोजश्च ब्राह्मण्यं प्रतिजानथ । एवं विरागवसना बहिर्माल्घानुलेपनाः सत्यं वदत के यूयं सत्यं राजसु शोभते चैत्यकस्य गिरेः श्रङ्गं भित्त्वा किमिह छद्मना । अद्वारेण प्रविष्टाः स्थ निर्भया राजकित्विषात् ४५ वद्ध्वं वाचि वोर्यं च ब्राह्मणस्य विशेषतः । कर्म चैताद्वेलिङ्गर्थं कि वोद्य प्रसमीक्षितम् ॥४६ एवं च मामुपास्थाय कस्माच विधिनाईणाम् । प्रतीतां नानुगृह्णीत कार्यं किं वास्मदागमे ॥ ४७

चैलकं चित्या दृषदां चयनेन निर्वृत्तम् ॥ १९ ॥ श्वः तं गिरिमेव श्वः वदुिन्छूतं भाषायां 'मनुरा 'इति प्रसिद्धम् ॥ २० ॥ पर्यम्रयकुर्वन् ज्वलता उत्सुकेन परितो भ्राम्य-माणेन यिन्यं पश्चामेव पर्यमिकृतवन्तः ॥ २३ ॥ विराग-वसनाः विचित्ररागवसनाः ॥ २७ ॥ गोवासं गोष्ठम् ॥ २८ ॥ कक्षाः द्वारदेशाः उत्तममध्यमाधमजनावस्थिनियोग्याः ॥ ३० ॥ स्वस्त्यस्तु कुशलं राजन् । कुशलं

निर्विधं यथा स्यात्तथा स्वस्ति सुतरां यत् अस्ति अविनाशि मोक्षपदं तत्ते अस्तु । कृष्णसमक्षं मरिष्यमाणस्य तत्प्राप्त्य-वर्यभावादिति भावः । मा जीवेत्यर्थः ॥ ३९ ॥ बहिर्मान्त्यानुरुपनाः बहिः समार्वतनादिनिमित्तं विना ॥ ४२ ॥ वाचि वीयं न तु क्रियायां विलिङ्गस्थं अन्यलिङ्गमन्यत्कर्मेन्त्र्यथः ॥ ४६ ॥ अर्हणां पूजां अस्मदागमे अस्मान् प्रति आगमने ॥ ४७ ॥

एवमुक्ते ततः कृष्णः प्रत्युवाच महामनाः । स्निग्धगम्भीरया वाचा वाक्यं वाक्य विशारदः४८

कृष्ण उवाच ।

स्नातकान्त्राह्मणान्राज्ञान्विध्वरमांस्त्वं नराश्चिप स्नातकवितनो राजन्त्राह्मणाः क्षत्रिया विशः॥४९ विशेषनियमाश्चेषामविशेषाश्च सन्त्युत । विशेषवांश्च सततं क्षत्रियः श्रियमृच्छति ॥ ५० पुष्पवत्सु ध्रुवा श्रीश्च पुष्पवन्तस्ततो वयम । क्षत्रियो वाहुवीर्यस्तु न तथा वाक्यवीर्यवान् । अप्रगल्भं वचस्तस्य तस्माद्वार्हद्रथेरितम् ॥ ५१ स्वर्वार्यं क्षत्रियाणां तु बाह्वोर्धाता न्यवेशयत् । तिद्देद्क्षासि चेद्राजन्द्रष्टास्यद्य न संशयः ॥ ५२ अद्वारेण रिपोर्गेहं द्वारेण सुहदो गृहान् । प्रविशन्ति नरा धीरा द्वाराण्येतानि धर्मतः ॥५३ कार्यवन्तो गृहानेत्य शत्रुतो नार्हणां वयम् । प्रतिगृह्वीम तद्विद्धि एतन्नः शाश्वतं व्रतम् ॥ ५४ स्तिगृह्वीम तद्विद्धि एतन्नः शाश्वतं व्रतम् ॥ ५४ स्तिगृह्वीम तद्विद्धि एतन्नः शाश्वतं व्रतम् ॥ ५४ स्विगृह्वीम तद्विद्धि एतन्नः शाश्वतं व्रतम् ॥ ५४ स्व

इति श्रीमहाभारते सभा० जरासंघवघपर्वणि कृष्णजरासंघसंवादे एकविंशोऽध्यायः॥ २१॥



२२

ફ

जरासंघ उवाच ।

न स्मरामि कदा वैरं कृतं युष्माभिरित्युत ।
चिन्तयंश्च न पर्यामि भवतां प्रति वैकृतम् ॥ १
वैकृते वासित कयं मन्यध्वं मामनागसम् ।
आरं वै अत् हे विप्राः सतां समय एष हि ॥ २
अथ धर्मापघाताद्धि मनः समुपत्यते ।
योनागसि प्रसजति क्षत्रियो हि न संशयः ॥ ३
अतोन्यथा चर्ह्होके धर्मशः सन्महारथः
वृजिनां गतिमाप्तोति श्रेयसोप्युपहन्ति च ॥ ४
त्रैलोक्ये क्षत्रधमों हि श्रेयान्वे साधुचारिणाम् ।
नान्यं धर्म प्रशंसन्ति ये च धर्मविदो जनाः ॥ ५
तस्य मेद्य स्थितस्यह स्वधर्मे नियतात्मनः।

कृष्ण उवाच । कुलकार्यं महाबाहो काश्चिदेकः कुलोद्रहः । वहते यस्तन्नियोगाद्वयमभ्युद्यतास्त्विय ॥

अनागसं प्रजानां च प्रमादादिव जल्पथ ॥

त्वया चोपहृता राजन्क्षात्रिया लोकवासिनः। तदागः ऋ्रमुत्पाद्य मन्यसे कि.मनागसम् ॥ 6 राजा राज्ञः कथं साधून्हिस्यात्रपतिसत्तम । तद्राज्ञः संनिगृह्य त्वं रुद्रायोपजिहीर्षसि ॥ अस्मांस्तदेनो गच्छेन्द्रि कृतं बाईद्रथत्वया । वयं हि शक्ता धर्मस्य रक्षणे धर्मचारिणः ॥ मनुष्याणां समालम्भो न च दृष्टः कदाचन । स कथं मानुषैदेंवं यष्ट्रमिच्छासि शंकरम्॥ सवर्णो हि सवर्णानां पशुसंज्ञां करिष्यासि। कोन्य एवं यथा हि त्वं जरासंध वृथामतिः १२ यस्यां यस्यामवस्थायां यधत्कर्म करोति यः। तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं समवाशुयात् ॥१३ ते त्वां ज्ञातिक्षयकरं वयमार्तानुसारिणः। शातिवृद्धिनिमित्तार्थं विनिहन्तुमिहागताः ॥ १४ नास्ति लोके पुमानन्यः क्षत्रियेष्विति चैव तत् 🌬 मन्यसे स च ते राजनसुमहान्बुद्धिविधवः ॥

स्नातकत्वं समर्थ्यं बहिर्मात्यत्वादिकमपि क्षत्रियत्वेन समर्थयते विशेषेत्यादिना ॥ ५०॥ वचस्तस्य वाग्वीर्य-त्वस्य ॥ ५१॥ अद्वारेणत्यादिना वैरं प्रकाशयति ॥५३॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकविशोऽध्यायः ॥ २१॥ सत्यवचनस्य समयः मर्यादा ॥ २ ॥ प्रसजित प्रसज्जयि। अर्थद्रव्योपघातं आरोपयित । सः क्षित्रयः वृजिनां कष्टां गितं आप्रोति न संशय इति योजना ॥ ३ ॥ उपहन्ति चात्मानम् ॥ ४ ॥ प्रजानां चानागसं जल्पथ विपरीतमर्थं वदय ॥ ६ ॥ वैरम्लं प्रकाशयित कुलेति ॥ ७ ॥ एनोप-गच्छेत् एनः पापं कर्तृ उपगच्छेत्प्राप्त्रयात् संघिरार्षः ॥ १ ०॥ नतु 'ब्रह्मणे ब्राह्मणमालम्ते द्रश्यादिना सर्वजातीयानां सर्वन्कर्मणां मानुषाणामालम्भो देवतार्थं वधःश्रूयते इत्याशंवयाद्धं सवर्णो हीति ॥ १२॥

२२

वैकृतं अपकारः ॥ १ कथं अरिं मन्यभ्वं तहूत एषः

को हि जानन्नभिजनमात्मवान्क्षत्रियो नृप। नाविशेत्स्वर्गमतुलं रणानन्तरमव्ययम् ॥ १६ स्वर्ग ह्येव समास्थाय रणयक्षेषु दीक्षिताः। जयन्ति क्षत्रिया लोकांस्ताद्वीद्धि मनुजर्षभ ॥ १७ स्वर्गयोनिर्महद्रह्म स्वर्गयोनिर्महद्यशः। स्वर्गयोनिस्तपो युद्धे मृत्युः सोऽव्यभिचारवान्॥ एय ह्यान्द्रो वैजयन्तो गुणैर्नित्यं समाहितः। येनासुरान्पराजित्य जगत्पाति शतऋतुः॥ १९ स्वर्गमार्गाय कस्य स्याद्विग्रहो वै यथा तव। मागधैर्विपुलैः सैन्यैर्बाहुल्यबलदर्पितः॥ २० मावमस्थाः परान्राजन्नारित वीर्यं नरे नरे समं तेजस्वया चैव विशिष्टं वा नरेश्वर ॥ २१ यावदेतदसंबुद्धं तावदेव भवेत्तव । विषद्यमेतदस्माकमतो राजन्त्रवीमि ते॥ २२ जहि त्वं सदशेष्वेव मानं दर्पं च मागध । मागमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम् ॥ २३ द्भीाद्भवः कार्तवीर्य उत्तरश्च बृहद्रथः। श्रेयसो ह्यवमन्येह विनेशुः सबला नृपाः ॥ युयुक्षमाणस्त्वत्तो हि न वयं ब्राह्मणा भ्रुवम् । शौरिरस्मि हषीकेशो नृवीरौ पाण्डवाविमौ। अनयोर्मातुलेयं च कृष्णं मां विद्धि ते रिपुम २५ त्वामाह्वयामहे राजिन्स्थरो युध्यस्व मागध। मुञ्ज वा नृपतीन्सर्वान्गच्छ वा त्वं यमक्षयम् २६

जरासंघ उवाच।
नाजितान्वै नरपतीनहमादि कांश्चन।
अजितः पर्यवस्थाता कोत्र यो न मया जितः २७
क्षत्रियस्थैतदेवाहुर्धम्यं कृष्णोपजीवनम्।
विक्रम्य वशमानीय कामतो यत्समाचरेत्॥ २८
देवतार्थमुपाहृत्य राज्ञः कृष्ण कथं भयात्।
अहमद्य विमुच्येयं क्षात्रं व्रतमनुस्मरन्॥ २९
सैन्यं सैन्येन ट्यूढेन एक एकेन वा पुनः।
द्वाभ्यां त्रिभिर्वा योत्स्येहं युगपत्पृथगेव वा ॥३०
वैशंपायन उवाच।

एवमुक्त्वा जरासंधः सहदेवाभिषेचनम् । आज्ञापयत्तदा राजा युयुत्सुर्भीमकर्माभेः ॥ स त सेनापति राजा सस्मार भरतर्षभ। कौशिकं चित्रसेनं च तस्मिन्युद्ध उपस्थिते ॥ ३२. ययोस्ते नामनी राजन्हंसेति डिम्मकेति च । पूर्व संकथितं पंभिर्नृहोके लोकसः हते ॥ 33 तं तु राजन्विभुः शौरी राजानं बलिनां वरम् ्स्मृःवा पुरुषशार्दूलः शार्दूलसमविक्रमम्॥ 38 सत्यसंघो जरासंघं भुवि मीमपराक्रमम्। भागमन्यस्य निर्दिष्टमवध्यं मधुमिर्मृधे ॥ 34. नात्मनात्मवतां मुख्य इयेष मधुसूद्रनः। ब्राह्मीमाञ्चां पुरस्कृत्य हन्तुं हलधरानुजः ॥ **३**६.

इति श्रीमहाभा० सभाप० जरासंघवघप० जरासंघयुद्धोद्योगे द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥



अभिजनं सजातीयं पात्यतया जानन् ॥ १६॥ स्वर्गेति ब्रह्म वेदः यशः तपो वेदोक्तं कर्म च स्वर्गः योनिः सुखहेतुः । युद्धे मृत्युश्च अब्यभिचारवान् स्वर्गहेतुः वेदादीनां अन्नतादीन् प्रति स्वर्गहेतुःवं नास्ति युद्धे मृत्युस्तु न तथेत्यर्थः ॥१८॥ एषः युद्धे मृत्युः ऐन्द्रः इन्द्रसंबन्धी । वैजयन्तः प्रासादः तत्प्राप्तिहेतुरित्यर्थः येन लब्धेन समाहितः पूर्ण ॥ १९ ॥ स्वर्गमार्गहेतोविंग्रहो वेरं अस्माभिः सह यथा तव पुण्यातिशयात् न तथान्यस्यास्ति अत्र हेतुः क्षित्रयावमान इत्याह मार्गधीरिति सैन्येरेव न वाहुबलेन ॥ २० ॥ विषद्यं असद्धं विगतः सह्यः सोढुं योग्यः सोढा यस्य तत् यद्वा तव एतावत् बलं अस्माकं विषद्यं सुसहम्

॥ २२ ॥ युयुक्षमाणास्त्वत्तो हि त्वतः त्वां युयुक्षमाणाः योगः कपटेन हननं तत्कर्तुमिच्छन्तः 'योगो विश्रव्धधा-तिनि'इति विश्वः । मुमुक्षमाणा इति पाठे नृपानिति शेषः । ब्राह्मणबुवा इति पाठे ब्राह्मणाधमाः ॥ २५ ॥ अजितः अन्यिरिति शेषः । पर्यवस्थाता शत्रुः ॥२५॥ व्यूढेन व्यूह्-रचनायास्थितेन ॥ ३० ॥ हंसिडिम्भकाविव कौशिकचित्र-सेनावित्याह ययोरिति ॥ ३३ ॥ मधुभिः यादवैः ॥ ३५ ॥ न हन्तुं इयेषेत्यन्वयः तत्र हेतुः ब्राह्मीिमिति ॥ ३६ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वाविंशोध्यायः ॥ २२ ॥

वैशंपायन उवाच । न्ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय यदुनन्दनः। उवाच वाग्मी राजानं जरासंघमधोक्षजः॥ १ कृष्ण उवाचा त्रयाणां केन ते राजन्योद्धमुत्सहेत मनः। अस्मद्न्यतमेनेह सज्जीभवतु को युधि॥ ર <sup>, एव</sup>मुक्तः स नृपतिर्युद्धं वन्ने महाद्युतिः । जरासंघस्ततो राजा मीमसेनेन मागधः॥ રૂ आदाय रोचनां माल्यं मङ्गल्यान्यपराणि च। धारयन्नगदान्मुख्यान्निर्वृतीर्वेदनानि च। उपतस्थे जरासंघं युयुत्सुं वै पुरोहितः ॥ S कृतस्वस्त्ययनो राजा ब्राह्मणेन यशास्त्रिना। समनहाजरासंघः क्षात्रं धर्ममनुस्मरन्॥ Ģ अवमुच्य किरीटं स केशान्समनुगृह्य च। उद्यतिष्ठज्जरासंघो वेलातिग इवार्णवः 🛭 उवाच मतिमान्राजा भीमं भीमप्राक्षमः। सीम योत्स्ये त्वया सार्धे श्रेयसा निर्जितं वरम्॥ यवमुक्त्वा जरासधो भीमसेनमरिंद्मः। प्रत्युचयौ महातेजाः शक्तं चल इवासुरः ॥ 20 ततः संमन्त्र्य कृष्णेन कृतस्वस्त्ययनो बली । भीमसेनो जरासंघमाससाद युयुत्सया॥ ९ ततस्तौ नरशार्दूलौ बाहुशस्त्रौ समीयतः। वीरौ परमसंद्रष्टावन्योन्यजयकाङ्किणौ॥ १०

२३

तत इति ॥१॥ आदाय पुरोहित उपतस्थे इति सार्धसंबन्धः । अगदान् औषधानि । निर्नृतीवदनानि च । दुःखमूर्च्छयोः काले सुखसंज्ञाकराणि ॥४॥समनद्यत् संनद्धो बभूव
॥५॥ कक्षेः दोर्मूलैः कक्षां प्रकोष्ठगतां रज्जुं धुन्वानौ । यतः
तत्र कक्षे आस्फोटं चकतुः । बाहुमूलास्फालनेन अङ्गदबन्धरज्जुरोषं कम्पयन्तावित्यर्थः ॥ ११ ॥ चित्रहस्तादिकं
हस्तस्यातिवेगेन आकुञ्चनप्रसारणोपर्यधश्चालनमुष्टीकरणानि
चित्रहस्ताः आदिपदात् पादस्याप्याकुञ्चनादि । कक्षाबन्धं
परस्परकक्षायां हस्तौ कृत्वा बन्धनम् । गलेति गले गण्डेन
मालदेशेनाभिघातस्तेन । पाषाणसदृशांगत्वात्तयोरभिघातेन
विस्फुलिङ्गोत्पत्त्याऽशनि वज्रामिव ससृजतुरित्यर्थः ॥ १३ ॥
बाहुपाञ्चादिकं चरणपाश आदिशब्दार्थः पादाभ्यां आहताः
विराक्षःसनायवो याभ्यां तौ । दृढप्रहारेण नाडीपर्यन्तमपि वेदनाबन्तावित्यर्थः । उरोहस्तं उरीस चपेटाप्रहारं । पूर्णकुम्भौ

कर्प्रहणपूर्वे तु कृत्वा पादाभिवन्दनम् । कक्षैः कक्षां विधुन्वानावास्फोटं तत्र चक्रतुः ११ स्कन्धे दोभ्यां समाहत्य निहत्य च मुहुर्मुहुः। अङ्गमङ्गैः समाश्चिष्य पुनरास्कालनं विभो ॥१२ चित्रहस्तादिकं कृत्वा कक्षाबन्धं च चक्रतुः। गलगण्डाभिघातेन सस्फुलिङ्गेन चारानिम् ॥१३ बाहुपाशादिकं कृत्वा पादाहतशिरावुभौ। उरोहस्तं ततश्चके पूर्णकुम्भौ प्रयुज्य तौ ॥ १४ करसंपीडनं कृत्वा गर्जन्तौ वारणाविव । नर्दन्तौ मेघसंकाशै। बाहुप्रहरणावुभौ॥ 84 तलेनाहन्यमानौ तु अन्योन्यं कृतवीक्षणौ । सिंहाविव सुसंकुद्धावाकृष्याकृष्य युध्यताम् ॥१६ अङ्गेनाङ्गं समापीड्य बाहुभ्यानुभयोरिप। आवृत्य बाहुभिश्चापि उदरं च प्रचक्रतः।। १७ उमा कट्यां सुपार्श्वे तु तक्षवन्तौ च शिक्षितौ अधोहस्तं स्वकण्ठे तृदरस्योरसि चाक्षिपत् ॥१८ सर्वातिकान्तमर्यादं पृष्ठभङ्गं च चक्रतुः । संपूर्णमूच्छी बाहुभ्यां पूर्णकुम्भं प्रवक्रतुः॥ तृणपीडं यथाकामं पूर्णयोगं समुष्टिकम् । एवमादीनि युद्धानि प्रकुर्वन्तौ परस्परम् ॥ २० तयोर्युद्धं ततो द्र्ष्टुं समेताः पुरवासिनः। ब्राह्मणा वणिजश्चेव क्षत्रियाश्च सहस्रशः ॥ રશ

प्रथिताङ्गुलिभ्यां हस्ताभ्यां परिशरसः पींडनं पूर्णकुम्भः । द्वित्वं परस्परं द्वाविष चक्रतुरिति वक्तुम् ॥ १४ ॥ तलेन चेपव्या ॥ १६ ॥ आवृत्य जत्रुदेशे पृष्ठं कृत्वा बाहुभिः बहुत्वाद्वां विष मिथः उदरं आदाय प्रचक्रतः प्रचिक्षिपतुः कृ विक्षेपेऽस्य रूपम् ॥१०॥ एवं कट्यां सुपार्श्वं च प्रचक्रतुः । तक्षवन्तौ तक्षस्तन्करणं गात्रसंकोच इत्यर्थः तद्वन्तौ । अधोहस्तं उदरस्याधस्तात् हस्तं कृत्वा हस्ताभ्यामुदरमावेष्ट्य स्वकण्ठं स्वोरिस च कण्ठोरःसमीपे आनीय आक्षिपत् आस्फालित-वान् ॥ १८ ॥ पृष्ठस्य भूसंबन्धेन जातं भन्नं पराभवम् । बाहुभ्यां उदरादिनिपींडने संपूर्णमूच्छीम् ॥ १९ ॥ तृण्पिंड रज्जूकरणे तृणामिव यत्र बाह्वादिकं ब्यावर्त्यते तद्युद्धं तृण्पींड रज्जूकरणे तृणामिव यत्र बाह्वादिकं ब्यावर्त्यते तद्युद्धं तृण्पींडम् । पूर्णयोगं योगो विश्रब्धघातनं तच्च पूर्ण अन्यत्र मुष्टेः पातं प्रदर्श्य अन्यत्रपातनमित्यर्थः । एवमादीनि पादाकर्षणं र्शार्षकर्शीकरणादीनि ॥ ६० ॥

शृद्धाश्च नरशार्द्रुल स्त्रियो वृद्धाश्च सर्वशः।
निरन्तरमभूत्तत्र जनौवैरिभसंवृतम्॥
तयोरथ भुजाघातान्नित्रहप्रत्रहात्तथा।
आसीत्सुभीमसंपातो वज्रपर्वतयोरिव॥
उभौ परमसंहष्टौ बलेन बलिनां वरौ।
अन्योन्यस्यान्तरं प्रेप्सू परस्परजयैषिणौ॥
तद्धीमभुत्सार्यजनं युद्धमासीदुपप्रवे।
बलिनोः संयुगे राजन्वृत्रवासवयोरिव॥
प्रकर्षणाकर्षणाभ्यामनुकर्षविकर्षणैः।
आचकर्षतुरन्योन्यं जानुभिश्चावजन्नतुः॥
ततः शब्देन महता भत्स्यन्तौ परस्परम्।
पाषाणसंघातनिभैः प्रहारैरिभजन्नतुः॥
व्युदोरस्कौ दीर्घभुजौ नियुद्धकुशलावुभौ।
बाहुभिः समसज्जेतामायसैः परिवैरिव॥

कार्तिकस्य तु मासस्य प्रवृत्तं प्रथमेहिन ॥ अनाहारं दिवारात्रमविश्रान्तमवर्तत ॥ २९: तद्वत्तं तु त्रयोदश्यां समवेतं महात्मनीः। २३ चतुर्देश्यां निशायां तु निवृत्तों मागधः क्रमात्३० तं राजानं तथा क्लान्तं दृष्ट्या राजञ्जनार्दनः। उवाच भीमकर्माणं भीमं संबोधयन्निव॥ क्रान्तः शत्रुर्ने कौन्तेय लभ्यः पीडायेतुं रणे । २५ । पीड्यमानो हि कार्त्स्येन जह्याज्जीवितमात्मनः॥ तस्मात्तेनैव कौन्तेय पीडनीयो जनाधिपः। सममेतेन युध्यस्व बाहुभ्यां भरतर्षभ ॥ 33 एवमुक्तः स कृष्णेन पाण्डवः परवीरहा जरासंधस्य तद्रपं ज्ञात्वा चक्रे मति वधे ॥ 38. ततस्तमजितं जेतुं जरासंधं वृकोदरः। संरम्भं वालिनां श्रेष्ठो जग्राह कुरुनन्दनः॥ રૂ.

इति श्रीमहाभा० सभाप० जरासंघवधप० जरासंघक्कान्तौ त्रयोविंशोध्यायः॥ २३॥।



### २४

वैशंपायन उवाच ।

भीमसेनस्ततः कृष्णमुवाच यदुनन्दनम् ।

शुद्धिमास्थाय विपुलां जरासंधवधेप्सया ॥ १
नायं पापो मया कृष्ण युक्तः स्याद्नुरोधितुम् ।

श्राणेन यदुशाई ल बद्धकक्षेण वाससा ॥ २

स्वमुक्तस्ततः कृष्णः प्रत्युवाच वृंकोद्रम् ।

त्वरयन्पुरुषद्याद्रो जरासंधवधेप्सया ।। ३

यत्ते देवं परं सत्त्वं यद्य ते मातिश्विनः ।

बलं भीम जरासंधे दर्शयाद्य तद्य वै ॥ ४

्वमुक्तस्तदा भीमो जरासंधमरिंदमः।

उत्थिष्य भ्रामयामास बलवन्तं महाबलः॥ ५
भ्रामयित्वा शतगुणं जानुभ्यां भरतर्षभ।

बभञ्ज पृष्ठं संक्षिप्य निष्पिष्य विननाद् च॥ ६
करे गृहीत्वा चरणं द्वेधा चके महाबलः॥ ७
तस्य निष्पिष्यमाणस्य पाण्डवस्य च गर्जतः।

अभवनुमुलो नादः सर्वप्राणिभयंकरः॥ ८
वित्रेसुमीगधाः सर्वे स्त्रीणां गर्भाश्च सुसुद्धः॥

भीमसेनस्य नादेन जरासंधस्य चैव ह॥ ९

निग्रहः हस्ताभ्यां कन्धराक्ष्णेन शत्रोरघोमुखीकरणं। प्रग्रहः शत्रोरुतानपातनार्थं पादाक्ष्णम् ॥ २३॥
उत्सार्यजनं हस्तबाहुबन्धेन परस्परापसारणादूरिकृतप्रेक्षकजनम्। उपग्रवे युद्धभूमौ उपह्नरे इति पाठे निकटदेशे
॥ २५॥ प्रकृषणे पश्चादपसारणे इतरोऽनुकृषित
अवाङ्मुखं पात्रियतुम् । आकृषणे अर्वाक्ष्णणे इतरो
विकृषति तिर्यक् नयतीत्यर्थः। आचकृषणे अर्वाक्षणे इतरो
विकृषति तिर्यक् नयतीत्यर्थः। आचकृषतः देहौ विलिलिखतुः
प्रहारीरिति शेषः ॥ २६॥ नियुद्धं निगृह्य युद्धम् ॥२८॥
अनाहारं नास्ति आहरणे आहार उपसंहारो यस्य तत्।
अविश्रान्तं न विशेषण श्रान्तोऽन्यतरो यस्मिस्तत्तथा ॥२९॥
अहृतं ताहश्चम्कारं युद्धं त्रयोदस्यां समवेतं त्रयोदशीपर्यन्तं

जातिमिति शेषः । क्लमात् द्धमं प्राप्य निवृत्तः निगृहीतप्रवृत्तो भूत् ॥ ३० ॥ संबोधयान्निव शिष्टाचारप्रदर्शनब्याजेन शत्रु वधकालं सूचयान्निव ॥ ३१ ॥ तस्मात्ते त्वया ॥ ३३ ॥ तद्भूपं क्लान्तरूपम् ॥ ३४ ॥ संरम्भं कोपम् ॥ ३५ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयोविंशोऽ त्याय ॥ २३ ॥

#### २४

भीमसेन इति॥१॥अनुरोधितुं निरोद्धं प्राणेन बलेन ॥२॥ जानुभ्यां धनुर्योध्वत्पृष्ठं संक्षिप्य विनाम्य ॥ ६॥

किं नु स्याद्धिमवान्भिन्नः किं नु स्विद्दीर्यते मही। इति वै मागधा जहुर्भीमसेनस्य निःखनात्॥१० ततो राज्ञः कुलद्वारि प्रसुप्तामिव तं नृपम्। रात्रौ गतासुमुत्सुज्य निश्चक्रमुररिदमाः ॥ जरासंधरथं कृष्णो योजयित्वा पताकिनम् । आरोप्य म्रातरौ चैव मोक्षयामास बान्धवान् १२ ते वै रत्नभुजं कृष्णं रत्नार्हाः पृथिवीश्वराः । राजानश्चकुरासाद्य मोक्षिता महतो भयात् ॥१३ अक्षतः शस्त्रसंपन्नो जितारिः सह राजभिः। रथमास्थाय तं दिव्यं निर्जगाम गिरिव्रजात् ॥१४ यः स सोदर्यवात्राम द्वियोधी कृष्णसारिधः। अभ्यासघाती संदश्यो दुर्जयः सर्वराजभिः ॥१५ भीमार्जुनाभ्यां योघाभ्यामास्थितः कृष्णसार्याः। शुशुभे रथवर्योसौ दुर्जयः सर्वधन्विभिः ॥ राकविष्णू हि संग्रामे चेरतुस्तारकामये । रथेन तेन वै कृष्ण उपारुत्य ययौ तदा ॥ १७ तप्तचामीकराभेण किङ्किणीजालमालिना । मेघनिर्घोषनादेन जैत्रेणामित्रघातिना १८ येन राको दानवानां जघान नवतीर्नव तं प्राप्य समहष्यन्त रथं ते पुरवर्षमाः ॥ १९ ततः कृष्णं महाबाहुं भ्रात्भ्यां सहितं तदा । रथस्थं मागधा दृष्टा समपद्यन्त विस्मिताः॥ ह्यौर्दिव्यैः समायुक्तो रथो वायुसमो जवे। अधिष्ठितः स शुशुभे कृष्णेनार्तीव भारत ॥ २१ असंगो देवविहितस्तस्मिन्रथवरे ध्वजः। योजनाद्दशे श्रीमानिन्द्रायुधसमप्रभः॥ २२ चिन्तयामास कृष्णोथ गरुतमन्तं स चाभ्ययात्। क्षणे तस्मिन्स तेनासीचैत्यवृक्ष इवोत्थितः ॥ २३ ट्यादितास्यैर्महानादैः सह भूतिर्ध्वजालयैः । तस्मिन्रथवरे तस्थौ गरुत्मान्पन्नगारानः ॥ दुर्निरीक्ष्यो हि भूतानां तेजसाम्याधिकं बभौ। आदित्य इव मध्याहे सहस्रकिराणावृतः ॥ न स सज्जति वृक्षेषु शस्त्रैश्चापि न रिष्यते।

दिव्यो ध्वजवरो राजन्द्रस्यते चेह मानुषैः ॥ २६ तमास्थाय रथं दिव्यं पर्जन्यसमिनःस्वनम् । निर्ययो पुरुषव्याव्रः पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः ॥२७ यं लेभे वासवादाजा वसुस्तस्माद्वहद्रथः । बृहद्रयात्ऋमेणैव प्राप्तो बाईद्रथं नृप ॥ ર૮ स निर्याय महाबाहुः पुण्डरीकेक्षणस्ततः । २९ गिरिवजाद्वहिस्तस्थौ समदेशे महायशाः॥ तत्रैनं नागराः सर्वे सत्कारेणाभ्ययुस्तदा । ब्राह्मणप्रमुखा राजान्विधि हेर्न कर्मणा ॥ ३० बन्धनाद्विप्रमुक्ताश्च राजानी मधुसूदनम् । ३१ पुजयामासुरूचुश्च स्तुतिपूर्वमिदं वचः नैतिचित्रं महाबाहो त्विय देविकनन्दने। भीमार्जनबलेपिते धर्मस्य प्रतिपालनम् ॥ ३२ जरासंधहृदे घोरे दुःखपङ्के निमज्जताम् । राज्ञां समभ्युद्धरणं यदिदं कृतमद्य वै ॥ 33 विष्णो समवसन्नानां गिरिदुर्गे सुदारुणे। दिष्ट्या मोक्षाचशो दीतमाप्तं ते यदुनन्दन ॥ ३४ र्कि कुर्मः पुरुषच्याव्र शाधि नः प्रणतिस्थितान् । कृतमित्येव तद्विद्धि नृपैर्यद्यपि दुष्करम् ॥ રૂપ तानुवाच हृषीकेशः समाश्वास्य महाजनाः । युधिष्ठिरो राजसूयं ऋतुमाहर्तुमिच्छति ॥ ३६ तस्य धर्मप्रवृतस्य पार्धिवत्वं चिकीर्षतः । सर्वैभवद्भिर्विज्ञाय साहाय्यं क्रियतामिति ॥ ३७ ततः सुप्रीतमनसस्ते नृपा नृपसत्तम । तथेत्येवाब्रुवन्सर्वे प्रतिगृत्वास्य तां गिरम् ॥ रतमाजं च दाशांई चकुस्ते पृथिवीश्वराः। कृच्छ्राज्जग्राह गोविन्दस्तेषां तद्नुकम्पया ॥ ३९ जरासंघात्मजश्चैव सहदेवो महामनाः । निर्ययों सजनामात्यः पुरस्कृत्य पुरोहितम् ॥ स नीचैः प्रणतो भृत्वा बहुरत्नपुरोगमः । सहदेवो नृणां देवं वासुदेवमुपस्थितः ॥ પ્રદ भयार्ताय ततस्तस्मै कृष्णो दत्वाऽभयं तदा । િષ્ઠર आददेस्य महार्हाणि रत्नानि पुरषोत्तमः॥

कुलद्वारि गृहद्वारि ॥ ११ ॥ श्रातरी भीमार्जुनी बान्धवान् जरासंधवद्धान् नृपान् ॥ १२ ॥ ते कृष्णं रत्नभुजं चकुरित्यन्वयः ॥ १३ ॥ सोद्यवान् भीमयुक्तः द्वियोधी द्वाभ्यां हस्ताभ्यां शराणां प्रक्षेपात् अभ्यासघाती पुनःपुन-सञ्जत्तिरभ्यासः तं परकीयं हन्तुं श्लिमस्य धनुर्विद्यायां परीत्कर्षजेता । संदर्यः रमणीयाङ्गः ॥ १५ ॥ शक्तविष्णू हिशन्द इवार्थे। तारकामये तारका तारा बृहस्प तिभायो सेव आमयवत् विनाशहेतुर्यस्मिन्। आमयो रोगः ॥१७॥ असंगः रथस्पर्शहीनः।।२२॥चैत्यवृक्षः ग्रामादि विर्हे भूतो वृक्षः ॥ २३॥ रिष्यते हिस्यते विष्यते इत्यपि पाठः ॥ २६॥ पार्थिवत्वं साम्राज्यम् ॥ ३७॥ कृच्छ्रान्मोवि तेभ्यो धनग्रहणं यशोहानिकरमिति संकटात् ॥ ३९॥।

अभ्यषिञ्चत तत्रैव जरासंधात्मजं मुदा। गत्वैकत्वं च कृष्णेन पार्थाभ्यां चैव सत्कृतः ४३ विवेश राजा द्यतिमान्बाईद्रथपुरं नृप । अभिषिक्तो महाबाहुर्जारासंधिर्महात्मभिः॥ ४४ कृष्णस्तु सह पार्थाम्यां श्रिया परमया युतः । रत्नान्यादाय भूरीिण प्रययौ पुरुषर्वभः॥ इन्द्रप्रस्थमुपागम्य पाण्डवाभ्यां सहाच्यतः। समेत्य धर्मराजानं श्रीयमाणोभ्यभाषत ॥ ક્રદ ादेष्ट्या भीमेन बलवाञ्जरासंघो निपातितः। राजानो मोक्षिताश्चैव बन्धनात्रृपसत्तम ॥ ઇહ दिष्ट्या कुरालिनौ चेमौ भीमसेनधनंजयौ । पुनः खनगरं प्राप्तावक्षाताविति भारत ॥ ८८ ततो युधिष्ठिरः कृष्णं पूजयित्वा यथार्हतः। भीमसेनार्जुनौ चैव प्रहृष्टः परिषस्वजे ॥ પ્રશ ततः क्षीणे जरासंघे भ्रातृभ्यां विहितं जयम् । अजातशत्रुरासाच मुमुदे भ्रातृभिः सह ॥ 40 यथावयः समागम्य मात्राभः सह पांडवः। सत्कृत्य पूजियत्वा च विससर्ज नराधिपान् ॥५१

युधिष्ठिराभ्यनुज्ञातास्ते नृपा दृष्टमानसाः । जग्मुः स्वदेशांस्त्वरिता यानैरुचावचैस्ततः ॥ ५२ एवं पुरुषशार्द्रलो महाबुद्धिर्जनार्दनः । पाण्डवैर्घातयामास जरासंधमरिं तदा ॥ ५३ घातियत्वा जरासंधं बुद्धिपूर्वमारेंदमः। धर्मराजमनुज्ञाप्य पृथां कृष्णां च भारत ॥ લ્ય सुभद्रां भोमसेनं च फालाुनं यमजौ तथा। थौम्यमामन्त्रायेत्वा च प्रययौ खां पुरीं प्रति॥५५ तेनैव रथमुख्येन मनसस्तुल्यगामिना। धर्मराजावेसृष्टेन दिव्येनानादयन्दिशः॥ ५६ ततो युधिष्ठिरमुखाः पाण्डवा भरतर्षभ । प्रदक्षिणमकुर्वन्त कृष्णमाक्केष्टकारिणम् ॥ 6,0 ततो गते भगवति क्षेणो देवकिनन्दने। जयं लब्धा सुविपुलं राज्ञां दत्वाऽभयं तदा ५८ संवार्धितं यशो भूयः कर्मणा तेन भारत । द्रौपद्याः पाण्डवा राजन्परां प्रीतिमवर्धयन् ॥५९ तास्मिन्काले तु यद्युक्तं धर्मकामार्थसाहितं । तद्वाजा धर्मतश्चके प्रजापालनकीर्तनम् ॥

इति श्रीमहा० सभापर्वाण जरासंघवधपर्वणि जरासंघवधे चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ समाप्तं जरासंघवधपर्व ।

## 477386666

# दिग्विजयपर्व ।

२५

वैशंपायन उवाच ।

पार्थः प्राप्य धनुः श्रेष्ठमक्षय्यौ च महेषुधी ।

रथं ध्वजं सभां चैव युश्रिष्ठिरमभाषत ॥ १

अर्जुन उवाच ।

धनुरस्त्रं शरा वीर्य पक्षो भूमिर्यशो बलम् ।

प्राप्तमेतन्मया राजन्दुष्प्रापं यदभीष्सितम् ॥ २
तत्र कृत्यमहं मन्ये कोशस्य परिवर्धनम् ।

करमाहारयिष्यामि राज्ञः सर्वात्रृपोत्तम ॥ ३

एकत्वं सस्त्यम् ॥४३॥ यथावयः ज्येष्ठानुक्रमेण प्रथमं भिनेन ततः कृष्णेन ततोर्जुनेन ॥५१॥ इति समापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ २५

क्षत्रियस्य शत्रुजयेन धनार्जनं धर्म इति शिष्टाचारेण दर्शयितुं पाण्डवानां दिग्विजयमुपकामयति सप्तभिरध्यायै: पार्थः प्राप्य धतुःश्लेष्टमित्यादिना ॥ १ ॥ पक्षो वासुदेव: भूमि: दुर्गम् ॥ २ ॥

4

विजयस्ते ध्रुवं पार्थं प्रियं काममवाप्स्यासि । इत्युक्तः प्रययौ पार्थः सैन्येन महता वृतः ॥ अग्निदत्तेन दिव्येन रथेनाद्भुतकर्मणा । तथैव भीमसेनोपि यमौ च पुरुषर्वभौ ॥ ससैन्याः प्रययुः सर्वे धर्मराजेन पूजिताः । दिशं धनपतेरिष्टामजयत्पाकशासनिः ॥ ९. भीमसेनस्तथा प्राची सहदेवस्तु दक्षिणाम् । प्रतीचीं नकुलो राजन्दिशं व्यजयतास्त्रवित् ॥१० साण्डवप्रस्थमध्यस्थो धर्मराजो युधिष्ठिरः । आसीत्परमया लक्ष्म्याः सहद्रणवृतः प्रभुः ॥ १९

इति श्रीमहाभा० सभाप० दिम्बिजयपर्वणि दिग्विजयसंक्षेपकथने पञ्चविद्योंऽध्यायः ॥ २५॥

~®%5\$\\**~** 

## २६

जनमेजय उवाच । दिशामभिजयं ब्रह्मन्विस्तरेणां नुकार्तय । ब हि तृष्यामि पूर्वेषां श्रुण्वानश्चरितं महत् ॥ १ वैशंपायन उवाच । घनंजयस्य वश्यामि विजयं पूर्वमेव ते। यौगपधेन पार्थेहिं निर्जितेयं वसुंधरा ॥ ર पूर्व कुलिन्द्विषये वशे चक्रे महीपतीन्। घनंजयो महाबाहुर्नातितीवेण कर्मणा ॥ आनर्तान्कालकूटांश्च कुलिन्दांश्च विजित्य सः। स्रमण्डलं च विजितं कृतवान्सह सैनिकम्॥ स तेन सहितो राजन्सव्यसाची परंतपः। ीविजिग्ये शाकलं द्वपिं प्रतिविन्घ्यं च पार्थिवम्॥५ शाकलद्वीपवासाश्च सप्तद्वीपेषु ये नृपाः॥ अर्जुनस्य च सैन्येस्तैर्विग्रहस्तुमुलोभवत्॥ स तानपि महेष्वासान्विजिग्ये भरतर्षम । तैरेव सहितः सर्वैः प्राज्योतिषमुपाद्रवत् ॥ त्तत्र राजा महानासीद्धगदत्तो विशांपते। तेनासीत्सुमहयुद्धं पाण्डवस्य महात्मनः॥

स किरातैश्च चीनैश्च वृतः प्राज्योतिषोभवत् ।
अन्यैश्च बहुमियोंग्नैः सागरानूपवासिमिः ॥ ९०
ततः स दिवसानष्टौ योधयित्वा ध्रनंजयम् ।
प्रहसन्नव्रवीद्राजा संग्रामिवमतक्तमम् ॥ १०
उपपन्नं महाबाहो त्विय कौरवनन्दन ।
पाकशासनदायादे वीर्यमाहवशोभिनि ॥ १९
अहं सखा महेन्द्रस्य शक्तादनवरो रणे ।
न शक्यामि च ते तात स्थातुं प्रमुखतो युधि १२
त्वमीप्सितं पाण्डवेय ब्रूहि किं करवाणि ते ।
यद्वस्यासि महाबाहो तत्कारिष्यामि पुत्रक ॥ १३
अर्जुन उवाच ।
अरूणामृषभो राजा धर्माची महिन्तरः ।

क्ररूणामृष्भो राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च यच्वा विपुलदक्षिणः॥ १४ तस्य पार्थिवतामीप्से करस्तस्मै प्रदीयतां। भवान्पितृसस्वा चैव प्रीयमाणो मयापि च । ततो नाज्ञापयामि त्वां प्रीतिपूर्वं प्रदीयताम्॥१५

भगदत्त उवाच। कुन्तीमातर्यथा में त्वं तथा राजा युधिष्ठिरः। सर्वमेतत्करिष्यामि किं चान्यत्करवाणि ते ॥१६

इति श्रीमहाभा० सभा० दिग्विजयप० अर्जुनदिग्विजये भगदत्तजये षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

<del>खाण्डवप्रस्थं खाण्डवदाहेन</del> ख्यापितं स्थानम् ॥ ११ ॥ इति सभाप० नै० भा० भा० पञ्चविक्षोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ू

वैशंपायन उवाच । एवसुक्तः प्रयुवाच भगदत्तं धनंजयः। अनेनैव कृतं सर्वे भविष्यत्यनुजानता ॥ ते विजित्य महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनंजयः । प्रययावुत्तरां तस्माद्दिशं घनदपालिताम् ॥ अन्तार्गीरं च कौन्तेयस्तथैव च बहिर्गिरिम्। तथैवे।पगिरिं चैव विजिग्ये पुरुषर्षभः ॥ 3 विजित्य पर्वतान्सर्वान्ये च तत्र नराधिपाः। तान्वरो स्थापयित्वा स धनान्यादाय सर्वशः ॥४ तैरेव सहितः सर्वेरनुरुय च ताकृपान्। उलुकवासिनं राजन्बृहन्तमुपजम्मिवान्॥ मृदङ्गवरनादेन रथनेमिखनेन च। हस्तिनां च निनादेन कम्पयन्वसुधामिमाम्॥ ६ ततो बृहन्तस्त्वरितो बलेन चतुरङ्गिणा। निकाय नगरात्तस्माद्योधयामास फाल्गुनम् ॥७ सुमहान्संनिपातोभूद्धनंजयबृहन्तयोः । न शशाक बृहन्तस्तु सोढुं पाण्डवविक्रमम् ॥ ८ सोऽविषत्यतमं मत्वा कौन्तेयं पर्वतेश्वरः । उपावर्तत दुर्घर्षी रत्नान्यादाय सर्वेशः ॥ स तद्राज्यमवस्थाप्य उलूकसहितो ययौ । सनाविन्दुमथो राजन्राज्यादाशु समाक्षिपत् १० मोदापुरं वामदेवं सुदामानं सुसंकुलम्। उल्रुकानुत्तरांश्चेव तांश्च राज्ञः समानयत्॥ ११ तत्रस्यः पुरुषेरेव धर्मराजस्य शासनात्। किरीटी जितवान्राजन्देशान्पञ्चगणांस्ततः ॥ १२ स देवप्रस्थमासाद्य सेनाबिन्दोः पुरं प्रति । बलेन चतुरङ्गेण निवेशमकरोत्प्रभुः॥ १३ स तैः परिवृतः सर्वैविष्वगश्वं नराधिपम् । अभ्यगच्छन्महातेजाः पौरवं पुरुषर्घम ॥ १४ विजित्य चाहवे शूरान्पार्वतीयान्महारथान्। जिगाय सेनया राजन्पुरं पौरवरक्षितम् ॥ पौरवं युधि ।नीजित्य दस्यू पर्वतवासिनः । गणानुत्सवसंकेतानजयत्सप्त पाण्डवः ॥ १६ ततः कारमीरकान्वीरान्हात्रयान्हात्रयर्भः। व्यजयह्योहितं चैव मण्डहैर्दशाभिः सह। १७ ततस्त्रिगर्ताः कौन्तेयं दार्वाः कोकनदास्तथा क्षत्रिया बहवो राजक्रुपावर्तन्त सर्वशः॥ १८ अभिसारीं ततो रम्यां विजिये बुह्नस्द्नः। उरगावासिनं चैव रोचमानं रणेऽजयत् ॥ १९ ततः सिंहपुरं रायं चित्रायुधसुरक्षितम् । प्राधमद्वलमास्थाय पाकशासंनिराहवे॥ २० ततः सुह्यांश्च चोलांश्च किरीटी पाण्डवर्षभः। साहितः सर्वसन्येन प्रामथः कुरुनन्दनः॥ २१ ततः परमविकान्तो बाल्हीकान्पाव शासानिः। महता परिमर्देन वशे चक्के दुरासदान्॥ गृहत्वा तु बलं सारं फालानः पाण्डनन्दनः । दरदान्सह काम्बोजैरजयत्पाकशासानिः॥ प्रागुत्तरां दिशं ये च वसन्त्याश्रित्य दस्यवः । निवसन्ति वने ये च तान्सर्वानजयत्त्रभुः॥ लोहान्परमकाम्बोजानृषिकानुत्तरानपि। सहितांस्तान्महाराज व्यजयत्पाकशासनिः ॥२५ ऋषिकेष्वपि संग्रामो बभूवातिभयंकरः। तारकामयसंकाराः परस्त्वृषिकपार्थयोः॥ २६ स विजित्य ततो राजशृषिकान्रणमूर्धनि । श्रुकोदरसमांस्तत्र ह्यान्धे समानयत्॥ २७ मयूरसदशानन्यानुत्तरानपरानपि। जवनानाञ्चगांश्चेव करार्थं समुपानयत् ॥ २८ स विनिर्जित्य संत्रामे हिमवन्तं सनिष्करम् । श्वेतपर्वतमासाद्य न्यविशत्पुरुषर्धभः ॥ २९

इति श्रीमहा० सभा० दिग्विजयपर्वाणे फाल्गुनदिग्विजये नानादेशज्ये सप्तर्विशोऽध्यायः ॥२७॥ 🖁

२७

् एवमिति अनेनैव करदानेनैव अनुजानता अनुज्ञा दत्त-वता ॥ १ ॥ संनिपातः संघर्षः ॥ ८ ॥ उत्सवसंकेतान् स्त्रीपुंसयोः परस्परप्रीतिरेव रत्यर्थं संकेतः न तु दांपत्यव्यवस्था पश्चनामिव यत्रास्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥ मण्डलैः क्षुद्रराज्येः ॥ १७ ॥ अभिसारी नगरीम् ॥ १९ ॥ प्रागुत्तरां ऐकानीम् ॥ १४ ॥ जबनान् धावने शीधान् आशुगान् यहच्छया चलनसमर्थान् ॥२८॥ निष्टुटं शलविशेषम्॥२९॥ इति सभाप्विणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तिवंशोऽध्यायः ॥२५॥

वेशंपायन उवाच सं श्वेतपर्वतं वीरः समितिऋग्य वीर्यवान् । देशं किंपुरुपावासं दुमपुत्रेण रक्षितम् ॥ महता संनिपातन क्षत्रियान्तकरेण ह । अजयत्पाण्डवश्रेष्ठः 'करे चैनं न्यवेशयत ॥ ર तं जित्वा हाटकं नाम देशं गुहाकरक्षितम्। पाकशासनिग्च्यप्रः सह सन्यः समासदत् ॥ રૂ 'तांस्तु सान्त्वेन निार्जित्य मानसं सर उत्तमम् । ऋषिकुल्यास्तथा सर्वा ददर्श कुरुनन्दनः॥ सरोमानसमासाद्य हादकानमितः प्रभुः। गन्धर्वराक्षितं दशमजयत्पाण्डवस्ततः ॥ 1, तत्र तित्तिरिकल्माषान्मण्डूकायान्हयोत्तमान् । लेभे स करमत्यन्तं गन्धर्वनगरात्तदा ॥ દ્ उत्तरं हरिवर्षं तु स समासाद्य पाण्डवः। इयेष ज़ेतुं तं देशं पाकशासननन्दनः॥ O तत एनं महावीर्यं महाकाया महाबलाः। द्वारपालाः समासाच हृष्टा वचनमबुवन् ॥ पार्थ नेटं त्वया शक्यं पुरं जेतुं कथंचन। उपावर्तस्य कल्याण पर्याप्तमिदमच्युत ॥ इदं पुरं यः प्रविशेद्धवं न स भवेत्ररः। प्रीयामहे त्वया वीर पर्याती विजयस्तव ॥

न चात्र किंचिज्जेतव्यमर्जुनात्र प्रदृश्यते । उत्तराः कुरवो त्येते नात्र युद्धं प्रवर्तते ॥ ११ प्रविष्टोपि हि कौन्तेय नेह द्रश्यसि किंचन १२ न हि मानुषदेहेन शक्यमत्राभिवीक्षितुम् ॥ अंथेह पुरुषव्यात्र किंचिदन्यचिकीर्पसि । तत्त्रत्रहि करिष्यामी वचनात्तव भारत ॥ १३ ततस्तानववीद्वाजवर्जुनः प्रहस्रविच पार्थिवत्वं चिकीर्पामि धर्मराजश्च धीमतः ॥ १४ न प्रवेश्यामि वा देशं विरुद्धं यदि मानुषैः। युविष्टिराय यहिंकाचित्करपण्यं प्रदीयताम् ॥१५ ततो दिव्यानि बम्बाणि दिव्यान्याभरणानि च । श्रीमाजिनानि दिव्यानि तस्य ते प्रदृद्धः करम्१६ एवं स पुरुषव्यात्री विजित्य दिशमुत्तराम्। संग्रामान्सुबहुन्कृत्वा क्षत्रियर्दस्यामस्तथा॥ १७ स विनिर्जित्य राज्ञस्तान्करं च विनिवेश्य तु। धनान्यादाय सर्वेभ्यो रत्नानि विविधानि च १८ हयांस्तित्तिरिकल्माषाञ्चञ्चकपत्रनिभानिप । मयूरसद्शानन्यान्सर्वानानेलरंहसः ॥ १९ वृतः सुमहता राजन्बलेन चतुरङ्गिणा। आजगाम पुनर्वीरः शक्रप्रस्थं पुरोत्तमम् ॥ २० धर्मराजाय तत्पार्थी धनं सर्वे सवाहनम् । १० : न्यवेदयद्नुज्ञातस्तेन राज्ञा गृहान्ययौ ॥ રશ इति श्रीमहाभारते सभा० दि० प० अर्जुनोत्तरदिग्विजये अष्टाविशोध्यायः ॥ २८ ॥

वैशंपायन उवाच । एतस्मिन्नेव काले तु भीमसेनोपि वीर्यवान्। धर्मराजमनुष्राप्य ययो प्राची दिशं प्रति॥ महता बलचकेण परराष्ट्रावमर्दिना। हस्त्यश्वरथपूर्णेन दंशितेन प्रतापवान् ॥ वृतो भरतशार्ट्लो द्विषच्छोकविवर्द्धनः। स गत्वा नरशार्दूलः पञ्चालानां पुरं महत् ॥

पञ्चालान्विविधोपायैः सान्त्वयामास पाण्डवः । ततः स गण्डकाञ्च्ळ्ररो विदेहान्भरतर्षभः ॥ विजित्याल्पेन कालेन दशार्णानजयत्त्रभुः । तत्र दाशार्णको राजा सुधर्मा लोमहर्षणम् । कृतवान्भीमसेनेन महबुद्धं निरायुधम्॥ भीमसेनस्तु तदृष्टा तस्य कर्म महात्मनः । आधिसेनापति चक्रे सुधर्माणं महाबलम् ॥

76

ं स इति॥ १॥न स भवेत् म्रियेतेत्यर्थः ॥ १०॥श्चमाऽतसीवि-शेषः 'क्षुमाऽतसी नीलिकथोः 'इति मेदिनी। तत्तन्तुनिर्मितानि क्षीमाणि अजिनानि च ।। १६ ।। इति सभापर्वणि नैल-केण्ठीये भारतभावदीपे अष्टार्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

एतिस्मित्रिति ॥१॥ वलचकेण सेनासमूहेन दंशितेन संन द्धेन ॥ २ ॥ दशाणीन् देशान् निरायुधं बाहुयुद्धम् ॥ ५ ॥ अधिवक्रे इति संबन्धः। जित्वा तस्य बलं ज्ञात्वा सैनापत्यं तहमै दत्तत्रानित्यर्थः। अधिसेनापति सेनापतिष्वधिकं मुख्य चके इति वाऽर्थः ॥ ६ ॥

ततः प्राची दिशं भीमो ययौ भीमपराक्रमः ।
सैन्येन महता राजन्कम्पयान्निव मेदिनीम् ॥ ७
सोश्वमेधेश्वरं राजन्रोचमानं सहानुगम् ।
जिगाय समरे वीरो बलेत बलिनां वरः ॥ ८ स तं निर्जित्य कौन्तेयो नातितीक्षेण कर्मणा ।
पूर्वदेशं महावीयों विजिग्ये कुरुनन्दनः ॥ ९ ततो दक्षिणमागम्य पुलिन्दनगरं महत् ।
सुकुमारं वशे चक्रे सुमित्रं च नराधिपम् ॥ १० ततस्तु धर्मराजस्य शासनाद्भरतर्षभः ।
शिशुपालं महावीर्यमभ्यगाज्जनमेजय ॥ ११

चेदिराजोपि तच्छूत्वा पाण्डवस्य चिकीर्षितम्।

प्रानिष्कम्य नगरात्प्रत्यगृत्ह्वात्परंतप्॥ १२
तौ समेत्य महाराज कुरुचेदिवृषौ तदा।

प्राने उभयोरात्मकुलयोः कौश्राल्यं पर्यपृच्छताम्॥१३
ततो निवेद्य तद्राष्ट्रं चेदिराजो विशापते।

प्राने उवाच भीमं प्रह्मिन्किमिदं कुरुपेनघ॥ १४
तस्य भीमस्तदाच्यो धर्मराजचिकीर्षितम्।

प्राने च तं प्रतिगृत्यैव तथा चके नराधिषः॥ १५
ततो भीमस्तत्र राजकुषित्वा त्रिदशाः क्षपाः।

पर्वे सत्कृतः शिशुपालेन ययौ सबलवाहनः॥ २६

इति श्रीमहाभारते समापर्वाणे दिग्विजयपर्वाणे भीमदिग्विजये एकोनात्रेशोऽध्यायः ॥ २९॥

## રૂ ૦

वैशंपायन उवाच । ततः कुमारविषये श्रेणिमन्तमथाजयत्। कोसलाधिपति चैव वृहद्वलमरिंदमः॥ अयोध्यायां तु धर्मज्ञं दीर्घयञ्चं महाबलम् । अजयत्पाण्डवश्रेष्ठो नातितीवेण कर्मणा॥ ततो गोपालकक्षं च सोत्तरानिप कोसलान्। मल्लानामधिषं चैव पार्थिवं चाजयत्प्रभुः॥ ततो हिमवतः पार्श्व समभ्येत्य जलोद्भवं। सर्वमल्पेन कालेन देशं चक्रे वशं बली ॥ पवं बंुविधान्देशान्विजिग्ये भरतर्पभः । भल्लाटमभितो जिग्यं शक्तिमन्तं च पर्वतम् ॥ पाण्डवः सुमहावीर्यो बलेन बलिनां वरः। स काशिराजं समरे सुवाहुमनिवर्तिनम् ॥ वशे चके महाबाहुभीमो भीमपराक्रमः। ततः सुपार्श्वममितस्तथा राजपति कथम्॥ युष्यमानं बलात्संख्ये विजिग्ये पाण्डवर्षभः। ततो मत्स्यान्महातेजा मलदांश्च महाबलान् ॥ ८ अनघानभयांश्चैव पशुभूमि च सर्वशः। निवृत्य च महाबाहुर्मद्धारं महीधरम् ॥ ९ सोमधेयांश्च निर्जित्य प्रययावुत्तरामुखः।

वत्सभूमिं च कौन्तेयो विजिग्ये बलवान्बलात्॥ भर्गाणामधिपं चैव निषादाधिपतिं तथा। विजिग्ये भूमिपालांश्च मणिमत्रमुखान्बहून् ॥ ११ ततो दक्षिणमलांश्च भोगवन्तं च पर्वतम्। तरसैवाजयद्भीमो नातितीवेण कर्मणा॥ शर्मकान्वर्मकांश्चेव व्यजयत्सान्त्वपूर्वकम् वैदेहकं च राजानं जनकं जगतीपतिम्। १३ विजिग्ये पुरुषच्यात्रो नातितीवेण कर्मणा। शकांश्च बर्बरांश्चेव अजयन्छन्नपूर्वकम् ॥ १ध वैदेहस्थस्त कौन्तेय इन्द्रपर्वतमन्तिकात् । किरातानामधिपतीनजयत्सप्त पाण्डवः॥ १५ ततः सुह्मान्त्रसुह्मांश्च सपक्षानतिवीर्यवान् । विजित्य युधि कौन्तेयो मागधानभ्यधाद्वली॥१६ दण्डं च दण्डधारं च विजित्य पृथिवीपतीन्। . तैरेव सहितैः सर्वेगिरिव्रजमुपाद्रवत् ॥ १७ जारासंधि सान्त्वयित्वा करे च विनिवेक्य ह। तैरेव सहितैः सर्वैः कर्णमभ्यद्रवद्वली ॥ १८ स कम्पयन्निव महीं बलेन चतुरङ्गिणा । युग्धे पाण्डवश्रेष्टः कर्णेनामित्रधातिना ॥ १९

चुषौ श्रेष्ठौ॥१३॥ त्रिद्शाः त्र्यधिका दश त्रयोदश ॥१६॥ इति सभापर्वणि नैलक्षण्ठीये भारतभावदीपे एकोनत्रिंशोऽ-ध्यायः ॥ २९ ॥

३०

तत इति ॥ १ ॥ सुद्धा राढाः मागधानभ्यधाद्वली करं-प्रयच्छतेत्युक्तवान् । पूर्वमेवपराक्रन्तत्वात् ॥ १६ ॥ स कर्णे युधि निर्जित्य वशे कृत्वा च भारत। ततो विजिग्ये वलवान्याञ्चः पर्वतवासिनः ॥ अथ मोदागिरौ चैव राजानं बलवत्तरम्। पाण्डवो बाडुवीर्येण निजघान महामुधे ॥ २१ ततः पुण्ड्राधिपं वीरं वासुदेवं महाबलम् । कौशिकीकच्छनिलयं राजानं च महौजसम् २२ उभौ बलभृतौ वीरावुभौ तीव्रपराऋमौ । निर्जित्याजौ महाराज वज्जराजमुपाद्रवत् ॥ २३ समुद्रसेनं निार्जित्य चन्द्रसेनं च पार्थिवम् । ताम्रलिप्तं च राजानं कर्वटाधिपति तथा ॥ २४ सुस्रानामधिपं चैव ये च सागरवासिनः।

सर्वान्ग्लेच्छगणांश्चेव विजिग्ये भरतर्षभः ॥ एवं बहुविधान्देशान्विजित्य पवनात्मजः। वसु तेभ्य उपादाय लौहित्यमगद्वली ॥ ર્દ स सर्वान्म्लेच्छन्पतीन्सागरानुपवासिनः। करमाहारयामास रत्नानि विविधानि च ॥ २७ चन्दनागुरुवस्त्राणि मणिमौक्तिककम्बलम् । काञ्चनं रजतं चैव विद्वमं च महाधनम् ॥ マム ते कोटीशतसंख्येन कौन्तेयं महता तदा। अभ्यवर्षन्महात्मानं धनवर्षेण पाण्डवम् ॥ इन्द्रप्रस्थमुपागम्य भीमो भीमपराक्रमः । निवेदयामास तदा धर्मराजाय तद्धनम् ॥ इति श्रीमहाभारते सभा० दिग्विजयपर्वणि भीमप्राचीदिग्विजये त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

वैशंपायन उवाच। तथैव सहदेवोपि धर्मराजेन पूजितः। महत्या सेनया राजन्त्रययौ दक्षिणां दिशम् ॥ १ स शूरसेनान्कात्स्येन पूर्वमेवाजयत्प्रभुः । मत्स्यराजं च कौरव्यो वशे चन्ने बलाद्वली ॥ २ अधिराजाधिपं चैव दन्तवक्रं महाबलम्। जिगाय करदं चैव कृत्वा राज्ये न्यवेशयत्॥ ३ सुकुमारं वशे चक्रे सुमित्रं च नराधिपम् । तथैंवापरमत्स्यांश्च व्यजयत्स पटचरान् ॥ निषादभामिं गोश्टङ्गं पर्वतप्रवरं तथा। तरसैवाजयद्धीमान्श्रेणिमन्तं च पार्थिवम् ॥ नरराष्ट्रं च निर्जित्य कुन्तिभोजमुपाद्रवत् । शीतिपूर्वे च तस्यासौ प्रतिजग्राह शासनम् ॥ ६ ततश्चर्मेण्वतीकुले जम्मकस्यात्मजं नृपम् । ददर्श वासुदेवेन शोषतं पूर्ववैरिणा ॥ 9 चक्के तेन स संग्रामं सहदेवन भारत। स तमाजौ विनिर्जित्य दक्षिणाभिमुखो ययौ ८ सेकानपरसेकांश्च व्यजयत्सुमहाबलः। करं तेम्य उपादाय रत्नानि विविधानि च ॥ ततस्तेनैव सहितो नर्मदामाभेतो ययौ ।

विन्दानुविन्दावावन्त्यौ सैन्येन महता वृतौ ॥ जिगाय समरे वीरावाश्विनेयः प्रतापवान् ॥ १० ततो रत्नान्युपादाय पुरं भोजकटं ययौ । तत्र युद्धमभूद्राजन्दिवसद्वयमच्युत ॥ स विजित्य दुराधर्षं भीष्मकं माद्विनन्दनः। कोसलाधिपार्ते चैव तथा वेणातटाधिपम् ॥ १२ कान्तारकांश्च समरे तथा प्राक्षोशलात्रृपान्। नाटकेयांश्च समरे तथा हेरम्बकान्युघि ॥ मारुधं च विनिर्जित्य रम्यग्राममथो बलात्। नाचीनानर्बुकांश्चेव राज्ञश्चेव महाबलः॥ १४ तांस्तानाटविकान्सर्वानजयत्पाण्डुनन्दनः । वाताधिपं च नृपतिं वशे चक्रे महाबलः पुलिन्दांश्च रणे जित्वा ययौ दक्षिणतः पुरः । युयुधे पाण्ड्यराजेन दिवसं नकुलानुजः॥ तं जित्वा स महाबाहुः प्रययौ दक्षिणापथम् । गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम् 🛚 तत्र वानरराजाभ्यां मैन्देन द्विविदेन च। युयुधे दिवसान्सप्त न च तौ विकृतिं गतौ ॥१८ ततस्तुष्टौ महात्मानौ सहदेवाय वानरौ । ७ चतुश्चैव संहर्धौ प्रीतिपूर्वमिदं वचः ॥ 80

इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिंशोऽष्यायः॥३०॥

गच्छ पाण्डवशार्द्छ रत्नान्यादाय सर्वशः। अविघ्रमस्तु कार्याय धर्मराजाय धीमते॥ २० . ततो रत्नान्युपादाय पुरीं माहिष्मतीं ययौ । तत्र नीलेन राक्षा स चके युद्धं नर्षभः॥ २१ पाण्डवः परवीरघः सहदेवः प्रतापवान् । ततोस्य सुमहद्युद्धमासीद्भीरु भयंकरम् ॥ २२ सैन्यक्षयकरं चैव प्राणानां संशयावहम्। चक्रे तस्य हि साहाय्यं भगवान्हव्यवाहनः ॥२३ त्ततो रथा हया नागाः पुरुषाः कवचानि च । प्रदीप्तानि व्यह्यपन्त सहदेवबले तदा ॥ રઇ त्ततः सुसंम्रान्तमना वभूव क्रुरुनन्दनः। नोत्तरं प्रतिवक्तुं च शक्तोभूज्जनमेजय ॥ २५ जनमेजय उवाच। किमर्थं भगवान्वहिः प्रत्यमित्रोभवद्यधि । सहदेवस्य यज्ञार्थं घटमानस्य वै द्विज ॥ २६ वैश्रापायन उवाच । तत्र माहिष्मतीवासी भगवान्हव्यवाहनः। श्रुयते हि गृहीतो वै पुरस्तात्पारदारिकः ॥ २७ नीलस्य राज्ञो दुहिता बभूवातीवशोभना । साग्निहोत्रमुपातिष्ठद्वोधनाय पितुः सदा ॥ 24 व्यजनैर्धूयमानोपि तावत्प्रज्वलते न सः । यावचारुपुटौष्ठेन वायुना न विधूयते॥ २९ ततः स भगवानाग्नेश्चकमे तां सुदर्शनाम्। नीलस्य राज्ञः सर्वेषामुपनीतश्च सोभवत् ॥ ३० ततो ब्राह्मणरूपेण रममाणो यदच्छया। चकमे तां वरारोहां कन्यामुत्पललोचनाम् । तं तु राजा यथाशास्त्रमशासद्धार्मिकस्तदा ॥ ३१ प्रजज्वाल ततः कोपाद्भगवान्हव्यवाहनः । तं दृष्ट्वा विस्मितो राजा जगाम शिरसाऽवनिम् ततः कालेन तां कन्यां तथैव हि तदा नृपः। प्रद्दौ विप्ररूपाय वह्नये शिरसा नतः॥ **३३** : प्रतिगृह्य च तां सुभ्रं नीलराज्ञः सुतां तदा । चके प्रसादं भगवांस्तस्य राज्ञो विभावसुः ॥ ३४

वरेण छन्दयामास तं नृपं सिष्टकृत्तमः।
अभयं च स जग्राह स्वसैन्यं वै महीपातः॥ ३५
ततः प्रभृति थे केचिद्द्यानात्तां पुरीं नृपाः।
जिगीपन्ति बलाद्राजंस्ते दह्यन्ते स्म विह्नना॥३६
तस्यां पुर्यां तदा चैव माहिष्मत्यां कुरूद्वहः।
बभृवुरनितग्राह्या योषितम्छन्दतः किल ॥ ३७
पवमाग्नेवरं प्रादात्त्र्ञीणामप्रतिवारणे।
स्वैरिण्यस्तत्र नायों हि यथेष्टं विचरन्त्युत ॥ ३८
गर्जयन्ति च राजानस्तत्पुरं भरतर्पम ।
भयाद्भेर्महाराज तदा प्रभृति सर्वदां॥ ३९
सहदेवस्तु धर्मात्मा सैन्यं दृष्ट्या भयादितम्।
परीतमाग्नेना राजन्नाकम्पत यथाचलः।
उपस्पृश्य शुचिर्भृत्वा सोव्रवीत्पावकं ततः ४०

सहदेव उवाच। ह्वदर्थीयं समारम्भः कृष्णवर्त्मन्नमोस्तु ते। मुखं त्वमसि देवानां यज्ञस्त्वमसि पावक ॥ ४१ पावनात्पावकश्चासि वहनाद्धव्यवाहनः। वेदास्त्वदर्थं जाता वै जातवेदास्ततो त्वसि ॥४२ वित्रभानुः सुरेशश्च अनलस्त्वं विभावसो । स्वर्गद्वारस्पृशश्चासि हुताशो ज्वलनः शिखी ॥४३ वैश्वानरस्त्वं पिङ्गेशः प्रवङ्गो भूरितेजसः । कुमारसुस्त्वं भगवान्रुद्रधभों हिरण्यकृत्॥ अग्निर्ददातु मे तेजो वायुः प्राणं ददातु मे । पृथिवी बलमाद्ध्याञ्छितं चापो दिशन्तु मे ॥४५ अपांगर्भ महासत्त्व जातवेदः सुरेश्वर । देवानां मुखमग्ने त्वं सत्येन विपुनीहि माम् । ४६ ऋषिभिर्वाह्मणैश्चेव दैवतैरसुरैरपि। नित्यं सुहुत यञ्जेषु सत्येन विपुनीहि माम् ॥ ४७ धूमकेतुः शिखीं च त्वं पापहाऽनिलसंभवः। सर्वप्राणिषु नित्यस्थः सत्येन विपनीहि माम ४८ एवं स्तुतोसि भगवन्त्रीतेन शचिना मया । तुष्टिं पुष्टिं श्रुतं चैव प्रीतिं चान्ने प्रयच्छ मे ॥ ४९

प्रत्यमित्रः शत्रुः ॥ २६ ॥ पारदारिकः स्वेनान्हाया अपि परकीयत्वात् परदारासक्तः गृहीतः विवशः ॥ २०॥ चकमे मानुषस्वरूपेण शब्दतः कामयामास । एवं सर्वेषामित गृहे इत्युक्तं सर्वेषामिति । तया च सः उपनीतः स्वीकृतः । नीलस्य राज्ञः अविदित इति शेषः ॥ ३०॥ शोभनः खुतरां वा इष्टकृत् प्रियकृत् अतिशयेन स्विष्टकृतमः छन्दया-

मास प्रोणितवान् ॥ ३५ ॥ छन्दतः इच्छातः अनितप्राह्याः अत्यन्तं सुप्रहाः न वभृद्यः। सर्वासां अग्निना परिगृहीतत्वात् ॥ ३७ ॥ अप्रतिवारणे प्रातिकृत्येन स्त्रीणां वारणं कर्तुं न शक्तः कश्चिद्भविष्यतीति वरः तदेवाह स्वैरिण्य इति भर्तुरन्यस्य वा शरीरे प्रविश्यामिरेवास्माकं भोगं करोतीति निश्चयादि-त्यर्थः ॥ ३८ ॥ तुष्टिं अलंबुद्धि प्रीतिं सुस्वम् ॥ ४९ ॥ वैशंपायन उवाच । इत्येवं मन्त्रमाग्नेयं पठन्यो जुहुयाद्विभुम । ऋदिमान्सततं दान्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५०

सहद्रेव उवाच । यक्षिश्रमिमं कर्तुं नाईस्त्वं हृदयवाहन । ष्वमुक्त्वा तु माद्रेयः द्वशैरास्तीर्य मेदिनीम्॥५१ विधिवत्पुरुषट्याद्रः पावकं प्रत्युपाविशत्। श्रमुखे तस्य सैन्यस्य भीतोद्विग्रस्य भारत ॥ ५२ न चैनमत्यगाद्वह्निर्वेद्यामिव महोद्धिः। तमुपेत्य शनैर्वह्निस्वाच कुरुनन्दनम्॥ सहदेवं नृणां देवं सान्तवपूर्वमिदं वचः। उत्तिष्टोत्तिष्ट कौरव्य जिज्ञासेयं कृता मया ॥ ५४ वेशि सर्वमाभिप्रायं तव धर्मसुतस्य च। मया तु रक्षितव्यापृरियं भरतसत्तम ॥ यावद्राज्ञो हि नीलस्य कुले वंशधरा इति। इंप्सितं तु करिष्यामि मनसस्तव पाण्डव॥ तत् उत्थायं दृष्टात्मा प्राञ्जलिः शिरसा नतः। पुजयामास माद्रेयः पावकं भरतर्षभ ॥ पावके विनिवृत्ते तु नीलो राजाभ्यगात्तदा। पावकस्याज्ञया चैवमचेयामास पार्थिवः॥ सत्कारेण नरव्यात्रं सहदेवं युधां पतिम् प्रतिगृत्य च तां पूजां करे च विनिवेश्य च ॥५९ माद्रीसुतस्ततः प्रायाद्विजयी दक्षिणां दिशम्। त्रैपुरं स वशे कृत्वा राजानममितौजसम्॥ निजग्राह महाबाहुस्तरसा पौरवेश्वरम्। आकृतिं कौशिकाचार्यं यहोन महता ततः ॥ वशे चक्रे महाबाहुः सुराष्ट्राधिपति तदा। सराष्ट्रविषयस्थश्च प्रेपयामास रुक्मिणे॥ દ્દર राक्षे भोजकटस्थाय महामात्राय श्रीमते। भीष्मकाय सधर्मात्मा साक्षादिन्द्रसम्बाय वै ६३

स चास्य प्रतिजग्राह सह्यतः शासनं तदा । शीतिपूर्व महाराज वासुदेवमवेश्य च ॥ E% ततः स रत्नान्यादाय पुनः प्रायायुधां पतिः । ततः शूर्पारकं चैव तालाकटमथापि च ॥ ξ', वशे चक्रे महातेजा दण्डकांश्च महावलः। सागरद्वीपवासांश्च नृपतीन्स्ठेच्छयोनिजान् ॥ ६६ . निषादान्पुरुषादांश्च कर्णप्रावरणानिष । ये च कालमुखा नाम नरराक्षसयोनयः॥ ६७ कृत्स्नं कोलगिरिं चैव सुरभीपट्टनं तथा। द्वीपं ताम्राह्वयं चैव पर्वतं रामकं तथा ॥ 23 तिमिङ्गिलं च स नृपं वशे कृतवा महामतिः। एकपादांश्च पुरुपान्केरलान्वनवासिनः॥ ६९ नगरीं संजयन्तीं च पाषण्डं करहाटकम्। दृतैरेव वशे चक्रे करं चैनानदापयत्॥ 50 पाण्ड्यांश्च द्रविडांश्चैव सहितांश्चोण्ड्रकेरलै:। अन्ध्रांस्तालवनांश्चेव कलिङ्गानुष्ट्रकर्णिकान्॥ ७१ आटवीं च पुरीं रम्यां यवनानां पुरं तथा। दूतैरेव वशे चक्रे करं चैनानदापग्रत्॥ ७३ ततः कच्छगतो धीमान्द्तान्माद्रवतीसुतः । वेषयामास राजेन्द्र पौलस्त्याय महात्मने । बिभीषणाय धर्मातमा प्रीतिपूर्वमरिंद्मः॥ ક્રંશ स चास्य प्रतिजग्राह शासनं प्रीतिपूर्वकम् । तच कालकृतं थीमानभ्यमन्यत स प्रभुः॥ ७४ ततः संश्रेषयामास रत्नानि विविधानि च । चन्दनागुरुकाष्ठानि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ७५ वासांसि च महार्हाणि मणीश्चेव महाधनान्। न्यवर्तत ततो श्रीमान्सहदेवः प्रतापवान्। 98 एवं निर्जित्य तरसा सान्त्वेन विजयेन च करदान्पार्थिवान्कृत्वा प्रत्यागुच्छद्रिंद्मः ॥ ७७ धर्मराजाय तत्सर्वे निवेद्य मरतर्षम । कृतकर्मा सुखं राजन्नुवास जनमेजय ॥ 96

इति श्रीमहा० सभा० दिग्विजयपर्वणि सहदेवदक्षिणदिग्विजये एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥



भागेयं मन्त्रं श्लोकरूपं मन्त्राष्टकं जुहुयात्पायसादिना स्वाहान्तिर्मन्त्रेहोंमं कुर्यात् ॥ ५०॥ अत्यमात् एनं अतिक्रम्य वैन्यं न स्वाहित्यर्थः ॥ ५३ ॥ पुः पुरी ॥ ५५ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये मारतभावदीपे एकत्रिसीट श्र्यायः ॥ ३१ ॥

वैशंपायन उवाच। नकुलस्य तु वध्यामि कर्माणि विजयं तथा । वासुदेवजितामाशां यथासावजयत्प्रभुः॥ निर्माय खाण्डवप्रस्थात्प्रतीचीमभितो दिशम्। उद्दिश्य मतिमान्प्रायान्महत्या सेनया सह॥ सिंहनादेन महता योधानां गर्जितेन च। रथनेमिनिनादैश्च कम्पयन्वसुधामिमाम्॥ રૂ ततो बहुधनं रम्यं गवाद्धं धनधान्यवत् । कार्तिकेयस्य द्यितं रोहीतकमुपाद्रवत् ॥ तत्र युद्धं महचासीच्छ्ररैर्मत्तमयूरकैः। मरुभूमिं स कात्स्न्येन तथैव बहुधान्यकम्॥ रौरीषकं महेत्थं च वशे चक्रे महाद्यतिः। आक्रोशं चैव राजर्षिं तेन युद्धमभूनमहत् ॥ तान्दशार्णान्स जित्वा च प्रतस्थे पाण्डुनन्दनः। शिबीस्त्रिगतीनम्बष्टान्मालवान्पञ्चकर्पटान्॥ 9 तथा मध्यमकेयांश्च वाटघानान्द्रिजानथ। पुनश्च परिवृत्याथ पुष्करारण्यघासिनः ॥ 4 गणानुत्सवसंकेतान्व्यजयत्पुरुषर्धभः । सिन्धुकूलाश्रिता ये च त्रामणीया महाबलाः ॥९ 🗼 शुद्राभीरगणाश्चेव ये चाश्चित्य स्रस्वतीम्। वर्तयन्ति च ये मत्स्यैयें च पर्वतवासिनः

कृत्स्रं पञ्चनदं चैव तथैवामरपर्वतम् । उत्तरज्योतिषं चैव तथा दिव्यकटं पुरम् ॥ ११ द्वारपालं च तरसा वशे चक्रे महायुतिः। रामठान्हारहूणांश्च प्रतीच्याश्चिव ये नृपाः॥ १२ तान्सर्वान्स वशे चक्रे शासनादेव पाण्डवः । तत्रस्थः प्रेषयामास वासुदेवाय भारत ॥ १३ स चास्य गतभी राजन्प्रतिजग्राह शासनम्। ततः शाकलमभ्यत्य मद्राणां पुरभेदनम् ॥ १४ मातुलं प्रीतिपूर्वेण शल्यं चक्षे वशे वली । स तेन सत्कृतो राज्ञा सत्काराही विशापते ॥१५ रत्नानि भूरीण्यादाय संप्रतस्ये युधां पतिः। ततः सागरकुक्षिस्थान्म्लेच्छान्परमदारुणान् ॥१६ पह्नवान्वर्वरांश्चेव किरातान्यवनाञ्चछकान्। ततो रत्नान्युपादाय वशे कृत्वा च पार्थिवान् । न्यवर्तत कुरुश्रेष्ठो नकुलश्चित्रमार्गवित्॥ करभाणां सहस्राणि कोशं तस्य महात्मनः । ऊहुर्द्श महाराज रुच्छ्रादिव महाधनम् ॥ इन्द्रप्रस्थातं वीरमभ्येत्यं स युधिष्ठिरम्। ततो माद्रीसुतः श्रीमान्धनं तस्मै न्यवेदयत् ॥ १९ एवं विजित्य नकुलो दिशं वरुणपालिताम्। प्रतीचीं वासुदेवेन निर्जितां भरतर्षभ ॥

इति श्रीमहाभा० सभाप० दिग्विजयपर्वणि नकुलप्रतीचीविजये द्वार्त्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ समाप्तं टिग्विजयपर्व ।

# シンツのででかってい

राजम्यपर्व ।

वैशंपायन उवाच । रक्षणाद्धर्मराजस्य सत्यस्य परिपालनात् । शत्रूणां क्षपणाचैव स्वकर्मनिरताः प्रजाः ॥ बलीनां सम्यगादानाद्धर्मतश्चानुशासनात् । ३३ निकामवर्षी पर्जन्यः स्फीतो जनपदोऽभवत् ॥२ सर्वारम्भाः सुप्रवृत्ता गोरक्षा कर्षणं वणिक् ।

विशेषात्सर्वमेवैतत्संजङ्गे राजकर्मणः ॥

35

नकुलस्येति ॥ १ ॥ रोहीतकं गिरिम् ॥४॥ मत्तमयूर-संज्ञैः क्षत्रियैः ॥५॥ 'पत्तनं पुटमेदनम्ः इत्यमरः ॥ १४ ॥ करभाणां उष्ट्राणाम् ॥ १८ ॥ इति सभापनिणि नैलकण्ठीये भारतभावंदीपे द्वार्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 33

रक्षण।दिति। शत्रूणां दस्यूनाम् ॥ १॥ वलीनां कराणां । निकामं यथेष्टं वर्षतीति निकामवर्षा । स्फीतः समृद्धः ॥२॥ सुप्रवृत्ताः स्वस्य परेषां च हिताबहाः न तु क्रूराः। राजकर्मणः राज्ञः पुण्यात् ॥ ३ ॥

दस्यभ्यो वञ्चकेभ्यो वा राजन्प्रति परस्परम्। राजवल्लभतश्चेव नाश्रयन्त मृषा गिरः॥ S अवर्षे चातिवर्षे च व्याधिपावकमूर्छनम्। सर्वमेतत्तदा नासीद्धर्मनित्ये युधिष्ठिरे ॥ िर्यं कर्तुमुपस्थातुं बलिकर्म स्वमावजम् । मिहर्तुं नृपा जग्मुर्नान्यैः कार्यैः कथंचन ॥ धर्म्येर्धनागमस्तस्य ववृधे निचयो महान्। कर्तु यस्य न शक्येत क्षयो वर्षशतैरपि॥ स्वकोष्टस्य परीमाणं कोशस्य च महीपतिः । विज्ञाय राजा कौन्तेयो यज्ञायैव मनो दघे ॥ सहदक्षेव ये सर्वे पृथक सहिता व्रवन् । यक्षकालस्तव विमो कियतामत्र सांप्रतम्॥ अथैवं ब्रुवतामेव तेषामभ्याययौ हरिः। ऋषिः पुराणो वेदातमाऽस्श्यश्चेव विजानताम् ॥ जगतस्तस्थुषां श्रेष्ठः प्रभवश्चाप्ययश्च ह । भृतभव्यभवन्नाथः केशवः केशिसुद्नः ॥ ११ प्राकारः सर्ववृष्णीनामापत्स्वभयदोऽरिहा । बलाधिकारे निक्षिप्य सम्यगानकदुन्दुभिम् ॥ १२ उच्चावचमुपादाय धर्मराजाय माधवः। धनौधं पुरुषव्याघ्रो बलेन महता वृतः॥ १३ तं धनौधमपर्यन्तं रत्नसागरमक्षयम्। नाद्यन्रथघोषेण प्रविवेश पुरोत्तमम् ॥ १४ पूर्णमापूरयंस्तेषां द्विषच्छोकावहोभवत् । असूर्यमिव सूर्येण निवातमिव वायुना। कृष्णेन समुपेतेन जहुषे भारतं पुरम् ॥ १५ तं मुदाभिसमागम्य सत्कृत्य च यथाविधि। स पृष्टा कुशलं चैव सुखासीनं युधिष्ठिरः ॥ धौम्यद्वैपायनमुखैर्ऋत्विग्मिः पुरुषर्षम् । मीमार्जुनयमैश्चेव सहितः कृष्णमत्रवीत्॥ १७ युधिष्ठिर उवाच। त्वत्कृते पृथिवी सर्वा मद्वरो कृष्ण वर्तते।

दस्युभ्यः चोरेभ्यः वज्ञकेभ्यः धूर्तभ्यः राज्ञो राजवह्नभतो वा मृषा गिरो नाश्रूयन्त । सर्वेषि सत्यवा-दिनो राजवदित्यर्थः । दस्यवोषि परस्परं न वज्ञयन्ति नाप्यन्यानेवं अन्यत्र एते जातितः स्वला अपि न तत्कर्म कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥ मूर्छनं प्रदीपनम् ॥ ५ ॥ जग्मुः राजानं प्रतीति शेषः नान्यः जिगीषादिभिः ॥ ६ ॥निचयो भाण्डागारम् ॥ ७ ॥ कोशो धनं कोष्ठं वस्त्रधान्यादि तयोः परिमाणम् ॥ ८ ॥ ऋषिर्नारायणः अह्इय इति छेदः विजान्तां विदुषां अह्इयः प्रत्यगात्मत्वात् अविजानतां तु कार्यन्तां विदुषां अह्इयः प्रत्यगात्मत्वात् अविजानतां तु कार्यन्

घनं च बहु वार्णेय त्वत्यसादादुपार्जेतम् ॥ १८ सोहामेञ्छामे तत्सर्वं विधिवद्देवकीसुत । उपयोक्तं द्विजाप्रयेभ्यो हव्यवाहे च माघव ॥१९ तदहं यष्टुमिञ्छामि दाशार्हं साहितस्त्वया । अनुजैश्च महाबाहो तन्मानुष्ठातुमर्हसि ॥ २० तद्दीक्षाप्य गोविन्द त्वमात्मानं महाभुज । त्वयीष्ट्वति दाशार्ह विपाप्मा भविता ह्यहम्॥२१ मां वाप्यभ्यनुजानीहि सहैभिरनुजैविंभो । अनुज्ञातस्त्वया कृष्ण प्राप्तयां ऋतुमुत्तमम् ॥ २२

वैशंपायन उवाच ।

तं कृष्णः प्रत्युवाचेदं बहुक्त्वा गुणविस्तरम् । त्वमेव राजशार्दूल संम्राडहों महाऋतुम् । संप्राप्तिहे त्वया प्राप्ते कृतकृत्यास्ततो वयम् ॥२३ यजस्वाभीष्तितं यक्षं मिय श्रेयस्यवस्थिते । नियुङ्कृत् त्वं च मां कृत्ये सर्वं कर्तास्मि ते वचः२४ युधिष्ठिर उवाच ।

सफलः कृष्ण संकल्पः सिद्धिश्च नियता मम । यस्य मे वं हषीकेश यथेप्सितमुपस्थितः॥ २५

वैशंपायन उवाच ।

अनुज्ञातस्तु कृष्णेन पाण्डवो स्रातृभिः सह ।
ईजितुं राजसूयेन साधनान्युपचक्रमे ॥ २६
ततस्त्वाज्ञापयामास पाण्डवोरिनिवर्हणः ।
सहदेवं युधां श्रेष्ठ मन्त्रिणश्चेव सर्वशः ॥ २७
अस्मिन्कतौ यथोक्तानि यज्ञाङ्गानि द्विज्ञातिभिः ।
तथोपकरणं सर्वं मङ्गलानि च सर्वशः ॥ २८
अधियज्ञांश्च संभारान्धौम्योक्तान्श्चिप्रमेव हि ।
समानयन्तु पुरुषा यथायोगं यथाक्रमम् ॥ २९
इन्द्रसेनो विशोकश्च पुरुश्चार्जुनसार्थः ।
अन्नाद्याहरणे युक्ताः सन्तु मित्रियकाम्यया ॥ ३०

कारणरूपेण हस्यः तथा च श्रुतिः ' अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञानतां विज्ञानताम् ' इति ।। १०।। प्रभव उत्पात्तिस्थानं अप्ययो लयस्थानम् ।। ११।। प्राकारः प्राकार इव रक्षकः वलाधिकारं सेनाधिपत्यम् ॥१२॥ जत्हषे हर्षे प्राप ॥१५। मा मा अनुज्ञातुं तद्दनुज्ञातुमर्हसीत्यपि पाठः ॥ २०॥ त्वं दीक्षस्वेति वक्तस्ये आत्मानं दीक्षापयेत्युक्तिः अकर्तुरात्मनो दीक्षणायोगादौपाधिकमेव प्रतिबिम्बचलनन्यायेनैव तस्य दीक्षापनं ज्ञेयम् ॥ २१॥ श्रेयसि कल्याणकरे ॥२४॥ आधि-यज्ञान् यज्ञियान् संभारान् आज्यपश्चादीन् ॥ २९॥

सर्वकामाश्च कार्यन्तां रसगन्धसमन्विताः। मनोरथप्रीतिकरा द्विजानां कुरुसत्तम ॥ 38 तद्वाक्यसमकालं च कृतं सर्वं न्यवेदयत् । सहदेवो युघां श्रेष्ठो धर्मराजे युधिष्ठिरे ॥ ततो द्वैपायनो राजश्रृत्विजः समुपानयत् । वेदानिव महाभागान्साक्षान्मूर्तिमतो द्विजान् ३३ स्वयं ब्रह्मत्वमकरोत्तस्य सत्यवतीसुतः । श्वनंजयानामृषभः सुसामा सामगोभवत् ॥ याञ्चवल्क्यो बभूवाथ ब्रह्मिष्ठोऽध्वर्युसत्तमः । पैलो होता वसोः पुत्रो धौम्येन सहितोभवत् ॥ पतेषां पुत्रवर्गाश्च शिष्याश्च भरतर्षम । चभूवुर्होत्रगाः सर्वे वेदवेदाङ्ग**पारगाः** ॥ ३६ ते वाचियत्वा पुण्याहमूहियत्वा च तं विाधेम शास्त्रोक्तं पूजयामासुस्तद्देवयजनं महत्॥ ३७ तत्र चकुरनुङ्गाताः शरणान्युत शिल्पिनः । गन्धवान्त विशालानिवेश्मानीव दिवौकसाम्३८ तत आज्ञापयामास स राजा राजसत्तमः । सहदेवं तदा सद्यो मन्त्रिणं पुरुषषेभः॥ ३९ आमन्त्रणार्थं दूतांस्त्वं प्रेषयस्वाशुगानद्वतम् । उपश्रुत्य वचो राज्ञः स दूतान्प्राहिणोत्तदा ॥ ४० आमन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान्भूमिपानथ विशश्च मान्यान्शूद्रांश्च सर्वानानयतेति च ॥ ४१ वैश्पायन उवाच। समान्नप्तास्ततो दृताः पाण्डवेयस्य शासनात् । आमन्त्रयांबभूबुश्च आनयंश्चापरान्द्रुतम् । तथा परानिप नरानात्मनः शीघ्रगामिनः॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयपर्वणि राजसूयदक्षिायां त्रयस्थिशोऽच्यायः ॥ ३३ ॥

दीक्षितः स तु धर्मात्मा धर्मराजो युधिष्ठिरः। जगाम यज्ञायतनं वृतो विषेः सहस्रशः ॥ 88 भ्रातुभिर्ज्ञातिभिश्चैव सुहाद्भेः सचिवैः सह । क्षत्रियैश्च मनुष्येन्द्रैर्नानादेशसमागतैः॥ 84 अमात्यैश्च नरश्रेष्ठो धर्मो विग्रहवानिव। आजग्मुर्बाह्मणास्तत्र विषयेभ्यस्ततस्ततः॥ પ્રદ सर्वविद्यासु निष्णाता वेदवेदाङ्गपारगाः । तेषामावसथांश्रकुर्घर्मराजस्य शासनात्॥ 80 बह्वन्नाच्छादनैर्युक्तान्सगणानां पृथक्पृथक् । सर्वर्तुगुणसंपन्नान्शिल्पनोथ सहस्रशः ॥ 86 तेषु ते न्यवसन्राजन्त्राह्मणा नृपसत्कृताः । कथयन्तः कथा बह्वीः पश्यन्तो नटनर्तकान् ॥४९ भुञ्जतां चैव विप्राणां वदतां च महास्वनः । आनेशं श्रूयते तत्र मुदितानां महात्मनाम ॥ ५० दीयतां दीयतामेषां भुज्यतां भुज्यतामिति । एवंप्रकाराः संजल्पाः श्रूयन्ते स्मात्र नित्यशः ५१ गवां शतसहस्राणि शयनानां च भारत। रुक्मस्य योषितां चैव धर्मराजः पृथग्ददौ ॥ ५२ प्रावर्ततेवं यज्ञः स पाण्डवस्य महात्मनः । पृथिव्यामेकवीरस्य शक्रस्येव त्रिविष्ट्रपे ॥ ततो युत्रिष्ठिरो राजा प्रेषयामास पाण्डवम् । नक्कलं हास्तिनपुरं भीष्माय पुरुषर्षभः ॥ 48 द्रोणाय धृतराष्ट्राय विदुराय ऋपाय च । भ्रातृणां चैव सर्वेषां येनुरक्ता युधिष्ठिरे ॥

ततस्ते तु यथाकालं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ।

दीक्षयांचित्रिरे विप्रा राजसूयाय भारत 🎚

38

वैशंपायन उवाच। स गत्वा हास्तिनपुरं नकुलः समितिजयः । भीष्ममामन्त्रयांचके घृतराष्ट्रं च पाण्डवः ॥ सत्कृत्यामन्त्रितास्तेन आचार्यप्रमुखास्ततः। प्रययुः प्रीतमनसो यन्नं ब्रह्मपुरःसराः ॥

काम्यन्त इति कामाः मृष्टान्नादीनि ॥ ३१ ॥ धनं-जयानां धनंजयगोत्राणां मध्ये श्रेष्ठः सुसामा नाम आङ्गि-रसः ॥ ३४ ॥ होत्रगाः सप्तसंख्याः ॥३६॥ ऊहयित्वा च तं विधिं राजसूर्येन यक्ष्ये स्वाराज्यमनाप्रवानीति संक-. त्पादिरूपमूहं कृत्त्रा देवयजनं यज्ञस्थानम् ॥ ३७॥ शरणानि संश्रुत्य धर्मराजस्य यज्ञं यज्ञविदस्तदा । अन्ये च शतशस्तुष्टैर्मनोभिर्भरतर्षभ । द्रष्टकामाः सभां चैव धर्मराजं च पाण्डवम् । दिग्भ्यः सर्वे समापेतुः क्षत्रियास्तत्र भारत ॥ ४

पत्नीशालादीन्यग्न्यगाराणि ॥ ३८ ॥ रुवमस्य काञ्चनस्य शयनानां तूलिकादिसहितानां तल्यानाम् ॥ ५२ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयस्त्रिशोऽध्याय:३३

स गत्वेति ॥ १ ॥

समुपादाय रत्नानि विविधानि महान्ति च। भृतराष्ट्रश्च भीष्मश्च विदुरश्च महामतिः॥ दुर्योधनपुरोगाश्च म्रातरः सर्व एव ते। गान्धारराजः सुवलः शकुनिश्च महाबलः ॥ દ્ अचलो वृषकश्चैव कर्णश्च रिधनां वरः। तथा शल्यश्च बलवान्बाल्हिकश्च महाबलः॥ ૭ सोमदत्तोय कौरदयो मूरिर्भूरिश्रवाः शलः। अभ्वत्थामा कृषो द्रोणः सैन्यवश्च जयद्रथः ॥ यक्षसेनः सपुत्रश्च शाल्वश्च वसुधाधिपः। प्राज्योतिषश्च नृपतिर्भगदत्तो महारथः ॥ स तु सर्वैः सह म्लेच्छैः सागरानूपवासिभिः। पार्वतीयाश्च राजानो राजा चैव वृहद्वलः ॥ १० पौण्डूको वासुदेवश्च वङ्गः कालिङ्गकस्तथा भाक्षणीः कुन्तलाश्चैव मालवाश्चान्ध्रकास्तथा ११ द्राविडाः सिंहलाश्चेव राजा काश्मीरकस्तथा । कुन्तिभोजो महातेजाः पार्थिवो गौरवाहनः॥१२ बाव्हिकाश्चापरे शूरा राजानः सर्व एव ते। ्विराटः सह पुत्राभ्यां मावेलुश्च महाबलः ॥ १३ राजानो राजपुत्राश्च नानाजनपदेश्वराः । शिश्रुपारो महावीर्यः सह पुत्रेण भारत ॥ १४ वागच्छत्पाण्डवेयस्य यज्ञं समरदुर्मदः। रामश्चेवानिरुद्धश्च कङ्कश्च सहसारणः॥ 84

गदप्रधुद्धसाम्बाश्च चारुदेष्णश्च वीर्यवान् । उल्मुको निशठश्चैव वीरश्चाङ्गावहस्तथा ॥ वृष्णयो निखिलाश्चान्ये समाज्ञमुर्महारथाः । एते चान्ये च बहवो राजानो मध्यदेशजाः॥ १७ आजग्मुः पाण्डुपुत्रस्य राजसूयं महाऋतुम् । द्दुस्तेषामावसथान्धर्मराजस्य शासनात् ॥ १८ वहुभक्ष्यान्वितान्राजन्दीर्घिकावृक्ष्रोभितान्। तथा धर्मात्मजः पूजां चक्रे तेषां महात्मनाम्<sup>१९</sup>-सत्कृताश्च यथोदिष्टाञ्जग्मुरावसथाकृपाः । कैलासशिखरप्रस्थान्मनोज्ञान्द्रस्यभूपितान् ॥ २० सर्वतः संवृतानुचेः प्राकारैः हुकृतैः सितः । सुवर्णजालसंवीतान्मणिकुद्दिमभूपितान् ॥ २१ सुखारीहणसोपानान्महासनपरिच्छदान्। स्रग्दामसमवच्छन्नानुत्तमागुरुगन्त्रिनः ॥ ५२ हंसेन्द्रवर्णसदशानायोजनसुदर्शनान् । असंबाधान्समद्वारान्युतानुचावचैर्धुणैः ॥ રરૂ बहुधातुनिबद्धाङ्गान्हिमवच्छिखरानिव। विश्रान्तास्ते ततोऽपर्यन्भूमिपा भूरिदक्षिणम् ६४ ः वृतं सदस्यैर्वहुभिर्धर्मराजं युधिष्ठिरम्। तत्सदः पार्थिवैः कीर्ण ब्राह्मणेश्च महाविभिः। भ्राजते स्म तदा राजन्नाकपृष्ठं यथामरैः॥

इति श्रीमहाभा० सभाप० राजस्यपर्वाणे निमन्त्रितराजागमने चतुः हिंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥



वैदांपायन उवाच ।

पितामहं गुरुं चैव प्रत्युद्रम्य युविष्ठिरः ।

बामिवाद्य ततो राजान्निदं वचनमन्नवीत् ॥

भीष्मं द्राणं कृपं द्रौणिं दुर्योधनिविविद्यती ।

बास्मन्यक्षे भवन्तो मामनुष्रह्वन्तु सर्वदाः ॥

इदं वः सुमहक्षेय यदिहास्ति धनं मम ।

प्रणयन्तु भवन्तो मां यथेष्टमभिमन्त्रिताः ॥

३५

१

एवमुक्त्वा स तान्सर्वान्दीक्षितः पाण्डवाग्रजः । युयोज स यथायोगमधिकारेष्वनन्तरम्॥ ४ भक्ष्यभोज्याधिकारेषु दुःशासनमयोजयत्। परित्रहे ब्राह्मणानामश्वत्थामानमुक्तवान्॥ ५ राक्षां तु प्रतिपूजार्थं संजयं स न्ययोजयत्। कृताकृतपरिक्षाने भीष्मद्रोणौ महामती॥ ६

यज्ञसेनो द्रुपदः ॥ ९ ॥ दीर्घिका गृहवापा ॥ १९॥ मणिकहिमं मणिबद्धा भूमिः ॥ २९ ॥ आवसयान् अपस्य भिति अनुकृष्टेन संबन्धः व इवार्थ ॥ २४॥ इति सभापर्वणि नैककण्डीमे भारतभावदीपे चतुर्हिगोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

3,

पितामहमिति ॥ ३ ॥ प्रणयन्तु प्रकर्षेण श्रेयः प्रापयन्तुः अभिमन्त्रिताः प्रार्थिताः सन्तः ॥ ३ ॥ .हिरण्यस्य सुवर्णस्य रत्नानां चान्ववेक्षणे । दक्षिणानां च वै दाने कृपं राजा भ्ययोजयन 9 तथान्यान्युरुपत्याद्यांस्तर्भिम्तस्मिष्ययोजयत् । वाव्हिको धृतराष्ट्रश्च सोमदत्तो जयद्रथः। नकुळेन समानीताः स्वामिवत्तत्र रेमिरे ॥ 6 क्षत्ता व्ययकरस्त्वासीद्विदुरः सर्वधर्मावेत्। दुर्योघनस्वर्धणानि प्रतिज्ञाह सर्वशः॥ ९ चरणक्षालने कृष्णो ब्राह्मणानां स्वयं त्यभूत् । सर्वेलोकसमावृत्तः पित्रीषुः फलमुत्तमम्॥ द्रष्टुकामः सभां चैव धर्मराजं युधिष्ठिरम् । न कश्चिदाहरत्तत्र सहस्रावरमर्हणम् ॥ ११ रत्नेश्च बहुभिस्तत्र धर्मराजमवर्धयत्। कथं तु मम कौरव्यो रत्नदानैः समाप्तयात् ॥ १२ यञ्जमित्येव राजानः स्पर्धमाना दृदुर्धनम् ।

भवनैः सविमानाग्रैः सोदर्नेर्बलसंव्रतैः ॥ १३ लोकराजविमानैश्च ब्राह्मणावसथैः सह। कृतैरावसथैर्दित्यैर्विमानप्रतिमैस्तथा ॥ १४ विचित्रे रत्नवद्भिश्च ऋध्वा परमया युतैः। राजभिश्च समावृत्तैरतीव श्रीसमृद्धिभिः। अशोभत सदो राजन्कौन्तेयस्य महात्मनः ॥ १५ अध्या तु वरुणं देवं स्पर्धमानो युधिष्ठिरः। पडिनाथ यज्ञेन सोयजदक्षिणावता ॥ १६ सर्वाञ्जनान्सर्वकामैः समृद्धैः समतर्पयत्। अन्नवान्बहुभक्ष्यश्च भुक्तवज्जनसंवृतः । रत्नोपहारसंपन्नो बभूव स समागमः॥ १७ इडाज्यहोमाहुतिभिम्बिशिक्षाविशारदैः। तस्मिन्हि ततृपुर्देवास्तते यशे महर्शिभिः॥ 26 यथा देवास्तया विप्रा दक्षिणात्रमहाधनैः। ततृपः सर्ववर्णाश्च तस्मिन्यज्ञे मुदान्विताः॥

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयपर्वणि यज्ञकरणे पञ्जित्रेशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

## समाप्तं राजसूयपर्व ।



# अर्घाभिहरणपर्व ।

३६

वैशंषायन उवाच । ततोभिषेचनीयेन्हि ब्राह्मणा राजभिः सह । अन्तर्वेदीं प्रविविद्युः सत्कारार्हा महर्षयः ॥

नारदप्रमुखास्तस्यामन्तर्वेद्यां महात्मनः। समासीनाः गुशुमिरे सह राजर्विमिस्तदा ॥ २

हिरण्यस्य काञ्चनस्य सुवर्णस्य शोभनवर्णस्य ।। ७ ॥ स्वामिवत्स्वीयवदित्यर्थः ॥ ८ ॥ अर्हणानि उपायनानि ॥ ९ ॥ सर्वलोकसमावृत्तः संवैः उपायनप्रदे-लोंकैः समावृत्तः वेष्टितः पिप्रीषुः प्रीणायितुमिच्छुः ॥१०॥ सावमानाष्ठः द्रष्टुमागतानां देवानां विमानैः सहितानि संलम्नानि अग्राणि उपिरमागा येषां तैः ॥ १३ ॥ लोकराजविमानैः इन्द्रादिलोकपालविमानैः लोकराजः स्वर्गो वा तत्रत्येविमानैः स्वर्गीणामप्यार्श्वयंकरोयं यज्ञ इत्यर्थः ॥ १४ ॥ कौन्तेयस्य यज्ञ इति शेषः॥ १५ ॥ ऋच्या तु वर्रणं देविमत्यादेरध्यायशेषस्य तात्पर्यं सर्वाञ्च-संपूर्णोयं यज्ञ इत्यर्थे । षडिमना षट् अग्नयः आरम्भ-णीयः क्षत्रः धृतिः व्यष्टिः द्विरात्रः दशपयः इति ॥ १६ ॥ रत्नोपहारसंपन्नः इत्यत्र रक्षोपहारकर्मण्य इति पाठे रक्षसां

नाभे साधुना कर्मणा युक्तः ।। १७ ॥ इडाकर्म स्विष्टक्ट-दूर्ध्वे शिष्ट हविः प्रतिपत्तिकर्म । मन्त्रशिक्षाविशारदैः मन्त्रेषु. शिक्षायां हस्तिक्षयायां च विशारदैः ऋत्विग्मिः ॥ १८ ॥ इति सभापर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पश्चित्रेशोऽ ध्यायः ॥ ३५ ॥

રૂદ્

ततोभिषेचनीयेहि ब्राह्मणा राजभिः सहेत्यादिका शिशुपाल-वधान्ता दशाध्यायी नानाविधमतभेदोपन्यासपूर्वकं कृष्ण-शिशुपालरूपकेण ब्रह्मणि जीवस्य महाकाशमठाकाशन्यायेन लयं दर्शयति । तत्र कथापक्षे , प्रत्यक्षवृत्येव लभ्योर्थःस्पष्टः । अध्यात्मपक्षे तु परोक्षवृत्तिलभ्यतया तत्वं दुर्ब्याख्येयमिति । तदेव प्रकाश्यते अभिषेचनीये राजस्याङ्गभूते सोमयाग-विशेषे ॥ १ ॥

समेता ब्रह्मभवने देवा देवर्षयस्तथा। ्कर्मान्तरमुपासन्तो जजल्पुरामेतौजसः॥ ्एवमेतन्न चाप्येवमेवं चैतन्न चान्यथा । इत्यूचुर्वहवस्तत्र वितण्डा वै परस्परम् ॥ कृशानर्थास्ततः केचिद्कृशांस्तत्र कुर्वते । अफ़ुदाांश्च कुदाांश्चकूर्हेतुाभिः शास्त्रनिश्चयैः॥ तत्र मेघाविनः केचिद्र्थमन्यैरुदीरितम् । विचिक्षिपुर्यथा क्येना नमोगतमिवामिषम् ॥ केचिद्धर्मार्थकुशलाः केचित्तत्र महाव्रताः । रेमिरे कथयन्तश्च सर्वभाष्यविदां वराः॥ <sup>ः</sup>सा वेद्विवद्संपन्नैदेवद्विजमहर्षि।भेः । आबभासे समाकीर्णा नक्षत्रैर्धौरिवायता॥ न तस्यां संनिधी शुद्रः कश्चिदासीत्र चाव्रती । अन्तर्वेद्यां तदा राजन्युधिष्ठिरनिवेशने ॥ तां तु लक्ष्मीवतो लक्ष्मीं तदा यज्ञाविधानजाम्। तुतोष नारदः पश्यन्धर्मराजस्य धीमतः ॥ अथ चिन्तां समापेदे स मुनिर्मनुजाधिप । नारदस्तु तदा पश्यन्सर्वक्षत्रसमागमम् ॥ ११ सस्मार च पुरावृत्तां कथां तां पुरुवर्षभ । अंशावतरणे यासौ ब्रह्मणो भवनेऽभवत् ॥ १२ , देवानां संगमं तं तु विश्वाय कुरुनन्दन । नारदः पुण्डरीकाक्षं सस्मार मनसा हरिम् ॥ १३ साक्षात्स विबुधारिघः क्षत्रे नारायणो विभुः। प्रतिज्ञां पालयंश्चेमां जातः परपुरंजयः ॥ १४ संदिदेश पुरा योसौ विबुधान्भूतकृत्स्वयम्। अन्योन्यमभिनिघ्नन्तः पुनर्लोकानवाप्स्यथ ॥ १५

कर्मान्तरं मध्ये मध्ये कर्म विरामकालं उपासन्तः उपगच्छन्तः प्राप्नुवन्तः । असगतावित्यस्य रूपं कर्मछिद्रं प्राप्य जल्पकथां चकुरित्यर्थः । अमितौजसः बहुप्रतिभावन्तः ॥ ३ ॥ एवमेतदिति स्वपक्षस्थापनं न चाप्येवमिति परपक्षदूषणं एवं प्रतिवादिपक्षेपि । बहवस्तु सामान्याः वितण्डां स्वपक्षपरपक्षस्थापनाहीनां कथाम् ॥४॥ कृशान् युक्तिदौर्वन्त्यात् । अकृशान् युक्तिप्रावल्यात् । तत्र विपरीतं कुर्वन्ति । हेन्नुभिर्मानाविधेस्तकेः ॥ ५ ॥ तत्रेति परोक्तस्य दूषण एवा-स्ताः न तु शास्त्रतत्वे इति भावः ॥ ६ ॥ अथ विन्तां समापदे इत्यादिस्तस्थो सबहुमानत इत्यन्तो ग्रन्थो नारदस्य पूर्वापरानुसंघानात् । क्षत्रक्षयस्यातः परं उपक्रमो जात इति । चिन्ताः चित्तक्यथा स्मृतिर्वा अंशावतरणात्प्राक् ब्रह्मसभायां निक्षितस्य भूभारहरणस्याभूदित्यर्थः ।।११॥ क्षत्रे क्षत्रियन्ताती जातः आविर्भूतः ॥ १४ ॥ नारायणस्य शम्भुत्वं

इति नारायणः शम्भुर्भगवान्भूतभावनः । आदित्यविबुधान्सर्वानजायत यदुक्षये ॥ १६ क्षितावन्धकवृष्णीनां वंशे वंशभृतां वरः। परया शुशुभे लक्ष्म्या नक्षत्राणामिवोडुराद् ॥ १७ यस्य बारुबलं सेन्द्राः सुराः सर्व उपासते । सोयं मानुषवन्नाम हरिरास्तेऽरिमर्दनः॥ १८ अहो बत महद्भृतं स्वयंभूर्यदिदं स्वयम् । आदास्यति पुनः क्षत्रमेवं बलसमन्वितम् ॥ इत्येतां नारदश्चिन्तां चिन्तयामास सर्ववित्। हरि नारायणं ध्यात्वा यज्ञैरीज्यन्तमीश्वरम् ॥ २० तस्मिन्धर्मविदां श्रेष्टो धर्मराजस्य धीमतः। महाध्वरे महाबुद्धिस्तस्थौ स बुगानतः ॥ ततो भीष्मोत्रबीद्राजन्धर्मराजं युधिष्ठिरम् । कियतामईणं राज्ञां यथाईमिति भारत ॥ २२ आचार्यमृत्विजं चैव संयुजं च युधिष्टिर । स्नातकं च प्रियं प्राउुः पडार्घ्याहांशृपं तथा ॥ २३ एतानर्घ्यानभिगतानाहुः संवत्सरोषितान् । त इमे कालपूगस्य महतोऽस्मानुपागताः ॥ २४ प्षामेकैकशो राजन्नर्घ आनीयतामिति । अथ चैषां वरिष्ठायः समर्थायोपनीयताम् ॥ २५ युधिष्टिर उवाच । कस्मै भवान्मन्यतेऽर्घमेकस्मै कुरुनन्दन। उपनीयमानं युक्तं च तन्मे ब्रूहि पितामह॥ २६ वैशंपायन उवाच । ततो भीष्मः शान्तनवो बुष्या निश्चित्य वीर्यवान्

चतुर्वक्रावरपर्यायं भूतभावनत्वं चेति युक्तं। एकस्यैव त्रिमूर्तिः धारित्वात् यदुक्षये यदुग्रहे ॥ १६ ॥ महद्भृतं महाविष्णुः स्वयंभूः अस्मदादिवच्छर्रारब्यपाश्रयत्वेनापि भवनं न सहते इत्यर्थः। आदास्यित आच्छेनुमिच्छिति पुनिरिति असकृदेत-दनेन कर्म कृतमस्तीति स्चितम् ॥ १९ ॥ धर्मविदां श्रेष्टो नारदः धर्मराजस्य यज्ञैरीज्यम् ॥ २९ ॥ संयुजं संबन्धिनं श्रयुरादिं प्रियं मित्रम् ॥ २३ ॥ एकैकज्ञः प्रत्येकं अथ अथापि एषां मध्ये वरिष्टाय प्रथममिति शेषः ॥ २५ ॥ वुध्या बुध्यति जानाति वस्तुतत्त्वमनयेति बुद्धिः। श्रवण-मननध्यानात्मिका चेतोवृत्तिः तया निश्चित्य साक्षात्कृत्य - अर्हणीयतमं अर्हणीयाः ब्राह्मणाः देवताप्रसादहेतुत्वात्। अर्ह्णयत्तरा देवाः कामपूरकत्वात्। अर्हणीयतम आत्मा सर्वस्य तत्प्रीत्पर्थत्वात्। तथा च श्रुतिः 'न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति'इति।

वार्ष्णेयं मन्यते कृष्णमहणीयतमं भुवि ॥

२७

एष त्येषां समस्तानां तेजोबलपराक्रमैः।
मध्ये तपिश्ववाभाति ज्योतिषामिव भास्करः॥२८
असूर्यमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना।
मासितं ह्वादितं चैव कृष्णेनेदं सदो हि नः॥ २९
तस्मै भीष्माभ्यनुक्षातः सहदेवः प्रतापवान्।

उपजह्नेय विधिवद्वार्ष्णैयायार्धमुत्तमम्॥ ३० प्रतिजग्राह तस्कृष्णः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा । शिशुपालस्तु तां पूजां वासुदेवे न चक्षमे॥ ३१ स उपालभ्य भीष्मं च धर्मराजं च संसदि । अपाक्षिपद्वासुदेवं चेदिराजो महाबलः॥ ३२

इति श्रीमहाभारते सभापर्वाण अर्घाभिहरणपर्वाण कृष्णार्घदाने षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

## 30

# शिशुपाल उवाच ।

नायमहीत वार्ष्णेयस्तिष्ठत्स्विह महात्मसु।
महीपतिषु कौरव्य राजवत्पार्थिवार्हणम्॥ १
नायं युक्तः समाचारः पाण्डवेषु महात्मसु।
यत्कामात्पुण्डरीकाक्षं पाण्डवार्चितवानसि॥२
वाला यूयं न जानीच्वं धर्मः सूक्ष्मो हि पाण्डवाः

तदेतत्त्रेयः पुत्रात्रेयो वित्तात् प्रेयोन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरं यद-यमात्मा'इति च । भुवीत्यनेनात्मैव कर्मभूमावर्हणीयः । 'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदवेदीर्महती विनिष्टः' इति श्रुते-रंन्यत्र तदलाभात् ॥ २७ ॥ एवमात्मनो जिज्ञास्यत्वमुक्त्वा स्वरूपमाह एष हीति। एष पुरोवर्ती श्रीकृष्णः स्र्यश्च ज्योतिषां पदार्यप्रकाशकानां सूर्यचन्द्राभिवागादीनां चन्द्राभितारादीनां च समस्तानां सम्यगस्तं गतानां स्वप्नावस्थायामहि च मध्ये-न्तस्तपन्नाभातीति थोजना । अयं भावः न तावदिः स्वयं-ज्योतिः सूर्यकान्तादिद्वारा सूर्यस्यैव इन्धनादौ तद्रूपेणारूढ-त्वात् । नापि चन्द्रतारादि तस्य जलमयस्य सूर्यज्योतिषव भास्यत्वात् । यथायं दृष्टान्त एवं चक्षुराद्योपि न स्वशक्त्या प्रकाशकाः । किं तु आत्मसत्तानुवेधादेव तथा यथाम्याय-भावेपि सूर्यः इतरनिरपेक्षः प्रकाशयति एवमात्मा चक्षुरायु-परमेपि स्वप्ने स्वप्रकाशेनैव सर्वे वासनामयं पदार्थजातं प्रका-शयति। 'तस्य भासा सर्व।मेदं विभाति' 'अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः' इत्यादिश्रुतिभ्यः। तेजोबलपराक्रमैः तेजः प्रकाशः। बलं तेजोन्तराभिभवसामर्थ्ये । पराक्रमः निरवशेषेण तमो-नाशकत्वं च दृष्टान्ते तेज आदि दार्ष्टान्तिके तु तेजः चित्प्र-काशः बलं अबाध्यत्वं पराक्रमः सर्भोपादानत्वेन सर्वेध्याप-कत्वं च कथापक्षे तु तेजः कान्तिः वलं पराभिभवसामध्ये संग्रामोद्यमः ॥ २८ असूर्यमिवेति 11 पराक्रमः क्या गाढान्धकारस्थं घटादि असत्कल्पं अप्रकाशमानं च तस्य सत्तास्फूर्ती सूर्येणैव भवतः एवं अहंकारादेधटान्तस्यार्थजा-तस्य सत्ताप्रकाशौ चिदधीनावेवेति पूर्वोक्तस्यैव विवरणं।

अयं च स्मृत्यितकान्तो त्यापगेयोलपदर्शनः ॥ इः त्वादशो धर्मयुक्तो हि कुर्वाणः प्रियकाम्यया । भवत्यभ्यधिकं भीष्मो लोकेष्ववमतः सताम् ॥४ः कथं त्यराजा दाशाहों मध्ये सर्वमहोक्षिताम् । अर्हणामर्हति तथा यथा युष्माभिरार्चितः ॥ ५

एवं तथा निवाते वातशून्येऽपवरके निदाघे विद्यमानान् जन्त्न् वात एवाल्हादयति एवं अयं स्वरूपानन्देन जगदा-ल्हादयति । 'एष ह्येवानन्दयाति एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति'इति श्रुतेः । सोयं प्रत्यग्दिशास्प एव सन् दर्पणेन मुखमिन स्वमायया पराग्दस्यत्विमवापादितः पूजनीयः । अत्र हि देहागुपाधिविस्मरणेन रुव्धपदं चित्तं मोक्षाय कल्पते । तथोक्तं भगवता पतंजिरुना 'बहिरकित्-तावृत्तिर्महाविदेहां तत्संयमात्प्रकाशावरणक्षयः' इति । बहिर्मू-त्यादौ अकल्पता देहादिप्रत्ययेनासंकीणी महाविदेहिति घारणाया नाम ।। २९ ॥ अपाक्षिपत् दूषितवान् ॥ ३२ ॥ इति सभापर्वणि नैरुकण्ठीये भारतभावदीपे षद्भित्रोऽ ध्यायः ॥ ३६ ॥

### ३७

कर्तृत्वादिकं कृष्णे वास्तवमेव न तु मायिकमाविद्यकं वाः शरीरमात्रस्य कर्मजन्यत्वनियमात्। मिध्याभूतस्यापि वास्त-वार्थिकियाकारिते कृत्तिरजतादेशि रजतोचितद्रवीभावापत्ति-श्रेत्यभिसंद्धानो जैमिनिमतानुसारी शिशुपालो वर्णाश्रमव-यस्तपोविद्यादिभिरेव पुंसां श्रेष्ठधाश्रेष्ठधविभागं बहुमन्य-माने नृपान्तरसाधारण्येन कृष्णमपूज्यं करोति। नायमिति वार्ष्येयः वृष्णिषूत्पन्न इति पूर्वोक्तं स्वयंभूत्वं निराकृतं तिद्वि आत्मनः सर्वसाधारणं देहस्य तु अस्मदादिवद्देवक्यां जात-त्वादुर्वचिमिति भावः॥ १॥ आपगेयो भीष्मः ॥ ३॥

अथ वा मन्यसे कृष्णं स्थविरं कुरुपङ्गव । वसुदेवे स्थिते वृद्धे कथमहीत तत्सुतः ॥ દ્ अथ वा वसुदेवोपि वियकामोनुवृत्तवान् । द्रुपदे तिष्ठति कथं माधवोहंति पूजनम् ॥ S आचार्यं मन्यसे कृष्णमथ वा कुरुनन्दन । द्रोणे तिष्टति वाप्णेंयं कस्मादिर्वितवानासि ॥ 4 ऋत्विजं मन्यसे कृष्णमथ वा कुरुनन्दन। द्वैपायने स्थितं वृद्धे कथं कृष्णोर्चितस्त्वया ॥ ९ भीष्मे शान्तनवे राजन्स्थिते पुरुपसत्तमे । स्वच्छन्द्रमृत्युके राजन्कथं कृष्णोर्चितस्त्वया १० अश्वत्थाम्नि स्थिते वीरे सर्वशास्त्रविशारदे । कथं कृष्णस्त्वया राजक्षचितः कुरुनन्द्न ॥ ११ दुर्योधने च राजेन्द्रे स्थिते पुरुषसत्तमे । कृषे च भारताचार्ये कथं कृष्णस्त्वयार्चितः ॥ १२ द्भमं किंपुरुषाचार्यमतिकस्य तथाचितः। भीष्मके चैव दुर्घषं पाण्ड्वत्कृतस्रक्षणे ॥ १३ नुपे च रुक्मिणिश्रेष्टे एकलव्ये तथैव च। द्राख्ये मद्राधिपे चैव कथं कृष्णस्त्वयार्चितः ॥१४ अयं च सर्वराज्ञां वै वलश्लाची महाबलः। जामदृश्यस्य द्यितः शिष्यो विप्रस्य भारत ॥१५ येनात्मबलमाथित्य राजानो युधि निर्जिताः । तं च कर्णमतिकम्य कथं कृष्णस्त्वयार्चितः ॥ १६ नैवर्तिबङ्केव चाचार्यो न राजा मधुसूदनः । अर्चितश्च कुरुश्रेष्ठ किमन्यत्प्रियकाम्यया॥ १७ अथ वाभ्यर्चनीयोयं युष्माकं मधुसूदनः। र्कि राजभिरिहानीतैरवमानाय भारत ॥ १८

वयं तु न भयादस्य कौन्तेयस्य महात्मनः। प्रयच्छामःकरान्सर्वे न लोभान्न च सान्त्वनात् १९ अस्य धर्मप्रवृतस्य पार्थिवत्वं चिकीर्पतः । करानस्मै प्रयच्छामः सोयमस्मान्न मन्यते ॥ २० किमन्यद्वमानाद्धि यदेनं राजसंसदि । अप्रातलक्षणं कृष्णमधेनाचितवानसि ॥ ર્શ अकस्माद्धर्मपुत्रस्य धर्मात्मेति यशो गतम् । को हि धर्मच्युते पूजामेवं युक्तां नियोजयेत्॥२२ योयं वृष्णिकुले जातो राजानं हतवान्पुरा । जरासंश्रं महात्मानमन्यायेन दुरात्मवान्॥ अद्य श्वर्मात्मता चैव व्यपकष्टा युश्विष्ठिरात् । दर्शितं क्रपणत्वं च कृष्णेऽर्घस्य निवेदनात् ॥ २४ यदि भीताश्च कौन्तेयाः कृपणाश्च तपस्चिनः। ननु त्वयापि बोद्धव्यं यां पूजां माधवाहीसे ॥२५ अथ वा कृपणैरेतामुपनीतां जनार्दन प्जामनर्हः कस्मात्वमभ्यनुकातवानसि ॥ २६ अयुक्तामात्मनः पूजां त्वं पुनर्बह्न मन्यसे । हविषः प्राप्य निष्यन्दं प्राशिता श्वेव निर्जने ॥२७ न त्वयं पार्थिवेन्द्राणामपमानः प्रयुज्यते । त्वामेव कुरवो व्यक्तं प्रलम्भन्ते जनार्दन ॥ २८ क्रीबे दारिकया यादगन्ध्रे वा रूपदर्शनम्। अराज्ञो राजवत्पूजा तथा ते मधुस्दन ॥ २९ दृष्टो युधिष्टिरो राजा दृष्टो भीष्मश्च यादशः। वासुदेवाप्ययं दृष्टः सर्वमेतद्यथातथम् ॥ 30 इत्युक्त्वा शिग्रुपालस्तानुत्थाय परमासनात् । निर्ययौ सदसस्तस्मात्सहितो राजभिस्तदा ॥ ३१ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि अर्घाभिह० शिशुपालकोधे सप्तत्रिशोऽध्यायः॥ ३७॥



ननु अस्मदादिवज्जातोप्यराजापि वृद्धत्वादिना हेतुना पूज्यः कृष्ण इत्याशंक्य निराचष्टे अथ वा मन्यसे इत्यादिना **छत्रचामरा**दि राजिचह प्राप्ती लक्षणं प्राप्तलक्षणः । प्राप्तापन्ने च द्वितीययेति समासः । तद्न्योऽप्राप्तलक्षणस्तं । बस्नुवृत्त्यापि अतादशं । असंगचि-न्मात्रत्वात् । 'अलक्षणमचिन्त्यम्' इत्यादिश्रुतेरिति वाग्देव-्तार्यस्तात्वर्यम् ॥ २१ ॥ धर्मच्युतत्वमेवाह योयमिति । राजानं कंसम् ॥२३॥ अयुक्तामिति आत्मनः अयुक्तां पूजां अद्वेते पूज्यपूजकमावाभावेन भेदस्यायोगात् । अथापि हविषो निष्यन्दं लेशं प्राशितुं द्रौपदीशाकशेषवत्प्राशनाय प्राप्य द्विचन्द्रादिवनमायया भेदमारूढो भक्तोपस्टतत्वाताव-देव बहु मन्यसे । निर्जने निर्मनुष्ये अन्तरिक्षे । श्वसितीति श्वा वायुः। 'मातीर श्वा सदागतिः' इति कोशः । मातर्यन्त-रिक्षे श्वसितीति यास्कः । इति सरस्वत्याशयः कथापक्षे उ स्पष्ट एवार्थः ॥ २७ ॥ प्रलम्भन्ते अवलम्बन्ते ॥ २८ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तित्रिशीऽ ध्यायः ॥ ३७ ॥

ર

### वैशंपांयन उवाच ।

ततो युधिष्ठिरो राजा शिश्रुपालमुपादवत्। उवाच चैनं मधुरं सान्त्वपूर्वामेदं वचः ॥ नेदं युक्तं महीपाल यादशं वै त्वमुक्तवान्। अधर्मश्च परो राजन्पारुष्यं च निर्धकम् ॥ न हि धर्म परं जातु नावबुध्येत पार्थिवः। भीष्मः शान्तनवस्त्वेनं मावमंश्वास्त्वमन्यथा ॥३ पश्य चैतानमहीपाळांस्त्वत्तो वृद्धतरान्बहुन् । मृष्यन्ते चार्हणां कृष्णे तद्वत्वं क्षन्तुमहिसि ॥ वेद तत्वेन कृष्णं हि भीष्मश्चेदिपते मृशम्। न त्येनं त्वं तथा वेत्थ यथैनं वेद कोरवः॥ भीषम उवाच।

नास्मै देयो त्यनुनयो नायमईति सान्त्वनम् । लोकबद्धतमे कृष्णे योईणां नामिमन्यते ॥ क्षत्रियः क्षत्रियं जित्वा रणे रणकृतां वरः। यो मुश्चति वशे कृत्वा गुरुर्भवति तस्य सः॥ ७ अस्यां हि समितौ राज्ञामेकमप्यजितं युधि। न पश्यामि महीपालं सात्वतीपुत्रतेजसा ॥ न हि केवलमस्माकमयमर्च्यतमोऽच्यतः। त्रयाणामपि लोकानामर्चनीयो महाभुजः ॥ कृष्णेन हि जिता युद्धे बहवः क्षत्रियर्पभाः। जगत्सर्व च वार्ष्णेयं निखिलेन प्रतिष्ठितम् ॥ १० तस्मात्सत्स्वपि वृद्धेषु कृष्णमर्चाम नेतरान् ।

तत इति ॥ १ ॥ अधर्मश्रेति वेदेकगम्यापरदेवता कृष्णो न तर्कगम्या तर्कवलेन तु तां प्रत्याचक्षाणस्य शाकल्यस्थेव ·तवाधर्मो महान् भवतीत्यर्थः यतः पारुष्यं च निरर्थकं पर्रुषि पर्वाणि खण्डाः भेद इति यावत् परूष्येव पारुण्यं स्वार्थे घ्यन् तिन्नर्थकं स्वप्नगजनदर्थशून्यमाभासमात्रं । पौरुषं चेति पाठे पुरुषधर्मः वर्तृत्वादिः पौरुषं तदपि सुप्तिसमाध्यादौ प्रत्यगा-त्मनि अद्श्वनाद्रज्जूरगादिवदाभासमात्रं । तत्राधिष्ठानभतं आत्मवस्तु कृष्ण एव निरिधष्टानकश्रमायोगात् कथापक्षे पारुष्यं दुर्वाक्यत्वम् ॥२॥ तच योगक्लेनैव भाष्मो वेदे-त्याह न हीति।परो धर्मः अयं तु परमो धर्मी यद्योगेनात्म-दशनम्'इति याज्ञवत्क्योक्तः।यतस्तं भीष्मो वेदातोस्य वचस्य-विश्वासो न कर्तव्य इत्यर्थः ॥ ३ ॥ अनुनयः नयो युक्ति-स्तामनु पश्चात् भवतीत्यनुनयो मननानन्तरभावि ध्यानं योग इति यावत्स नास्म असंभावनाप्रस्ताय देय: पक्षे अनुनयः क्रिपितप्रसादनं सगुणोपास्त्यभावादनधिकारिणे इत्यर्थः।सान्त्वनं

एवं वकुं न चाईसवं मा ते भृदुद्धिरीदशी॥ ११ ज्ञानवृद्धा मया राजन्बहवः पर्युपासिताः। तेषां कथयतां शौरेरहं गुणवतो गुणान्॥ समागतानामश्रौषं बहुन्बहुमतान्सताम् । कर्माण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रभृति धीमतः १३ बहुशः कथ्यमानानि नरैर्भूयः श्रुतानि मे । न केवलं वयं कामाचेदिराज जनार्दनम्॥ १ध न संबन्धं पुरस्कृत्य कृतार्थं वा कथंचन। अर्चामहेऽर्चितं सङ्गिर्भुवि भूतसुखावहम् ॥ यशः शौर्यं जयं चास्य विश्वायार्चा प्रयद्भहे । न च कश्चिदिहास्माभिः सुबालोष्यपरीक्षितः १६ गुणैर्वृद्धानितऋम्य हरिरर्ज्यतमो मतः। ज्ञानवृद्धो द्विजातीनां क्षत्रियाणां बलाधिकः १७ वैश्यानां धान्यधनवाञ्चक्रशाणामेव जनमतः। पुज्यतायां च गोविन्दे हेतू द्वाविप संस्थितौ॥१८ वेदवेदाङ्गविज्ञानं बलं चाभ्यधिकं तथा। नृणां लोके हि कोन्योस्ति विशिष्टः केशवाहते १९ ८ . दानं दाक्यं श्रुतं शौर्यं ह्वीः कीर्तिबुद्धिरुत्तमा । संतितः श्रीर्धृतिस्तुाष्टेः पुष्टिश्च नियताऽच्युते २० तिममं लोकसंपन्नमाचार्यं पितरं गुरुम्। अर्घ्यमर्चितमर्चार्हे सर्वे संक्षन्तुमर्ह्थ ॥ २१ ऋत्विगारुर्विवात्यश्च स्नातको नृपतिः प्रियः। सर्वमेतद्वभीकेशस्तस्मादभ्यार्चितोऽच्युतः॥

शमं ॥ ६ ॥ तत्र मूढं म्ढमाष्येव वोधयेदिति न्यायेन शिशुपालमतमनुमुत्यैत कृष्णस्याधिक्यमाद् द्वाभ्यां क्षत्रिय इति ॥ ७ ॥ इतोप्यधिकमाह न हीति जैलोक्यान्तर्गतानां ब्रह्मादीनाभित्यर्थः ॥ ९ ॥ इदानीतनक्षत्रियेभ्यः ऋषभाः श्रेष्ठाः हिरण्याक्षादयः वार्ष्णेये सर्वे प्रतिष्ठितं विलीनं किं कनककुण्डलन्यायेन नेत्याह निखिलेनेति । सत्यामपि कन-कवुद्धौ कुण्डलवुध्यनपायात् । रज्जुसर्पन्यायेनैवेयं सप्रतिष्ठा ज्ञानादेवतु कैकन्यमिति श्रुतेश्च पञ्चान्तरे तु ब्रम्हणः कनकव-त्परिणामित्वं कुण्डलस्येव प्रपन्नस्य क्रियया प्रविलाप्यत्वं च स्यात् तथा चासंगो ह्ययं पुरुष इत्यसंगत्वश्रुतेर्ज्ञानादेवत्यव-धारणस्य च ब्याकोप इति दिक् ॥ १० ॥ उक्तेऽर्थे प्रमाण-माह ज्ञानतृद्धा इत्यादिना ॥ १२ ॥ कर्माणि पूतनावधा -दीनि ॥१३॥ कृतार्थे कृतं अर्थे उपकारम् ॥ १५ ॥ वैस्था-नामिति लक्ष्मीपतित्वात् पुराणपुरुषत्वाच ॥१८॥ नियता च्युतेऽकर्मजत्वात् अन्यत्र कर्मजत्वादेषाम्स्यैर्यम् भवतीत्यर्थः ॥ २०॥ लोकसंपन्नं ज्ञानसंपन्नम् ॥ २१ ॥

कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरि चाट्ययः।
कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम् ॥ २३
एष प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता चैव सनातनः।
परश्च सर्वभूतेभ्यस्तस्मात्पूज्यतमोऽच्युतः॥ २४
वृद्धिर्मनो महद्वायुक्तेजोम्मः खं मही च या।
चतुर्विधं च यद्भृतं सर्वं कृष्णे प्रतिष्ठितम् ॥ २५
वादित्यश्चन्द्रमाश्चेव नक्षत्राणि प्रहाश्च ये।
दिशश्च विदिशश्चेव सर्वं कृष्णे प्रतिष्ठितम् ॥ २६
अप्रिहोत्रमुखा वेदा गायत्री छन्दसां मुखम् ।
राजा मुखं मनुष्याणां नदीनां सागरो मुखम् २७
नक्षत्राणां मुखं चन्द्र आदित्यस्तेजसां मुखम् ।

पर्वतानां मुखं मेर्क्गरुडः पततां मुखम् ॥ २८ अर्ध्व तिर्थगध्येव यावती जगतो गतिः । सदेवकेषु लोकेषु मगवान्केशवो मुखम् ॥ २९ अयं तु पुरुषो बालः शिशुपालो न बुव्यते । सर्वत्र सर्वदा कृष्णं तस्मादेवं प्रभाषते ॥ ३० यो हि धर्म विचिनुयादुत्कृष्टं मतिमान्नरः । स वै पश्येद्यथा धर्म न तथा चेदिराडयम् ॥ ३६ समृद्धबालेष्वयवा पार्थिषेषु महात्मसु । को नार्हं मन्यते कृष्णं को वाप्येनं न पूजयेत्॥३२ अयैनां दुष्कृतां पूजां शिशुपालो त्यवस्यति। दुष्कृतायां यथान्यायं तथाऽयं कर्तुमर्हति ॥ ३३

इति श्रीमहाभारते समापर्वाणे अर्घाभिहरण० मीष्मवाक्ये अष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

३९

१

वैशंपायन उवाच ।

खवमुक्त्वा ततो मीष्मो विरराम महाबलः ।

व्याजहारोत्तरं तत्र सहदेवोर्थवद्वचः ॥

केशवं केशिहन्तारमप्रमेयपराक्रमम् ।

पूज्यमानं मया यो वः कृष्णं न सहते नृपाः ॥

सर्वेषां बिलनां मूर्ग्नि मयेदं निहितं पदम् । एवमुक्ते मया सम्यगुत्तरं प्रव्रवीत सः ॥ ३ स एव हि मया वध्यो भाविष्यति न संशयः । मतिमन्तश्च ये केचिदाचार्यं पितरं गुरुम् ॥ ४ अर्च्यमर्चितमर्घार्द्दमनुजानन्तु ते नृपाः । ततो न व्याजहारेषां कश्चिद्वद्विमतां सताम् ॥ ५

लोक्दष्टचा कृष्णमाहारम्यमुत्क्वा शास्त्रदृष्टचापि तदाह कृष्ण एवेति । उत्पत्तिरिप उपादानमिप । अन्ययः अविनाशी अपरि-णामित्वात् रज्जुवत्परिणाम्युपादानस्य नाशावर्यभावांदिति भावःअप्यय इति पाठे लयस्थानं।कृष्णस्य कृते कृष्णार्थं सर्वशेषि-त्वात् । कृते इखब्ययं तादथ्यें निपासते भृतं उत्पन्नं तेन विना-स्यपि एतत् कृष्ण एव सत्य इत्यपि ज्ञेयम्।२३।नन्वपरिणामित्वे कृष्णस्य कथं परिणामिनमाकाशादिकं प्रत्युपादानत्वं कारणस्य कार्यसजातीयत्वनियमादित्याशक्याह एष प्रकृतिः उपादानं जगतः । अध्यक्ता अप्रकटा रज्जुरिव स्पष्टमदृष्टा सर्पस्य कर्ता महदहंकारादिरप्ययमेंव । परिणामवद्विवर्तेपि कार्यस्य कार-णानन्यत्वात् । महदादेश्च विवर्तरूपत्वात् नन्वन्योन्यत्रान्य-त्कल्पयति महदादेस्तु कथं सदात्मिन स्वस्ववत्ववत्वमित्या-वंक्याह सनातन इति । स्रीप्तप्रलयादाविप तेषां संस्कारात्मना सत्त्वमस्ति अतः कदाचित्प्रतीयमानत्वान्मिथ्यात्वेपि म्रमत-त्सस्कारपरंपराया वीजांकुरवदनादित्वान्महदादिरपि तनोनादिरवेत्यर्थः । नन्वेवं वृतकाठिन्यवदात्मनि महदादे-राविभीवतिरोभावौ उक्ती स्थातां। तथा चात्मसमसत्ता-कर्तं तयोः स्यादित्यत आह पर इति सर्वभूतेभ्य उत्पन्नेभ्यो मह्दादिभ्योऽतिरिक्तः । महदायुपादानं त्वज्ञानमेव न तु चिदातमा । तदपि । राज्यज्ञानवत्तदनाद्यपि बाधे सति वस्तु-

वृत्त्या कालत्रयेपि तत्कार्यं नासीदिति प्रत्ययात् । यादशो यक्षस्तादशो विलिशित न्यायेन कार्यवत् आनिर्वचनीयमेव कल्यते अतः कृष्ण एव परो न त्वज्ञानं त्रेकालिकबाधिव-विषयत्वात्तस्येति भावः । पृज्यतम इति निरुपाधिकप्रेम-विषयत्वेन सर्वशेषित्वं प्रत्यगात्मत्वं चोक्तं । अच्युत इति भोक्तृत्वरूपविकारिनष्यः । अहंकारस्यैव भोक्तृत्वादात्मिन च जलचन्द्रचाञ्चल्यवत्तदुपधानात्काल्पतामिति भावः ॥२४॥ अत एव कृष्णानद्वैतं सिद्धमित्याह् बुद्धिरित्यादिना । प्रतिष्ठितं राज्यूरगवत् कृष्णानन्यत्वादित्ययः बुद्धिरित्यादिना । प्रतिष्ठितं राज्यूरगवत् कृष्णानन्यत्वादित्ययः बुद्धिरहंकारः मन इतीन्द्रित्याप्येकादश महान् महत्तत्वं वायुरित्यादिपञ्चकेन पञ्चतन्मान्त्राणां स्थूलभूतानां च ग्रहणं चतुर्विधं जरायुजादिभौतिकम् ॥ २५ ॥ सर्वत्र सर्वदा सत्तास्फूर्तिप्रदत्वेन सन्तमिति शेषः ॥ ३५ ॥ उत्कृष्टं धर्मे आत्मदर्शनम् ॥३१॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टित्रंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

३९

य एवंविधः कृष्णः स एव वसुदेवस् नुरिति सहदेवप्रतिहा
नारदवचनाभ्यां निश्चेतुमध्यायमारभते एवमुक्त्वेत्यादि
॥ १॥ अप्रमेयो निर्मुणत्वात् परंपश्चाद्धाविकार्यं तत् आकार्मातं
क्याप्रोतीति पराक्रम उपादानं । अप्रमेयश्चासौ पराक्रमश्चेति
समासः । गुद्धशबल्ब्रह्मरूपोयं केशिहन्तेत्यर्थः ॥ २ ॥

मानिनां बलिनां राज्ञां मध्य वै दर्शितं पदे। ततोऽपतत्पुष्पवृधिः सहदेवस्य मूर्धनि ॥ દ્દ अइझ्यरूपा वाचश्चाव्यव्रवन्साधु साध्विति । अविध्यदिततं कृष्णं भविष्यद्भूतजलपकः ॥ सर्वसंशयनिमीका नारदः सर्वलाकोवित्। उवाचाखिलभूतानां मध्ये स्पष्टतरं वचः॥ कृष्णं कमलपत्राक्षं नार्चियष्यन्ति ये नराः। जविन्मृतास्तु तं ज्ञेया न संभाष्याः कदाचन॥९ वैशंपायन उवाचं। पूजायित्वा च पूजाहीन्ब्रह्मस्रविशेषवित् । सहदेवो नृणां देवः समापयत कर्म तत् ॥ तस्मिन्नभ्यर्चिते कृष्णे सुनीथः शत्रुकर्षणः । अतिताम्नेक्षणः कोपादुवाच मनुजाधिपान् ॥ ११

स्थितः सेनापतियों हं मन्यध्वं किं तु सांप्रतम् । युधि तिष्ठाम संनत्य समेतान्त्राष्णिपाण्डवान् ॥१२ इति सर्वान्समुत्सात्व राज्ञस्तांश्चेदिपुज्जवः । यशोपघाताय ततः सोमन्त्रयत राजाभेः॥ १३ तत्राह्ता गताः सर्वे सुनीयप्रमुखा गणाः। समद्यन्त संकुढा विवर्णवदनास्त्या॥ युधिष्टिराभिषेकं च वासुदेवस्य चाईणम्। न स्याद्यथा तथा कार्यमेवं सर्वे तदाऽब्रुवन्॥१५ निष्कर्षान्तिश्चयात्सर्वे राजानः कोधमूर्छिताः । अनुवंस्तत्र राजानो निर्वेदादात्मनिश्चयात् ॥ १६ सुद्धद्भिर्वार्यमाणानां तेषां हि वपुराबसी । आमिषादपकृष्टानां सिंहानामिव गर्जताम् ॥ १७ तं बलौघमपर्यंतं राजसागरमक्षयम्। कुर्वाणं समयं कृष्णो युद्धाय बुब्धे तदा ॥ १८ इति श्रीमहा० सभा० अर्घाभिहरणपर्वणि राजमन्त्रणे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

समाप्तं अर्घाभिहरणपर्व ।

ननु उपाध्यविवक्षया ब्रह्मभावोस्मद।दीनामप्यस्ति तद्विवक्षायां तु फलशलादुवत्कृष्णस्यास्माकं च ज्ञानैश्वर्यतारतम्येपि तस्य -न्यावृत्तत्त्वेनास्मदादिवदुभयविधब्रह्मभावो नास्त्येवेत्याशंत्रयाह कृष्णमिति । यथा परिमाणतारतम्यस्य विश्रान्तिराकाशादौ देशतः कालतश्च परिच्छेदाभावात् दृष्टा तथा ऐश्वर्यतारतम्य-स्यापि द्रष्टन्या । ननु प्रलये कार्यमात्रनाशस्य वक्तन्यत्वात्वर्थ कृष्णाविम्रहस्य कालापरिच्छेयत्वं युज्येतेति चेन्न । तस्या-कार्यत्वात् । न हि पूर्वोदात्हतस्य हिरण्यश्मश्रुत्वादिविशि-ष्ट्रस्य ब्रह्मणः कार्यत्वं वक्तुं शक्यं । 'अन्तस्तद्धमापदेशात्'इति न्यायाविरोधात् । शास्त्रान्त्यन्यायाविरोधाच । तत्र हि नित्य सिद्धेश्वरादर्वाचीनानां ज्ञानध्यानसिद्धानामीश्वराणामैश्वर्यं विय-दाादिजगत्सृष्टिसंहारादिग्यापारवर्जं तेन सह भोगसाम्य-मात्रं । हेतुश्रात्रोक्तः असन्निहित्वादिति । भौतिकपदार्थ-सृष्ट्यादिसम्बाले हि तेषां सृष्टिप्रलयाविति न ते भूतो-त्पात्तलयकाले संनिहिताः । अयं तदानीमपि संनिहितो-स्तीति नित्य एव । ब्यावहारतः सर्गपरंपराया आद्यन्तश्चन्य-्वात्तदेतुहेतोरस्यापि तथात्वं दुर्वारं । नन्वस्य नित्यत्वे

तल्लोकादेरिंग नित्यत्वं वाच्यं। तथा चाहैतक्षतिरिति चेत् भ्रा-न्तोसि । यथा त्रैलोक्यनाशेपि ब्रह्मलोकायस्ति तथा ब्रह्म-लोकनाशेपि तल्लोकादिकमस्ति । यथा सत्स्विप ब्रह्मलोका-दिषु अस्मदादीनां शुद्धं कैवल्यमप्रतिहतं तथा तास्मिन्नपि सित भविष्यतीति का नो हानिः । ये तु तहोकप्राप्तिरेव कैवल्यामित्याहुस्तदश्रीतमिति ब्युत्पादितमन्यत्र । 'केचिदाहु-ारेमं साम्बं केचिद्विष्णुं परे राविम् कोचिद्रणेशं केप्यम्बा मद्विधाः पार्थसारथिम्'।तस्मायुक्तं व.मलपत्राक्षस्य पूर्वोक्तरीत्य असंगस्य साक्षाद्रहात्वं इतरेषांतूपाधितादातम्यव्यवहितमिति महान्भेद इति युक्तं कृष्णस्याचनीयतमत्वं । प्रत्यब्दशेरेव देहोन्द्रयायुपाधिसान्निध्यान्मुकुरमुखवत्कृष्णरूपेण जन्मनि पराग्टरयात्मनाभासमानत्वादिति दिक् ॥ ९ ॥ सुनीथः शिशुपालः ॥ १४ ॥ निर्वेदात् अपमानेन देहादौ वैराग्यात् आत्मानिश्चयात्स्वबलयत्त्वानिश्चयात् ॥ १६॥ समयं संकेतम् ॥ १८ ॥ इति सभापः नैः भारतभावदीषे गकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

# शिशुपालवधपर्व ।

80

वैशंपायन उवाच । ततः सागरसंकाशं दृष्टा नृपतिमण्डलम्। संवर्तवाताभिहतं भीमं श्लुब्धमिवार्णवम् ॥ 8 रोषात्त्रचिलतं सर्वमिदमाह युधिष्ठिरः । मीष्मं मतिमतां मुख्यं वृद्धं कुरुपितामहम्। बृहस्पति बृहत्तेजाः पुरुहूत इवारिहा ॥ ર असी रोषात्प्रचालितो महाश्रृपतिसागरः। अत्र यत्प्रतिपत्तव्यं तन्मे ब्रहि पितामह ॥ રૂ यञ्चस्य च न विघ्नः स्यात्प्रजानां च हितं भवेत्। यथा सर्वत्र तत्सर्वे ब्रहि मेऽद्य पितामह ॥ इत्युक्तवति धर्मश्चे धर्मराजे दुधिष्ठिरे । उवाचेदं वचो भीष्मस्ततः कुरुपितामहः ॥ Ų मा भैस्त्वं कुरुशादूल भ्वा सिंहं हन्तुमहिति। शिवः पन्याः सुनीतोत्र मया पूर्वतरं वृतः॥ प्रसुप्ते हि यथा सिंहे भ्वानस्तरिमन्समागताः। भषेयुः सहिताः सर्वे तथेमे वसुधाधिपाः॥ वृष्णिसिहस्य सुप्तस्य तथामी प्रमुखे स्थिताः।

भषन्ते तात संक्षुद्धाः श्वानः सिंहस्य संनिधी ॥८ न हि संबुध्यते यावत्सुप्तः सिंह इवाच्युतः। तेन सिंहीकरोत्येतान्नसिंहश्चेदिपुङ्गवः ॥ पार्थिवान्पार्थिवश्रेष्ठः शिशुपालोप्यचेतनः । सर्वान्सर्वात्मना तात नेतुकामो यमक्षयम् ॥ १० नूनमेतत्समादातुं पुनरिच्छत्यधोक्षजः। यदस्य शिशुपालस्य तेजस्तिष्ठति भारत ॥ ११ विष्ठता चास्य भद्रं ते बुद्धिर्द्धसतां वर। चेदिराजस्य कौन्तेय सर्वेषां च महीक्षिताम् १२ आदातुं च नरव्याघ्रो यं यमिच्छत्ययं तदा । तस्य विप्रवते बुद्धिरेवं चेदिपतेर्यथा ॥ १३ चतुर्विधानां भूतानां त्रिषु लोकेषु माघवः। प्रमवश्चेव सर्वेषां निधनं च युधिष्ठिर ॥ १४ वैशंपायन उवाच। इति तस्य वचः श्रुत्वा ततश्चेदिपतिर्नृपः । भीष्मं रूक्षाक्षरा वाचः श्रावयामास भारत ॥१५

इति श्रीमहा० समाप० शिशुपालवधपर्वणि युधिष्ठिराश्वासने चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४०॥

88

शिशुपाल उवाच ।

बिभीषिकाभिर्वेह्वीभिर्मीषयन्सर्वेपार्थिवान्। न व्यपत्रपसे कस्माद्वृद्धः सन्कुलपांसनः॥

Хo

अत्र स्वन्तं भवेद्यन्न इतिपाठे नः अस्माकं खन्तं ग्रुभोदकंम्
॥ ३ ॥ शिवः पन्याः कृष्णाश्रयरूपः सुनीतः सुनीतिसहितः
॥ ६ ॥ नूनमेतदिति । 'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्विजितमेव
वा । तत्तदेवावगच्छ रवं मम तेजोंशसंभवम्'इति भगवद्वचनात्
शिशुपालेपि विभूतिमत्त्वात्पूर्वे भगत्रत्पाषदत्वाच पारमेश्वरं
ज्ञानैश्वर्यादिरूपं तेजोस्ति तस्यादानं तद्देहपातेनैवेति तं इन्तुमिच्छतीत्यर्थः पुनः शब्दो हिरण्याक्षाद्यपेक्षया ॥ ११ ॥
आदातुं संहतुं विश्रवते विपर्ययं प्राप्नोति ॥ १३ ॥ कृतः
कृष्णोऽन्येषां तेजांस्यादत्ते न तु तानि पृथक् तिष्ठन्तीत्यत
आह् चतुर्विधानामिति । चेतनाचेतनप्रपञ्चस्य जले तरङ्गबुद्धुवन्यायेन तत्रैवोत्पात्तिप्रलययोः श्रवणात् । एष योनिः सर्वस्य
प्रभक्षाप्ययौ हि भूतानामिति तदनन्यत्वाच सर्वस्येति भावः

॥ १४ ॥ इति सभाप॰ नै॰ भारतभावदीपे चत्वारिंशीऽ घ्यायः ॥ ४० ॥

८१

नजु विभीषिकाभिवेह्णीभीरत्यादिप्रन्थो भगवित्तन्दापर-त्वात्त भृतार्थवादः । किं तु घ्यानमात्रं घ्येयसारूप्यप्रापकं तच द्वेषेणापि कर्तव्यमित्यतिश्वयोक्तिमात्रं घ्यानविधेस्तावकं । अन्यथा भगवित्तन्दाकृतां वेनादीनां 'भगवित्तन्दया वेनो द्विं जैस्तमिस पातितः' इत्यादिदोषस्मरणमनुपपत्रं स्याद्वृहदारण्या-कपञ्चमे च ब्रह्मविदं याज्ञवल्त्रयं द्विषतः शाकल्यस्य सर्वो मृत्युक्कोऽस्थां च संस्कारालाभेन दुर्गतिश्च सूचिता । साक्षाद्वद्वादिषस्तु ततोप्याधिकं दुःखं वक्तव्यं स्यात् । अत्र च द्विषतोपि विश्वयालस्यापराधशतं क्षान्त्वा तस्मै भगवतः

युक्तमेतत्तृतीयायां प्रकृतौ वर्तता त्वया ।
चक्तुं धर्माद्पेतार्थं त्वं हि सर्वकुकत्तमः॥ २
नावि नौरिव संबद्धा यथान्धो वान्धमान्वयात्
तथाभूता हि कौरव्या येषां भीष्म त्वमप्रणीः॥३
पूतनाधातपूर्वाणि कर्माण्यस्य विशेषतः।
त्वया कीर्तयतास्माकं भूयः प्रव्यथितं मनः॥ ४
अवलिप्तस्य मूर्बस्य केशवं स्तोद्धमिच्छतः।
कथं भीष्म न ते जिह्वा शतधेयं विदर्थिते॥ ५

यत्र कुत्सा प्रयोक्तव्या भीष्म बालतरैनरैः।
तिममं क्षानतृद्धः सन्गोपं संस्तोतुमिच्छिसि ॥ ६
यद्यनेन हता बाल्ये शकुनिश्चित्रमत्र किम्।
तो वाऽश्ववृष्मौ भीष्म यौ न युद्धविशारदौ ॥७
चेतनारिहतं काष्ठं यद्यनेन निपातितम्।
पादेन शकटं भीष्म तत्र किं कृतमद्भुतम् ॥ ८
वल्मीकमात्रः सप्ताहं यद्यनेन धृतोऽचलः।
तदा गोवर्धनो भीष्म न ताचेत्रं मतं मम ॥ ९

सायुज्यं दत्तामित्युच्यते तस्मान्निन्दाग्रन्थः प्रकरणासंगते-र्भगनत्यसमवेतत्वाचाभृतार्थवाद एव । तथा हि । त्रिविधो-र्थवादः 'विरोधे गुणवादः स्यादनुवादावचारिते । भतार्थः चादस्तध्यानादर्थवादक्षिघा मतः' इत्युक्तलक्षणः। एतेषां क्रमा-दुदाहरणानि । प्रजापतिरात्मनो वपासुदरिवदत्' स्ववपोत्खनने देहस्यैब नाजाे भवतीत्यभूतार्थवादीयं । 'अप्निवै हिमस्य भे-षजं'।'मेघातिथिं ह काण्त्रायनं मेषा भत्वेन्द्रो जहार'इत्यादीनि। तस्मादिह निन्दकस्य मुक्तिविरुद्धेत्यभूतार्थवाद एवेति वेन तद्बत्कृत्वस्यापि भारतस्य तथा त्वापत्तेः । अनन्यगतिप्रकः रणबाघापत्तेश्वानर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं न्यायेनाकाशादिश्रुतिविनन्दाश्रुतिरिप गौण्या वृत्या ब्रह्मपर-ज्ञया नेयेति युक्तसुत्पस्यामः। अत एव श्रीमद्भागवतेपि हरि-रिनन्दाग्रन्थः स्तुतिपरत्वेनैव ब्याख्यातः श्रीघरस्वामिभिः। एवं भीष्मेण बोधितः शिञ्जपालः स्वबोधमाविश्विकीर्धुर्मीष्मं तावन्महीकरोति विभीषिकाभिरिति । हे नब्यप सः त्वं कुलपां मध्ये वृद्धः सन्नः अस्मान् पार्थिवान् बन्हीभिर्विभीषिका भिः भीषयन्कस्मात्रपसे इति योजना । नोतुं स्तोतुं योग्यं नन्यं पाति गोपायतीति हे नब्यप हे परमेश्वर तत्त्वगृहनपर । कुलपां कलपतीनां कुलतारकाणां ब्रह्मविदां मध्ये बृद्धः सन्नः अस्मा-न्यार्थिवान् शरीराकारपरिणतपृथिवीमात्रनिष्ठान् पृथिब्यंशवा-हुल्यात् शरीरस्य प्रथिवीत्वं । 'यच्छरीरं सा पृथिवी'इति श्रतेश्च देहाभिमानयुक्तान् बन्हीभिनीनाविधभेदवतीभिविभीषिकाभिः संसारभीतिहेत्रभिः प्रमातृत्वमुखाभिः कर्तृत्वभोक्त्वादिभिः भीषयनभीषयितं किमिति त्रपसे त्वया बृद्धेनास्माकं संसारभयं प्रदर्शनीयमेव न तु तत्रास्माकमनाधकारमाशंक्य भीतिहरं तत्त्वं गोपनीयभित्यर्थः ॥ १ ॥ नतु वस्तुतत्त्वमपि उत्तः मेवेत्याशंक्य यथा ज्ञातं तथा नोक्तमित्याह युक्तमिति। तृती-यायां प्रकृती वर्तता त्वया एतदेव धर्मादपेतार्थे वक्तं युक्त-मित्यन्वयः । द्वे प्रकृती परिणामिन्यौ माया तस्यां चित्प्रति-विम्बश्च । तत्रीया प्रकृतिस्त्वेतदुभयाध्यासाधिष्ठानं निर्वि-रोषं वस्त तत्र वर्तमानेन तन्मात्रनिष्टेन त्वया । धर्माद्रपेतः

मोक्षस्तस्याकर्मसाध्यत्वात्त्रदर्थम् । धर्मादिलाङ्क्समासः मोक्षार्थे एतदेव तृतीयप्रकृतिरूपं वक्तुं युक्तं न तु सगुणं । अस्माकं ब्रह्मलोकान्तस्योपातनाफलस्यानपेक्षितत्वादित्यर्थः । एवं च यथा ज्ञातं तथा नोक्तमित्युक्तं भवति उक्तेर्थे हेतुमाह त्वं हि सर्वकुरूतम इति ॥ २ ॥ एतदेव सदद्यान्तं विवृणोति नावीति । यथाऽरित्रकर्णधारादिमत्यां महानावि संवद्धा श्रद्धा नौः 'पारं प्राप्नोति । यथा वान्धं शरीरं जडत्वात् अन्धः अने। भिःसा स्त्री भक्तमन्धोन्नम्'इत्यमरः । आन्वियात् अनुलक्षीकृत्य चलेत् । 'अन्नं ह प्राणः' इति श्रुतेरनुभवाच । तथाभूताः त्वदु-धीनगतयस्त्वदर्धानजीवनाश्च कौरझ्याः येषां चास्मदादीनां त्वं अत्रणीः पुरो भूत्वा पुरुषार्थश्रापकस्तेपि तथाभूता एवे-त्यर्थः । तस्मादनन्यगतिकानामस्माकं अवश्यं त्वया उपदेशः कर्त्तन्य इति भावः ॥ ३ ॥ पूत्नेति । अस्य समुणब्रह्मणः प्रक्यथितं निर्गुभिप गुणारोपेण वस्तुतत्त्वगोपनाद्ःखितमि-त्यर्थः ॥ ४ ॥ अवेति । लिप्तस्य मूर्खस्य इच्छत इति कर्माण षट्यः । लिप्तं विषयसंगिनं मूर्खे मूढं मां केशवं स्तोतुमिच्छन्तं अव तुच्छमपि भगवद्भक्तं मां पालय । हितोपदेशेनेति भावः । अत्याश्चर्यमेतदित्याह कथामिति । हे हे वित् हे विद्वज्ञते नम्रे माहशेपि इयं जिह्या त्वदीया त्वया शतधा कशं ईर्यते प्रेयंते अनेकै: प्रकारैस्तत्त्वं प्रतिपादियत-मिति शेषः ॥५॥ यत्रेति। यत्र सगुणे कुत्सा निन्दा बालतरैः आपातत उपानिषन्मात्राध्येत् भिवंदुभिः । बालेतरारिति पाठे बुद्धैरिं। 'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं तदेव ब्रह्म त्वं वि। दि नेदं यदिदमुपासते' इत्यब्रह्मत्वे कृत्सा प्रयोक्तब्या । तिमंग गोपयतीति गोपः तं गोपं न्यिवकरणे द्वितीये । तस्य सबलस्य गूहनकर्तारं शुद्धं संस्तोतुं सम्यक् प्रस्तोतुसिच्छसि । प्रार्थनायां पञ्चमो लकारः । स्तोतुं इच्छां कुर्वित्यर्थः ॥ ६ ॥ अनन्तब्रह्माण्डाधिपे मायाविन्यपि पूतनाघातादिकमत्यन्तं तुच्छमित्याह् यद्यनेनेत्यादिना । शक्किनः पूतना । पाठा न्तरे शक्कनिबत्खेचरस्तृणावर्तः॥ ७ ॥

**मुक्तमेतेन बह्वन्नं** कीडता नगमूर्धनि। इति ते भीष्म श्रुण्वानाः परे विस्मयमागताः १० यस्य चानेन धर्मेश भुक्तमन्नं बलीयसः। ख चानेन हतः कंस इत्येतन्न महाद्भुतम् ॥ ११ न ते श्रुतमिदं भीष्म नूनं कथयतां सताम्। यद्वक्ष्ये त्वामधर्भक्षं वाक्यं कुरुकुलाधम ॥ १२ स्त्रीषु गोषु न शस्त्राणि पातयेद्वाह्मणेषु च । यस्य चान्नानि भुझीत यत्र च स्थात्प्रतिश्रयः॥ १३ इति सन्तोनुशासन्ति सङ्गनं श्रमिणः सदा । भोष्म लोके हि तत्सर्वे वितर्थ त्विथ दस्यते ॥ १४ शानवृद्धं च वृद्धं च भूयांसं केशवं मम । अज्ञानत इवाख्यासि संस्तुवन्कीरवाश्रम॥ १५ गोझः स्त्रीझश्च सन्भीष्म त्वद्याक्याद्यदि पूज्यते । ण्वंभृतश्च यो भीष्म कथं संस्तवमहेति॥ १६

इति ते त्वत्तः श्रुण्वानाः विस्मयमागताः नाहमित्यर्थः १० यस्य चेति । यस्य द्रीपद्यादेः अज अदनीयं शाकलेशादि भुक्तं स च कंसः कामयमानः हुर्वाससः तृह्वादिकं इच्छन् अनेन कृष्णेन हतः गतः अनुस्तः। हन्तेर्गत्यर्थत्वात् तदिष्टं संपादितामित्यर्थः । सर्वात्मनि कृष्णे शाकलेशेन विश्वतृप्तिर्जातेत्यपि नाद्भुतिमत्यर्थः ॥ ११ ॥ नते नम्रे शिष्यसमीपे कथयतां सतां मुखात् इदं त्वदुक्तं पूतनावघादि मया श्रुतं । कि ज्ञातस्यीर्थस्य निरूपणेनेति भावः । हे कुलावम कुलं गृहं अधमं यस्य गृहातीतसंन्यासवर्मरत । यत् वाक्ये अहं वश्ये वोर्द्धं शश्ये तत्रुं ह । आमधर्मज अपक्रधर्मः क्षथिप्णुफलत्वात् कर्मोपास्तां तदभिज्ञं मां प्रति तदेव वाक्यं अपूर्वार्धप्रतिपादकं वचः निर्गुणबह्माविषयं कर । तचाहं ज्ञातुं शक्ष्ये इत्यर्थः ॥ १२ ॥ स्त्रीष्विति प्रतिश्रयोङ्गीकारः यथ स्वीयत्वेन।ङ्गीकृतस्तास्मान्नेत्यर्थः प्रतिश्रयः सभायां चाश्रये 'इति मेदिनी ॥ १३ ॥ हिनाया अनिष्टसाधनत्वमुक्तं तत्त्वयि विज्ञानवति वितथं व्यर्थम् । 'हत्वापि स इमांहोकान्न हन्ति न निबध्यते' इत्युक्तेः ॥ १४॥ ज्ञानेति । ज्ञातज्ञापनं ब्यथमित्यर्थः ॥१५॥ गोत्र इति। गा वाचं हन्ति हिनस्ति । थतो वाचो निवर्त्तन्ते' इति . श्रुतेः । स्वस्माद्यावर्तयाते तथा स्त्रीव स्त्रीसः धौ सहायभूता माया तद्धन्ता । वाचा मायिकस्य गुणवतः स्तुतिः कर्तव्याः असौ त्वमायः वागतीतः कथं संस्तवमहीति न ॥ १६ ॥ गतिमतां मतिमद्धिः श्रेष्ठः प्रशस्यतमः । संसारवर्धनेन जनपीडनकरः संभावयतीति । जनार्दनः मायावी इश्वरः त्वद्वाक्यात् तव वस्थवचसो वाक्यात् एतत्सर्वे

असी मतिमतां श्रेष्टो य एव जगतः प्रभुः। संभावयति चाप्येवं त्वद्वावयाच जनादेनः। एवमेतत्सर्वमिति तत्सर्वं वितथं ध्रवम् ॥ 30 न गाथा गाथिनं शारित बहु चेद्पि गायति। प्रकृति यान्ति भूतानि भूलिङ्गराकुानिर्यथा ॥ १८ नूनं प्रकृतिरेषा ते जघन्या नात्र संशयः। अतः पार्वायसी चैषा पाण्डवानामपीप्यते ॥ १९ येषामर्च्यतमः कृष्णस्त्वं च येषां प्रदर्शकः । भर्मवांस्त्वमधर्मञ् सतां मार्गादवप्नतः ॥ 20 को हि धर्मिणमात्मानं जानव्ज्ञानविदां वरः। कुर्याचया त्वया भीष्य कृतं धर्ममवेश्वता ॥ २१ चेत्वं धर्मं विजानासि यदि प्राज्ञा मातिस्तव। अन्यकामा हि धर्मज्ञा कन्यका प्राज्ञमानिना। अम्बा नामेति भद्रं ते कथं सापहता त्वया॥ २२

पूतनाघातादि आत्मनि संभावयति सत्यत्वेन दर्शयति । श्रेष्ठेन त्वया येदेव वक्तब्यं तदेव लोकःसत्यमित्यध्यवस्यति । वस्तु-तस्तु एतत्सर्वे कृष्णे क्रियारोपणं वितथं । 'निष्कलं निष्क्रिय-म्'इत्यादिश्रुतेः ॥ १७ ॥ तत्र 'सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्ते तु कलौ युगे । नानुतिष्ठन्ति मैत्रेय शिश्लोदरपरायणाः' इति शब्दमात्रं वदान्ति न शमादिपरा भवन्ति ताहशोः भीष्मो न भवतीत्याह द्वाभ्यां। न गाथेति । भूलिङ्गो नाम भूजार्था पृक्षी मा साहसामित्यानेशं वदन्नपि सिंहद्ंष्ट्रान्तरस्थं मांयमादत्ते । स्वयं साहसमातिशयितं करोति । तथा न हिंसादिकं कर्तव्य-मिति वदन्नन्यो हिंसामेव करोतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ त्वं छ अस्मिन् चरहे जन्मिन यथा वदसि तथेव करोषीत्याह नून-मिति । प्रकृतिः शरीरं जघन्या चरमा तथा पाण्डवानामपि प्रकृतिर्जघन्याऽतो हेतोः पापीयसी वेदोक्तधर्मसंरक्षकतरा पातीति पाः वेदोक्तो धर्म इति पाखण्डपदानिर्वचने व्यासेनैव च्याख्यातत्वात् तं पातीति पापा अतिशयन पापा पापी यसीति योगात् ॥ १९ ॥ चरमदेहत्वे येषामिति । अतो हेतोः सर्वथा त्वं अवेति संबन्धः अवेत्युच्यते योऽधर्मेज्ञः धर्मज्ञो न भवति सतां मार्गात् ग्रतः च्युतः तमिति यत्तच्छब्दाध्याहा-रेण योज्यम् ॥ २०॥ यथा वदसि तथा करोषीत्येतह्रो यितुं भीष्मस्य ब्रह्मचर्यदार्ट्यं स्तीति पश्चभिः । को हीति । 'धंभिंण धर्मेऽधिकारिणम् ॥ २९ ॥ अन्येति । हे प्राज्ञ मानिना त्वया रहता या कन्यकासा त्वत्तः कथं भद्रं आप न कथं<sup>चत</sup> दढत्वात्तव ब्रह्मचर्यस्य ॥ २२ ॥

तां त्वयाऽपि हृतां भीष्म कन्यां नैषितवान्यतः। **ञ्राता विचित्रवीर्यस्ते सतां मार्गमनुष्ठितः ॥** २३ दारयोर्यस्य चान्येन मिषतः प्राज्ञमानिनः। तव जातान्यपत्यानि सज्जनाचरिते पथि॥ को हि धर्मोस्ति ते भीष्म ब्रह्मचर्यमिदं वृथा। यद्धारयासि मोहाद्वा क्रीबत्वाद्वा न संशयः ॥ २५ म त्वहं तव धर्मज्ञ पश्याम्युपचयं काचित्। न हि ते सेविता वृद्धा य एवं धर्ममब्रवीः ॥ २६ इष्टं दत्तमधीतं च यज्ञाश्च वहुदक्षिणाः। सर्वेमेतद्पत्यस्य कलां नाईन्ति वोडशीम् ॥ व्रतोपवासैर्वहुभिः इतं भवति भीष्म यत्। सर्वे तद्नपत्यस्य मोघं भवति निश्चयात्॥ सोऽनपत्यश्च वृद्धश्च मिथ्याधर्मानुसारकः । इंसवत्त्वमपीदानीं ज्ञातिभ्यः प्राप्त्या वधम् ॥ २९ यवं हि कथयन्त्यन्ये नरा ज्ञानविदः पुरा। ृ भीष्म यत्तदहं सम्यग्वस्यामि तव श्रण्वतः ॥ ३० बृद्धः किल समुद्रान्ते कश्चिद्धंसोभवत्पुरा । श्रमेवागन्यथावृत्तः पक्षिणः सोनुशास्ति च ॥३१

त्तव भातापि तादश इत्याह तामिति । यदर्थे त्हता स भ्रातापि तां नैषितवान् । अन्यकामा हीति पूर्वोक्तहेते।रेवेत्यर्थः ॥ २३ ॥ अम्बा नाम्या प्रार्थ्यः मानेनापि त्वया ब्रह्मचर्ये न त्यक्तमित्युक्तवा धर्मसंकटेपि त्वया तन्न त्यक्तामित्याह दारयो।रेति । यस्य विचिन्न-वीर्यस्य हे प्राज्ञ तव मिषतः पश्यतः मानिनः मानवतः ॥ २४ ॥ को हि धर्म इति । हे भीष्म ते तत्र निकटे अहि-्रेत्रासुरस्तस्य धर्मो दम्भदर्पादिः कोस्ति न कोर्पात्यर्थः । तव कोपि दम्भादिरासुरी धर्मी नास्ति अतः यदिदं धारयसि नह्मचर्यं तद्व्या । न्यासेनेव त्वयापि भ्रातृक्षेत्रेषु अपत्यो न्पादनं कर्तुं युक्तमेवासीदित्यर्थः । वा शब्दौ इवार्थे । त्यब्लोपे बज्जम्यौ । मोहं प्राप्येव क्लीबत्वं प्राप्येव मूर्च्छितवत् क्लीब-वचासंमावितविष्ठतं तव ब्रह्मचर्यमित्यर्थः ॥२५॥ न त्विति। हे धर्मज्ञ क्राचिद्ि साधने शमदमादी तव उपचयं बृद्धि न पर्यामि इति न अपि तु पर्याम्येव । हिते हितानीमितं त्वया ऋदाश्च सेविता इत्यपि पश्यामि । तत्र लिङ्गं य एवं धर्मम-नवीरिति एवं कृष्णस्यव पूज्यत्वरूपं धर्मं ॥ २६ ॥ इष्टं दत्तमिति सार्धश्लोकत्रयं वाक्यं । इष्टादिकं अपलस्य भोडशीमपि कला नाहिति अनपत्यस्य च व्रतादिकं मोघ-

धर्मं चरत माधर्ममिति तस्य वचः किल । पक्षिणः ग्रुश्रुवुर्भी प सततं सत्यवादिनः॥ अथास्य भक्ष्यमाजहुः समुद्रजलचारिणः । अण्डजा भीष्म तस्यान्ये धर्मार्थमिति शुश्रुम॥३३ ते च तस्य समभ्याशे निक्षिप्याण्डानि सर्वशः। समुद्राम्भस्यमज्जन्त चरन्तो भीष्म पक्षिणः तेषामण्डानि सर्वेषां भक्षयामास पापकृत् ॥ ३४ स हंसः संप्रमत्तानामप्रमत्तः स्वकर्मणि ॥ ततः प्रक्षीयमाणेषु तेषु तेष्वण्डजोपरः । अराङ्कत महाप्राज्ञः स कदाचिद्ददर्श ह ॥ 34 ततः स कथयामास दृष्ट्वा हंसस्य किल्बिपम् । तेषां परमदुःखार्तः स पृक्षी सर्वपक्षिणाम् ॥ ततः प्रत्यक्षतो हष्ट्रा पक्षिणस्ते समीपगाः। निज्ञष्ठस्तं तदा हंसं मिथ्यावृत्तं कुरुद्वह ॥ ३७ ते त्वां हंससधर्माणमपीमे वसुधाधिपाः। निहन्युर्भीष्म संकुद्धाः पक्षिणस्तं यथाण्डजम् ३८ गाथामयत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः। भीष्म यां तां च ते सम्यक्तथयिष्यामि भारत ३९

मित्येवं अन्ये नराः कथयन्तीति योजना ॥ २७ ॥ स त्वं अनपत्यः सान्मिथ्याधर्म आध्यासिकधर्मीऽपत्योत्पादनादिः तस्य अनुसारकः तं अनुसर्तुं बृद्धो वयोतीतत्वादयोग्योसी-त्यर्थः । अनुशासनादिति पाठे मिथ्याधर्मानुशासनं देहाभि मानयोग्यं शास्त्रं विहायानपत्यश्च वृद्धश्च जातोसीति संबन्धः । तस्माद्धंसवत्संन्यासिवत् ज्ञातिभ्यः ज्ञानेभ्यः तत्त्वज्ञानात् । श्रवणादिब्यापारभेदात् वहुत्वं वधं गतिमोक्षं । गत्यर्थस्य हन्तेरिदं रूपं । श्रवणमनननिदिध्यासनैः सम्यगनुष्ठितैरात्मानं प्राप्तुहात्यर्थः ॥ २९ ॥ यस्त्वनृताभिसंधिः शब्देनैव ज्ञानं वदित न च प्यानेन साक्षात्करोति संबध्यत इत्यस्मिन्नर्थे हंसाख्यायिकामाह एवं हीत्यादिना कुरूतमेत्यन्तेन ॥३०॥ ते त्वामिति। ते इमे वसुधाधिपाः पृथ्व्या अधिपाश्चालकाः प्राण एकादशेन्द्रियाणि त्वां निहन्युरिप इतरानिव नानायोनिपातेन न तु हिंसितवन्तः । तत्र हनने दृष्टान्तः । संकुद्धाः पक्षिणस्तमण्डजमिनेति। अपिः काका हिंसाया अभावं शोत-यति । तत्र हेतुः हंससधर्माणं हंसाः ध्यानभिक्षवः तत्तुल्यं सदाध्यायिनं जितप्राणेन्द्रियगणामित्यर्थः ॥ ३८ ॥

अन्तरात्मन्यभिहते रौषि पत्ररयाशुचि ।

अण्डमक्षणकर्मैतत्तव वाचमतीयते॥

इति श्रीमहा० सभापर्वणि शिद्युपालवधपर्वणि शिद्युपालवाक्ये एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

- ALRE

४३

शिशुपाल उवाच।
स में बहुमतो राजा जरासंधो महाबलः।
योऽनेन युद्धं नेयेष दासोयामिति संयुगे॥ १
केश्वेन कृतं कर्म जरासंध्वधे तदा।
भीमसेनार्जुनाभ्यां च कस्तत्साध्विति मन्यते॥२
अद्वारेण प्रविष्टेन छद्मना ब्रह्मचादिना।
दृष्टः प्रभावः कृष्णेन जरासंधस्य भूपतेः॥ ३
येन धर्मात्मनात्मानं ब्रह्मण्यमविजानता।
नोषितं पाद्यमस्मै तद्दातुमग्रे दुरात्मने॥ ४

भुज्यतामिति तेनोक्ताः कृष्णभीमधनंजयाः।
जरासंधेन कौरव्य कृष्णेन विकृतं कृतम्॥
यद्ययं जगतः कर्ता यथैनं मूर्खं मन्यसे।
कस्मान्न ब्राह्मणं सम्यगात्मानमवगच्छति॥
इदं त्वाश्चर्यभूतं मे यदिमे पाण्डवास्त्वया।
अपकृष्टाः सतां मार्गान्मन्यन्ते तच्च साध्विति॥
अथ वा नैतदाश्चर्यं येषां त्वमिस भारत।
स्त्रीसधर्मा च वृद्धश्च सर्वार्थानां प्रदर्शकः॥

शाब्दपाण्डित्यमेव लोके बहुलं न त्वार्थिकसित्यर्थे पूर्वोक्तकथार्थसंप्राहिका गाथा अस्तीत्याह गाथामिति ॥ ३९ ॥ अभिहते कामादिभिः रौषि वदि धर्मे एतत्तव अशुचि अण्डभक्षणकर्म वाचमतीयते उक्तिविरुद्ध-मित्यर्थः ॥ ४० ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्डीये भारत-भावदीपे एकचत्वारिंगोऽच्यायः ॥ ४९ ॥

४२

एवं मीष्मप्रशंतामुखेन हिर् स्तुत्वा संप्रति जरासंधस्तुत्यापि तं स्तीति स मे इत्यादिना । 'निर्दोषं हि समं ब्रह्मः' इति गितोक्तिः समे ब्रह्माण जरासंधोपि बहुमतः श्रेष्ठः यः अयं प्रत्यगात्मा दास इति मत्वाऽनेन स्वामिना कृष्णेन युद्धं न इयेष नेच्छितवान् ॥१॥ अनेनेत्यन्वादेशाद्यमर्थस्य प्रतीचः तदर्थेन कृष्णेनाभेदं दर्शयति केशवेनेति कः ब्रह्मा ॥२॥ केशवादिभिर्यत्कृतं तदेवाह अद्वारेणेत्यादिना । कृष्णेन जरासंधानुप्रहार्थं गच्छता गजेन्द्रानुप्रह इव चतुः भृजं गरुडारूढं स्वं रूपं प्रकाशितं किं तु प्रसिद्धमि कृष्ण- समं ब्राह्मणवेषणाच्छादितं । तत् ब्रह्मा साधु मन्यते । अन्यथा सर्वेषां तत्त्वरूपदशां ब्रह्मलोकोल्लक्क्तेन ब्रह्मणोऽप- मानो भवतीति दुःसहं तत्तस्य। तथा च श्रुतिः 'तस्मादेषां तक्ष प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः'इति । एषां देवानां । एतद्रह्म । अद्वारेण प्रवेशादिकं मानुषं नाट्यमनुकुर्वतः शत्रुत्वामिनयार्थे अक्तमेतत् लोकिकमर्यादाप्रदर्शनार्थम् ॥ ३॥ स्तुतिपक्षे

चतुर्थी षट्यर्थे । दुरात्मनो लोकस्याप्रे अस्मै कृष्णाय पार्थ दातुं नेषितं तत्स्वरूपगृह्नायेति भावः॥४॥ विकृतं भोजन प्रत्याख्यानं वैराभिनयायेत्यर्थः ॥ ५ ॥ एवं कृष्णेन सह जीवतैवैकमत्यं प्राप्यान्ते कृष्णदर्शनेनैव प्राणांस्त्यजता तत्सायुज्यं प्राप्तमित्याह यद्ययमिति । अयं जरासंधाख्यो जीव एव जगतः कत्ती भवेत्तिहैं एनं मूर्खे प्रति यथातथा करमात् अन्यसे चेष्टसे मूर्खवदेनं कथं मन्यस इत्यर्थः । अत उत्तरप्रन्थात्कृष्णस्तुतौ भीष्मेण पूतनावधादि असकुज्तरासंध-पराजयान्तं च वाक्यजातमुक्तमिति शेयम् । अयं च ब्राह्मणं ब्राह्मणवेषेणागतं कृष्णं मरणकालेपि कस्मात् आत्मानं प्रत्यः गात्मभावेन सम्यक् नावगच्छति किं तु अवगच्छत्येव अर्य भावः । जीवश्चित्परस्तिहिं जीवेन कृतं परेणैव कृतिमिति जीवी न स्तीतब्यः पर्यनुयोक्तब्यो वा । 'को ह्येवान्यात्कः प्राण्याते. यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्'इति श्रुतेः । तस्यैव सर्वे चेष्टाप्रवर्तकत्वात् । 'तथा अन्ते मतिः सा गतिः'इति स्मृतै-रन्ते कृष्णं पर्यतः कृष्णभावः सिद्ध इति तस्य लोकं दृष्ट्या कुष्णद्रोहित्वेपि न काचिद्धानिः । अन्ते कृष्णदर्शन हेतोरनेकजन्मान्तरानुष्टितस्य पुण्यपुजस्य सत्तवादपुण्यवी नेवेति स मन्तव्य इति ॥६॥ एवं मूर्खाणां विरुद्धवदाभास मानैर्वाक्यैः कृष्णं तद्भक्तांश्व स्तुत्वा संप्रत्यनुपदोक्तरीत्या सद्यः कैवल्यप्राप्तये कृष्णसंनिधी मृत्युसंपादनार्थे तानेक निन्दाते स्पष्टार्थैर्वावयैः । इदं त्वित्यादिना । तु शब्द उर्षाः वैपरीत्यद्योतनार्थः ॥ ७ ॥

## वैशंपायन उवाच।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रूक्षं रूक्षाक्षरं बरु । चुकोष बलिनां श्रेष्ठो भीमसेनः प्रतापवान् ॥ ९ तथा पद्मप्रतीकाशे स्वभावायतविस्तृते। भूयः क्रोधाभिताम्राक्षे रक्ते नेत्रे बभूवतुः॥ १० त्रिशिखां भ्रुकुटीं चास्य दद्युः सर्वेपार्थिवाः। ललाटस्यां त्रिकूटस्थां गङ्गां त्रिपथगामिव ॥ ११ दन्तान्संदशतस्तस्य कोपाद्दश्चराननम् । युगान्ते सर्वभूतानि कालस्येव जिघत्सतः॥ १२ उत्पतन्तं तु वेगेन जन्नाहैनं मनस्विनम्। भीष्म एव महाबाहुर्महासेनमिवेश्वरः॥ १३ तस्य भीमस्य भीष्मेण वार्यमाणस्य भारत। गुरुणा विविधैर्वाक्यैः कोघः प्रशममागतः ॥ १४

नातिचकाम भीष्मस्य स हि वाक्यमरिंदमः । समुद्धत्तो घनापाये वेलामिव महोदधिः ॥ १५ शिश्रुपालस्तु संकुद्धे भीमसेने जनाधिप । नाकम्पत तदा वीरः पौरुषे स्वे व्यवस्थितः ॥१६ उत्पतन्तं तु वेगेन पुनः पुनररिंदमः। न स तं चिन्तयामास सिंहः कुद्दो मृगं यथा १७ प्रहसंश्चाव्रवीद्वाक्यं चेदिराजः प्रतापवान् । भीमसेनमभिकुद्धं दृष्ट्वा भीमपराकमम् ॥ १८ मुञ्जैनं भीष्म पश्यन्तु यावदेनं नराधिपाः। मत्प्रभावविनिर्देग्धं पतङ्गमिव ब्रह्मिना। १९ ततश्चेदिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा तत्कुरुसत्तमः। भीमसेनमुवाचेदं भीष्मो मतिमतां वरः॥ इति श्रीमहा० सभापर्वणि शिशुपालवधपर्वणि भीमकोधे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४२॥

## भीषम उवाच।

चेदिराजकुले जातस्त्र्यक्ष एष चतुर्भुजः। रासभारावसदृशं ररास च ननादं च ॥ तेनास्य मातापितरौ त्रेसतुस्तौ सबान्धवौ । वैकृतं तस्य तौ दृष्ट्वा त्यागाय कुरुतां मतिम् ॥२ ततः सभार्यं नृपतिं सामात्यं सपुरोहितम् । चिन्तासंमूढहृदयं वागुवाचाशरीरिणी। एष ते नृपते पुत्रः श्रीमाञ्जातो बलाधिकः। तस्मादस्मान्न भेतव्यमव्यग्रः पाहि वै शिशुम् ॥४ न च वैतस्य मृत्युर्वे न कालः प्रत्युपास्थितः । मृत्युईन्तास्य शस्त्रेण स चोत्पन्नो नराधिप ॥ संश्रुत्योदाहृतं वाक्यं भूतमन्तर्हितं ततः। पुत्रस्नेहामिसंतप्ता जननी वाक्यमब्रवीत् ॥ ફ र्येनेदमीरितं वाक्यं ममैतं तनयं प्रति । प्राञ्जिलस्तं नमस्यामि ब्रवीतु स पुनर्वेचः॥ याथातथ्येन भगवान्देवो वा यदि वेतरः। श्रोतुमिच्छामि पुत्रस्य कोस्य मृत्युर्भविष्यति ॥४ व्रह्मश्रालानामयं पृष्ट्वा निषण्णौ रामकेशवौ ॥ १६

रूञ्चं अर्थतः रूञ्चाक्षरं शब्दतश्च ॥ ९ ॥ महासेनं कार्तिकेयम् ॥ १३ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये,भारतः भावदीपे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥

अन्तर्भूतं ततो भूतमुवाचेदं पुनर्वचः। यस्योत्सङ्गे गृहीतस्य भुजावभ्यधिकावुभौ ॥ पतिष्यतः क्षितितले पञ्चशीर्षाविवोरगौ । तृतीयमेतद्वालस्य ललाटस्थं तु लोचनम् ॥ निमज्जिष्यति तं दृष्ट्वा सोस्य मृत्युभविष्यति । त्र्यक्षं चतुर्भुजं श्रुत्वा तथा च समुदाहतम् ॥ ११ पृथिव्यां पार्थिवाः सर्वे अभ्यागच्छन्दिदक्षवः । तान्प्जियत्वा संप्राप्तान्यथाई स महीपतिः ॥ १२ एकैकस्य नृपस्याङ्के पुत्रमारोपयत्तदा । एवं राजसहस्राणां पृथक्त्वेन यथाक्रमम् ।**।** १३ शिशुरङ्कसमारूढो न तत्प्राप निदर्शनम् । एतर्देव तु संश्रुत्य द्वारवत्यां महाबस्रौ ॥ १४ ततश्चेदिपुरं प्राप्ती संकर्षणजनार्दनौ । यादवौ यादवीं द्रष्टुं स्वसारं तौ पितुस्तदा ॥ १५ अभिवाद्य यथान्यायं यथाश्रेष्ठं नृपं च ताम् ।

ररास शब्दं चकार ॥ १ ॥ मृत्युः स्थूलदेहावियोगः । कालः यमः मृत्युः हन्ता ॥ ५ ॥ तथा चेति । रासभाराः. वसदशं समुदात्हतं शब्दं॥११॥ निदर्शनं बाहुपातादिकं ज्ञापकं ॥१५॥ कुशलं बलकोशादिवृद्धिः अनामयं आरोग्यं ॥१६॥ साभ्यर्क्य तौ तदा विरो प्रीत्या चाभ्यधिकं ततः।
पुत्रं दामोदरोत्सङ्गे देवी संन्यद्धात्स्वयम् ॥ १७
न्यस्तमात्रस्य तस्याङ्के भुजावभ्यधिकावुमा ।
पेततुस्तश्च नयनं न्यमज्ञत ललाटजम् ॥ १८
तदृष्ट्वा व्यथिता त्रस्ता वरं कृष्णमयाचत ।
ददस्य मे वरं कृष्ण भयार्ताया महाभुज ॥ १९
त्वं त्यार्तानां समाश्वासो भीतानामभयप्रदः।
प्वमुक्तस्ततः कृष्णः सोब्रवीचदुनन्दनः २०
मा मैस्त्वं देवि धर्मञ्च न मत्तोस्ति भयं तव।
ददामि कं वरं किं च करवाणि पितृष्वसः॥ २१

शक्यं वा यदि वाऽशक्यं करिष्यामि वचस्तव । पवमुक्ता ततः कृष्णमत्रवीद्यदुनन्द्रनम् ॥ २२ शिशुपालस्यापराधान्क्षमेथास्त्वं महावल । मत्कृते यदुशार्दृलं विष्टानं मे वरं प्रभो ॥ २३ कृष्ण उवाच । अपराधशतं क्षाम्यं मया हास्य पितृष्वसः । पुत्रस्य ते वधार्दस्य मा त्वं शोके मनः कृथाः ॥२४ भीष्म उवाच । एवमेय नृपः पापः शिशुपालः सुमन्द्रधीः । त्वां समाह्वयते वीर गोविन्द वरदर्षितः ॥ २५

इति श्रीमहा० सभा० शिद्यु० शिद्युपालवृत्तान्तकथने त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

分多时类中医外

88

3

## भीषम उवाच।

नैषा चेदिपतेर्बुद्धिर्यया त्वाह्मयतेऽच्युतम् ।
नूनमेष जगद्भत्तुः कृष्णस्यैव विनिष्ट्मयः ।।
को हि मां भिमसेनाद्य क्षितावर्हति पार्थिवः ।
क्षेतुं कालपरीतात्मा यथैष कुलपांसनः ॥
एष त्यस्य महाबाहुस्तेजोशश्च हरेर्ध्रुवम् ।
तमेव पुनरादातुमिच्छत्युत तथा बिभुः ॥
येनैष कुरुशार्दूल शार्द्ल इव चेदिराद् ।
गर्जत्यतीव दुर्बुद्धिः सर्वानस्भानचिन्तयन् ॥
वैशंपायन उवाच ।
ततो न ममृष चैद्यस्तद्भीष्मवचनं तदा ।
उवाच चैनं संकृद्धः पुनर्भीष्ममथे।त्तरम् ॥

अपराघशतिभिति । हि प्रसिद्धं । वधार्हाणामन्येषामिप मया अपराधशतं क्षाम्यं । हेः पितृष्वसः ते पुत्रस्य तु संबन्धवशात्सर्वथा क्षाम्यमेवेत्यर्थः ॥ २४ ॥ यः आह्वयते युद्धायेति शेषः ॥ २५ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिचत्वािरंशोऽध्यायः ॥४३॥

#### 88

कृष्णस्येव विनिश्चय इत्यनेन कृष्णप्रेरितोयं प्रलपती-त्युक्तम् ॥ १ ॥ कालपरीतात्मा कालेन प्रस्तदेहः ॥ २ ॥ हरेस्तेजॉशस्यास्य शिशुपालस्य । एष हरिस्तं स्वांशं आदातुं सहुतुं ऐच्छत् । पुनःशब्दो हिरण्यकशिष्वायपेक्षया ॥३॥

## शिशुपाल उवाच ।

द्वितां नोस्तु भिष्मेष प्रभावः केशवस्य यः।
यस्य संस्तववक्ता त्वं बन्दिवत्सततोत्थितः ॥ ६
संस्तवे च मनो भीष्म परेषां रमते यदि।
तदा संस्तौषि राज्ञस्त्विममं हित्वा जनार्द्नम् ॥७
दरदं स्तुहि बार्ल्हाकिममं पार्थिवसत्तमम्।
जायमानेन येनेयमभवद्दारिता मही ॥ ८
वङ्गाङ्गविषयाध्यक्षं सहस्राक्षसमं बले।
स्तुहि कर्णमिमं भीष्म महाचापविकर्षणम् ॥ ६
यस्येमे कुण्डले दिन्ये सहजे देवानिर्मिते।
कवनं च महाबाहो बालार्कसहराप्रभम् ॥ १०

ससुमूर्षुः कृष्णं कोपियतुं मिथ्येव संकुद्धे।पि सन् उत्तरं उत्कृष्टतरं वचनं उत्राच ॥ ५ ॥ पुनस्तदेवाह द्विषतां न इति । समानाधिकरणे षष्ट्यो । केशवस्य यः प्रभावः स द्विषतां तं द्विषताम्यस्माकमस्तु ॥ ६ ॥ एवं ईश्वरप्रभावं प्रार्थ्यं तन्मूलहेतुं द्वेषमाहेतरस्तवेन संस्तवे चेत्यादिना । हित्वेति दधातेः रूपं । जनार्दनं त्हिद् निधाय तद्वपत्वेन इतरान् राज्ञ-स्तुहीत्यर्थः । निन्दापक्षे त्वृजुरेवार्थः ॥ ७ ॥ जायमाने नेति पाठे दारिता भीमेन मातुरङ्कात्पतता शिलेव येन मही विदारिता । यजमानेनेति पाठे ऋत्विग्म्यो दित्सता भयं प्रापिता । ब्राम्हणानामाधिपत्ये खलनिग्रहायोगादिति भावः ॥ ८ ॥

वासवप्रतिमो येन जरासंघोतिदुर्जयः। विजितो बाहुयुद्धेन देहमेदं च लिम्भतः॥ द्रोणं द्रौणिं च साधु त्वं पितापुत्रौ महारथौ। स्तुहि स्तुत्यावुभी भीष्म सततं द्विजसत्तमी ॥१२ ययोरन्यतरो भीष्म संऋदः सचराचराम् । इमां वसुमतीं कुर्यान्निःशेषामिति मे मतिः द्रोणस्य हि समं युद्धे न पश्यामि नराधिपमः नाश्वत्थाम्नः समं भीष्म न च तौ स्तोतुमिच्छासि॥ पृथिट्यां सागरान्तायां यो वै प्रतिसमो भवेत् । द्यों घनं त्वं राजेन्द्रमतिकम्य महाभुजम्॥ जयद्रथं च गजानं कृतास्त्रं दढविकमम् । द्भमं कि पुरुवाचार्य लोके प्रथितविक्रमम्। अतिकस्य महावीर्यं कि प्रशंसास केशवम् ॥ १६ बृद्धं च भारताचार्यं तथा शारद्वतं कृपम् । अतिक्रम्य महावीर्यं कि प्रशंसासि केशवम् ॥ १७ भ्रनुर्घराणां प्रवरं रुक्तिमणं पुरुषोत्तमम् अतिकस्य महावीर्थं कि प्रशंसिस केशवम् ॥ १८ भीष्मकं च महावीर्थं दन्तवक्रं च भूमिपम् । भगदत्तं यूपकेतुं जयत्सेनं च मागश्रम् ॥ विराटद्रुपदौ चोभी शकुनि च बृहद्वलम्।

वैप्रतिसमः विगतः प्रतिसमो यस्य स तथा स्वार्थे तिद्धतः अतुल इत्यर्थः ॥ १५ ॥ केशवं अतिकम्य जयद्रथं किं प्रशंससीति योज्यं । निन्दापक्षे तु स्पष्ट एवार्थः ॥ १६ ॥ शल्यादीनिति । स्तवाय स्तूयते इति व्युत्पत्त्या स्तवः परमेश्वरस्तस्मै तत्प्राप्तये किं न स्तौपि । अपि तु सर्वा-**न्परमेश्वरत्वेनैव स्तु**हीत्यर्थः ॥ २२ ॥ किं हीति । पितामात्रेतिवत्सहार्थयोगाभावेपि तृतीया । बृद्धतमेन त्वया सह कथयतां उपदिशतां बृद्धानां वचनं यतो मया न श्रुतं अतः किं कर्तुं शक्षं अज्ञत्वादिकंचित्करोहिमित्यर्थः ॥ २३ ॥ एवं स्वगर्वं परित्हत्य यत् ज्ञानं तदाह आत्मेति । देह-बुच्या आत्मपरयोः स्तवो वा ईश्वरबुच्या तयोर्द्वेषो वा न कतिब्य इति ते त्वतः नः अस्माभिः श्रुतिमिति योज्यं ॥ २४॥ अस्तब्यं वाचामगोचरत्वात् । अज्ञानं आश्रित्येति ल्यब्लोपे पञ्चमी । माथिकैर्गुणैः सर्वै-श्वर्यादिभिः । निर्विशेषाचिन्मात्रस्य केशवस्य स्तवं कश्चि-त्तद्मिज्ञो नानुमन्यते ॥ २५ ॥ एतदेवाह कथमिति । मो भीष्म अजस्याविद्योपाधेर्जीवस्य पुरुषे पुरि अन्तरात्मिन साम्बदानन्दरूपे वर्गः देहेन्द्रियादिसंघातः तस्य विन्दानुविन्दावावन्त्यौ पाण्ड्यं श्वेतमथोत्तमम् ॥ शक्षं च सुमहाभागं वृषसेनं च मानिनम् । एकलव्यं च विकान्तं कालिङ्गं च महारथम् २१ अतित्रस्य महावीर्यं कि प्रशंसिस केशवम्। शल्यादीनपि कस्मात्वं न स्तौषि वसुधाधिपान्। स्तवाय यदि ते बुद्धिर्वर्तते भीप्म सर्वदा ॥ कि हि शक्यं मया कर्तुं यहद्धानां त्वया नृप। पुरा कथयतां नुनं न श्रुतं धर्मवादिनाम् ॥ 23 आत्मनिन्दात्मपूजा च परानिन्दा परस्तवः । अनाचरितमार्याणां वृत्तमेतचतुर्विश्रम् ॥ રક્ષ यदस्तव्यामिमं शश्वनमोहात्संस्तौषि मक्तितः । केशवं तच ते भीष्म न कश्चिद्नुमन्यते॥ 50 कथं भोजस्य पुरुषे वर्गपाले दुरात्मनि । समावेषयसे सर्वे जगत्केवलकाम्यया ॥ २६ अथ चैपां न ते बुद्धिः प्रकृतिं याति भारतः मयैव कथितं पुर्वे भूलिङ्गराकुनिर्यथा ॥ २७ भूलिङ्गराकुनिर्नाम पार्श्वे हिमवतः परे। भीष्म तस्याः सदा वाचः ध्रयन्तेऽर्थविगर्हिताः ॥ मा साहसमितींदं सा सततं वाशते किल। साहस चात्मनातीव चरन्ती नावबुध्यते ॥

पालयितार को होवान्यात्कः प्राण्यात यदेष आकाश आनन्दे। न स्यात् इति श्रुतेः । अदुरात्मनि उपाधिधर्म कालुष्यादःस्थित आत्मा दुसत्मा विराट्स्ोश्वराख्यः ताद्भिज्ञे जगत्क्यं समावेशयसे । न हि मृद्धटन्यायेनात्र जगत्समा-वेशः अपरिणामित्वादस्य । किं तर्हि रजुसर्पन्यायेन तथा चाज्ञानमेव जगदुपादानं अयं तु तद्विष्ठानमात्रं । यथोक्तं अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणं । अज्ञानं तदु-पाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ' इति । केवलस्य निर्गुणस्य काम्यया इच्छया । सगुणोपासकानां निर्ुणप्राप्तिः सद्यो न संभवतीत्यर्थः । पक्षे भोजस्य कंसस्य । वर्गपाले गोसंघपाले ॥ २६ ॥ अथ चेति । ते त्वत्संबन्धिनां एषां पुंसा बुद्धिः प्रकृतिं न याति स्वकारणे न लीयते तिहैं भूलिङ्गराकुनिर्थथान्यद्वदत्यन्यत् इरोति तद्वते शुद्धं यन्ते शबलं वदन्तीत्यर्थः । भुवं लिङ्गतीति बिलशायी पञ्चिविशेषः । एषेति पाठे एषा अस्मदीय। बुद्धिः ते त्वदीया त्वद्दत्तेति योज्यं । तदा स्वस्येव शकु-न्युपमत्वं ॥ २७ ॥ अर्थविगर्हिताः उक्तिविपरीताक्रिययः अर्थो विगहितो यासां ताः॥२८॥वाशते शब्दं करोति॥२९॥ सा हि मां सार्गलं मीष्म मुखात्सिहंस्य खादतः दन्तान्तरिवल्यं यत्तदा दत्तेऽल्पवेतना ॥ •३० इच्छतः सा हि सिंहस्य भीष्म जीवत्यसंशयम् । तद्वत्वमप्यधर्मिष्ठ सदा वाचः प्रभाषसे ॥ ३१ इच्छतां भूमिपालानां भीष्म जीवस्य संशयम् । लोकविद्यिष्टकर्मा हि नान्योस्ति भवता समः३२ वैद्यांपायन उवाच ।

ततश्चेदिपतेः श्रुत्वा भीष्मः स कटुकं वचः।
उवाचेदं वचो राजंश्चेदिराजस्य शृष्वतः॥ ३३
इच्छतां किल नामाहं जीवाम्येषां महीक्षिताम्।
सोहं न गणयाम्येतांस्तृणेनापि नराश्चिपान्॥३४
पवमुक्ते तु भीष्मेण ततः संचुकुशुर्नृपाः।
केचिज्जहिषरे तत्र केचिद्धीष्मं जगर्हिरे॥ ३५

केचिद्वुर्महेष्वासाः श्रुत्वा भीष्मस्य तद्वचः । पापोवालितो वृद्धश्च नायं भीष्मोर्हति स्नमाम् ३६ हत्यतां दुर्मतिभीष्मः पश्चवत्साध्वयं नृपाः । सर्वैः समेत्य संद्ध्येर्द्द्यतां वा कटाग्निना ॥ ३७ इति तेषां वचः श्रुत्वा ततः कुरुपितामहः । उवाच मितमान्भीष्मस्तानेव वसुधाधिपान् ३८ उक्तस्योक्तस्य नेहान्तमहं समुपलक्षये । यनु वश्यामि तत्सर्वे शृणुध्वं वसुधाधिपाः ॥३९ पश्चवद्वातनं वा मे दहनं वा कटाग्निना । कियतां मूर्मि वो न्यस्तं मयेदं सकलं पदम् ॥४० एष तिष्ठति गोविन्दः पूजितोस्माभिरच्युतः । यस्य वस्त्वरते बुद्धिर्मरणाय स माधवम् ॥ ४१ कृष्णमाद्वयतामद्य युद्धे चक्रगदाधरम् । यादवस्यैव देवस्य देहं विश्वतु पातितः ॥ ४६

इति श्रीमहा० सभाप० शिद्युपालवधपर्वणि भीष्मवाक्ये चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

84

8

वैशंपायन उवाच । ततः श्रुत्वैव भीष्मस्य चेदिराडुरुविक्रमः । युयुत्सुर्वासुदेवेन वासुदेवमुवाच ह ॥ आह्वये त्वां रणं गच्छ मया सार्ध जनार्दन ।

यावदद्य निहिन्म त्वां सिहितं सर्वपाण्डवैः ॥ र सह त्वया हि मेऽवध्याः सर्वथा कृष्णपाण्डवाः । नृपतीन्समतिकम्य यैरराजा त्वमर्चितः ॥ ३

मांसार्गळं दंष्ट्रान्तरळग्नस्य मांसस्य बहिर्निर्गत-मागं उल्लोलम् ॥ ३० ॥ इच्छत इति । सा हि पक्षिणी मृत्युमुखे प्रविष्टापि तदुपेक्षया जीवन्ती यथा दिश्चिति मा साहसमिति । तथा त्वमि देहधारित्वान्मृत्यु-मुखे पतितोपि मृत्युना उपेक्षितो जीविस अस्मांश्चोपिद-बासि मृत्युमुखे न पतितब्यामिति तत्र हतुः । अधर्मिष्टेति सर्वधर्मशून्यं ब्रह्म अधर्मि तन्निष्ठः ब्रह्मानिष्ठो हि मृत्युम्खे न पततीति वेदशास्त्रप्रसिद्धम् ॥ ३१ ॥ अत्रैव हेत्वन्तरमाह इच्छतामिति पूजायां बहुवचनं शान्तनोः स्विपतुरिच्छया वरदानेनापि जीवसीत्यर्थः । लोकविदिति द्विष्टकर्मेति च च्छेदः लोक आत्मा 'आत्मानमेव लोकमुपासीत इति श्रुते यस्येत्येवंविधोपि तिहत् द्विष्टं देवयुक्तं हिंसं क्षात्र कर्म श्रित्रियोपि अत्यन्तं ब्रह्मविदसीत्यर्थ पक्षान्तरे तु स्पष्टार्थः एव प्रन्थः ॥ ३२ ॥ एवं गूढाभिसंधिना शिशुपालेन भीष्मस्तस्याभिरुषितं कैवल्यं दातुं तदुक्तानां रूट्या निन्दापरत्वमाश्रित्य वैरमुद्योतयनुवाच इच्छतां किले यादिना ॥ ३४॥ कटाग्निना कक्षाग्निना ॥ ३७ ॥

कृष्णमिति देहं विश्वत्वित्यनेन स्वस्य शिशुपालीयं वैकु<sup>ण्ठा</sup> त्पतनादिकं पूर्वग्रुत्तं विदितमस्तीति दर्शितम् ॥ ४२ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुश्चत्वारिशेऽ ध्यायेः॥४४॥

84

उरुविक्रमः उरुर्महान् विश्वब्यापी विक्रमः पादविक्षेपी स शिशुपालो हरिणासह।भेदात्॥ १॥ तावत् रणं गच्छ यावत्वां निहानमं निश्चयेन प्राप्नोमि । हन्तेर्गत्यर्थत्वेन प्राप्त्यर्थस्वात् सद्यः कैवल्येप्सुं मां जरासंधामिव जितमात्रं मा मुश्चेत्यर्थः । सहितं सर्वपाण्डवेरिति पाण्डवानामिप विष्ण्वंशत्वं दर्शयित॥ २ अवध्याः अवधी मर्यादायां साधवः मर्यादापरिपालकाः मे मताः एष सेतुर्विश्वतिरंषां लोकानामसंभेदायेति परमात्मन् स्तावन्मर्यादाविधारकत्वं स्पष्टं । तदंशत्वात्पाण्डवानाम-पात्यर्थः । अत्र हेतुमाह नृपतीनिति । अराजा नाहित् रक्षकोऽस्मादन्य इति अराजा । 'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवान्ति एष ह्यवानन्दयाति'इत्यादिना परमात्मन एव मुख्यरक्षकत्वश्रुतेः ॥ ३॥

ये त्वांदासमराजानं बाल्यादर्चान्त दुर्मतिम् । अनर्हमहैवत्कृष्ण वध्यास्त इति मे मतिः ॥ 8 इत्युक्त्वा राजशार्दूलस्तस्था गर्जन्नमर्षणः । पवमुक्तस्ततः कृष्णो मृदुपूर्वमिदं वचः । उवाच पार्थिवान्सर्वान्स समक्षं च वीर्यवान् ॥५ एष नः शत्रुरत्यन्तं पार्थिवाः सात्वतीस्तरः। सात्वतानां नृशंसात्मा न हितोनपकारिणाम् ॥६ प्राज्योतिषपुरं यातानस्माञ्ज्ञात्वा नृशंसकृत् । अदहद्वारकामेष स्वस्रीयः सन्नराधिपाः॥ क्रीडतो भोजराजस्य एष रैवतके गिरौ। हत्वा बच्चा च तान्सर्वानुपायात्स्वपुरं पुरा ॥ ८ अश्वमेधे हयं मेध्यमुत्सृष्टं रक्षिभिर्वृतम्। पित्रमें यज्ञविद्यार्थमहरन्पापनिश्चयः ॥ सौवीरान्त्रतियातां च ब्रम्रोरेष तपस्विनः। मार्यामभ्यहरन्मोहादकामां तामितो गताम् ॥१० पष मायाप्रतिच्छन्नः कारूषार्थे तपस्विनीम् । जहार भद्रां वैशालीं मातुलस्य नृशंसकृत् ॥ ११ पितृष्वसुः कृते दुःखं सुमहन्मर्षयाम्यहम् । दिष्ट्या हीदं सर्वराज्ञां संनिधावद्य वर्तते ॥ पश्यन्ति हि भवन्तोद्य मय्यतीव व्यतिक्रमम्। कृतानि तु परोक्षं मे यानि तानि निबोधत ॥१३ इमं त्वस्य न शक्ष्यामि श्रन्तुमद्य व्यतिऋमम्। अवलेपाद्वधाईस्य समग्रे राजमण्डले ॥ हिक्मण्यामस्य मुढस्य प्रार्थनासीनमुमूर्षतः । न च तां प्राप्तवान्मुढः शूद्रो वेदश्रुतीमिव ॥ १५ वैशंपायन उवाच ।

एवमादि ततः सर्वे सहितास्ते नराघिपाः।

त्वांदासं त्वा अंदासमिति छेदः। त्वा त्वां अन्दो बन्धः अदि बन्धने धातुः। तं अस्यिति क्षिपतीति अदा संबन्धनाशकं बाल्यादारभ्येति शेषः। दुर्मितं अनर्हे दुःस्थितां मितं प्रवेष्ठं अनर्हमित्यर्थः। अहिवत्पूज्यवत् तेपि वध्याः। अवोपसर्गस्य भागुरिमतेन अकारलोपः पूर्ववदर्थः॥ ४॥ एवं मूढाशयेन स्तुतोपिः भगवान् रूळ्यर्थाभिप्रायेण लोकस्ष्ट्रणा तं हन्तुं वैरमाविष्करोति। एष नः शत्रुरित्यादिना। निहितः सुप्सुपेति समासः नेकधेत्यादिवत् द्वेषीत्यर्थः॥६॥ सौवीरान् देशविशेषान् इतो हस्तिन।पुरात् गतां प्रस्थितां। सौवीरात्त्रितिपत्ती वेति पाठे प्रतिपत्ती विवाहकाले बभ्रोयाँदवस्य॥ १०॥ दोषान्तरमाह एष इति करूषो देशभेदः तद्राजार्थेऽण् मायांप्रातिच्छनः कपटेन तद्वेषं कृत्वे-

वासुदेववचः श्रुत्वा चेदिराजं व्यगर्हयन् ॥ ३४ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शिद्युपालः प्रतापवान् । जहास स्वनवद्धासं वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ मत्पूर्वी रुक्मिणीं कृष्ण संसत्सु परिकार्तयन् । विशेषतः पार्थिवेषु त्रीडां न कुरुषे कथम् ॥ मन्यमानो हि कः सत्सु पुरुषः परिकीर्तयेत् । अन्यपूर्वा स्त्रियं जातु त्वदन्यो मधुसुदन ॥ क्षम वायदिते श्रद्धामावाकृष्ण ममक्षम । कुद्धाद्वापि प्रसन्नाद्वा किं मे त्वत्तो भविष्यति २० तथा ब्रुवत एवास्य भगवान्मधुसूदनः । मनसाऽचिन्तयचकं दैत्यवर्गानेषूद्नम्॥ २१ प्तास्मिन्नेव काले तु चक्रे हस्तगते सति । उवाच भगवानुचैर्वाक्यं वाक्यविशारदः॥ 22. श्वण्वन्तु मे महीपाला येनैतत्क्षमितं मया । अपराधशतं श्लाम्यं मातुरस्यैव याचने ॥ २३. दत्तं मया याचितं च तानि पूर्णानि पार्थिवाः अधुना वधयिष्यामि पश्यतां वो महीक्षिताम् एवमुक्त्वा यदुश्रेष्ठश्चेदिराजस्य तत्क्षणात् । व्यपाहरच्छिरः कुद्धश्चक्रेणामित्रकर्षणः॥ २५ स पपात महाबाहुर्वज्राहत इवाचलः । ततश्चेदिपतेर्देहात्तेजोद्रयं ददशुर्नृपाः ॥ २६ उत्पतन्तं महाराज गगनादिव भास्करम् । ततः कमलपत्राक्षं कृष्णं लोकनमस्कृतम्। ववन्दे तत्तदा तेजो विवेश च नराधिप ॥ *318*: तदद्भतममन्यन्त दृष्टा सर्वे महीक्षितः। यद्विवेश महाबाहुं तत्तेजः पुरुषोत्तमम्॥ २८

त्यर्थः । वैशाली विशालपुरी तद्धिपस्य कन्याम् ॥११॥
तानि पूर्वोक्तानि निवोधत ॥ १३ ॥ मत्पूर्वो पित्रादिभिः
पूर्वे मह्यं प्रतिश्रुताम् ॥१८॥ मन्यमानः स्वीद्धर्वाणः ॥१९॥
क्षम क्षमस्व श्रद्धापितृष्वसुर्वचिस अवश्यानुष्ठेयत्वबुद्धिः
॥ २० ॥ याचत इति पाठे याचनं याचः तस्मात्प्रथमार्थे
तासिः ॥ २३ ॥ याचितं मया दत्तं प्रतिश्रुतं । तानि
शतं अपराद्धानि । वधिययामि वधं प्रापियध्यामि ।
ण्यंताद्धधशब्दात् छद् ॥ २४ ॥ तेजो लिङ्गश्ररीरं अध्यं
संसारानादितयाऽनादि ॥ २६ ॥ तच भगवता स्वमिहः
मानं प्रकाशयता सर्वेषां द्धिविषयींकृतं तेन अद्भुतत्मः
एतद्र्शनं । यद्विवेश महाबाहुं तत्तेजः पुरुषोत्तमामित्यन्तस्य शिशुपालवधस्य तात्पर्ये द्रेषादिनाप्यन्ते भगवत्समरणे

अनम्रे प्रववर्ष द्याः पपात ज्वालिताशनिः । कृष्णेन निहते चैद्ये चचाल च वसुंघरा ॥ २९ तुतः केचिन्महीपाला नाब्रुवंस्तत्र किंचन । अतीतवाक्पथे काले प्रेक्षमाणा जनार्दनम् ॥ ३० हस्तैर्हस्ताग्रमपरे प्रत्यपिषन्नमर्षिताः। ३१ अपरे दशनैरोष्ठानदशन्कोधमूर्च्छिताः ॥ रहश्च केचिद्वार्ष्णेयं प्रशशंसुर्नराधिपाः। केचिदेव सुसंरच्या मध्यस्थास्त्वपरेऽभवन् ॥ ३२ प्रहृष्टाः केशवं जग्मुः संस्तुवन्तो महर्षयः । ब्राह्मणाश्च महात्मानः पार्थिवाश्च महाबलाः ३३ शशंसुनिर्वृताः सर्वे दृष्टा रुष्णस्य विश्रमम्। पाण्डवस्त्वव्रवीद्भानृस्तत्कारेण महीपतिम् ॥ ३४ दमघोषात्मजं वीरं संस्कारयत मा चिरम्। तथा च कृतवन्तस्ते म्रातुर्वे शासनं तदा ॥ રૂપ चेदीनामाधिपत्ये च पुत्रमस्य महीपतेः। अभ्यषिञ्चत्तदा पार्थः सह तैर्वसुधाधिपैः ॥ ३६ ततः स कुरुराजस्य ऋतुः सर्वसमृद्धिमान् । यूनां प्रीतिकरो राजन्स वभौ विपुलौजसः ३७ शान्तविद्यः सुखारम्भः प्रभृतधनधान्यवान् । अन्नवान्बह्मस्यश्च केरावेन सुरक्षितः॥ समापयामास च तं राजसूयं महाऋतुम्। तं तु यज्ञं महाबाहुरासमातेर्जनार्दनः। ररक्ष भगवाञ्शोरिः शार्ङ्गचऋगदाधरः॥ ३९ ततस्त्ववभृथस्नातं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्। समस्तं पार्थिवं क्षत्रमुपगम्येदमब्रवीत् ॥ So दिष्ट्या वर्धसि धर्मज्ञ साम्राज्यं प्राप्तवानासे। आजमीढाजमीढानां यशः संवार्थितं त्वया ॥ ४१ कर्मणैतेन राजेन्द्र धर्मश्च सुमहान्छतः। आपृच्छामो नरव्याव्र सर्वकामैः सुपूजिताः ॥४२ खराष्ट्राणि गमिष्यामस्तदनुज्ञातुमहीस । श्रुत्वा तु वचनं राज्ञां धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ ४३ यथाई पूज्य मुपतीम्रातृन्सर्वानुवाच ह । राजानः सर्व प्वैते प्रीत्यास्मान्समुपागताः ॥ ४४ प्रस्थिताः स्वानि राष्ट्राणि मामापृच्छ्य परंतपाः। अनुवजत भद्रं वो विषयान्तं नृपोत्तमान्॥ भ्रातुर्वेचनमाज्ञाय पाण्डवा धर्मचारिणः। यथाईं नृपतीन्सर्वानेकैकं समनुत्रजन्॥ કુદ

विराटमन्वयात्त्र्णं धृष्टद्युन्नः प्रतापवान् । धनंजयो यज्ञसेन महात्मानं महारथम् ॥ 80 भीष्मं च घृतराष्ट्रं च भीमसेनो महावलः। द्रोणं तु ससुतं वीरं सहदेवो युघां पतिः ॥ 38 नकुलः सुबलं राजन्सहपुत्रं समन्वयात् । द्रौपदेयाः ससीभद्राः पार्वतीयान्महारथान् ४९ अन्त्रगच्छंस्तथैवान्यान्क्षत्रियान्क्षत्रियर्षभाः । एवं सुपूजिताः सर्वे जम्मुर्विप्राः सहस्रशः ॥ ५० गतेषु पार्थिवेन्द्रेषु सर्वेषु ब्राह्मणेषु च। युधिष्टिरमुवाचेदं वासुदेवः प्रतापवान् ॥ आपृच्छे त्वां गमिष्यामि द्वारकां कुरुनन्दन । राजसूयं ऋतुश्रेष्ठं दिष्ट्या त्वं प्राप्तवानसि ॥ ५२ तमुवाचैवमुक्तस्तु धर्मराजो जनार्दनम् । तव प्रसादाङ्गोधिन्द् प्राप्तः ऋतुवरी मया ॥ क्षत्रं समग्रमपि च त्वत्प्रसादाद्वरो स्थितम् । उपादाय बार्ले मुख्यं मामेव समुपस्थितम् ॥ ५४ कथं त्वद्रमनार्थं में वाणी वितरतेनघ । न त्यहं त्वामृते वीर रातिं प्राप्तीमि कहिंचित् ५५ अवक्यं चैव गन्तव्या भवता द्वारकापुरी । एत्रमुक्तः स धर्मात्मा युधिष्टिरसहायवान् ॥ ५६ अभिगम्याव्रवीत्श्रीतः पृथां पृथुयशा हरिः। साम्राज्यं समनुप्राप्ताः पुत्रास्तेऽद्य पितृष्त्रसः ५७ सिद्धार्था वसुमन्तश्च सा त्वं प्रीतिमवाप्ति । अनुज्ञातस्त्वया चाहं द्वारकां गन्तुमुत्सहें ॥ ५८ सुमद्रां द्रौपदीं चैव सभाजयत केशवः। निष्कम्यान्तःपुरात्तस्माद्युघिष्टिरसहायवान् ॥ ५९ स्नातश्च कृतजप्यश्च ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च । ततो मेघवपुः प्रख्यं स्यन्दनं च सुकल्पितम् । योजयित्वा महाबा ुर्दारुकः समुपस्थितः ॥ उपस्थितं रथं दृष्ट्वा तार्ध्यत्रवरकेतनम् । प्रदक्षिणमुपावृत्य समारुत्व महामनाः ॥ ६१ प्रययौ पुण्डरीकाक्षस्ततो द्वारवतीं पुरीम् ॥ तं पभ्यामनुववाज धर्मराजो युधिष्टिरः । भ्रातृभिः सहितः श्रीमान्त्रासुदेवं महाबलम् ॥६३ ततो मुह्र्तं संगृहा स्यन्दनप्रवरं हरिः। अब्रवीत्पुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्टिरम्

तत्त्राभिहेतुरिति यथोक्तं श्रीमद्वागवते । 'गोप्यः कामा-द्वयात्कंसो द्वेषाचैद्यादयो नृपाः । संबन्धाद्वृष्णयः स्नेहा-

चूयं भत्तया वयं प्रभो' इति कृष्णं प्राप्ताइति शेषः ॥ २८ ॥ सभाजयत प्रीणितवान् ॥ ५९ ॥ संगृह्यं निरुष्य ॥ ६४ ॥ अप्रमत्तः स्थितो नित्यं प्रजाः पाहि विशापते। पर्जन्यमिव भूतानि महाद्रुममिव द्विजाः ॥ ६५ बान्धवास्त्वोपजीवन्तु सहस्राक्षमिवामराः। कृत्वा परस्परेणैवं संविदं कृष्णपाण्डवौ ॥ ६६

अन्योन्यं समनुक्षाप्य जग्मतुः स्वगृहान्प्रति । गते द्वारवतीं कृष्णे सात्वतप्रवरे नृप ॥ ६७ एको दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सौबलः । तस्यां सभायां दिज्यायामूषतुस्तौ नर्र्षभौ ॥६८

इति श्रीमहा० सभाप० शिशुपालवथपर्वाणे शिशुपालवथे पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ समाप्तं शिशुपालवथपर्व ।

# द्यूतपर्व ।

४६

वैद्यापायन उवाच । समाप्ते राजसूये तु कतुश्रेष्टे सुदुर्हमे । शिष्यैः परिवृतो व्यासः पुरस्तात्समपद्यत ॥ Q सोभ्ययादासनात्त्र्णं भ्रातृभिः परिवारितः । पाद्यनासनदानेन पितामहपूजयत्॥ ą अथोपविदय भगवान्काञ्चने परमासने। आस्यतामिति चोवाच धर्मराजं युधिष्ठिरम् ॥ ३० अथोपविष्टं राजानं म्रातृभिः परिवारितम् । उवाच भगवान्त्यासस्तत्तद्वाक्यविशारदः ॥ दिष्ट्या वर्धसि कौन्तेय साम्राज्यं प्राप्य दुर्रुभम् वर्धिताः कुरवः सर्वे त्वया कुरुकुलोद्वह ॥ आपृच्छे त्यां गमिष्यामि पूजितोस्मि विशांपते। एवमुक्तः स कृष्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ अभिवाद्योपसंगृत्य पितामहमथाव्रवीत्।

युधिष्ठिर उवाच। संशयो द्विपदां श्रेष्ठ ममोत्पन्नः सुदुर्रुभः॥ ७ तस्य नान्योस्ति वक्ता वै त्वामृते द्विजपुङ्गव। उत्पातांस्त्रिविधान्त्राह नारदो भगवानृषिः॥ ८

त्वा त्वां संविदं समयम् ॥ ६६ ॥ अनुगमनादिशिष्टा-चारप्रदेशकोऽध्यायशेषः स्पष्टार्थः ॥६७॥ इति सभापर्वणि नैस्रकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५॥

#### સંદ

समाप्ते राजसूये तु ऋतुश्रेष्ठे सुदुर्लभे' इत्यादेः समाया रमणीयायां तस्यामास्ते नराधिप ' इत्यन्तस्याच्यायस्य

दिव्याञ्चेवान्तरिक्षांश्च पार्थिवांश्च पितामह। अपि चैद्यस्य पतनाञ्छन्नमौत्पातिकं महत् वैशंपायन उवाच । राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा पराशरस्तुतः प्रभुः ॥ कृष्णद्वैपायनो त्यास इदं वचनमद्रवीत् ॥ 20. त्रयोदश समा राजश्चत्पातानां फलं महत्। सर्वक्षत्रविनाशाय भविष्यति विशांपते॥ ११ त्वामेकं कारणं कृत्वा कालेन भरतर्षभ । समेतं पार्थिबं क्षत्रं क्षयं यास्यति भारत । दुर्योघनापराधेन भीमार्जुनबलेन च॥ ₹२ स्वप्ने द्रश्यसि राजेन्द्र क्षपान्ते त्वं वृषध्वजम् । नीलकण्ठं भवं स्थाणुं कपालि त्रिपुरान्तकम् उग्रं रुद्रं पशुपति महादेवसुमापतिम् । हरं शर्वे वृषं शूलं पिनाकि कृत्तिवाससम् ॥ १४ कैलासकूटप्रतिमं वृषभेवस्थितं शिवम्। निरीक्षमाणं सततं पितृराजाश्रितां दिशम्॥ १५ एवमीदशकं स्वप्नं द्रश्यासि त्वं विशांपते। मा तत्कृते त्वनुध्याहि कालो हि दुरतिक्रमः १६

तात्पर्यं कुलक्षयनिमित्तभूतस्य कापुरुषस्य मरणमेव श्रेयः इति सर्वैः सह प्रीत्या जीवितब्यमिति ॥ १ ॥ दिख्याः अश्चित्पाताद्यः आन्तिरिक्षाः धूमकेत्वादयः पार्थिवाः भूकम्पादयः ॥ ९ ॥ कपालिं कपालिनं । सुपां सुलु-गिति आपं द्वितीयालीपे सित परमे ब्योमिनित्यादिवत् प्राति-पदिकमात्रं शिष्यते । विभक्तेः स्थानिवत्त्वान्नलोपाभावः तस्य चापदां तस्थत्वादनुस्वारोपि भवतीति । मत्वर्थीयं प्रत्ययान्तरं वा कल्प्यं एवमन्यत्रापि ज्ञेयम् ॥ १३ ॥

स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि कैलासं पर्वतं प्रति । अप्रमत्तः स्थितो दान्तः पृथिवीं परिपालय ॥१७ वैशंपायन उवाच । प्वमुक्त्वा स भगवान्कैलासं पर्वतं ययौ । कृष्णद्वैपायनो व्यासः सह शिष्यैः श्रुतानुगैः १८ **गते पितामहे राजा चिन्ताशोकसमन्वितः**। निश्वसम्नुष्णमसकृत्तमेवार्थं विचिन्तयन् ॥ १९ क्यं तु दैवं शक्येत पौरुषेण प्रवाधितुम् । अवस्यमेव भविता यदुक्तं परमर्विणा ॥ 20 त्ततोब्रवीन्महातेजाः सर्वान्म्रातॄन्युधिष्ठिरः । श्रुतं वै पुरुषव्याघ्रा यन्मां द्वैपायनोव्रवीत् ॥ २१ तदा तद्वचनं श्रुत्वा मरणे निश्चिता मतिः। सर्वक्षत्रस्य निधने यद्यहं हेतुरीव्सितः ॥ २२ कालेन निर्मितस्तात को ममार्थोस्ति जीवतः। एवं क्रुवन्तं राजानं फाल्गुनः प्रत्यभाषत ॥ मा राजन्कस्मलं घोरं प्राविशो बुद्धिनाशनम्। संप्रधार्य महाराज यत्क्षमं तत्समाचर ॥ २४ ततोब्रवीत्सत्यघृतिम्रीतृन्सर्वान्युधिष्ठिरः । इति श्रीमहाभा० सभाप० द्युतप०

द्वैपायनस्य वचनं तत्रैव समचिन्तयन्॥ अद्यप्रमृति भद्रं वः प्रतिक्षां मे निबोधत । त्रयोदश समास्तात को ममार्थोस्ति जीवतः २६ न प्रवध्यामि परुषं म्रातृनन्यांश्च पार्थिवान् । स्थितो निदेशे क्षातीनां योश्ये तत्समुदाहरन्॥२७ एवं मे वर्तमानस्य स्वसुतेष्वितरेषु च। मेदो न भविता लोके भेदमूलो हि विग्रहः॥ २८ विग्रहं दूरतो रक्षन्प्रियाण्येव समाचरन् । वाच्यतां न गमिष्यामि लोकेषु मनुजर्षभाः ॥२९ म्रा गुर्ज्येष्टस्य वचनं पाण्डवाः संनिशम्य तत् । तमेव समवर्तन्त धर्मराजहिते रताः॥ संसत्सु समयं कृत्वा धर्मराड् भ्रातृभिः सहः। पिनुंस्तर्प्य यथान्यायं देवताश्च विशापते ॥ कृतमङ्गलकल्याणो भ्रातृभिः परिवारितः । गतेषु क्षत्रियेन्द्रेषु सर्वेषु भरतर्षभ ॥ 32 युधिष्ठिरः सहामात्यः प्रविवेश पुरोत्तमम् । दुर्योघनो महाराज शकुनिश्चापि सौबलः। सभायां रमणीयायां तत्रैवास्ते नराधिप ॥ 33 युधिष्ठिरसमये षद्चत्वारिंशोऽध्यायायः ॥४६॥

80

वैशंपायन उवाच ।

वसन्दुर्योधनस्तस्यां सभायां पुरुषर्षम ।
शनैदंदर्श तां सर्वा समां शकुनिना सह ॥ १
तस्यां दिव्यानिभायान्ददर्श कुरुनन्दनः । .
न दृष्टपूर्वा ये तेन नगरे नागसाह्नये ॥ २
स कदाचित्समामध्ये धातराष्ट्रो महीपितः ।
स्पाटिकं स्थलमासाद्य जलमित्यभिशङ्कया ॥ ३
स्ववस्रोत्कर्षणं राजा कृतवान्बुद्धिमोहितः ।
दुर्मना विमुखश्चेव परिचकाम तां सभाम् ।
ततः स्थले निपतितो दुर्मना व्रीडितो नृषः॥ ४
निःश्वसन्विमुखश्चापि परिचकाम तां समाम् ।

ततः स्फाटिकतोयां वै स्फाटिकाम्युजशोभिताम् वार्षी मत्वा स्थलमिव सवासाः प्रापतज्जले ॥ ६ जले निपतितं दृष्टा भीमसेनो महाबलः । जहास जहसुश्चेव किंकराश्च सुयोधनम् ॥ ७ वासांसि च शुभान्यस्मै प्रदृद् राजशासनात् । तथागतं तु तं दृष्ट्या भीमसेनो महाबलः ॥ ८ अर्जुनश्च यमौ चोभौ सर्वे ते प्राहसंस्तदा । नामर्वयत्ततस्तेषामवहासममर्षणः ॥ ९ आकारं रक्षमाणस्तु न स तान्समुदैक्षत । पुनर्वसनमुत्किप्य प्रतरिष्यन्निव स्थलम् ॥ १०

इति सभापविणि नैलकण्ठीय भारतभावदीये षट्चत्वारिशोऽ-च्यायः ॥ ४६ ॥

80

वसन् दुर्योधनस्तस्याामित्याद्यच्यायद्वयस्य तात्पर्ये

पापिष्ठः परकल्याणं दृष्ट्वा मरणिमच्छति । छलेन परलक्ष्मीं वाहर्तुमिच्छति निर्वृण इति ॥ १ ॥ अभिप्रायानदेवा दीनां कोडातत्स्थानाद्यभिनयप्रदर्शकचित्रादिगतान् आसय विशेषान् । नागसाञ्चये नागेन हस्तिना समाननान्नि हस्तिनापुरे॥२॥ यूतमूलमुपोद्धातयति स कदााचिदिति॥३॥

आरुरोह ततः सर्वे जहसुश्च पुनर्जनाः । द्वारं तु पिहिताकारं स्फाटिकं प्रेक्ष्य भूमिपः। प्राविशत्राहतो मुर्झि व्याघूर्णित इव स्थितः ॥ ११ तादशं च परं द्वारं स्फाटिकोरुकपाटकम्। विघट्टयन्कराभ्यां तु निष्कम्याग्रे पपात ह ॥ १२ द्वारं तु वितताकारं समापेदे पुनश्च सः। तदृत्तं चेति मन्वानो द्वारस्थानादुपारमत् ॥ १३ एवं प्रलम्भान्विविधान्प्राप्य तत्र विशांपते । पाण्डवयाभ्यजुज्ञातस्ततो दुर्योघनो नृपः॥ १४ अप्रहृष्टेन मनसा राजसूये महाऋतौ । प्रेश्य तामद्भुतामृद्धि जगाम गजसाह्वयम् ॥ १५ पाण्डवश्रीपतप्तस्य ध्यायमानस्य गच्छतः । दुर्योधनस्य नृपतेः पापा मतिरजायत ॥ ३६ पार्थान्सुमनसो दृष्ट्रा पार्थिवांश्च वशानुगान् । कृत्सं चापि हितं लोकमाकुमारं कुरुद्वह ॥ १७ महिमानं परं चापि पाण्डवानां महात्मनाम् । दुर्योघनो घार्तराष्ट्रो विवर्णः समपद्यत ॥ १८ स तु गच्छन्ननेकाग्रः सभामेकोन्वचिन्तयत्। श्रियं च तामनुपमां धर्मराजस्य धीमतः॥ प्रमत्तो धृतराष्ट्रस्य पुत्रो दुर्योधनस्तदा । नाभ्यभाषत्सुबलजं भाषमाणं पुनः पुनः ॥ २० अनेकाग्रं तु तं दृष्ट्या शकुनिः प्रत्यभाषत । दुर्योधन कुतोमूलंं निःश्वसिधव गच्छसि ॥ २१ दुर्योधन उवाच । द्देषेमां पृथिवीं कृत्स्नां युधिष्ठिरवशानुगाम् । जितामस्त्रप्रतापेन श्वेताश्वस्य महात्मनः॥ २२ तं च यद्मं तथाभूतं दृष्टा पार्थस्य मातुल । यथा राऋस्य देवेषु तथाभूतं महासुतेः ॥ २३ अमर्षेण तु संपूर्णो दत्यमानो दिवानिशम्। श्चिश्वकागमें काले शुष्येत्तोयमिवाल्पकम् पश्य सात्वतमुख्येन शिद्यपालो निपातितः ।

तहृतं ताहराम् ॥ १३ ॥ प्रलम्भान्वधनानि ॥ १४ ॥ अनेकाप्रः विक्षिप्तचित्तः ॥ १९ ॥ कृतोमूलं कृत एतस्य दुःसस्य मूलमुत्पन्नमित्यर्थः । कृतोहेतोः मूलं स्वस्थानं प्रतिनिःश्वसन् गच्छसीति वा ॥ २१ ॥ श्वेताश्वस्य अर्जुनस्य ॥ २२ ॥ श्वोच्छक्ती ज्येष्ठाषाढी तयोरागमे श्रीष्मतौँ ॥ २४ ॥ पदानुगः प्रतीकारकर्ता ॥ २५ ॥ अयुक्तमिति छेदः ॥ २७ ॥ सोहं न स्त्री या विवशत्वात्स-पत्या अपि प्रियं सहते । किं तु पुमानस्मात्यर्थः । तर्हि युद्धेनैव पाण्डवान् जेतुमिच्छेत्यत आह । न वाप्यस्त्री

न च तत्र पुमानासीत्कश्चित्तस्य पदानुगः ॥ २५ दत्यमाना हि राजानः पाण्डवोत्थेन वह्निना। क्षान्तवन्तोपराधं ते को हि तत्क्षन्तु महीति ॥२६ वांसुदेवेन तत्कर्म यथाऽयुक्तं महत्कृतम्। सिद्धं च पाण्डपुत्राणां प्रतापेन महात्मनाम् ॥ २७ तथा हि रत्नान्यादाय विविधानि नृपा नृपम्। उपातिष्टन्त कौन्तेयं वैक्या इव करप्रदाः ॥ श्रियं तथागतां दृष्टा ज्वलंतीमिव पाण्डवे । अमर्षवशमापन्नो दत्यामि न तथोचितः॥ २९ एवं स निश्चयं कृत्वा ततो वचनमत्रवीत्। पुनर्गान्धारनृपति दत्यमान इवाग्निना ॥ विद्वमेव प्रवेश्यामि भक्षयिष्यामि वा विषं । अपो वापि प्रवेश्यामि न हि शश्यामि जीवितुम् को हि नाम पुमाँहोके मर्षयिष्यति सत्ववान्। सपतानुध्यतो दृष्ट्रा हीनमात्मानमेव च ॥ , सोहं न स्त्री न चाप्यस्त्री न पुमान्नापुमानपि। योहं तां मर्पयाम्यच तादशीं श्रियमागताम् ॥३३ ईश्वरत्वं पृथिव्याश्च वसुमत्तां च तादशीम्। यज्ञं च तादशं दृष्टा मादशः को न संज्वरेत् ॥३४ अशक्तश्चेक पवाहं तामाहर्तुं नृपश्चियम्। सहायांश्च न पश्यामि तेन मृत्युं विचिन्तये ॥३५ दैवमेव परं मन्ये पौरुषं च निरर्थकम् । हृष्ट्रा कुन्तीसुते शृद्धां श्रियं तामहतां तथा ॥ ३६ कृतो यत्नो मया पूर्व विनाशे तस्य सौबल ॥ तच सर्वमतिक्रम्य संवृद्धोऽप्लिव पङ्कजम् ॥ ३७ तेन दैवं परं मन्ये पौरुषं च निरर्थकम्। धार्त्तराष्ट्राश्च हीयन्ते पार्था वर्धन्ति नित्यराः ३८ सोहं श्रियं च तां दृष्ट्वा सभां तां च तयाविधाम । रिक्षिभिश्चावहासं तं परितप्ये यथाग्निना ॥

अर्जुनादिवदस्रवलहोनः। तदिष संपादयेत्यत आह न पुमानिति परेषामिवात्युत्कृष्टमस्त्रवलं साधियतुमसमर्थः। ति किं किंबोसीति वेत्तत्राह नापुमानिति । न स्त्रीति पूर्वमेवोक्तमतः अपुमानित्यनेन क्षीव एव प्राद्यः । नाप्यत्यन्तमसमर्थोस्मीत्यर्थः । योहं शत्रुश्रियं सिह्च्ये । तस्मात्तदपहरणे कश्चित्कपदो-पायोन्वषणीय इति भावः ॥ ३३ ॥ मृत्युं विचिन्त्ये इति शकुनेः सामध्यें जानता तस्य स्वेष्टांसाधने उद्योकं जनियतुमुक्तम् ॥ ३५ ॥

समामभ्यनुजानोहि मातुलाद्य सुदुःखितम । 🔝 | अमर्पं च समाविष्टं धृतराष्ट्रे निवेदय ॥ 80 इति श्रीमहाभा० सभाप० ग्रुतपर्वाणि दुर्योधनसंतापे सप्तचत्वारिद्योऽध्यायः ॥ ४७ ॥

### शकुनिरुवाच ।

दुर्योधन न तेमर्थः कार्यः प्रति युधिष्ठिरम् । मागधेयानि हि स्वानि पाण्डवा मुझते सदा ॥१ विधानं विविधाकारं परं तेवां विधानतः। `अनेकेर¥युपायैश्च त्वया न शकिताः पुरा ॥ आरब्धापि महाराज पुनः पुनररिंद्म । विमुक्ताश्च नरत्याद्या भागधेयपुरस्कृताः॥ तैर्लन्धा द्रौपदीभार्या द्रुपद्ध्व सुतैः सह । सहायः पृथियीलाभे बासुदेवश्च वीर्यवान् ॥ लब्बश्चानभिभूतार्थैः विःयोंदाः पृथिवीपते । विचृद्धस्तेजसा तेषां तत्र का परिदेवना ॥ भ्रनंजयेन गाण्डीवसक्षय्यौ च महेषुभी। लब्धान्यस्त्राणि दिट्यानि तोषियत्वा हुताशनम् ६ तेन कार्मुकमुख्येन वाहुवर्यिण चात्मनः। कृता वरों महीपालास्तत्र का परिदेवना॥ अग्निटाहान्मयं चापि मोक्षयित्वा स दानवम् । सभां तां कारयामास सव्यसाची परंतपः॥ तेन चैव मयेनोक्ताः किंकरा नाम राक्षसाः। वहन्ति तां सभां भीमास्तत्र का परिदेवना ॥ ९ यचासहायतां राजन्नुकवानासि भारत । तन्मिथ्याम्रातरो होमें तव सर्वे वशानुगाः ॥ १० द्रोणस्तव महेष्वासः सह पुत्रेण वीर्यवान् । सृतपुत्रश्च राधेयो गौतमश्च महारयः ॥ ११ अहं च सह सोद्यैंः सौमदत्तिश्च पार्थिवः। पत्रैक्त्वं सहितः सर्वेजय कृत्स्नां वसुंघराम् ॥१२ निवेदय यथान्यायं नाहं शक्ये निवेदितुम्२३॥

दुर्योधन उवाच। त्वया च सहितो राजन्नेतिधान्यैर्महारयैः। एतानेव विजेष्यामि यदि त्वमनुमन्यसे ॥ रइ एतेषु विजितेष्वय भविष्यति मही मम । सर्वे च पृथिर्वापालाः सभा सा च महाधना १४ शकुनिस्वाच। धनंजयो वासुदेवो भीमसेनो युधिष्टिरः। नकुरुः सहदेवश्च द्वपदश्च सहात्मजैः ॥ 3 (4 नैते युधि पराजेतुं शक्या देवगणैरापे । महारथा महेष्वासाः कृतास्त्रा युद्धदुर्मदाः ॥ १६ अहं तु तद्विजानामि विजेतुं येन शक्यते। युधिष्टिरं स्वयं राजंस्तन्निबोध जुवस्य च ॥ १७ दुर्योधन उवाच । अप्रमादेन सुदृदामन्येषां च महात्मनाम्। यदि शक्या विजेतं ते तन्ममाचक्ष्य मातुल ॥ १८ शक्तिकवाच। ध्तप्रियश्च कौन्तयो न स जानाति देवितुम्। समाहृतश्च राजेन्द्रो न शस्यति निवर्तितुम् ॥ १९ देवने कुशलश्चाहं न मेस्ति सहशो भूवि। त्रिषु लोक्रेषु कौरव्य तं त्वं यते समाह्नय॥

इदं तु सर्वं त्वं राज्ञे दुर्योधन निवेद्य । अनुज्ञातस्तु ते पित्रा विजेष्ये तात्र संशयः॥ २२ दुर्योधन उवाच 🗈 त्वमेव कुरुमुख्याय धृतराष्ट्राय सौबल ।

राज्यं श्रियं च तां दीतां त्वदर्थं पुरुवर्षभ ॥ २१

तस्याक्षकुशलो राजन्नामस्येहमसंशयम् ।

इति श्रीमहाभा० सभाप० यूनप० दुर्योधनसंतावे अप्रचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४८॥



अनुजानीहि मर्तुमिति शेषः ॥ ४० ॥ इति सभापर्वणि नैलक्षण्ठीये भारतभावदीपे सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

अप्रमादेन प्रमादकृतभ्रात्रादिनाशस्यतिरेकेण ॥ १८ ॥ देवने यूते ।। २० ।। दीप्तां धृद्धिमतीम् ।। २१ ।। इति समापवाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टचत्वारिशोऽ घ्यायः ॥ ४८ ॥

१

2

3

4

. ४९

वैशंपायन उवाच ।
अनुभूय तु राइस्तं राजस्यं महाऋतुम् ।
युधिष्ठिरस्य नृपतेर्गान्धारीपुत्रसंयुतः ॥
प्रियक्तन्मतमाझाय पूर्वं दुर्योधनस्य तत् ।
प्रज्ञाचक्षुषमासीनं शकुनिः सौबलस्तदा ॥
दुर्योधनवचः श्रुत्वा धृतराष्ट्रं जनाधिपम् ।
उपगम्य महाप्राइं शकुनिवावयमव्रवीत् ॥

शकुनिस्वाच । दुर्योधनो महाराज विवर्णो हरिणः कृदाः । दीनश्चिन्तापरश्चैव तं विद्धि मनुजाधिप ॥ न वै परीक्षसे सम्यगसत्वं शत्रुसंभवम् । ज्येष्ठपुत्रस्य हृच्छोकं किमर्थं नावबुध्यसे ॥

धृतराष्ट्र उवाच।
दुर्योधन कुतोमूळं भृशमातींसि पुत्रक।
श्रोतव्यश्चेन्मया सोथों ब्रुहि मे कुरुनन्दन॥ ६
अयं त्वां शकुनिः प्राह विवर्ण हरिणं कृशम्।
चिन्तयंश्च न पश्यामि शोकस्य तव संभवम्॥७
पेश्वर्य हि महत्पुत्र त्विय सर्वे प्रतिष्ठितम्।
स्रातरः सुहृदश्चेव नाचरन्ति तवाप्रियम्॥ ८
आच्छादयसि प्रावारानश्चासि पिशितौदनम्।
आजानेया वहन्त्यश्वाः केनासि हरिणः कृशः॥९
श्यनानि महाहांि योषितश्च मनोरमाः।
गुणवन्ति च वेश्मानि विहाराश्च यथासुलम्॥१०
देवानामिव ते सर्वे वाचि बद्धं न संशयः।
स दीन इव दुर्धर्ष कस्माच्छोचिस पुत्रक॥११

दुर्योधन उवाच । अश्लाम्याच्छादये चाहं थया कुपुरुषस्तया ।

ઇર

अनुभूयेति ॥ १ ॥ विवर्णः पूर्ववर्णात् हीनवर्णः हरिणः पाण्डुः दीनः क्षीणदर्पः ॥ ४ ॥ क्रुतोमूलं किंमूलं कुत इति प्रथमार्थे तासः ॥ ६ ॥ पिशितौदनं मांसमयमन्नं । आजानेयाः जात्यक्षाः ॥ ९ ॥ विहाराः क्षीडास्थानानि ॥ १० ॥ वाचि बद्धं वाग्व्यापारमात्रसाध्यम् ॥ ११ ॥ प्रकृतीः प्रजाः क्षेत्रात् मुमुक्षुमोचायितुमिच्छन्वेव पुरुष इत्युच्यते ॥ १३ ॥ त्वत्प्रकृतयो निष्क्षेशा एव सन्तीत्यत आह यतः संतोषः ऐश्वर्ये अलं बुद्धः श्रियं विद्यमानामपि हन्तीति संतुष्टस्य प्रजाः क्षेशं प्राप्नुवन्त्येवेत्यर्थः । अभिमानं गर्वे । अनुक्षोशो दया भयं स्वोच्छेददृष्टिः महत्

अमर्षे घारये चोग्रं निनीषुः कालपर्ययम् ॥ १२ अमर्थणः स्वाः प्रकृतीरिभभूय परं स्थितः । क्रेशान्मुमुञ्जः परजान्स वै पुरुष उच्यते ॥ १३ संतोषो वै श्रियं हन्ति त्यमिमानं च मारत अनुकोशभये चोभे येईतो नाश्चते महत्॥ १४ न मां प्रीणाति मद्भुक्तं श्रियं दृष्ट्वा युधिष्ठिरे । अतिज्वलन्तीं कौन्तेये विवर्णकरणीं मम॥ १५ सपनानुध्यतोत्मानं हीयमानं निशस्य च । अदृश्यामपि कौन्तेयश्चियं पश्यश्चिवोद्यताम् ॥ १६ तस्मादहं विवर्णश्च दीनश्च हरिणः कुशः। अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गृहमेथिनः॥ १७ त्रिशहासीक एकैको यान्विमर्ति युविष्ठिरः। दशान्यानि सहस्राणि नित्यं तत्रान्नमुत्तमम् । भुञ्जते रुक्मपात्रीभिर्वुधिष्ठिरनिवेशने ॥ १८ कद्रीमृगमोकानि कृष्णस्यामारुणानि च। काम्बोजः प्राहिणोत्तस्मै परार्घ्यानिप कम्बलान् । गजयोषिद्रवाश्वस्य रातशोथ सहस्रशः ॥ <sub>॰</sub>त्रिशतं चोष्ट्रवामीनां शतानि विचरन्त्युत। राजन्या बलिमादाय समेता हि नृपक्षये ॥ पृथिवधानि रत्नानि पार्थिवाः पृथिवीपते । आहरन्ऋतुमुख्येऽस्मिन्कुन्तीपुत्राय भूरिशः ॥ २१ न कचिद्धि मया तादम्हछपूर्वो न च श्रुतः। यादम्धनागमो यज्ञे पाण्डुपुत्रस्य धीमतः॥ २२ अपर्यन्तं धनोघं तं दृष्टा शत्रोरहं नृप । शमं नैवाभिगच्छामि चिन्तयानो विशांपते ॥२३ ब्राह्मणा वाटघानाश्च गोमन्तः रातसङ्घराः । त्रिखर्वं बलिमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः॥२४

पदिमिति शेषः ॥ १४॥ ऋष्यतः वर्द्धमानान् । आत्मानामिति छेदः पूर्वरूपमार्षे । निशम्य विश्वाय अदृश्यामिषे
व्यवहितत्वात् । कौन्तेयश्रियं मनसा उद्यतां पश्यान्नेव विदणोस्मीत्यर्थः ॥ १६ ॥ कद्लीमृगा हरिणविशेषास्तेषां
मोकानि अजिनानि तान्येव कृष्णश्यामारुणानि चिन्नवर्णानीत्यर्थः ॥ १९ ॥ वाटाः क्षेत्रादिवृत्तयः तामां धानाः
अभिनवोद्धेदो येषां ते इति व्यधिकरणो बहुन्नीहिः सस्याः
दिसंपन्नश्चेत्रादिवृत्तिमन्त इत्यर्थः । वाटो वृत्ती च गागः
च'इति । धाना श्रष्टयवे प्रोक्ता धान्याक्रीभनवोद्धिदि'इति
विश्वः । त्रिखर्वे खर्वत्रयसंख्यम् ॥ २४ ॥

कमण्डलूनुपादाय जातरूपमयाञ्चलुमान् । एतद्धनं समादाय प्रवेशं लेभिरे न च ॥ २५ यंथैव मधु शकाय धारयन्त्यमरस्त्रियः। तदस्मै कांस्यमाहाषींद्वारुणं कलशोदिधः॥ २६ शृहप्रवरमादाय वासुदेवोभिषिक्तवान् । शैक्यं रुक्मसहस्रस्य बहुरत्नविभूषितम् ॥ दृष्ट्य च मम तत्सर्वे ज्वरह्रपमिवाभवत्। गृहीत्वा तत्तु गच्छन्ति समुद्रौ पूर्वदक्षिणौ ॥ २८ तथैव पश्चिमं यान्ति गृहीता भरतर्षभ । उत्तरं तु न गच्छन्ति विना तात पतित्रिणः ॥ २९ तत्र गत्वार्जुनो दण्डमाजहारामि तं धनम् । इदं चाद्भुतमत्रासीत्तन्मे निगदतः शृणु ॥ ફેળ पूर्णे शतसहस्रे तु विप्राणां परिविष्यताम् । स्यापिता तत्र संज्ञाभूच्छङ्को ध्मायति नित्यशः३१ मुहुर्मुहुः प्रणदतस्तस्य शङ्खस्य भारत । अनिशं शब्दमश्रीषं ततो रोमाणि मेऽहृषन् ॥ ३२ पार्थिवैर्बह्वाभिः कीर्णमुपस्थानं दिदक्षुभिः। अशोभत महाराज नक्षत्रैधौरिवामला॥ 33 सर्वरत्नान्युपादाय पार्थिवा वै जनेश्वर। यज्ञे तस्य महाराज पाण्डुपुत्रस्य श्रीमतः ॥ वैश्या इव महीपाला द्विजातिपरिवेषकाः। न सा श्रीर्देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च।

गुत्यकाधिपतेर्वापि या श्री राजन्युधिष्ठिरे ॥ ३५ तां दृष्ट्रा पाण्डुपुत्रस्य श्रियं परिमकामहम् । शान्ति न परिगच्छामि दृष्ट्यमानेन चेतसा ॥ ३६

#### शकुनिरुवाच ।

यामेतामतुलां लक्ष्मीं दृष्टवानिस पाण्डवे।
तस्याः प्राप्तावुपायं मे श्र्णु सत्यपराक्रम ॥ ३७
अहमक्षेष्वभिक्षातः पृथिद्यामिष भारत।
हृद्यक्षः पणक्षश्च विशेषक्षश्च देवने ॥ ३८
ध्तप्रियश्च कौन्तेयो न च जानाित देवितुम्।
आहृतश्चैष्यति व्यक्तं धूतादिष रणादिषे॥ ३९
नियतं तं विजेष्यामि कृत्वा तु कपटं विभो।
आनयामि समृद्धितां दिव्यां चोषाह्वयस्व तम्४०

वैशेपायन उवाच ।

पवमुक्तः शक्कानिना राजा दुर्योधनस्ततः । घृतराष्ट्रमिदं वाक्यमपदान्तरमब्रवीत् ॥ ४१ अयमुत्सहते राजञ्चिष्ठ्यमाहर्त्तमक्षवित् । द्यूतेन पाण्डुपुत्रस्य तदनुज्ञातुमर्हसि ॥ ४२

धृतराष्ट्र उवाच ।

क्षत्ता मन्त्री महाप्राज्ञः स्थितो यस्यास्मि शासने तेन संगम्य वेत्स्यामि कार्यस्यास्य विनिश्चयम् ४३ स हि धर्म पुरस्कृत्य दीर्धदर्शी परं हितम् । उभयोः पक्षयोर्युक्तं वश्यत्यर्थीविनिश्चयम् ॥ ४४

कमण्डलूनिति। 'इन्द्रियं वा एतदस्मिन्लोके यद्दधि'इति खण्डे बहुचन्नाह्मणे दिधमधुघृतं आपश्चेत्यभिषेकद्रव्याणि विहि-तानि । तत्रेतरेषामग्रे दर्शनात् इह कमण्डलून् घृतपूर्णानिति द्रष्टव्यम् ॥२५॥ यथैवेति अमरः सोमः तस्य स्त्रिय ओषधयः । तिद्द्व्यं मधु अस्मै कांस्यं कांस्यपात्रस्यं कृत्वा आहाषीत् । अर्थात्सोम एव तथा वारुणं वरुणप्रेषितं दिध प्रसिद्धं । कलश इव कलशो जलपूर्णत्वात्समुद्रः आहार्षीत्। दिधि रिति पुंस्त्वं आर्षे लेखकप्रमादो वा । अन्ये तु कलशो-समुद्रः मधु अमृतं जलमित्यन्ये अमरिश्चयो नयः वारुणं वरुणसंबन्धीति ब्याचक्षते ॥ २६ ॥ बरत्रामयं पात्राधारभूतं शिक्यं 'कावडी'इति प्रसिद्धं । तत्र स्थितं पात्रं शैक्यं । एतेन सामुद्य आप उक्ताः अन्या अपि पुष्पा आपोऽभिषेकार्थमुक्ताः प्रदेशान्तरे । ' वार्पाकृपतटा-केम्यो हदेभ्यः सरसस्तथा । चतुर्भ्यश्च समुद्रेभ्यः पत्व-लादाभिसंधितः ॥ प्रयागाद्देवयजनाज्जलान्यादाय सर्वतः । गङ्गा सरस्वती चैव नर्भदा च दषद्वतीःद्वती॥एभ्यो जलं समा-

दाय तत्राभिषिषिचुर्द्विजाः' इति ॥ २७ ॥ पतत्रिणः खेच-तैरेनोत्तरसमुद्रजलमानीतामित्यर्थः । अन्यथाः रजातीयाः चतुभ्रयश्च समुद्रेभ्य इत्यनुपपन्नं स्यात् ॥ २९ ॥ परि-विष्यतां परिवेष्यमाणानां संज्ञा संकेतः ॥ ३१ ॥ उप-तिष्ठन्त्यस्मिन्नित्युपस्थानं सभाम् ॥ ३३ ॥ उपादाय स्थितः इति शेषः ।। ३४ ॥ अक्षेषु पाशेषु अभिज्ञातः कुशलः । त्हदयज्ञः पातायिष्यमाणानामक्षाणां जयपराजयावहत्वााभिज्ञः पणज्ञः तदनुसारेण द्रव्यप्रयोगवित् । विशेषज्ञः वानुकूल्याभिज्ञः ॥ ३८ ॥ चूतात् चूतहेतोः रणात् रण-हेतोः ॥ ३९ ॥ कपटं अक्षाधिष्ठात्र्या देवताया वशी-करणं । यद्वा सर्वतश्चतुष्कोणतया द्वादंशधारेष्वक्षेषु षट्ः भवन्ति । येषु त्रिषु त्रिषु देवयित्रोर्नामनी लिख्येते । तत्र कपटं अन्तः सुषिरमक्षं कृत्वा परनामाङ्कित प्रदेशं गर्भे गुरुद्रव्यसांश्लेष्टं कृत्वा पातितस्याक्षस्य स्वनामैवी-परिभवति तदा स्वस्य जयः परस्य नामाधस्थं तस्य परा-जय इति ॥ ४० : अपदान्तरं अनुषद्मेव

Ŀ

દ્દ

O

दुर्योधन उवाच ।
निवर्तायेष्यित त्वासौ यदि श्रत्ता समेष्यति ।
निवृत्ते त्विथ राजेन्द्र मरिष्येऽहमसंशयम् ॥ ४५
स त्वं मिय मृते राजिन्वदुरेण सुखी भव ।
भोस्यसे पृथिवीं हत्स्नां कि मया त्वं करिष्यसि४६
वैशपायन उवाच ।
आर्तवाक्यं तु तत्तस्य प्रणयोक्तं निशम्य सः ।
धृतराष्ट्रोऽव्रवीत्प्रेष्यान्दुर्योधनमते स्थितः ॥ ४७
स्थूणासहस्रेष्ट्रेहतीं शतद्वारां सभां मम ।
मनोरमां दर्शनीयामाशु कुर्वन्तु शिल्पिनः ॥ ४८
ततः संस्तीर्थ रत्नेस्तां तक्ष्ण आनाय्य सर्वशः ।
सुकृतां सुप्रवेशां च निवेदयत मे शनैः ॥ ४९
दुर्योधनस्य शान्त्यर्थमिति निश्चित्य भूमिपः ।
धृतराष्ट्रो महाराज प्राहिणोद्विदुराय वै ॥ ५०

अपृष्ट्वा विदुरं स्वस्य नासीत्किश्चिद्विनिश्चयः ।

तच्छ्रत्वा विदुरो धीमान्कलिद्वारमुपस्थितम्।

धूते दोषांश्च जानन्स पुत्रस्नेहादकृष्यत ॥

सोभिगम्य महात्मानं म्राता म्रातरमग्रजम् ।
मूर्भा प्रणम्य चरणाविदं वचनमञ्जवीत् ॥ ५३
विदुर उवाच ।
नाभिनन्दामि ते राजन्व्यवसायमिमं प्रभो ।

नामनन्दामि ते राजन्व्यवसायमिमं प्रभी । पुत्रभेदो यथा न स्याद्यूतहेतोस्तथा कुरु ॥ ५४ घृतराष्ट्र उवाच ।

क्षत्तः पुत्रेषु पुत्रैमें कलहो न भविष्यति । यदि देवाः प्रसादं नः करिष्यन्ति न संशयः॥ ५५ अञ्चमं वा शुभं वापि हितं वा यदि वाऽहितम् । प्रवर्ततां सुत्हदुसूतं दिष्टमेतन्न संशयः ॥ मयि संनिहिते द्वोणे भीष्मे त्वयि च भारत । अनयो दैवविहितो न कथंचिद्धविष्यति ॥ ५७ गच्छ त्वं रथमास्थाय ह्यैर्वातसमैर्जवे। खाण्डवप्रस्पमधैव समानय युधिष्ठिरम् ॥ 46 न वाच्यो व्यवसायों में विदुरतह्रवीमि ते। दैवमेव परं मन्ये येनैतदुपपद्यते ॥ 49 इत्युक्तो विदुरो धीमान्नेदमस्तीति चिन्तयन्। आपगेयं महाप्राञ्चमभ्यगच्छत्सुदुःखितः॥ Ęø

विनाशशुखमुत्पन्नं घृतराष्ट्रमुपाद्रवत् ॥ ५२ । आपगेयं महाप्रान्नमभ्यगच्छत्सुदुःखितः ॥ इति श्रीमहाभा० सभाप० द्यूतप० दुर्योधनसंतापे पकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९

### 子子的

५१

40

१

Ŕ

ર

जनमेजय उवाच।

कथं समभवद्यूतं भ्रातॄणां तन्महात्ययम् । यत्र तद्यसनं प्राप्तं पाण्डवैमें पितामहैः ॥ के च तत्र सभास्तारा राजानो ब्रह्मवित्तम । के चैनमन्वमोदन्त के चैनं प्रत्यवेधयन् ॥ विस्तरेणैतदिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज । मूळं ह्यतद्विनाशस्य पृथिव्या द्विजसत्तम ॥

सौतिखाच।

एवमुक्तस्ततो राज्ञा व्यासिशिष्यः प्रतापवान् । आचचक्षेथ यद्भृतं तत्सर्वं वेदतत्त्ववित् ॥ ४ वैशंपायन उवाच । र से विक्लेणिएं क्यां भारतस्य

श्र्णु मे विस्तरेणेमां कथां भारतसत्तम । भूय एव महाराज यदि ते श्रवणे मतिः॥

विदुरस्य मति ज्ञात्वा धृतराष्ट्रोम्बिकासुतः। दुर्योधनमिदं वाक्यमुवाच विजने पुनः॥

अलं धूतेन गान्धारे विदुरो न प्रशंसित । न त्यसौ सुमहाबुद्धिरहितं नो वदिप्यति ॥

राज्यं च कृत्स्नं पार्थेभ्यो यज्ञार्थं वै निवेदितम् । हितं हि परमं मन्ये विदुरो यत्प्रभाषते। क्रियतां पुत्र तत्सर्वमेतन्मन्ये हितं तव ॥ ८

इति सभापर्वणि तैलकण्ठीये भारतभावदीये एकोनपञ्चाशस्य मोऽघ्यायः ॥ ४९ ॥ ———— ५०

त्वासौ त्वा त्वां असौ निवर्तायेष्यति । त्वासावित्यादेविं-वर्णतां चैव सशोकतां चेत्यन्तस्य दुर्योधनाविलापस्य तात्पर्ये पुण्यवतामीश्वरप्रसादलभ्यां ग्रार्द्धे दृष्ट्वा पापिनां परितापो भव-तीति ॥४५॥ रत्नैः संस्तीर्य रत्नखचितां कृत्वा । तक्ष्णः वर्ध-किनः । सर्वशः सर्वदेशीयान् ॥४९॥ ब्यवसायं विनिश्चयम् ॥ ५४॥ दिष्टं दैवम् ॥ ५६॥ आपगेयं भीष्मम् ॥६०॥

कथमिति । ब्यसनं आपत् ॥१॥ सभास्ताराः सभासदः ॥ २ ॥

दवर्षिवीसवगुरुर्देवराजाय धीमते । यत्राह शास्त्रं भगवान्बृहस्पतिरुदारधीः। तद्वेद विदुरः सर्वे सरहस्यं महाकविः ॥ श्चितस्तु वचने तस्य सदाहमपि पुत्रक। विदुरो वापि मेघावी कुरूणां प्रवरो मतः॥ १० उद्धॅवो वा महाबुद्धिर्वृष्णीनामर्चितो नृप । तदलं पुत्र धूतेन यूते मेदो हि दरयते ॥ ११ भेदे विनाशो राज्यस्य तत्पुत्र परिवर्जय । पित्रा मात्रा च पुत्रस्य यहैं कार्य परं स्मृतम् १२ प्राप्तस्त्वमासि तन्नाम पितृपैतामहं पदम् । अधीतचान्कृती शास्त्रे लालितः सततं गृहे ॥ १३ म्रातुज्येष्टः स्थितो राज्ये विन्दसे कि न शोभनम पृथग्जनैरलभ्यं यद्गोजनाच्छादनं परम् ॥ तत्प्राप्तोसि महाबाहो कस्माच्छोचसि पुत्रक । स्फीतं राष्ट्रं महाबाहो पिठ्पैतामहं महत्॥ १५ नित्यमाद्यापयन्भासि दिवि देवेश्वरो यथा। तस्य ते विदितप्रज्ञ शोकमूलिमदं कथम्। खमुत्थितं दुःखकरं तन्मे शंसितुम<sup>६</sup>सि॥ १६ दुर्योधन उवाच ।

अश्वाम्याच्छादयामीति प्रपश्यन्पापपूरुषः ।
नामर्षे कुरुते यस्तु पुरुषः सोधमः समृतः ॥ १७
न मां प्रीणाति राजेन्द्र लक्ष्मीः साधारणी विमो
ज्वलितामेव कौन्तेये श्रियं दृष्ट्वा च विद्यये ॥१८
सर्वा च पृथिवीं चैव युधिष्ठिरवशानुगाम् ।
स्थिरोस्मि योहं जीवामि दुःखादेतद्ववीमि ते१९
आवर्जिता इवाभान्ति नीपाश्चित्रककौकुराः ।
कारस्कारा लोहजंघा युधिष्ठिरनिवेशने ॥ २०
हिमवत्सागरानूपाः सर्वे रत्नाकरास्तथा ।
अन्त्याः सर्वे पर्युदस्ता युधिष्ठिरनिवेशने ॥ २१
ज्येष्ठायमिति मां मत्वा श्रेष्ठश्चेति विशापते ।

युधिष्ठिरेण सत्कृत्य युक्तो रत्नपरित्रहे ॥ २२ उपस्थितानां रत्नानां श्रेष्ठानामर्घहारिणाम । नाद्ययत परः पारो नापरस्तत्र भारत ॥ 23 न मे हस्तः समभवद्वसु तत्प्रातेगृह्धतः । अतिष्ठन्त माथि श्रान्ते गृह्य दृराहृतं वसु ॥ રષ્ઠ कृतां बिन्दुसरोरलैर्मयेन स्फाटिकच्छदाम् । अपक्ष्यं निलनीं पूर्णामुद्दकस्येव भारत ॥ २५ वस्त्रमुत्कर्षति मयि प्राहसत्स वृकोदरः। शत्रोर्ऋद्विदेषेण विमृढं रत्नवर्जितम् ॥ २६ तत्र स्म यदि शक्तः स्यां पातयेहं वृकोदरम् । यदि कुर्यो समारम्मं भीमं हन्तुं नराधिप ॥ २७ शिशुपाल इवास्माकं गतिः स्यानात्र संशयः। सपत्नेनावहासो मे स मां दहति भारत॥ पुनश्च तादशीमेव वार्षी जलजशालिनीम्। मत्वा शिलासमां तोथे पतितोस्मि नराधिप २९ तत्र मां प्राहसत्ऋष्णः पार्थेन सह सुस्वरम् । द्रौपदी च सह स्त्रीभिर्व्यथयन्ती मनो मम ॥ ३० क्रिन्नवस्त्रस्य तु जले किंकरा राजनोदिताः। ददुर्वासांसि मेऽन्यानि तच दुःखं परं मम ॥ ३१ प्रलम्भं च शृणुष्वान्यद्वदतो मे नराधिपः अद्वारेण विनिर्गच्छन्द्वारसंस्थानरूपिणा । अभिहत्य शिलां भूयो ललाटेनाित्म विक्षतः ३२ तत्र मां यमजौ दूरादालोक्याभिहतं तदा। बाहुभिः परिगृह्यतां शोचन्तौ सद्तिताबुभौ ३३ उवाच सहदेवस्तु तत्र मां विस्मयानिव । इदं द्वारमितो गच्छ राजात्रिति पुनः पुनः ॥ ३४ भीमसेनेन तत्रोक्तो धृतराष्ट्रात्मजेति च। संबोध्य प्रहसित्वा च इतो द्वारं नराधिप ॥ ३५ नामधेयानि रत्नानां पुरस्तान्न श्रुतानि मे । यानि दृष्टानि मे तस्यां मनस्तपति तच्च मे ॥ ३६

इति श्रीमहामा० समाप० धूतपर्वणि दुर्योधनसंतापे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ ~∞ॐ्रेऽ≰्रे

भेदो वैरम् ॥ ११ ॥ संमूर्च्छितमिति पाठे विद्रुद्धम् ॥ १६ ॥ अमर्षे असिहिष्णुताम् ॥१७॥ साधारणी विशेष-रिहता ॥ १८ ॥ स्थिरः स्थावरः पाषाणतुल्योसिम यतो न विदीणों भवामि ॥१९॥ आवर्जिताः दासवद्वशगाः॥२०॥ पर्युदस्ताः द्रुरक्षिप्ताः ॥ २१ ॥ ज्येष्ठो वयोऽधिकः श्रेष्ठः अशस्यतमः युक्तो नियुक्तः ॥ २२ ॥ अर्घहारिणां बहुमूल्य-वर्ता रतानां अश्वगजादितस्तज्जात्युत्कृष्टवस्तूनां पुरःस्थि-तानां प्रान्तापरान्तौ देशत इयसावधारणं चक्षुषा न कर्तुं

शक्यिमत्यर्थः ॥ २३ ॥ समभवत्समर्थो नाभवत् । अर्ति-ष्ठन्त प्रतीक्षां कृतवन्तः । वसुन आहर्तारः वसु दातुम् ॥२४॥ स्फाटिकाः छदा इव छदाः उप १ ण्ठस्थसोपानादयो यस्यास्तां । विन्दुसरसः सकाशात् आहृतैः रत्नैः ॥ २५ ॥ प्रत्मभं वश्चनाम् ॥ ३२ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे पश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 48

दुर्योधन उवाच । यनमया पाण्डवेयानां दष्टं तच्छ्रणु भारत। आहृतं भूमिपालैहिं वसु मुख्यं ततस्ततः नाविदं मूढमात्मानं दृष्ट्राहं तदरेर्धनम्। फलतो भूमितो वापि प्रतिपद्यस्व भारत ॥ और्णान्बेलान्वार्षदंशाञ्जातरूपपरिष्कृतान् । प्रावाराजिनमुख्यांश्च काम्बोजः प्रदर्गे बहून् ॥ ३ अभ्वांस्तित्तिरिकल्माषांस्त्रिशतं शुकनासिकान्। उष्ट्रवामीस्त्रिशतं च पुष्टाः पीद्धशमीङ्गदैः ॥ गोवासना ब्राह्मणाश्च दासनीयाश्च सर्वशः। प्रीत्यर्थं ते महाराज धर्मराक्षो महात्मनः॥ त्रिखर्वं बलिमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः। ब्राह्मणा वाटघानाश्च गोमन्तः शतसंघशः॥ कमण्डलूनुपादाय जातरूपमयाञ्चलुभान् ॥ एवं बाँले समादाय प्रवेशं लेभिरे न च। शतं दासीसहस्राणां कार्पासिकनिवासिनाम् ८ इयामास्तन्त्र्यो दीर्धकेश्यो हेमाभरणभूषिताः । शूद्रा विप्रोत्तमार्हाणि राङ्कवाण्याजिनानि च ॥९ र्बाल च कृत्स्नमादाय भरूकच्छनिवासिनः। उपनिन्युर्महाराज हयान्गान्धारदेशजान् ॥ इन्द्रकृष्टैर्वर्तयन्ति धान्यैर्ये च नदीमुखैः। समुद्रानिष्कुटे जाताः पारेसिन्धु च मानवाः११ ते वै रामाः पारदाश्च आभीराः कितवैः सह।

विविधं बिक्रमादाय रत्नानि विविधानि च १२ अजाविकं गोहिरण्यं खरोष्ट्रं फलजं मधु । कम्बलान्विविधांश्चेवद्वारि तिष्ठन्ति वारिताः १३ प्राग्ज्योतिषाधिपः शूरो म्लेच्छानामधिपो बली। यन्ननैः सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ आजानेयान्हयाञ्च्छीव्रानादायानिलरंहसः। बार्ले च कृत्स्नमादाय द्वारि तिष्ठति वारितः ॥१५ अश्मसारमयं भाण्डं शुद्धदन्तत्सरूनसीन्। प्राग्ज्योतिषाधिपो दत्वा भगदत्तोऽव्रजत्तदा १६ द्यक्षांस्त्र्यक्षान्ललाटाक्षात्रानादिग्म्यः समागतान् औष्णीकानन्तवासांश्च रोमकान्पुरुषाद्कान् १७ एकपादांश्च तत्राहमपश्यं द्वारि वारितान्। राजानो बलिमादाय नानावर्णाननेकशः॥ १८ कृष्णश्रीवान्महाकायान्रासभान्दूरपातिनः । आजहर्दशसाहस्रान्विनीतान्दिश्च विश्वतान् ॥ १९ प्रमाणरागसंपन्नान्वंश्चुतीरसमुद्भवान्। बल्यर्थं ददतस्तस्मै हिरण्यं रजतं बहु ॥ २० दत्वा प्रवेशं प्राप्तास्ते युधिष्ठिरनिवेशने। इन्द्रगोपकवर्णाभाऋछुकवर्णान्मनोजवान् ॥ २१॥ तथैवेन्द्रायुधनिभान्संध्याभ्रसदृशानपि । अनेकवर्णानारण्यान्गृहीत्वाश्वान्महाजवान् ॥२२॥ जातरूपमनर्थ्यं च ददुस्तस्यैकपादकाः। चीनाञ्चकांस्तथा ओडान्बर्बरान्वनवासिनः २३

५१

यन्मयेति ॥ १ ॥ फलतः संख्यापरिच्छेदतः भूमितः देशभेदतो वा नाविदमिति संबन्धः । अपि तथापि मुख्यतः वक्ष्यमाणं धनं प्रतिपयस्वेत्यर्थः । यद्वा फलतो जातं वल्लादि भूमितो जातं हीरादि ॥ २ ॥ और्णान्मेषरोमजान् । वैलान्बल्वासिमूषकादिरोमजान् । वार्षदंशान् विडालरोमजान् । जात्रक्ष्पपरिष्कृतान्सुवर्णतन्तुभिवां तद्विन्दुभिवां चित्रितान् । और्णाः प्रावाराः अन्यान्यजिनानीति वा विभागः ॥ ३ ॥ तित्तिरिक्तमाषान् तित्तिरिपक्षिविष्ठत्रान् उष्ट्राः वाम्यः गर्द-भाश्वसंकरजाः उभयेपि पील्वादिना पुष्टिं गताः ॥ ४ ॥ गोवासनाः बलीवर्दपोषकाः क्षेत्रादिवृत्तिमन्तो ब्राह्मणाः तथा दासनीयाः दास्ययोग्याः शूद्रादयः ब्राह्मणा एव वा तादशा यथोक्तं मूर्खान् ब्राह्मणान्प्रकृत्य पुष्करप्रादुर्भावे 'यस्य नैवं श्रुतं राजन्न गृहीतं विशापते । कामं तं धार्मिको राजा शूद्र-कर्माणि कारयेत'इति । अस्मिन्पक्षे त्रिस्वर्वे त्रीणि याजना-

ध्यापनप्रतिग्रहाः खर्वाणि न्युन्जानि धनलामरूपफलहोनानि
येषां ते त्रिखर्वाः विद्याध्ययनसत्कर्मग्रत्यत्वात् याजनादिहोना इत्यर्थः । तैक्षिखर्वसंज्ञैः प्रदेयो बलिक्षिखर्वबल्स्तिमत्यर्थः । वारिता इत्यनेन तेषां अत्यन्तहोनता दर्शिता॥५॥
कार्पासिको देशविशेषः ॥ ८ ॥ भरुकच्छः देशः काञ्चनमयः सजलप्रदेशो यस्मिन्स तथा । भरुक्तेतिर काञ्चने । अथ
कच्छः स्यादनूपे' इति बिश्वः ॥ १० ॥ समुद्रसमीपस्थनिष्कुटे गृहोद्याने समुद्रनिकुष्टे । इन्द्रकृष्टैः इन्द्रेणैवाकृष्टैः न तु
कर्षणादिक्षेत्रियकयत्नापक्षैः वनधान्यैः वृष्ट्यंमावे तु
नदीमुखैः नदीप्रमवैः ॥ ११ ॥ फलजं मधूकादिजातीग्रम् ॥ १३ ॥ अदमसारा हीरपद्मरागादिमणयः तन्मयं
भाण्डं भूषणं। भाण्डं भूषणमात्रेषि देशते विश्वः ।
तसरः खङ्गमुष्टिः ॥ १६ ॥ ब्यक्षादयः प्राच्यदेशमेदाः
॥ १० ॥ नानावर्णान् रासमान् ॥ १८ ॥ प्रमाणन दैर्ध्यपुष्टवादिना रागेण रम्यवर्णन च संपन्नान् अधिकान्॥२०॥

वार्णेयान्हारहूणांश्च कृष्णान्हेमवतांस्तथा।
नीपानूपानिधगतान्विविधान्द्वारवारितान् २४॥
बल्यर्थं ददतस्तस्य नानारूपाननेकशः।
कृष्णग्रीवान्महाकायान्दासमाञ्चलपातिनः।
अहार्षुर्दशसाहस्मान्विनीतान्दिश्च विश्वतान्॥२५॥
प्रमाणरागस्पर्शाद्ध्यं बाल्हीचीनसमुद्भवम्॥
आणि च राङ्कवं चैव कीटजं पट्टजं तथा॥ २६॥
कुटीकृतं तथवात्र कमलामं सहस्रशः।
श्वरणं वस्त्रमकार्पासमाविकं मृदु चाजिनम् २७
निश्ततांश्चेव दीर्घासीनृष्टिशक्तिपरम्वधान्।
अपरान्तसमुद्भृतांस्तथैव परश्चित्रवान्॥ २८॥
रसानान्धांश्च विविधान्दलानि च सहस्रशः।
विले च कृत्स्वमादाय द्वारितिष्ठन्ति वारिताः २९

शकास्तुषाराः कङ्काश्च रोमशाः श्टिङ्गणो नराः।
महागजान्दूरगमान्गणितानर्जुदान्हयान्॥ ३०॥
शतशश्चेव बहुशः सुवर्ण पद्मसंमितम्।
बिलेमादाय विविधं द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः३१
आसनानि महार्हाणि यानानि शयनानि च।
मणिकाञ्चनचित्राणि गजदन्तमयानि च॥ ३२॥
कवचानि विचित्राणि शस्त्राणि विविधानि च।
रथांश्च विविधाकाराञ्जातरूपपरिकृतान्॥ ३३॥
हयैर्विनीतैःसंपन्नान्वैयाव्रपरिवारितान्।
विचित्रांश्च परिस्तोमान्रलानि विविधानि च,३॥
नाराचानर्धनाराचाञ्च्छ्याणि विविधानि च।
पतदत्वा महद्रव्यं पूर्वदेशाधिपा नृपाः॥
प्रविष्ठा यक्षसदनं पाण्डवस्य महात्मनः॥ ३५॥

इति श्रीमहाभारते समापर्वणि दूतपर्वणि दुर्योघनसंतापे एकपञ्चादात्तमोऽध्यायः॥ ५१॥



43

दुर्योधन उवाच ।
दायं तु विविधं तस्मै शृष्णु मेः गदतोऽनघ ।
यक्षार्थं राजिमर्दत्तं महान्तं धनसंचयम् ॥ १ ॥
मेरुमन्दरयोर्मध्ये शैलोदामिमतो नदीम् ।
ये ते कीचकवणूनां छायां रम्यामुपासते ॥ २ ॥
स्वसा एकासनात्यहाः प्रदरा दीर्धवेणवः ॥
पारदाश्च कुलिन्दाश्च तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥ ३ ॥
तद्वै पिपालिकं नाम उद्भृतं यत्पिपीलकः ।
जातक्वं द्रोणमेयमहार्षुः पुञ्जशो नृपाः ॥ ४ ॥
कृष्णां छलामांश्चमराञ्चलुक्कांश्चान्याञ्चलशिप्रमान् ।
हिमवत्पुष्पजं चैव स्वादु स्नौद्रं तथा बहु ॥ ५ ॥
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्चाप्यपोढं माल्यमम्बुभिः ।
उत्तरादिप कैलासादोषधीः सुमहाबलाः ॥ ६ ॥
पार्वतीया बिल चान्यमाहत्य प्रणताः स्थिताः ।

कुटीकृतं चित्रगुच्छाकारं कृतं । 'स्यात्कुटी कुम्भ-दास्यां च मुरायां चित्रगुच्छके 'इति विश्वः ॥ २० ॥ अपरान्तात्पश्चिमदेशात् समुद्भूतान् ॥ २८ ॥ रसान् रस-वन्ति तर्बुजादीनि गन्धान् गन्धवन्ति मृगमदादीनि ॥२९॥ वैयाघ्रपरिवारितान् व्याघ्रचर्मणा परिवृतान् । परिस्ती-मान् गजकम्बलान् । 'परिस्तोमः कुथो द्वयोः'इत्यमरः ॥ ३४ ॥ इति समापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अजातशत्रोर्नृपतेर्द्वारि तिष्ठान्त वारिताः ॥ ७ ॥ ये परार्घे हिमवतः सूर्योदयगिरौ नृपाः ॥ कारूषे च समुद्रान्ते लौहित्यमिनतश्च ये ॥ ८ ॥ फलमूलाशना ये च किराताश्चर्मवाससः । कूरशलाः कूरकृतस्तांश्च पश्चाम्यहं प्रभो ॥ ९ ॥ चन्दनागुरुकाष्ठानां भारान्कालीयकस्य च । चर्मरत्तसुवर्णानां गन्धानां चैव राशयः ॥ १० ॥ कैरातकीनामयुतं दासीनां च विशांपते । आहत्य रमणीयार्थान्दूरजान्मृगपक्षिणः ॥ ११ ॥ निचितं पर्वतेभ्यश्च हिरण्यं भूरिवर्चसम् । विले च कृत्स्मादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः १२ केराता दरदा दर्वाः शूरा वै यमकास्तथा । औदुम्बरा दुर्विभागाः पारदा बाव्हिकैः सह १३

एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥

५२

दायं करार्थं देयं धनं 'दायो दाने यौतकादिधने ' इति विश्वः ॥ १ ॥ कृष्णानित्यादयो माणेमेदाः वाठान्त्रं दिमजं हिमालयजम् ॥ ५ ॥ लौहित्यं पर्वतम् ॥८॥ कार्ली यकस्य कृष्णागुरोः ॥ १० ॥ निचितं राशिकृतं पर्वति भ्योपि भूरि वर्चसं तेजखि अर्शआयच् ॥ १२ ॥ काश्मरिश्च कुमाराश्च घोरका हंसकायनाः। शिवित्रिगर्तयौधेया रांजन्या भद्रकेकयाः १४ ॥ अम्बष्टाः कौकुरास्तार्स्या वस्त्रपाः पल्हवैः सह । वशातलाश्च मौलेयाः सह क्षुद्रकमालवैः ॥ १५॥ पौंड्रिकाः कुकुराश्चेव शकाश्चेव विशांपते । अङ्गा वङ्गाश्च पुण्ड्राश्च शाणवत्या गयास्तथा ॥१६ सुजातयः श्रेणिमन्तः श्रेयांसः शस्त्रधारिणः । अहार्षुः क्षत्रिया वित्तं शतशोऽजातशत्रवे ॥१७॥ वङ्गाः कलिङ्गा मगधास्ताम्रलिप्ताः सुपुण्ड्काः । दौवालिकाः सागरकाः पत्रोणीः शैशवास्तया१८ कुर्णप्रावरणाश्चेव बहवस्तत्र भारत । तत्रस्या द्वारपालैस्ते प्रोच्यन्ते राजशासनात्। कृतकालाः सुवलयस्ततो द्वारमवाप्स्यथ ॥ १**९** ॥ ःईषादन्तान्हेमकस्मान्पद्मवर्णान्कुयावृतान् । ःशैलाभान्नित्यमत्तांश्चाप्यभितः काम्यकं सरः२० दत्वैकैको दशशतान्कुअरान्कवचावृतान् । क्षमावन्तः कुलीनाश्च द्वारेण प्राविशंस्तथा ॥ २१ यते चान्ये च बहवो गणा दिग्भ्यः समागताः। वन्यश्चोपाहतान्यत्र रत्नानीह महात्मामिः ॥२२॥ राजा चित्ररथो नाम गन्धर्वो वासवानुगः। शतानि चत्वार्थददद्यगनां वातरंहसाम् ॥ २३॥ तुम्बुरुस्तु प्रमुदितो गन्धर्वो वाजिनां शतम्। आम्रपत्रसवणानाम<u>द</u>दद्धेममालिनाम् कृती राजा च कीरव्य शूकराणां विशांपते। अद्दद्गजरलानां शतानि सुबह्नयथ ॥ २५।। विराटेन तु मत्स्येन बल्यर्थं हेममालिनाम् । कुञ्जराणां सहस्रे द्वे मत्तानां समुपात्हते ॥ थांश्चराष्ट्राद्वसुदानो राजा षड्विंशति गजान्। अभ्वानां च सहस्रे द्वे राजन्काञ्चनमालिनाम्॥२७ जवसत्त्वोपपन्नानां वयस्थानां नराधिप । बार्ले च कृत्स्नमादाय पाण्डवेभ्या न्यवेदयत् ॥२८ यज्ञसेनेन दासीनां सहस्राणि चतुर्दशः। दासानामयुतं चैव सदाराणां विशांपते। गजयुक्ता महाराज रथाः षाङ्गिशतिस्तथा॥ २९ राज्यं च कृत्स्नं पार्थेभ्यो यज्ञार्थं वै निवेदितम् । वासुदेवोपि वार्ष्णीयो मान कुर्वन्किरीटिनः॥ ३०

कृतकालाः कृतप्रस्तावाः कृतद्वारा इति पाठे द्वारं प्रतीहारेण सख्यम् ॥१९॥ ईषादन्तान् लाङ्गलदण्डतुल्यदन्तान् हेकमक्षाः सुवर्णवरत्राः ॥२०॥ ग्रकराः देशभेदास्तेषाम् ॥२५॥ यज्ञ-स्रेनेन दत्तानीति शेषः ॥ २९॥ समुद्रसारं मुक्ताफलादि

अद्दद्गजमुख्यानां सहस्राणि चतुर्दश व्यातमा हि कृष्णः पार्थस्य कृष्णस्यातमा धनं जयः यद्भ्यादर्जुनः कृष्णं सर्वे कुर्यादसंशयम् । कृष्णो धनंजयस्यार्थे स्वर्गलोकमापे त्यजेत्।।३<sup>२</sup> तथैव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानिप परित्यजेत् । सुरभश्चिन्दनरसान्हेमक्कम्भसमास्थितान्॥ ३३ मलयाद्दुराचैव चन्द नागुरुसंचयान् मणिरत्नानि भास्वन्ति काञ्चनं सूक्ष्मवस्त्रकम् ॥ ३४ चोलपाण्ड्यावपि द्वारं न लेभाते त्बुपस्थितौ । समुद्रसारं वैदूर्यं मुक्तासंघांस्तथैव च॥ 34 शतशश्च कुर्यास्तत्र सिंहलाः समुपाहरन् संवृता मणिचीरैस्तु श्यामास्ताम्नान्तले।चनाः॥३६ ता गृहीत्वा नरास्तत्र द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः। प्रीत्यर्थे ब्राह्मणाश्चैव क्षत्रियाश्च विनिर्जिताः ॥ ३७ उपाजहुर्विराश्चेव शूद्राः शुभ्रूषवस्तथा । प्रीत्या च बहुमानाचाप्युपागच्छन्युघिष्ठिरम् ३८ सर्वे म्लेच्छाः सर्ववर्णा आदिमध्यान्तजास्तया । नानादेशसमुत्यैश्च नानाजातिभिरेव च ॥ पर्यस्त इव लोकोयं युधिष्ठिरानिवेशने । उचावचानुपप्राहान्राजिमिः प्रापितान्बहून् ॥ ४० शत्रूणां पश्यतो दुःखान्मुमूर्षा मे व्यजायत । भृत्यास्तु ये पाण्डवानां तांस्ते वश्यामि पार्थिव ४१ येषामामं च पकं च संविधत्ते युधिष्ठिरः । अयुतं त्रीणि पद्माणि गजारोहाः ससादिनः ॥४२ रथानामर्बुदं चापि पादाता बहवस्तथा। प्रमीयमाणमामं च पच्यमानं तथैव च ॥ 83 विसुज्यभानं चान्यत्र पुण्याहस्वन एव च । नाभुक्तवन्तं नापीतं नालंकतमसत्कृतम् ॥ 88 अपस्यं सर्ववर्णानां युधिष्ठिरानिवेशने । अष्टाशीति सहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः ॥ ४५ त्रिंशद्दासीक एकैको यान्विभर्ति युधिष्ठिरः। सुप्रीताः परितृष्टाश्च ते त्याशंसन्त्यरिक्षयम् ॥ ४६ द्शान्यानि सहस्राणि यतीनामूर्ध्वरेतसाम् । मुञ्जते रुक्मपात्रीभिर्युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ઇક अभुक्तं भुक्तवद्वापि सर्वमाकुञ्जवामनम्। अभुजाना याइसेनी प्रत्यवैश्वद्विशांपते॥ ८८

॥ ३५ ॥ कुथान करिकम्बलान् ॥ ३६ ॥ पर्यस्त इव भूदेशोपि स्वर्गीभूत इव उपप्राहानुपहारान् ॥ ४० ॥ प्रमीयमाणं खार्यादिना मानेन गण्यमानं आसं अपक्षम् ॥ ४३ ॥ द्रौ करौ न प्रयच्छेतां कुन्तीपुत्राय भारत।

सांबान्धेकन पाञ्चालाः सख्येनान्धकवृष्णयः ४९. इति श्रीमहामारते सभापर्वणि चूतपर्वणि दुर्योधनसंतापे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५२॥

#### 43

दुर्योधन उवाच । आर्यास्तु ये वे राजानः सत्यसंघा महाव्रताः। पर्याप्तविद्या वक्तारो वेदान्तावसृष्यप्नुताः ॥ १ श्वतिमन्तो हीनिषेवा धर्मात्मानो यशस्त्रिनः। मुघीमिषिकास्ते चैनं राजानः पर्युपासते ॥ दक्षिणार्थं समानीता राजिमः कांस्यदोहनाः। आरण्या बहुसाहस्रा अपस्यंस्तत्र तत्रगाः ॥ **आजह्वस्तत्र सत्कृत्य स्वयमुद्यम्य भारत** । अमिषेकार्थमध्यया भाण्डमुचावचं नृपाः॥ बाल्हीको रथमाहार्षीज्ञाम्बनदविभूषितम्। सुदाक्षिणस्त युयुजे श्वेतैः काम्बोजजैर्हयैः॥ Ų **्रस्तनीयः** प्रीतिमांश्चेव त्यनुकर्षे महाबलः। ध्युजं चेदिपतिश्चेवमहाधीत्स्वयमुद्यतम् ॥ चाक्षिणात्यः संनहनं स्रगुष्णीषे च मागधः। वसुदानो महेष्वासो गजेन्द्रं षष्टिहायनम्॥ मत्स्यस्त्वश्लान्हेमनद्धानेकलच्य उपानहौ। आवन्यस्त्वाभिषेकार्थमापो बहुविधास्तथा ॥ ८ चेकितान उपासंगं धनुः काश्य उपाहरत्। असि च सत्सरं शल्यः शैक्यं काञ्चनभूषणम् ॥९ अभ्यषिश्चत्ततो धौम्यो व्यासश्च सुमहातपाः । नारदं च पुरस्कृत्य देवलं चासितं मुनिम्॥ प्रीतिमन्त उपातिष्ठन्नभिषेकं महर्षयः । जामदग्न्येन सहितास्तथान्ये वेदपारगाः॥ ११ आर्भजग्मुर्महात्मानो मन्त्रवद्भारिदाक्षणम्। महेन्द्रामिव देवेन्द्रं दिवि सप्तर्पयो यथा॥ १२ अधारयच्छत्रमस्य सात्यकिः सत्यविक्रमः।

घनंजयश्च व्यजने भीमसेनश्च पाण्डवः॥ १३ चामरे चापि छुद्धे द्वे यमौ जगृहतुस्तथा । उपागृह्वाद्यमिन्द्राय पुराकल्पे प्रजापतिः॥ १४ तमस्मै शक्षमाहार्षीद्वारुणं कलशोदधिः। रीक्यं निष्कसहस्रेण सुकृतं विश्वकर्मणा ॥ १५ तेनामिषिक्तः कृष्णेन तत्र मे कश्मलोमवत् । गच्छन्ति पूर्वादपरं समुद्रं चापि दक्षिणम् ॥ १६ उत्तरं तु न गच्छन्ति विना तात पतत्रिभिः । तत्र स्म दघ्युः शतशः शङ्घान्मङ्गलकारकान् १७ प्राणदन्त समाध्मातास्ततो रोमाणि मेऽहृषन् । प्रापतन्भूमिपालाश्च ये तु हीनाः स्वतेजसा ॥ १८ घृष्ट्युमः पाण्डवाश्च सात्यिकः केरावोऽष्टमः । सत्त्वस्था वीर्यसंपन्ना हान्योन्यप्रियदर्शनाः॥ १९ विसंज्ञान्भूमिपान्दघ्वा मां च ते प्राहसंस्तदा । ततः प्रहर्धे बीभत्सुः प्रादाद्धेमविषाणिनाम्॥२० शतान्यनडुहां पञ्च द्विजमुख्येषु भारत। न रन्तिदेवो नाभागो यौवनाश्वो मनुर्न च ॥ २१ न च राजा पृथुवैन्यो न चाप्यासीद्धगीरथः। ययातिर्ने उषो वापि यथा राजा युधिष्ठिरः ॥ २२ यथातिमात्रं कौन्तेयः श्रिया परमया युतः। राजसूयमवाप्यैवं हरिश्चन्द्र इव प्रभुः॥ पतान्दृष्ट्वा श्रियं पार्थे हरिश्चन्द्रे यथा विभो। कथं तु जीवितं श्रेयो मम पश्यासि भारत ॥ २४ अन्घेनेव युगं नद्धं विपर्यस्तं नराधिप। कनीयांसो विवर्धन्ते ज्येष्ठा हीयन्त एव च ॥२५

इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्विपञ्चाशत्तमोऽ-च्यायः ॥ ५२ ॥

43

अर्थास्त्विति ॥ १ ॥ हीनिषेवाः लजावन्तः हीनि-षेषा ्इति पाठे ह्वीरेवाकार्यात्रिषेधिका येषां ते॥ २ ॥ अतुकर्षे रथांघःस्थितदारु ॥६॥ अक्षान् सकटान् हेमनद्भान्

धनपूर्णान् 'अक्षः कर्षे तुषे चक्रे शकटब्यवहारयोः'इति विश्वः ॥ ८ ॥ उपासंगं निषंगं । सुत्सरं शोभनमुष्टिं अधि खर्ज शैक्यं शिक्यवृतं पात्रम् ॥ ९ ॥ वारुणं शङ्कं कलशोदधिः समुद्रः निष्कसहस्रेण सुवर्णेन सुकृतं आलिप्तं शङ्खम् ॥ १५ ॥ करमलो मूर्च्छा ।। १६ ।। मां च विसंशं हष्ट्वा ।। २० ॥ युगं द्वापरास्त्यं अन्धेनेव विधात्रा नदं संबद्धं अत एवः विपर्यस्तं ॥ २५ ॥

२६

एवं दृष्ट्वा नाभिविन्दामि शर्म । समीक्षमाणोपि कुरुप्रवीर ॥ तेनाहमेवं कुरातां गतश्च विवर्णतां चैव सरोोकतां च॥

इति श्रीमहामा० समाप० दूतप० दुर्योघनसंतापे त्रिपञ्चाशतमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥

学学来来令

48

धृतराष्ट्र उवाच।
त्वं वै ज्येष्ठो ज्येष्ठिनेयः पुत्र मा पाण्डवान्द्रिषः
द्रेष्टा त्यसुखमादत्ते यथैव निधनं तथा॥ १
अव्युत्पन्नं समानार्थं तुल्यमित्रं युधिष्ठिरम्।
अद्विषन्तं कथं द्विष्यात्त्वादशो भरतर्षम्॥ २
तुल्याभिजनवीर्यश्च कथं भ्रातुः श्रियं नृप ।
पुत्र कामयसे मोहान्मैवं भूः शाम्य मा शुचः ३
अथ यज्ञविभूतिं तां काङ्क्षसे भरतर्षम्। ।
अद्विजस्तव तन्वन्तु सप्ततन्तुं महाध्वरम्॥ ४
आहरिष्यन्ति राजानस्तवापि विपुलं धनम्।
प्रीत्या च बहुमानाच रत्नान्याभरणानि च॥ ५
आनार्याचरितं तात परस्वस्पृहणं भृशम्।
स्वसंतुष्टः स्वधर्मक्षो यः स वै सुखमधते॥ ६

अव्यापारः परार्थेषु नित्योद्योगः सकर्मसु।
रक्षणं समुपात्तानामेतद्वैभवलक्षणम् ॥ ७
विपत्तिष्वव्यथो दक्षो नित्यमुत्थानवान्नरः।
अप्रमत्तो विनीतात्मा नित्यं मद्राणि पश्यति ॥८
बाह्वनिवैतान्मा छेत्सीः पाण्डुपुत्रास्तथैव ते।
भ्रातृणां तद्धनार्थं वै मित्रद्रोहं च मा कुरु ॥ ९

पाण्डोः पुत्रान्मा द्विषस्वेह राजं-स्तथैव ते म्रातृधनं समग्रम् । मित्रद्रोहे तात महानधर्मः पितामहा ये तव तेपि तेषाम् ॥ १० अन्तर्वेद्यां दद्यद्वित्तं कामाननुभवन्प्रियान् । क्रीडन्स्त्रीभिर्निरातङ्कः प्रशाम्य मरतर्षभ ॥ ११

इति श्रीमहाभा० सभाप० द्यूतप० दुर्योधनसंतापे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

44

दुर्योधन उवाच ।
यस्य नास्ति निजा प्रक्षा केवलं तु बहुश्रुतः ।
न स जानाति शास्त्रार्थं दवीं सूपरसानिव ॥ १
जानन्वे मोहयसि मां नावि नौरिव संयता ।
स्वार्थं किं नावधानं ते उताहो द्वेष्टि मां भवान् २

न सन्तीमे धार्तराष्ट्रा येषां त्वमनुशासिता । भविष्यमर्थमाख्यासि सर्वदा कृत्यमात्मनः ॥ ३॥ परनेयोग्रणिर्यस स मार्गान्प्रति मुत्वति । पन्थानमनुगच्छेयुः कथं तस्य पदानुगाः ॥ ४॥

इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिपञ्चाशत्तमोऽष्यायः॥ ५३॥

48

त्वं वे इति । ज्येष्ठाया अपत्यं ज्येष्ठिनेयः । कल्याण्यादीनामिनङ् ढक्व ।। १ ॥ अब्युत्पन्नं परकपटानाभिन्नं ।
समानार्थं तुल्यधनं । तुल्यमित्रं त्वन्मित्राद्रोहिणं अद्विषन्तं
च त्वामपीति शेषः ॥ २ ॥ सप्तगायत्र्यादीनि छन्दांसि
तन्तव इव यस्य यज्ञपटस्य तम् ॥ ४ ॥ अन्तर्वेद्यां यशे
॥ ११ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे

चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

५५

यस्येति । कार्योदर्कानिर्णायकमृहापोहकौसलं प्रसा ॥१॥ नावि नौरिवेत्यस्वातन्त्र्यं द्वितायो विकल्पः ॥ २ ॥ आहरिष्यान्ति राजानस्तवापि विपुलं घनमित्युक्तं तत्राह्व भविष्यमिति । कृत्यं इदानीमवानुष्टेयमर्थे यूतेन शत्रुश्री-हरणरूपं प्रयोजनं । तत् भविष्यं यज्ञकालिकं वदसि ॥३॥ ननु विदुरो यूतं न मन्यते इत्याशंक्याह परनेय इति । अस्माकमप्रणीस्त्वं विदुरिशक्षणीयो मा भूरित्यर्थः ॥ ४ ॥

राजन्परिणतप्रक्षो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः। **प्रातिपन्नान्स्वकार्येषु संमोहयसि नो भृशम् ॥ ५॥** खोकतृत्ताद्राजवृत्तमन्यदाह **बृहस्पतिः** । त्तस्माद्राञ्चाऽप्रमत्तेन स्वार्थश्चिन्त्यः सदैव हि॥६॥ श्रत्रियस्य महाराज जये वृत्तिः समाहिता । स वै धर्मस्त्वधर्मों वा स्ववृत्तौ का परीक्षणा ॥७ प्रकालयेदिशः सर्वाः प्रतोदेनेव सारिथः। प्रत्यमित्रश्रियं दीप्तां जिचृश्चर्मरतर्षम ॥ ८॥ प्रच्छन्नो वा प्रकाशो वा योगी योरि प्रबाधते। वहैं शस्त्रं शस्त्रविदां न शस्त्रं छेदनं स्मृतम् ॥९॥ शतुश्चेव हि मित्रं च न लेख्यं न च मातृका । यो वै संतापयति यं स शत्रुः प्रोच्यते नृप ॥१०॥ असंतोषः श्रियो मूळं तस्मात्तं कामयाम्यहम् । समुच्छ्रये यो यतते स राजन्परमो नयः ॥ ११॥ मम त्वं हि न कर्तव्यमैश्वर्ये वा धनेपि वा। पूर्वावाप्तं हरन्त्यन्ये राजधर्मे हि तं विदुः ॥१२॥ श्रद्रोहसमयं कृत्वा चिच्छेद नमुचेः शिरः ।

शकः साभिमता तस्य रिपौ वृत्तिः सनातनी १३ द्वावेतौ यसते भूमिः सर्पो बिलशयानिव। राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम् ॥१४ नास्ति वै जातितः शत्रः पुरुषस्य विशापिते । येन साधारणी वृत्तिः स शत्रुर्नेतरो जनः ॥ १५॥ शत्रुपक्षं समृध्यन्तं यो मोहात्समुपेक्षते । व्याधिराप्यायित इव तस्य मूलं छिनत्ति सः १६ अल्पोपि त्वरिरत्यर्थे वर्घमानः पराक्रमैः। वल्मीको मूलज इव ग्रसते वृक्षमन्तिकात् ॥१७॥ आजमीढरिपोर्लक्ष्मीर्मा ते राचिष्ट भारत। एष भारः सत्त्ववतां नयः शिरासि धिष्ठितः १८॥ जन्मवृद्धिमिवार्थानां यो वृद्धिमभिकाङ्कते। पघते ज्ञातिषु स वै सद्यो वृद्धिर्द्धि विकंमः॥१९॥ नाप्राप्य पाण्डवैश्वर्यं संशयो मे भविष्यति । अवाप्स्ये वा श्रियं तां हि शिष्ये वा निहतो युधि पतादशस्य किं मेद्य जीवितेन विशांपते। वर्धन्ते पाण्डवा नित्यं वयं त्वस्थिरवृद्धयः ॥ २१

द्रति श्रीमहामा० सभाप० दूतपर्वणि दुर्योघनसंतापे पञ्चपञ्चारात्तमोऽघ्यायः ॥ ५५ ॥

4 ६

8

ર

शकुनिस्वाच । यां त्वमेतां श्रियं दृष्ट्वा पाण्डुपुत्रे युधिष्ठिरे । तप्यसे तां हरिष्यामि धूतेन जयतां वर ॥ बाहूयतां परं राजन्कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । अगत्वा संशयमहमयुध्दा च चमूमुखे ॥ बक्षान्क्षिपन्नक्षतः सन्विद्वानविदुषो जये ।

ग्लहान्धनूषि में विद्धि शरानक्षांश्च भारत ॥ ३ अक्षाणां हृद्यं मे ज्यां रथं विद्धि ममास्फुरम् ४ दुर्योधन उवाच । अयमुत्सहते राजश्चिष्ट्रंयमाहतुर्मक्षवित् । यूतेन पाण्डुपुत्रेभ्यस्तद्नुशातुमहस्ति ॥ ५

जानचेवाहं तव हितं वदामीति चेत्तत्राह राजन्निति ।
मोहमेव ददासि न द्व हितं वदसीर्थयंः ॥ ५ ॥ प्रशाम्य
भरतर्षमेति त्वदुक्तो निष्टतिरूपो धर्मो वुमूषूणामस्माकं
नेष्ट इत्याह लोकेत्यादिना ॥ ६ ॥ ननु विश्रियकर्ता
गत्रुनं च पाण्डवास्त्या सन्तीत्याशंवयाह शत्रुरिति ॥१०॥
जाह्मणं संन्यासिनम् ॥ १४ ॥ साधारणी तुल्या वृत्तिर्जीनिका एकामिषत्विमत्यर्थः ॥१५ ॥ मा ते रोविष्ट
गविकरी मा भूत् सत्ववतां वृद्धिमतां नयो नीतिः धिष्ठितः
स्थितः अयं नयो धीमद्भिः शिरसा वोढम्य इत्यर्थः ॥१८॥
जनसङ्किमिव जन्मप्रमृति जीवहेहादेर्या वृद्धिः स्वामाविकी
तामिव एचते वर्धते सद्यः अर्थानां वृद्धिर्येन सः सद्यो-

शृद्धिः विक्रमः पराक्रमः ॥ १९ ॥ नाप्राप्येति पाण्डवैश्वर्ये अप्राप्य अनवाप्य अद्देष्ट्वति यावत् । संशयो वितर्को न भविष्यति नाभविष्यत् । वितर्कमेवाह अवाप्त्ये इति । पाण्डवैश्वर्ये दृष्ट्वा इदं हर्तक्यं वा मया मर्तक्यं ६ वेत्येव वितर्को जात इत्यर्थः ॥ २० ॥ अस्थिराशृद्धि रहिता शृद्धिः संपत् येषां ॥ २१ ॥ इति सभापर्वणि नेलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥

५६ यां त्वमिति ॥ १ ॥ ग्लह्वान् पणान् ॥ ३ ॥ आस्फुरं अक्षविन्यासपातनादिस्थानम् ॥ ४ ॥

धृतराष्ट्र उवाच । रिश्वतोस्मि शासने मातुर्विदुरस्य महात्मनः। तेन संगम्य वेत्स्यामि कार्यस्यास्य विनिश्चयम् ६ दुर्योधन उवाच । च्यपनेष्यति ते बुर्द्धि विदुरो मुक्तसंशयः। पाण्डवानां हिते युक्तो न तथा मम कौरव ॥ ७ नारभेतान्यसामर्थ्यात्पुरुषः कार्यमात्मनः। मतिसाम्यं द्वयोनीस्ति कार्येषु कुरुनन्दन ॥ भयं परिहरन्मन्द आत्मानं परिपाल्ठयन् । वर्षासु क्रिन्नवटवात्तिष्ठश्रेवावसदाति ॥ न व्याधयो नापि यमः प्राप्तुं श्रेयः प्रतीक्षते । यावदेव भवेत्कल्पस्तावच्छ्रेयः समाचरेत् ॥ धृतराष्ट्र उवाच । सर्वथा पुत्र बिलिभिर्विग्रहों में न रोचते। वैरं विकारं स्जिति तद्वे शस्त्रमनायसम्॥ ११ अनर्थमर्थं मन्यसे राजपुत्र संग्रन्थनं कलहस्याति याति । तद्वै प्रवृत्तं तु यथा कथंचित् सृजेदसीन्निशितान्सायकांश्च ॥ १२ दुर्योधन उवाच । यूते पुराणैर्व्यवहारः प्रणीत-स्तत्रात्ययो नास्ति न संप्रहारः। तद्रोचतां शकुनेवांक्यमध सभां क्षिप्रं त्विमहाज्ञापयस्व ॥ १३ स्वर्गद्वारं दीव्यतां नो विशिष्टं तद्वर्तिनां चापि तथैव युक्तम्। भवेदेवं ह्यात्मना तुल्यमेव दुरोदरं पाण्डवैस्त्वं कुरुष्व ॥ १४ घृतराष्ट्र उवाच । वाक्यं न में रोचते यत्वयोक्तं यत्ते प्रियं ताकियतां नरेन्द्र । इति श्रीमहाभा० समाप० बूतप० युधिष्ठिरानयेन षर्वञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५६॥

पश्चात्तप्स्यसे तदुपाक्रम्य वाक्यं न हीदशं भावि वचो हि धर्म्यम् ॥ १५ दृष्टं ह्येतद्विदुरेणैव सर्वे विपाश्चेता बुद्धिविद्यानुगेन 🕩 तदेवैतदवशस्याभ्युपैति महद्भयं क्षत्रियजीवघाति ॥ १६ वैशंपायन उवाच । एवमुक्त्वा धृतराष्ट्री मनीषी दैवं मत्वा परमं दुस्तरं च । राशासोचैः पुरुषान्पुत्रवाक्ये स्थितो राजा दैवसंमृदचेताः॥ १७ सहस्रस्तम्भां हेमवैदूर्यचित्रां शतद्वारां तोरणस्फाटिकाख्याम् । सभामग्र्यां कोशमात्रायतां मे तद्विस्तारामाञ्च कुर्वन्तु युक्ताः ॥ १८ श्रुत्वा तस्य त्वरिता निर्विशङ्काः प्राज्ञा दक्षास्तां तदा चक्रुराश्च । सर्वद्रव्याण्युपजहः सभायां सहस्रदाः शिल्पिनश्चेव युक्ताः ॥ १९ कालेनाख्वेनाथ निष्ठां गतां तां सभां रम्यां बहुरत्नां विचित्राम् । चित्रेहेँमैरासनैरभ्युपेता-माचल्युस्ते तस्य राज्ञः प्रतीताः॥ २० ततो विद्वान्विदुरं मन्त्रिमुख्य-मुवाचेदं धृतराष्ट्रो नरेन्द्रः । युधिष्ठिरं राजपुत्रं च गत्वा मद्राक्येन क्षिप्रमिहानयस्व ॥ २१ सभेयं मे ब्हुरत्ना विचित्रा शय्यासनैरूपपन्ना महाहैः। सा दृश्यतां म्रातृभिः सार्घमेत्य सुहृद्दयूतं वर्ततामत्र चेति ॥ २२

नारभेतेति । परबुद्धिर्विनाशायेति भावः ॥ ८॥ भयं भयशङ्काहेतुं द्यूताादिकं परिहरन् ॥ ९ ॥ कल्पः समर्थः ॥१०॥विकारं पूर्वापस्थाच्युतिं अनायसं अलोहजम् ॥११॥ अनर्थे यू नाख्यमनर्थहेतुं संप्रन्थनं गुम्फनम् ॥१२॥पुराणैनेला-दिभिः व्यवहारः प्रश्नातिः प्रणीतः अनुष्ठितः अत्ययो नाशः संप्रहारो युद्धम् ॥ १३ ॥ खर्गद्वारं सुखद्वारं । शत्रूणामभि-भवो धनलाभश्च सुसं तच न केबलेन घनेन यज्ञादिद्वारा विशिष्टं श्रेष्ठं । दुरोदरं वूतम् ॥ १४ ॥ वा। अत एव उपाकम्य संस्मृत्य । भावि भवितुं ऐश्वर्य कर्त्ते शीलमस्यति

भावि । न श्रेयस्करमित्यर्थः ॥ १५ ॥ दृष्टं शातं । बुद्धिविद्यानुगेन । वुद्धिः ऊहापोद्दकौशलं । विद्या साम्न-ध्ययनं दिव्यं ज्ञानं वा ॥१६॥ परमं प्रयत्नादाधिकं । दुस्तरं यत्नशतेनाप्यपरिहार्यम् ॥ १७ ॥ क्रोशमात्रं दीर्घो तद्विस्तारां क्रोशमात्रविस्तारां । युक्ताः संनद्धाः ॥ १८ ॥ निष्ठां निष्पन्नत्वं हैमैरास्तरैरिति पाठे सुवर्ष-तन्तुनिर्मितेः कशिपुनिः ॥ २०॥ नैलकैण्ठीये भारतमार्वदीपे षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५६ ॥

#### 40

₹

ર

वैशंपायन उवाच।
मतमाक्षाय पुत्रस्य घृतराष्ट्रो नराधिपः।
मत्वा च दुस्तरं दैवमेतद्राजंश्चकार ह॥
अन्यायेन तथोक्तस्तु विदुरो विदुषां वरः।
नाम्यनन्दद्वचो म्रातुर्वचनं चेदमव्रवीत्॥

विदुर उवाच । सर्वं जगचेहित न स्वतन्त्रम् ॥
नाभिनन्दे नृपते प्रैषमेतं तद्य विदुर प्राप्य राजानं मम शासनात्
मैवं कृथाः कुलनाशाद्विभेमि । स्थिप्रमानय दुर्धर्षं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥
इति श्रीमहाभा० सभाप० यूतपर्वाणे युधिष्ठिरानयने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥

पुत्रीमिन्नैः कलहस्ते ध्रुवं स्यादेतच्छङ्के धूतकृते नरेन्द्र ॥ ३
धृतराष्ट्र उवाच ।
नेह क्षत्तः कलहस्तप्स्यते मां
न चेद्दैवं प्रतिलोमं भविष्यत् ।
धात्रा तु दिष्टस्य वशे किलेदं
सर्वं जगचेद्दित न स्वतन्त्रम् ॥ ४
तद्य विदुर प्राप्य राजानं मम शासनात् ।
क्षिप्रमानय दुर्घर्षं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ ५

40

वैशंपायन उवाच । ततः प्रायाद्विदुरोश्वैरुदारै-र्महाजवैदिलिभिः साधु दान्तैः। बलान्नियुक्तो धृतराष्ट्रेण राज्ञा मनीषिणां पाण्डवानां सकाशे॥ सोमिपत्य तद्ध्वानमासाद्य नृपतेः पुरम्। प्रविवेश महाबुद्धिः पूज्यमानो द्विजातिभिः॥ २ स राजगृहमासाद्य कुवेरभवनोपमम्। अभ्यागच्छत धर्मात्मा धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ तं वै राजा सत्यधृतिर्महात्मा अजातशत्रुर्विंदुरं यथावत् । पूजापूर्व प्रतिगृह्याजमीढ-स्ततोऽपृच्छद्भतराष्ट्रं सपुत्रम् ॥ 8 युधिष्ठिर उवाच । विज्ञायते ते मनसोऽप्रहर्षः

५७

्रैषं आज्ञावचनं । यूनकृते यूतिनामित्तं ॥ ३॥ विष्टस्य देवस्य वशे धात्रा स्थापियत्रा अन्तर्यामिणा प्रयोजकेन इदं जगचेष्ठति । तथा च श्रुतिः 'एष ह्येव साधु कर्म कार-यति तं यमेभ्यो लोकेभ्य डान्नर्नाषते एष ह्येवासाधु कर्म कार्रसति तं यमधो निनीषते' इति । पूर्वकर्मापेक्ष ईश एव सलस्वति वा मार्गे प्रवर्तयतीति श्रुतर्र्थः । तिष्ठतीति पाठे कार्यति कार्मतिष्ठतीस्थर्थः ॥ ४॥ इति सभापर्वणि नैल-

कचित्स्रत्तः कुशलेनागतासि । कचित्पुत्राः खविरस्यानुसोमा वशानुगाश्चापि विशोय कचित्॥ विदुर उवाच । राजा महातमा कुशर्छा सपुत्र आस्ते वृतो ज्ञातिभिरिन्द्रकल्पः। प्रीतो राजन्युत्रगुणैर्विनीतो विशोक एवात्मरतिर्महात्मा॥ Ę इदं तु त्वां कुरुराजोभ्युवाच पूर्वे पृष्टा कुरालं चाव्ययं च । इयं सभा त्वत्सभातुल्यरूपा भ्रातूणां ते दृश्यतामेत्य पुत्र ॥ S समागम्य म्रातृभिः पार्थं तस्यां सुद्दद्यूतं क्रियतां रम्यतां च। श्रीयामहे भवतां संगमेन समागताः कुरवश्चापि सर्वे ॥

कण्ठीये भारतभावदीपे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥

तत इति ॥ १॥ तत् पुरिमिति संबन्धः । द्विजातिमिहैविर्णिकैः ॥ २ ॥ तं प्रति धृतराष्ट्रं अप्रच्छत् ॥ ४ ॥ कुकाहेन अस्मत्कुक्षलहेतोः ॥ ५ ॥ आत्मरितः आत्मनः स्वस्योत्कर्ष एव रितर्यस्य । न तु धर्ममन्वीक्षते इति भावः दृढात्मेति पाठे कठिनचित्तः ॥ ६ ॥ अव्ययं धनादेरिवनाशम् ॥ ७ ॥ रम्यतां कींडा क्रियतां ॥ ८ ॥

दुरोदरा विहिता ये तु तत्र महात्मना धृतराष्ट्रेण राज्ञा। तान्द्रक्ष्येस कितवान्संनिविष्टा-नित्यागतोहं नृपते तज्जुषस्व ॥ युधिष्ठिर उवाच । यते क्षत्तः कलहो विद्यते नः को वै इतं रोचते बुध्यमानः । किं वा भवान्मन्यते युक्तरूपं भवद्वाक्ये सर्व एवं स्थिताः स्म ॥ १० विदुर उवाच। जानाम्यहं द्यूतमनर्थमूलं कृतश्च यत्नोस्य मया निवारणे। राजा च मां प्राहिणोत्वत्सकाशं श्रुत्वा विद्वश्रुवेय इहाचरस्व ॥ ११ युधिष्ठिर उवाच । के तत्रान्ये कितवा दीव्यमाना विना राञ्चो धृतराष्ट्रस्य पुत्रैः। पुच्छामि त्वां विदुर बृहि नस्तान् येदीव्यामः शतशः संनिपत्य ॥ १२ विंदुर उवाच । गान्धारराजः शकुनिर्विशांपते राजाऽतिदेवी कृतहस्तो मताक्षः। विविशतिश्चित्रसेनश्च राजा

दुरोदरा यूतकाराः कितवान् धूर्तान् कपटिन इति न्यावत् । इत्यागतः इति हेतोः जुषस्व राचय॥९॥बुध्यमानः 'अन्ये जायां परिमृशंत्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः । पिता माता श्रातर एनमाहुरजानीमो नयताबद्धमेतं' इति श्रुत्युक्तान् यूत्दोषान् जानन् । अक्षः पाशो यस्य वेदने बुद्धौ । अगृधत् गर्धे कृतवान् वाजो वेगवान् अक्षेदीःये इति यस्य बुद्धिरुत्पन्ना स सद्य एव परामूयत इत्यर्थः। तथापि 'आज्ञा गुरूणां ह्याविन्यारणीया 'इति न्यायेन तत्त्वदुक्तमवदयमन्तृतिष्ठेयामित्याह किं विति । सर्वे वयं पाण्डवाः ॥ १० ॥ यूते कृते इहलोकहाः विर्मुवांज्ञोल्लङ्घने परलोकहानिरतः श्रेय आमुप्मिकं हितं गुर्वाः ज्ञापालनं प्रशस्तं । तदेवआचरेत्यर्थः ॥ ११ ॥ शतशः शतेन धनेन असंख्यातेनेत्यर्थः । संनिपत्य संगम्य ॥ १२ ॥ अति अतिकम्य मर्यादां देवितुं शोलमस्य सः अतिदेवी । युष्महेहदारादिकमि पणीकरिष्यतीत्यर्थः । कृतहस्तः यथे- ध्रमक्षपातने कुशलः यतो मताक्षः ज्ञाताक्षतत्त्वः यद्वाऽति.

सत्यवतः पुरुमित्रो जयश्च॥ युधिष्ठिर उवाच। महाभयाः कितवाः सानिविष्टा मायोपया देवितारोत्र सन्ति। धात्रा तु दिएस्य वशे किलेंद सर्व जगत्तिष्ठीत न स्वतन्त्रम् ॥ १४ नाहं राज्ञो धृतराष्ट्रस्य शासना-न्न गन्उभिञ्छाभि कवे दुरोदरम् । इष्टो हि पुत्रस्य पिता सदैव तदस्मि कर्ता विदुरात्य मां यथा १५ न चाकामः शकुनिना देविताहं न चेन्मां जिष्णुराह्वथिता सभायाम् । आहूतोहं न निवर्ते कदाचि-त्तदाहितं शाश्वतं वै व्रतं मे ॥ १६ वैशंपायन उवाच । एवमुक्त्वा विदुरं धर्मराजः प्रायात्रिकं सर्वमाञ्चाप्य तूर्णम् । प्रायाच्छ्वोभूते सगणः सानुयात्रः सह स्त्रीमिद्रीपदीमादि कृत्वा ॥ दैवं हि प्रज्ञां मुष्णाति चक्षुस्तेज इवापतत्। धातुश्च वशमन्वेति पाशैरिव नरः सितः॥ इत्युक्त्वा प्रययौ राजा सह क्षत्रा युधिष्ठिरः। अमृष्यमाणस्तस्याथ समाह्वानमरिदमः॥

देवीकृतहस्त इत्येकं पदं । देवी राज्ञी द्रौपदी तस्यां कृतो ब्यापारितो इस्तो यैस्ते तदभिलाषवन्तो दुर्योघनाद्यास्ता नप्यतिकान्तः अतिदेवीकृतहस्तः ते द्रौपदी हर्तुमेवेच्छन्ति अयं तु यूतेन हरिष्यतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ महामयाः महत् भयं येभ्यस्ते । मायोपधाः कपटुपुरस्कारशीलाः ॥ १४ ॥ दुरोदरं यूतं । 'दुरोदरो यूतकारे पणे यूते दुरोदरम्'इति विश्व: ॥ १५ ॥ न निवर्ते निवृत्तं मा परे कृपणोयमिति वस्य-न्तीति भावः ॥ १६ ॥ प्रायात्रिकं प्रकृष्टा धनदारादिसः-हिता यात्रा प्रयात्रा तस्यामुपयुक्तं सर्वे प्रायात्रिकं शकटवा-भ्रात्रादिगणयुक्तः म्यादि । सगणो सर्वसेवक्युक्तः आदि शीलमस्य अतुं आदिकृतान्तमुखं । कृत्वा विघाय ।। १७ ॥ ननु जान-न्तोपि कुलक्षयावहाय यूताय कुतो निर्गता इत्यत आह दैव-मिति दैवं प्राक्तनं कर्म धातुस्तदनुरोघेन प्रवर्तायेतुः सितः बद्धः ।। १८ ॥ क्षत्रा विदुरेण ॥ १९॥

बाल्हिकेन रथं यत्तमास्थाय परवीरहा। परिच्छन्नो ययौ पार्थो म्रातृभिः सह पाण्डवः२० राजश्रिया दीप्यमानो ययौ ब्रह्मपुरःसरः । घृतराष्ट्रेण चाहूतः कालस्य समयेन च॥ २१ स हास्तिनपुरं गत्वा धृतराष्ट्रगृहं ययौ । समियाय च धर्मात्मा घृतराष्ट्रेण पाण्डवः ॥२२॥ तथा भिष्मेण द्रोणेन कर्णेन च क्रपेण च। समियाय यथान्यायं द्रौणिना च विभुः सह २३ समेत्य च महाबाहुः सोमदत्तेन चैव है। दुर्योघनेन शल्येन सौबलेन च वीर्यवान् ॥२४॥ ये चान्ये तत्र राजानः पूर्वमेव समागताः। दुःशासनेन वीरेण सर्वैम्रीतृमिरेव च ॥ २५ ॥ जयद्रथेन च तथा कुरुभिश्चापि सर्वशः। ततः सर्वेर्महाबाहुर्म्रातृमिः परिवारितः ॥ २६ ॥ प्रविवेश गृहं राक्षो धृतराष्ट्रस्य धीमतः। द्दर्श तत्र गान्धारीं देवीं पतिमनुव्रताम् ॥ २७॥ स्तुषाभिः संवृतां शश्वत्ताराभिरिव रोहिणीम् । अभिवाद्य स गान्धारीं तया च प्रतिनन्दितः २८ द्दर्श पितरं वृद्धं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम् ॥

राज्ञा मूर्घन्युपाघातास्ते च कौरवनन्दनाः। चत्वारः पाण्डवा राजन्भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३० ततो हर्षः समभवन्कौरवाणां विशापते । तान्द्रष्ट्रा पुरुषव्याघ्रान्पाण्डवान्त्रियदर्शनान् ॥ ३१ विविश्रस्तेऽभ्यन्ज्ञाता रत्नवन्ति गृहाणि च। दद्दशुश्चोपयातांस्तान्द्रौपदीप्रमुखाः स्त्रियः ॥ ३२ यात्रसेन्याः परामृद्धि दृष्टा प्रज्वलितामिव । स्तुषास्ता घृतराष्ट्रस्य नातिप्रमनसोभवन् ॥ ३३ ततस्ते पुरुषव्याघा गत्वा स्त्रीभिस्त संविदम्। कृत्वा व्यायामपूर्वाणि कृत्यानि प्रतिकर्म च॥३४ ततः कृताहिकाः सर्वे दिव्यचन्दनभूषिताः। कल्याणमनस्रश्चेव ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च ॥ मनोक्षमशनं भुक्त्वा विविद्यः शरणान्यथ ॥३५ उपगीयमाना नारीभिरस्वपन्क्ररुपुङ्गवाः। अनन्तरं च तत्प्राप्य प्रीताः परपुरंजयाः ॥ जगाम तेषां सा रात्रिः पुण्या रतिविहारिणाम्। स्तुयमानाश्च विश्रान्ताः काले निद्रामथात्यजन् ॥ सुखोषितास्ते रजनीं प्रातः सर्वे कृताहिकाः। समां रम्यां प्रविविद्यः कितवैरभिनन्दिताः॥ ३८

इति श्रीमहाभारते सभापर्वाणे बूतपर्वाणे युघिष्ठिरसभागमनेऽष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५८

#### 分别给给你什

५९

वैशंपायन उवाच । प्रविश्य तां सभां पार्था युधिष्ठिरपुरोगमाः । समेत्य पार्थिवान्सर्वान्पूजार्हानभिपूज्य च ॥

यथावयः समेयाना उपविष्टा यथार्हतः। आसनेषु विचित्रेषु स्पर्ध्यास्तरणवत्सु च ॥

बाल्हिकदेशजनाश्वन जातावेकवचनं। अथ 'बाल्हिकं बा-लिह्कं धीरिहेंगुनोः। द्वावेतौ पुंसि देशस्य प्रभेदे तुरगान्तरे'इति भेदिनी। परिच्छन्नः परिवृतो श्रातृभिः तैश्व सह परिच्छिन्न इति पाठे अल्पपरिवारः॥२०॥ ब्रह्मपुरःसरो ब्राह्मणपुरः-सरः कालस्य सयमेन संकेतेन अमुकस्मिन्दिने आग-न्तव्यमित्यंवरूपेण ॥ २१ ॥ सामियाय वृतराष्ट्रेण सह संगतः तेन परिष्वक्त इत्यर्थः ॥ २२ ॥ ददर्श पितरं वृतराष्ट्रं प्रति पुनरागत इत्यर्थः ॥ २९ ॥ एवमन्येपि चक्रुरि-त्याह राज्ञेति । राज्ञा वृतराष्ट्रेण ॥ ३० ॥ ग्रमनसः संतुष्टाचिताः ॥ ३३ ॥ संविदं मिथः कथां व्यायामः

श्रमः पूर्वी येषां तानि प्रतिकर्म केशप्रसाधनादि-परिष्कारम् ।। ३४ ॥ रतिविहारिणां स्त्रीसंगेन फ्रीडताम् ॥ ३७ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्ट-पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥

ર

५९

प्रविश्येति ॥ १ ॥ समेयानाः यथाह्माशीर्नत्यादिनां संगतिं दुर्वाणाः स्पर्धानि स्पर्धाकराणि पश्यतं स्पृहणीया-नीति यावत् ॥ २ ॥

तेषु तत्रोपविष्टेषु सर्वेष्वथ नृपेषु च। शकुनिः सौबलस्तत्र युधिष्ठिरमभाषत ॥ शकुनिरुवाच। उपस्तीर्णा सभा राजन्सर्वे त्विय कृतक्षणाः । अञ्चातुस्वा देवनस्य समयोस्तु युधिष्ठिर ॥ 8 यधिष्ठिर उवाच। निकृतिर्देवनं पापं न क्षात्रोत्र पराक्रमः। न च नीतिर्ध्ववा राजनिक त्वं धृतं प्रशंसासि ॥ ५ न हि मानं प्रशंसन्ति निकृतौ कितवस्य हि। शकुने मैवं नो जैषीरमार्गेण नृशंसवत्॥ ફ शक्किनरुवाच । यो वेत्ति संख्यां निकृतौ विधिन्न-श्रेष्टास्वाखित्रः कितवोक्षजासु । महामातिर्यश्च जानाति युतं स वै सर्वे सहते प्राक्रियास ॥ 9 अक्षग्लहःसोऽभिभिवेत्परं न स्ते नैव दोषो भवतीह पार्थ। दीव्यामहे पार्थिव मा विश्रङ्गां क्रुक्व पाणं च चिरं च मा कृथा :॥८ युधिष्ठिर उवाच । एवमाहायमसितो देवलो मुनिसत्तमः।

उपस्तीर्णा आस्फुराख्येनाक्षपातनवाससा उपरिस्तीर्णा । कृतक्षणाःकृतसंकेताः । उप्तवा पातियत्वा 11 8 11 निकृतिर्वञ्चनम् । देवनं यूतम् । पापं पापहेतुः यतो न च नीतिः यूते सत्यं नास्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥ निकृती भाठ्ये एवं शाठ्येन ॥ ६ ॥ संख्या सम्यक् ख्यानं जयपरा जयद्वारविवेकम् । निकृतौ छले परेण क्रियमाणे । विधिज्ञो यूतेतिकर्तव्यताभिज्ञः । यश्च महामतिर्जयावहं पणं कृत्वा पराजयावहं चिकित्सति । स यूतं जानाति स च प्रक्रियासु युतिकियासु सर्वे कर्तुं सहते उत्सहते ॥ ७ ॥ यतु देवनं पापिमत्युक्तं तत्राह अक्षग्लह इति । पाशाधीनी ग्लहः पणो जयपराजयरूपो ब्यवहारः स प्रतिकूलश्चेत् नः युष्माकं अस्माकं च दीव्यतां मध्ये परं अभिभवेत् । तेनैव अक्षग्ल-हेनैव दोषः पराभवाख्यो भवति नत्वत्र स्वेच्छ्या कपटं कर्तुं शक्यं दैवाधीनत्वादक्षपातस्येत्यर्थः । पाणं पणनीयं द्रव्यं च कुरुष्व । वचनेन प्रत्यक्षेण वा पुरः कुरुष्वेत्यर्थः ॥ ८ ॥ अयं आसितः यो लोकद्वाराणि स्वर्गापवर्गप्रापकाणि कर्मः ज्ञानादीनि भ्राम्यति । तेषु संचरति सोऽयं एवमाहेति संबन्धः ॥ ९ ॥ द्विविधं देवनं अक्षैः शक्तिश्व । तत्रायं निन्दित्वा परं प्रशंसित इदं वा इति ।। १० ॥ म्लेच्छन्ति अपराब्दं कुर्वन्ति । भाषाभिर्गीभिः । मायया कपटेन । न इमानि लोकद्वाराणि यो वै म्राम्यति सर्वदा॥ ९ इदं वै देवनं पापं निकृत्या कितवैः सह । धर्मेण तु जयो युद्धे तत्परं न तु देवनम् ॥ १० नार्या म्लेच्छान्ते भाषाभिर्मायया न चरन्त्युत । आजिह्ममदाठं युद्धमेतत्सत्पुरुषप्रतम् ॥ ११ राकितो ब्राह्मणार्थाय शिक्षितुं प्रयतामहे । तद्धै वित्तं मातिदेवीर्मा जैषीः शकुने परान् ॥१२ निकृत्या कामये नाहं सुखान्युत धनानि वा । कितवस्यह कृतिनो वृत्तमेतन्न पूज्यते ॥ १३

श्रोत्रियः श्रोत्रियानेति निकृत्यैव युधिष्ठिर । विद्वानविदुषोऽभ्येति नाहुस्तां निकृतिं जनाः १४ अक्षैिहें शिक्षितोभ्येति निकृत्यवं युधिष्ठिर । विद्वानविदुषोऽभ्येति नाहुस्तां निकृतिं जनाः१५ अकृतास्त्रं कृतास्त्रश्च दुर्बलं बलवत्तरः ।

एवं कर्मसु सर्वेषु निकृत्यैव युधिष्ठिर । विद्वानविदुषोभ्योति नाहुस्तां निकृतिं जनाः १६ एवं त्वं मामिहाभ्येत्य निकृतिं यदि मन्यसे । देवनाद्विनिवर्त्तस्व यदि ते विद्यते भयम् ॥ १७

चरान्ति न कर्म कुर्वन्ति । वाचाः देहेन च कौटिल्यं न कुर्व-न्तीति भावः । अत एवाजिह्ममकुटिलं । अशठं कुटिलपुरुष-हीनम् ॥ ११ ॥ ब्राह्मणार्थाय ब्राह्मणप्रयोजनाय । शिक्षितुं विद्यामुपादातुं यतामहे येन वित्तेन । तद्वे वित्तं अपहर्ते मातिदेवीः सर्वस्वस्य पणीकरणेन अतियूतं मा कृथाः ॥१२॥ नन्वक्षपाताधीनो जयस्तवापि समान इत्याशंक्याह निकृ-त्येति निकृत्या नीचकर्मणा। इह कितवस्य एतद्वृत्तं। कृतिनः न पूज्यते सतां न प्रशस्यमित्यर्थः ॥ १३ ॥ निकृत्याः जिगोषाख्येन नीचकर्मणा 'बहुनि मे अकृता कर्त्वानि युध्येत्वेन सन्त्वेन पृच्छै ' इति मन्त्रवर्णात् युद्धेन वादेन वा जिगीषा नीचमेव कर्म । तथापि जनाः ब्यावहारिका लोकास्ता जिगोषया शत्रुं प्रति गतिं निकृतिं नीचकर्मत्वेन नाहुः। श्रुतेर्विरक्तविषयत्वादित्यर्थः । अनुता कर्त्वानि कर्तव्यानि भविष्यन्ति । तान्येवाह त्वेन एकेन युष्यै खेन संपृच्छै इति श्रुत्यर्थः ॥ १४ ॥ दार्षान्तिकमाह अक्षेरिति ॥ १५ ॥ एवं त्वं निकृतिं छलं मन्यसे तिहें श्रोत्रियादश्रोत्रिय इव विद्याक्तो मत्तः पराभवभीतस्त्वं यूताद्विनिवर्तस्वेत्यर्थः । १७ ॥

દ્દ

9

6

Q

#### युधिष्ठिर उवाच।

बाहूतो न निवर्तेयमिति मे व्रतमाहितम् । विधिश्च बलवान्राजन्दिष्टस्यास्मि वशे स्थितः१८ बस्मिन्समागमे केन देवनं मे भविष्यति । प्रतिपाणस्य कोन्योस्ति ततो धूतं प्रवर्तताम् ॥१९ दुर्योधन उवाच । अहं दातास्मि रत्नानां धनानां च विक्षांपते ॥ मदर्थे देविता चायं शक्किनिर्मातुलो मम ॥ २०

युधिष्ठिर उवाच । अन्येनान्यस्य वै द्यूतं विषमं प्रतिभाति मे । एतद्विद्वञ्जपादत्स्व काममेवं प्रवर्तताम् ॥ २१

इति श्रीमहाभा० सभाप० द्यूतप० युघिष्ठिरशकुनिसंवादे एकोनषितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥

६०

#### वैशंपायन उवाच।

उपोद्यमाने धूते तु राजानः सर्व पव ते।
धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य विविशुस्तां समां ततः ॥ १
मीष्मो द्रोणः कृपश्चैव विदुरश्च महामितः।
नातिप्रीतेन मनसा तेन्ववर्तन्त भारत॥ २
ते द्वंद्वरः पृथक्वैव सिंहग्रीवा महौजसः।
सिंहासनानि भूरीणि विचित्राणि च मेजिरे ३
शुशुमे सा समा राजन्राजभिस्तैः समागतैः।
देवैरिव महामागैः समवेतैश्चिविष्यम्॥ ४
सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे भास्वरम्तयः।
प्रावर्तत महाराज सुद्दद्युमनन्तरम्॥ ५

युधिष्ठिर उवाच ।

अय बहुधनो राजन्सागरावर्तसंभवः।
माणेहारोत्तरः श्रीमान्कनकोत्तमभूषणः॥
पतद्राजन्मम धनं प्रतिपाणोस्ति कस्तव।
येन मां त्वं महाराज धनेन प्रतिदीव्यसे ८

दुर्योधन उवाच।

सिन्त में मणयश्चैव धनानि सुबहूनि च। मत्सरश्च न मेऽर्थेषु जयस्वैनं दुरोदुरम्॥ वैशंपायन उवाच।

ततो जग्राह शकुनिस्तानक्षानक्षतत्त्ववित्। जितामित्येव शकुनिर्भुधिष्ठिरमभाषत॥

इति श्रीमहाभा० समाप० शूतपर्वणि धूतारम्भे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥



विधिःकारियतान्तर्यामी दिष्टं दैवम् ॥ १८ ॥ प्रति-पाणश्च कोन्योस्ति प्रतिपाणः पणप्रतिभूः तवाल्पधन-त्वान्मत्तुत्यो धनिकः कोन्यो देवितास्ताति भावः। पणश्चैव हि कोन्यस्त इति पाठे तु पणः पणनकर्ता को न्यस्त-स्त्वया मृत्युमुखे इति शेषः। तव मया सह देवितुमनर्ह-त्वादितिमावः॥ १९ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोनषष्टितमोऽध्यायः॥ ५९ ॥

ફ્૦

उपोद्यमाने उपस्थाप्यमाने ॥ १ ॥ प्रतिपाणः एततुः ल्यमौल्यं यूतार्थे स्थापितं वस्तु ॥ ७ ॥ दुरोदरं पणं । अर्थेषु त्वया स्थापितेषु मत्साः द्वीनमौल्यत्वादिदोषबुद्धिः ॥८॥ इति समापर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षष्टि-तमोऽध्यायः ॥ ६० ॥



६१

युधिष्ठिर उवाच । मत्त कैतवकेनैव यज्जितोस्मि दुरोदरे। शक्कने हन्त दीव्यामो ग्लहमानाः परस्परम् ॥ १ सन्ति निष्कसहस्रस्य माण्डिन्यो भरिताः ग्रुभाः कोशो हिरण्यमक्षय्यं जातरूपमनेकशः। पतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया॥ २ वैशंपायन उवाच । कौरवाणां कुलकरं ज्येष्ठं पाण्डवमच्युतम् । इत्युक्तः शक्कुनिः प्राह जितमित्येव तं नृपम् ॥ ३ युधिष्ठिर उवाच । अयं सहस्रसमितो वैयाद्रः सुप्रतिष्ठितः । सुचकोपस्करः श्रीमान्किङ्किणीजालमण्डितः ॥४ संहादनो राजरथो य इहास्मानुपावहत् । जैत्रो रथवरः पुण्यो मेघसागरनिःस्वनः ॥ अष्टौ यं कुररच्छायाः सद्ध्वा राष्ट्रसंमताः। वहन्ति नैषां मुच्येत पदाद्भूमिमुपस्पृशन् । एतद्राजन्धनं मह्यं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ वैशंपायन उवाच । एवं श्रुत्वा व्यवसितो निकृतिं समुपाश्रितः। जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ युधिष्ठिर उवाच । शतं दासीसहस्राणि तरुण्यो हेममद्रिकाः। कम्बुकेयूरघारिण्यो निष्ककण्ठ्यः स्वलंकृताः ॥८ महाईमाल्याभरणाः सुवस्त्राश्चन्द्नोक्षिताः। मणीन्हेम च विभ्रत्यश्चतुःषिविशारदाः॥ अनुसेवां चरन्तीमाः कुशला नृत्यसामसु।

कातकानाममात्यानां राक्षां च मम शासनात् एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया॥ १० वैशंपायन उवाच । पतच्छूत्वा व्यवसितो निरुति समुपाश्रितः । जितमित्येव शकुनिर्धिष्ठिरममाषत ॥ ११ युधिष्ठिर उवाच। पतावन्ति च दासानां सहस्राण्युत सन्ति मे। प्रदक्षिणानुलोमाश्च प्रावारवस्नाः सदा ॥ प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता युवानो मृष्टकुण्डलाः । पात्रीहस्ता दिवारात्रमतिथीन्भोजयनयुत । पतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ १३ वैशंपायन उवाच । एतच्छृत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः। जितमित्येव शकुनिर्धेधिष्ठिरमभाषत ॥ १४ युधिष्ठिर उवाच । सहस्रसंख्या नागा मे मत्तास्तिष्ठन्ति सौबछ। हेभकक्षाः कृतापीडाः पद्मिनो हेममालिनः ॥१५ सुदान्ता राजवहनाः सर्वशब्दक्षमा युधि । ईषादन्ता महाकायाः सर्वे चाष्टकरेणवः ॥ १६ सर्वे च पुरमेत्तारो नवभेघनिभा गजाः। एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ वैशंपायन उवाच । इत्येवंवादिनं पार्थं प्रहसान्निव सौबलः। जितमित्येव शकुनिर्ध्धिष्ठिरमभाषत ॥ १८ युधिष्ठिर उवाच । रथास्तावन्त एवेमे हेमदण्डाः पताकिनः। हयैविंनीतैः संपन्ना रथिभिश्चित्रयोधिभिः॥ १९

६१

मलेति । कैतवकेन कितवैनिर्श्वलेन कपटेन अरोहणादित्वाहुत्र् मत्त गिर्वत ॥ १ ।। साष्ट्रपलशतं सुवर्णानां निष्कः
भाण्डिन्यो मञ्जूषाः कुण्डिन्य इति पाठे कुण्डिन्यः पात्रविशेषाः । भरिताःपूरिताः । हिरण्यं धनम् । जातरूपं
अकुष्यं स्वर्णरोप्यात्मकम् ॥ २ ॥ सहस्रसमितः सहस्रस्यतुल्यः । वैयाद्रः व्याद्रवर्मावनद्धः । स्वचकोपस्कर इति पाठे
स्वस्य चकं समुद्रायः तत्र उपस्कर उल्लासादिना शत्रुप्रतिकारे यत्नां येन सः । किङ्किणीनां खुद्रघाण्टिकानां जालेन
संवतः ॥४॥ उपावहत आनीतवान् ॥५॥ कुररः पक्षिविशेपस्तेनतुल्यप्रभाः कुररच्छायाः । कुमुद्छाया इतिपाठान्तरम् ।
एषां पदात् भूमौ न्यस्तात् भूमिमुपस्पृशन् भूचरः न मुच्येत
अतिदूरस्थोपि भूचर एषां पादाक्रान्त एव भवतीत्यर्थः । येन

मुच्यन्ते पदाभूमिमुपरपृशिष्ठाति पाठे उपस्पृशिष्ठात्येकत्वमार्षे भूचराः येन मुच्यन्ते अतिक्रम्यन्ते इत्यर्थः ॥६॥ हेममद्रिकाः हेममयाः भद्रिकाःमाङ्गालेकालंकाराः मङ्गलस्त्रादयो यासं ताः कम्बवः शङ्कवलयानि निष्को वक्षोभूषणम् ॥८॥ चतुः षष्ठिषु कलासु विशारदाः कलानामानि तु श्रीमद्भागवतदश्यम् स्कन्धटीकायां श्रीधरस्वामिमिर्दिशितानि ॥९॥ स्नातकादीनां अनुसेवां पादप्रक्षालनादिरूपां सेवामनुपश्चात् चरन्ति परिचर्तत् साम गीतिः प्रीत्युत्पादनं वा ॥९०॥ प्रावारवसनाः पद्यम्बराच्छादनाः ॥ ९२ ॥ नागा गजाः हेमकक्षाः सुवर्णगजरज्ञवः कृतापीद्याः कृतभूषणाः पद्मिनः गलगण्डस्थलादिषु पद्मचिन्हिताः हेममालिनः स्वर्णमालावन्तः ॥ ९५ ॥ ईषा लाङ्गलदण्डः अष्टकरेणवः अष्टहितनीकाः ॥ ९६ ॥ दण्डःध्वजदण्डः ॥ ९९ ॥

पकैको त्यत्र लमते सहस्रपरमां भृतिम्। युध्यतोऽयुष्यतो वापि वेतनं मासकालिकम् । एतद्वाजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ वद्दांपायन उवाच । इत्येवमुक्ते वचने कृतवैरो दुरात्मवान्। जितमित्येव शकुनियुधिष्ठरमभाषत ॥ २१ याबिष्ठिर उवाच । अर्थ्वास्तित्तिरिकल्माषान्गान्धर्वान्हेममालिनः द्दी चित्ररयस्तुष्टो यांस्तान्गाण्डीवधन्वने ॥ २२ युद्धे जितः पराभूतः शीतिपूर्वमरिद्मः। प्तद्राजनमम धनु तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २३ वैशंपायन उवाच । प्तच्छूत्वा व्यवसितो निरुति समुपाधितः। जितामत्येव शक्कनिर्वधिष्ठिरमभाषत ॥ રક युविष्ठिर उवाच। रयानां शकटानां च श्रेष्ठानां चायुतानि मे । युक्तान्येव हि तिष्ठान्ति वाहैरुचावचैस्तथा॥ २५

पवं वर्णस्य वर्णस्य समुश्चीय सहस्रशः।
यथा समुदिता वीराः सर्वे वीरपराक्रमाः॥ २६
श्लीरं पिबन्तस्तिष्ठन्ति भुञ्जानाः शालितण्डुलान्।
पिस्तानि सहस्राणि सर्वे विपुलवश्नसः।
पतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २७
वैशंपायन उवाच ।
पत्रब्बन्या व्यवसितो निकृति सम्माधितः।

प्तच्छूत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः। जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत॥ २८

युधिष्ठिर उवाच । ताम्रलोहैः परिवृता निधयो ये चतुःशताः ।

पञ्चद्रौणिक एकेकः सुवर्णस्याहतस्य वै॥ २९ जातरूपस्य मुख्यस्य अनुर्धेयस्य भारतः।

एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ ३० वैशंपायन तवाच ।

पतच्छूत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः। जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषतः॥ ३१

इति श्रीमहामा० समाप० धूतपर्वणि देवने एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥

## かりからなってい

६२

वैशंपायन उवाच ।

एवं प्रवातिते चूते घोरे सर्वापहारिणि ।

सर्वसंशयनिमांका विदुरो वाक्यमब्रवीत् ॥ १

विदुर उवाच ।

महाराज विज्ञानीहि यत्वां वक्ष्यामि भारत ।

मुमूर्षोरीषधमिव न रोवेतापि ते श्रुतम् ॥ २

यद्वै पुरा जातमात्रो रुराव

गोमायुवाद्विस्वरं पापचेताः ।

दुर्योधनो भारतानां कुलघः

सोयं युक्तो भवतां कालहेतुः ।। ३

मृहे वसन्तं गोमायुं त्वं वै मोहात्र बुष्यसे ।

दुर्योघनस्य रूपेण श्रणु काव्यां गिरं मम॥ ४ मधु वै माध्विको लब्धा प्रपातं नैव बुध्यते। आक्षा तं मज्जिति वा पतनं चाधिगच्छिति॥ ५ सोयं मत्तोश्रयूतेन मधुवन्न परिश्रते। प्रपातं बुध्यते नैव वैरं कृत्वा महारथैः॥ ६ विदितं मे महाप्रान्न भोजेष्वेवासमञ्जसम्। पुत्रं संत्यक्तवान्पूर्वं पौराणां हितकाम्यया॥ ७ अन्धका यादवा भोजाः समेताः कंसमत्यजन्। नियोगातु हते तिसमकृष्णेनामित्रघातिना॥ ८ एवं ते ज्ञातयः सर्वे मोदमानाः शतं समाः। त्वान्नियुक्तः सव्यसाची निग्रह्वातु सुयोधनम्॥ १

६२

एवामिति ॥ १ ॥ रुराव शब्दं कृतवान् ॥ ३ ॥ काब्यां किवना शुक्तेणोक्तां नीतिं गिरम् ॥ ४ ॥ माध्विकः मधुपण्य-वान् प्रपातं मृगुं प्रपतन्त्यस्मादिति ब्युत्पत्तः मजिति तत्रैव मधुनि निमप्तो भवति । ततः प्रपतनं चाधिगच्छति ॥५ ॥ मधुनत् मधुनेव मलो विवशः ॥ ६ ॥ नियोगात् दैव-योगात् ॥ ८ ॥

मृतिं वेतनं । तच मासकालिकं न त्वाहिकम् वार्षिकं चेति वर्फुं पुनर्वेतनप्रहणम् ॥२०॥ दुरात्मवान् दुष्टचित्तः ॥ २१ ॥ तामलोहैः परिवृताः ताम्रभाजनेषु लोहभाजनेषु मृद्रितमुक्षेषु निहिता इत्यर्थः निधिर्निक्षेपद्रक्यं महतस्य केवलस्य ॥ २९ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्डीये भारतभावदीपे एकषाष्ट्रतमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ वित्रहादस्य पापस्य मोदन्तां कुरवः सुस्तम् ।
काकेनेमांश्चित्रवर्हान् शार्दृलान्कोष्ठकेन च ।
कीणीष्य पाण्डवान्ताजन्मा मुक्काः शोकसागरे ॥
त्यजेत्कुलार्थे पुरुषं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।
ग्रामं जनपदास्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ११
सर्वक्षः सर्वभावक्षः सर्वशत्रुभयंकरः ।
इति सम भाषते काव्यो जन्भत्यागे महासुरान् ॥
हिरण्यष्टीविनः कांश्चित्पक्षिणो वनगोचरान् ।
गृहे किल कृतावासान्लोभादाजा न्यपीडयत् ।
स चोपभोगलोभान्यो हिरण्यार्थी परंतप ॥ १३

आयितं च तदात्वं च उमे सद्यो व्यनाशयत्।
तदर्थकामस्तद्धत्वं मा द्वृहः पाण्डवा नृप ॥ १४
मोहात्मा तप्स्यसे पश्चात्पित्रहा पुरुषो यथा।
जातं जातं पाण्डवेभ्यः पुष्पमादत्स्व भारत ॥१५
मालाकार इवारामे कोहं कुर्वन् पुनः पुनः।
वृक्षानद्वारकारीव मैनान्धाक्षीः समूलकान्।
मा गमः ससुतामात्यः सबल्क्ष्य यमस्रयम् ॥ १६
समवेताह्वि कः पार्थान्प्रतियुध्येत भारत।
महाद्विः सहितो राजमि साझान्मरुत्पतिः १७

इति श्रीमहाभा० सभाप० धूतपर्वाणे विदुरहितवाक्ये द्विषधितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥



६३

विदुर उवाच ।

गूतं मूलं कलहस्याभ्युपैति

मिथो भेदं महते दारुणाय ।

तदास्थितोयं धृतराष्ट्रस्य पुत्रो

दुर्योधनः सजते वैरमुप्रम् ॥ १

प्रातिपेयाः शान्तनवा भीमसेनाः सबाव्हिकाः
दुर्योधना एथेन कृष्कुं प्राप्स्यन्ति सर्वशः ॥ २
दुर्योधनो मदेनैष क्षेमं राष्ट्रं व्यपोहति ।
विषाणं गौरिव मदात्स्वयमारुजतेत्मनः ॥ ३

यश्चित्तमन्वेति परस्य राजन् वीरः कविः स्वामवमन्य दृष्टिम् । नावं समुद्रे इव बालनेत्रा-मारुद्य घोरे व्यसने निमज्जेत् ॥ ४ दुर्योधनो ग्लहेत पाण्डवेन प्रीयायसे त्वं जयतीति तञ्च । अतिनर्मा जायते संप्रहारों यतो विनाशः समुपैति पुंसाम् ॥ %

निमलं सर्वज्ञः सर्वेषां प्राणिनां भावं । निलाशयं जानातीति तथाभूतः काव्यः शुक्रः अयं सर्वशत्रुभयंकर इति भाषते स्म । सर्वेषां खपरपक्षीयाणां शत्रुश्च भयंकरेश्वेति स तथा । त्यजेत् कुलार्थे पुरुषिति भाषत इति वा योज्यम् ॥१२॥ न्यपीडयत् इतवान् लोभात् मांसलोभात् ॥ १३ ॥ भायति उत्तरकालं परलोकं उपकारिणां वधात् व्यनाशयत् । तदात्वं साप्रतम् । इहापि सुखप्राप्यं धनं व्यनाशयत् । तत्तस्माद्र्यकामः धनकामः ॥ १४॥ पत्रिहा पक्षिहा । पुष्पिनव पुष्पं उपहार्ये धनम् ॥ १५॥ अङ्गारकारी वृक्ष- साम्तिविध्योगेन वन्त्युत्पादको वायुरिव त्वं एतेषां परस्पर- संघर्षणेन कुलक्षयं मा कुरु इत्यर्थः ॥ १६॥ इति समा- पर्वणि नैलक्ष्टीये भारतभावदीपे द्विषष्टितमोऽध्यायः॥६२॥

६३

यूतमिति । यूतं दारुणाय भयाय अभ्युपैतीति संबन्धः ॥ १ ॥ प्रातिपेयाः प्रतीपान्वयजाः कृच्छ्रं संकटम् ॥ २ ॥ क्षेमं व्यपोहिति राष्ट्रमुप्रुतं करोतीत्यर्थः । आरुजते भक्षे नयति । आरुजते भक्षे नयति । आरुजते भक्षे नयति । आरुजते भक्षे नयति । आरुजते । स्वां दृष्टि कान्तदिशित्वम् । बालनेत्रां अव्युत्पज्ञनेतृकाम् ॥ ४ ॥ ग्लहते पणं करोति । प्रीयायखे अतिशयेन प्रीयसे यक्तोयं अप्रथमस्यापि यकारस्य दित्व-मार्षम् । प्रियायस इति हस्वपाठे तु प्रियामेव आचरसे । अतिनर्मातिविनोद एवान्ते संप्रहारो युद्धं आजायते । युद्ध-रूपेण परिणमते । अतः समुन्मज्जति संप्रहार इति पाठः

वाकर्षस्तेऽवाक्फलः सुप्रणीतो हृदि प्रौढो मन्त्रपदः समाधिः । युधिष्ठिरेण कलहस्तवाय-मिवान्तितोऽभिमतः स्ववन्धुना ॥ ६ प्रातिपेयाः शान्तनवा श्रणुष्वं काव्यां वाचं संसदि कौरवाणाम् । वैश्वानरं प्रज्वलितं सुघोरं मा यास्यष्वं मन्दमनुप्रपन्नाः ॥ ७ यदा मन्युं पाण्डवोऽजातशत्रु-र्न संयच्छेदक्षमदाभिभृतः । वृकोदरः सत्यसाची यमौ च
कोत्र द्वीपः स्यानुमुले वस्तदानीम् ॥ ८
महाराज प्रभवस्त्वं घनानां
पुरा धूतान्मनसा यावदिच्छेः ।
बहुावेत्तान्पाण्डवांश्चेज्जयस्त्वं
किं ते तत्स्याद्वसु विन्देह पार्थान् ॥ ९
जानीमहे देवितं सौबलस्य
वेद धूते निकृति पार्वतीयः ।
यतः प्राप्तः शकुनिस्तत्र यातु ।
मा यूयुधो मारत पाण्डवेयान् ॥ १०

इति श्रीमहा० समाप० द्यूतपर्वाणे विदुरवाक्ये त्रिषितमोऽध्यायः॥ ६३॥

# \*\*\*

६४

दुर्योधन उवाच । परेषामेव यशसा स्त्राघसे त्वं सदा क्षत्तः कुत्सयन्धार्तराष्ट्रान् । जानीमहे विदुर यत्प्रियस्त्वं बालानिवास्मानवमन्यसे नित्यमेव ॥ १

स विक्षेयः पुरुषोऽन्यत्रकामो निन्दाप्रशंसे हि तथा युनक्ति । जिह्वा कथं ते हृद्यं व्यनक्ति यो न ज्यायसः कृथा मनसः प्रातिकृल्यम् २

आकर्षस्तेऽवाक्फलःसुप्रणीतः । आकर्षे यूतं अवाक् नीचगामिफलं यस्य सोवाक्फलः हानिमृत्युनरकप्रद इत्दर्थः । सुप्रणीतः सम्यक्प्रणीत उपस्थापितः शकुनिनेत्यु-पहासः । ' आकर्षःशारिफलके पाशके यूत इन्द्रिये ' इति-. विश्वः । आकर्षस्ते स्वे धने कुप्रणीत इति पाठे स्वं धनं राज्यपुत्रादि तत्र आकर्षः धनाद्याकर्षणसाधनं काष्टादिमयो हस्तः । कुत्सितेन शकुनिना प्रणीतः यतोऽयं यूतहपः समाधिर्नियमः मन्त्रपदो मन्त्रपूर्वको भवता त्हदि प्रह्रदः। किं तावतेत्यत आह युधिष्ठिरेणेति । अयमेव आकर्षः कलहः कलहरूपेण परिणंस्यत इत्यर्थः ॥ ६ ॥ तत्फलमाह प्राति-पेया इति । काब्यां कविना दीर्घदर्शिना मया ईरिताम् । मन्दं दुर्योधनं मात्यगाद्व इति पाठे वः युष्माकं मध्ये कश्चिदिमं कलहवैश्वानरं मात्यगात् अतिक्रम्य मागात् । किं तु भवीगेव शाम्यध्वमित्याहोत्तरार्धेन ॥ ७ ।। अयुद्धेन प्रशामयस्वेति राजानं प्रति उक्तं युद्धे को दोष इत्यत आह यदेति द्वीप इव द्वीपः आपत्समुद्रं मजतामाश्रयः ॥ ८ ॥ अभव उत्पत्तिः यावदिच्छेस्तावत्ते धनमस्तीत्यर्थः अत्यन्त-तृष्णाप्यफलेत्याह बह्विति । जयः अजयः जितवान् । किं

ते तत् ततः स्यात्र किमिष । अतो हेतोवेसु विन्देह पार्थाने पार्थानेव धनरूपेण विन्द लमस्व । वसु जित्वेह पार्थानिति पाठे वसु जित्वा वसुजयशीलः । अन्येभ्योषि दश्यन्त इति अयतेः क्षानिष् । तादशस्त्वं पार्थानेव ईह ईहस्व इच्छाविष यान् कुरु । तेनैव तव महाँहाभ इत्यर्थः ॥ ९ ॥ विद जानीते । निकृतिं छलम् । मा यूयुधः मा योधयः ॥१० ॥ इति सभापवीणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६३ ॥

परेषामिति । यित्रयः ये प्रिया यस्य । बालान्मूर्खान । अस्मन्पादेऽक्षराधिक्यमार्षम् ॥ १ ॥ स इति अन्यत्र इष्ट जयेऽनिष्टपराजये च कामोभिलाषो यस्य सःअन्यत्रकामः विश्वेयः तत्र लिङ्गं इष्टप्रशंसा अनिष्टनिन्दा चेत्याह निन्देति । ते तव जिह्ना कथं हृदयं त्हिदस्यं अस्मासु हेषं व्यनिक अवाच्यमि प्रकटयतीत्पर्यः। 'जिह्ना मनस्ते त्हृदयं व्यनिक । ज्यायोऽन्तरान्मनसः प्रातिकृत्यम्'इति पाठे जिह्ना वागिन्द्रयं तत्सिहितं मनः तत्प्रवर्तकमन्तः करणं तत् ते तव त्हृद्यं

उत्सङ्गे च ब्याल इवाहितोसि माजीरवत्यापकं चोपहासि भर्त्घ्रं त्वां न हि पापीय आह-स्तस्मात्झत्तः किं न बिभेषि पापात ॥३ जित्वा शत्रन्फलमाप्तं महद्वै मास्मान्ध्रत्तः परुषाणीह वोचः। ब्रिषद्भिस्त्वं संप्रयोगाभिनन्दी मुहुर्द्वेषं यासि नः संप्रयोगात्॥ अमित्रतां याति नरोक्षमं ब्रव-न्निगृहते गृद्यममित्रसंस्तवे। तदाश्रितोऽपत्रप किन्न बाधसे यदिच्छासि त्वं तरिहाभिभाषसे॥ मा नोऽवमंस्था विश्व मनस्तवेदं शिक्षख बुद्धि स्थविराणां सकाशात्। यशो रक्षस्व विदुर संप्रणीतं मा व्यापृतः परकार्येषु भूस्त्वम् ॥ 3 अहं कर्तेति विदुर मा च मंस्था मा नो नित्यं परुषाणीह वोचः। न त्वां पृच्छामि विदुर यदितं मे स्वस्ति क्षत्तर्मा तितिशून्त्रिण् त्वम् ॥७ एकः शास्ता न द्वितीयोस्ति शास्ता गर्भे शयानं पुरुषं शास्ति शास्ता ।

usa तेनान्त्रशिष्टः प्रवणादिवास्मो ः यथा नियुक्तोस्मि तथा भवामि ॥ मिनात्त शिरसा शैलमहिं भोजयते च यः। धीरेव कुरुते तस्य कार्याणामनुशासनम् । यो बलादनुशास्तीह सोऽभित्रं तेन विदन्ति ॥ ९ मित्रतामनुबन्तं त समुपेक्षेत पण्डितः। प्रदीप्य यः प्रदीप्ताप्तिं प्राक्तिरं नाभिघावति । भस्मापि न स विन्देत शिष्टं क च न भारत १० न वासयेत्पारवर्ग्य द्विषन्तं विशेषतः अत्तरहितं मनुष्यम् । स यत्रेच्छसि विदर तत्र गच्छ सुसान्त्रिता द्यसती स्त्री जहाति ॥११ विदुर उवाच। पतावता पुरुषं ये त्यजनित तेषां संख्यमन्तवह्नहि राजन्। राज्ञां हि चित्तानि परिश्रुतानि सान्त्वं दत्वा मुसलेर्घातयन्ति ॥ अबालत्वं मन्यसे राजपुत्र बालोहमित्येव सुमन्दबुद्धे। यः सौहृदे पुरुषं स्थापियत्वा पश्चादेनं दूषयते स बालः ॥ \$3

बुद्धि भाशयं ध्यनाक्ति यतः अन्तरान्मनसः अपेक्ष्या बात्यं वाचः प्रातिकूल्यं ज्यायः । बिग्रमानोप्यस्मासु द्वेषो लोकलज्जाभयात् त्वया वाचा न वक्तस्य इत्यर्थः ॥ २ ॥ एतदेवाह उत्संगे चेति । पापीयः पापतरम् । भर्तृव्रत्वात्स्वामिद्रोहात् । पापीयमाहुरिति पाठे पापाय हितं तस्मै हितमिति छः ॥ ३ ॥ संप्रयोग ऐक्यं सख्य-मित्यर्थः । संप्रयोगात् अस्माभिः सह सख्यं कृत्वा तान् प्रशंसन् मुहुः वारंवारं द्वेषं यासि अस्मद्वेष्यो भवसीत्यर्थः । संप्रमोहादित्यिप पाठः । तेषां सखा भूत्वा मौर्ख्यादस्माभिः सह देवं करोषि संबन्धस्य साम्ये सत्येतद्युक्तमित्यर्थः ॥४॥ अक्षमं क्षन्तुमयोग्यम्। निगृहते गुश्चं सर्वोपि । त्वं तु तत्प्रका-श्चयसीति भावः । तदाश्रितः पार्थिवाश्रिताः । पार्थिवं भृत-राष्ट्रं। यतो यथेष्टं माषसे ॥५॥ अहं दुर्योधनः कर्तेति च मा मंस्था मा मन्यस्व । मावमंस्था इति पाठे मामिति शेषः । तितिश्चल् क्षमावतः । क्षिणु क्षपय नात्रास्माकमपराघ इत्यर्थः ॥ ७ ॥ कस्तर्हि कर्तेत्यत आह एक इति । प्रवणात् निम्नात् ॥ ८ ॥ भिनात्त येन नियुक्तः स्तीयमपि शिरस्ताडयती-त्यर्थः । भोजयते णिचश्चेति तङ् । साक्षान्मृन्युमपि अहिं सर्पे यो रक्षयते इत्यर्थः । एवमनिष्टेपि कर्मणि स एव मां

क्रियतीत्यर्थः । तेन शासनेन । शास्यमेवामित्रं विन्दति प्राप्नोति ॥ ९ ॥ समुपेक्षेत शासनमिति शेषः । त्वत्पालकः त्वेन त्वन्मित्रं मां त्वमेवं मा शाधीत्यर्थः । यदुक्तं वैराप्रि प्रशामयस्वेति तत्राह प्रदीप्येति । प्रकर्षेण दीप्तो दीपनी-योग्निर्यस्य सः प्रदीप्तामिः कर्पूरः तं प्राक पूर्वे प्रदीप्य यः शमयितुं चिरं नाभिधावति सतस्य कर्पूरस्य भस्मापि न विन्दति । तथा च एवं पाण्डवान्प्रकोप्य यदि समुलासा-शयामि तर्हि एते मा निर्मुलमुन्मूलियन्तीति भावः । अत्र प्रदीप्य प्राक्प्रदीप्ताद्धि प्राप्तुं रन्नानि घावतीति पाठान्तरं निर्मूलम् ॥१०॥ पारवर्ये परवर्गे शत्रुसंधे जातम् ॥ ११॥ एतावता नीतिशिक्षणेन । साक्षिवत् पुत्रे मयि वा पक्ष-पातमकुर्वम् बृहि । राजन् हे धृतराष्ट्र राज्ञां हीति । परिकृ तानि द्वेषेणेति शेषः । तर्हि ते सान्त्वं दत्वा घातयन्ति कोपं प्रच्छादयन्त्येव । अयं तु कोपप्रकाशनाम राजनीति-विदिति भावः ॥ १२ ॥ अबालत्वं पण्डितत्वं आत्मन इतिः क्षेषः । बालोहं विदुर इति च मन्यसे । तद्विपरीतिमस्क्राह य इति । सुत्हत्सु अविश्वासकृदेव बाल इत्यर्थः । अवात्स्त्यः मिति पाठे त्वं बाल इति दुर्योघने काकूत्त्या योज्यम्॥ १३॥

\$

न श्रेयसे नीयते मन्दबुद्धिः स्त्री श्रोत्रियस्येव गृहे प्रदुष्टा । ध्रुवं न रोचेद्धरतर्षमस्य पातेः कुमार्या इव षष्टिवर्षः ॥ १४ अतः प्रियं चेद्नुकाङ्कृसे त्वं सर्वेषु कायेषु हिताहितेषु । स्त्रियश्च राज्ञञ्जडणङ्गुकांश्च पृच्छ खं वै तार्देशांश्चव सर्वान् ॥ १५ **स्व**म्यते खलु पापीयान्नरो नु प्रियवागिह । अप्रियस्य हि पश्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्रुमः१६ यस्तु धर्मपरश्च स्याद्धिःवा भर्तुः प्रियाप्रिये।

अभियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवः अव्याघिजं कटुजं तीक्ष्णमुष्णं ोम् ॥ ८ यशो मुषं परुषं पूतिगान्धम् । सतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो मन्युं महाराज पिब प्रशाम्य ॥ वैचित्रवीर्यस्य यशोघनं च वाञ्छाम्यहं सह पुत्रस्य शश्वत्। यया तथा तेस्तु नमश्च तेस्तु ममापि च स्वास्ति दिशन्तु विप्राः ॥ १६ आशीविषानेत्रविषान्कोपयेत्र च पण्डितः। एवं तेहं वदामीदं प्रयतः कुरुनन्दन ॥

इति श्रीमहामा० समाप० धूतपर्षणि विदुरहितवाषये चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥

६५

२

शकुनिषवाच ।

बहुविसं पराजैषीः पाण्डवानां युधिष्ठिर । आंचस्य वित्तं कौन्तेय यदि तेस्त्यपराजितम् ॥१

युधिष्ठिर उवाच।

मम वित्तमसंख्येयं यदहं वेद सौबल। अय त्वं शकुने कस्माद्वित्तं समनुपृच्छसि॥ अयुतं प्रयुतं चैव शङ्कु पद्मं तथार्बुदम्। खर्वे राङ्कानिखर्व च महापद्मं च कीटयः॥ 3 मध्यं चैव परार्धे च सपरं चात्र पण्यताम् । पतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ 8

वैशंपायन उवाच । पतच्छूत्वा व्यवसितो निकृति समुपाभितः । जितमित्येव शक्कानिर्युधिष्टिरमभाषत ॥ युधिष्ठिर उवाच । गवाश्वं बहुधेनूकमसंख्येयमजाविकम्। यर्तिकचिद्नुपर्णोशां प्राविसन्धोरपि सौबल । एतन्मम धनं सर्वे तेन दीव्याम्यहं त्वया

वैशंपायन उवाच । पतच्छ्रत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः। जितामित्येव शकुनिर्युधिष्टिरममाषत॥

ध्रुवं स्थिरं राज्यादिकं न रोचेन्न रोचते । यद्वा ध्रुवं निश्चितं हितोपदेष्टेति शेषः । भरतर्षभस्यत्युपहासः ॥१४॥ यत्तु परुषाणि मा वोच इत्युक्तं तत्राह लभ्यत इति । पथ्यं परिणामे हितम् ॥ १६॥ हे महाराज यं असन्तो न पिबन्ति तं सतां पेयं मन्युं दैन्यं पिव । मन्युँदैन्ये कतौ क्षुमीत्युक्तम् । तच अम्याधिजम् । किं तु कटुजं दूषण-बस् । 'दूषणे कडुः 'इति विश्वः । तीक्ष्णं मर्माच्छत् । उष्णं ्तापजनकम् । यशोमुषं कीर्तिव्रम् । परुषं रूक्षं निःस्रहं पूर्ति-ं बन्धिम् । प्रतिदुष्टं तद्रन्धि दुष्टवदामासमानम् । औषध-ं मेप्पेताहसम् । अभ्याधये जायते तत् अभ्याधिकम् । कटुजं व्हनयादिकदुद्रव्यज्ञम् । तीक्ष्णं वेदनाकरम् । उष्णं जाड्य-

नाशकम् । यशोमुषं कामोद्दीपनेन । परुषं धृतादिसाधन-हीनम् । पूर्तिगान्धि लघुनादिवहुर्गन्धि । पिब मन्युं औषधं वा गिल । प्रशाम्य प्रशमं आरोग्यं च प्राप्नुहि ॥ १८॥ शश्वत् निरन्तरम् ॥ १९ ॥ आशाविषान् दंष्ट्राविषान् । नेत्रविषान् दिष्टाविषान्। शक्षेण कोधदृष्ट्या च पाण्डवास्त्वा धक्यन्तीति भावः ॥ २० ॥ इति सभापर्वणि नैलकळीके भारतभावदीपे चतुःषष्टितमोध्यायः ॥ ६४ ॥

बह्विति । पराजैषीः हारितवान् ॥ १ ॥ सपरं सामिकं परार्घादप्यधिकम् ॥ ४ ॥ पर्णाञ्चा नदी ॥ ६ ॥

युधिष्ठिर उवाच । परं जनपदो भूमिखाह्मणधनैः सह । अब्राह्मणाश्च पुरुषा राजञ्चिछष्टं धनं मम । पतद्वाजन्मम घनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ 6 वैशंपायन उवाच। पतच्छूत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः । जितामित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ 9 युधिष्ठिरं उवाच । राजपुत्रा इमे राजञ्च्छोमन्ते यैर्विभूषिताः। कुण्डलानि च निष्काश्च सर्वे राजविभूषणम् । पतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ १० वैशंपायन उवाच। एतच्छ्रत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः । जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ ११ युधिष्ठिर उवाच । क्यामो युवा लोहिताक्षः सिंहस्कन्धो महाभुजः नकुलो ग्लह एवैको विध्येतन्मम तद्धनम् ॥ १२ शक्कानिरुवाच । प्रियस्ते नकुलो राजन्राजपुत्रो युधिष्टिर । अस्माकं वदातां प्राप्तो भूयः केनेह दीव्यसे ॥ १३ वैशंपायन उवाच । एवसुक्त्वा तु तानसाञ्चछक्तुनिः प्रत्यदीव्यत । जितामत्येव शकुनिर्धृधिष्ठिरमभाषत ॥ युधिष्ठिर उवाच । अयं धर्मान्सहदेवोनुशास्ति लोके ह्यस्मिन्पण्डिताख्यां गतश्च । अनर्हता राजपुत्रेण तेन दीव्याम्यहं चात्रियवित्रियेण ॥ १५ वैशंपायन उवाच । पतच्छूत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः। जितमित्येव शकुनिर्धुधिष्ठिरमभाषत ॥ शकुनिरुवाच । माद्रीपुत्रौ प्रियौ राजंस्तवेमौ विजितौ मया। गरीयांसी तु ते मन्ये भीमसेनघनंजयी ॥ १७ युधिष्ठिर उवाच। अधर्म चरसे नूनं यो नावेक्षसि वै नयम्।

अप्रियवत् प्रियमपि यूते त्यजामीत्यर्थः ॥१५॥ सुमनसां परस्परमैकमत्यवतां भेदं वैमत्यम् ॥१८॥ मत्तः वित्तविव-श्चित्तत्वेनाधमकर्ता । सगतें नरके स्थाणं स्थाणुत्वं ऋच्छति प्राप्नोति । आर्छतीति पाठे आङ् पूर्वस्य रूपम् । ज्येष्ठो वय-

यो नः सुमनसां मूढ विभेदं कर्तुमिच्छ।सि ॥ १८ शक्कानिरुवाच । गर्ते मत्तः प्रपतते प्रमत्तः स्थाणुमुञ्छति । ज्येष्ठो राजन्वरिष्ठोसि नमस्ते भरतर्षभ ॥ १९ खप्ने तानि न दृश्यन्ते जाग्रती वा युधिष्ठिर । कितवा यानि दीव्यन्तः प्रलपन्त्युत्कटा इव॥२० युधिष्ठिर उवाच । यो नः संख्ये नौरिव पारनेता जेता रिपूणां राजपुत्रस्तरस्वी । अनर्हता लोकवीरेण तेन दीव्याम्यहं शकुने फालाुनेन ॥ २१ वैशंपायन उवाच । एतच्छूत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः। जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत॥ ેરર शकुनिरुवाच । अयं मया पाण्डवानां धनुर्घरः पराजितः पाण्डवः संव्यसाची । भीमेन राजन्दयितेन दीव्य यत्केतवं पाण्डव तेऽवशिष्टम ॥ २३ युधिष्ठिर उवाच । यो नो नेता युधि नः प्रणेता यथा वजी दानवरात्रुरेकः । तिर्यक्प्रेक्षी संनतभूभेहात्मा सिहस्कन्धो यश्च सदात्यमधी ॥ 58 बलेन तुल्यो यस्य पुमान्न विद्यते .गदाभृतामम्य इहारिमद्नः। अनर्हता राजपुत्रेण तेन दीव्याम्यहं भीमसेनेन राजन्॥ वैशंपायन उवाच । प्तच्छूत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः २६ जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ शकुनिरुवाच। बहुवित्तं पराजैषीम्रीतृंश्च सहयद्विपान् । आंचश्व वित्तं कौन्तेय यदि तेस्यपराजितम् २७

साधिकः । वरिष्ठो गुणैराधिकः ॥ १९ ॥ मत्तत्वमेवाह स्वप्न इति । मत्तस्य मम वचः क्षन्तस्यमिति भावः ॥२०॥ संस्थे संप्रामे तरस्वी वेगवान् ॥ २१ ॥ कैतवं कितवेभ्य आह-र्तस्यं धनम् ॥ २३ ॥

४५

युधिष्ठिर उवाच ।

ग्रहं विशिष्टः सर्वेषां म्रातृणां दयितस्तथा ।
कुर्यामहं जितः कर्म स्वयमात्मन्युपप्नुते ॥ २८
वैशंपायन उवाच ।

पतच्छुत्वा व्यवसितो निकृतिं समुपाश्चितः ।
जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ २९
शकुनिस्वाच ।

शकुनिस्वाच । पतत्पापिष्ठमकरोर्यदात्मानं पराजये । शिष्टे सति घने राजन्पाप आत्मपराजयः ॥ ३०

वैशंपायन उवाच । पवसुक्त्वा मताक्षस्तान्छहे सर्वानवस्थितान् । पराजयं छोकवीरानुक्त्वा राक्षां पृथकपृथक् ॥३१ शक्किनिरुवाच ।

अस्ति ते वै प्रिया राजन्म्छह पकोऽपराजितः। पणस्व कृष्णां पाञ्चाछीं तयात्मानं पुनर्जय ॥ ३२

युधिष्ठिर उवाच ।
नैव न्हस्वा न महती न कृशा नातिरोहिणी ।
नीलकुञ्चितेकशी च तया दीव्याम्यहं त्वया ३३
शारदोत्पलपत्राक्ष्या शारदोत्पलगन्थया ।
शारदोत्पलसेविन्या रूपेण श्रीसमानया ॥ ३४
तथैव स्यादानृशंस्यात्तया स्याद्र्पसंपदा ।
तथा स्याच्छीलसंपत्या यामिच्छेत्पुरुषः स्नियम॥

सर्वेग्रंगेहिं संपन्नामनुकूलां प्रियंवदाम् । यादशीं धर्मकामार्थितिद्धिमिन्छेन्नरः स्त्रियम् ३६ चरमं संविशति या प्रयमं प्रतिबुध्यते । आगोपालाविपालेम्यः सर्वे वेद कृताकृतम् ॥३७ आमाति पद्मवद्वकं सस्वेदं मिल्लकेव च । वेदीमध्या दार्धकेशी ताम्रास्या नातिलोमशा ३८ तयैवंविधया राजन्पाञ्चाल्याहं सुमध्यया । ग्लहं दीन्यामि चार्वकृत्या द्रौपद्या हन्त सौबल३९

वैशंपायन उवाच।
पवमुक्ते तु वचने धर्मराजेन धीमता।
विश्विगित्वेव वृद्धानां सभ्यानां निःस्ता गिरः॥
वृद्धमे सा सभा राजन्राक्षां संजिक्षरे शुचः।
भीष्मद्रेणकृपादीनां स्वदेश्च समजायत॥ ४१
शिरो गृहीत्वा विदुरो गतसत्त्व इवाभवत्।
आस्ते ध्यायन्नधोवक्रो निःश्वसन्निव पन्नगः॥४२
धृतराष्ट्रस्तु तं हृष्टः पर्यपृच्छत्पुनः पुनः।
किं जितं किं जितमिति ह्याकारं नाभ्यरक्षत ४३
जहर्ष कर्णीतिभृशं सह दुःशासनादिभिः।
इतरेषां तु सभ्यानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्ञलम्॥ ४४
सौबलस्त्विभधायैवं जितकाशी मदोत्कटः।

च्छालसपत्या याामच्छत्पुरुषः ।स्नयम्॥ ाजतामत्येव तानक्षान्पुनरेवान्वपद्यत ॥ इति श्रीमहामारते सभाप० द्यूतप० द्रौपदीपराजये पञ्चषधितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

# TEST

उपशुने जिते ॥ २८ ॥ पापिष्ठं अत्यधमं पापः पापहेतुः ॥ ३० ॥ ग्लहं पणिवषये राजानं प्रति एवमुक्ता राज्ञां पाण्डवानां पराजयं च लोकवीरान्त्रिति उक्त्वा शकुनिस्वाचेत्युक्तरेण संबन्धः ॥ ३१ ॥ आत्मानं प्रति पणं पुनर्जय दास्यान्मोचय । नो चेत् द्रौपदी वाऽस्म-हासी भविष्यतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ नातिरोहिणी नातिरक्ता ॥ ३३ ॥ शारदोत्पलसेविन्याः लक्ष्म्याः रूपेण समानया । श्रिया लावण्यसौभाग्यादिरूपया च समानया । श्रीति भिन्नं पदं लान्दसस्तृतीयाया लुक्पूर्वसवर्णी वा ॥ ३४ ॥ तथैवेति

लक्ष्मीसाम्यमुच्यते ॥ ३५ ॥ धर्मकामार्थसिद्धिं धर्मकामयोर्ध्योः सिद्धिर्यया सा तथा ताम् । अर्थामिति पाठे सिद्धिमिव सिद्धिम् ॥ ३६ ॥ मिल्लिकेव सुरिभिरिति शेषः ।
संमोदो मिल्लिकेव चेति गौडपाठे संमोदः परिमरुः वेदीव
इश्वमध्या ॥ ३८ ॥ सुमध्यया सुन्दरमध्यया ॥ ३९ ॥
आकारं हर्षकृतं स्वाभिश्रायम् ॥ ४३ ॥ एवं अभिधाय
अस्ति ते वे प्रियाराजिलत्यादिकमुक्त्वा जितकाशी जयशोभी ॥४५॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे
पञ्चषितमोऽध्यायः ॥६५॥



इइ

दुर्योधन उवाच। पहि झत्तद्वीपदीमानयस्व व्रियां भार्यो संमतां पाण्डवानाम् । संमार्जतां वेश्म परैत शीव्रं तत्रास्तु दासीभिरपुण्यशीला ॥ विदुर उवाच। दार्विभाषं भाषितं त्वाहरोन न मन्द संबुध्यसि पाशबद्धः। प्रपाते त्वं लम्बमानो न वेत्सि व्याच्रान्मृगः कोपयसेतिवेलम् ॥ आशीविषास्ते शिरसि पूर्णकोपा महाविषाः । मा कोपिष्ठाः सुमन्दात्मन्मा गमस्त्वं यमश्रयम् ३ न हि दासीत्वमापन्ना कृष्णा भवितुमहीते । अनीशेन हि राक्षेषा पणे न्यस्तेति मे मतिः॥ ४ अयं धत्ते वेणुरिवात्मधाती फलं राजा धृतराष्ट्रस्य पुत्रः। यूतं हि वैराय महाभयाय मत्तो न बुध्यत्ययमन्तकालम् ॥ नारुन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत । ययास्य वाचा पर उद्विजेत

न तां वदेद्वतीं पापलोक्याम्॥ ક समुचरन्त्यतिवादाश्च वक्रा-चैराहतः शोचति रात्र्यहानि । परस्य ना मर्मसु ते पतन्ति तान्पण्डितो नावस्रजेत्परेषु ॥ Ø अजो हि शस्त्रमागे लिक्लैकः शस्त्रे विपन्ने शिरसास्य भूमौ निकृत्तनं स्वस्य कण्ठस्य घोरं तद्वद्वैरं मा कृथाः पाण्डुपुत्रैः ॥ 6 न किंचिदित्यं प्रवदन्ति पार्था वनेचरं वा गृहमेधिनं वाः। तपस्विनं वा परिपूर्णविद्यं भवन्ति हैवं श्वनराः सदैव ॥ द्वारं सुघोरं नरकस्य जिहां न बुध्यते घृतराष्ट्रस्य पुत्रः। तमन्वेतारो बहवः कुरूणां धूतोदये सह दुःशासनेन ॥ 80 मज्जन्त्यलाबूनि शिलाः प्रवन्ते मुह्यन्ति नावोम्भासि शश्वदेव। मूढो राजा धृतराष्ट्स्य पुत्रो न मे वाचः पथ्यरूपाः श्रणोति ॥

६६

एहीति । वेश्मः संमार्जतां परैतु पराकृता धिकृता सती एतु आयातु ॥ १ ॥ दुर्विभाषं दुर्विकल्पम् ॥ २ ॥ वेणुः वेनापरनामा राजा स हि ऐश्वर्य प्राप्य मान्यान् अमानयन् सचो नष्टः एवमयमपीत्यर्थः ॥ ५ ॥ अरुन्तुदःमर्मभेदी । नृशंसवादी परुषवादी। हीनतः नीचेन कर्मणा बृतादिना। परं शत्रुं अभ्याददीत वशे कुर्वीत। उषती दाहिका । रशतीमिति पाठे अकल्याणीम् । पापलोक्यां नरकावहाम् ॥ ६ ॥ अजो हि शस्त्रमगिलिकलेक इति । इयं कथा वनैकचरप्रसिद्धा । एकोऽजः शत्रमगिलत् गिलितुमारव्यस्ततस्तदशक्तवन् भूमी आस्यं निपात्य पद्मामुचाल्य भोक्तुमारब्धः ततस्तिस्मिनु-चलिते सति शिरसा सह स्वस्य कण्ठस्य निकृत्तनं प्राप्य ममार । तद्वरवमपि पाण्डवैवैरशस्त्रेण खहननं मा कृथा इति प्राञ्चः । कश्चित्किल मत्स्यघाती बिडम् धान्यपिष्टेनोप-लिप्य यावज्जलाशये पातयति तावद्रृहच्छागेन चापलात्त-त्सपिष्टमेव गिलितम् । तिनिष्कासने विदर्शिणकण्ठण्छागो ममा-रेत्याख्यायिकात्र दृष्टान्तार्थमुका । पदयोजना तु एकः अजः घोरं शस्त्रं बिंडरा अगिलत् ितितवान् । कुतोस्य घोरत्वं तत्राह । अस्य अजस्य शिरसा सह भूमौ शस्त्रे विपने विस्ने-वेण प्राप्ते सति स्वस्य कण्ठस्य निकृन्तनं कर्तनं छेरहेतः यतोऽभवदिखन्वयः । अजकण्ठस्थं शस्त्रं सूत्रेणाकृष्यमाणं ताच्छरसा सहैव तदेहाद्विभक्तमभूदित्यर्थः । पद्भिरपास्य भूमि-मिति पाठे तु शक्ने विपन्ने पद्धिर्भूमिमपास्य कण्ठस्य कृन्तनं छेदनं आपेत्याच्यात्हत्य योज्यम् । अयं भावः । पशुकण्ठान्नि-ष्कास्यमाणे बडिशे पशुरेव अन्तरिक्षस्थोऽभवन तु ततो बाडिशं वियुज्यते ततश्व पशोर्मरणानिश्वयाद्वाडिशार्था तस्य कण्ठच्छेदं कृतवानि।ते । एवं बडिशस्थानीयां द्रौपदीं स्पृत्तन् छाग इव त्वमिप नंक्ष्यसीति भावः ॥ ८॥ पार्थाः ब किंचिद्वदन्ति । श्वनरास्तु न किंचिद्वदन्ति । अन्यदुर्वा-क्यादिति शेषः । वनेचरं वानप्रस्थम् । भषन्ति हैवं श्वनराः शुनकतुल्याः नराः आपत्सु धीरानुद्दिय भषन्ति । घीरास्त्र धीरत्वादेव तन्न गणयन्तीत्यपि पाण्डवानप्रत्यापयतीति चिनिः ॥ ९ ॥ यूतोदये यूतऋते उत्कर्षे ॥ १० ॥ अलाबुमज्जना-दिवत् हितमप्यहितवदुष्टानां भातीत्याश्चार्यम् ॥ १९॥

युधिष्ठिर उवाच ।
अहं विशिष्टः सर्वेषां स्नातृणां दयितस्तथा ।
कुर्यामहं जितः कर्म स्वयमात्मन्युपप्नुते ॥ २८
वैशंपायन उवाच ।
पतच्छुत्वा व्यवसितो निकृतिं समुपाश्रितः ।
जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ २९

शकुनिरुवाच । पतत्पापिष्ठमकरोर्थदात्मानं पराजये । शिष्टे सति धने राजन्याप आत्मपराजयः ॥ ३०

वैशंपायन उवाच । प्वमुक्त्वा मताक्षस्तान्छहे सर्वानवस्थितान् । पराजयं लोकवीरानुक्त्वा राक्षां पृथक्पृथक् ॥३१ शक्कनिरुवाच ।

अस्ति ते वै प्रिया राजन्म्लह एकोऽपराजितः । पणस्व कृष्णां पाञ्चालीं तयात्मानं पुनर्जय ॥ ३२

युधिष्ठिर उवाच ।
नैव न्हस्वा न महती न छशा नातिरोहिणी ।
नीलकुञ्चितंकशी च तया दीव्याम्यहं त्वया ३३
शारदोत्पलपत्राक्ष्या शारदोत्पलगन्धया ।
शारदोत्पलसेविन्या रूपेण श्रीसमानया ॥ ३४
तथैव स्यादानृशंस्यात्तथा स्याद्यसंपदा ।
तथा स्याच्छीलसंपत्या यामिच्छेत्पुरुषः स्नियम॥

सर्वेर्गुगैहिं संपन्नाम जुक्क छां त्रियंवदाम् । यादर्शी धर्मकामार्थि सिक्षित्र क्षियम् ३६ चरमं संविशति या प्रयमं प्रतिबुध्यते । आगोपालाविपालेभ्यः सर्वे वेद कृताकृतम् ॥३७ आभाति पन्नवद्धक्रं सस्वेदं मिल्लकेव च । वेदीमध्या दार्धकेशी ताम्रास्या नातिलोमशा ३८ तयैवंविधया राजन्पा खाल्याहं सुमध्यया । ग्लहं दीव्यामि चार्वक्षया द्रौपद्या हन्त सौबल३९

एवमुक्ते तु वचने धर्मराजेन धीमता । विश्विगित्वेव वृद्धानां सभ्यानां निःस्ता गिरः॥ चुक्षुमे सा सभा राजन्राज्ञां संजिक्षरे श्रुचः । भीष्मद्रोणकृपादीनां स्वदेश्च समजायत॥ ४१

वैशंपायन उवाच ।

शिरो गृहीत्वा विदुरो गतसत्व इवाभवत् । आस्ते ध्यायन्नधोवको निःश्वसन्निव पन्नगः ॥४२ धृतराष्ट्रस्तु तं दृष्टः पर्यपृच्छत्पुनः पुनः । किं जितं किं जितमिति द्याकारं नाभ्यरक्षत ४३ जहर्ष कर्णोतिभृशं सह दुःशासनादिभिः।

इतरेषां तु सभ्यानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम् ॥ ४४ सौबलस्विभघायवं जितकाशी मदोत्कटः । जितमित्येव तानक्षान्युनरेवान्वपद्यत ॥ ४५

इति श्रीमहामारते सभाप० द्यूतप० द्रौपदीपराजये पञ्चषितमोऽध्यायः॥ ६५॥

### 28816

उपशुने जिते ॥ २८ ॥ पापिष्ठं अत्यधमं पापः पापहेतुः ॥ ३० ॥ ग्लहं पणिवषये राजानं प्रति एवमुक्ता राज्ञां पाण्डवानां पराजयं च लोकवीरान्प्रति उक्ता शकुनिस्त्राचेत्युक्तरेण संबन्धः ॥ ३१ ॥ आत्मानं प्रति पणं पुनर्जय दास्यान्मोचय । नो चेत् द्रौपदी वाऽस्म-हासी भविष्यतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ नातिरोहिणी नातिरक्ता ॥ ३३ ॥ शारदोत्पलसोविन्याः लक्ष्म्याः रूपेण समानया । श्रिया लावण्यसौभाग्यादिरूपया च समानया । श्रीति भिन्नं पदं छान्दसस्तृतीयाया लुक्पूर्वसवर्णी वा ॥ ३४ ॥ तथैवेति

लक्ष्मीसाम्यमुच्यते ॥ ३५ ॥ धर्मकामार्थसिद्धिं धर्मकामयो-र्थयोः सिद्धियया सा तथा ताम् । अर्थामिति पाठे सिद्धि-मिन सिद्धिम् ॥ ३६ ॥ मिलकेन सुरिभिरिति शेषः । संमोदो माल्लिकेन चेति गौडपाठे संमोदः परिमलः नेदीन क्रशमध्या ॥ ३८ ॥ सुमध्यया सुन्दरमध्यया ॥ ३९ ॥ आकारं हर्षकृतं स्नामिश्रायम् ॥ ४३ ॥ एवं अभिघाय अस्ति ते ने प्रियाराजिनित्यादिकसुन्दना जितकाशी जय-शोमी ॥४५॥ इति सभापर्नणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चषाष्टितमोऽध्यायः ॥६५॥



६६

दुर्योधन उवाच । एहि क्षत्तद्वीपदीमानयस्व व्रियां भार्यो संमतां पाण्डवानाम् । संमार्जतां वेश्म परैतु शीघ्रं तत्रास्तु दासीभिरपुण्यशीला ॥ विदुर उवाच । दुर्विभाषं भाषितं त्वाहरोन न मन्द संबुध्यसि पाशबद्धः। प्रपाते त्वं लम्बमानी न वेत्सि व्याच्रान्मृगः कोपयसेतिवेलम् ॥ आशीविषास्ते शिरसि पूर्णकोपा महाविषाः। मा कोपिष्ठाः सुमन्दातमन्मा गमस्त्वं यमक्षयम् ३ न हि दासीत्वमापना कृष्णा भवितुमहीते । अनीशेन हि राक्षेषा पणे न्यस्तेति मे मतिः ॥ ४ अयं धत्ते वेणुरिवात्मघाती फलं राजा घृतराष्ट्रस्य पुत्रः। वृतं हि वैराय महाभयाय मत्तो न बुध्यत्ययमन्तकालम् ॥ नारुन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत । ययास्य वाचा पर उद्विजेत

न तां वदेदुषतीं पापलोक्याम् ॥ દ્ समुचरन्त्यतिवादाश्च वक्रा-चैराहतः शोचति रात्र्यहानि । परस्य ना मर्मसुं ते पतन्ति तान्पण्डितो नावसृजेत्परेषु ॥ Ø अजो हि रास्त्रमागे लिक्लैकः शस्त्रे विपन्ने शिरसास्य भूमौ । निकृतनं स्वस्य कण्ठस्य घोरं तद्वद्वैरं मा कृथाः पाण्डुपुत्रैः ॥ 6 न किंचिदित्थं प्रवदन्ति पार्था वनेचरं वा गृहमेथिनं वाः। तपस्विनं वा परिपूर्णविद्यं भवन्ति हैवं श्वनराः सदैव ॥ द्वारं सुघोरं नरकस्य जिहां न बुध्यते घृतराष्ट्रस्य पुत्रः। तमन्वेतारो बहवः कुरूणां धूतोदये सह दुःशासनेन ॥ १० मज्जन्त्यलाबृनि शिलाः प्रवन्ते मुह्यन्ति नावोम्भासि शश्वदेव । मूढो राजा धृतराष्ट्स्य पुत्रो न मे वाचः पथ्यरूपाः श्रुणोति ॥ ११

ફફ

एहीति । वेर्मः संमार्जतां परैतु पराकृता विकृता सती एतु आयातु ॥ १ ॥ दुर्विभाषं दुर्विकल्पम् ॥ २ ॥ वेणुः वेनापरनामा राजा स हि ऐश्वर्य प्राप्य मान्यान् अमानयन् सद्यो नष्टः एवमयमपीत्यर्थः ॥ ५॥ अरुन्तुदःमर्मभेदी । नृशंसवादी परुषवादी। हीनतः नीचेन कर्मणा ग्रूतादिना। परं शत्रुं अभ्याददीत वशे कुर्वीत। उषती दाहिका । रुशतीमिति पाठे अज्ञल्याणीम् । पापलोक्यां नरकावहाम् ॥ ६ ॥ अजो हि शस्त्रमगिलात्कलेक इति । इयं कथा वनैकचरप्रसिद्धा । एकोऽजः शत्रमागिलत् गिलितुमारव्यस्ततस्तदशक्तवन् भूमी आस्यं निपात्य पद्मामुचाल्य भोक्तुमारव्यः ततस्तिस्मिन्नु-चलिते सति शिरसा सह स्वस्य कण्ठस्य निकृन्तनं प्राप्य ममार । तद्वत्त्वमपि पाण्डवैवैरशस्त्रेण खहननं मा कृथा इति प्राञ्चः । कश्चित्किल मत्स्यघाती बिडेंस घान्यपिष्टेनोप-लिप्य यावज्जलाशये पातयति तावद्रृहच्छागेन चापलातः त्सपिष्टमेव गिलितम् । तनिष्कासने विदीर्णकण्ठण्छागो ममा-रेत्याख्यायिकात्र दृष्टान्तार्थमुक्ता । पदयोजना तु एकः अजः घोरं शस्त्रं बिंडरं अगिलत् गिलितवान् । कुतोस्य घोरत्वं तत्राह । अस्य अजस्य शिरसा सह भूमौ शस्त्रे विपन्ने विस्ने-वेण प्राप्ते सति स्वस्य कण्ठस्य निकृत्तनं कर्तनं छेद<u>हेत</u>ः यतोऽभवदित्यन्वयः । अजकण्ठस्थं शस्त्रं सूत्रेणाकृष्यमाणं ताच्छरसा सहैव तद्देहाद्विभक्तमभूदित्यर्थः । पद्भिरपास्य भूमि-मिति पाठे तु शक्ने विपन्ने पद्धिर्भूमिमपास्य कण्ठस्य क्रन्तनं छेदनं आपेत्याच्यात्हत्य योज्यम् । अयं भावः । पग्रुकण्ठान्त्रि-ष्कास्यमाणे बडिशे पशुरेव अन्तरिक्षस्थोऽभवन्न तु ततो बाडिशं वियुज्यते ततश्च पशोर्मरणानिश्चयाद्वाडिशार्था तस्य कण्ठच्छेदं कृतवानि।ते । एवं बडिशस्थानीयां द्रौपदीं स्पृत्रन् छाग इव त्वमपि नंक्ष्यसीति भावः ॥ ८॥ पार्थाः ब किंचिद्वदन्ति । श्वनरास्तु न किंचिद्वदन्ति । अन्यदुर्वा-क्यादिति शेषः । वनेचरं वानप्रस्थम् । भषन्ति हैवं श्वनराः शुनकतुल्याः नराः आपत्सु धीरानुद्दिय भषन्ति । **घीरास्त** धीरत्वादेव तन्न गणयन्तीत्यपि पाण्डवान्प्रत्यापयतीति च्विनः ॥ ९ ॥ यूतोदये यूतऋते उत्कर्षे ॥ १० ॥ अलाबुमज्जना-दिवत् हितमप्यहितवदुष्टानां मातीत्याश्वार्यम् ॥ ११॥

अन्तो नृनं भावितायं कुरूणां सुदारुणः सर्वहरो विनादाः ।

वाचः काव्याः सुद्धदां पथ्यरूपा न सूयन्ते वर्धते लोभ एव ॥

१२

इति श्रीमहाभा० सभाप० द्यूतपर्वणि विदुरवाक्ये षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

#### 300 de

१७

१

२

8

वैशंपायन उवाच । धिगस्तु श्रत्तारमिति हुवाणो दर्पेण मसो घृतराष्ट्रस्य पुत्रः। अवैक्षत प्रातिकामीं सभाया-मुवाच चैनं परमार्यमध्ये ॥ दुर्योघन उवाच । **प्रातिकामिन्द्रौपदीमानयस्व** न ते मयं विद्यते पाण्डवेम्यः । श्रता ह्ययं विवदत्येव भीतो न चास्माकं वृद्धिकामः सदैव॥ वैशंपायन उवाच । पवमुक्तः प्रातिकामी स सुतः प्रायाच्छीवं राजवचो निशस्य। प्रविश्य च श्वेव हि सिंहगोष्ट समासदन्महिषीं पाण्डवानाम् ॥ प्रातिकाम्युवाच । युधिष्ठिरो धूतमदेन मत्तो दुर्योधनों द्रौपदि त्वामजेषीत्। सा त्वं प्रपद्यस्व घृतराष्ट्रस्य वेश्म नयामि त्वां कर्मणे याञ्चसेनि॥ द्वीपगुवाच । क्यं त्वेवं वदासे प्रातिकामि-न्को हि दीव्येद्धार्यया राजपुत्रः। मुढो राजा द्यूतमदेन मत्तो त्वभून्नान्यत्कैतवमस्य किचित्॥ प्रातिकाम्युवाच । यदा नाभृत्केतवमन्यदस्य

तदादेवीत्पाण्डवोजातशतुः। न्यस्ताः पूर्वे म्रातरस्तेन राश्चा स्वयं चात्मा त्वमयो राजपुत्रि ॥ દ્દ द्रौपद्यवाच । गच्छ त्वं कितवं गत्वा समायां पृच्छ सूतज । कि तु पूर्व पराजैषीरात्मानमथवा नु माम्॥ पतज्ज्ञात्वा समागच्छ ततो मां नय सूतज । क्षात्वा चिकीर्षितमहं राम्नो यास्यामि दुःखिता८ वैशंपायन उवाच। समां गत्वा स चोवाच द्रौपद्यास्तद्वचस्तदा । युघिष्ठिरं नरेन्द्राणां मध्ये स्थितमिदं वचः ॥ ९ कस्येशो नः पराजेषीरिति त्वामाह द्रौपदी। कि तु पूर्व पराजैबीरात्मानमथवापि माम् ॥ १० युाघिष्टिरस्तु निश्चेता गतसत्त्व इवाभवत्। न तं स्तं प्रत्युवाच वचनं साध्वसाघु वा ॥ दुर्योधन उवाच । इहैवागत्य पाञ्चाली प्रश्नमेनं प्रमाषताम् । इहैव सर्वे शृण्वन्तु तस्याश्चेतस्य यद्वचः॥ १२ वैशंपायन उवाच । स गत्वा राजमवनं दुर्योधनवशानुगः। उवाच द्रौपदीं स्तः प्रातिकामी व्ययन्निव ॥ १३ प्रातिकाम्युवाच । सभ्यास्त्वमी राजपुत्र्याद्व्यन्ति मन्ये प्राप्तः संशयः कौरवाणाम् । न वै समृद्धि पालयते लघीयान्

अन्तो नाशकरः ॥ १२ ॥ इति समापर्वणि नैलकण्ठीये सारतमावदीपे षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

६७

विगरित्वति । अधिजुवाण इति पाठे इति अन्दाघ्याद्वारः।

धिकं निर्मर्यादं ब्रुवाण इत्यर्थः । प्रातिकामीशब्द ईका-रान्त इष्टन्तश्च ॥ १ ॥ विवदति विपरीतं वदति ॥ २ ॥ सिंहगोष्ठं सिंहस्थानम् ॥ ३ ॥ कैतवं कितवेभ्यो देयं धनम् ॥ ५ ॥ स्रघीयान् नीचतरः ॥ १४ ॥

यस्त्वां सभां नेष्यति राजपुत्रि ॥

१४

द्रीपद्युत्राच । एवं नूनं ध्यद्धात्संविधाता स्पर्शावुभौ स्पृशतो वृद्धवाली । धर्म त्वेकं परमं प्राह लोके स नः शमं धास्यति गोप्यमानः ॥ १५ सोयं धर्मो मात्यगात्कौरवान्वै सम्यानात्वा पृच्छ घर्म्य वचो मे । ते मां ब्र्युर्निश्चितं तत्करिष्ये धर्मात्मानो नीतिमन्तो वरिष्ठाः ॥ १६ श्रुत्वा सूतस्तद्वचो याश्वसेन्याः सभां गत्वा प्राह वाक्यं तदानीम् । अधोमुखास्ते न च किंचिद्र्चु-निर्वन्धं तं धार्तराष्ट्रस्य बुद्धा ॥ १७ वैश्पायन उवाच । युधिष्ठिरस्त तच्छृत्वा दुर्योधनचिकीर्षितम्। द्रीपचाः संमतं दूतं प्राहिणोद्भरतर्षम ॥ एकवस्त्रा त्वघोनीवी रोदमाना रजस्वला। समामागम्य पाञ्चालि श्वञ्जरस्यात्रतो भव ॥ १९ अथ त्वामागतां दृष्ट्रा राजपुत्री समां तदा। सभ्याः सर्वे विनिन्देरन्मनोभिर्धृतराष्ट्रजम् ॥२० स गत्वा त्वरितं दूतः कृष्णाया भवनं नृप। न्यवेदयन्मतं धीमान्धर्मराजस्य निश्चितम् ॥ २१ पाण्डवाश्च महात्मानो दीना दुःखसमन्विताः। सत्येनातिपरीताङ्गा नोदी्क्षन्ते स्म किंचन ॥ २२ ततस्त्वेषां मुखमालोक्य राजा दुर्योधनः स्तमुवाच हष्टः। इहैवैतामानय प्रातिकामिन् प्रत्यक्षमस्याः कुरवो ब्रुवन्तु ॥ २३ ततः स्तस्तस्य वशानुगामी भीतश्च कोपाइपदात्मजायाः। विहाय मानं पुनरेव सभ्या-नुवाच कृष्णां किमहं ब्रवीमि ॥ રક્ષ दुर्योघन उवाच। दुःशासनैष मम स्तपुत्री वृकोदरादुद्विजतेल्पचेताः।

स्वयं प्रगृत्धानय याञ्चसेनीं किं ते करिष्यन्त्यवद्याः सपत्नाः ॥ २५ ततः समुत्याय स राजपुत्रः श्रुत्वा म्रातुः शासनं रक्तष्टीष्टः। प्रविद्य तेद्वेदम महारथाना-मित्यब्रवीद्वीपदीं राजपुत्रीम् ॥ ₹. पहोहि पाञ्चालि जितासि कृष्णे दुर्योधनं पश्य विमुक्तलज्जा । कुरून्भजस्वायतपत्रनत्रे घर्मेण लग्धासि सभा परेहि ॥ २७ ततः समुत्थाय सुदुर्मना सा विवर्णमामृज्य मुखं करेण। आर्ता प्रदुद्राव यतः स्त्रियस्ता वृद्धस्य राष्ट्रः कुरुपुङ्गवस्य ॥ २८ ततो जवेनाभिससार रोषा-द्ःशासनस्तामाभगजमानः। दीर्घेषु नीलेप्वय चोर्मिमत्सु जप्राह केशेषु नरेन्द्रपद्मीम् ॥ २९ ये राजसुयावभृथे जलेन महाऋतौ मन्त्रपृतेन सिक्ताः। ते पाण्डवानां परिभूय वीर्य बलात्ममृष्टा धृतराष्ट्रजन ॥ ŹФ स तां प्रराष्ट्रध्य सभासमीप-मानीय कृष्णामतिदीर्घकेशीम्। दुःशासनो नाथवतीमनाथव-चकर्ष वायुः कदलीमिवातीम् ॥ 38 सा कृष्यमाणा निमताङ्गयधिः शनैरुवाचाथ रजस्वलाऽस्मि । पकं च वासो मम मन्दबुद्धे सभां नेतुं नार्हास मामनार्य ॥ 35 ततोऽब्रवीत्तां प्रसभं निगृह्य केरोषु कृष्णेषु तदा स कृष्णाम्। कृष्णं च जिष्णुं च हरि नरं च त्राणाय विकोशति याश्वसेनी ॥ 33

संविधाता ईश्वरः। स्पर्शी सुखदुः से तृद्धवाली पाण्ड-तमूर्सी स्पृत्ततः प्राप्नुतः शमं स्वास्थ्यम् । धास्यति करिष्यति गोप्यमानः रक्ष्यमाणः ॥ १५ ॥ मानं दुर्यो-धनस्याज्ञामङ्गेन तस्य श्रेष्ठत्वं विद्वाय तिरस्कृत्य ॥२४॥ उद्विजते विभेति । अवक्षाः अस्मद्दासत्वात् ॥ २५ ॥ परैहि घिकृता सती एहि ॥ २७ ॥ ऊर्मिमस्यु वेणीरूपेकः संनिवेशिततया च प्रवहन्नदीजलविष्मेन्नेन्नतेषु । ऊर्मियः वेण्यलंकारास्तद्वत्यु वा ॥ २९ ॥ कृष्मिष्म्यू हरिनरेः नारायणनरावित्यर्थः ॥ ३३ ॥

दुःशासन उवाच । रजस्वला वा भव यामसोन एकाम्बरा वाप्यथवा विवस्त्रा। धूते जिता चासि कतासि दासी दासीषु वासश्च यथोपजोषम् ॥ ३४ वैशंपायन उवाच । प्रकीर्णकेशी पतितार्घवस्त्रा दुःशासनेन व्यवध्यमाना। द्वीमत्यमर्षेण च दह्यमाना शनैरिदं वाक्यमुवाच कृष्णा ॥ 34 द्रौपद्युत्राच । इमे सभायामुपनीतशास्त्राः क्रियावन्तः सर्व एवेन्द्रकल्पाः। गुरुस्थाना गुरवश्चेव सर्वे तेषामग्रे नोत्सहे स्वातुमेवम् ॥ ३६ नृशंसकर्मस्वमनार्थवृत्त मा मा विवस्नां कुरु मा विकाषीः। न मर्षयेयुस्तव राजपुत्राः सेन्द्रापि देवा यदि ते सहायाः ॥ ३७ धर्मे स्थितो धर्मसुतो महात्मा धर्मश्च सुश्मो निपुणोपलक्ष्यः । वाचापि भर्तुः परमाणुमात्र-मिच्छामि दोषं न गुणान्विस्ज्य ॥ ३८ इदं त्वकार्यं कुरुवीरमध्ये रजस्वलां यत्परिकर्षसे माम् । न चापि कश्चित्कुरुतेत्र कुत्सां भ्रुवं तवेदं मतमभ्युपेतः ॥ ३९ धिगस्तु नष्टः खलु भारतानां धर्मस्तथा क्षत्रविदां च वृत्तम्। यत्र त्यतीतां कुरु धर्मवेलां प्रेक्षन्ति सर्वे कुरवः सभायाम् ॥ द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सत्त्वं श्रनुस्तयैवास्य महातमनोपि।

राश्चल्या हीममधर्ममुत्रं न लक्षयन्त्रे कुष्वृद्धमुख्याः ॥ ध्र वैशंपायन उवाच । तथा बुवन्ती करूणं सुमध्यमा मर्तृन्कटाक्षेः कुपितानपश्यत् । सा पाण्डवान्कोपपरीतदेहान् संदीपयामास कटाश्वपातैः॥ ४२ हतेन राज्येन तथा धनेन रतेश्च मुख्येन तथा बभूव। यथा त्रपाकोपसमीरितेन कृष्णांकटाक्षेण बभूव दुःसम् ॥ કર दुःशासनश्चापि समीक्ष्य कृष्णा-मवेक्षमाणां ऋपणान्पतींस्तान्। आध्य वेगेन विसंज्ञकल्पा-मुवाच दासीति हसन्सशब्दम्॥ 88 कर्णस्तु तद्वाक्यमतीव त्रष्टः संपूजयामास हसन्सशब्दम् । गान्धारराजः सुबलस्य पुत्र-स्तथैव दुःशासनमभ्यनन्दत्॥ ४५ सभ्यास्तु ये तत्र बभ्वुरन्ये ताभ्यामृते धार्तराष्ट्रेण चैव । तेषामभूद्ःखमतीव कृष्णां द्धा सभायां परिकृष्यमाणाम् ॥ સદ भीष्म उवाच। न धर्मसौक्ष्यात्सुभगे विवेकुं शक्तोमि ते प्रश्नामिमं यथावत् । अस्वाम्यशक्तः पणितुं परस्वं स्त्रियाश्च भर्तुर्वशतां समीक्य ॥ त्यजेत सर्वा पृथिवीं समृद्धां युधिष्ठिरो धर्ममधो न जह्यात्। उक्तं जितोस्मीति च पाण्डवेन तस्मान शक्तोमि विवेकुमेतत्॥ 84

ययोपजोषं यथाहाचि ॥३४॥ उपनीतशास्त्राः अध्यापि-त्तकाक्षाः । गुरुस्थानाः गुरुतुल्यस्थानाः पित्रादितुल्याः । एवं एकवस्रत्वेन ॥ ३६ ॥ निपुणोपलक्ष्यः सूक्ष्मबु-द्विमद्भिरेव सैयः । वाचेति । नाहमपराधिनां भार्या-स्मीति भावः ॥ ३८ ॥ कश्चिदपि तव कुत्सां न कुरुते

किं तु सर्वोपि जनस्त्वदीयं मतमभ्युपेतः ॥ ३९ ॥ अस्य राज्ञो धृतराष्ट्रस्य ॥ ४९ ॥ आध्यूय आकम्प्य ॥ ४४ ॥ भर्तुर्वशतां दासभार्यापि दास्येवेति भावः ॥ ४७ ॥ जितो-स्मीति वदतारमैव पराजितो न तु स्री ॥ ४८ ॥ खूतेऽद्वितियः शकुनिर्नरेषु
कुन्तीसुतस्तेन निस्पृष्टकामः ।
न मन्यते तां निकृतिं युधिष्टिरस्तस्मान्न ते प्रश्नमिमं व्रवीमि ॥ ४९
द्वौपखुत्राच ।
आह्नय राजा कुश्लैरनार्थेर्वुष्टात्मभिनैकृतिकैः सभायां ।
धूतप्रियैनीतिकृतप्रयत्नः
कस्माद्यं नाम निस्पृष्टकामः ॥ ५०
अशुद्धभावैनिकृतिप्रवृत्तैर्बुष्यमानः कुरुपाण्डवाग्र्यः ।
संभूय सर्वेश्च जितोपि यस्मात्
पश्चाद्यं कैतवमभ्युपेतः ॥ ५१

तिष्ठान्ति चेमे कुरवः सभाया-मीशाः सुतानां च तथा स्तुषाणाम्। समीक्ष्य सर्वे मम चापि वाक्यं विद्रुत मे प्रश्नाममं यथावत्॥ ५२ वैशंपायन उवाच । तथा ब्रवन्तीं करणं रदन्ती-मवेक्षराणां कृपणान्पतींस्तान्। दुःशासनः परुषाण्यवियाणि वाक्यान्युवाचामधुराणि चैव ॥ 43 तां कृष्यमाणां च रजस्वलां च स्रस्तोत्तरीयामतदृहमाणाम् । वृकोदरः प्रेक्ष्य युधिष्ठिरं च चकार कोपं परमार्तकपः॥ 488

इति श्रीमहाभा॰ समाप॰ द्यूतपर्वाणि द्रौपदीप्रश्ने सप्तषष्टितमोऽध्यायः॥ ६७॥

६८

भीम उवाच।

भवन्ति गेहे बन्धक्यः कितवानां युधिष्ठिर । न ताभिक्त दीव्यन्ति दया चैवास्ति तास्त्रपि १ काक्यो यद्धनमाहाषीं द्रव्यं यच्चान्यदुत्तमम् । तथान्ये पृथिवीपाला यानि रत्नान्युपाहरन् ॥ २ वाहनानि धनं चैव कवचान्यायुधानि च । राज्यमात्मा वयं चैव कैतवेन हतं परैः ॥ ३ न च मे तत्र कोपोभूत्सर्वस्येशो हि नो भवान् । इमं त्वतिक्रमं मन्ये द्रौपदी यत्र पण्यते ॥ ४ एषा ह्यनर्हती बाला पाण्डवान्प्राप्य कौरवैः ।

त्वत्हते क्रिश्यते क्षुद्रैर्नृशंसैरकृतात्मभिः ॥ ५ अस्याः कृते मन्युरयं त्विय राजान्निपात्यते । बाहू ते संप्रधस्यामि सहदेवाग्निमानय ॥ ६ अर्जुन उवाच । न पुरा भीमसेन त्वमीदशीर्वदिता गिरः । परेस्ते नाशितं नूनं नृशंसैर्धर्मगौरवम् ॥ ७ न सकामाः परे कार्या धर्ममेवाचरोत्तमम् । म्रातरं धार्मिकं ज्येष्ठं कोतिवर्तितुमहिति ॥ ८ आहूतो हि परे राजा क्षात्रं व्रतमनुस्मरन् । दिव्यते परकामेन तन्नः कीर्तिकरं महत् ॥ ९

न च राजजयेनैव त्वज्वयः सिध्यति यूतमर्याः दाविदा शक्किनिनैव तव पृथक् पणीकरणादित्याह यूते इति । राजा तु पराज्ञया त्वां पणीकृतवान् न स्वे-कथं पणितवानिति दोषो 'च्छ्याऽतोऽस्वामी राज्ञीपि च शकुनिबुध्यैव त्वमाजेता तच । तथा शकुनिर्न मन्यते इत्याह नेति यतः पणीकृता अत: प्रागजिता । यतश्चापरदासेन पणीकृता ततोप्यजितैवेति भावः ॥ ४९ ॥ नातिकृतप्रयत्नोऽनभ्यस्तयूतः । राजा मां सभा-यामाहूय कथं निस्रष्टकामः अनीशोपि सन् मदाह्वानेन शत्रृ-न्सकामान्कथं कृतवानित्यर्थः ॥ ५०॥ जितोपीति। भात्मपराजयावसानत्वात् द्यूतस्य । कथं ततोप्युपरिदेवि- तवानित्यर्थः ॥ ५१ ॥ विब्रूत विस्पष्टं ब्रूत न तु भीष्म-वत्संदिग्धमिति भावः ॥ ५२ ॥ तथेति भीष्मेण द्रौपदी-माहात्म्यख्यापनाय प्रश्नस्योत्तरं नोक्तम् । दुःशासनस्तु पाण्डवपक्षपातिनापि भीष्मेण संशयोपन्यासादस्माकमेव जयः इति मन्वानो यत्विचित्प्रललापेत्यर्थः ॥ ५३ ॥ परं अत्य-न्तम् ॥ ५४ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीषे सप्तषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६७ ॥

६८

भवन्तीति ॥१॥ ते तव पुर इतिशेषः संप्रथक्ष्यामि ॥६॥ परकामेन परेच्छया ॥ ९ ॥ मीमसेन उवाच । पवमस्मिन्छतं विद्यां यदि नाहं धनंजय । सुप्तिग्नौ साहितौ बाह्र निर्देहेयं बलादिव ॥ १०

वैशंपायन उवाच । न्तया त्नान्दुःखितान्दृष्ट्वा पाण्डवान्घृतराष्ट्रजः । कृष्यमाणां च पाञ्चालीं विकर्ण इदमब्रवीत् ॥११ यामसेन्या यदुक्तं तद्वाक्यं विद्यूत पार्थिवाः। अविवेकेन वाक्यस्य नरकः सद्य एव नः॥ १२ मीपाश्च घृतराष्ट्रश्च कुरुवृद्धतमावुमौ। समेत्य नाहतुः किचिद्विदुरश्च महामतिः॥ १३ भारद्वाजश्च सर्वेषामाचार्यः कृप एव च। क्रुत एताविप प्रश्नं नाहतुर्द्विजसत्तमौ ॥ १४ ये स्वन्ये पृथिवीपालाः समेताः सर्वतोदिशम् । कामकोघी समुत्सुज्य ते ब्रुवन्तु यथामति॥ १५ यदिदं द्रौपदीवाक्यमुक्तवत्यसकुच्छुभा। विमुख्य कस्य कः पक्षः पार्थिवा वदतोत्तरम् १६ एवं स बहुशः सर्वानुक्तवांस्तान्सभासदः। न च ते पृथित्रीपालास्तमुद्धः साध्वसाधु वा १७ उक्त्वा सकृत्तथा सर्वान्विकणः पृथिवीपतीन् । पाणौ पाणि विनिष्पिष्य निःश्वसन्निद्मव्रवीत् ॥ विब्रुत पृथिवीपाला वाक्यं मा वा कथंचन । मन्ये न्याय्यं यदत्राहं तद्धि वश्यामि कौरवाः॥ चत्वार्याहुर्नरश्रेष्ठा व्यसनानि महीक्षिताम्। मृगयां पानमझांश्च ग्राम्ये चैवातिरक्तताम् ॥२० पतेषु हि नरः सक्तो धर्ममुत्सुज्य वर्तते । यथाऽयुक्तेन च कृतां कियां लोको न मन्यते॥ २१ तद्यं पाण्डुपुत्रेण व्यसने वर्तता भृशम्। समाहतेन कितवैरास्थितो द्रौपद्यिणः ॥ २२ साधारणी च सर्वेषां पाण्डवानामानिन्दिता । जितेन पूर्वे चानेन पाण्डेवन कृतः पणः ॥ 23 इंग्रं च कीर्तिता कृष्णा सौबलेन पणार्थिना । पतत्सर्वे विचार्याहं मन्ये न विजितामिमाम् २४ ्रपतच्छूत्वा महात्रादः सभ्यानामुदतिष्ठत ।

एवमिति । एवं त्वदुक्तप्रकारेण अस्मिन् प्रस्तुते विषये कृतं कुशलं धर्मपालनाख्यं यदि न विद्यां न जानीयां तिहं बाहु दहेयमेव । यतो जानाम्यतो न दहामीत्यर्थः ॥ १० ॥ सर्वतोदिशं सर्वदेशीयाः ॥१५॥ महीकिता राज्ञां प्राम्ये स्त्रीमोगे ॥ २० ॥ तथेति । कृताप्यकृतेव सा क्रियेत्यर्थः ॥ २१ ॥ समाहूतेन प्रेरि-

विकर्ण शंसमानानां सौबलं चापि निन्दताम् २५ तस्मिश्चपरते शब्दे राधेयः कोधमुर्छितः। प्रगृत्य राचिरं बाह्मिदं वचनमद्भवीत् ॥ २६ कर्ण उवाच। दृश्यन्ते वै विकर्णेह वैकृतानि बहुन्यपि। तज्जातस्तिद्वनाशाय यथाग्निररणिप्रजः॥ २७ पते न किंचिदप्याहुश्चोदिता ह्यपि कृष्णया । धर्मेण विजितामेतां मन्यन्ते द्वपदात्मजाम् ॥ २८ त्वं त केवलबाल्येन धातराष्ट्र विदीर्यसे। यद्ववीषि समामध्ये बालः स्थविरमाषितम् ॥ २९ न च धर्मे यथावत्वं वेत्सि दुर्योधनावर। यद्ववीषि जितां कृष्णां न जितेति सुमन्द्धीः ३० कथं द्यविजितां कृष्णां मन्यसे धृतराष्ट्रज । यदा सभायां सर्वस्वं न्यस्तवान्पाण्डवाग्रजः ॥३१ अभ्यन्तरा च सर्वस्वे द्रौपदी भरतर्षम । एवं धर्मजितां कृष्णां मन्यसे न जितां कथम् ३२ कीर्तिता द्रौपदी वाचा अनुश्चाता च पाण्डवैः। भवत्यविजिता केन हेतुनैषा भता तव॥ मन्यसे वा समाभेतामानीतामेकवाससम्। अधर्मेणेति तत्रापि श्र्णु मे वाक्यमुत्तमम् ॥ ३४ एको भर्ता स्त्रिया देवैविंहितः कुरुनन्दन। इयं त्वनेकवशगा बन्धकीति विनिश्चिता॥ अस्याः समामानयनं न चित्रमिति मे मितः। एकाम्बरधरत्वं वाप्यथवापि विवस्नता ॥ यचैषां द्रविणं किंचिद्या चैषा थे च पाण्डवाः। सौबलेनेह तत्सर्वे धर्मेण विजितं वसु॥ दुःशासन सुवालोयं विकर्णः प्राज्ञवादिकः। पाण्डवानां च वासांसि द्रौपद्याश्चाप्युपाहर ॥३८ तच्छूत्वा पाण्डवाः सर्वे स्वानि वासांसिभारत। अवकीर्योत्तरीयाणि समायां समुपाविदान् ॥ ३९ ततो दुःशासनो राजन्द्रौपद्या वसनं बळात्। सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपाकष्टुं प्रचक्रमे ॥

तेन ॥ २२ ॥ सर्वेषां भार्या कथमेकेन पणीकर्तुं शक्येत्याह साधारणीति ॥ २३ ॥ एतसर्वे राज्ञो ब्यसनित्वं जितत्वं पर-प्रवर्तितत्वं द्रीपद्याः साधारणत्वं चेति हेतुचतुष्कम् ॥२४॥ वैकृतानि विपरीतानि ॥ २७ ॥ तान्येवाह यदिति ॥२९॥ प्राज्ञवादिकःप्राज्ञमानी ॥ ३८ ॥ अवकीर्य समन्ततस्ययस्वा ॥ ३९ ॥ वैशंपायन खवाच ।

आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्या चिन्तितो हरिः ।
गोविन्द द्वारकावासिन्कृष्ण गोपीजनिय ॥ ४१
कौरवैः परिभूतां मां कि न जानासि केशव ।
हे नाथ हे रमानाथ वजनाथार्तिनाशन ।
कौरवाणवमम्रां मामुद्धरस्व जनार्दन ॥ ४२
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्विश्वात्मन्विश्वभावन ।
प्रपन्नां पाहि गोन्विद कुरुमध्येवसीदतीम् ॥ ४३
इत्यनुस्मृत्य कृष्णं सा हरिं त्रिभुवनेश्वरम् ।
प्रारुददुःखिता राजन्मुखमाच्छाद्य मामिनी ॥४४
याम्रसेन्या वचः श्रुत्वा कृष्णो गह्णरितोभवत् ।
स्यक्त्वा शय्यासनं पभ्द्यां कृपालुः कृपयाभ्यगात्॥

कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च त्राणाय विकोशति याश्वसेनी । ततस्तु धर्मोन्तरितो महात्मा समावृणोद्धे विविधेः सुवस्त्रेः ॥ ४६ आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्यास्तु विशापते । तद्रूपमपरं वस्त्रं प्रादुरासीदनेकशः ॥ ४७ नानारागविरागाणि वसनान्यथ वै प्रभो ।

प्रादुर्भवन्ति शतशो धर्मस्य परिपालनात् ॥ ४८ ततो हलहलाशब्दस्तत्रासीद्धोरदर्शनः । तदद्भुततमं लोको वीस्य सर्वे महीसृतः । शशंसुद्दीपदीं तत्र कुत्सन्तो धृतराष्ट्रजम् ॥ ४९

आकृष्यमाण इति । हरिः सर्वदुःखसंहर्ता खलसंहर्ता वा । गोविन्दो गवां इदियाणां विन्दतीति विन्दो
लन्धा । सर्वेन्द्रियचालकत्वात्साचिहितो मां कथं न जानासि ।
संनिहितोप्यशक्तः किं कुर्यादत आह । द्वारकावासिन्निति ।
एकरात्रेणैव स्वीयान् आपदः सकाशादुद्धर्तुं समुद्रमच्ये पुरीनिर्माणं तां पुरीं प्रति सर्वनगरस्य युगपरप्रापणं च कुर्वतस्तव मम त्राणमीषत्करमित्यर्थः । ननु संनिहितः शक्तश्च
किमिति दुष्टाननुगृह्धीयादत आह । कृष्ण स्मृतमात्र एव
सर्वदोषकषण ननु तथापि 'अनृतं साहसं माया मूर्खत्वमतिलोभता । अशौचं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ' इत्युक्तेः स्वाभाविक्द्रीदोषो नापनेतुं शक्यः । न
त्याचीविषदंष्ट्राऽमृतस्ववा कर्तुं शक्येत्यत आह गोपीजनप्रिय
नरेषु तावदत्यन्तं नीचा गोपाः तिस्त्रयस्तु ततोपि नीचतरास्तास्विप तवानुग्रहो दश्यते विमृत माद्द्र्यां त्वदेकशरणायां त्वयेव राजस्याभिषेकेणानुगृहीतायामिति भावः

शशाप तत्र भीमस्तु राजमध्ये बृहत्स्वनः। क्रोधाद्विस्फुरमाणोष्ठो विनिष्पिष्य करेकरम् ५०

भीम उवाच।

इदं मे वाक्यमाद्धं क्षत्रिया लोकवासिनः।
नोक्तपूर्वं नरैरन्यैर्न चान्यो यद्वदिष्यति॥ ५१
यद्येतदेवमुक्त्वाहं न कुर्यो पृथिवीश्वराः।
थितामहानां पूर्वेषां नाहं गतिमवामुयाम्॥ ५२
अस्य पापस्य दुर्बुद्धेर्भारतापसदस्य च।
न पिबेयं बलाद्वक्षो भित्ता चेद्वधिरं युधि॥ ५३

वैशंपायन उवाच ।

तस्य ते तद्वचः श्रुत्वा रौद्रं लोमप्रहर्षणम् ।
प्रचक्रुर्बेहुलां पूजां कुत्सन्तो धृतराष्ट्रजम् ॥ ५४
यदा त वासस् राशिः समामध्ये समाचितः ।
ततो दुःशासनः श्रान्तो वीडितः समुपाविशत्॥
धिक्शब्दस्तु ततस्तत्र समभूलोमहर्षणः ।
सभ्यानां नरदेवानां दृष्ट्वा कुन्तीसुतांस्तथा ॥ ५६
न विब्रुवन्ति कौरव्याः प्रश्नमेतमिति सम ह ।
सुजनः कोशति स्मात्र धृतराष्ट्रं विगर्हयन् ॥ ५७
तैतो बाह् समुत्थिप्य निवार्यं च समासदः ।
विदुरः सर्वधर्मेश्र इदं वचनमद्रवीत् ॥ ५८

विदुर उवाच । द्रौपदीप्रश्नमुक्त्वैवं रोरवीति त्वनायवत् । न च विब्रूत तं प्रश्नं सभ्या धर्मोत्र पीड्यते ॥ ५९

॥ ४९ ॥ केशव कश्च अश्व ईशश्व ब्रह्माविष्णुख्दाः तैः सह वाति गच्छतीति केशव ब्रह्मादीनामपि प्रवर्तक तदात्मकेति । अतः सर्वथा रवं मामनुगृह्धीष्वेति भावः । आर्तिनाशनेति गोवर्द्धनोद्धरणदावाप्रिपानादिना त्रजवासिनामार्तिस्त्वयैव यथा नाशिता तथा ममाप्याति नाशयेति भावः ॥ ४२ ॥ विश्वात्मन् विश्वान्तर्यामिन्निस्पर्यः । विश्वभावन विश्वकर्तः । अन्तर्यामित्वेन शत्रुं वाऽस्मिन्नर्थे उदासीनं कुरु अथवा विश्वकर्तृत्वेन वस्त्राणि बहूनि समर्पयेति भावः ॥ ४३ ॥ भामिनी दीप्तिमती स्वस्मिन् भगवदनुप्रहिनश्वयात् शत्रुन-गणयन्तित्यर्थः ॥ ४४ ॥ गृह्वरितः कष्णातिशयाद्गद्रदक्कष्ठः ॥ ४५ ॥ धर्मोन्तरितः धर्म एव अन्तरं वस्त्रं तद्भावं गत-वान् गत्वा च तां वस्त्रभूगैः समात्रणोच ॥ ४६ ॥ नाना-रागाणि च विरागाणि केवलश्वेतानि च । नास्त्यकार्ये कद-र्याणां नास्त्यक्षाम्यं महात्मनाम् । नास्त्युपेक्ष्यो हरेर्भक्त इति यूते प्रदर्शितम् ॥४८॥ शशाप शपथं कृतवान् ॥५०॥ €0.

तं वै सत्येन धर्मेण सभ्याः प्रशमयन्युत ॥ धर्मप्रश्नमतो ब्रूयादार्यः सत्येन मानवः। विब्लयुस्तत्र तं प्रश्नं कामकोधवलातिगाः॥ ६१ विकर्णेन ययाप्रज्ञमुक्तः प्रश्नो नराघिपाः । मवन्तापि हितं प्रश्नं विश्ववन्तु यथामित ॥ ६२ यो हि प्रश्नं न विब्र्याद्धर्मदर्शी सभां गतः। अनृते या फलावातिस्तस्याः सोऽर्घ समश्रुते ६३ यः पुनर्वितयं ब्रूयाद्धर्मदर्शी समां गतः । अनृतस्य फलं कृत्स्नं संप्राप्नोतीति निश्चयः ॥ ६४ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनं । प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराङ्गिरसस्य च ॥ ६५ प्रह्लादो नाम दैत्येन्द्रस्तस्य पुत्रो विरोचनः। कन्याहेतोराङ्गिरसं सुधन्वानमुपाद्रवत् ॥ इइ अहं ध्यायानहं ज्यायानिति कन्येप्सया तदा । तयोदेवनमत्रासीत्राणयोरिति नः श्रुतम् ॥ तयोः प्रश्नविवादोभृत्प्रह्लादं तावपृच्छताम् । ज्यायान्क आवयोरेकः प्रश्नं प्रब्र्हि मा सृषा ६८ स वै विवदनाद्भीतः सुधन्वानं विलोकयन् । तं सुधन्वाब्रवीत्कृदो ब्रह्मदण्ड इव ज्वलन् ॥ ६९, यदि वै वश्यसि मृषा प्रहादाथ न वश्यसि । शतघा ते शिरो वजी वजेण प्रहरिष्यति ॥ 90 सुघन्वना तथोक्तः सन्टयियतोश्वत्थपर्णवत् । जगाम कश्यपं दैत्यः परिप्रष्टुं महौजसम् ॥ ८१ प्रह्लाद उवांच । त्वं वै धर्मस्य विज्ञाता दैवस्येहासुरस्य च। ब्राह्मणस्य महाभाग धर्मकृक्रामिदं शृणु ॥ ७२ समामिति । आर्तस्यात्राणेन धर्मपीडामेवाह सभ्यानां धर्मनाशोस्त्येव यथोक्तं न सभा प्रविशेत्प्राज्ञः

समां प्रपद्यते ह्यार्तः प्रज्वलन्निव हृटयवाट् ।

यौ वै प्रश्नं न विश्रूयाद्वितथं चैव निर्दिशेत्। के वै तस्य परे लोकास्तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ७३ कश्यप उवाच।

जानन्नविव्वत्रयश्चान्कामात्रनेघाद्धयात्तया । सहस्रं वारुणान्याशानात्मनि प्रतिमुञ्जति ॥ ७४ साक्षी वा विब्रुवन्साक्ष्यं गोकर्णादाथिलश्चरन्। सहस्रं वारुणान्पाशानात्मनि प्रतिमुञ्जति ॥ ७५ तस्य संवत्सरे पूर्णे पादा एकः प्रमुच्यते । तस्मात्सत्यं तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ॥७६ विद्धेा धर्मो ह्यधर्मेण सभां यत्रोपपद्यते । न चास्य शल्यं कृन्तन्ति विद्यास्तत्र समासदः७७ अर्धे हराति वै श्रेष्टः पादो भवति कर्तृषु । पादश्चेव समासत्सु ये न निदन्ति निन्दिन्तम् ॥ अनेना भवति श्रेष्ठो मुच्यन्ते च सभासदः। एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहों यत्र निन्दाते ७९ वितयं तु वदेयुर्ये धर्म प्रल्हाद पृच्छते । इष्टापूर्त च ते झन्ति सप्त सप्त परावरान्॥ हृतस्वस्य हि यद्दःसं हृतपुत्रस्य चैव यत्। ऋणिनः प्रति यचैव स्वार्थाद्मष्टस्य चैव यत्॥८१ स्त्रियाः पत्या विहानाया राज्ञा प्रस्तस्य चैव यत् अपुत्रायाश्च यदुःखं व्याघ्राघ्रातस्य चैव यत् ॥८२े अध्युढायाश्च यद्ःखं साक्षिमिविंहतस्य च । पतानि वै समान्याहुर्दुःखानि त्रिदिवेश्वराः ॥८३ तानि सर्वाणि दुःखानि प्राप्नोति वितथं ब्रुवन् । समक्षदर्शनात्साक्षी श्रवणाचेति घारणात्॥ ८४ तस्मात्सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते । कश्यपस्य वचाः श्रुत्वा प्रव्हादः पुत्रमत्रवीत्॥८५

सभ्यदोषाननुस्मरन् । अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्बिषी ' इति ॥ ६० ॥ एतदेवाह यो हि प्रश्नमित्या-दिना ॥ ६३ ॥ आङ्गिरसस्य सुधन्वनः ६५ ॥ केशिन्या कन्यया विरोचनसुघन्वानी पृष्टी युवयोः को ज्यायान् कुलशीलादिना श्रेष्ठ इति तौ च स्वं स्वं ज्यायस्त्वं प्रति-जानानौ प्राणेनैव पण्येन देवनं पणं चक्रतुः । प्राणयेगिरिति विषसप्तमी पराजितेन यावज्जीवं जेतुर्दास्यं कर्तव्यमित्यर्थः । प्राणानामीश्वरस्तवेत्युपसंहारात् ॥ ६७ ॥ विवदनात् मृषावा-दात् ब्रह्मदण्डः ब्रह्मणा निर्मितः कालदण्डः ब्रह्मशाप इत्यपि केचित् ॥ ६९ ॥ व्यथितः कम्पयुक्तः ॥ ७१ ॥ अविब्रुवन् विस्पष्टमन्वन् ॥७४॥ गोवः जीवाधिलः उभयपक्षस्पर्शी प्रति-

मुञ्चति क्षिपति ॥ ७५ ॥ अज्ञसा तत्त्वतः ॥७६॥ धर्मोऽ-धर्मेण विद्धः । द्वयोर्विवदतोरेकः । स्वयं मिथ्यावादी सर्जि-तरं धर्मिष्ठं मिथ्यावादीति वदति सोयमधर्मेण धर्मस्य वेधः। तत्र अवचनात् मिथ्यावचनात्संदिग्धवचनाद्वा वे धर्मः शल्यं न निक्नन्तन्ति न छिन्दन्ति त एव तेनाधर्मेण विद्धा भवन्ति ॥७७॥ तदेव विवृणोति अर्धमिति । अर्धे अधर्म-स्येति शेषः श्रेष्ठः। सभापतिः॥ ७८ ॥ इष्टं यागादि आपूर्ते वाप्यादि परावरान् भूतान् भाविनश्च ॥ ८० ॥ अध्यूढायाः कृतसपत्नीकायाः ।। ८३ ।। समक्षेति साक्षा-आप्तवाक्याद्वाऽधिगतस्यार्थस्य धारणात्साक्षी-दर्शनाद्वा त्यर्थः ॥ ८४ ॥ तस्मादिति लोभादिदोषात्तस्य विष्ठावने .उ धर्माद्धीयत एवेत्यभित्रायः ॥ ८५ ॥

श्रेयान्सुधन्वा त्वत्तो वै मत्तः श्रेयांस्तथाङ्गिराः। माता सुधन्वनश्चापि मातृतः श्रेयसी तव । विरोचन सुधन्वाऽयं प्राणानामीश्वरस्तव॥ ८६

सुधन्वोवाच ।

युत्रस्नेहं परित्यज्य यस्त्वं धर्मे व्यवस्थितः । अनुजानामि ते पुत्रं जीवत्वेष शतं समाः ॥ ८७ विदुर उवाच ।
पैवं वै परमं धर्म श्रुत्वा सर्वे समासदः ।
यथा प्रश्नं तु कृष्णाया मन्यध्वं तत्र कि परम् ८८
वैशंपायन उवाच ।
विदुरस्य वचः श्रुत्वा नोचुः किंचन पार्थिवाः ।
कर्णो दुःशासनं त्याह कृष्णां दासी गृहासय ८९
तां वेपमानां सत्री डां प्रलपन्तीं सम पाण्डवान ।
दुःशासनः समामध्ये विचक्षे तपस्विनीम् ९०

ं इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि धूतपर्वणि द्वौपद्याकर्षणेऽष्ट्विधतमोध्यायः॥ ६८॥

**—** 

६९

द्रौपण्याच । पुरस्तात्करणीयं मे न कृतं कार्यमुत्तरम् । विद्वलास्मि कृतानेन कर्षता चलिना बलात्॥ १ अभिवादं करोम्येषां कुरूणां कुरुसंसदि। न मे स्यादपराधोयं यदिदं न कृतं मया ॥ वैशंपायन उवाच । सा तेत् च समायूता दुःखेन च तपस्विनी । पतिता विललापेदं सभायामतयोचिता ॥ 3 द्रीपद्युवाच । स्वयंवरे यास्मि नृपैर्देश रज्ने समागतैः। न दृष्पूर्वा चान्यत्र साहमद्य सभां गता॥ यां न वायुर्न चादित्यो दृष्टवन्तौ पुरा गृहे। साहमय सभामध्ये दश्यामि जनसंसदि ॥ यां न मृष्यन्ति वातेन स्पृश्यमानां गृहे पुरा। स्पृश्यमानां सहन्तेऽद्य पाण्डवास्तां दुरात्मना ६ मृष्यन्ति कुरवश्चेमे मन्ये कालस्य पर्ययम्। स्तुषां दुहितरं चैव क्रिश्यमानामनहेतीम् ॥

कि न्वतः कृपणं भूयो यद्दं स्त्री सती शुमा।
समामध्यं विगाहेऽद्य क नु धर्मो महीक्षिताम् ८
धर्म्यां स्त्रियं सभां पूर्वे न नयन्तीति नः श्रुतम्।
स् नष्टः कौरवे येषु पूर्वो धर्मः सनातनः॥ ९
कथं हि भार्या पाण्ड्नां पार्थतस्य स्वसा सती।
वासुदेवस्य च सखी पार्थिवानां सभागमयाम्॥
तामिमां धर्मराजस्य भार्यो सदशवर्णजाम्।
ध्रत दासीमदासीं वा तत्करिण्यामि कौरवाः॥ ११
अयं मां सुदृढं सुद्धः कौरवाणां यशोहरः।
क्रिश्नाति नाहं तत्सोदुं चिरं शक्ष्यामि कौरवाः॥
जितां वाण्यजितां वापि मन्यध्वं मां यथा नृपाः।
तथा प्रत्युक्तमिच्छामि तत्करिष्यामि कौरवाः१३

भीष्म उवाच।

उक्तवानस्मि कल्याणि धर्मस्य परमा गतिः। लोके न शक्यते ज्ञातुमपि विज्ञैर्महात्मभिः॥ १४ बलवांश्च यथा धर्मे लोके पश्चति पूरुषः। स धर्मो धर्मवेलायां भवत्यभिहतः परः॥ १५

इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्ट-षष्टितमोऽच्यायः ॥ ६८॥

દ્

पुरस्तादिति । तावत्प्रतीक्ष दुःप्रज्ञ दुःशासननराधमेत्यतःपरं पुरस्तादिति पठन्ति केचित् । प्रतीक्ष प्रतीक्षस्त ॥१॥ दश्यामि पृथमजनस्रीवत् दश्यामिवात्मानं करोमि ॥ ५॥ विगाहे पर्यालोचयामि ॥ ८ ॥ पाण्ड्नां पाण्डवानाम् । आर्षस्तिद्धि-तलुक् । पार्षतस्य अष्ट्युन्नस्य । कयं इयां प्राप्नुयाम् ॥१०॥ किमज्ञत्वान्न विवेक्तुमहिमि नेत्याह बलवानिति । बलवान् कणंदुर्गोधनादिर्यद्वते स एव धर्मः । परस्तु दुर्वलेनोक्तः आभिहितः धर्मोप्यधर्मो भवतीति भावः । अभिहित परे-रिति पाठे तु अधर्मवेलायामपि परैर्वलविद्विरुक्त एव धर्मो भवति न दुर्वलोक्त इति आकारं प्रान्निष्य योज्यम् ॥ १५ ॥

न विवेकुं च ते प्रश्नाममं राक्नोमि निश्चयात्। सुस्मत्वाद्गहनत्वाच कार्यस्यास्य च गौरवात् १६ नुनमन्तः कुलस्यायं भविता न चिरादिव । तथा हि कुरवः सर्वे लोभमोहपरायणाः॥ कुलेषु जाताः कल्याणि व्यसनैराहता भृशम्। घर्म्यान्मार्गान्न च्यवन्ते येषां नस्त्वं वधूः स्थिता॥

उपपन्नं च पाञ्चाली तवैदं वृत्तमीदशम्। यत्रुच्छूमपि संप्राप्ता घर्ममेवान्वंवेक्षसे ॥ १९ पते द्रोणादयश्चेव वृद्धा धर्मविदो जनाः। शून्यैः शरीरैस्तिष्ठन्ति गतासव इवानताः ॥ 20 युधिष्ठिरस्त प्रश्लेसिन्त्रमाणिमति मे मतिः। अजितां वा जितां वेति स्वयं व्याहर्तुमहिति ॥२१ इति श्रीमहाभारते समाप० द्यूतपर्वणि भीष्मवाक्ये एकोनसप्ततितमोऽघ्यायः ॥ ६९ ॥

90

3

वैशंपायन उवाच। तथा तु दृष्ट्वा बहु तत्र देवीं रोक्यमाणां कुररीमिवार्ताम्। नोचुर्वचः साध्वय वाप्यसाधु महीक्षितो धार्तराष्ट्रस्य मीताः॥ **१**. द्या तथा पार्थिवपुत्रपौत्रां-स्तूर्णी भूतान्धृतराष्ट्रस्य पुत्रः। स्मयन्निवेदं वचनं बभाषे पाञ्चालराजस्य सुतां तदानीम् ॥ दुर्योधन उवाच। तिष्ठत्वयं प्रश्न उदारसत्त्वे भीमेर्जुने सहदेवे तथैव। पत्यौ च ते नकुले याक्सेनि वद्नत्वेते वचनं त्वत्प्रसूतम् ॥ अनीश्वरं विद्युवन्त्वार्यमध्ये युधिष्ठिरं तव पाञ्चालि हेतोः।

कुर्वन्तु सर्वे चानृतं धर्मराजं पाञ्चालि त्वं मोध्यसे दासभावात् ॥ धः धर्मे स्थितो धर्मसुतो महात्मा स्वयं चेदं कथयत्विन्द्रकल्पः । ईशो वा ते ह्यनीशोथ वैष वाक्यादस्य क्षिप्रमेकं भजस्व ॥ सर्वे हीमे कौरवेयाः सभायां दुःखान्तरे वर्तमानास्तवैव । न विज्ञवन्त्यार्यसत्त्वा यथावत् पतींश्च ते समवेश्याल्पभाग्यान् ॥ वैशंपायन उवाच । ततः सभ्याः कुरुराजस्य तस्य वाक्यं सर्वे प्रशशंसुस्तथोचैः। चेलावेघांश्चापि चक्रुर्नदन्तो हाहेत्यासीदपि चैवार्तनादः॥

ननु बलवत्तरस्त्वमेव सत्यं ब्रूहीत्यत आह नेति। विवेक्तुं विविच्य वर्कु । अयमस्याशयः यद्येतामाजितासीति वक्ष्ये तदा न्यायं विना पीडितेषा सद्यः कोपेन कौरवानाशयेत्। तथा च द्रौपद्यपमानजो वा कुरुनाशजो वा दोषो महानिति संशये धर्मतत्त्वस्य सूक्ष्मत्वादुर्विवेकत्वम् । देवकार्यमेव कौरव-नाशेन भवतीत्यशक्यम् । सर्वेषां वध्यानामिह संप्रयोगा-भावात् गहनमिदम् । पाण्डवानांमशस्त्रत्वात् परदासत्वाच । तरस्वामिनां कौरवाणां नाशनं द्रीपद्या अपि दोषाय स्वामि-स्वामिनाशस्य सुतरामकार्यत्वादिति हेतुत्रयं विविच्याकथने इति ॥ १६ ॥ ननु बलवत्कृतिरेव धर्मश्चेत् स्वधर्मेण बल-वसराहमेनान शापामिना धक्ये इलाशंक्याह मूनमिति। <del>थविर</del>यमाविनि कार्ये न त्वया तपोब्ययः कर्तब्य भावः ॥ १७ ॥ इदमेव वृत्तं त्वद्धर्तारोप्यास्थिता अतस्त्व-

मिप तथैवातिष्ठस्वेति द्वाभ्यामाह कुलेब्बिति ॥ १८॥ इति सभाप्रधणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोनसप्ति-तमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥

. 90 तथात्विति ॥ १ ॥ सभ्याः प्रशशंसुः तेषां चेलाः चेटाः प्रेष्यास्तु वेधानिव वेधान् । तत्र तत्र समाचारप्रापणं पर-स्परेण चक्षुःसंकेतं वा चक्रुः । सभायां दुर्योधनेन उक्त मात्रा वार्ता सद्यः सर्वत्र प्रकीणित्यर्थः चेलावेधान् वस्त्रश्राम प्राञ्चः । तत्रैव हाहेति कौरवपक्षपातिष्वेव <sup>६</sup> पाण्डवानां न्यायपक्षपातिनां प्रमाणीकरणे द्रौपदी दास्या-न्मुक्ता भविष्यति । तेन च सर्वेषामस्माकं दुःखं भविष्यती त्यभिप्रायः ॥ ७ ॥

श्रुत्वा तु तद्वाक्यमनोहरं त-द्धर्षश्चासीत्कौरवाणां सभायाम् । सर्वे चासन्पार्थेवाः प्रीतिमन्तः कुरुश्रेष्ठं धार्मिकं पूजयन्तः॥ युधिष्टिरं च ते सर्वे समुदैक्षन्त पार्थिवाः। र्षि नु वश्यति धर्मञ्च इति साचीकृताननाः ॥ ९ र्कि जु वश्यति बीभत्सुरजितो युधि पाण्डवः। भीमसेनो यमा चोभौ भृशं कौत्हलान्विताः ॥ तस्मिश्रुपरते शब्दे भीमसेनोब्रवीदिदम् । प्रगृह्य रुचिरं दि्दयं भुजं चन्दनचर्चितम् ॥ ११ भीमसेन उवाच। यद्येष गुरुरस्माकं धर्मराजो महामनाः। न प्रभुः स्यात्कुलस्यास्य न वयं मर्षयेमहि ॥ १२ । क्ष्यम्यतामिदमित्येवं सर्वं संभाव्यते त्वयि ॥ १८ इति श्रीमहाभा० सभाप० धूतपर्वणि भमिवाक्ये सप्ततितमोऽध्यायः॥ ७०॥

ईशो नः पुण्यत्पसां प्राणानामपि चेश्वरः । मन्यतेऽजितमात्मानं यद्येष विजिता वयम् ॥ १३ न हि मुच्येत मे जीवन्पदा भूमिमुपस्पृशन् । मर्लधर्मा परामृश्य पाञ्चाल्या मूर्धजानिमान् १४ पश्यध्वं त्यायतौ वृत्तौ भुजौ मे परिघाविव । नैतयोरन्तरं प्राप्य मुच्येतापि शतऋतुः॥ धर्मपाशसितस्त्वेवं नाधिगच्छामि संकटम् । गौरवेण विरुद्ध निग्रहाद्र्जनस्य च ॥ ३६ धर्मराजानिसृष्टस्तु सिंहः क्षुद्रमृगानिव । धार्तराष्ट्रानिमान्पापान्निष्पिषेयं तलासिभिः वैशंपायन उवाच । तमुवाच तदा भीष्मो द्रोणो विदुर एव च।



90

8

कर्ण उवाच । त्रयः किलेमे त्यधना भवन्ति दासः पुत्रश्चास्वतन्त्रा च नारी । दासस्य पत्नी त्वधनस्य भद्रे हीनेश्वरा दासधनं च सर्वम् ॥ प्रविदय राज्ञः परिवारं भजस्व तत्ते कार्यं शिष्टमादिश्यतेत्र ।

ईशास्तु सर्वे तव राजपुत्रि मवन्ति वै धार्तराष्ट्रा न पार्थाः॥ अन्यं वृणीष्व पतिमाशु भाविनि यस्माद्दास्यं न लभसि देवनेन। अवाच्या वै पतिषु कामवृत्ति-र्नित्यं दास्ये विदितं तत्तवास्तु ॥

साचि तिर्यक् ॥ ९ ॥ यद्ययं नः कुलस्य प्रभुन स्यात्तर्हि न मर्षयेमहि यतोयं प्रभुस्तता मर्षयामहे इलार्थः ॥१२॥ ईश इति अजितमिति छेदः । द्रौपदीपणनात् प्रागिति शेषः यद्ययमात्मानमजितं मन्यते तर्हि वयं पूर्व-मेव भवद्भिर्जिताः सन्तः इदानीं विजिताः द्रौपयर्थे मिध्या-बादेन सुतरां जिताः स्म इत्यर्थः । अतो द्रौपदी न दास-भावमापन्नेति भावः ॥ १३ ॥ नन्वाजितेनापि त्वया किं स्यासत्राह न हीत्यादि ॥ १४ ॥ पाशस्तिः पाशबद्धः ॥ १६ ॥ तलासिभिः चेपेटाखङ्गैः ॥ १७ ॥ सप्तति-भारतभावदीपे नैलकण्ठीये सभापवंजि तमोऽष्यायः ॥ ७० ॥

७१

काचित्'त्रयः किलेमे संघनाः सभायौ भीष्मः क्षता कौर-बाणां गुरुष्य । ये स्वामिनं दुष्टतमं वदन्ति वाध्छति शृद्धि न च विक्षिपन्ति'इति श्लोकः प्रथमः । 'त्रयः विलेमे अधना' इति ।द्वेतीयः । सधनाः समर्थाः धर्मोल्ल्क्वने इत्यर्थः । गृद्धि स्वामिनो मूलच्छेदनम् । न च विक्षिपन्ति ब्याङ्गलाश्च न भवन्ति । दासस्य पत्नी हीनेश्वरा दासधनं च सर्वे हीनेश्वरं सत् भद्रे कल्याणभाजि तयोरीश्वरे द्वयमपि तत् न्यसनीयमित्यर्थः । तथा च स्मृतिः 'त्रय एवाधना छोद्धे भार्या दासस्तथा सुतः। यते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम्'इति। तथा च राजजयेनैव तत्पत्न्यपि जितैव न तु तन्न आजितेन जितेन वा पराजितेति विमर्शःसंभवतीति भावः ॥ १ ॥ परिवारं दारान् भजस्व पादसंवाहनादिना सेवस्व ॥ २ ॥ अन्यमिति । पतिजयेनात्मजयं न मन्यसे चेद-पतिका त्वं रत्यर्थमन्यं पतिं वृणीष्व । पतिषु कामवृत्ति-र्यथेष्टं वर्तनं लोके स्त्रीणामवाच्यं दास्ये तु तत् विदितं प्रसिद्धं । परिभितपतिकाद्दारभावादनस्तपातिकं दास्यमेव तवास्त्विति भावः ॥ ३ ॥

पराजितो नकुछो भीमसेनो युधिष्ठिरः सहदेवार्जुनौ च। दासीभूता त्वं हि वै याइसेनि पराजितास्ते पतयो नैव सन्ति ॥ 8 प्रयोजनं जन्मनि किं न मन्यते पराक्रमं पौरुषं चैव पार्थः । पाञ्चाल्यस्य द्वपदस्यात्मजामिमां सभामध्ये यो व्यदेवीद्ग्लहेषु ॥ ų वैशंपायन उवाच । तद्वै श्रुत्वा भीमसेनोत्यमर्षी भृशं निशश्वास तदार्तक्षः। राजानुगो धर्मपाशानुबद्धो दहन्निवेनं कोघसंरक्तदृष्टिः ॥ દ્ भीम उवाच। नाहुं कुप्ये सूतपुत्रस्य राजन् नैव सत्यं दासधर्मः प्रदिष्टः। कि विद्विषों वै मामेवं व्याहरेयु-र्नादेवीस्त्वं यद्यनया नरेन्द्र ॥ वेशंपायन उवाच ।

भीमसेनवचः श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा।
युधिष्ठरमुवाचेदं तूष्णी भूतमचेतनम् ॥ ८
भीमार्जुनी यमो चैव स्थितौ ते नृप शासने।
प्रश्नं बृहि च कृष्णां त्वमाजितां यदि मन्यसे॥ ९
पवमुक्त्वा तु कौन्तेयमपोत्य वसनं स्वकम्।
समयिवेक्ष्य पाश्चालीमैर्श्वयमदमोहितः॥ १०
कदलीदण्डसदृशं सर्वलक्षणसंयुतम्।
गजहस्तप्रतीकाशं वद्गप्रतिमगौरवम्॥ ११
अभ्युत्स्मयित्वा राधेयं भीममाधर्षयानिव।
द्रौपद्याः प्रेक्षमाणायाः सन्यमूक्मदर्शयत्॥ १२
भीमसेनस्तमालाक्य नेत्रे उत्फाल्य लोहिते।
प्रोवाच राजमध्ये तं सभां विश्वावयन्निव॥ १३

पितृभिः सह सालोक्यं मा स्म गन्छेद्रृकोदरः। यद्येतमूर्षं गद्या न भिन्द्यां ते महाहवे॥ १४ कुद्रस्य तस्य सर्वेभ्यः स्रोतोभ्यः पावकार्विषः। वृक्षस्येव विनिश्चेदः कोटरेभ्यः प्रदत्यतः॥ १५

विदुर उवाच। परं भयं पश्यत भीमसेना-त्तद्वध्यध्वं पार्थिवाः प्रातिपेयाः। दैवेरितो नूनमयं पुरस्तात् परो नयो भरतेषुद्रपादि ॥ १६ अतिद्यतं कृतामिदं धार्तराष्ट्रा यस्मात्स्त्रियं विवद्ध्यं समायाम् । योगक्षेमौ नक्ष्यतो वः समग्रौ पापान्मश्रान्कुरवो मन्त्रयन्ति ॥ १७ रमं धर्म कुरवो जानताञ्च ष्यस्ते घर्मे परिषत्संप्रदुष्येत् । इमां चेत्पूर्व कितवोऽग्लाहेष्य-दीशोऽभविष्यद्पराजितात्मा ॥ १८ स्वप्ने यथैतद्विजितं घनं स्या-देवं मन्ये यस्य दीव्यत्यनीशः। गान्धारराजस्य वची निशस्य धर्मादस्मात्कुरयो मापयात ॥ १९ दुर्योधन उवाच। भीमस्य वाक्ये तद्वदेवार्जुनस्य स्थितोहं वै यमयोश्चैवमव । युधिष्ठिरं ते प्रवदन्त्वनीश-मथो दास्यान्मोक्ष्यसे याञ्चसेनि ॥ अर्जुन उवाच। ईशो राजा पूर्वमासीवृग्लहे नः कुन्ती स्रुतो धर्मराजो महात्मा। ईशस्त्वयं कस्य पराजितात्मा तज्जानीष्वं कुरवः सर्व एव ॥ २१

नेव सन्ति अस्मद्दासाः पाण्डवा अस्माभिः प्रत्याख्याताश्चेत् त्वां नेव भोक्तं समर्था भवेयुरिति भावः ॥ ४ ॥ प्रयोजनमिति । य इमां व्यदेवीत् स अन्मनि प्रयोजनं जन्मसाफल्यं किं न मन्यतेऽपि त सन्यत एव । एवं पराकमादाविप योज्यम् ॥ ५ ॥ एव दासचर्मः भर्तुकृत्कर्षवर्णनम् ॥ ७ ॥ अपोत्य अपकृष्य ॥ १० ॥ अभ्युत्समयित्वा प्रोत्सात्य ॥ १२ ॥ उदपादि खेलाः ॥ १६ ॥ अतियूतं पणितद्रव्यमर्यादामतिकान्तम् । योगक्षमौ योगो स्वधेन राज्यादिना संबन्धस्तस्य क्षेमः

कल्याणं 'कुशलं क्षेममिश्रयाम्'इत्यमरः ॥ १० ॥ परिषत् समा संप्रदुष्येत् धर्मातिक्रमादिति शेषः । कितवो युविष्ठिरः अपराजितात्मा सन् पूर्वे चेत् अग्राहिष्यत् पणीक्रतवान-भविष्यत् तिर्हे सा भवदासी म्यादेवेति भावः ॥ १८ ॥ यस्य येन धनेनानीशो दीब्यति तत् स्वप्ने यथा धनं आभा-साजितं तद्वादित्यर्थः । 'यस्येते तस्य तद्धनम्'इति स्मृतिस्त्र दासभावेऽजितं धनं स्वामिगामीत्याह न तु ततःप्रास्तन-मपीति मापयात मागच्छत् ॥ १९ ॥

वैशंपायन उवाच । ततो राक्षो धृतराष्ट्रस्य गेहे गोमायुरुचैव्याहरदक्षिहाते। तं रासभाः प्रत्यभाषन्त राज-न्समन्ततः पक्षिणश्चेव रौद्राः ॥ तं वै शब्दं विदुरस्तत्ववेदी शुश्राव घोरं सुबलात्मजा च । भीष्मो द्रोणो गौतमश्चापि विद्वा-न्स्वस्तीत्यपि चैवाहुरुचैः॥ ततो गान्धारी विदुरश्चापि विद्वां स्तमुत्पातं घोरमालक्ष्य राश्चे। निवेदयामासतुरार्तव**त्तदा** ततो राजा वाक्यमिदं बभावे॥ धृतराष्ट्र उवाच। हतोसि दुर्याधन मन्दबुदे यस्त्वं सभायां कुरुपुड़वानाम्। स्त्रियं समामाषिस दुर्विनीत विशेषतो द्रौपदीं धर्मपत्नीम् ॥ एवमुक्त्वा धृतराष्ट्रो मनीषी हितान्वेषी बान्धवानामपायात्। कृष्णां पाञ्चालीमब्रवीत्सान्त्वपूर्व विमृश्येतत्प्रश्या तत्त्वबुद्धिः॥ २६ धृतराष्ट्रं उवाच । वरं वृणीष्व पाञ्चालि मत्तो यदाभेवाञ्छसि ।

द्रीपद्यवाच ।
ददासि चेद्वरं महां वृणोमि भरतर्षभ ।
सर्वधर्मानुगः श्रीमानदासोस्तु युधिष्ठिरः ॥ २८
मनस्विनमजानन्तो मैवं ब्र्युः कुमारकाः ।
२२ एष वै दासपुत्रो हि प्रतिविन्थ्यं ममात्मजम् २९
राजपुत्रः पुरा भूत्वा यथा नान्यः पुमान्कचित् ।
राजभिर्लालितस्यास्य न युक्ता दासपुत्रता ॥३०
धृतराष्ट्र उवाच ।
२३ एवं भवतु कल्याणि यथा त्वमिभभाषसे ।
द्वितीयं ते वरं भद्रे ददानि वरयस्व हं ।
मनो हि मे वितरित नैकं त्वं वरमहैसि ॥ ३१

द्रौपद्युवाच । सरथौ सधनुष्को च भीमसेनधनंजयौ । यमौ च वरये राजन्नदासान्स्ववशानहम् ॥ ३२ धृतराष्ट उवाच । तथास्तु ते महाभागे यथा त्वं नन्दिनीच्छासि ।

तृतीयं वरयास्मत्तो नासि द्वाभ्यां सुसंस्कृता । त्वं हि सर्वस्तुषाणां मे श्रेयसी धर्मचारिणी ३३ द्रौपद्युवाच ।

हितान्वेषी बान्धवानामपायात्।
कृष्णां पाञ्चालीमब्रवीत्सान्त्वपूर्व
विमुश्येतत्प्रक्षया तत्त्वबुद्धिः॥ २६
धृतराष्ट्र उवाच।
वरं वृणीष्व पाञ्चालि मत्तो यदाभेवाञ्छसि।
वर्ध्वनां हि विशिष्टा मे त्वं धर्मपरमा सती॥ २७

इति श्रीमहाभारते समाप० धूतपर्वणि द्रीपदीवरलामे एकसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७१॥

कर्ण उवाच । या नः श्रुता मनुष्येषु स्त्रियो रूपेण संमताः । तासामेतादृशं कर्म न कस्याश्च न ग्रुश्रुम ॥ १ क्रोधाविधेषु पार्थेषु धार्तधाष्ट्रेषु चाप्यति । द्वौपदी पाण्डुपुत्राणां कृष्णा शान्तिरिहाभवत् २

अप्रवेऽम्भासि मैंग्रानामप्रतिष्ठे निमज्जताम् । पाञ्चाली पाण्डुपुत्राणां नौरेषा पारगाभवत् ॥ ३ वैश्पायन उवाच । तद्वै श्रुत्वा भोमसेनः कुरुमध्येत्यमर्षणः । स्त्रीगतिः पाण्डुपुत्राणामित्युवाच सुदुर्मनाः ॥ ४

अप्तिहोत्रे गृत्यामिसमीपे ॥ २२ ॥ सुबलात्मजा गान्धारी ॥ २३ ॥ प्रतिविन्ध्यं युधिष्ठिरस्तम् ॥२९॥ स्वव-शान् अपराधीनान् ॥३२॥ वरं आदातुं नोत्सहे यतोऽनर्हा ॥ ३४ ॥ अनर्हत्वमेवाह एकमिति ॥ ३५ ॥ पापीयांसः दासमावेन नीचाः वेत्स्यन्ति लप्स्यन्ति विद्त्रः लाभे इत्यस्य स्वम् ॥ ३६ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥

७२

या न इति ॥ १ ॥ अप्नवे नौकाहीने । अप्रतिष्ठे अगाघे । अम्भसीवाम्भसि विपत्समुद्रे ॥ ३ ॥ भीम उवाच ।
त्रीणि ज्योतींषि पुरुष इति वै देवलोब्रवीत् ।
ब्रात्यं कर्म विद्या च यतः सृष्टाः प्रजास्ततः ॥ ५
अमेध्ये वै गतप्राणे शून्यं ज्ञातिभिरुद्धिते ।
देहे त्रितयमेवैतत्पुरुषस्योपयुज्यते ॥ ६
तक्षो ज्योतिरभिहतं दाराणामभिमर्शनात् ।
धनंजय कथंस्वित्स्याद्पत्यमभिमृष्टजम् ॥ ७

अर्जुन उवाच ।

न चैवोक्ता न चानुक्ता हीनतः परुषा गिरः। मारत प्रतिजल्पान्ति सदा त्त्तमपूरुषाः॥ ८ स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतान्यपि। सन्तः प्रतिविज्ञानन्तो लब्धसंभावनाः स्वयम् ९ भीम उवाच। इहैवैतांस्त्रा सर्वान्हन्मि शत्रुन्समागतान्।

इति श्रीमहाभारते सभापर्वाण यूतप०

अथ निष्काम्य राजेन्द्र समूलान्हन्मि भारत ॥१० किं नो विवदितेनेह किमुक्तेन च भारत। अद्यैवैतान्निहन्मीह प्रशाधि पृथिवीमिमाम् ॥ ११ इत्युक्त्वा भीमसेनस्तु कनिष्ठैर्म्रातृभिः सह। मृगमध्ये यथा सिंहो मुहुर्मुहुरुदैक्षत ॥ १२ सान्त्व्यमानी वीक्षमाणः पार्थेनाक्षिष्टकर्मणा। खिद्यत्येव महाबाहुरन्तर्दाहेन वर्यिवान्॥ कुद्धस्य तस्य स्रोतोभ्यः कर्णादिभ्यो नराधिप । -सुधूमः सस्फुलिङ्गार्चिः पावकः समजायत १४ भ्रुकुटीकृतदुष्पेश्यमभवत्तस्य तन्मुखम् । युगान्तकाले संप्राप्ते कृतान्तस्येव रूपिणः ॥ १५ युधिष्ठिरस्तमावार्यं बाहुना बाहुशालिनम्। मैवमित्यब्रवीचैनं जोषमास्वेति भारत ॥ १६ निवार्य च महाबाहुं कोपसंरक्तलोचनम्। पितरं समुपातिष्ठद्भृतराष्ट्रं कृताञ्जलिः॥ १क

भीमकोधे द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥

७३

युधिष्ठिर उवाच । राजन्कि करवामस्ते प्रशाध्यस्मांस्त्वमीश्वरः । नित्यं हि स्थातुमिच्छामस्तव भारत शासने ॥१ धृतराष्ट्र उवाच । अजातशत्रो भद्रं ते अरिष्टं स्वस्ति गच्छत ।

ज्योतीं षि लोकप्रकाशकानि । अपत्यं कर्म विद्या चेति यतः यस्माद्धेतोस्ततः ज्योतिस्त्रयात् । प्रजाः स्थावरजङ्गमाः सृष्टाः। अयं भावः । कर्मोपास्ति प्राप्यं लोकद्वयं अपत्यप्राप्यश्चायं लोकः । तथा च श्रुतिः 'सोयं लोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः' इति । विद्या उपासना । पितृलोकः स्वर्गः देवलोको ब्रह्मलोकः॥५॥ मरणानन्तरमेतान्येव ज्योतीं ध्युपकुर्वन्तीत्याह अमेध्ये इति । अमेध्ये अशुचौ ॥ ६ ॥ तत्र इति । नः दाराणामिति संवन्धः । तत्परलोकीयं अपत्यादिकं ज्योतिः अस्मदीयानां दाराणामिमिश्चर्याः समिहतं अभितः सर्वतः हतं गतं ज्ञातमस्मामिरित्यर्थः अभिहितमिति पाठे ओहाङ्गतावित्यस्य छपं । यः संसदि प्रदारान् स्प्रष्टुं न त्रपते स विविक्तेऽवस्यं पारदारिकः स्योदेवेति भावः । एवं सर्वान् निन्दत्वा कर्णे समुद्दियाह भंजयेति । तथा च अभिमृष्टजं परैः आभिमृष्टभ्यो दारेभ्यो

अनुक्षाताः सहधनाः स्वराज्यमनुशासत ॥ २ इदं चैवावबोद्धव्यं वृद्धस्य मम शासनम् । मया निगदितं सर्वं पथ्यं निःश्रेयसं परम् ॥ ३ वेत्थ त्वं तात धर्माणां गतिं सूक्ष्मां युधिष्ठिर । विनीतोसि महाप्राक्ष वृद्धानां पर्युपासिता ॥ ४

जातमपत्यं कयं स्वित्स्यात् संकरजत्वाजी चकर्मकृदेव स्यात् । स्त्वीजाद्वीरोत्पत्तेरसंभवात् कंसवत्कणीं पि असुरबी जोद्भवः । कूरकर्मकरत्वादिति भावः ॥ ७॥ द्वीनतः द्वीनैः प्रतिजलपन्ति प्रत्युत्तरयान्ति॥ ८॥ प्रतिविजानन्तः कृतस्य प्रतीकारं जानन्तः। लब्ध प्रंभावनाः प्राप्तपूजाः ॥ ९॥ इहै वैतांस्तूरा सर्वान् तूरा त्वरया त्वरतेः क्विपिज्वरत्वरेत्युपधात्रकारयोरूह् । एतान् स्तुतानित्यपपाठः निष्कम्य इतःस्थानादिति शेषः समूलान् कोश्वदेशदुर्गादिसाहितान् ॥ १०॥ विवदितेन विवादेन ॥ १९॥ शोतोभ्यः । नेर्गममार्गभ्यः ॥ १४॥ जोषं तृष्णीं आस्व उपविश्व ॥ १६॥ इति सभापर्वणि नैलक्षण्ठीये भारतभावदीपे द्विसप्तातितमो ऽध्यायः ॥ ७२॥

७३

राजिवाति ॥१॥ अरिष्टं निर्विद्यम् ॥ २ ॥

च्यतो बुद्धिस्ततः शान्तिः प्रशमं गच्छ भारत । नादारुणि पतेच्छस्नं दारुण्येतान्निपात्यते ॥ ų न वैराण्यभिजानन्ति गुणान्पश्यन्ति नागुणान् । विरोधं नाधिगच्छन्ति ये त उत्तमपूरुषाः ॥ स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतान्यपि। सन्तः परार्थे कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिकियाम् ॥७ संवादे परुषाण्याहुर्युधिष्ठिर नराधमाः। अत्यादुर्मध्यमास्त्वेतेऽनुक्ताः परुषमुत्तरम् ॥ न चोक्ता नैव चानुक्तास्त्वहिताः परुषा गिरः। प्रतिजल्पन्ति वै श्रीराः सदा तूत्तमपूरुषाः ॥ स्मरान्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतान्यपि । सन्तः प्रतिविज्ञानन्तो लब्ध्वा प्रत्ययमात्मनः १० असंभिन्नार्थमर्यादाः साधवः प्रियदर्शनाः। तथा चरितमार्थेण त्वयास्मिनसत्समागमे॥ दुर्योधनस्य पारुष्यं तत्तात हृदि मा कृथाः।

मातरं चैव गान्यारीं मां च त्वं गुणकाङ्मया १२ उपस्थितं वृद्धमन्धं पितरं पस्य भारत । प्रेक्षापूर्व मया धूतमिदमासीदुपेक्षितम् ॥ १३ मित्राणि द्रष्टुकामेन पुत्राणां च बलाबलम् । अशोच्याः कुरवो राजन्येषां त्वमनुशासिता ॥१४ मन्त्री च विदुरो धीमान्सर्वशास्त्रविशारदः । त्विय धर्मोजुने धैर्यं भीमसेन पराक्रमः ॥ १५ शुद्धा च गुरुशुश्रुषा यमयोः पुरुषात्र्ययोः । अजातशत्रो भद्रं ते खाण्डवप्रस्थमाविश । भ्रातृमिस्तेऽस्तु सौभात्रं धर्मे ते धीयतां मनः १६ वैशंपायन उवाच । इत्युक्तो भरतश्रेष्ठ धर्मराजो युधिष्ठिरः । कृत्वार्यसमयं सर्वे प्रतस्थे भ्रातृभिः सह ॥ १७ ते रथान्मेघसंकाशानास्थाय सह कृष्णया ।

प्रययुर्हेष्टमनस इन्द्रप्रस्थं पुरोत्तमम् ॥

इति श्रीमहाभारते सभाप० द्यूतपर्वणि धृतराष्ट्रवरप्रदानपूर्वकमिन्द्रप्रस्थंप्रति युधिष्ठिरगमने त्रिसप्ततितमोऽघ्यायः ॥ ७३ ॥

समाप्तं चूतपर्व ।

# अनुद्यूतपर्व ।

08

जनमेजय उवाच ।

अनुक्षातांस्तान्ति दित्वा सरत्वधनसंचयान् ।

याण्डवान्धार्तराष्ट्राणां कथमासीन्मनस्तदा ॥ १

वैद्यांपायन उवाच ।

अनुक्षातांस्तान्विदित्वा धृतराष्ट्रेण धीमता ।

राजन्दुःशासनः क्षिप्रं जगाम स्रातरं प्रति ॥ २

दुर्योधनं समासाद्य सामात्यं भरतर्षमः । दुःखातो भरतश्रेष्ठ इदं वचनमद्भवीत् ॥ दुःशासन उवाच । दुःखेनैतत्समानीतं स्थविरो नाशयत्यसौ । शत्रुसाद्गमयद्रद्यं तद्वुध्यध्वं महारथाः ॥

यत इति । शान्तिरेव बुद्धेः फलमित्यर्थः । अदारुणि काष्ठ-भिन्ने पाषाणादी । मृदुरेव बाध्यत इत्यर्थः ॥५॥ बाधनेपि सतां वृत्तमाह नेति॥६॥सन्त इति प्रत्युपकाराशया उपकारं न कुर्वन्तित्यर्थः ॥७॥ अधममध्यमोत्तमानां कलहप्रसंगे वृत्तमाह संवादे इति ॥८॥ दुर्वचोभिरुक्ता अनुक्ता वा सन्तः अहिताः दुःखकर्त्राः यतः परुषाः मर्माच्छदस्ताहशोगिरः ॥ ९ ॥ सन्त इति । आत्मोपम्येन परस्यापि दुःखं माभूदिति जानन्त इत्यर्थः ॥ १० ॥ श्रातृभिर्दुर्योधनादिभिः ॥ १६ ॥ सर्वे समयं कृत्वा मदुक्तं यक्तत्थैवास्त्विति प्रतिज्ञाय त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥

હદ

अनुज्ञातानिति ॥ १ ॥ शृतराष्ट्रेण यथाप्रतिज्ञं सुत्हद्-यूते कृतेपि पुरुषकाराद्वलवत्तरं दैवं कौरवान् सर्वभूपक्षयद्वेतौ अनुयूते प्रावर्तयदित्याह अनुज्ञातानिति ॥ २ ॥ भरतश्रेष्ठः भरतस्य दुर्योधनस्य दृष्ट्या श्रेष्ठः प्रशस्यतमो दुःशासनः॥३॥ स्थविरो वृद्ध इति साधिक्षेपमुक्तं शत्रुसात् शत्रुवशं गमयदगम्-यत्प्रापितवान् ॥ ४ ॥

अथ दुर्योधनः कर्णः शक्कृतिश्चापि सौबलः । मिथः संगम्य सहिताः पाण्डवान्त्रतिमानिनः ॥५ वैचित्र्यवीर्यं राजानं घृतराष्ट्रं मनीविणम् । अभिगम्य त्वरायुक्ताः श्रुक्ष्णं वचनमब्बन् ॥ દ્દ दुर्योधन उवाच । न त्वयेदं श्रुतं राजन्यज्जगाद बृहरूपतिः। शकस्य नीतिं प्रवदन्विद्वान्देवपुरोहितः॥ 9 सर्वोपायौर्नेहन्तज्याः शत्रवः शत्रूपूदन । पुरा युद्धाद्वलाद्वापि प्रकुर्वन्ति तवाहितम् ॥ ते वयं पाण्डवधनैः सर्वान्संपूज्य पार्थिवान् । यदि तान्योग्रयिष्यामः कि वै नः परिहास्यति ९ अहीनाशािवियान्कुद्धान्नाशाय समुपास्थतान् । कृत्वा कण्ठे च पृष्ठे च कः समुत्स्रष्ट्रमहीते ॥ १० आत्तवास्त्रा रथगताः कुपितास्तात पाण्डवाः। ्निःशेषं वः करिप्यन्ति ऋद्या ह्याशीविषा इव ११ संनद्धो त्यर्जुनो याति विधृत्य परमेषुधी । गाण्डीवं मुहुरादत्ते निःश्वसंश्च निरीक्षते॥ १२ गदां गुर्वी समुद्यम्य त्वरितश्च वृकोदरः । स्वरथं योजियत्वाशु निर्यात इति नः श्रुतम् नकुलः खङ्गमादाय चर्म चाप्यर्धचन्द्रवत् । सहदेवश्च राजा च चकुराकारामिङ्गितैः॥ १४ ते त्वास्थाय रथान्सर्वे बहुशस्त्रपरिच्छदान् । अभिन्नन्तो रथवातान्सेनायोगाय निर्ययुः॥ १५ न शंस्यन्ते तथास्माभिजीत विप्रकृता हि ते। द्रौपद्याश्च परिक्षेशं कस्तेषां क्षन्तुमहीते ॥ ३१ पुनर्वीच्याम भद्रं ते वनवासाय पाण्डवैः। प्वमेतान्वरो कर्तुं राध्यामः पुरुषर्षम ॥ १७ ते वा द्वादश वर्षाणि वयं वा द्युतनिर्जिताः । प्रविशेम महारण्यमिजनैः प्रतिवासिताः ॥ 16 त्रयोदशं सजनेन अज्ञाताः प्रतिवत्सरम् । श्चाताश्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वादश ॥ १९: निवसेम वयं ते वा तथा चूर्त प्रवर्तताम्। अक्षानुस्वा पुनर्झ्तमिदं कुर्वेन्तु पाण्डवाः ॥ २०० एतत्कृत्यतमं राजग्रस्माकं भरतर्षम । अयं हि राकुनिर्वेद सविद्यामक्षसंपदम् ॥ ૨શ दृढमूलावयं राज्ये मित्राणि परिगृह्य च सारवद्विपुलं सैन्यं सत्कृत्य च दुरासदम् ॥ **२२** ते च त्रयोद्शं वर्षं पारयिष्यन्ति चेद्रतम् । जेष्यामस्तान्वयं राजन्रोचतां ते परंतप ॥ ₹3 धृतराष्ट्र उवाच। तूर्णं प्रत्यानयस्वैतान्कामं व्यध्वगतानि । आगच्छन्तु पुनर्धूतमिदं कुर्वन्तु पाण्डवाः ॥ રક્ષ वैशंपायन उवाच। ततो द्रोणः सोमदत्तो बाल्हीकश्चैव गौतमः। विदुरो द्रोणपुत्रश्च वैश्यापुत्रश्च वीर्यवान् ॥ भृरिश्रवाः शान्तनवो विकर्णश्च महारयः । मा यूतमित्यभाषन्त शमोस्त्वित च सर्वशः २६ अकामानां च सर्वेषां सुहदामर्थदर्शिनां । अकरोत्पाण्डवाह्वानं धृतराष्ट्रः सुतप्रियः ॥

इति श्रीमहाभा० सभाप० अनुयूतप० युधिष्ठिरप्रत्यानयने चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ 🎼



पाण्डवान्त्रिति प्रतिकर्तुम् ॥ ५ ॥ त्वया इंद किं न श्रुतमिति काका नवा योजना अपि तु श्रुतमेव ॥ ७ ॥ पुरा युद्धात् युद्धमकृत्वेत्यर्थः बलायुद्धेन वा ये बाहितं कुर्वान्ति ते निहन्त्रव्या इति योजना ॥ ८ ॥ तान् पाण्डवान् । परिहास्यति नंक्ष्यति ॥ ९ ॥ परमेषुघी श्रेष्ठी निषत्तौ ॥ १२ ॥ आकारं अमिप्रायं इन्नितैश्चेष्ठितैः चकुः बाविश्वकुः कृ विक्षेपे इत्यस्य रूपम् ॥ १४ ॥ सेनायोगाय

सैन्यमेलनाय ॥ १५ ॥ न क्षंस्यन्ते न क्षमां करिष्यन्ते । जातु कदाचित् । विप्रकृताः विकारं प्रापिताः तेषां मध्ये ॥ १६ ॥ सजनेन समानजनेन अज्ञाताः ॥१९॥ साविद्यां अक्षवशीकरणविद्यासाहिताम् ॥११॥ सारवत् बलवत्॥२२॥ व्यव्यगतान् दूरगतान् ॥ २४ ॥ वैश्यापुत्रो युयुत्सुः॥२५॥ अकामानां यूतमनिच्छतां सताम् ॥ २७ ॥ इति समापर्वाण नैलकण्डीये भारतभावदीपे चतुःसप्ततितमोऽध्याय ॥ ७४ ॥

वैशंपायन उवाच ।

अयाव्रवीन्महाराज धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् ।
पुत्रहार्दाद्धर्मयुक्ता गान्धारी शोककर्षिता ॥ १
जाते दुर्योधने क्षत्ता महामितरभाषत ।
नीयतां परलोकाय साध्वयं कुलपांसनः ॥ २
व्यनद्जातमात्रो हि गोमायुरिव भारत ।
अन्तो नृनं कुलस्यास्य कुरवस्तिक्षवोधत ॥ ३
मा निमज्जीः खदोषेण महाप्सु त्वं हि भारत ।
मा बालानामशिष्टानामभिमंस्था मातें प्रभो ॥ ४
मा कुलस्य क्षये घोरे कारणं त्वं भाविष्यासि ।
बद्धं सेतुं कोनुभिन्धाद्धमेच्छान्तं च पावकम् ॥५
शमे स्थितान्को नु पार्थान्कोपयेद्धरत्वभ ।
स्मरन्तं त्वामाजमीढं स्मारयिष्याम्यहं पुनः ॥ ६

शास्त्रं न शास्ति दुर्बुद्धि श्रेयसे चेतराय च ।
न वै वृद्धो बालमितर्भवेद्राजन्कथंचन ॥ ७
त्वन्नेत्राः सन्तु ते पुत्रा मा त्वां दीर्णाः प्रहासिषुः
तस्माद्यं मद्वचनात्यज्यतां कुलपांसनः ॥ ८
तथा तेन कृतं राजन्पुत्रसेहान्नराधिप ।
तस्य प्राप्तं फलं विद्धि कुलान्तकरणाय यत् ॥ ९
शमेन धर्मण नयेन युक्ता

या ते बुद्धिः सास्तु ते मा प्रमादीः। प्रध्वंसिनी कूरसमाहिता श्री-

मृदुप्रौढा गच्छति पुत्रपौत्रान्॥ १० अथाव्रवीन्महाराजो गान्धारीं धर्मदर्शिनीम्। अन्तः कामं कुलस्यास्तु न शक्तोमि निवारितुम् यथेच्छन्ति तथैषास्तु प्रत्यागच्छन्तु पाण्डवाः। पुनर्शूतं च कर्वन्तु मामकाः पाण्डवैः सह॥ १२

इति श्रीमहाभा० सभाप०अनुद्तप० गान्धारीवाक्ये पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥



७६

वैशंपायन उवाच ।
ततो व्यथ्वगतं पार्थं प्रातिकामी युधिष्ठिरम् ।
उवाच वचनाद्राक्षो धृतराष्ट्रस्य धीमतः ॥ १
उपास्तीर्णां सभा राजन्नक्षानुप्त्वा युधिष्ठिर ।
एहि पाण्डव दीव्येति पिता त्वाहेति मारत ॥ २
युधिष्ठिर उवाच ।
धातुर्नियोगाद्भृतानि प्राप्नुवन्ति ग्रुभाग्रुमम् ।
व निवृत्तिस्तयोरस्ति देवितव्यं पुनर्यदि ॥ ३
वक्षसूते समाह्वानं नियोगात्क्षविरस्य च ।
जानन्निप क्षयकरं नातिक्रमिद्रमुत्सहे ॥ ४
वेशंपायन उवाच ।
असंभवे हेममयस्य जन्तो-

स्तथापि रामो लुलुभे मृगाय।
प्रायः समासक्षपराभवाणां
धियो विपर्थस्ततरा भवन्ति॥ ५
इति ब्रुविववृते भ्रातृभिः सह पाण्डवः।
जानंश्च शकुनेर्मायां पार्थो शूतमियात्पुनः॥ ६
विविशुस्ते सभां तां तु पुनरेव महारथाः।
व्यथयन्ति स्भ चेतांसि सहदां भरतर्षभाः। ७
यथोपजोषमासीनाः पुनर्शूतप्रवृत्तये।
सर्वलोकविनाशाय दैवेनोपनिपीडिताः॥ ८
शकुनिस्वाच।
अमुश्चत्स्थविरो यहो धनं पुजितमेव तत्।

ماها

अधेति ॥ १ ॥ मितं माभिमंस्थाः आभिमता मा कुरु ॥ ४ ॥ धमेत् उद्घोधयेत् ॥ ५ ॥ त्वन्नेत्राः त्वमेव नेता येषां ते त्वनेत्राः । दीर्णाः त्वत्तो भिन्नमर्थादाः सन्तः प्रहासिषुः जीवितत्यागेनेति शेषः ॥८॥ मा प्रमादीः अनवहितो मा भूः मृदुप्रौढा मृदुषु समाहिता सती प्रौढा भूत्वा ॥ १० ॥ अन्तो नाशः कामं यथेष्टम् ॥ ११ ॥ इति

सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पश्चसप्तति-तमोऽध्यायः॥ ७५॥

महाधनं ग्लहं त्वेकं श्रुणु मो भरतर्षम ॥

७६

तत इति ॥ १ ॥ असंभवे इति वृतराष्ट्रमुद्दित्य उक्तम् ॥ ५ ॥ यथोपजोषं यथासुखम् ॥८॥ पूजितं इष्टम् ॥ ९ ॥

चयं वा द्वादशाब्दानि युष्माभिर्चूतानिर्जिताः। प्रविशेम महारण्यं रौरवाजिनवाससः॥ १० ः त्रयोदशं च संजने अज्ञाताः परिवत्सरम् । श्राताश्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वादश ॥ अस्माभिनिर्जिता यूयं वने द्वादशवत्सरान्। वसम्बं कृष्णया सार्धमजिनैः प्रतिवासिताः ॥१२ त्रयोदशं च सजने अज्ञाताः परिवत्सरम् । श्राताश्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वादश ॥ १३ त्रयोदशे च निर्वृत्ते पुनरेव यथोचितम्। स्वराज्यं प्रतिपत्तव्यमितरैरथवेतरैः ॥ १४. बनेन व्यवसायेन सहास्माभिर्शुधिष्ठिर। अक्षानुप्त्वा पुनर्धूतमेहि दीव्यख भारत ॥ १५ अथ सभ्याः सभामध्ये समुच्छ्रितकरास्तदा । **ऊचुरुद्विग्नमनसः संवेगात्सर्वे एव**िह ॥ १६ सभ्या अचुः।

अहो धिग्बान्धवा नैनं बोधयन्ति महद्भयम्।

बुष्या बुध्येन्न वा बुध्येदयं वै भरतर्षभ ॥

वैशंपायन उवाच । जनप्रवादान्सुबहूञ्छृण्वन्नपि नराधिपः। हिया च धर्मसंयोगात्पार्थो द्युतमियात्पुनः १८ जानन्नपि महाबुद्धिः पुनर्शूतमवर्तयत् । अप्यासन्नो विनाशः स्यात्कुरूणामिति चिन्तयन्॥ युधिष्ठिर उवाच। कथं वै मद्विधो राजा स्वधर्ममनुपालयन्। आहूतो विनिवर्तेत दीव्यामि शकुने त्वया ॥ २० शकुनिख्वाच।

गवाश्वं बहुधेनूकमपर्यन्तमजाविकम् । गजाः कोशो हिरण्यं च दासीदासाश्च सर्वशः॥ एष नो ग्लह पवैको वनवासाय पाण्डवाः। यूयं वयं वा विजिता वसेम वनमाश्रिताः ॥ २२ त्रयोदशं च वै वर्षमहाताः सजने तथा । अनेन व्यवसायेन दीव्याम पुरुषर्षभाः॥ २३ समुत्क्षेपेण चैकेन वनवासाय भारत। प्रतिजग्राह तं पार्थी ग्लहं जग्राह सौबलः । १७ । जितमित्येव राकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ રષ્ઠ

इति श्रीमहाभा० सभाप० अनुदूतप० पुनर्युश्चिष्ठिरपराभवे षट्सप्ततितमोऽध्यायः॥ ७६ ॥

## 分别等特性外

*છછ* 

वैशंपायन उवाच । त्रतः पराजिताः पार्थो वनवासाय दीक्षिताः । अजिनान्युत्तरीयाणि जगृहुश्च यथाक्रमम् ॥

अजिनैः संवृतान्दृष्ट्वा हतराज्यानरिद्मान्। प्रस्थितान्वनवासाय ततो दुःशासनोब्रवीत्॥ २ अवृत्तं धार्तराष्ट्रस्य चकं राज्ञो महात्मनः । पराजिताः पाण्डवेया विपत्ति परमां गताः ॥ ३

न्यवसायेन निश्चयेन ॥ १५ ॥ संवेगात् अतिशयात् ॥१६॥ एनं दुर्योधनं हे भरतर्षभ हे धृतराष्ट्र ॥ १७ ॥ हिया कार्पण्यदोषानिवृत्त इति लज्जया । धर्मसंयोगात् तीर्थायटन-जात् ॥ १८ ॥ गजाश्वादिकं बहुधेनूकं बहुदोग्ध्रीकं । पणी-कृतमिति शेषः ॥ २१ ॥ संप्रति एक एव पण इत्याह एष इति ॥ २२ ॥ समुरक्षेपेण एकेनैव वचनोपक्षेपेण । सकृद्या-त्हतमात्रेणेत्यर्थः । प्रतिजग्राह तं ग्लहं अङ्गीचकार । त्ततः सौबलो गलहं जप्राह पाशं पातितवान् ॥ २४ ॥ इति समापर्वाण नैलकण्ठीये भारतमावदीपे न्तमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥

अद्य देवाः संप्रयाताः समैर्वर्त्मभिरस्थलैः । गुणज्येष्ठास्तथा श्रेष्ठाः श्रेयांसो यद्वयं परैः॥ नरकं पातिताः पार्था दीर्घकालमनन्तकम् । सुखाच हीना राज्याच विनष्टाः शाश्वतीः समाः धनेन मत्ता ये ते स्म धार्तराष्ट्रान्प्रहासिषुः। ते निर्जिता हृतधना वनमेष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ६

1919

तत इति । दीक्षा व्रतप्रहणं तत्संजातं येषां ते दीक्षिताः ॥ १ ॥ पाण्डोः क्रियौ पाण्डौ ऊड्त इत्यूब्तात् स्रीभ्यो ढिगिति ढिकि तयोरपत्यानि पाण्डवेयाः॥३॥समैःसर्वैः वर्त्मार्भिः मागैः अस्थलैः आगन्तृभिरतिषंकीर्णत्वात् स्थलहीनैः। संप्रयाता अस्मान्प्रतीति शेषः। सर्वेऽद्य देवा अनुकूला इत्यर्थः। गुणैः श्रीमत्त्वादिभिः ज्येष्ठाः तथा श्रेष्ठाः वयसा अत एव श्रेयांसः प्रशस्यतराः ॥ ४ ॥ प्रहासिषुः सभायां दुर्योधन जले पतितं दृष्ट्वा हासं कृतवन्तः ॥ ६ ॥

चित्रान्सन्नाहानवमुञ्चन्तु चैषां वांसांसि दिव्यानि च भानुमन्ति । विवास्यन्तां रुरुचर्माणि सर्वे यथा ग्लहं सौबलस्याभ्युपेताः॥ 9 न सन्ति लोकेषु पुमांस ईदशा इत्येव ये भावितबुद्धयः सदा । श्रास्यन्ति तेत्मानमिमेच पाण्डवा विपर्यये षण्ढातेला इवाफलाः ॥ इदं हि वासो यदि वेदशानां मनस्विनां रौरवमाहवेषु । अदीक्षितानामाजिनानि यद्ध-द्वलीयसां पश्यत पाण्डवानाम् ॥ महाप्राज्ञः सौमिकर्यञ्चसेनः कन्यां पाञ्चालीं पाण्डवेभ्यः प्रदाय । अकर्षीद्वै सुकृतं नेह किंचित् क्रीबाः पार्थाः पतयो यात्रसेन्याः ॥१० सूक्ष्मप्रावारानजिनोत्तरीयान् दृष्ट्वारण्ये निर्धनानप्रतिष्ठान् । कां त्वं प्रीतिं लप्स्यसे याश्वसेनि पतिं वृणीष्वेह यमन्यमिच्छासि ॥ ११ यते हि सर्वे कुरवः समेताः श्लान्ता दान्ताः सुद्रविणोपपन्नाः । एषां वृणीष्वैकतमं पतित्वे न त्वां नयेत्कालविपर्ययोयम् ॥ यथाऽफलाः षण्ढतिला यथा चर्ममया मृगाः

सनाहान् उष्णीषकवचकटिबन्घादीन् । भानु-मन्ति सुवर्णतन्तुमयत्वाद्दीप्तिमन्ति । विवास्यन्तां परि-धाप्यन्तां । रुरुः कृष्णमृगः ईटशा अस्मत्सदशाः । अफलाःनिर्वीर्याः ॥ ८ ॥ इदं चेति । यत् इवेति छेदः यदिदं रीरवं वासः। आह्वेषु यज्ञेषु यान्येव संप्रामनामानि तानि यज्ञनामानीति यास्कः । ईहज्ञानां दीक्षिताना-ामिव पाण्डवानां दर्यते । तच तद्वत् पर्यत । यद्वत् अदीक्षितानां कैवर्तादीनामजिनानीति योजना। अदी-क्षायामापे दीक्षितवासांसि वसानाः कैवर्तकवद्दयन्त इत्यर्थः ॥ ९ ॥ यज्ञसेनो द्रुपदः ॥ १० ॥ सूक्ष्मप्रावारान् तुच्छपरिघानीयवस्नान् । अप्रातिष्ठान् त्हतस्थानान् ॥ ११ ॥ कालविपर्ययः क्षेशकालः त्वां न नयेत् न कर्षेत्। न त्वां त्पेदित्यपि पाठः ॥ १२ ॥ काकयवा निस्तन्दुलं तृणधान्यं ॥ १३ ॥ गान्धारस्य शकुनेर्विद्यया न तु बाहुबलेनेति भावः ॥ १६ ॥ स्मारयिता स्मारयिष्यामि ॥ १७ ॥

तयैव पाण्डवाः सर्वे यथा काकयवा अपि ॥१३ कि पाण्डवांस्ते पतितानुपास्य मोघः श्रमः षण्ढतिलानुपास्य । पवं नृशंसः परुषाणि पार्था-नश्रावयद्भतराष्ट्रस्य पुत्रः॥ १४ तद्वै श्रुत्वा भीमसेनोत्यमर्षी निर्मत्स्योंचैः संनिगृहौष रोषात्। उवाच चैनं सहसैवोपगम्य सिंहा यथा हैमवतः श्रगालम् ॥ १५ भीमसेन उवाच । कूरं पापजनैर्जुष्टमकृतार्थं प्रभाषसे। गान्धारविद्यया हि त्वं राजमध्ये विकत्थसे १६ यथा तुदसि मर्माणि वाक्यारैरिह नो भृंराम् । तथा स्मारियता तेहं क्रन्तन्मर्भाणि संयुगे॥ १७ ये च त्वामनुवर्तन्ते क्रोधलोभवशानुगाः। गोप्तारः सानुबन्धांस्तान्नेतास्मि यमसादनम् १८ वैशंपायन उवाच । पवं ब्रुवाणमाजिनैर्विवासितं दुःशासनस्तं परिमृत्यति स्म । मध्ये कुरूणां धर्मनिबद्धमार्ग गौगौरिति स्माह्वयन्मुक्तलज्जः॥ भीमसेन उवाच । नृशंस परुषं वक्तुं शक्यं दुःशासन त्वया। निकृत्या हि धनं रूच्या को विकत्थितुमहैति २० मैव स्म सुकृताँह्योकान्गच्छेत्पार्थो वृकोदरः । यदि वक्षो हि ते भित्वा न पिबेच्छोणितं रणे।

सानुबन्धान्सपुत्रबान्धवान् ॥ १८ ॥ अजिनैविवासितं आच्छादितं तावन्मात्रया संपत्त्या सह राज्यात् बहिष्कृत-मित्यर्थः । धर्मेण निबद्धो निरुद्धो मार्गो रिपुमर्दनारम्भा यम्य तं । मधुपर्के गौगौरिति त्रिनिवेदिताया गोर्वध उत्सर्भ गश्च हष्टः । तत्सामान्यात् अन्तकरूपायातिथये निवेदिताः । पाण्डवपशव उत्स्रष्टाः । ते पुनर्वयं मृत्युमुखात् प्रमुक्ता इति उत्स्रष्टमात्रा एव वेगेन पलायन्ते पुनरस्मानयं मावधिष्टेति । तेषां परिहासेन व्याकुलीकरणाय पुनराह्णानं क्रियते गौगौनिरिति । मृत्युभयात् पश्चवत् प्राणभयात् पलायन्त इति पाण्डवानां कातरत्वस् चकोयमुपहासः । अस्योत्तरं द्रोण-पर्वणि भीमसेनो वक्ष्यति । 'येस्मान्पूर्वं प्रमृत्यन्ति मुहुगौरिति गौरिति । तान्वयं प्रतिनृत्यामः पुनगौरिति गौरिति'इति । उत्सृष्टान्पश्चानेव भीषयितुमाह्वयन्तो येस्मान् पूर्वं प्रमृत्यन्ति तानेव युद्धे विदारितान् दृष्ट्वा नृत्याम इति तदर्थः ॥ १९ ॥

धार्तराष्ट्रान्तणे हत्वा मिषतां सर्वधन्विनाम् ।

शमं गन्तास्मि न चिरात्सत्यमेतद्ववीमि ते ॥२२

वैशंपायन उवाच ।

तस्य राजा सिंहगतेः सखेळ

दुर्योधनो भीमसेनस्य हर्षात् ।

गतिं स्वगत्याजुचकार मन्दो

निर्गच्छतां पाण्डवानां सभायाः ॥ २३

नैतावता कृतमित्यब्रवीत्तं

वृकोदरः संनिवृत्तार्धकायः ।

शीव्रं हि त्वां निहतं साजुबन्धं

संस्मार्थाहं प्रतिवश्यामि मृढ ॥ २४

एवं समीक्ष्यात्मिन चावमानं

नियम्य मन्युं बळवान्स मानी

राजानुगः संसदि कौरवाणां

विनिष्कामन्वाक्यसुवाच मीमः ॥ २५

भीमसेन उवाच।

यहं दुर्योघनं हन्ता कर्णं हन्ता धनंजयः।

शकुनि चाक्षितवं सहदेवो हिनिष्यति॥ २६

इदं च भूयो वश्यामि समामध्ये बृहद्भचः।
सत्यं देवाः करिष्यन्ति यत्रो युद्धं भविष्यति २७

सुयोघनिममं पापं हन्तास्मि गदया युधि।

शिरः पादेन चास्याहमधिष्ठास्यामि भूतले॥ २८
वाक्यशूरस्य चैवास्य परुषस्य दुरात्मनः।
दुःशासनस्य रुधिरं पातास्मि मृगराडिव॥ २९

अर्जुन उवाच । नैयं वाचा व्यवसितं भीम विश्वायते सताम् । इतश्चतुर्दशे वर्षे द्रष्टारो यद्भविष्यति ॥ ३० भीमसेन उवाच ।

दुर्योघनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः। दुःशासनचतुर्थानां भूमिः पास्यति शोणितम् ३१

अर्जुन उवाच । असूयितारं द्रष्टारं प्रवक्तारं विकत्थनम् । भीमसेन नियोगात्ते हन्ताहं कर्णमाहवे ॥ अर्जुनः प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकाम्यया ।
कर्णं कर्णानुगांश्चेव रणे हन्तास्मि पित्रिमिः ॥ ३३
ये चान्ये प्रतियोत्स्यन्ति बुद्धिमोहेन मां नृपाः ।
तांश्च सर्वानहं बाणैनेतास्मि यमसादनम् ॥ ३४
चलेद्धि हिमवान्स्थानान्निष्पभः स्यादिवाकरः ।
शैत्यं सोमात्मण्ययेत मत्सत्यं विचलेद्यदि ॥ ३५
न प्रदास्यति चेद्राज्यमितो वर्षे चतुर्दशे ।
दुर्योघनोऽमिसत्कृत्य सत्यमेतद्भविष्यति ॥ ३६

वैशंपायन उवाच ।

इत्युक्तवित पार्थे तु श्रीमान्माद्रवतीस्ततः । प्रगृष्ट विपुलं बाहुं सहदेवः प्रतापवान् ॥ ३७ सौबलस्य वधं प्रेप्सुरिदं यचनमत्रवीत् । कोधसंरक्तनयनो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ३८

## सहदेव उवाच।

अक्षान्यान्मनसे मूढ गान्धाराणां यशोहर।
नैतेक्षा निशिता बाणास्त्वयैते समरे वृताः॥३९
यथा चैवोक्तवान्भीमस्त्वामुद्दिश्य स बान्धवम्।
कर्ताहं कर्मणस्तस्य कुरु कार्याणि सर्वशः॥ ४०
हन्तास्मि तरसा युद्धे त्वामेवेह सबान्धवम्।
यदि खास्यसि संप्रामे क्षत्रधर्मेण सीवल॥ ४१
सहदेववचः श्रुत्वा नकुलोपि विशांपते।
दर्शनीयतमो नृगामिदं वचनमब्रवीत्॥ ४२

नकुल उवाच।

सुतेयं यक्षसेनस्य धूतेस्मिन्धृतराष्ट्रजः। यैर्वाचः श्राविता रूक्षाः स्थितैर्दुर्योधनाप्रेये ४३ तान्धार्तराष्ट्रान्दुर्जृत्तान्मुमूर्षून्कालनोदितान्। गमयिष्यामि भूयिष्ठानहं वैवस्वतक्षयम्॥ ४४ निदेशाद्धर्मराजस्य द्रौपद्याः पदवीं चरन्। निर्धार्तराष्ट्रां पृथिवीं कर्तास्मि न चिरादिव ४५

वैशपायन उवाच ।

एवं ते पुरुषयाद्याः सर्वे व्यायतबाहवः। प्रतिका बहुलाः कृत्वा धृतराष्ट्रमुपागमन् ॥ १४६

ि इति श्रीमहामा० सभाप० अनुदूतप० पाण्डवप्रतिश्वाकरणे सप्तसप्तिततमोऽध्यायः॥ ७७॥

~000%S\$\$00~

मिषतां परयताम् ॥२२॥ प्रतिवक्ष्यामि अस्य परिहासस्यो-सामिति शेषः ॥ २४॥ आत्मिनि चित्ते ॥ २५॥ पर-सम्बद्ध कर्कशस्य ॥२९॥ व्यवसितं चिकीर्षितं द्रष्टारः द्रक्ष्यामः

॥ ३० ॥ द्रष्टारं उत्तेजकं प्रवक्तारं कुबुद्धेः ॥ ३२ ॥ इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तसप्ति तमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

| <del>िकि</del> र जनान !                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| युघिष्ठिर उवाच ।                                                                   |
| आमन्त्रयामि भरतांस्तथा वृद्धं पितामहम् ।                                           |
| राजानं सोमदत्तं च महाराजं च बाहिकम् ॥ १                                            |
| क्रोणं कृपं नृपांश्चान्यानश्वत्थामानमेव च ।                                        |
| बिदुरं घृतराष्ट्रं च धार्तराष्ट्रां ख सर्वशः॥ २                                    |
| युयुत्सुं संजयं चैव तथैवान्यान्समासदः।                                             |
| सर्वानामन्त्र्य गञ्छामि द्रघास्म पुनरेत्य वः ॥ ३                                   |
| वैशंपायन उवाच।                                                                     |
| न च किचिद्थो चुस्तं हियासना युधिष्ठिरम्।                                           |
| मनोभिरेव कल्याणं दध्युस्ते तस्य घीमतः ॥ ४                                          |
|                                                                                    |
| विद्धुर उवाच ।                                                                     |
| आर्या पृथा राजपुत्री नारण्यं गन्तुमहीते।                                           |
| सुकुमारी च वृद्धा च नित्यं चैव सुखोचिता ॥५                                         |
| क्ट वत्स्यति कल्याणि सत्हता मम वश्मान ।                                            |
| इति पार्था विज्ञानीध्वमगदं वोस्तु सर्वशः॥ ६                                        |
| वाण्डवा ऊचुः।                                                                      |
| क्योद्धावस्या स्वत्सर्वे यथा नो वदसेनघ ।                                           |
| त्वं पितृत्यः पितृसमो वयं च त्वपरायणाः ॥ ७                                         |
| यथा श्रापयसे विद्वंस्त्वं हि नः परमा गुरुः।                                        |
| यथा शापयस विद्यस्य वि गर्भारता पुराने यद्यान्यद्वि कर्तत्यं तद्विघत्स्व महामते ॥ ८ |
| यश्चान्यद्वाप कतत्व तास्रवस्य महामतः ॥                                             |
| विदुर उवाच।                                                                        |
| युधिष्ठिर विजानीहि ममेदं भ्रतिषम ।                                                 |
| नाधर्मेण जितः कश्चिद्ययते व पराजय ॥ ९                                              |
| वं वे धर्म विजानीये युद्धे जेता धनंजयः।                                            |
| हन्तारीणां भीमसेनों नकुलस्वर्थसंग्रही ॥ १०                                         |
| संयन्ता सहदेवस्तु घौम्यो ब्रह्मविदुत्तमः।                                          |
| स्थाता संवयनक नार्या मला जिल्ला                                                    |

अन्योन्यस्य विया सर्वे तथैव प्रियदर्शनाः । परैरमेद्याः संतुष्टाः को वो न स्पृह्येदिह ॥ १२ एष वै सर्वकल्याणः समाधिस्तव भारत । नैनं शत्रविषद्दते शक्रेणापि समीप्यत ॥ €.3 हिमवत्यनुशिधोसि मेरुसावर्णिना पुरा। द्वैपायनेन कृष्णेन नगरे वारणावते ॥ भृगुत्रक्षे च रामेण दषद्वत्यां च शम्भुना । अश्रीषीरसितस्यापि महर्षेरञ्जनं प्रति ॥ 84 कल्माबीतीरसंखस्य गतस्त्वं शिष्यतां भूगोः। द्रष्टा सदा नारदस्ते धौम्यस्तेयं पुरोहितः ॥ १६ मा हासीः सांपराये त्वं बुद्धं तामृषिपुजिताम्। पुरूरवसमेलं त्वं बुद्ध्या जयासि पाण्डव ॥ शक्ता जयासे राक्षोन्यानुषीन्धर्मोपसेवया । ऐन्द्रे जये घृतमना याम्ये कोपविधारणे॥ तथा विसर्गे कोबेरे वारुणे चवै संयमे। आत्मप्रदानं सौम्यत्वमद्भवश्चैवोपजीवनम् ॥ १९ भूमेः क्षमा च तेजश्च समग्रं सूर्यमण्डलात् । वायोर्बलं प्राप्ति त्वं भूतेभ्यश्चात्मसपंदम् ॥ २० अगदं वोस्तु मद्रं वो द्रष्टास्मि पुनरागतान्। आपद्धर्मार्थकुन्छ्रेषु सर्वकार्येषु वा पुनः॥ यथावत्प्रतिपद्येथाः काले काले युधिष्टिर । आपृष्टोसीह कौन्तेय स्वस्ति प्राप्नुहि भारत २२ कृतार्थं स्वास्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यामः पुनरागतम् । न हि वो वृजिनं किंचिद्वेद कश्चित्पुरा कृतम् २३ वैशंपायन उवाच । एवमुक्तस्तथेत्युक्तवा पाण्डवः सत्यविक्रमः। भीष्मद्रोणौ नमस्कृत्य प्रातिष्ठित द्वीधेष्ठिरः ॥२४

इति श्रीमहाभा० समाप० अनुद्तप० युधिष्ठिरवनप्रस्थानेऽष्टसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७८॥

少少多多个个个

96

आमन्त्रयामीति ॥ १ ॥ द्रष्टास्मि द्रक्ष्यामि ॥ ३ ॥ आसनाः नम्नाः ॥ ४ ॥ अगदं आरोग्यम् ॥ ६ ॥ मम मतमिति शेषः ॥ ९ ॥ समाधिः मनःखास्थ्यकरो नियमः ॥ १३ ॥ मा हासीर्मा त्यज । सांपराये परलोकविषये ॥ १७ ॥ विधारणे नियमने ॥ १८ ॥ विसर्गे दाने । संयमे वशीकरणे । पूर्वश्लोकाद्भृतमना इत्यनुकृष्य योज्यं । आत्मप्रदानं धर्वहितार्थे शरीरादेवर्यापारणं । उपजीवनं जावनहेतु वं । ऐन्द्रे इति लोकपालगुणान् पश्चभूतगुणांश्च सर्वसंपत्तिहेतून् जयादीन्त्राप्नुहीत्यर्थः ॥ १९ ॥ इति समापर्वाणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्टसप्तति-तमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥



वैशंपायन उवाच । तस्मिन्संप्रसिते कृष्णां पृथां प्राप्य यशस्तिनीम्। अपृच्छम्दृशदुःखार्ता याख्यान्यास्तत्र योषितः ॥१ यथाई वन्दनाश्रेषान्हत्वा गन्तुमियेष सा । ततो निनादः सुमहान्पाण्डवान्तःपुरेभवत् ॥ कुन्ती च भृशसंतप्ता द्रौपदीं प्रेश्य गच्छतीम् ।: शोकविद्वल्या वाचा रुच्छ्राद्वचनमव्रवित्॥ वत्से शोको न ते कार्यः प्राप्येदं व्यसनं महत् । स्त्रीधर्माणामिमज्ञासि शीलाचारवती तथा ॥ ४ न त्वां संदेष्ट्रमहाभि भर्तृन्त्रति शुचिस्मिते। साध्वी गुणसमापन्ना भूषितं ते कुलद्वयम् ॥ 4 समाग्याः कुरवश्चेमे येन दग्धास्त्वयानघे। वरिष्टं वज पन्थानं मदनुष्यानबृंहिता ॥ દ भाविन्यर्थे हि सास्त्रीणां वैकृतं नोपजायते। गुरुधर्माभिगुप्ता च श्रेयः क्षिप्रमवाप्स्यासे॥ सहदेवश्च मे पुत्रः सदावेश्यो वने वसन् । यथेदं व्यसनं प्राप्य नायं सीदेन्महामतिः॥ 6 तथेत्युक्त्वा तु सा देवी स्रवन्नेत्रजलाविला । शोणिताक्तैकवसना मुक्तकेशी विनिर्थयौ ॥ तां क्रोशन्तीं पृथा दुःखाद्तुवत्राज गच्छतीम्। अथापश्यन्सुतान्सर्वान्हताभरणवाससः॥ रुरुचर्मावृततनृन्हिया किंचिदवाङ्मुखान्। परैः परीतान्संह्धैः सुहद्भिश्चानुशोचितान् ॥ ११ तदवस्थान्स्तान्सर्वानुपस्त्यातिवत्सला । १२ स्वजमानावद्च्छोकात्तत्तद्विलपती बहु ॥

कुन्त्युवाच । कथं सद्धर्मचारित्रान्वृत्तास्थितिविभूषितान् । अक्षुद्रान्दढभक्तांश्च दैवतेज्यापरान्सदा ॥ १३ व्यसनं वः समभ्यागात्कोयं विधिविपर्ययः ।

कस्यापध्यानजं चेदमागः पर्यामि वो धिया १४ स्यातु मद्भाग्यदोषोयं याहं युष्मानजीजनम् । दुःखायासभुजोत्यर्थं युक्तानव्युत्तमैर्गुणैः ॥ कथं वत्स्यथ दुर्गेषु वने ऋद्विविनाकृताः । वीर्यसत्त्वबलोत्साहतेज्ञोभिरकृशाः कृशाः ॥ १६ यद्येतदेवमक्षास्यं वने वासी हि वो ध्रुवम् । शतश्रङ्गान्मृते पाण्डौ नागमिष्यं गजाह्वयम् १७ धन्यं वः पितरं मन्ये तपोमेघान्वितं तथा । यः पुत्राधिमसंप्राप्य स्वर्गेच्छामकरोत्प्रियाम् १८ धन्यां चातीन्द्रियज्ञानामिमां प्राप्तां परां गतिम मन्ये तु माद्रीं धर्मज्ञां कल्याणीं स्वैथव त रत्या मत्या च गत्या च ययाहमाभिसन्धिता। जीवितित्रियतां मह्यं धिड्यां संक्षेशभागिनीम् २० पुत्रका न विहास्ये वः कुछूलन्धान्प्रियान्सतः। साहं यास्यामि हि वनं हा कृष्णे किं जहासि माम् अन्तवन्त्यसुधर्मेस्मिन्धात्रा किं तु प्रमादतः। ममान्तो नैव विहितस्तेनायुर्ने जहाति माम् २२ हा कृष्ण द्वारकावासिन्कासि संकर्षणानुजा । कस्मान्न त्रायसे दुःखान्मां चेमांश्च नरोत्तमान् ॥ अनादिनिघनं ये त्वामनुष्यायन्ति वै नराः। तास्त्वं पासीत्ययं वादः सगतो व्यर्थतां कथम्॥ इमे सद्धर्ममाहातम्ययशोवीर्यानुवर्तिनः। नार्हिन्ति व्यसनं भोक्तुं नन्वेषां क्रियतां द्या ॥२५ सेयं नीत्यर्थविशेषु भीष्मद्रोणकृपादिषु । स्थितेषु क्लनाथेषु कथमापदुपागता॥ २६ हा पाण्डो हा महाराज कासि किं समुपेक्षसे। पुत्रान्विवास्यतः साधूनरिभिर्धूतनिर्जितान् २७ सहदेव निवर्तस्व ननु त्वमासि मे प्रियः। शरीरादिप माद्रेय मां मा त्याक्षीः कुपुत्रवत् २८

#### ७९

तिस्मिनिति ॥ १ ॥ अरिष्टं निर्विद्धं । मद्गुध्यानकृंहिता । श्लीगुणेन पातित्रत्येन युक्तापि मातृगुणेन वात्सल्येनापि वर्धिता । भर्तृषु भिक्तिह्नहवती भवेति भावः ॥ ६ ॥
श्लोणिताक्तैकवसना रजस्वला ॥ ९ ॥ स्वजमाना आलिङ्गमाना ॥१२॥ अपध्यानजं कोधजम् ॥ १४ ॥ क्राद्धिविनाकृताः संपद्विहीनाः वृद्धीति पाठेपि स एवार्थः ॥१६॥ शतश्व्यात् पर्वतात् ॥ १७ ॥ पुत्राधिं पुत्राविषयां मनःपींडाम्
भ १८ ॥ अभिसन्धिता वृता मह्यं मम ॥ २० ॥ भो

पुत्रकाः वः युष्मान् न विहास्ये॥२१॥असुधर्मे प्राणधारणे। अन्तवित विनाशवित । प्रमादतः पाण्डोखि ममान्तः किं न नैव विहितः ॥ २२ ॥ अनादिनिधनमिति । द्वारका-वासिनि उपाधिमति उत्पत्तिनाशयोर्निराकरणं। अनुपाधौ कारणोपाधौ वा तयोरप्रसक्तेः। अत एव उत्पत्ती चतुर्भुजं रूपमेव वसुदेवेन दष्टं। यत्तु 'शरीरं वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः। अर्जुनो दाह्यामासं पुरुषराप्तकारिभिः' इति शरीरदाहवचनं। तदनुत्पत्तिवचनविरोधात्तिरोभावमात्रा-भिप्रायम्॥२४॥

वजन्तु मातरस्तेमी यदि सत्याभिसन्धिनः। मत्परित्राणजं धर्ममिहैव त्वमवाप्रहि ॥ वैशंपायन उवाच । पवं विलपतीं कुन्तीमभिवाद्य प्रणम्य च । पाण्डवा विगतानन्दा वनायैव प्रवत्रजुः ॥ ३० विदुरश्चापि तामार्ती कुन्तीमाश्वास्य हेताभिः। प्रावेशयदृहं क्षत्ता खयमार्ततरः शनैः ॥ 38 धार्तराष्ट्रस्त्रियस्ताश्च निष्विलेनोपलभ्य तत् । गमनं परिकर्षे च कृष्णाया धूतमण्डले ॥ 32

रुरुदुः सुखनं सर्वा विनिदन्त्यः कुरून्धृशम्। दध्युश्च सुचिगं कालं करासक्तमुखाम्बुजाः ॥३३ राजा च घृतराष्ट्रस्तु पुत्राणामनयं तदा । ध्यायब्रुद्धिप्रहृद्यो न शान्तिमधिजग्मिवान् ॥ ३४० स चिन्तयन्ननेकाग्रः शोकव्याकुलचेतनः । **श्रुतः संप्रेषयामास शीव्रमागम्यतामिति** ॥ ततो जगाम विदुरो घृतराष्ट्रनिवेशनम्। तं पर्यपृच्छत्संविग्नो धृतराष्ट्रो जनाधिपः॥

इति श्रीमहाभा० सभाप० अनुदूतप० द्रौपदीकुन्तीसंवादे पकोनाशितितमोध्यायः॥ ७९॥

# 4448**86666**

वैशंपायन उवाच । तमागतमयो राजा विदुरं दीर्घदर्शिनम्। साराङ्क इव पप्रच्छ घृतराष्ट्रोम्बिकासुतः ॥ धृतराष्ट्र उवाच। कथं गच्छति कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः।

भीमसेनः सद्यसाची माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥२ भौम्यश्चैव कयं क्षत्तद्रीपदी च यशस्विनी।

श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वं तेषां शंस विचेष्टितम् ॥३

विदुर उवाच ।

वस्त्रेण संवृत्य मुखं कुन्तीपुत्रो ग्राधिष्ठिरः। बाहू विशाली संपश्यन्भीमो गच्छति पाण्डबः४ सिकता वपन्सव्यसाची राजानमनुगच्छति। माद्रीपुत्रः सहदेवो मुखमालिप्य गच्छति॥ पांसूपिलप्तसर्वागो नकुलश्चित्तविह्नलः। द्र्भनीयतमो लोके राजानमनुगच्छति ॥ कृष्णा तु केशैः प्रच्छाच मुखमायतलोचना । द्र्यनीया प्रसद्ती राजानमदुगच्छति ॥ धौम्यो रौद्राणि सामानि याम्यानि च विशांपते। गायन्गच्छति मार्गेषु कुशानादाय पाणिना ॥

धृतराष्ट्र उवाच

विविधानीह रूपाणि कृत्वा गच्छन्ति पाण्डवाः तन्ममाचक्ष्व विदुर कस्मादेवं व्रजन्ति ते ॥

विदुर उवाच।

निकृतस्यापि ते पुत्रहिते राज्ये धनेषु च। न धर्माचलते बुद्धिर्धर्मराजस्य धीमतः॥ १०

योसौ राजा घृणी नित्यं धार्तराष्ट्रेषु भारत।

निकृत्या मंदिातः कोधान्नोन्मीलयति लोचने ११

नाहं जनं निर्दहेयं दृष्टा घोरेण चक्षुषा।

स पिघाय मुखं राजा तस्माद्रच्छतिपाण्डवः १२ यथा च भीमो वजति तन्मे निगदतः शृषु ।

वाह्वीर्बलेन नास्ति समो ममेति भरतर्षम ॥

बाहू विशाली कत्वासी तेन भीमोपि गच्छति 🖟

बाहू विद्रीयन्राजन्बाहुद्रविणदर्पितः॥

चिकीर्षन्कर्म शत्रुभ्यो बाह्यद्रव्यानुरूपतः। प्रादिशञ्चल्यसंपातान्कुतीपुत्रोर्जुनस्तदा ॥

सिकता वपन्सव्यसाची राजानमनुगच्छति।

असकाः सिकतास्तस्य यथा संप्रति भारत । असक्तं शरवर्षाणि तथा मोश्यति शत्रुषु ॥

न मे कश्चिद्विजानीयान्मुखमद्येति भारत।

मुखमालिप्यते नासौ सहदेवोपि गच्छति ॥ १७

हेतुभिः दैवप्राबल्यादिप्रतिपादकैर्वचनैः ॥ ३१॥ ॥ ३५ ॥ व्याकुलचित्तः अनेकाप्रः समापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोनाशीति-तमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥

तमागतमिति ॥ १ ॥ शंस कथय ॥ ३ ॥ याम्यानि यमदैवत्यानि ॥ ८ ॥ घृणी दयावान् ॥ ११ ॥ असक्ताः परस्परमळझाः ॥ १६॥ 

नाहं मनांस्याद्देयं मार्गे स्त्रीणामिति प्रभो। पांसुगलिप्तसर्वाङ्गो नकुलस्तेन गच्छति ॥ १८ पकवस्त्रा प्रहदती मुक्तकेशी रजस्वला । शोशितनाक्तवसना द्रौपदी वाक्यमत्रवीत् ॥ १९ यत्कृतेहमिदं प्राप्ता तेषां वर्षे चतुर्दशे । इतपत्या हतस्रुता हतबन्धुजनियाः ॥ बहुशोगितादेग्धाङ्गयो मुक्तकेश्यो रजस्वलाः । पवं कृतोरका मार्याः प्रवेश्यन्ति गजाह्वयम् २१ कृत्वा तु नैर्ऋतान्दर्भान्धीरो धौम्यः पुरोहितः। सामानि गायन्याम्यानि पुरतो याति भारत २२ हतेषु भारतेष्वाजौ कुरूणां गुरवस्तदा । स्वं सामानि गास्यन्तीत्युक्तवा धौम्योपि गञ्छति हा हा गच्छन्ति नो नाथाः समवेश्यष्वमीदृशम् । महो धिक्कुरु द्वद्यानां बालानामिव चेधितम्॥ २४ राष्ट्रम्यः पाण्डुदायादाँह्योभान्निर्वासयन्ति ये । अनाथाः स्म वयं सर्वे वियुक्ताः पाण्डुनन्द्नैः २५ दुर्विनीतषु लञ्चेषु का प्रीतिः कौरवेषु नः। इति पौराः सुदुःखातीः क्रोशन्ति स्म पुनः पुनः॥ प्रवमाकारिङ्गेस्ते व्यवसायं मनोगतम् । कथयन्तश्च कौन्तेया वनं जग्मुर्मनस्थिनः ॥ २७ यवं तेषु नराप्र्येषु निर्यत्सु गजसाह्यात्। अनम्रे विद्युनश्चासन्भूमिश्च समकम्पत ॥ राहुरम्रसदादित्यमपर्वणि विशापते। उल्का चाप्यपसन्येन पुरं कृत्वा व्यशीर्यत ॥ २९ प्रत्याहरन्ति कञ्यादा ग्रध्नगोमायुवायसाः । देवायतनवैत्येशु प्राकाराष्ट्रालकेषु च ॥ ३० प्वमेते महोत्पाताः प्रादुरासन्दुरासदाः । भूरतानाममावाय राजन्दुर्मन्त्रिते तव ॥ 38 वैशंपायन उवाच । एवं प्रवद्तोरेव तयोस्तत्र विशापते । घृतराष्ट्रस्य राज्ञश्च विदुरस्य च घीमतः॥ ३२ नारदश्च समामध्ये कुरूणामग्रतः श्वितः। महर्बिमः परिवृतो रोद्रं वाक्यमुवाच ह ॥ ३३ इतस्र उर्देशे वर्षे विनस्यन्तीह कारवाः।

दुर्योघनापराधेन मीमार्जुनवलेन च ॥ 38 इत्युक्तवा दिवमाक्रम्य क्षिप्रमन्तरधीयत । ٠, `, वाह्यों श्रियं सुविपुलां विश्रद्देवर्षिसत्तमः॥ ३५ ततो दुर्योधनः कर्णः शक्कानिश्चापि सौबलः । द्रोणं द्वीपममन्यन्त राज्यं चास्मै न्यवेदयन्॥ ३६ अथाव्रवीत्ततो द्रोणो दुर्योधनममर्षणम् । दुःशासनं च कर्णं च सर्वानेत्र च भारतान्॥३७ अवघ्यान्पाण्डवान्त्राहुर्देवपुत्रान्द्विजातयः ।, अहं वै शरणं प्राप्तान्वर्तमानो यथाबलम् ॥ गन्ता सर्वात्मना भक्त्या धार्त्तराष्ट्रान्सराजकान्। नोत्सहेयं परित्यकुं दैवं हि बलवत्तरम् ॥ धर्मतः पाण्डुपुत्रा वै वनं गच्छन्ति निर्जिताः। ते च द्वाद्श वर्षाणि वने वत्स्यन्ति पाण्डवाः॥४० चरितब्रह्मचर्याश्च क्रोधामर्थवशानुगाः । वैरं निर्यातियष्यन्ति महद्दुःखाय पाण्डवाः ॥ ४१ मया च भ्रंशितो राजन्द्रपदः सिखिविग्रहे । पुत्रार्थमयजद्राजा वधाय मम भारत ॥ याजोपयाजतपसा पुत्रं लेमे स पावकान् । शृष्युन्नं द्रौपदीं च वेदीमध्यात्सुमध्यमाम् ॥ भ्रृष्ट्युम्नस्तु पार्थानां स्यालः संबन्धतो मतः । पाण्डवानां नियरतस्तरमान्मां भयमाविदान् ॥४४ ज्वात्रावर्णो देवदत्तो धनुष्मान्कवची शरी। मत्येधर्मतया तस्माद्य मे साध्वसो महान् ॥ ४५ गतो हि पक्षतां तेषां पार्षतः परवीरहा । रथातिरथसंख्यायां योग्रणीरर्जनो युवा ॥ सृष्ट्रपाणो भृशतरं तेन चेत्संगमो मम। किमन्यदःखमधिकं परमं भुवि कौरवाः ॥ धृरद्युन्नो द्रोणमृत्युरिति विप्रथितं वचः। मद्वधाय श्रुतो येष लोके चाऱ्यातेविश्रुतः ॥ ४८ सोयं नूनमनुपाप्तस्त्वत्कृते काल उत्तमः । त्वरितं कुरुत श्रेयो नैतदेतावता कृतम् ॥ सुरते सुखमेत्रैतत्तालच्छायेव हैमनी । यज्ञवं च महायशैभीगानश्चीत दत्त च ॥

इतपत्यो हतमर्तृकाः ॥ २०॥ नैर्ऋतान् निर्ऋतिकोणगान् ॥२२॥ ब्यवसायं निश्चयम् ॥२०॥ निर्थत्सु गच्छत्सु ॥ २८ ॥ प्रत्याहरित नगरसमीपे प्रेत-मौसास्थ्यादीनि आनयन्ति । प्रतिकूलं भवन्ति वा ॥३०॥ मौसी श्रियं अणिमाद्यैश्वर्यं सर्वेषु लोकेषु कामचारम् ॥३५॥ द्वीपं आश्रयम् ॥ ३६॥ सराजकान् राजसमृहसहितान्

॥ ३९ ॥ देवदत्तः देवैदेत्तः साध्वसो भयं मूर्तिमत् ॥४५॥ संगमः संग्रामः । स्ट्रप्राणः प्राणत्यागेनापीत्यर्थः । परमं सनन्तम् ॥ ४० ॥ नैतदेतावता कृतं एतत् श्रेयः कल्याणं न एतावता पाण्डवनिवीसनमात्रेण कृतं भवति ॥ ४९ ॥ हैमनी हेमन्तसंबान्धनी ॥ ५० ॥

श्चतुर्देशे वर्षे महत्प्राप्स्यथ वैशसम् । ाणस्य वन्त्रनं श्रुत्वा धृतराष्ट्रोत्रवीदिदम् ॥ ५१ तम्यगाह गुरुः क्षन्तरूपावर्तय पाण्डवान् ।

यदि ते न निवर्तन्ते सत्कृता यान्तु पाण्डवाः । सरास्रस्थपादाता भोगवन्तश्च पुत्रकाः ॥ ५२

इति श्रीमहाभारते सभापर्वाण अनुयूतपर्वाण विदुरघृतराष्ट्रद्रोणवाक्ये अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८०॥



63

वैशंपायन उवाच। वनं गतेषु पार्थेषु निर्जितेषु दुरोदरे । भृतराष्ट्रं महाराज तदा चिन्ता समाविशत्॥ १ तं चिन्तयानमासीनं धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् । निःश्वसन्तमनेकाग्रामिति होवाच संजयः॥ ર संजय उवाच । अवाप्य बसुसंपूर्णां वसुधां वसुधाधिप । प्रव्राज्य पाण्डवान्राज्याद्राजन्किमनुशोचासि ॥३ धृतराष्ट्र उवाच। शोच्यत्वं कुतस्तेषां येषां वैरं भविष्यति । गण्डवेर्युद्धशोण्डोहि बलवाद्धिमंहारथैः ॥ 8 संजय उवाच । ोदं सुकृतं राजन्महद्वैरसुपस्थितम् । ।नाशो येन लोकस्य सानुबन्धो भूविष्यति॥ ५ ार्यमाणो हि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च। गण्डवानां प्रियां भार्यां द्रोपदीं धर्मचारिणीम्६ प्राहिणोदानयेहेति पुत्रो दुर्योधनस्तव । स्तुतपुत्रं सुमन्दातमा निर्लज्जः प्रातिकामिनम् ॥ ७ यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम् । ब्रार्द्धं तस्यापकर्षन्ति सोबाचीनानि पञ्चति ॥ ८ बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे समुपस्थिते। अनयो नयसंकाशो हृदयान्नापसर्पति ॥ अनर्थाश्चार्थरूपेण अर्थाश्चानर्थरूपिणः । उत्तिष्ठन्ति विनाशाय नूनं तच्चास्य रोचते ॥ १० न कालो दण्डमुद्यम्य शिरः क्रन्तति कस्यचित्।

कालस्य बलमेतावद्विपरीतार्थदर्शनम् ॥ ११ आसादितमिदं घोरं तुमुळं लोमहर्षणम्। पाञ्चालीमपकर्षद्भिः समामध्ये तपस्विनीम्॥ १२ अयोनिजां रूपवर्ती कुले जातां विभावसोः। को नु तां सर्वधर्मज्ञां परिभूय यशास्वनीम्॥ १३ पर्यानयेत्सभामध्ये विना दुर्धूतदेविनम्। स्त्रीधर्मिणी बरारोहा शोणितेन परिष्ठता ॥ १ध एकवस्त्राथ पाञ्चाली पाण्डवानभ्यवैद्धत । हतस्वान्हतराज्यांश्च हतवस्नान्हतश्रियः॥ १५ विहीनान्सर्वकामेभ्यो दासभावमुपागतान्। धर्मपाशपरिक्षिप्तानशक्तानिव विक्रमे ॥ १६ कुद्धां चानईतीं कृष्णां दुःखितां कुरुसंसदि। दुर्योधनश्च कर्णश्च कटुकान्यभ्यभाषताम्॥ इति सर्वमिदं राजान्नाकुलं प्रतिभाति मे। धृतराष्ट्र उवाच । तस्याः कृपणचक्षुभ्यां प्रदेशतापि मेदिनी ॥ १८ अपि शेषं भवेदद्य पुत्राणां मम संजय। भरतानां स्त्रियः सर्वा गान्धार्या सह संगताः १९ प्राक्रोशन्भैरवं तत्र दृष्ट्रा कृष्णां समागताम् । धार्मेष्ठां धर्मपत्नीं च रूपयौवनशालिनीम् ॥ २०

वैशसं नाशम्॥५१॥इति सभापर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ ८१

वनं गतेष्ट्रिंति ॥ १ ॥ युद्धशीण्डैः युद्धे दक्षैः ॥ ४ ॥

N. Stand

अवाचीनानि विपरीतानि ॥ ८ ॥ शेषं हतावशेषं कतिपया-नामेकस्य वा जीवनं भविष्यतीत्यर्थः ॥ १९ ॥ निष्ठानकः प्रलयदुन्दुभिश्चण्डवात इत्यर्थः । निष्ठानक इति पाठेपि स एवार्थः निर्धातः वज्रशब्दः ॥ २२ ॥

प्रजाभिः सह संगम्य तत्यनुशोचन्ति नित्यशः।

अग्निहोत्राणि सायाह्ने न चाहूयन्त सर्वशः॥ २१

बासीन्निष्ठानको घोरो निर्घातश्च महानभूत्॥ २२

ब्राह्मणाः कृपिताश्चासन्द्रीपद्याः परिकर्षणे ।

दिव उल्काश्चापतन्त राहुश्चार्कमुपाग्रसत् । अपर्वाणे महाघोरं प्रजानां जनयन्भयम् ॥

तयैब रयशालासु प्रादुरासीद्धताशनः । ध्वजाश्चापि व्यशीर्यन्त भरतानामभूतये॥ રષ્ટ दुर्योघनस्याग्निहोत्रे प्राक्रोशनमेरवं शिवाः . तास्तदा प्रत्यभाषन्त रासभाः सर्वतो दिशः २५ प्रातिष्ठत ततो भीष्मो द्रोणेन सह संजय। क्रपश्च सोमदत्तश्व बाव्हीकश्च महामनाः॥ ततोहमबुवं तत्र विदुरेण प्रचोदितः। वरं ददानि कृष्णाये काञ्चितं यदादिच्छति॥ २७ अवृणोत्तत्र पाञ्चाली पाण्डवानामदासताम् । सरथान्सधनुष्कांश्चाप्यनुज्ञासिषमप्यहम् ॥ २८ अथाव्रवीनमहाप्राज्ञो विदुरः सर्वधर्मवित्। पतदन्तास्त भरता यद्वः कृष्णा समितं, गता ॥ २९ यैषा पाञ्चालराजस्य स्रुता सा श्रीरनुत्तमा । पाञ्चाली पाण्डवानेतान्दैवसृष्टोपसर्पति॥ तस्याः पार्थाः परिक्रेशं न श्लंस्यन्ते त्यमर्थणाः।

वृष्णयो वा महेष्वासाः पाञ्चाला वा महारथाः तेन सत्याभिसन्धेन वासुदेवेन रक्षिताः। आगमिष्यति बीभत्सः पाञ्चालैः परिवारितः ३२ तेषां मध्ये महेष्वासो भीमसेनो महाबलः । आगमिष्यति घुन्वानो गदां दण्डमिवान्तकः ३३ ततो गाण्डीवनिघाँषं श्रुत्वा पार्थस्य घीमतः। गदावेगं च भीमस्य नालं सोदुं नराधिपाः ३४ तंत्र मे रोचते नित्यं पार्थैः साम न विग्रहः। कुरुभ्यो हि सदा मन्ये पाण्डवान्बलवत्तरान् ३५ तथा हि बलवान्राजा जरासन्धो महाद्यतिः । बाहुप्रहरणेनेव भीमेन निहतो युधि ॥ तस्य ते शम प्वास्तु पाण्डवैर्भरतर्षभ । उभयोः पक्षयोर्युक्तं क्रियतामविराङ्कया ॥ ≥5 पवं कृते महाराज परं श्रेयस्त्वमाप्स्यासि । एवं गात्वलगणे श्रत्ता धर्मार्थसहितं वचः ॥ 36 उक्तवान्न गृहीतं वै मया पुत्रहितैषिणा ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां सभापर्वणि अनुयूतपर्वणि धृतराष्ट्रसंजयसंवादे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥८१॥

अनुयूतपर्व समाप्तम्।

पतत्सर्वं सभापर्वं मयाख्यातं महर्षयः। अध्यायाः सप्ततिर्श्वेयास्तथा द्वौ चात्र संख्यया॥१॥ श्लोकानां द्वे सहस्रे तु सप्तश्लोकरातानि च। श्लोकाश्चेकाद्दा तथा पर्वण्यस्मिन्प्रकीर्तिताः॥२॥ सभापर्व समाप्तम्।

少少小家主你不

अस्यानन्तरं आरण्यकं पर्व भविष्यति तस्यायममाद्यः श्लोकः । जनमेजय जवाच ।

एवं चूतजिताः पार्थाः कोपिताश्च दुरात्माभिः। धार्तराष्ट्रैः सहामात्यैर्निकृत्या द्विजसत्तम।।



शिवाः शृगालाः ॥ २५ ॥ अनुज्ञासिषं अनुज्ञातवान् । अडभाव आर्षः पाठान्तरे तु सुगमम् ॥ २८ ॥ इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणमर्यादाधुरंघरचतुर्धरवंशावतस्रश्रीगोविन्दस्रिस् नुश्रीनीलकण्ठविरचिते भारतभावदीपे सभापर्वार्थप्रकारी एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥

